षर नं, ४८६ नारावणपेठ, केंसरी ऑफिस, पूना सिद्धी से लेक्सान्य वाळ गेंगाधर तिळफ के द्वारा प्रकाशित !

प्रकाशक ने सर्वाधिकार स्वाधीन रखे हैं।

चित्रशास्त्रा ग्टीम प्रेस, घर नं. ८९८ सदाशित पेठ पूना सिटी में श्रीयुत शंकर नरहर जोशी के प्रवन्थ से शुद्रित ।

## ॥ अथ समर्पणम् ॥

श्रीगीतार्थः क गंभीरः व्याख्यातः कविभिः पुरा । व्याचार्येपेश्च बहुधा क भेऽव्यविषया मितः ॥ तथापि चापलादिम वक्तं तं पुनवचतः । शास्त्रार्थान् संमुखीकृत्य प्रत्नान् नव्यैः सहोचितैः ॥ तमार्थाः श्रोहुमर्हन्ति कार्याकार्य-दिवस्त्रवः । प्रां विद्याप्य सुजनान् कालिदासाक्षरैः प्रियेः ॥ बालो गांगाधरिश्चाऽहं तिलकान्वयजो द्विजः । महाराष्ट्रे पुण्यपुरे चसन् शांडित्यगोत्रभृत् ॥ शाके मुन्यग्निवसुम्-संभिते शालिवाहने । अनुस्त्रय सतां मार्ग समर्थ्याप चची हरेः ॥ समर्थये श्रंथमिनं श्रीशाय जनतात्मने । अनेन प्रीयतां देवो भगवान् पुरुषः परः ॥

<sup>†</sup> यत्करोपि यद्श्रासि यज्जुहोषि ददासि यत् । यत्तपस्यसि कौतेय तत्क्षरुष्य मदर्पणम् ॥ गीतान्त. ९. २७.

## अनुवादक की भूमिका।

मुमिका लिख कर महात्मा तिलक के प्रत्य का परिचय कराना, मानो दिस्तर्य को दीपक से दिखलाने का प्रयत्न करना है। यह प्रत्य स्वयं प्रकाशमान होने के बारण अपना परिचय आप ही दे देशा है। परन्तु भूमिका लिखने की प्रणाली सी पड़ गई है। प्रत्य को पाते ही पड़ा उल्लुट-पल्ट कर पाठक भूमिका खोजने लगते हैं। इतालिये उक्त प्रणाली भी रक्षा करने और पाठकों की मनस्तुष्टि करने के लिये इस धीर्षक के नीचे दो शब्द लिखना आवश्यक हो गया है।

सन्तोष की बात है कि श्रीसमर्थ रामदास स्वामी की अशेष छपा से, तथा सद्गुरु श्रीरामदासानुदास महाराज ( हनुमानगढ़, वर्षों, निवासी श्रीघर विष्णु परांजपे ) के श्रस्यक्ष अनुश्रह से जब से मेरे हृद्य में अध्यास विषय की जिज्ञासा उत्पन्न हुई है तमी से दस विषय के अध्ययन के महत्त्व-पूर्ण अवसर अनायास मिलते जाते हैं। यह उसी छपा और अनुश्रह का पत्न था कि मैं संबत् १९७० में श्रीसमर्थ के दासवोध्य का हिन्दी अनुवाद कर सका। अब उसी छपा और अनुग्रह के प्रभाव से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलकछत श्रीमन्द्रगवद्गीता-रहस्य के अनुग्रह करने का अनुषम अवसर हाथ उमा गया है।

जय मुद्दे। यह काम सींपा गया, तय प्रत्यकार ने अपनी यह इच्छा प्रकट की, कि मूळ प्रत्य में प्रतिपादित सब भाव ज्यों के लों हिन्दी में पूर्णतया व्यक्त किये जायँ; क्योंकि प्रत्य में प्रतिपादित सिद्धान्तों पर जो आक्षेप होंगे, उनके उत्तरदाता मूळ रुखक हो हैं। इसिक्ये मेंने अपने लिये हो कर्तव्य निधित किये:—(१) यथामित मूळ मावों की पूरी पूरी रक्षा की जावे, और (२) अनुकाद की भाषा यथाशान्ति छुद्ध, सरल, सरस और सुवोध हो। अपनी अल्युद्धि और सामर्थ्य के अनुसार इन दोनों कर्तव्यों के पालन करने में मैंने कोई बात उठा नहीं रखी है। और, मेरा आन्तरिक कियास है कि, मूळ प्रन्य के भाव यिकियित भी अन्यथा नहीं हो पाये हैं। परन्सु सम्भव है कि, विषय को कठिनता और भावों की गम्भीरता के कारण मेरी भाषाशिक्ष कहीं वहीं कि प्रत्य के प्रथा दुवेंध सी हो पई हो; और, यह भी सम्भव है कि हुँदुनेवालों को इसमें ' मराठीपन की यू ' भी मिळ जाय। परन्तु इसके लिये किया क्या जाय ? लावारी है। मूळ प्रन्य मराठी में है, मैं स्वयं महाराष्ट्र हुँ, मराठी ही

#### गीतारहस्य अयवा कर्मचोगशास्त्र ।

मेरी मातृभाषा है, महाराष्ट्र देश के केन्द्रस्थल पूने में ही यह अनुवाद छाषा गया है और में हिन्दी का कोई ' धुरंघर ' लेखक भी नहीं हूँ । ऐसी अवस्था में, यदि इस प्रन्य में उक्त दोष म मिलें, तो बहुत आखर्य होगा ।

यथि मराठी 'रहस्य' को हिन्दी पोलाक पहना कर सर्वांग छुन्दर रूप से हिन्दी पाठकों के उत्सुक हुदयों में प्रवेश कराने का यत्न किया गया है, और ऐसे महत्त्वपूर्ण वियय को समझाने के िक्ये उत्त सब साधनों सी सहायता की गई है कि जो हिन्दी-साहिल-संसार में प्रवादित हैं, फिर भी स्मरण रहे िक यह केवल अनुवाद ही है-इसमें वह तेज नहीं का सकता कि जो मूल प्रन्थ में है। धीता के संस्कृत स्त्रीकों के मराठी अनुवाद के विषय में स्वयं महात्मा तिलक ने उपोहात (पृष्ठ ५९८) में यह लिखा है:—" समरण रहे िक, अनुवाद आखिर अनुवाद ही है। हमने अपने अनुवाद मी गीता के सरल, खुळे और प्रधान अर्थ को छे आने का प्रयत्न किया है सही; एरन्तु संस्कृत वहों में और विशेषतः भगवान की प्रेमयुक्त, रसीछी, ज्यापक आर स्पष्ट स्पत्न में नई तिव उर्यक्ष करनेवाली वाणी में लक्षणा से अनेव ज्यंसार्थ उपम्न करने का जो सामार्थ है, उसे लारा भी न पदा बढ़ा बर, दूसरे शन्दों में जम को स्त जा आक्रका हैना असम्बन्ध है ...।" ठीक यही बात महात्मा तिलक के प्रन्य के इस हिन्दी अनुवाद के विश्य में कही जा सकती है।

एफ तो विषय तास्विक, दूसरे गम्भीर, और कित महास्मा तिलक की वह ओज-स्विती, ज्यापक एवं विकट भाषा कि जिसके मर्स को ठीक ठीक समझ छेगा कोई साधारण बात नहीं है। इन दुहरी-तिहरी कठिनाइयों के कारण यदि मेरी वाक्य-रचना कहीं कठिन हो गई हो, दुरुह हो गई हो, या अगुद्ध भी हो गई हो, तो उसके लिये सहस्य पाटक भुझे क्षमा करें। ऐसे प्रन्य के अनुवाद में किन किन कठिनाइयों से सामना करना पड़ता है और अपनी स्वतंत्रता का खाग कर पराधी-नता के किन किम नियमों से बंध जाना होता है, इसका अनुभव ने सहानुभूतिशील पाठक और रुखक ही कर सकते हैं कि जिन्होंने इस ओर कभी ध्यान दिया है।

राष्ट्रभाषा हिन्दी को इस बात का अभिनान है कि वह भद्दारमा तिलक के गीता-रहस्य-सम्बन्धी निवारों को अनुवाद रूप में उस समय पाठकों को भेट कर सकी है, जब कि और किसी भी भाषा का अनुवाद अकाशित नहीं हुआ,—यदापे दो-एक अनुवाद तैयार ये। इससे, आशा कि, हिन्दिप्रिमी अवस्य प्रसन्न होंगे।

अनुवाद का श्रीगणेश जुलाई सन् १९१५ में हुआ था और दिसम्बर में उसकी पूर्ति हुई। जनवरी १९१६ से छपाई का आरम्भ हुआ, जो ज्न सन् १९१६ में समाप्त हो गया। इस प्रकार एक वर्ष में यह प्रन्य तैयार हो पाया। चंदि मित्र-मण्डकी ने मेरी पूर्ण सहायता न की होती तो में, इतने समय में, इस काम को कभी पूरा न कर सकता। इनमें वैद्य विश्वनायराय छुटो और श्रीयुत मीलिश्रसादओं का नाम उद्देश करने योग्य है। कविवर बा॰ मैथिलीशरण ग्रुप्त ने कुछ मराठी पद्यों का हिन्दी रूपान्तर करने में अच्छी सहायता दी है, इसलिये ये धन्यवाद के भागी हैं। श्रीयुक्त पं॰ लाटीश्रसाद पाण्डेय ने जो सहायता की है, वह अवर्णनीय एवं अत्यन्त प्रशंसा के गोग्य है। लेख लिदाने में, एस्तालिखेत प्रति को दुहराने में; और पूफ का संशोधन करने में आपने दिन-रात किटन परिश्रम किया है। अधिक क्या कहा जाय, घर छोड़ कर महीनों तक आपने इस काम के लिये पूने में रहना पड़ा है। इस रहायता और उपकार का बदल केवल धन्यवाद दे देने से ही नहीं हो जाता। हदय जानता है कि में शावका धैसा फूणी हैं। हि॰ वि॰ ज॰ के संपादक श्रीयुत भास्कर रामचन्द्र भारेराव ने तथा और भी शनिक मित्रों ने समय-रामय पर यथाशिक सहागता की है। अतः इन सब महादायों पो में बान्तरिक धन्यवाद देता हैं।

एक वर्ष से अधिक समग तक इस प्रन्य के साथ मेरा अद्दोरात्र सहवास रहा है। सोते-जागते इसी प्रन्य के विचारों की मधुर कल्पनाएं नजरों में ख़ल्दी रही हैं। इन विचारों से मुझे मानसिक तथा आदिमक अपार लाभ हुआ है। अतः अगदीश्वर से यही विनय है कि इस प्रन्य के पढ़नेवालों को इससे लाभान्यित होने का मंगलमय आशीर्वाद दीजिये।

धीरामदासी मठ, रायपुर ( सी. पी ), देवशयनी ११ मंगलत्रार, संवत् १९७३ वि० }

गाधवराव सप्रे।

# गीतारहस्य का पुनर्मुद्रण।

हिन्दी-गीतारहस्य की पहली बाहुित में जितनी प्रतियाँ खपी याँ वे सब एक हों दो माल में समाप्त हो गई: घीर मांग दरावर जारी रही । इसकिये धव यह इसरा प्रमुद्धिया पंक्तियाः चीर प्रष्ठप्ताः प्रकाशित किया जाता है । मूल प्रन्य का भी प्रमुद्धिया पहुत शांव हुमा; इस कारण जय उसमें ही कोई विशेष फैरफार नहीं हो सका वर चनुवाद में केले हो सकता था। चतप्त इसके मूल विचार जैसे के तिस ही इस वार भी डपे हैं। हाँ, अनुवाद-सम्बन्धां जो बोई डांटी-मोटी शुटियाँ पहली चावृति में रह गई भी उनके डीक चर हैने का कार्य भेर खोट वन्तु, विजयपदाताद-सम्पादक पंक तसमीचर वातपेयों ने किया हा माणा इत्यादि के विशेष सुवार का प्रयत्न इसरी आज़री के समय किया जाया।

परिशिष्ट प्रकरण में ७४५ ख़ोक की गीता के विषय में जो वर्छस है वह भीता कब सद्दास में प्रकाशित हुई है। उस पर से देखते हुए, इस विषय में प्रश्वकार ने पहले जो अञ्चमत किया है, वही ठीक निश्चित होता है। यह गीता शुद्ध-सनातव-धर्म-सम्बद्धाय की है; और उसमें १८ की जगह रहे ब्रह्माय हैं; और अठेककम मी मिल तथा क्रिकेश्नम में निसंगत है। यह २६ ब्रह्मायों की गीता असली नहीं है। यह यह पह ब्रह्मायों की गीता असली नहीं है। यह यात उसकी रचना से ही स्पष्ट जानी जाती है। गीतारहृत्य की दूसरी अगृति में अपने दिसप में ब्रह्मी विवाद प्रहांकि में अन्यकार इस विषय में ब्रह्मी विवाद प्रहांकि करनेवाले हैं।

श्रीरामदासी मठ, रायपुर (सी. पी.), } ज्येष्ठ वदा ५, शुक्त्वार संवद् १९७४ वि. }

अनुवादक ।

#### प्रस्तावना ।

सन्तों की उच्छिए उक्ति है मेरी वानी। जानूँ उसका भेद भला क्या, में अक्षानी!

अी मद्भगवद्गीता पर अनेक संस्कृत भाष्य, टीकाएँ तथा देशी भाषाओं में सर्वमान्य निरूपण हैं। ऐसी अवस्था में यह प्रन्य वयों प्रकाशित किया गया ? यद्यपि इसका कारण प्रन्थ के आरम्भ में ही वतला दिया गया है, तथापि कुछ बातें ऐसी रह गई हैं कि जिनका, प्रन्थ के प्रतिपाद विषय के विवेचन में, उद्धेख न हो सकता था। उन वातों को प्रगट धरने के लिये प्रस्तावना को छोड़ और दूसरा स्थान नहीं है। इनमें सब से पहली बात स्तरं प्रन्यवार के विषय में है। कोई तेतालीस वर्ष हुए, जब इमारा भगवद्गीता से प्रथम परिचय हुआ था १८७२ ईसवी में हमारे पूज्य पिताजी अन्तिम रोग से आकान्त हो धाया पर पड़े हुए थे। उस समय उन्हें भगनद्गीता की भाषाविष्ठति नामक मराठी टीका सुनाने का काम हमें मिला था। तब, अथीत् अपनी आयु के सालहवें वर्ष में, गीता का भावार्थ पूर्णतया समझ में न आ सकता था । फिर भी छोटी अवस्था में मन पर जो संस्कार होते हैं, वे दढ़ होजाते हैं; इस कारण उस समय भगवद्गीता के सम्बन्ध में जो चाह उत्पन्न हो गई थी, यह स्थिर वनी रही । जब संस्कृत भीर अंप्रेज़ी का अभ्यास अधिक हो गया, तव हमने गीता के संस्कृत भाष्य, अन्यान्य टीकाएँ और मराठी तथा अंप्रेज़ी में हिले हुए अनेक पण्डितों के तिवेचन समय-समय पर पढ़े। परन्तु अप, मन में एक शंका उत्पन्न हुई, और वह दिनों दिन बढ़ती ही गई। वह शंका यह है कि, जो भीता उस भर्जुन को, युद्ध में प्रश्नत करने के लिये बतलाई गई है कि जो अपने स्वजनों के साथ युद्ध करने को वड़ा भारी कुकर्भ समझ कर खिन हो गया था, उस गीता में ब्रह्मज्ञान से या भक्ति से मोक्षप्राप्ति की विधि का-निरे मोक्षमार्ग का-विवेचन क्यों किया गया है ? यह शंका इसिलिये और भी हड़ होती गई, कि गीता की किसी भी टीका में इस विषय का योग्य उत्तर हुँहै न मिला । कोन जानता है कि हमारे ही समान और छोगों को भी यही शंका हुई न होगी। परन्तु टीकाओं पर ही निर्सर रहने से, टीकाकारों का दिया हुआ उत्तर समाधानकारक न भी जैंचे; तो भी उसको छोटं और एसरा उत्तर 'सून्नता 'ही' नहीं '

<sup>&</sup>quot; साध तकाराम के एक 'अभग' का भाव।

है। इसी किये हमते जीता की समस्त टीकाओं और भाष्यों को क्षेट कर घर दिया: और देवल गीता के ही स्वतन्त्र विवारपूर्वक संतेक पारायण किये । ऐसा करने पर टीकाकारों के चंग़रु से छूटे आर यह बोप हुआ कि गीता निशृत्ति-प्रधान नहीं हैं: वह तो कर्म-प्रवान है। और अधिक क्या कहें, गीता में अकेटा ' योग ' रान्द ही ' कर्मयोग ' के क्यं में प्रयुक्त हुआ हैं । महामारत, वेदान्तसूत्र, उपनिपद सीर वेशन्तशालविष्यक अन्यान्य संस्कृत तथा अंग्रेज़ी मापा के प्रन्थों के अध्ययन से भी बड़ों नत हर होता गया; और चार पाँच स्थानों में इसी विषय पर व्याख्यान इस इच्छा से दिये कि सर्वसायारण में इस विभय की छेड़ देने से सधिक वर्चा होगी एवं सल तत्त्व का निर्गय करने में, लीर भी सुदिया हो जायगी । इनमें से पहला व्याख्यान नागपुर में जनवरी सन् १९०२ ने हुआ और द्सरा सन् १९०४ ईसवी के अगस्त महीने में, करवीर एवं संकेश्वर मठ के जगद्गुर श्रीरांकराचार्य की आहा से, उन्हों की उपस्थिति में, सेकेश्वर मठ में हुआ था । उस समय नागपुरवाले व्याख्यान का विवरण भी समाचारपत्रों में प्रचाचित हुआ था । इसके सतिरिक्त, इसी विचार से. जब जब समय मिळडा गडा तब तब छळ विद्यान मिट्रों के साथ समय-सनव पर बाद-विदाद भी किया । इन्हों मित्रों में स्वर्गाय श्रीदति वावा सिंगारकर ये । इनके सहवास से भागवत सन्प्रदाय के कुछ प्राक्षत प्रत्य देखने में आये: और भीता-रहत्त्व में वर्णित कुछ बातें तो आप के और इनारे वाद विवाद में ही पहले निश्चित हो चुकी थीं। यह बड़े दुःख की बात है कि आप इस प्रन्य को न देख पाये। अस्त: इस प्रकार यह नत निश्चित होगया कि गीता का प्रतिशय विषय प्रशृति-प्रधान है. और इसको लिख कर प्रत्यहर में प्रकाशित करने का विचार किये भी अनेक वर्ष दोत गये । वर्तमान समय में पाये जानेवाले माध्यों ,ईकाओं ,और सतुवादों में जो गीता-तारपर्य स्वीहत नहीं हुआ है, देवल उसे ही यदि पुस्तकरूर से प्रकाशित कर देते, और इसका कारण म बतलाते कि प्राचीन दीकाकारों का निश्चित किया हुआ तात्वर्य हमें प्राप्त क्यों नहीं है, तो बहुत सन्मद या कि छोन कुछ का कुछ समझने छन जाते—उनको अम हो जाता। और समल डीकाकारों के नतों का संप्रह करके उनकी सकारण अपूर्वता दिखला देना. एवं सन्य घर्मी तथा तत्त्वहान के साथ गीता-घर्म की तुलना करना कोई ऐसा साथारण कार न या, जो सीम्रतापूर्वक चटपट हो जाय । सत्तएव यद्यीप हमार नित्र श्रीयत दाजी साहन खरे और दादासाहन खापेंट ने कुछ पहले ही यह प्रकाशित कर दिया था कि इस गीता पर एक नवीन प्रस्थ शीप्र ही प्रसिद्ध कर्तनवादे हैं तथापि क्रस्म दिखने का दास इंद चनम ने उठता गया कि हमारे समीप जो सामनी है, वह लमी अपूर्ण है । तर **बन् १९०८ हेवी में, उड़ा दे कर, इस मण्डाले में मेज दिये रावे, तद इल प्रस्य के** किये बाते की बादा बहुत कुछ घट गई थी। हिन्तु छुछ समय में, प्रम्य छिउने के

िक्ये आवर्यक पुस्तक आदि सामग्री पूने से भँगा होने की अनुमति जय सरकार की मेहरवानी से मिल गई तब, सन् १९१०-११ के जड़काले में (संवत् १९६० कार्तिक छुक्त १ से बैन कुष्ण १० के भीतर) इस प्रन्य की पाण्डलिपि (मसविदा) मण्डलि के जहल्खाने में पहले पहल लिखी गई। और फिर समयानुसार असे जैसे विचार सूझते गये, बेसे बेरे उसमें काट-छाँट होती गई। उस समय, समय पुस्तकें वहाँ न होने के कारण, कई स्थानों में अपूर्णता रह गई थी। यह अपूर्णता वहाँ से छुटकार। होजाने पर, पूर्ण तो कर ली गई है, परन्तु अभी यह नहीं वहा जा रावता कि यह प्रन्थ सर्वोश में पूर्ण हो गया। क्योंकि मोझ और नीति-धर्म के तत्त्व गहन तो हैं ही; साथ ही उनके सम्बन्ध में अनेक प्राचीन और अर्वाचीन पण्डितों ने इतना विस्तृत विवेचन किया है, कि वर्ध फैलाव से यन कर, यह निर्णय करना वर्ड वार किटन हो जाता है कि इस छोटे से प्रन्य में किन किन वातों का समावेश किया जावे। परन्तु अब हमारी स्थिति कवि की इस छोटे के अनुसार हो गई है—

यम-सेना की विमल ध्वजा अन 'जरा' दृष्टि में आती है। करती हुई युद्ध रोगें। से देह हारती जाती है॥ \*

और हमारे सांसारिक साथी भी पहले हैं। नल बसे हैं। अतएव शव इस प्रन्य को यह समझ कर प्रसिद्ध कर दिया है, कि हमें जो वातें माल्ज़ हो गई हैं, और जिन विचारों को हमने सोचा है, वे सब लोगों को भी ज्ञात हो जायें; फिर कोई न कोई 'समानधर्मा' अभी या फिर उत्पन्न हो कर उन्हें पूर्ण कर ही लेगा।

आरम्भ में ही यह कह देना आवश्यक है कि गराण हमें यह मत मान्य नहीं है, कि सोसारिक कमों को गाण अपना खाज्य मान कर ब्रह्मज्ञान और भक्ति प्रभृति निरे तिरिति-प्रधान मोहमार्ग का ही निरूपण गाता में है; तथापि हम यह नहीं कहते कि मोह्म-प्राप्ति के मार्ग का विदेवन भगवद्गीता में विठ्उन्छ है ही नहीं। हमने भी इस प्रन्य में स्पष्ट दिखला दिया है कि, गीताशास्त्र के अनुसार इस जगत् में प्रत्येक मनुष्य का पहला कर्त्तिक्य यही है कि वह परमेश्वर के छुद्ध स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके, उसके द्वारा अपनी तुद्धि कां, जितनी हो सके उतनी, निर्मल और पिन्न कर ले। परन्तु यह कुछ गीता का मुग्न निपय नहीं है। युद्ध के आसम्म में अर्जुन इस कर्त्तिक्य-मोह में फेरा। या कि युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म मार्थ ही हो, परन्तु कुछश्य सादि पोर पानक होने से तो युद्ध मोक्ष-प्राप्तिरूप आहम-कत्याण का नार कर डालेगा, उस युद्ध को करना चालिये अथवा नहीं। अतएव हमारा यह अभि-प्राप्त है कि उस मोह को हुर करने के लिये छुद्ध वेदान्त के आधार पर एक्ट-अक्ट-अ

<sup>&</sup>quot; महाराष्ट्र फविनर्य नोरोपन्त को आर्या का भाव ।

ì

का और साथ हो साथ मोझ के उपायों का भी पूर्ण विवेचन कर इस प्रकार निश्चय किया गया है कि, एक तो कर्म कभी छुटते ही नहीं हैं और दूसरे उनको छोड़ना भी नहीं चाहिये; एवं गीता में उस युक्ति का-ज्ञानमूलक, भक्तिप्रधान कर्मयोग का-है। प्रतिपादन किया गया है कि जिससे कभे करने पर भी कोई पाप नहीं लगता तथा अन्त में उसी से मोक्ष भी मिल जाता है। कभे-अकर्म के या धर्म-अवर्म के इस विवेचन को ही वर्तमानकालीन निरे आधिमीतिक पण्डित नीतिशास्त्र कहते हैं। सामान्य पदाति के अनुसार गीता के खोकों के कम से टीका लिख कर भी यह दिखलाया जा सकता था, कि यह विवेचन गीता में किस प्रकार किया गया है। परन्तु वेदान्त, भीमांसा, सांख्य, कमीवेपाक अथवा मिक प्रभति शास्त्रीं के जिन अनेक वादों अथवा प्रमेयों के आधार पर गीता में कर्मयोग का प्रतिपादन किया गया है. और जिनका उद्धेख कभी कभी यहत ही संक्षिप्त रीति से पाया जाता है, उन बाल्लीय सिद्धान्तों का पहले से ही ज्ञान हुए विना गीता के विवेचन का पूरा पूरा नर्म सहसा ध्यान में नहीं जमता । इसी लिये गीता में जो जो विषय अथवा सिद्धान्त आथे हैं, उनका शास्त्रीय रीति से प्रकरणों में विभाग करके, प्रमुख प्रमुख युक्तियों सिंहत गीतारहस्य में उनका पहले सेक्षेप में निरूपण किया गया है: और फिर वर्तमान युग की आलोचनारमक पद्धति के अनुसार गीता के प्रमुख सिद्धान्तों की तुलना अन्यान्य घमों के और तत्वज्ञानों के सिद्धान्तों के प्रसंगानसार संक्षेप में कर दिखलाई गई है। इस पुस्तक के पूर्वार्ध में जो गीतारहस्य नामक निवन्य है, वह इस शीति से कर्मयोग-विपयक एक छोटा सा किन्तु स्वतन्त्र प्रन्य ही कहा जा सकता है । जो हो; इस प्रकार सामान्य निस्त्रण में गीता के प्रत्येक श्लोक का पूर्ण विचार हो नहीं सकता या। अतएव अन्त में, गीता के प्रत्येक स्टोक का अनुवाद दे दिया है; शीर इसी के साथ साथ स्थान-स्थान पर यथेष्ट टिप्पणियाँ भी इसस्थि जोट दी गई हैं कि जिसमें पूर्वापर सन्दर्भ पाठकों की समझ में भकी भाँति आ जाय अयवा पुराने टीकाकारों ने अपने सम्प्रदाय की सिद्धि के लिये गीता के स्होकों की जो खींचातानी की है, उसे पाठक समझ जायँ (देखो गी. ३. १७–१९; ६. ३: स्तीर १८. २); या वे सिद्धान्त सहज ही ज्ञात हो जायँ कि जो गीतारहस्य में वत-छाये गये हैं; और यह भी ज्ञात हो जाय कि इनमें से कान कान सिद्धान्त गीता की संवादात्मक प्रणाली के अनुसार कहाँ कहाँ किस प्रकार आये हैं। इसमें सन्देह नहीं कि, ऐसा करने से कुछ विचारों की द्विरुक्ति अवस्य हो गई है; परन्तु गीतारहस्य का विवेचन, गौता के अनुनाद से पृथक्, इसल्पिये रखना पड़ा है कि गीता-प्रन्य के तात्पर्य के विषय में साधारण पाठकों में जो भ्रम फल गया है, वह भ्रम अन्य रीति

से वूर्णतया दूर नहीं हो सकना था। इसन्पद्धति से पूर्व इतिहास और आधार-सहित यह दिखलाने में सुविधा हो गई है कि वेदान्त, भीशांसा और भक्ति प्रचिति विषयक गीता के सिद्धान्त भारत, सांख्यशास्त्र, वेदान्तसूत्र, उपनिपद, और मीमांसा आदि मूल प्रन्थों में कैसे और कहाँ आये हैं। इससे स्पष्टतया यह वतलाना सुगम हो गया है कि संन्यासमार्ग और कर्मयोगमार्ग में क्या क्या भेद है: तथा अन्यान्य धर्ममतों और तत्त्वज्ञानों के साथ गीता की तुलना करके व्यावहारिक कर्महाष्टे से गीता के महत्त्व का योग्य निरूपण करना सरक हो गया है। यदि गीता पर अनेक प्रकार की टीकाएँ न लिखी गई होतीं, और अनेकों ने अनेक प्रकार से गीता के अनेक तार्व्यार्थों का प्रतिपादन न किया होता: तो हमें अपने प्रन्य के सिद्धान्त के लिये पोषक और आधारमृत मूल संस्कृत वचनों के अवतरण स्थान स्थान पर देने की कोई आवश्यकता ही न थी। किन्तु यह समय दूसरा है; लोगों के मन में यह शंका हो जा सकती थी कि हमने जो गीतार्थ अथवा सिद्धान्त बतलाया है, वह ठीक है या नहीं । इसी लिये हमने सर्वत्र स्थल-निर्देश कर वतला दिया है कि हमारे कथन के लिये प्रमाण क्या है; और मुख्य मुख्य स्थानों पर तो मूल संस्कृत वचनों को ही अनुवाद सहित उद्धृत कर दिया है। इसके अतिरिक्त संस्कृत वचनों को उद्धृत करने का एक और भी प्रयोजन है। वह यह कि इनमें से अनेक वचन, वेदान्त-प्रन्थों में साधारणतया प्रमाणार्थ लिये जाते हैं. अतः पाठकों को यहाँ उनका सहज ही ज्ञान हो जायगा और इससे पाठक सिद्धान्तों को भी भली भाँति समझ सकेंगे । किन्तु यह कव सम्भव है कि सभी पाठक संस्कृतज्ञ हों ? इस-लिये समस्त प्रन्य की रचना इस ढंग से की गई है कि चिंद संस्कृत न जाननेवाले पाठक. संस्कृत श्लोकों को छोड़ कर, केवल भाषा ही पढ़ते चले जायँ, तो अर्थ में कहों भी गड़बड़ न हो। इस कारण संस्कृत श्लोकों का शब्दकाः अनुवाद न लिख कर अनेक स्थलों पर उनका केवल सारांश दे कर ही निर्वाह कर लेना पढ़ा है। परन्त मुळ श्लोक सदेव ऊपर रखा गया है, इस कारण इस प्रणाली से भ्रम होने की कुछ भी आशंका नहीं है।

कहा जाता है कि कोहेन्द्र हीरा जब भारतवर्ष से विलायत पहुँचाया गया, तब उसके नये पहल बनाने के लिये वह फिर खरादा गया; और, दुवारा खरादे जाने पर वह और भी तेजस्वी हो गया। हीरे के लिये उपयुक्त होनेवाला यह न्याय सल-रूपी रत्नों के लिये भी प्रयुक्त हो सकता है। गीता का धर्म सल्य और अभय है सही; परन्तु वह जिस समय और जिस स्वरूप में वतलाग्रा गया था, उस देश-काल आदि परिस्थिति में अब वहुत अन्तर हो गया है; इस कारण अब उसका तेज पहले की भाँति कितनों ही की दिष्ट में नहीं समाता है। किसी कमें को भला-बुरा मानने

के पहुले, जिस समय यह सामान्य प्रश्न ही महत्त्व का समझा जाता था कि 'कर्म करना चाहिये, अथबा न करना चाहिये, ' उस समय गीता चतलाई गई है; इस कारण उसका बहुत सा अंदा अब कुछ छोगों को अनावत्यक प्रतीत होता है। और इस पर भी निवृत्तिसार्याय दीकाकारों की खीपा-पोती ने तो गीता के कर्नयोग के विवेचन को आजकल बहनेरों के लिये दुवींध कर डाला है। इसके स्राति-रिक कुछ नये विदानों को यह समझ हो गई है कि, अर्बाचीन काछ में आधिमीतिक द्यान की पश्चिमी देशों में जैसी कुछ बाढ़ हुई है, उस बाढ़ के कारण अध्यातमशास्त्र के आधार पर किये गाँव प्राचीन कमेयोग के विदेशन वर्तमान काल के लिये पूर्णतया उपयुक्त नहीं हो सकते । किन्तु बह समझ ठीक नहीं है; इस समझ की पोल दिखलाने के लिये गीतारहस्य के विदेवन में, गीता के सिद्धान्तों की जोड़ के ही, पश्चिमी पण्डितों के सिद्धान्त भी इसने स्थान-स्थान पर संक्षेप में दे दिये हैं । वस्तुतः गीता का धर्म-अधर्म-विवेचन इस तुरुना से कुछ अधिक मुद्द नहीं हो जाता; तथापि अवीचीन कालीन आधिमोतिक शालों की अध्रतपूर्व युद्धि से जिनकी दृष्टि चहाचींध में पट गर्ड है: अथवा जिन्हें आजडल की एक्ट्रेशीय शिक्षापद्धति के कारण आधिर्भातिक अर्थात् बाह्य दृष्टि से ही नीतिसाख द्या विचार करने की आदुर्ना पट गई है. उन्हें इस तुलना से इतना तो स्पष्ट बात हो जायगा कि मोक्ष-धर्म और नीति दोनी विषय अधिमौतिक ज्ञान के परे के हैं: और, वे यह भी जान जायँगे कि इसी से प्राचीन काल में हमारे शास्त्रकारों ने इस विषय में जो ।तिद्वान्त स्थिर विये हैं, उनके आगे मानवी ज्ञान की गति अब तक नहीं पहुँच पाई है; यही नहीं किन्तु पश्चिमी देशों में भी अध्यातमन्द्रिय से दन प्रश्नी का विचार अब तक हो रहा है और इन अध्यात्मिक प्रन्यकारों के विचार गीताशास्त्र के सिद्धान्तों से बच्छ अधिक मित्र नहीं हैं। गीता-रहस्य के भिन्न भिन्न प्रकरणों में जो तुल्लात्मक विजेचन हैं, उनसे यह बात स्पष्ट हो जायगी । परन्त यह विषय अत्यन्त व्यापक है. इस कारण पश्चिमी पृण्डितों के मतों का जो सारांग्र विभिन्न स्थलों पर हम ने दे दिया है, उसके सम्बन्ध में यहीं इतना बतला देना आवरवक है कि गीतार्थ की प्रतिपादन करना ही हमारा मुख्य काम है. अतएव गीता के सिद्दान्तों की प्रमाण मान कर पश्चिमी मतों का उद्वेख इसने केवल यही दिखलाने के लिये किया है कि, इन सिद्धान्तों से पश्चिमी नीतिशाखड़ों अथवा पण्डितों के सिद्धानों का कहाँ तक नेल है। और, यह काम हमने इस हँग से किया है कि जिस में सामान्य भराठी पाटकों को उन्हा अर्थ समझने में कोई कटि-नाई न हो। अब यह निविवाद है। के इन दोनों के बीच जो सूक्त सेद हैं,—और ये हैं भी बहुत--अथवा इन सिद्धान्तों के जो पूर्ण उपपादन या विस्तार हैं, उन्हें जानने के लिये मूळ पश्चिमी प्रन्य ही देखना चाहिय । पश्चिमी विद्वान् कहते हैं कि कर्म-अकर्मविवेक अथवा नीतिशास पर नियम-वद्ध प्रन्य सब से पहले यूनानी तत्त्ववेत्ता अरिस्टाटन ने लिखा है। परन्तु हमारा नत है कि अरिस्टाटल से भी पहले, उसके प्रंथ की अपेक्षा अधिक व्यापक और तात्विक दृष्टि से, इन प्रश्नों का विचार महाभारत एवं गीता में हो चुका था; तथा अध्यातमहिष्ट से गीता में जिस नीतितच्च का प्रतिपादन किया गया है उससे भिन्न कोई नीतितत्त्व अब तक नहीं निकला है। ' संन्यासियों के समान रह कर तत्वहान के विचार में शान्ति से आय विताना अच्छा है, अथवा अनेक प्रकार की राजकीय उथला-पथल करना भला है '—इस दिषय का जो गुलासा अरिस्टाटल ने किया है वह गीता में है: और सामेटीज के इस मत का भी गीता में एक प्रकार से समावेश हो गया है कि ' सबुष्य जो कुछ पाप करता है, वह अज्ञान से ही करता है। ' क्योंकि गीता का तो यही सिद्धान्त है कि नहा-हान से बुद्धि सम हो जाने पर, फिर मनुष्य से कोई भी पाप हो नहीं सकता। एपिक्युरियन और स्टोइक पन्यों के यूनानी पण्डितों का यह कथन भी गीता की श्राह्य है कि पूर्ण अवस्था में पहुंचे हुए झानी पुरुप का व्यवहार ही नीतिदृष्टवा सव के लिये आदर्श के समान प्रमाण हैं; और इन पन्यवालों ने परम हु नी पुरुष का जो वर्णन किया है वह गीता के स्थितप्रश अवस्थावाले वर्णन के समान है । मिल, स्पेंसर और कौंट प्रमृति आधिनीतिकवादियां का कवन है कि नीति की पराकाष्टा अवना क्सोटी यही है कि प्रत्येक मनुष्य की सारी मानवजाति के हितार्थ उद्योग करना चाहिये; गीता में वाणित स्थितवज्ञ के 'सर्वभूतहितेरताः ' इस बाह्य लक्षण में उक्त कसौटी का भी समावेश हो गया है। कान्ट और प्रोन का, नीतिशास की उपप-तिविषयक तथा इच्छा-स्वातन्त्र्यसम्बन्धी सिद्धान्त भी, उपनिषदी के झान के अधार पर गीता में आ गया है। इसकी अपेक्षा यदि गीता में और कुछ अधिकता न होती, तो भी वह सर्वमान्य हो गई होती। परन्तु गीता इतने ही से सन्तुष्ट नहीं हुई; प्रस्युत उसने यह दिखलाया है कि मोक्ष, भित्ता और नीतिवर्म के वीच आधिभौतिक प्रन्थ-कारों को जिस निरोध का आभास होता है. यह विरोध सवा नहीं है: एवं यह भी दिखलाया है कि ज्ञान और कर्म में संन्यासमार्थियों की समझ में जो विरोध आदे आता है, यह भी ठीक नहीं है । उसने यह दिखलाया है कि ब्रह्मविद्या का और भक्ति का जो मूल तत्व है वही नीति का और सत्कर्म का भी आधार है: एवं इप बात का भी निर्णय कर दिया है कि झान, संन्यास, कर्म और भक्ति के समुचित मेल से, इस लोक में आयु विताने के किस मार्ग को मनुष्य रवीकार करें। इस प्रकार गीताप्रन्य प्रधानता से कर्मयोग का है, और इसी लिये " ब्रह्मविद्यान्तर्गत (कर्म-) योगशास '' इस नाम से समस्त वैदिक प्रंन्थों में उसे अग्रस्थान प्राप्त हो गया है। गीता के विषय में कहा जाता है कि " गीता सगीता कर्तव्या किमन्यै: शाख- विस्तरै: "--- एक गीता का ही पूरा पूरा अध्ययन कर देना यस है; शेप शाखों के कीरे फैळाव से क्या करना है? यह वात कुछ झूठ नहीं है । अतएव जिन लोगों को हिन्द्धम और नीतिश्राख के मूलतत्वों से परिचय कर देना हो, उन लोगों से इस सिवनंय किन्तु आग्रहपूर्वक कहते हैं, कि सब से पहले आप इस अपूर्व प्रन्य का अध्ययन कीजिये। इसका कारण यह है कि क्षर-अक्षर-सृष्टि का और क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ का विचार करनेवाले न्याय, मीमांसा, उपनिपद और वेदान्त आदि प्राचीन शास्त्र उस समय, जितनी हो सकती थी उतनी, पूर्ण अवस्था में आचुके थे; और इसके वाद हो वेदिक धर्म को ज्ञानमूलक मित्तप्रधान एनं कर्मयोगविषयक अन्तिम स्वरूप प्राप्त हुआ; तथा वर्तमान काल में प्रचलित वैदिक धर्म का मूल ही गीता में प्रातेपादित होने के कारण हम कह सकते हैं कि संक्षेप में किन्तु निस्सन्दिग्य रीति से वर्तमानकालीन हिन्द्धमें के तत्वों को समझा देनेवाला, गीता की जोड़ का दूसरा प्रन्य, संस्कृत-साहिल में है ही नहीं।

उहिखित वक्तव्य से पाठक सामान्यतः समझ सकेंगे कि गीतारहस्य के विवेचन का कैसा क्या ढँग है । गीता पर जो शांकरभाष्य है उसके तीसरे अध्याय के आरम्भ में पुरातन टीकाकारों के अभिप्रायों का उद्धेख है; इस उद्धेख से जात होता है कि गीता पर पहले कर्मयोगप्रधान टीकाएँ रही होंगी ! किन्त इस समय ये टीकाएँ उपरुच नहीं हैं; अतएद यह कहने में कोई क्षति नहीं कि. गीता का कर्मयोग-प्रधान स्रोर तुलनात्मक यह पहला ही विवेचन है। इसमें कुछ श्लोकों के अर्थ, उन अर्थों से भिन्न हैं, कि जो आजकल की टीकाओं में पाये जाते हैं: एवं ऐसे अनेक विषय भी वतलाये गये हैं कि जो अब तक की प्राकृत टीकाओं में विस्तार सहित कहीं भी नहीं थे। इन विषयों को और इनकी उपपत्तियों को यद्यि हमने संक्षेप में ही बतलाया है, तथापि यथाशक्य मुक्पर और सुबोध रीति से, वतलाने के उद्योग में हमने कोई वात उठा नहीं रखी है। ऐसा करने में यधिप कहीं कहीं दिरुक्ति हो गई है, तो भी हमने उसकी कोई परवा नहीं की: और जिन शस्टों के अर्थ अब तक माषा में प्रचलित नहीं हो पाये हैं. उनके पर्याय शब्द उनके साथ ही साथ अनेक स्थलों पर दे दिये हैं। इसके अतिरिक्त, इस विषय के प्रमुख प्रमुख सिद्धान्त सारांशहर से स्थान-स्थान पर, उप-पादन से पृथक कर, दिखला दिये गये हैं । फिर भी शास्त्रीय और गहन विषयों का विचार, थोड़े शब्दों में, करना सदैव कठिन है और इस विषय की भाषा भी अमी स्थिर नहीं हो पाई है। अत; हम जानते हैं कि श्रम से, दृष्टि दोष से अथवा अन्यान्य कारणों से हमारे इस नये ढँग के विवेचन में कठिनाई, दुवेंधिता, अपूर्णता और अन्य कोई दोष रह गये होंगे। परन्त भगवद्गीता पाठकों से क्रष्ठ अपरिचित

नहीं है--वह हिन्दुओं के लिये एकदम नई वस्तु नहीं है कि जिसे उन्होंने कभी देखा-सना न हो । एसे वहतरे लोग हैं, जो नित्य नियम से भगवदीता का पाठ किया करते हैं,और ऐसे पुरुष भी थोड़े नहीं हैं कि जिन्होंने इसका बालीयहरूवा अध्ययन किया है अथवा करेंगे। ऐसे अधिकारी पुरुषों से हमारी एक प्रार्थना है कि जब उनके हाय में यह प्रन्य पहुंचे और गाँद उन्हें इस प्रकार के फुछ दोप मिरू जायँ, तो वे छ्या कर हमें उनकी सुबना दे दें । ऐसा होने से हम उनका विचार करेंगे, और यदि द्वितिय एंस्करण के प्रकाशित करने का अवसर आया तो उसमें यथायोग्य संशोधन कर दिया जावेगा । सम्भव है, कुछ लोग समझे कि, हमारा कोई विशेष सम्प्रदाय है और उसी सम्प्रदाय की सिद्धि के लिये हम गीता का, एक प्रकार विशेष अर्थ कर रहे हैं । इसलिये यहाँ इतना कह देना आवश्यक है कि. गीतारहस्य प्रन्थ किसी भी व्यक्तिविदेशप अथवा सम्प्रदाय के उद्देश से लिखा नहीं गया है । हमारी बुद्धि के अनुसार गींता के मूल संस्कृत श्लोक का जो सरल अर्थ होता है, वहीं हमने लिखा है। ऐसा सरल अर्थ कर देने से—और आज कल संस्कृत का बहुत कुछ प्रचार हो जाने के कारण, बहुतेरे लोग समझ सकेंगे कि अर्थ सरल है या नहीं—यदि इसमें कुछ सम्प्रदाय की गन्य आ जाने, तो नह गीता का है, हमारा नहीं । अर्जुन ने भगवान से कहा था कि " मुझे दो-चार मार्ग वतला कर उलप्तन में न ड!लिये, निश्चयपूर्वक ऐसा एक ही मार्ग वतलाइये कि जो श्रेयस्कर हो" (गी. ३. २;५.१); इससे प्रकट ही है कि गीता में किसी न किसी एक ही विशेष मत का प्रतिपादन होना चाहिये । मूल गीता का ही अर्थ करके, निराप्रह शुद्धि से हमें देखना है कि वह एक ही विशेष मत कीन सा है; हमें पहले ही से कोई मत स्थिर करके गीता के अर्थ की इसलिये खींचातानी नहीं करनी है, कि इस पहले से ही निश्चित किये हुए मत से गीता का मेल नहीं भिलता । सारांश, गीता के वास्तविक रहस्य का -- फिर चाहे वह रहस्य किसी भी सम्प्रदाय का अथवा पन्य का हो-गीता-मक्तों में प्रसार करके, भगवान् के ही कथनानुसार यह ज्ञानयज्ञ करने के लिये इम प्रशृत हुए हैं । हमें आशा है कि इस ज्ञानयज्ञ की अञ्चंगता की सिद्धि के लिये, कपर जो जानभिक्षा माँगी गई है. उसे हमारे देशवन्त और धर्मवन्त्र वडे आनंद से देंगे।

प्राचीन टीकाकारों ने गीता का जो तात्पर्य निकाला है उसमें, और हमारे मतानुसार गीता का जो रहस्य है उसमें, मेद क्यों पडता है ? इस भेद के कारण गीतारहस्य में निस्तारपूर्वक वतलाये गये हैं । परन्तु गीता के तात्पर्य-सम्बन्ध में ययि। इस प्रकार मत्रमेर हुआ करे तो भी गीता पर जो अनेक भाष्य और टीकाएँ

हैं एवं पहले और वर्तमान समय में गीता के जो भाषानुबाद हुए हैं, उनसे हमें इस प्रन्य को लिखते समय अन्यान्य वातों में सदैव ही प्रधंगानुसार थोड़ी-वहुत सहायता मिली है; एतदर्ध हम उन सब के अत्यन्त ऋणी हैं। इसी प्रकार उन पश्चिती। पिटतीं का भी उपकार मानना चाहिये कि जिनके प्रन्यों के सिद्धान्तों का हमने स्थान-स्थान पर उद्देख किया है। और ती क्या, यदि इन सब प्रन्यों की सदाबदा न निर्दा होती. तो यह प्रन्थ लिसा जाता या नहीं-इसमें चन्देह ही है । इसी से हमने प्रस्तावना के आरम्भ में ही साधु तुकाराम का यह वायय लिख दिया है-" सन्तों की उच्छिष्ट उक्ति है मेरी वानी । " सदा सबेदा एक सा उपयोगी होनेवाला अर्यात् त्रिकाल-अवाधित जो जान है, उसका निरूपण करनेवाले गीता जैसे प्रन्य से कार-भेद के अनुसार मन्त्रय की नवीन नवीन स्फूर्ति प्राप्त हो, तो इसमें कोई आवर्ष नहीं है; क्योंकि एसे न्यापक प्रन्य का तो यह धर्म ही रहता है। परन्तु इतने ही से प्राचीन पण्डितों के ये परिश्रम कुछ व्यर्थ नहीं हो जाते कि जो उन्होंने उस प्रन्य पर किये हैं । पश्चिमी पण्डितों ने गीता के जो धगुवाद शंद्रजी, श्रीर जर्मन प्रभृति बूरोप की भाषाओं में किये हैं, उनके किये भी बही न्याय उरवृक्त होता है । ये अनुवाद गीता की प्रायः प्राचीन टीकाओं के आधार से किये जाते हैं । फिर भी कुछ पश्चिमी पण्डितों ने स्वतन्त्र रीति से गीता के अर्थ बरने का उद्योग आरम्भ कर दिया है। परन्तु सच्चे (कर्स-) योग का तत्त्व अववा विदिक धार्मिक सम्प्रदायों का इतिहास भली भाँति समझ न सकने के कारण या वहिरंग परीक्षा पर ही इनकी विशेष रुचि रहने के कारण अथवा ऐसे ही और कुछ कारणों से इन पश्चिमी पण्डिती के वे विवेचन अधिकतर अपूर्ण और कुछ कुछ स्थानों में तो सबेया भ्रामक और भूलों से भरे पड़े हैं। यहाँ पर पश्चिमी पण्डितों के चौता-विषयक प्रन्यों का विस्तृत विचार धरने अथवा उनकी जाँच करने की कोई शावस्यकता नहीं है । उन्होंने जी प्रमुख प्रश्न उपस्थित किये हैं, उनके सम्बन्ध ने हमारा जो वक्तव्य है वह इस प्रन्य के परिशिष्ट प्रकरण में है । किन्तु यहाँ गीताविषयक उन अंग्रेज़ी रुखों का उरेरा कर देना उचित प्रतीत होता है कि जो इन दिनों हमारे देखने में आये हैं। पहुछा छेल भि॰ बुक्स का है। नि॰ बुक्स थिकामफिल्ट एन्य के हैं, इन्होंने अपने गीता-विषयक प्रन्थ में सिद्ध किया है कि भगवदीता कर्पयोग-प्रधान है- और ये अपने व्याख्यानों में भी इसी मत को प्रतिपादन किया करते हैं । दूसरा छेख महास के मि० एम्, राषाकृष्णम् का है; यह छोटे से नियन्य के एन में, अमेरिका के ' सार्य-राष्ट्रीय मीतिशास्त्र सम्बन्धी त्रेमासिक ' में प्रकाशित हुआ है ( जुलाई १९११ )। इसमें आत्मस्वातन्त्र्य और नीतिधर्म, इन दो विषयों के सम्बन्ध से गीता और कान्ड की समता दिखालाई गईहै । हमारे मत से यह साम्य इससे भी कहीं अधिक ज्यापक

है; और कान्ट की अपेक्षा प्रीन की नैतिक उपपत्ति गीता से कहां अधिक मिलती जुकती है। परन्तु इन दोनों प्रश्नों का खुलासा जब इस प्रन्थ में किया ही गया है, तब यहाँ उन्हों को दुइराने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार पण्डित सीतानाथ तत्त्वभूपण कर्तृक 'कुण और गीता ' नामक एक अंग्रेज़ी प्रन्थ भी इन दिनों प्रकाशित हुआ है। इसमें उक्त पण्डितजी के गीता पर दिये हुए बारह व्याख्यान हैं। किन्तु उक्त प्रन्थों के पाठ करने से कोई भी जान लेगा कि तत्त्व-भूपणजी के अथवा मि॰ श्रुवस के प्रतिपादन में और हमारे प्रतिपादन में बहुत अन्तर है। किर भी इन लेखों से झात होता है कि गीताविपथक हमारे विचार कुछ अपूर्व नहीं हैं; और इस सुचिन्ह का भी झान होता है कि गीता के कर्मयोग की कार लोगों का ध्यान अधिकाधिक आकर्षित हो रहा है। अतएव यहाँ पर हम इन सब आधुनिक लेखानों का आभिनन्दन करते हैं।

यह प्रन्य मण्डाले में लिख तो लिया गया था, पर लिखा गया था पेंसिल से; भीर काट-छींट के अतिरिक्त इसमें और भी कितने ही नये सुधार किये गये थे। इसिलेये सरकार के यहाँ से इसके छीट आने पर प्रेस में देने के लिये छुद्ध कापी करने की आवश्यकता हुई । और यदि यह काम हमारे ही भरोसे पर छोड़ दिया जाता, तो इसके प्रकाशित होने में और न जाने कितना समय लग गया होता! परन्तु श्रीयुत वामन गोपाल जोशी, नारायण कुण गोगटे, रामकुण दत्तात्रय पराट्कर, रामकृष्ण सदाशिव पिपुटकर, अप्पाजी विष्णु कुलकर्णी प्रसृति सज्जनों ने इस काम में बड़े उत्साह से सहायता दी; एतदर्थ इनका उपकार मानना चाहिये। इसी प्रकार श्रीयुत्त कृष्णाजी प्रभाकर साहिलकर ने, और विशेषतया पदेशास्त्रसम्पन्न दीक्षित कार्योनाथ शाली लेले ने बम्बई से यहाँ आकर, प्रन्थ की हस्तालेखित प्रति को पढ़ने का कष्ट उठाया एवं अनेक उपयुक्त तथा सामिक सूचनाएँ दीं कि जिनके लिये हम इनके ऋणी हैं । किर भी स्मरण रहे कि, इस प्रन्य में प्रतिपादित मतों की जिम्मेदारी हमारी ही है। इस प्रकार प्रन्य छपने थे। य तो हो गया, परन्त युद्ध के कारण कागृज की कमी होनेवाली थी; इस कमी की, वम्बई के स्वेदेशी कागज़ के पुतलीधर के मालिक मेसर्स 'डी, पदमजी और सन' ने, हमारी इच्छा के अनुसार अच्छा काग्ज समय पर तैयार कर के, दूर कर किया । इससे गीता-ग्रंथ को छापने के छिये अच्छा स्वदेशी कागज़ मिल राका । किन्तु प्रन्थ अनुमान से अधिक वढ़ गया, इससे कग़ज़ की कमी फिर पड़ी। इस कमी को पूने के पेपर मिल के मालिकों ने यदि दूर न कर दिया होता तो और कुछ महीनों तक पाठकों को ग्रन्थ के प्रकाशित होने की प्रतीक्षा करनी पड़ती । अतः उक्त दोनों पुतलीपरों के मालिकों

को, न केवल हमीं प्रत्युत पाटक भी धन्यवाद दें । अब अन्त में प्रूफ, रोशोधन का काम रह गया; जिसे श्रीयुत रामकृष्ण दत्तात्रिय पराट्कर, रामकृष्ण रादादिव पिंपु-टकर और श्रीयुत हरि रष्ट्रनाथ भागवत वे स्वीकार किया । इसमें भी, स्थान-स्थान पर अन्यान्य प्रन्यों का जो उक्केख किया गया है, उनको मूठ प्रन्यों से टीक टीक जाँचने एवं यदि कोई व्यंग रह गया हो तो उसे दिखताने का कास श्रीयुत हरि रधुनाथ भागवत ने अवेले ही किया है । बिना इनकी सहायता के इस प्रन्य को हम, इतनी शीघ्रता से, प्रकाशित न कर पाते । अतएव हम इन सब को हृदय से धन्यवाद देते हैं । अव रही छपाई, जिसे चित्रशाला छापेखाने के स्वला-विकारी ने सावधानीपूर्वक श्रीधता से छाप देना स्त्रीकार कर तदनुसार इस कार्य की पूर्ण कर दिया; इस निमित्त अन्त में इनका भी उपकार मानना आवस्यक है । रोत में फसल होजाने पर भी फसल से अनाज तैयार करने, और भोजन करनेवालों के मुंह में पहुँचने तक, जिस प्रकार अनेक छोगों की सहायता अंपिक्षत रहती है, वैसी ही पुछ क्षेत्रों में प्रत्यकार की-कम से कम हमारी तो अवदय-स्थिति है। अतएव उक्त रीति से जिन लोगों ने हमारी सहायता की है-फिर बाहे उनके नाम यहाँ आये हों, अयवा न भी आये हों-उनको फिर एक पार धन्यवाद दे कर हय इस प्रस्तावना को समाप्त करते हैं ।

प्रस्तावना समाप्त हो गई। अब जिस विषय के विचार में बहुतरे वर्ष यीत गये हैं, और जिसके तित्य सहवास एवं विन्तन से मन को समाधान हो कर आनन्द होता गया, वह विषय बाज प्रन्य के रूप में हाथ से एयक् होनेवाला है—यह सीव कर खवाये हुत लगात है, तथाि सन्ताप इतना ही है कि ये विचार—संघ गये तो स्थान सिहत, अन्याप वर्षों के त्यों—अगली पाँदी के लंगों को हेने के लिये ही हमें प्राप्त हुए थे। अतएव वैदिक धर्म के, राजगुता के इस पास्त की कठोपियद के "अतिहत ! जाप्रत ! प्राप्त वराविवोधत !" (क. ३, १४)—उठो ! जागो ! और (भगवान् के दिये हुए) इस वर को समझ लो—इस मन्त्र सं होनहार पाठकों को प्रेमोदकर्मक सींपते हैं। प्रत्यक्ष मगवान् का ही निव्यपद्वेक यह आधासन है कि, इसी में कर्म-अकर्म का सारा बीज है; और इस धर्म का स्वत्य आवरण भी बटे बटे संकर्टों से बचाता है। इससे अधिक और क्या चाहिय ? गूरि के इस नियम पर प्यान दे कर कि " विना किये कुछ होता नहीं है," दुम को निष्क्राम दुद्धि से ग्रहस्था चलाते का लोगे हो। इस फर सब कुछ होतया। निरो स्वार्थ-प्रायण दुद्धि से ग्रहस्था चलाते के लोगे, वस फर सब कुछ होतया। निरो स्वार्थ-प्रायण दुद्धि से ग्रहस्था चलाते के लोगे, वस कि ते भागों के लिगे, भागा नहीं कही गई है। । गीताकाल्य की प्रश्ति तो कि समझ की प्रवार की प्रश्ति तो ति सार्थ-प्रायण की की ति अप सार्थ से प्रश्ति तो लिंगा की लिगे, भागा नहीं कही गई है। । गीताकाल्य की प्रश्ति तो लिंगा की लिगे, भागा नहीं कही गई है। । गीताकाल्य की प्रश्ति तो

इसिलिय हुई हे कि वह इसकी विधि वतलावे कि मोक्षटि से संसार के कर्म ही किस प्रकार किये जावें; और तात्विक दि से इस वात का उपदेश करे कि संसार में मनुष्य मात्र का सचा कर्त्तव्य क्या है। अतः हमारी इतनो ही विनती है कि पूर्व अवस्था में ही—वदती हुई उन्न में ही—प्रत्येक मनुष्य एहस्थाश्रम के अथवा संसार के इस प्राचीनशास्त्र को जितनीं जल्दी हो सेक उतनी जल्दी, समझे बिना न रहे।

पूना, क्षधिक वैशाख े } संवत् १९७२ वि०। }

वाल गंगाधर तिलक।

# गीतारहस्य की साधारण अनुक्रमणिका ।

| विषय ।             |              |         |                |       |     | वृष्ट ।        |  |
|--------------------|--------------|---------|----------------|-------|-----|----------------|--|
| मुरापृष्ठ ।        | •••          |         | ***            | ***   | ••• | 3              |  |
| समर्पेण ।          | •••          | •••     | •••            | •••   |     | ર              |  |
| बानुवादक की भू।    | मिका ।       |         | •••            | •••   | ••• | ゲーン            |  |
| प्रस्तावना ।       | •••          | ***     | •••            | •••   |     | E-33           |  |
| गीतारहल की स       | ।धारमा ऋनुव  | हमध्यिक | 11             | •••   | 484 | २३             |  |
| गीताः इस के प्रत   |              |         | ं की घनु       | नमधिक | 11  | २४-३४          |  |
| संविप्त चिन्हों का | ह्योरा, इत्य | ादि ।   | •••            | ***   | *** | ₹ <b>४</b> -३७ |  |
| गीतारद्दस्य ष्रयय  |              | व ।     |                | ***   | .,. | 3-400          |  |
| गीता की पश्चिर ह   | -परीद्धाः ।  |         |                | •••   | *** | 435-30X        |  |
| र्गिता के पानुवाद  |              | 11      | •••            | •••   |     | 4E3-4E5        |  |
| माता देः खप्यायां  | दी खंदगः     | विषयाः  | कम <u>ित</u> क | 11    |     | VEE-GOE        |  |
| श्रीमद्भगवद्गीता-र |              |         |                |       |     | ५५             |  |
| स्रीर टिप्पारि     |              |         | •••            | •••   | ••• | ६००-=५२        |  |

# गीतारहस्य के प्रत्येक प्रकरण के विषयों की अनुक्रमणिका।

#### पहला प्रकरण-विषयप्रवेश।

श्रीमद्भगवद्गीता की योग्यता – गीता के ष्राच्याय-परिसमाप्ति-सूचक सङ्कल – गीता शृष्ट् का श्रार्थ – अन्यान्य गीताश्रों का वर्णन, और उनकी एवं योगवासिष्ट श्रादि की गीग्राता – अन्यपरीचा के भेद – भगवद्गीता के याधुनिक विद्युक्तपरीच्रक – महाभारत-प्रग्रोता का वत्ताया हुआ गीता-तात्पर्य – प्रश्मान्त्रयी और उस पर साम्प्रदायिक भाष्य – इनके श्रातुसार गीता का तात्पर्य – श्रीशृङ्गराचार्य – मधुसूद्न – तत्त्वमासि – पेशाचभाष्य – रामानुजाचार्य – मध्वाचार्य – वश्चभाचार्य – निवार्क – श्रीधरस्वामी – ज्ञानेश्वर – सब्, की साम्प्रदायिक दृष्टि न साम्प्रदायिक दृष्टि की छोड़ कर अन्य का तात्पर्य निकालने की रीति – साम्प्रदायिक दृष्टि से उसकी उपेचा – गीता का उपकम और उपसंहार – परस्पर-विरुद्ध नीति-धर्मों का भगद्धा और उनमें ह्येनेवाला कर्त्तव्यधर्म-मोह – हसके निवारगार्थ गीता का उपदेश । ... पृ. १—-२०।

### दूसरा प्रकरण-कर्मजिशासा।

#### तीसरा प्रकरण-कर्मयोगशास्त्र।

कर्मेजिज्ञासा का महस्व, गीता का प्रथम अध्याय क्रीर कर्मयोगग्रास्त्र की भावश्यकता – कर्म शब्द के कर्ष का निर्णय – मीमांसकों का कर्म-विभाग – योग शब्द के भर्ष का निर्णय – गीता में योग=कर्मयोग, खौर वही प्रतिपाद्य है – कर्म- श्रकमं के पर्याय शब्द —शास्त्रीय प्रतिपादन के तीन पन्य, द्याधिमाँतिक, स्वाधि-दैविक, श्राह्यात्मिक —इस पन्यमेद का कारण् —कोंट का मतः—गीता के धनुसार श्रष्ट्यात्मदृष्टि की श्रेष्ठता —धर्म शब्द के दो धर्म, पार्खाकिक श्रांद ध्यावद्वारिक — चातुर्वपूर्य श्रादि धर्म —जनत् का धारण् करता हैं, हमिलये धर्म —चादनाजनस्य धर्म —धर्म-श्रधमं का निर्णय करने के लिये साधारण् नियम —'मद्दाजनो येन गतः स पन्याः' और इसके दोष —' श्राते सर्वत्र वर्जयेन्' श्रांद उसकी अपूर्णता— श्रविरोध से धर्मनिर्णय —कर्मयोगशास्त्र का कार्य। ... ए. ५१—७३।

### सीथा प्रकरण-आधिमीतिक सुखवाद।

### पाँचवाँ प्रकरण-सुखदुःखविवेक।

सुल के लिये प्रत्येक की प्रवृत्ति - सुल-दुःख के लज्ञण और भेद - सुल स्वतन्त्र है या दुःखामावारूप ? संन्यासमार्ग का मत - उसका खराडन - गीता का तिद्धान्त - सुल और दुःल, दो स्वतन्त्र भाव ई - इस लोक में प्राप्त होनेवाले सुल-हु:स विषयंय - संसार में सुख अधिक है या हु:स - पश्चिमी सुसाधिक्य साह -मतुष्य के भात्महत्या न करने से ही संसार का सुखमयत्व सिद्ध नहीं होता - सुख की इच्डा की अपार नृद्धि - सुत्र की इच्डा सुत्रोपमाग से तृत नहीं होती - अत-एव संसार में दुःस की अधिकता – हमारे शास्त्रकारों का तद्वुकूल सिद्धान्त – शोरेनपुर का मत -असन्तोष का उपयोग - उसके दुष्परिग्राम को प्रशने का उपाय -सुख-दुः त के अनुमव की आत्मवग्रता, और फत्राग्रा का लक्तग्र-फन्नाग्रा की लागने से ही दुःखनिवारण होता है, भतः कर्मलाग का निपेत्र - हन्द्रिय-निप्रह की मर्वादा—कर्मयोग की चतुःस्त्री-शारीरिक अर्थात आधिमातिक सुत्र का पग्रुधर्मस्य – आत्मप्रसादन अर्थात् आज्यात्मिक सुव की श्रेटता और नित्यता – इन दोना सुलों की प्राप्ति ही इमेबोग की दृष्टि से परम साध्य है - विषयोगभोग मुख व्यनित्य है श्रीर परम ध्येय होने के लिथे अयोग्य है - आधिमीतिक मुखनाद की अपूर्णता। ... पृ. ६४--१२२।

#### छठा प्रकरण--आधिदैवतपक्ष क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-विचार ।

पश्चिमी सदसिद्विचेकदेवतापदा – उसी के समान मनोदेवता के सम्यन्ध में हमारे प्रन्यों के वचन – आधिदेवता पद्म पर आधिभोतिक पद्म का आचिप – व्यादत श्रीर अभ्यास से कार्य-प्रकार्य- का निर्माय शीव्र हो जाता है – सदसिद्वेक कुछ निराली श्राफि नहीं है – अध्यात्मपद्म का श्राज्ञेप – मनुष्यदेहका यहा कारखाना – कर्मे- निद्वयों खीर हानिद्वयों के व्यापार – सन और जुद्धि के प्रयक् श्रयक् काम – व्यवसायात्मक और वासनात्मकग्रुद्धि का मेद पूर्व सम्यन्ध – व्यवसायात्मक प्रद्धि एक ही है परन्तु साध्विक आदि मेदों से तीन प्रकार की है – सदसिद्वेक ग्रुद्धि हसी में है, श्रयक् नहीं है – चेन्न-छेन्नजविचार का खीर च्यार-श्रव्यत्वार का स्वरूप पूर्व कमयोग से सम्यन्ध – चेन्न श्रव्य का व्ययं – चेन्न का व्ययंत् प्रात्मा का प्रस्तित्व – चर- श्रक्रर-विचार की प्रसावना। ... प्र. १३३ – १४६ ।

सातवाँ प्रकरण-कापिल सांख्यशास्त्र थथवा सराक्षर-विचार ।

चर चार श्रवर का विचार करनेपाले शाख -कामादों का परमागु-वाद -कापिल सांख्य -सांख्य शब्द का अर्थ -कापिल सांख्य विपयक प्रत्य -सत्कार्य-वाद - जगत् का मूल इत्य अथवा प्रकृति एक ही है -सत्त, रज और तम उसके सीन गुगा हैं - विगुण की साम्यायस्था और पारस्परिक रगहे-ममाहे से नाना पदार्थों की उत्पत्ति -प्रकृति कव्यतः, श्रवागिवत, एक ही और श्रचेतन हैं -प्रव्यक्त से व्यक्त -प्रकृति से ही गन और गुद्धि की उपित -सांख्यशस्त्र को हेकल का जट़ाईत और प्रकृति से श्रास्मा की उत्पत्ति ट्वीकृत नहीं -प्रकृति और पुरुष दो स्यतन्त्र तत्व हैं -एनमें पुरुष क्षकर्ता, निर्मुण और उदासीन है, सारा कर्नृत्व प्रकृति का है -दोनों के संयोग से सृष्टि का विस्तार -प्रकृति और पुरुष के भेद को यहचान लेने से केवव्य की प्रयात सोख की प्राप्ति -मोच किसका होता है, प्रकृति का या दृत्य का ? -सांख्यों के क्षसंस्य पुरुष,और वेदान्तियों का एक पुरुष -बिगुगातित सगस्या -सांख्यों के और तत्वरश्च गीता के श्रिद्धान्तों के भेद ।... ... १० १४६ - १६६ ।

#### बाठवाँ प्रकरण-विश्व की रचना और संहार।

प्रकृति का विस्तार – ज्ञान-विज्ञान का लक्ष्या – भिक्ष-भिक्ष सृष्ट्युर्स्सिक्षम क्षीर वनकी व्यन्तिम एकवावयता – ज्ञाधुनिक उत्काल्ति-वाद का स्वरूप क्षीर सांख्यों के गुगान्कर्ष तक्त्व से उसकी समता – गुग्नोत्कर्ष का प्रयवा गुगा-परिग्रामवाद का निरूपण – प्रकृति से प्रयस व्यवसायत्मक दुद्धि की और फिर ऋहंकार की उत्पत्ति – वनके त्रिवात व्यनन्तभेद – श्रष्टंकार से किर सेन्द्रिय-सृष्टि के मन सिद्दत ग्यारह तन्तों की, और निरिन्द्रिय-सृष्टि के तन्मावरूपी पाँच तत्त्वों की उत्पत्ति – इस बात का निरूपण कि,तन्मावर्ण पाँच ची वयों हैं और स्ट्रिनेट्याँ ग्यारह ची वयों हैं – सूच्न सृष्टि ते स्यूत विशेष – पचीस तत्त्वों का प्रदायद्वन – श्रुगीता का व्यक्षवृद्ध – पचीस तत्त्वों का वर्गीकरण करने की,

सांख्यों की तथा वेदान्तियों की सिक्ष-भिक्ष शीति —उनका नक्ष्मा —वेदान्त अन्यों में वर्षित स्यूत पज्ञमहाभूतों की उत्पत्ति का कम — चीर फिर पज्जीकरण से सारे स्यूज पदार्थ —उपनिपदों के तिवृत्करण से उसकी तुलना — सजीव सृष्टि और लिज्जगरीर — वेदान्त में वर्षित लिज्जगरीर का चीर सांस्यग्रास्त में वर्षित लिज्जगरीर का मेद — बुद्धि के माव और वेदान्त का कमें — प्रतय — उत्पत्ति-प्रतय-काल — कर्यपुगमान — महा। का दिन-शत और उसकी सारी चायु — सृष्टि की उत्पत्ति के कन्य कम से विरोधं और एकता।

#### तवाँ प्रकरण-अध्यातम ।

प्रकृति और पुरुप रूप ईत पर घानेप-दोनों से परे रप्तनेवाले का विचार करने की पद्धति –दोनों से परे का एक ही परमात्मा खधवा परमपुर्य – प्रकृति ( जरात् ) , पुरुष ( जीव ) और परमेखर, यह त्रयी – गीता में वर्णित परमेश्वर का स्वरूप न्यक भ्रयवा सत्तुता रूप भीर इसकी गीताता – ग्रन्यक किन्तु माया से स्यक द्वोनेवाला – अन्यक के द्वी तीन भेद-सगुरा, निगुरा खाँर सगुरा-निगुरा – रपनिपदों के तत्सदश वर्धान - उपनिपदों में उपासना के लिये वतलाई हुई विचाएँ क्रोंर प्रतीक - त्रिविध ऋत्यक रूप में निर्वता ही श्रेष्ट है (प्रष्ट २००) - उक्त सिद्धान्ती की शास्त्रीय अपनित - निर्मुण और सगुण के गद्दन अर्थ - अमृतत्व की स्वभाव-सिद्ध कराना - सृष्टिज्ञान केसे और किसका होता है ? - ज्ञानिकया का वर्णान और नाम-रूप की ध्याँख्या - नाम-रूप का दृश्य और दस्तुतस्त - सत्य की व्याख्या -विनाशी श्लोने से नाम-रूप प्रसत्य हैं और नित्य श्लोने से वस्तुतत्व सत्य है - वस्तु तत्त्व ही ब्रह्मर-त्रहा है और नाम-रूप माया है - सत्त्र और मिय्या शब्दों का वेदान्तशास्त्रानुसार सर्थ - स्नाधिमोतिक शास्त्रां की नाम-रूपात्मकता—(ए. २२१) -विज्ञान-बाद वेदान्त को प्राह्म नहीं - माया-बाद की प्राचीनता नाम-रूप से श्रान्ह्यदित नित्य ब्रह्म का, श्रीर शारीर श्रात्मा का स्वरूप एक ही है - दोनों को चित्रप क्यों कहते हैं ? - ब्रह्मात्मेक्य यानी यह ज्ञान कि ' जो पिग्रड में हैं, वही ब्रह्माराड में है '-ब्रह्मानन्द्द-में-पन की मृत्यु -तुरीयावरचा खर्मवा निविकरप समाधि - अस्ताव-सीमा श्रीर मरण का मरण (ए. २३४) - हैतवाद की टत्पत्ति -गीता और श्वानिवद दोनों अर्हत वेदान्त का ही प्रतिवादन करते हैं - निर्मुण स संगुण माया की उत्पत्ति केसे होती हैं -विवर्त-वाद और गुगा-परिगाम-वाद -वगत जीव और परमेश्वर विषयक अध्यात्मशास्त्र का संज्ञिप्त सिद्धान्त (ए. २४३) -ब्रह्म का सत्यानुतत्व - अत्तत्सत् खोर खन्य ब्रह्मतिर्देश - जीव परमेश्वर का \* खंश ' कैसे है-परमेश्वर दिकाल से समर्गादित है ( पृ. २४० )-क्रम्यात्मशास्त्र का श्रानिम सिद्धान्त -देहेन्द्रियों में भिदी हुई साम्यतुद्धि -मोश्चस्वरूप और सिद्धा-. वस्या का वर्त्तन( पृ. २४० ) - ऋखेद के नासदीय सुक्त का सार्य विवरता - पूर्वापर प्रकरण की सहति । ... 2. 98E - 34E 1

#### दसवाँ प्रकरण-कर्मविपाक और आत्मस्वातन्त्र्य।

मायास्ष्टि और व्यास्टि - देह के कोरा और कर्माश्रयीभूत लिह्नश्रीर -दर्म, नाम-रूप पाँर माया का पारस्परिक सम्बन्ध-कर्म की प्रीर माया की व्याख्या - माया का मूल जगम्य हैं, इसलिये बदापि माया परतन्त्र हो तथापि धनादि है - नापात्मक प्रकृति का विस्तार प्रथव। सृष्टि ही कर्म है - प्रतएव कर्म भी अनादि है - कर्म के असारिहत प्रयत्न - परमेश्वर इसमें इस्तक्षेप नहीं करता कीर कर्मानुसार ही फल देता है ( ए. २६७ ) - कर्मयन्थ की सुद्धता और प्रवृत्ति-स्वातन्त्रयवाद की प्रस्तावना - कर्मविभाग; सज्ञित, प्रारूव और कियमाया -' प्रारच्य-कर्मगां भोगादेव चयः '--देदान्त को सीमांसकों का नैन्कर्य-सिद्धिवाद बाबाहा हैं - ज्ञान विना कर्मपन्य से हाटकारा नहीं - ज्ञान शब्द का वर्ष - ज्ञान-प्राप्ति कर लेने के लिये ग्रारीर खारता रचतन्त्र हैं (9. २८२)-परन्तु कर्म करने के साधन वसके पास निजी नहीं हैं, इस फारना वसने ही के लिये परावलस्वी हैं -मोत्ता-प्राप्तचरित रवल्प कर्म भी प्यर्व नहीं जाता - प्रतः कभी न कभी दीर्घ डतोग करते रहने से लिदि, धायश्य मिलती है -कर्मदाय का स्वरूप-कर्म महीं द्वारते, फलाशा को छोड़ी - कर्म का यन्धकत्व मन में है, न कि कर्म में -इसलिये ज्ञान कभी हो, उसका फल मोदा ही मिलेगा - तथापि उसमें भी फन्त-काल का सहरव ( प. २८६ ) - कर्मकाग्ट श्रीर ज्ञानकाग्रह - श्रीतवज्ञ श्रीर सार्त-यज्ञ - कर्मप्रधान गाएँस्ट्यवृत्ति - उसी के दो भेद, ज्ञानयुक्त कीर ज्ञानरहित -इसके धनुसार भिज-भिज गति - देवयान फ्रांर पितृयागा - कालवाचक या देवता-षाचक ? - तीसरी गरक की गति - जीवन्मुक्तावस्था का वर्गान । ... पृ. २६०--३००।

#### ग्यारहवां प्रकरण—संन्यास और कर्मयोग।

प्रजीन का यह प्रश्न कि, मेन्यास कीर कर्मयोग दोनों में श्रेष्ठ मार्ग कीन सा है—इस पर्य के समान ही पश्चिमी पर्य — संन्यास फीर कर्मयोग के पर्याय प्रान्द — संन्यास प्रान्द का कर्ष — कर्मयोग संन्यासमार्ग का यह स्पष्ट सिद्धान्त कि, इन होनों भागों में कर्मयोग ही श्रेष्ट हे — संन्यासमार्गीय टीकाकारों का किया हुआ विष-पास — इस पर उत्तर — प्रजीन को प्रज्ञानी नहीं मान सकते (पृ. १९२) — इस बात के नीता में निर्दिष्ट कारण कि, कर्मयोग ही श्रेष्ट क्यों है — प्राचार प्रनादि काल से दिविष रहा है, प्रतः यह श्रेष्ठता का निर्धाय करने में उपयोगी नहीं है— जनक की तीन फीर गीता की दो निटाएँ — कर्मों को बन्धक कहने से ही, यह सिद्ध नहीं होता कि, इन्हें छोड़ देना चाहिये; फताशा छोड़ देने से निर्वाह हो जाता है — कर्म छूट नहीं सकते — कर्म छोड़ देने पर खाने के लिये भी न मिलेगा — ज्ञान हो जाने पर प्रपना कर्चत्य न रहे, प्रध्वा चातना का च्रय हो जाय, तो भी कर्म नहीं ह्रदेते — प्रतः न्यान-प्राप्त के पश्चात भी निःस्वार्थ छाद्वे से कर्म प्रवश्य

करना चाहिये - सपवान का और जनक का उदाहरण - फलाशा-लाग, वैरान्य श्रीर क्रमीत्साइ ( पृ. ३२८) - लोकसंग्रह श्रीर उसका लच्चग - श्रह्मज्ञान का यही सचा पर्ववसान है - स्थापि वह लोकसंग्रह भी चानुवार्य स्थवस्या के अनुसार श्रीर निष्काम हो (ए. ३३६) - स्मृतिग्रन्यों में वर्शित चार आश्रमों का, आयु विताने का मार्ग - गृहस्थाश्रम का महत्त्व - भागवत धर्म - भागवत और स्मार्त के मूल अर्थ - गीता में कर्मयोग अर्थात सागवतधर्म ही प्रतिपाद्य है - गीता के कर्म-योग, और मीमांसकों के कर्ममार्ग, का भेद -स्मार्त संन्यास, और भागवत संन्यास, का भेद - दोनों की एकता - मतुस्मृति के वैदिक कर्मयोग की और भागवतधर्म की प्राचीनता - गीता के सध्याय-समाप्तिसूचक संकल्प का सर्थ - गीता की सपूर्वता और प्रस्थानत्रयी के सान भागों की सार्थकता ( पू. ३५१ ) —संन्यास (सांख्य ) स्त्रीर क्मयोग (योग). दोनों मार्गों के सेद-अभेद का नश्री में संनिप्त वर्धान - आयु विताने के मिन्न भिन्न मार्ग -गीता का यह तिद्धान्त कि, इन सब में कर्मयोग ही श्रेष्ठ है – इस सिद्धान्त का प्रतिपादक ईशाबात्योपनिषद का सन्त्र, इस सन्त्र के शाष्ट्रभाष्य का विचार - मन् श्रीर ग्रन्थान्य स्तृतियों के ज्ञान-कर्म-समुचयात्मक वचन । Z. 209-2641

#### वारहवाँ प्रकरण—सिद्धावस्था और व्यवहार।

### तेरहवाँ प्रकरण-मक्तिमार्ग ।

ञ्चानुद्विताले साधारण मनुष्यों के लिये निर्नुण व्रस-स्वरूप की दुर्वाधेता − ज्ञान-प्राप्ति के साधन, श्रदा श्रार वृद्धि − दोनों की परस्परापेन्ना − श्रदा से व्यवहार-

सिद्धि - श्रद्धा से परमेश्वर का ज्ञान हो जाने पर भी निर्वाह नहीं होता - मन में उसके प्रतिफलित होने के लिये निरतिशय और निर्देतुक प्रेम से परमेश्वर का चिन्तन करना पटता है - इसी को भक्ति कहते हैं - सगुगा जन्यक का चिन्तन कष्टमय धीर दुस्साच्य है - अतएव वपासना के लिये प्रत्यक्त वस्तु होनी चाहिये - ज्ञानमार्ग और भक्तिमार्ग परिगाम में एक ही हैं - तथापि ज्ञान के समान भक्ति निष्ठा नहीं हो सकती - भक्ति करने के लिये प्रह्मा किया हुआ परमेश्वर का प्रेमगम्य और प्रत्यक्ष रूप - प्रतीक शब्द का कर्ष - राजविधा और राजगुरा शब्दों के अर्थ - गीता का प्रेमरस (पृ. ४१७) - परमेश्वर की प्रानेक विभूतियों में से कोई भी प्रतीक हो सकती है – बहुतेरों के धनेक प्रतीक थीर उनसे होनेवाला अनर्ध – उसे टालने का उपाय – प्रतीक और तत्त्वस्वन्यी भावना में भेद -प्रतीक कुछ भी हो, भावना के धनुसार फल मिलता है - विभिन्न देवताओं की उपासनाएँ - इसमें भी फलदाता एक ही परमेश्वर र्ध, देवता नहीं -िकसी भी देवता की भजी, यह प्रमेश्वर का ही प्राविधिपूर्वक भगन होता है - इस दृष्टि से गीता के भक्तिमार्ग की श्रेष्टता - श्रद्धा और श्रेम की श्रद्धता अश्रद्धता - क्षमशः उयोग करने से सुधार और धनेक जन्मों के पश्चात सिद्धि - जिसे न धदा है न युद्धि, वह हूबा - युद्धि से फीर भक्ति से फन्त में एक ही बाहरत महाज्ञान होता है (ए. ४२६) - कर्मविपाक-प्रकिया के और बाध्यारम के सब सिद्धान्त भक्तिमार्ग में भी स्पिर २५ते हैं - उदाप्तरणार्थ गीता के जीव और परमेश्वर का स्वरूप - तथापि इस सिद्धान्त में कभी कभी शब्द-भेद हो जाता है -कर्म ही अब परमेश्वर हो गया - बहाापैता और कृष्णार्पता - परन्तु अर्थ का अनर्थ होता हो तो शब्द-भेद भी नहीं किया जाता -गीताधर्म में प्रतिपादित श्रद्धा छौर ज्ञान का मेज - भक्तिमार्ग में संन्यासधर्म की ऋषेजा नहीं है - भक्ति का छौर कर्म का विशेष नहीं है - भगवदक्त पार लोकसंब्रह् - स्वक्म से ही भगवान् का यजन-पूजन -ज्ञानमार्ग त्रिवर्गी के लिये है, तो मिक्तमार्ग खी-शूद खादि सन के लिये खुला हु मा है - अन्तकाल भें भी प्रनत्य भाव से परमेश्वर के शरगापत होने पर मुक्ति - अन्य सब धर्मी की खपेता गीता के धर्म की श्रेष्ठता। 1 088 - 208 .T ...

चादहवाँ प्रकरण-गीताध्यायसंगति ।

विषय-प्रतिपादन की दो शितियाँ – शास्त्रीय कीर संवादात्मक – संवादात्मक पद्धित के गुग्रा-दोष – गीता का प्रारम्म – प्रथमाच्याय – द्वितीय कच्याय में 'सांख्य' कार 'योग' इन दो मार्गों से ही कारम्म – तीसरे, चीय कीर पाँचवें कच्याय में कार्याय में कार्याग कार्याग

श्राच्याय तक ज्ञान विज्ञान का विवेचन कर्मयोग की लिदि के लिये ही है, वह हवतन्त्र नहीं है —सातवें से लेकर अन्तिम अध्याय तक का तात्पर्य —इन अध्यायों में भी मिक और ज्ञान प्रयक् प्रयक् विद्याय तक का तात्पर्य —इन अध्यायों में भी मिक और ज्ञान प्रयक् प्रयक् विद्याय नहीं हैं, परस्पर एक द्सरे में गुँचे हुए हैं, उनका ज्ञान-विज्ञान यही एक नाम है —तेरह से लेकर सत्रहमें अध्याय तक का सार्राग्य —श्राह्वें का उपसंदार कर्मयोगप्रधान ही हैं —अतः उपक्रम-उपसंहार आदि मीमांसकों की दृष्टि से गीता में कर्मयोग ही प्रतिपाद्य निश्चित होता हैं —चतुर्विध पुरुपार्य —अभे और काम धर्मानुकूल होना चाहिये —िकन्तु मोस्र का और धर्म का विरोध नहीं है —गीता का संन्यासप्रधान अर्थ क्यांकर किया गया है —सांस्थ | नहीं है ? —तथापि अन्त में कर्मविग ही प्रतिपाद्य है —संन्यासमार्गवानों से प्रार्थन। ... ... प्र. ४४३ —४६६।

#### पन्द्रहवाँ प्रकरण—उपसंहार ।

क्रमंबोगगाख गाँर आचारसंग्रह का भेद -यह भ्रमपूर्ण समक्त कि, वेदान्त से नीति-शास की अपराति नहीं लगती -गीता वही अपराति बतकाती है -केवल नीतिटारि से गीताधर्म का विवेचन - कर्म की अपेना युद्धि की श्रेष्टता - नकुलोपाल्यान - ईसाइयाँ और दौढ़ों के तस्तदश सिद्धान्त - 'राधिकांश लोगों का माधिक हित' स्रीर 'मनोदेवत' इन दो पश्चिमी पन्नों से गीता में प्रतिपादित साम्यवृद्धि की तुलना -पश्चिमी खाध्या-स्मिक पत्त से गीता की उपपत्ति की समता –कान्ट और भीन के सिद्धान्त –वेदान्त भीर नीति (पू. ४८५) -नीतिशाख में प्रनेक पन्य होने का कारगा -पिराढ-ब्रह्माराह की रचना के विषय में मतभेद -गीता के ब्राध्यात्मिक उपपादन में सम्राव-पर्यो विशेषता - मोज, नीति-धर्म और व्यवहार की एकवानयता - ईसाइयों का सैन्यासमार्ग – सुखद्वेतुक पश्चिमी कर्ममार्ग – उसकी गीता के कर्ममार्ग से तलना – चातुर्वरार्य-व्यवस्था भ्रौर नीतिधर्म के यीच भेद – दुःस्रनिवारक पश्चिमी कर्ममार्ग भौर निष्काम गीताधर्म (ए. ४६८) - कर्मयोग का कलियुगवाला संचित इति-हास - जैन और वौद्ध यति - शहराचार्थ के सन्यासी - मुसलमानी राज्य - भग-वद्रक, सन्तमगडली श्रीर रामदास -गीताघर्म का जिन्दापन -गीताघर्म की धमयता, निसता और समता – ईंखर से प्रार्थना।... ... y. 800-40E l

#### परिशिष्ट प्रकरण-गीता की वहिरंगपरीक्षा।

महामारत में, योग्य कारगों से उचित स्थान पर गीता कही गई है; वह प्रचित्त नहीं है। - भाग १. गीता नेर महामारत का कर्नृत्व - गीता का वर्तमान स्वरूप - महामारत में गीता-विपयक सात उद्धेस - होनों के एक से मिनते-ज्ञतते हुए श्लोक और मापा-सादर्य - इसी प्रकार अर्थ-सादर्य - इससे प्रकार हि के गीता और महामारत दोनों का प्रगीता एक ही है। - मान २. गीता और उपनिषदों की तुस्ता - श्रव्यसादर्य और अर्थसादर्य - गीता का अच्यातम ज्ञान उपनिषदों का ही है - उपनिषदों का और गीता का

मायाबाद – उपनिपदों की घ्यपेदा गीता की विशेषता – सांख्यशास्त्र धीर वेदान्त की एकवाक्यता - व्यक्तीपासना श्रयवा भक्तिमार्ग - परन्तु कर्मयोगमार्ग का प्रतिपादन ही सब में महत्त्वपूर्ण विश्लेषता है -गीता में इन्द्रिय निप्रह करने के लिये बतलाया गया योग, पातक्षल-योग श्रीर उपनिषद्। - भाग ३. गीता ओर अससूत्रों की पूर्वा-पाता - गीता में बढासूत्रों का स्पष्ट उलेख - बढ़ासूत्रीं में ' स्पृति ' शुद्ध से गीता का अनेक बार बहुख - दोनों प्रन्यों के प्रवापर का विचार - ब्रह्मसूत्र या तो वर्त-मान गीता के समकालीन हैं या और भी प्राने, वार के नहीं -में गीता ब्रह्मसूत्री के उद्धिख द्वीने का एक प्रयक्त कारगा । - भाग ४. भागनतथमें का उदय और गाता -गीता का भक्तिमार्ग वेद न्त, सांख्य और योग को क्रिये हुए हैं -वेदान्त के मत गीता में पीछे से नष्टां मिलाये गये हैं -वैदिक धर्म का प्रत्यन्त प्राचीन स्वरूप क्र्मप्रधान है - तदनन्तर ज्ञान का ऋषीत् वेदान्त, सांख्य धीर वैराग्य का प्राट्टभीय हन्ना - दोनों की एकवाश्यता प्राचीन काल में ही हो हुकी है - फिर भक्ति का शहुमांच - खतर्च पूर्वीक्त मार्गी के साथ मिक्त की एकवाक्यता करने की पहले से ही क्रावश्यकता - यही भागवतधर्म की खतएय गीता की भी दृष्टि - गीता का ज्ञान-कर्म-सगुज्ञय उपनिपदों का र्ह, परन्तु भक्ति का मेल आधिक हैं - भागवतधर्म-विषयक प्राचीन प्रनय, गीता भीर नाशयगुशियोपाख्यान - श्रीकृष्णा का और सारवत ष्यवद्या भागवत्यर्भ के उदय का काल एक ही हैं - बुद्ध से प्रथम 'लगभग सात-षाठ सौ धार्यात ईसा से प्रथम पन्द्र हु सौ वर्ष - ऐसा मानने का कारगा - न मानने से द्वीनेवाली व्यनवस्था - भागचतधर्म का मृल स्वरूप नैष्कर्म्य-प्रधान या, फिर भक्ति-प्रधान दुआ चौर जन्त में विशिष्टाईत-प्रधान दो गया - मूल गीता ईसा से प्रथम कोई भी सी वर्ष की है। - भाग ५. वर्तमान गीता का काल - वर्तमान महाभारत भौर वर्तमान गीता का समय एक ही है - इन में वर्तमान महाभारत भास के, प्रथघोप के, आधलायन के, सिवन्दर के, और मेपादिनागाना के पूर्व का है किन्तु बुद्र के प्रधान का है - छतएब शक से प्रथम लगभग पाँच सौ वर्ष का है - वर्त-मान गीता फालिदास के, बाग्राभट के, पुरागों और बीधायन के, एवं बीद धर्म के महायान पन्य के भी प्रथम की है अर्घात् शुरू से प्रथम पाँच सी वर्ष की है।-भाग ६. भीता और बौद्ध अन्य - गीता के स्थितप्रज्ञ के फीर धौद्ध धाईत के वर्गान में समता - याँग्र धर्म का स्वरूप फीर उससे पहले के बाह्यणधर्म से उसकी उत्पत्ति - अपनिपदों के फ्रात्म-चाद को छोड कर केवल निवृत्ति-प्रधान प्राचार को श्री युद्ध ने खड़ीकार किया – बोद्ध मतातुसार इस जाचार के दश्य कारगा, जयना चार प्रायं सत्य - वीद्ध नार्हरूवधर्म प्यार वैदिक स्मार्तधर्म में समता - ये सब विचार सूल वैदिक धर्म के ही हैं - तथापि सदामारत और गीताविपयक प्रथक् विचार करने का प्रयोजन - मूल अनातायादी और निगृत्तिप्रधान धर्म से ही ष्रागे चल कर भक्ति-प्रधान बौद्धधर्म का उत्पन्न होना अग्रम्भव है - महायान पन्य की उत्पत्ति, यह मानने के लिये प्रशास िः उसका, प्रयुत्तिप्रधान भन्डि-धर्म गीता से ही हो किया गया है - इससे दिश्रींत होनेवाला गीता का समय। —भाग ७. गीता और ईसाइयों की नाइनल — ईसाईधर्म से गीता में किसी भी तत्त्व का लिया जाना झसम्भव है — ईसाईधर्म यद्भद्रीधर्म से धीरे-धीरे ह्वतन्त्र रीति पर नहीं निकला है — वह नयों उत्पव्व हुवा है, इस विषय में पुराने इंसाई परिद्वतां की राय — एसीन पन्य और यूनानी तत्त्वज्ञान—यीद्धर्म के साय ईसाईधर्म की अब्रुव समता— इनमें बीद्ध धर्म की निर्विवाद प्राचीनता— इस यात का प्रमाण कि, यद्भियों के देश में बोद्ध यतियों का प्रवेश प्राचीन समय में हो गया या— अत्तप्व ईसाईधर्म के तत्त्वों का वीद्ध्यमं से ही चर्चात् पर्याय से वीदिक धर्म से ही अथवा गीता से ही लिया जाना पूर्ण सम्भव है— इसने सिद्ध होनेवाली, गीता की निह्मीन्वय प्राचीनता। ... प्र. ५०६— ५६७

# गीतारहस्य के संक्षिप्त चिन्हों का व्योरा,और संक्षिप्त चिन्हों से जिन ग्रन्थों का उल्लेख किया है, उनका परिचय ।

अथर्व, अथर्व देद । काण्ड, सूक्त और फुना के कम से नम्बर हैं। अष्टा, अप्राप्तकांता । अध्याय और श्लोक । अप्टेकर और मण्डली का गीतासंप्रह का संस्करण ।

ईश. ईशायास्योपनिषन् । आनन्दाधम का संस्तरण ।

ऋ. ऋग्वेद । मण्डल, सृत्ता और ऋचा ।

पे. अयवा पे. उ. एंतरेयोपनिषन् । छाध्याय, राण्ड और अ्डोक । पूर्व के आनन्दा-श्रम का संस्करण ।

पे. ब्रा. ऐतरेय ब्राह्मण । पनिका और राज्य । हा. होंडा का संस्करण । का. अथवा कठ. पठोपनियन् । मही और मन्त्र । आनन्दाश्रम का संस्करण । केन. केनोपनियन् (=तरून कारोपनियन् ) । राज्य और मन्त्र । आनन्दाश्रम का संस्करण ।

के. केवल्योपनिषन् । राज्य ऑर मन्त्र । २८ उपनिषन्, निर्णयसागर का संस्करण । कोपी. कीपीतवयुपनिषन् अपवा कीपीतिक ब्राह्मणोपनिषत् । अध्याय और राज्य । कहीं कहीं इस उपनिषद् के पहले अध्याय को ही ब्राह्मणानुकम से वृतीय अध्याय कहते हैं । आनन्दाश्रम का संस्करण ।

गी. भगवद्रीता । अध्याय और श्लोक । गी. शांभा. गीता शांकरभाष्य गी. राभा. गीता रामानुजभाष्य । आनन्दाश्रमवाली गीता और शांकरभाष्य की प्रति के अन्त में शब्दों की सूची हैं । एमने निम्न लिखित टीकाओं का उपयोग किया है:—श्रीवेंक्ट्रेश्वर प्रेस का रामानुजभाष्य; कुम्मकोण के कृष्णाचार्य द्वारा प्रकाशित माण्यभाष्य; आनन्दिगिर की टीका और जगदितेच्छु छापेखाने (पूने) में छपी हुई परमार्थप्रपा टीका; नेटिव ओपीनियन छापेखाने (यम्पर्द ) में छपी हुई मनुसूचनी टीका; निण्यसागर में छपी हुई श्रीधरी और वामनी (मराठी) टीका; आनन्दाश्यम में छपा हुआ पैशानभाष्य; गुजराती अर्टिंग प्रेस की पहाभ सम्प्रदार्यी तस्वदीपिका; एम्बई में छप हुए महान्

भारत को नीलकण्डी; बीर महास में छपी हुई ब्रह्मानन्दी। परन्तु इनमें से ऐशाचमाध्य बार ब्रह्मानन्दी की छोड़ कर शेप टीकाएँ बीर निम्बर्क सम्प्रदाय की एवं दूसरी कुछ और टीकाएँ-कुरु एन्द्रह संस्कृत टीकाएँ गुजराती ब्रिटिंग ब्रेस ने सभी छाप कर प्रकाशित की हैं। अब इस एक ही अन्य से सारा काम हो जाता है।

गी. र. अथवा गीतार. गोतारहस्य । हुनारी पुत्तक का पहला निवन्य । छाँ. छान्द्रोग्योपनिपत् । अञ्चाय, चन्ड सार मन्त्र । आनन्दाध्रम छा संस्करण ।

छा. धारावाशावाय । जनान, स्वाचार स्वाच सूत्र । कलकते का संस्करण । जी. सू. जीमिनि के मी.सीसामूत्र सध्याय, पाद स्वाच सूत्र । कलकते का संस्करण ।

तै. अयुवा तै. ज. तैतिसीय उपनिषत् । वही, अनुवाक और मन्त्र । आनन्दाश्रम का संस्करण !

ते. आ. तेतिसीय आह्मम । काम्ड, प्रपाठक, अनुवाक और मन्त्र । आनन्दाश्रम का संस्करण ।

तै. सं. तैतिरीय संहिता । काण्ड, प्रपाठक, अनुवाक सार मन्त्र ।

दा. अथवा दास. श्रीसमर्थ गमदासत्वामाञ्चन दासवीय । श्रुक्तिय-सरकार्योरीजक समा की प्रति का, विजयाला प्रेस में छपा हुआ, हिन्दी अनुवाद ।

मा. पं. नारदपंचरात्र । कलकत्ते का संस्करण ।

सा. सू. नारदत्त्व । वर्म्बई का संस्करण ।

मुसिंह उ. नृषिहोत्तातापनीयोपनियन्।

पार्तज्ञस्य, पार्वजन्त्रोगसृत्र । तुक्ताराम सात्रा का संस्करण ।

पंच, पंचदशी । निर्णयसागर का सटीक संस्करण ।

प्रश्न. प्रश्नोपनिषन् । प्रश्न सीर सन्त्र । आनंदात्रम का संस्करण ।

बृ. अथवा बृह बृहदारम्बज्ञेपनिषन् । अन्याप, श्रात्मण सीर मन्त्र । आनंदाश्रम का संस्करण । सामारण पाठ कान्त्र, केवर एक स्थान पर माध्यन्त्रिन शास्त्रा के नाठ का उन्नेस्त है ।

त्र. सु. आगे चेसू देखें।

भाग. श्रीमद्रागवतपुराण । निर्मयमागर का संस्करण ।

**मा. ज्यो.** मारतीय ज्योतिःशास्त्र । सर्गाय शंकर नलकृत्य दीक्षितकृत ।

मतस्य. मत्त्वपुराण । सानन्दाश्रम का सैत्हरण ।

सतु. मनुस्तृति । अव्याय और श्लोक । डॉ॰ वाली का संस्कृत । सण्डलीक के अवन और किसी भी संस्कृत्य में वही श्लोक प्रायः एक ही स्थान पर मिलेंगे । मनु पर जो डीका है, वह सण्डलीक के संस्कृत्य की है ।

ममा. श्रीनन्महान्यतः। इसके साने के सद्धार विभिन्न पर्वो के दर्शक हैं, नम्बर

अध्याय के और क्लोकों के हैं। कलकत्ते में बाबू प्रतापचन्द्र राय के द्वारा मुद्रित संस्कृत प्रति का ही हमने सर्वत्र उपयोग किया है। बम्बई के संस्करण में ये क्लोक कुछ खागे पीछे मिलंगे।

मि. प्र. मिलिन्दप्रश्न । पाली प्रन्य । अंग्रेजी अनुवाद । S. B. E.

मुं. अथवा मुंख. मुंढकोपनिपत् । मुण्डक, खण्ड और मन्त्र । आनंदाश्रम का संस्करण । मैड्यु. मैन्युपनिषत् अथवा मैत्रायण्युपनिपत् । प्रपाठक और मन्त्र । आनंदाश्रम का संस्करण ।

याञ्च याज्ञवत्ययस्मृति । अध्याय भीर श्लोक । वम्बई का छपा हुआ । इसकी क्षप-रार्क टीका (भानंदाश्रम के संस्क॰) का भी दो-एक स्थानों पर उहेख हैं ।

यो. अथवा योग. योगवासिष्ठ । प्रकरण, सर्ग भीर श्लोक । छठ प्रकरण के दो भाग हैं, (पू.) पूर्वार्ध, ओर (उ.) उत्तरार्ध । निर्णयसागर का सटाक संस्करण ।

रामपू. रामपूर्वतापिन्युपनिपत् । आनंदाश्रम का संस्करण ।

वाजसें. वाजसनेयिसंहिता । अध्याय और मन्त्र । वेवर का संस्करण ।

चारमीकिरा. अथवा चा. रा. वार्त्मीकिरामायण । काण्ड, अध्याय और स्ठोक । बन्दर्ड का संस्करण ।

विष्णु. विष्णुपुराण । अंश, अध्याय और श्लोक । वम्बई का संस्करण ।

चे. सू. वेदान्तसूत अथवा प्रह्मसूत्र । अध्याय, पाद और सूत । वे. सू. शांभा. वेदान्तसूत्र-शांकरभाष्य । आनन्दाश्रमवाले संस्करण का ही सर्वत्र उपयोग किया है ।

शांस्त. शाण्डिल्यसूत्र । यम्बई का संस्करण ।

शिवः शिवगीता । अध्याय और क्लोक । अष्टेकर और मण्डली के गति।संग्रह का संस्करण ।

श्वे. श्वेताश्वतगोपनिषत् । अध्याय भोर मन्त्र । आनन्दाश्रम का संस्करण ।

S. B. E. Sacred Books of the East series.

सां. कां. संख्यकारिका । तुकाराम तात्या का संस्करण ।

सूर्यगी. सूर्यगीता । अन्याय जीर श्लोक । मद्रास का संस्करण ।

हरि. हरिवंश । पर्व, अध्याय और श्लोक । बम्बई का संस्करण ।

नोट— इनके क्यतिरिक्त और कितने ही संस्कृत, अंग्रेजी, मराठी एवं पाली प्रन्यों का स्थान-स्थान पर उन्नेख है । परन्तु उनके नाम यथास्थान पर प्रायः पूरे लिख दिये गये हैं, अथवा वे समझ में आ सकते हैं, इसलिये उनके नाम इस फेहरिस्त में शामिल नहीं किये गये।

श्रीगणेशाय नमः । ॐतत्सत्।

# श्रीमद्भगवद्गीतारहस्य <sup>अयवा</sup> कर्म योग शास्त्र ।

## पहला प्रकरण। विषयमवेश।

नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् । देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ॥ क्ष महाभारत, त्रादिम स्रोक ।

भिस्रगवद्गीता हमारे धर्मअंथों में एक अत्यन्त तेजस्वी और निर्मल होता है। पिंड-न्रह्मांड-ज्ञानसहित आत्मविद्या के गृह और पवित्र तत्त्वों के थोड़े में खोर स्पष्ट शीति से समभा देनेवाला, उन्हीं तत्त्वों के आधार पर मनुष्यमात्र के पुरुषार्थ की अर्थात् आध्यात्मक पूर्णानस्था की पहचान करा देनेवाला, आकि और ज्ञान का मेल कराके हन दोनों का शास्त्रोक न्यवहार के साथ संयोग करा देनेवाला और इसके द्वारा संसार से हु: खित मनुष्य को शानित दे कर उसे निष्काम कर्तन्य के आचरण में लगानेवाला गीता के समान वालवीध प्रंथ, संस्कृत की कोन कहें, समस्त संसार के साहित्य में नहीं मिल सकता। केवल काव्य की ही दृष्टि से यदि इसकी परीच्या की जाय तो भी यह प्रंथ उत्तम काव्यों में गिना जा सकता है, क्योंकि इसमें आत्मज्ञान के अनेक गृह सिद्धान्त ऐसी प्रासादिक मापा में किखे गये हैं कि वे वृहों और वच्चों को एक समान सुगम हैं और इसमें ज्ञानयुक्त भक्तिरस भी भरा पढ़ा है। जिस अंथ में समस्त वैदिक धर्म का सार स्वयं श्रीकृष्ण भगवान् की वाणी से संगृहीत किया गया है उसकी योग्यता का वर्णन कैसे किया जाय ? महाभारत की लड़ाई समाप्त होने पर एक दिन श्रीकृष्ण और चर्जन श्रेमपूर्वक वातचीत कर रहे थे। उस समय अर्जुन के मन भें इच्छा हुई कि श्रीकृष्ण से

<sup>ै</sup> नारायण को, मनुष्यों में जो श्रेष्ठ नर है उसको, सरस्वती देवी को और व्यासजी को नमस्कार करके फिर 'जय' अर्थाद महामारत को पढ़ना चाहिये—

एक बार और भीता सुनें। तुरन्त श्रज्ञंन ने विनती की "महाराज! श्रपने जो उपहेश सुम्मे बुद के आरंभ में दिया या उसे में भूल गया हूँ, कृपा करके एक वार और वतलाइये।" तब श्रीहृष्णा मगवान् ने उत्तर दिया कि—" उस समय मैंने अलगत योग कुछ अंतःकरण से उपहेश किया या। अब सम्भव नहीं कि में वंसा ही उपहेश किर कर सकूँ।" यह बात अनुगीता के आरंभ ( ममा. अश्रमेष. श्र. १६. श्रो.१०-१३)में दी हुई है। सच पूछो तो भगवान् श्रीकृष्णाचंद्र के लिये कुछ भी जर्तन्त्र व नहीं है; परन्तु उनके एक कथन से यह वात अच्छी तरह माल्म हो सकती है कि गीता का महत्त्व कितना अधिक है। यह ग्रंय, वैदिक धर्म के भिन्न मिन्न संग्रदायों में, वेद के समान, आज करीव दाई हज़ार वर्ष से, सर्वमान्य तया श्रमाणस्वरूप हो रहा है; इसका कारण मी उक्त अन्य का महत्त्व ही है। इसी लिये गीता-ध्यान में इस स्मृतिकालीन ग्रंय का अलंकारयुक्त, परन्तु वयार्थ वर्णन इस श्रदार किया गया है:—

सवापनिषदो गावो दोग्वा गोपालनन्दन: ।

पार्थी वस्तः सुधीमींका दुग्धं गीतामृतं महत् ॥

धर्यात् जितने वपनिपद् हैं वे मानो गाँ हैं, श्रीकृप्पा हवर्ष दूध दुहु नेवाले (ग्वाला) हैं, बुद्धिमान् अर्जुन (बस गो को पन्हानेवाला) मोक्ता यद्ध हा (बस्स) है धीर जो दूध दुहु गया वही मधुर गीतामृत है। इसमें कुछ खाश्चर्य नहीं कि हिम्दु-स्थान की सब साधाओं में इसके अनेक प्रजुवाद, टीकाएँ, बार विवेचन ही चुके हैं। परन्तु जय से पश्चिमी विद्वानों को संस्कृत मापा का ज्ञान होने लगा है तय से श्रीक, लेटिन, जर्मन, फेंच, अंग्रेज़ी खादि यूरोप की भाषाओं में भी इसके प्रनेक अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। तात्पर्य यह है कि इस समय यह प्रदितीय ग्रंच समस्त संसार में प्रसिद्ध है।

इस अंघ में सव उपनिपदों का सार श्रा गया है इसीसे इसका पूरा नाम 'श्रीमद्भगवद्गीता उपनिपत् 'हैं। गीता के अत्येक श्रष्ट्याय के श्रंत में जो श्रप्टाय-समाप्ति-दर्शक संकल्प है उसमें ''इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपानेपत्सु ब्राह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृप्णार्जनसंवादे " इत्यादि शब्द हैं। यह संकल्प यद्यपि मूल अंय

यह क्षोक का अबंधे। महाभारत ( उ. ४८. ७-९ और २०-२२; तथा वन. १२. ४४-४६ ) में लिखा है कि नर और नारावण ये दोनों कािय दो स्वरूपों में विमक्त साक्षात परमात्मा ही हैं और इन्हों दोनों ने फिर अर्जुन तथा श्रीकृष्ण का अवतार लिया। सन भागवतधर्मीय अंथों के आरंभ में इन्हों को प्रवम इसलिये नमस्कार करते हैं कि निष्काम-कर्म-युक्त नारायणीय तथा मागवत-धर्म को इन्होंने ही पहले पहले जारी किया था। इस खोक में कहीं कहीं कहीं 'ब्यास' के बदल 'केन 'पाठ भी है। परन्तु हमें यह युक्तिकंगत नहीं मालूम होता; क्योंकि, जेसे मागवत-धर्म के प्रचारक नर-नारायण को प्रणाम करना सर्वथा जन्ति है, वैसे ही इस धर्म के दो मुख्य अंथों (महाभारत और प्राचीन नाम 'जय 'है (मसा- आ. ६२. २०)।

( सहाभारत ) में नहीं है, तथापि यह गीता की सभी प्रतियों में पाया जाता है। इससे भारतान होता है कि गीता की किसी भी प्रकार की टीका होने के पहले ही. जब वह महाभारत से नित्य पाठ के विये घलग निकाल सी गई होगी तभी से रक्त संकल्प का प्रचार हुआ होगा । इस दृष्टि से, गीता के तात्पर्य का निर्माय करने के कार्य में उसका महत्व कितना है यह आगे चल कर यताया जायगा। यहाँ इस संकल्प के केवल दो पद ( भगवद्गीतास उपनिपत्स ) विचारग्रीय हैं। ' उपनिपत् ' शब्द दिन्दी में पुर्क्षिग साना जाता है,परन्तु वह संस्कृत में खीतिंग है इसलिये "श्रीमग-वानू से गाया गया प्रयात् कहा गया उपनिपद् " यह स्रयं प्रगट करने के लिये संस्कृत में " श्रीमञ्जगवद्गीता उपनिपत् " ये दो विशेषगा-विशेष्यरूप छीलिंग शुटद प्रयुक्त हुए हैं और यद्यपि श्रंय एक ही है तथापि सन्मान के लिये " श्रीमद्भगवद्गीतासूप-निषत्यु " ऐसा सप्तमी के बहुवचन का प्रयोग किया गया है। शुंकराचार्य के भाष्य में भी इस प्रंय की लदय करके 'इति गीतासु' यह बहुवचनान्त प्रयोग पाया जाता है। परन्त नाम को संज्ञिस करने के समय आदरसंचक प्रत्यय, पद तथा श्रंत के सामान्य जातिवाचक ' उपनिपत् ' शब्द भी उड़ा दिये गये, जिससे 'श्रीमद्भगवद्गीता अपनिपत् ' इन प्रथमा के एकवचनान्त शब्दें। के यदल पहले ' भगवद्गीता ' और फिर केवल ' गीता ' ही संचित्त नाम अचिकत हो गया । ऐसे बहुत से संचित्त नाम प्रचलित हैं जैसे कठ, छांदोग्य, केन इत्यादि। यदि ' उपनिपत् 'शब्द मूल नाम में न होता तो ' भागवतम्, ' 'भारतम् , ' 'गोपीगीतम् ' इत्यादि शब्दों के समान इस अंय का नाम भी ' भगवद्गीतम् 'या केवल ' गीतम् ' यन जाता जैसा कि नर्छ-सकिता के शब्दों का स्वरूप दोता है; परन्तु जवकि ऐसा हुआ नहीं है थार ' भगवद्गीता ' या ' गीता ' यही स्त्रीतिंग शब्द अब तक बना है, तब उसके सामने ' वपनिवत् ' शब्द को नित्य सध्याहत समभाना ही चाहिये । धनुगीता की पर्जुन मिश्रकृत टीका में 'धनुगीता' शब्द का प्रर्थ भी इसी रीति से किया गया है।

परन्तु सात सी श्लोक की भगवद्गीता को ही गीता नहीं कहते। खनेक ज्ञान-विषयक प्रंय भी गीता कहताते हैं। उदाहरगार्य, महाभारत के शांतिपर्वातर्गत मोद्यपर्व के कुछ पुटकर प्रकरगों को पिंगकगीता, शंपाकगीता, मांकेगीता, बोध्यगीता, विचखुगीता, हारीतगीता, हृत्रगीता, परारारगीता और हंसगीता कहते हैं। अश्वमेध-पर्व में मनुगीता के एक भाग का विशेष नाम 'बाह्मणगीता' है। हनके दिवा अवध्वगीता, खश्चवत्रगीता, ईश्वरगीता, उत्तरगीता, कपितगीता, गणेशगीता, देविगीता, पांडवगीता, ब्रह्मगीता, मिन्नुगीता, यमगीता, रामगीता, व्यासगीता, श्विवगीता, स्तरगीता, सूर्यगीता इत्यादि अनेक गीताएँ प्रसिद्ध हैं। इनमें से कुछ तो स्वतंत्र शित से निर्माण की गई हैं और श्रेष भिन्न भिन्न पुराणों से ली गई हैं। केसे, गणेशपुराण के अन्तिम की हाखंड के १३= से १४= अध्यायों में गणेशगीता कही गई है। इसे यदि योड़े फेरफार के साथ भगवद्गीता की नकृत कहें तो कोई हानि नहीं। कूर्मपुराण के उत्तर भाग के पहले ग्यारह छध्यायों में ईश्वरगीता है। इसके बाद व्यासगीता का धारंभ हुआ है। स्कंदपुराखान्तर्गत सृतसंहिता के चींये धर्यात् यज्ञवेभवखंड के उपरिभाग के आरंभ ( १ से १२ अध्याय तक ) में नहा-गीता है और इसके बाद आठ अध्यायों में सतगीता है। यह तो दुई एक ब्रह्म-गीता; इसरी एक और भी ब्रह्मगीता है, जो योगवासिष्ठ के निर्वाण-प्रकरण के उत्त-रार्थ (सर्ग १७३ से १८१ तक) में या गई है। यमगीता तीन प्रकार की है। पहली, विष्णुपुराण के तीसरे छंश के सातवें अध्याय में; दसरी, अप्रिपुराण के तीसरे खंड के ३८१ वें अध्याय में; और तीसरी, नृतिंद्वपुराण के आठवें अध्याय में है। यही हान रामगीता का है। महाराष्ट्रम जो रामगीता प्रचलित है वह अध्यातम-रामायण के उत्तरकांड के पाँचवें सर्ग में है: और यह अध्यातमरामायण बहारि-पुराणा का एक भाग माना जाता है । परन्तु इसके खिवा एक दसरी रामगीता ' गुरुझानवासिष्ट-तत्त्वसारायम् ' नामक श्रंय में है जो मदास की घोर प्रसिद्ध है । यह श्रंय वेदान्त-विपय पर लिखा गया है। इसमें ज्ञान, उपासना छोर कर्म-संबंधी तीन कोंड हैं। इसके बपासना कांड के द्वितीय पाद के पहले छठारह छटयायों में राम-गीता है और कर्मकांड के तुतीय पाड़ के पहले पाँच प्रध्यायों में स्यंगीता है। कहते हैं कि शिवगीता पंजपुरागा के पातालखंड से है। इस पुरागा की जो प्रति पूर्व के घानदाश्रम में छपी है उसमें शिवगीता नहीं है। पंडित ज्वालावसाद ने अपने ' अष्टादशपुरागादर्शन ' श्रंय में लिखा है कि शिवगीता गौड़ीय पद्मोत्तरपुरागा में है । नारद्व्रामा में, अन्य पुरामों के साथ साथ, पद्मपुरामा की भी जो विषयानु-क्रमणिका दी गई है उसमें शिवगीता का वलेख पाया जाता है । श्रीमद्भागवत-पुरागा के ग्वारहवें स्कंघ के तेरहवें प्रध्याय में इंसगीता खोर तेईसवें ग्रध्याय में भिज्ञुतीता कही गई है । सीलरे स्कंध के कपिनोपाल्यान ( २६-६३ ) को कई लोग 'कपिलगीता 'कइते हैं। परन्तु 'कपिलगीता ' नामक एक छपी हुई स्वतंत्र पुस्तक इमारे देखने में थाई है, जिसमें एउयोग का प्रधानता से वर्षीन किया गया ई और लिखा है कि यह कपिलगीता पत्रपुराख से जी गई है। परन्तु यह गीता पद्मपुराण में है ही नहीं। इसमें एक स्थान (४.७) पर जैन, जंगम और सूफ़ी का भी बहुख किया गया है जिससे कहना पड़ता है कि यह गीता मुसलमानी राज्य के बाद की होगा। भागवतपुरागा ही के समान देवीमागवत में भी, सातमें स्कंध के ३१ से ४० अध्याय तक, एक गीता है जिसे देवी से कही जाने के कारण, देवीगीता कहते हैं। खुद भगवद्गीता ही का सार अक्षिपुराण के शीसरे खंड के ३८० वें सम्याय में, तथा गरुहपुराण के पूर्वखंड के २४२ वें कच्चाय में, दिया हुआ है। इसी तरह कहा जाता है कि वासिएजी ने जो वपदेश रामचंद्रजी को दिया या वसीको योगवासिष्ट कहते हैं। परन्तु इस अंग के र्ञान्तम ( अर्थात् निर्वाण ) प्रकरण में ' अर्जुनीपाल्यान ' भी ज्ञातमेल 🕏 निसमें वस भगवद्गीता का सारांश दिया गया है कि किसे भगवान् श्रीकृत्गा ने अर्धुन से कहा था; इस उपाख्यान में मरावद्गीता के चनेक स्त्रोक क्यों के त्यों पाये जाते हैं ( थोरा.

६ प्र. सर्ग. ५२-५⊏)। जपर कहा जा चुका है कि पूने में छपे हुए पद्मपुराण में शिवगीता नहीं मिलती; परन्त उसके न मिलने पर भी इस प्रति के उत्तरखंड के १७१ से १८८ सध्याय तक भगवद्गीता के माहातम्य का वर्णन है स्रोर भगवद्गीता के प्रत्येक प्राध्याय के लिये माद्यातम्य-वर्णन में एक एक घ्रष्ट्याय है और उसके संबंध में कथा भी कही गई है। इसके सिवा वराहपुराण में एक गीता-माहात्म्य है और शिवपुरागा में तथा वायुपुरागा में भी गीता-साहात्म्य का होना वतलाया जाता है। परन्तु कलकत्ते के छपे हुए वायुप्राशा में वह हमें नहीं मिला । भगवद्गीता की छपी हुई पुस्तकों के जारंभ में 'गीता-ध्यान' नामक नी श्लोकों का एक प्रकरण पाया जाता है। नहीं जान पड़ता कि यह कहीं से लिया गया है; परन्तु इसका "भीष्म-द्रोगुतरा जयद्रयजला०'' श्लोक, योडे हेरफेर के साथ, दाल ही में प्रकाशित 'उरु-भंग ' नामक भास कविकृत नाटक के छारंस में दिया हुआ है। इससे जात होता है कि उक्त ध्यान, भास कवि के समय के अनंतर प्रचार में त्राया होगा। क्योंकि यह मानने की छपेद्या कि भास सरीखे प्रसिद्ध कवि ने इस श्लोक को गीता-ध्यान से जिया है, यही कहना अधिक युक्तिसंगत होगा कि गीता-ध्यान की रचना, भिन्न भिज खानों से लिये हुए थीर कुछ नये बनाये हुए श्लोकों से, की गई है। मांस कवि काजिवास से पहले हो गया है इस्राविये उसका समय कम से कम संवत् ४३५ ( शक तीन सौ ) से प्रधिक ष्यर्वाचीन नहीं हो सकता । \*

जपर कहीं गई बातों से यह वात घट्टी तरह घ्यान में घा सकती है कि भगवद्गीता के कौन कीन से घोर कितने छनुवाद तथा कुछ देरफेर के साथ कितनी नक्लें, तात्पर्य श्रीर माहातम्य पुरागों में मिलते हैं। इस वात का पता नहीं चलता कि अवधृत स्रीर स्रष्टावक धादि दो चार गीताओं को कब धौर किसने स्वतंत्र रीति से रचा अथवा वे किस पुरास से ली गई हैं। तथापि इन सब गीताओं की रचना तथा विपय-विवेचन को देखने से यही मालूम होता है कि ये सव ग्रंथ, भगवद्गीता के जगत्मिसन होने के बाद ही, बनाये गये हैं। इन गीताओं के संबंध में यह कहने से भी कोई हानि नहीं कि वे इसी लिये रची गई हैं कि किसी विशिष्ट पंघ या विशिष्ट पुरासा में भगवद्गीता के समान एक-ग्राध गीता के रहे बिना उस पंच या पुरागा की पूर्णता नहीं हो लक्ती थी। जिस तरह श्रीभगवानू ने भगवद्गीता में अर्जुन को वियरूप दिखा कर ज्ञान बतलाया है उसी तरह शिवगीता, देवीगीता ष्पीर गरोशागीता में भी वर्रान है। शिवगीता, ईश्वरगीता बादि में तो भगवद्गीता के अनेक श्लोक अनुरशः पाये जाते हैं। यदि ज्ञान की दृष्टि से देखा जाय तो इन सव गीताओं में भगवद्गीता की धपेचा कुछ विशेपता नहीं है; धौर, भगव-द्वीता में अध्यात्मज्ञान और कर्म का मेल कर देने की जो अपूर्व शैली है वह धान्य गीता में नहीं है। भगवद्गीता में पार्वजलयोग अथवा

अपर्युक्त अनेक गीताओं तथा भगवद्गीता को श्रीयुत हिर रधुनाथ भागवत आजकल पूने से प्रकाशित कर रहे हैं।

ष्टुटयोग जीर कर्मत्यागरूप संन्यास का यथो चित वर्णन न देख कर, उसकी पूर्ति के लिये, कृप्यार्जुनसंवाद के रूप में, किसीने उत्तरगीता पीछे से लिख डाली 🕏 । अवधूत धौर द्यारावक आदि गीताएँ विलक्तल एकदेशीय हैं क्योंकि इनमें केवल सन्यास-मार्ग का ही प्रतिपादन किया गया है। यमगीता ग्रीर पांडवगीता तो केवल भक्ति-विषयक संविष्ठ स्तोत्रों के समान हैं । शिवगीता, गयोशगीता खीर सूर्यगीता ऐसी नहीं हैं। शहापि इनमें ज्ञान और कमें के समुख्य का युक्तियुक्त समर्थन कायश्य किया गया है तथापि इनमें नवीनता कुछ भी नहीं है, क्योंकि यह विषय प्रायः भगव-हीता से ही लिया गया है। इन कारणों से मगबहोता के गंभीर तथा व्यापक तेज के सामने बाद की वनी हुई कोई भी पौराियाक गीता ठहर नहीं सकी और इन नक़ती गीताओं से रक्षटा भगवद्गीता का ही महत्त्व छाधिक यह गया है । यहीं कारण है कि 'सरावद्गीता' का 'शीता' नाम प्रचलित हो गया है । छाट्यात्मरामायण और योगवासिष्ठ यद्यपि विस्तृत प्रंथ हैं सौ भी वे पीछे वने हैं और यह बात उनकी रचना से ही स्पष्ट मालूम हो जाती है। मदास का 'गुरुज्ञानवासिए-तत्त्वसारायण ' नामक श्रंच कई एकों के मतानुसार बहुत शाचीन हैं, परन्तु हम ऐसा नहीं समभत्ते; क्योंकि उसमें १०८ उपनिपदों का टक्केल हैं जिनकी प्राचीनता सिद्ध नहीं हो सकती । सूर्यगीता में विशिष्टाद्वेत मत का ब्लेख पाया जाता है (३.३०) और कई स्थानों में भगवद्गीता ही का युक्तिवाद लिया हुआ सा जान पडता है (१.६८)। इसिवये यह प्रंथ भी यहत पीछे से-ग्रीशंकराचार्य के भी वाद-वनाया गया होगा ।

झरेक गीताओं के होने पर भी सगवद्गीता की श्रेष्टता निर्विवाद सिख है। बसी कारता उत्तरकालीन वैदिकधर्मीय पंडितों ने, चन्य गीताओं पर अधिक ध्यान नहीं दिया और वे मगबद्रीता ही की परीचा करने और उसीके तत्व अपने बंधुओं को समभा देने में, अपनी कृतकृत्यता मानने जरे। अंय की दो प्रकार से परीचा की जाती है। एक अंतरंग-परीचा और दसरी बोहरंग परीचा कहलाती है। परे प्रंच को देख कर उसके मर्म, रहस्य मधिवार्थ और प्रमेय हुँद निकालना 'धंतरंग-परीचा' है। अन्य को किसने और कव बनाया, उसकी भाषा सरस है या नीरस, काव्य-दृष्टि से उसमें माधर्य और प्रसाद गुरा है या नहीं, शब्दों की रचना में व्याकरणा पर व्यान दिया गया है या उस प्रंथ में धनेक कार्प प्रयोग हैं, उसमें किन किन मता, हयलां क्रीर व्यक्तियों का उल्लेख है-इन वातों से अंथ के काल-निर्माय और तत्कालीन समाज-श्यिति का कुछ पता चलता है या नहीं, प्रंथ के विचार स्वतंत्र हैं अथवा चराये इए हैं, यदि उसमें दूसरों के विचार भरे हैं तो वे कीन से हैं और कहाँ से लिये गये हैं इसादि वातों के विवेचन को ' विहरंग-परीक्षा ' कहते हैं। जिन प्राचीन पंढितों ने गीता पर टीका और आप्य लिखा है उन्होंने उक्त बाहरी वाता पर ऋधिक ध्यान नहीं दिया। इसका कारण यही है कि वे लोग मगवड़ीता सरीखे अलीकिक श्रंथ की परीका करते समय रक वासरी वातों पर च्यान देने को ऐसा ही सममते थे

जैला कि कोई मनुष्य एक स्राध उत्तम सुगंधयुक्त फूल को पा कर उसके रंग, सींदर्य, सवास खादि के विषय में कुछ भी विचार न करें और केवल उसकी पख़रियाँ गिनता रहे; भाषवा जैसे कोई मनुष्य मधुमान्त्री का मधुयुक्त छत्ता पा कर केवल छिदों को गिनने में दी समय नष्ट कर दे ! परन्तु छाष पश्चिमी विद्वानों के चनुकरता से हमारे चाधुनिक विद्वान् लोग गीता की घाए-परीद्या भी बद्धत कुछ करने लगे हैं। गीता के छापं प्रयोगों को देख कर एक ने यह निश्चित किया र्धं कि यह प्रंथ ईला से कई शतक पहले ही वन गया होगा। इससे यह शंका, विवक्त ही निर्मून हो जाती है, कि गीता का भिक्तिमार्ग उस ईसाई धर्म से लिया गया होगा कि जो गीता से यहुत पीछे प्रचलित हुआ है। गीता के सोलप्टुबं एप्याय में जिस नास्तिक मत का उद्घेख है उसे यौद्ध-मत सममकार दूसरे ने गीता का रचना-काल पुद्ध के याद भाना है। तीसरे विद्वान का कयन है कि तेरहवें अध्याय में 'महास्वयदेशीय' खोक में महासूत्र का उहारा होने के कारण गीता महासूच के याद वनी होगी। इसके विरुद्ध कई जोग यह भी कहते हैं कि महासूत्र में ष्यतेक स्थानों पर गीता ही का ष्याधार लिया गया है जिससे गीता का उसके बाद बनना खिद्ध नहीं होता । कोई कोई ऐसा भी कहते हैं कि युद्ध में रगाभूमि पर धर्जुन को सात सी छोक की गीता सुनाने का समय मिलना संभव नहीं है। हैं। यह संभव है कि श्रीकृप्या ने खर्जन को लडाई की जल्दी में दस बीस स्रोक या उनका भावार्य सुना दिया हो और उन्हीं स्रोकों के विस्तार को संजय ने धतराष्ट्र से, ब्यास ने ज़क से, वैशंपायन ने जनमेजय से और सत ने शीनक से कहा हो; अयवा महामारतकार ने भी उसकी विस्तृत रीति से लिख दिया हो। गीता की रचना के संयंध में मन की ऐसी प्रवृति होने पर, गीता सागर में इयकी जगा कर, किसी ने सात," किसी ने प्रहाईस, किसी ने छत्तीस र्प्यार किसी ने सा माल श्लोक गीता के खोज निकाक्षे हैं । कोई कोई तो यहाँ तक कहते हैं कि अर्जुन की रागुम्मि पर गीता का महाज्ञान बतलाने की कोई आवश्य-कता ही नहीं थी; वेदान्त-विपय का यह उत्तम प्रंच पीछे से महाभारत में जोढ दिया गया होगा। यह नहीं कि विहरंग-परीचा की ये सब बातें सर्वधा निरर्धक हों । बदाहरगार्थ, जपर कही गई फल की पख़रियों तया माय के छत्ते की बात को ही लीजिये। वनस्पतियों के वर्गीकरण के समय फूलों की पख़रियों का भी विचार श्रवश्य करना पडता है। इसी तरह, गांगुत की सहायता से यह सिद्ध किया गया

<sup>•</sup> आजकल एक सप्तश्नेकी गीता प्रकाशित हुई है, उसमें केवल यही सात श्लोक हैं:— (१) ॐ इलेकाक्षर प्रदा द० (गी. ८.१३.); (२) स्थाने हृषीकेश तय प्रकीर्लो ६० (गी. ११.३६), (३) सर्वतः पाणिषादं तत ६० (गी. १३.१३); (४) कविं पुराणमनुशा-सितारं ६० (गी. ८.५); (५) कर्ष्वमूलमधःशाखं ६० (गी. १५.१); (६) सर्वस्य चाह हृदि सीनिविष्ट ६० (गी. १५.१५); (७) मन्मना भव मद्गक्ती ६० (गी.१८.६५) इसी तरह और भी अनेक संक्षिप्त गीताएँ बनी हैं।

हैं कि, अध्यक्तिवर्षों के छसे में वो छेद होते हैं उनका छाकार ऐता होता है कि मधु-रस का धनफल तो कम होने नहीं पाता और याहर के छाषरण का पृष्ठफल वहुत कम हो बाता है जिससे मोम की पैदाहाय घट जाती है। इसी प्रकार के उपयोगों पर इिट देते हुए हमने भी गीता की वहिरंग-परीका की है और उसके कुछ महत्त्व छे सिद्धान्तों का विचार इस प्रंप के अंत में, पिशिष्ट में, किया है। परन्तु जिनको ग्रंप का रहस्य ही जानना है उनके लिये यहिरंग-परीजा के मनगड़े में पढ़ना अनावश्यक है। नावेबी के रहस्य को जाननेवाकों तथा उसकी उपरी ग्रांर याहरी वातों के जिज्ञासुग्रों में जो मेद है उसे ग्रारीर किये ने वड़ी ही सरसता के साथ दरशाया है—

अव्धिकेषित एव वानरभेटै: किं त्वस्य गंभीरताम् ।

आपातालनिममपीवरतनुर्जानाति मंथाचलः ॥
अर्थात्, ससुद्ध की अगाध गहराई जानने की यदि इच्छा हो तो दिससे
पूछा जाय ? इसमें संदेह नहीं कि राम-पावग्य-थुद्ध के समय नेंकड़ों वानरवीर धड़ाधड़ ससुद्ध के ऊपर से कृदते हुए लंका में चले गये थे; परन्तु उनमें से कितनों को
ससुद्ध की गहराई का ज्ञान है ! ससुद्ध-मंथन के समय देवताओं ने मन्यनदंड
वना कर जिस बड़े भारी पर्वत को ससुद्ध के नीचे छोड़ दिया था, और जो सचसुष्य
ससुद्ध के नीचे पाताल तक पहुँच गया था, नहीं मेदराचल पर्वत ससुद्ध की गहराई
को जान सकता है। सुरारि कवि के इस न्यायानुसार, गीता के रहस्य को जानने
के किये, अब हमें उन पंडितों और झाचार्चों के अंगों की ओर .ध्यान देना चाहिये
निन्होंने गीता-सागर का मंथन किया है । इन पंडितों में महाभारत के कर्ता ही
अप्रगराय है। अधिक क्या कहें, आजकल जो गीता प्रसिद्ध है असके यही एक
प्रकार से कर्ता भी कहे जा सकते हैं। इसलिये प्रथम उन्हीं के मतानुसार, संजेप में,
गीता का तात्पर्य दिया जायमा।

' सगवदीता ' श्रश्चात् ' सगवान् से नाया गया वयनिपत् ' इस नाम द्वी से, वोध दोता दें कि गीता में श्रर्जुन को वपदेश किया गया है वह प्रधान रूप से सगगवत्वसर्म-सगवान् के चलाये हुए धर्म-के विषय में द्वीया । क्यों कि श्रीकृष्ण को ' श्रीमगवान् ' का नाम प्रायः भागवत्वधर्म में द्वी दिया जाता है। यह वपदेश कुछ नया नहीं है। पूर्व काल में यही चपदेश मगवान् ने विवदतान् को, विवदवान् ने मन्तु को श्रीर मनु ने इत्त्वाकु को किया था। यह वात गीता के चौथे कद्याप के ध्वारंभ ( १-३) में दी हुई है। महासारत, शांतिपर्व के कंत में नारायगीय अथवा सागवत्वधर्म का विस्तृत निरूपण है जिसमें, महादेव के धनेक जनमां में अर्थात करमान्तरों में सागवत्वधर्म की परंपरा का वर्णन किया गया है। श्रीर की.

त्रेतायुगादी च ततो विवस्तान मनवे ददी । मतुत्र छोकमृत्यर्थे सुतायेखाकवे ददी । इस्ताकुणा च कथितो व्याप्य छोकानवस्थितः ॥ षर्धात् वहादेव के वर्तमान जन्म के श्रेतायुग में इस भागवतधर्म ने विवस्वात् मनु-इच्चाकु की परंपरा से विस्तारं पाया है (मभा. शां. ३४८. ५९,५२)। यह परंपरा, गीता में दी हुई उक्त परंपरा से, मिलती है (गीता. ४. १ पर हमारी टीका देखो)। दो भिन्न धर्मों की परंपरा का एक होना संभव नहीं है, इसितये परंपराझों की एकता के कारण यह प्रजुमान सहज ही किया जा सकता है कि गीताधर्म और भागवतधर्म, ये दोनों एक ही हैं। इन धर्मों की यह एकता केवल प्रमु-मान ही पर प्रवलंगित नहीं है। नारायगीय या भागवतधर्म के निरूपगा में वैशं-पायन जनमेजय से कहते हैं:—

> एवमेप महान् धर्मः त ते पूर्वे नृपोत्तम । कथितो हरिगीतासु समासविधिकल्पितः ॥

धर्यात् हे नृपश्रेष्ठ जनभेजय ! यही उत्तम भागवतधर्म, विधियुक्त और संविक्त रीति से हरिगीता अर्थात् भगवद्गीता में, तुभ्के पहले ही वतलाया गया है (सभा-शां-३४६. १० )। इसके बाद एक झन्याय छोड़ कर दूसरे झन्याय (सभा-शां-३४६.८)में नारायणीय धर्म के संबंध में फिर भी स्पष्ट रीति से कहा गया है िंडः∽

समुपोढेष्यनीकेषु कुरुपांडवयोर्मृघे । अर्जुने विमनस्के च गीता भगवता स्वयम् ॥

ष्यर्थात् कौरव-पांडव-युद्ध के समय जय ष्यर्जुन उद्विद्ध हो गया था तय स्वयं भगवान् ने उसे यह उपदेश किया था। इससे यह स्पष्ट है कि 'हिरिगीता' से भगवद्गीता ही का मतलय है। गुरुपरंपरा की एकता के ष्रतिरिक्त यह भी ध्यान में रखने योग्य है कि जिस भागवत्वधर्भ या नारायणीय धर्म के विषय में हो बार कहा गया है कि चही गीता का प्रतिपाद्य विषय है, उसी को 'सात्वत 'या 'एकांतिक ' धर्म भी कहा है। इसका विवेचन करते समय (शां. ३४७.५०,५१) दो जलगण कहे गये हैं:—

नारायणपरो धर्मः पुनरावृत्तिदुर्लभः । प्रवृत्तिलक्षणक्षेत्र धर्मो नारायणास्मकः ॥

ष्यर्थात् यह नारायणिय धर्म प्रवृत्तिमार्गं का हो कर भी पुनर्जन्म का टालने-वाला ष्रर्थात् पूर्णं मोल का दाता है। फिर इस घात का वर्णन किया गया है कि यह धर्म प्रवृत्तिमार्गं का कैसे है। प्रवृत्ति का यह ष्रर्थं प्रसिद्ध ही है कि संन्यास न के कर सरग्रापर्यन्त चातुर्वग्रंथ-विहित निष्काम कर्म ही करता रहे। इसिलये यह स्पट है कि गीता में जो उपदेश खर्जुन को किया गया है वह भागवतधर्म का है छौर उसको महाभारतकार प्रवृत्ति-विषयक ही मानते हैं, स्योंकि उपर्युक्त धर्म भी प्रवृत्ति-विषयक है। साथ साथ यदि ऐसा कहा जाथ कि गीता में केवल प्रवृत्तिमार्ग का ही भागवतधर्म है तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि वैश्पायन ने जनमेजय से फिर भी कहा है ( सभा. शां. १४८.४१ ):—

### यतीनां चापि यो धर्मः च ते पूर्वे रूपोत्तम । कयितो इतिगीतासु समासविधिकस्पितः ॥

बर्यात हे राजा ! यतियों बर्यात सन्यासियों के निवृत्तिमार्ग का धर्म भी सम पहले मगबद्गीता में संजिप्त शीत से भागवतधर्म के साथ बतला दिया गया है। परन्त यद्यपि गीता में प्रवृत्तिधर्म के साथ ही यतियों का निवृत्तिधर्म भी बतलाया गया है, तथापि मन् इत्याद इत्यादि गीतावर्म की जो पर्परा गीता में दी गई है वह यतिषमें को लागू नहीं हो सकती, वह केवल मागवतवर्म ही परंपार से मिलती है। सारांग्र यह है कि उपर्युक्त वचनों से महामारतकार का यही आमित्राय जान पहला है कि गीता में कर्जुन को जो उपदेश किया गया है चहु, विशेष करके मनु इस्त्राकु इत्यादि परंपरा से चले हुए, प्रवृत्ति-विषयक मारावतधर्म ही का है; श्रीर रसमें निवास-विषयक यसिधर्म का जो निरुपण पाया जाता है वह केवल श्चानुपंतिक है। पुछ, प्रियमत और प्रस्हाद श्चादि सक्तों की क्याओं से, तया भागवत में दिये गये निष्काम कर्म के वर्णनों से (भागवत. ४.२२. ५१, ५२; ७. ९०. २३ और ११.४.६ देखो ) यह मली भौति सानुम हो जाता है कि महाभारत का प्रवृत्ति-विषयक नारायग्रीय धर्म और मागवतपुराग्य का भागवतधर्म, ये दोनों, ब्बादि में एक ही हैं। पत्नु सागनतपुराण का मुख्य दहेश यह नहीं है कि वह मागवतवर्म के क्सेयुक्त प्रवृत्ति तत्व का समर्थन करें। यह समर्थन, महाभारत में श्रोर विश्लेष करके गीता में किया गया है। परन्तु इस समर्थन के समय भागवत-घर्मीय मिक का यथोचित रहस्य दिखलाना व्यासजी भूल गये ये। इसलिये मारावत के आरंभ के अध्यायों में लिखा है कि ( भारावत. १.१.१२ ) बिना भारित के केवल निष्काम कर्म न्यर्य है यह सोच कर, और महाभारत की एक न्यूनता की पूर्ण करने के लिये ही, सागवतपुराण की रचना पीड़े से की गई । इससे सागवत पुराण का सुरव ब्हेंग्र स्पष्ट रीति से मालुन हो सकता है। यही कारण है कि भागवत में अनेक प्रकार की धरिक्या कह कर मागवतवर्म की सगवस्रकि के साहातम्य का जैला विस्तारपूर्वक वर्तान किया गया है वसा भागवतधर्म के कर्म-विषयक अंगों का विवेशन इसमें नहीं किया गया है । आधिक क्या, मागवतकार का यहाँ तक कहना है, कि विना सक्षि के सब क्मियोग वृथा है (भाग.१.४.३३)। अतएव गीता के सात्पर्य का निश्चय करने में जिस महामारत में गीता कही गई इं इसी नारायगीयोपाल्याम का नैसा उपयोग हो सकता है दैसा, मागनस-धर्मीय होने पर भी, मागवतपुराया का स्पयोग नहीं हो सकता, क्योंकि वह केवल भाकि प्रधान है। यदि उसका कुछ उपयोग किया भी जाय तो इस बात पर भी ध्यात देना पढ़ेगा कि महाभारत छौर भागवतपुरासा के उद्देश छौर रचना-काल भिन्न मिन्न हैं। निवृत्तिविषयक यतिवर्स और प्रवृत्तिविषयक सागवसवर्स का मूल स्वरूप क्या हैं १ इन दोनों में यह भेद क्यों है १ मूल मागवतक्र

इस समय किस रूपान्तर से प्रचलित है ? इत्यादि प्रश्नों का विचार आगे चल कर किया जायगा।

यह माजूम हो गया कि स्वयं महाभारतकार के मतानुसार गीता का क्या तात्पर्य है। अय देखना चाहिये कि गीता के भाष्यकारों और टीकाकारों ने गीता का क्या तात्पर्य निश्चित किया है। इन भाष्यों तथा टीकाओं में आजकल श्री-शंकराचार्यं कृत गीता-भाष्य प्रांत प्राचीन प्रत्य माना जाता है । यद्यपि इसके भी पूर्व गीता पर प्रानेक भाष्य भार टीकाएँ किखी जा चुकी यी तथापि वे घ्रय उपकब्ध नहीं हैं: भीर इसी लिये जान नहीं सकते कि महाभारत के रचना काल से शंकरा-षार्य के समय तक गीता का अर्थ किस प्रकार किया जाता था। तथापि शांकर-भाष्य ही में इन प्राचीन टीकाकारों के मतों का जो उल्लेख है (गी. शांभा. घ. २ धौर ३ का वपीदवात देखी ), उससे साफ साफ मालूम होता है कि शंकरा-चार्य के पूर्वकालीन टीकाकार, गीता का अर्थ, सद्दाभारत कर्ता के अनुसार ही ज्ञानकर्म-समुरुचयात्मक किया करते थे । अर्थात् उसका यह प्रवृत्ति-विषयक कर्ष सगाया जाता या कि, जानी मतुष्य को ज्ञान के साथ साथ मृत्यु पर्यन्त स्वधर्म-विहित कर्म करना चाहिये। परन्तु विदिक कर्मयोग का यह सिद्धान्त शंकराचार्य को मान्य नहीं था, इसिन्निये उसका खंडन करने और अपने मत के अनुसार गीता का तात्पर्य बताने ही के लिये उन्होंने गीता भाष्य की रचना की है। यह बात बक्त भाष्य के आरंभ के उपोद्घात में स्पष्ट शीत से कही गई है। ' भाष्य ' शब्द का अर्थ भी यही है । भाष्य 'छोर 'टीका 'का बहुधा समानाथी उपयोग ष्ट्रीता है, परन्तु सामान्यतः ' टीका ' मूल धन्य के सरल खन्वय और उसके सुगम षार्थ करने ही को कहते हैं। भाष्यकार इतनी ही बातों पर संतुष्ट नहीं रहता। वह उस प्रन्य की न्याययुक्त समालोचना करता है, प्रपने मतानुसार असका तात्पर्य वतलाता है और उसी के घनुसार वह यह भी वतलाता है कि प्रन्य का खर्य कैसे जगाना चाहिये । गीता के शांकरभाष्य का यही स्वरूप है । परन्तु गीता के तात्पर्य के वियेचन में शंकराचार्य ने जो भेद किया है उसका कारण जानने के पहले थोडासा पूर्वकालिक इतिहास भी यहाँ पर जान लेना चाहिये। वैदिक धर्म केवल तान्त्रिक धर्म नहीं है; उसमें जो गृह तत्व हैं उनका सूद्म विवेचन प्राचीन समय ही में उपनिपटों में हो चुका है। परेन्तु ये उपनिपद् भिन्न भिन्न ऋषियों के द्वारा भिन्न भिन्न समय में बनाये गये हैं, इसिक्षये उनमें कहीं कहीं विचार-विभिन्नता भी का गई है। इस विचार-विरोध को मिटाने के लिये ही बादरायगाचार्य ने क्रपने वेदान्तसूत्रों में सब उपनिपदों की विचारेश्यता कर दी है; और इसी कारगा से वेदान्तस्त्र मी, उपनिषदों के समान ही, प्रमाण माने जाते हैं। इन्हों वेदान्तसूत्रों का दूसरा नाम ' महासूत्र ' अथवा ' शारीरकसूत्र ' है । तथापि वेदिक धर्म के तत्वज्ञान का पूर्ण यिचार इतने से ही नहीं हो सकता। वयोंकि उपनिपदों का ज्ञान प्रायः वैराग्यविषयक गर्यात् निवृत्तिविषयक है; ध्योर वेदान्तसूत्र तो सिर्फ डपनिषदी

का मतैक्य करने ही के उद्देश से बनाये गये हैं, इसलिये उनमें भी वैदिक प्रवृत्तिमाग का विस्तृत विवेचन कहीं भी नहीं किया गया है। इसी लिये उपर्युक्त कयनानुसार जब प्रवृत्तिमार्ग-प्रतिपादक भगवदीता ने वेदिक धर्म की तत्त्वज्ञानसंबंधी इस न्यनता की पूर्ति पहले पहल की, तब उपनिपदों चीर वेदान्तसूत्रों के सार्मिक तत्त्वज्ञान की पूर्णता करनेवाला यह भगवद्गीता प्रन्य भी, उन्हों के समान, सर्वमान्य और प्रमाणुभूत हो गया। और, धन्त में, उपनिपदों, वेदान्तसुत्रों और भगवद्गीता का ' प्रस्थानवर्यो ' नाम पडा । ' प्रस्थानवर्यो ' का यह अर्थ है कि उसमें वैदिक धर्म के आधारभूत तीन मुख्य प्रन्य हैं जिनमें प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों मागी का नियमानुसार तथा तास्विक विवेचन किया गया है। इस तरह प्रस्थानत्रयी में गीता के गिन जाने पर और प्रस्थानत्रयी का दिनों दिन स्त्रिध-काधिक प्रचार होने पर वैदिक धर्म के लोग उन सतों और संप्रदायों को गौरा अथवा अमाद्य मानने लगे. जिनका समावेश उक्त तीन ग्रन्थों में नहीं किया जा सकता था। परिस्ताम यह हुआ कि वौद्धधर्म के पतन के बाद वैदिक धर्म के जो जो सम्प्रदाय ( अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैत, ग्रादाद्वैत प्रादि ) द्विद्रस्थान में प्रचलित हुए: वनमें से प्रत्येक संप्रदाय के प्रवर्तक जाचार्य की, प्रस्थानद्वयी के तीनों भागों पर (भर्यात भगवद्गीता पर भी) भाष्य लिख कर, यह सिद्ध कर दिखाने की प्रावश्यकता हुई कि, इन सब सम्पदायों के जारी होने के पहले ही को सीन 'धर्मप्रन्थ ' प्रमास समके जाते थे, उन्हों के आधार पर हमारा सम्प्रदाय स्वापित हुआ है और चन्य संप्रदाय इन धर्मप्रन्यों के चतुसार नहीं हैं। ऐसा करने का कारगा यहीं है कि यदि कोई चाचार्य यह स्वीकार कर लेते कि अन्य संप्रदाय भी प्रसाधाभूत धर्मप्रन्थों के आधार पर स्थापित हुए हैं तो उनके संप्रदाय का महत्त्व घट जाता-- और, ऐसा करना किसी भी संप्रदाय की इप्ट नहीं या ! सांप्रदायिक दृष्टि से प्रस्थानत्रयी पर भाष्य जिल्लने की यह रित जब चल पढी, तब भिन्न भिन्न पंडित अपने खपने संप्रदायों के माप्यों के घाघार पर टीकाएँ किखने लगे। यह टीका उसी संप्रदाय के लोगों को अधिक मान्य दुआ करती थी जिसके भाष्य के अनुसार वह लिखी जाती थी। इस समय गीता पर जितने भाष्य और जितनी टीकाएँ उपलब्ध हैं उनमें से प्रायः सब इसी सांप्रदायिक रीति से किसी गई हैं। इसका परिणाम यह दुआ कि यद्यपि मूल गीता में एक ही ष्ट्रथं सबोध शति से प्रतिपादित हुआ है तथापि गीता भिन्न भिन्न संप्रदायों की समर्थक सममी जाने लगी। इन सब संप्रदायों में से श्रीशंकराचार्य का संप्रदाय चित प्राचीन है और तस्वज्ञान की दृष्टि से वही हिन्दुस्थान में सब से अधिक मान्य भी तुत्रा है। श्रीमदावर्शकराचार्यं का जन्म संवत् ८४५ (शक् ७१०) में तुत्रा था और बत्तीसर्वे वर्ष में उन्होंने गुष्ता अवेश किया (संवत् ८४५ से ८७७ °)।

<sup>ै</sup> यह बात आजकल निश्चित हो जुकी है; परन्तु हमारे मत से श्रीमदाबराकराजार्य का समय और भी इसके सी वर्ष पूर्व समझना चाहिये। इसके आधार के लिये परिशिष्ट प्रकरण देखों।

श्रीशंकराचार्य घडे भारी फ्राँर कलांकिक विद्वान सवा शानी थे। उन्होंने अपनी दिन्य प्रातीकिक शामिसे उस समय चारों खोर फेले पुण जैन कीर घोदमतों का खंडन करके प्रपना सद्देत मत स्थापित किया; श्रीर श्रुति-स्मृति विद्यित वैदिक धर्म की रत्ता के लिय, भरतावंड की चारों दिशाओं में चार मठ बनवा कर, निवृत्तिमार्ग के चैदिक संन्यास-धर्म को फलियुग में पुनर्जन्म दिया। यह कथा किसी से छिपी नहीं है । आप किसी भी धार्मिक संबदाय को लीजिये, उसके दो स्वाभाविक विभाग खबर्य होंगे: पहला तत्वज्ञान का झीर हसरा याचरण का । पहले में पिंड बहारि के विचारों से परमेश्वर के स्वरूप का निर्माय करके मोच का भी शाख-रीत्यनुसार निर्गाय किया जाता है। इसरे में इस बात का विवेचन किया जाता ई कि मोत्त की प्राप्ति के साधन या उपाय पया हैं - प्रचीत इस संसार में मनुष्य को किस तरह वर्ताव करना चाहिये । इनमें से पहली अर्थात तात्विक दृष्टि से देखने पर श्रीतंकताचार्य का कथन यह है कि:-(१) में-सूयानी मनुष्य की र्षाल से दिन्तभेवाला सारा जात क्षयांत् सृष्टि के पदार्थी की सनेकता सत्य नहीं है। इन सब में एक ही गुद्ध और नित्य परवहा भरा है और बसी की माया से गनुष्य की इंद्रियों को भित्रता का मास दुमा करता है; (२) मनुष्य का प्रात्मा भी मुलतः परमहास्त्र ही हैं; थार (३) प्रात्मा और परमहा की गुकता का पूर्ण द्यान, प्रयात् अनुभवितस् पद्यान, हुए विना कोई भी शोच नहीं पा सकता। इसी को 'क्रप्टेतचाद 'क्रप्टेत हैं । इस सिद्धान्त का तात्पर्य यह है कि एक शुद्ध-गुद्ध-भित्य-मुक्त परव्रहा के सिवा दृसरी कोई भी स्वतंत्र जीर सत्य वस्तु नहीं रें: दृष्टिगोचर भिज्ञता मानवी एप्टि का अम, या माया की उपाधि से हीनेवाला श्राभात, हैं; माया कुद्र सत्य या स्वतंत्र वस्तु नहीं है-त्रह मिष्या है। केवल तत्त्रज्ञान का ही यदि विचार करना हो तो शांकर मत की, इससे अधिक चर्चा करने की फावश्यकता नहीं है । परन्तु शांकर संप्रदाय इसने से ही पूरा नहीं हो जाता । जद्वत तत्वज्ञान के साथ ही शांकर संगदाय का फ्रॉर भी एक सिद्धान्त है जो भाचार-दृष्टि से, पश्चते ही के समान, महत्व का है । उसका तालप यह है कि, यद्यपि चित्त-गुद्धि के द्वारा बद्धार्त्तस्य-ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता पाने के लिये स्मृति-श्रंयों में कहे गये गृहस्थाश्रम के कर्म श्रत्यंत शावश्यक हैं. तथापि इन कर्मों दा श्राचरमा सर्देव न करते रहना चाहिये; व्यांकि उन सय कर्मी का त्याग करके श्रंत में संन्यास लिये विना मोच नहीं मिल सकता। इसका कारण यह है कि कर्म और ज्ञान, अंधकार और प्रकाश के समान, परस्पर-विरोधी हैं; इसिलये सब वासनाओं और कमों के छूटे विना ब्रह्मजान की पूर्णता ही नहीं हो सकती। इसी सिद्धान्त को ' निवृत्तिमार्ग ' कएते हैं; और, सब कर्मों का सन्यास करके ज्ञान ही में निमन्न रहते हैं इसिविये 'संन्यासिनिष्ठा 'या ' ज्ञानिनेष्ठा 'भी कहते हैं । उपनिषद् और प्रहासूत्र पर शंकराचार्य का जो भाष्य है उसमें यह प्रतिपादन किया गया है कि उक्त प्रयों में केवल अद्वेत ज्ञान ही नहीं है, किंत

उनमें संन्यासमार्य का, अर्थात शांकर संप्रदाय के उपर्युक्त दोनों भागों का भी, अपवेश हैं। और गीता पर जो शांकर माध्य है उसमें कहा गया है कि गीता का ताल्पर्य भी ऐसा की है (गी. शांमा. क्योड्वात और बहा. सू. शांमा. २. १. १४ हेलो )। इसके प्रमाण-स्वरूप में गीला के कुछ वास्य भी दिये गये हैं जैसे " ज्ञानाप्तिः सर्वकर्माणि मस्मसात्करुते "-अर्थात् ज्ञानरूपी आप्ति से ही सव कर्म जल कर भरम हो जाते हैं ( गी. ४. ३७ ) घोर " सर्वे कर्मांतिलं पार्य जाने परिसमाज्यते " अर्थात् सब कर्मों का अंत ज्ञान ही में होता है (गी. ४. ३३)। सारांश यह है कि यौद्ध्यमें की हार होने पर प्राचीन वैदिक धमें के जिस विशिष्ट मार्ग को श्रेष्ठ रहरा कर श्रीशंकराचार्य ने स्यापित किया उसी के अनुकल गीता का भी कर्ष है, गीता में ज्ञान और कर्म के समुचय का प्रतिपादन नहीं किया गया है जैसा कि पहले के टीकाकारों ने कहा है; किंतु उसमें ( शांकर संप्रदाय के ) इसी सिद्दान्त का स्परेश दिया गया है कि कमें ज्ञान-प्राप्ति का गौगा साधन है और सर्व कर्म-तंन्यासपूर्वक ज्ञान ही से मोच की प्राप्ति होती है-यही यात वतलाने के लिये शांकर माप्य लिखा गया है। इनके पूर्व यदि एक ग्राध भीर भी संन्यास-विषयक टीका लिखी गई हो तो वह इस समय उपलब्ध नहीं है। इस लिये यही कहना पडता है कि गीता के प्रवृत्ति-विषयक स्वरूप की निकाल वाहर करके उसे निवृत्तिमार्ग का सांप्रदायिक रूप शांकर भाष्य के द्वारा ही मिला है। श्रीग़ंकराचार्य के वाद इस संपदाय के अनुयावी महसूदन ज्ञादि जितने धनेक टीकाकार हो गये हैं उन्होंने इस विषय में यहुवा शुंकराचार्य ही हा अनुकरण किया है। इसके बाद एक यह भर्मुत विचार रत्यत हुआ कि, भर्देत सत के मृत-भूत महावानयाँ में से " तस्त्रमित " नामक जो महात्रान्य झांदोग्योपनिपद में हैं उसी का विवरण गीता के झठारह अध्यायों में किया गया है। परन्तु इस महावास्य के पर्हों के क्रम को बदल कर, पहले ' त्वं ' फिर 'तत्' और फिर 'झसि' इन पर्ने को ले कर, इस नये क्रमानुसार प्रत्येक पर के लिये गीता के क्रारंभ से द्धः द्धः अध्याय श्रीमगवान् ने निप्पचपात वृद्धि से वाँट दिये हैं ! कई लोग सममते ं हैं कि गीता पर जो पैग्राच साध्य है वह किसी भी संप्रदाय का नहीं है—विलकुल स्वतंत्र हैं—श्रीर हतुमान्जी (पवनसुत ) कृत है। परन्तु यघार्य यात ऐसी नहीं है। भागवत के टीकाकार इनुमान् पंडित ने ही इस माध्य को बनाया है और यह र्सन्यास मार्ग का है। इसमें कई स्वानों पर शांकरमाप्य का ही बार्थ शहदशाः दिया गया है। श्रोफ़ेसर मेश्समृतर की प्रकाशित ' प्राच्यधर्म-पुस्तकमाला ' में स्वर्गवासी काग़ीनाथ पंत सैंतंग कृत सगवद्गीता का भंग्रेनी धनुवाद भी है। इसकी प्रस्तावना में लिखा है कि इस अनुवाद में श्रीशंकराचार्य और शांकर संमदायी टीकाकारों का, नितना हो सका स्तना, ग्रनुसरण किया गया है।

गीता और प्रस्थानत्रयी के अन्य अंघाँ पर तब इस माँति सांप्रदायिक भाष्य तिसने की रीति मचलित हो गई, तय दूसरे संप्रदाय मी इस बात का अनुकरण

करने लगे । मायावाद, ब्रह्मेत और संन्यास का प्रतिपादन करनेवाले शांकर संप्रदाय के लगभग ढाई सौ वर्ष चाद, श्रीरामानुजाचार्य (जन्म संवत् १०७३) ने विशिष्टाह्रैत संप्रदाय चलाया । अपने संप्रदाय को प्रष्ट करने के लिये इन्होंने भी, शंकराचार्य ही के समान, मस्यानत्रयों पर ( श्रीर गीता पर भी ) स्वतंत्र भाष्य लिखे हैं। इस संप्र-दाय का मत यह है कि शंकराचार्य का माया-मिथ्यात्व-वाद और श्रद्वेत सिद्धान्त-दोनों भूठ हैं; जीव, जगत और ईश्वर-ये तीन तत्त्व यद्यपि भिन्न हैं, तयापि जीव (चित्) और जगत् ( अचित् ) ये दोनों एक ही ईश्वर के शरीर हैं, इसिलये चिदचिद्विशिष्ट ईश्वर एक ही है; और ईश्वर-शरीर के इस सदम चित-अचित से ही फिर स्यूल चित् और स्यूल अचित् धर्यात् अनेक जीव और जगत् की उत्पत्ति हुई हैं। तत्त्वज्ञान दृष्टि से रामानुजाचार्य का कथन है (गी. राभा. २.१२; १३.२) कि यही मत ( जिसका उल्लेख ऊपर किया गया ई ) उपनिपदों, ब्रह्मसूत्रों खौर गीता में भी प्रतिपादित हुन्ना है। श्रव यदि कहा जाय कि इन्हों के ग्रंयों के कारण भागवत-धर्म में विशिष्टाद्वेत मत सम्मिलित हो गया है तो कुछ व्यतिशयोक्ति नहीं होगी; ष्पोंकि इनके पहले महाभारत और गीता में भागवतधर्म का जो वर्णन पाया जाता है उनमें केवत प्रहैत मत ही का स्वीकार किया गया है। रामानुजाचार्य मागवतधर्मी धे इसलिये यथार्थ में उनका ध्यान इस यात की छोर जाना चाहिये था कि गीता में प्रवृत्ति-विपयक कर्मयोग का प्रतिपादन किया गया है। पान्तु उनके समय में मूल भागवतधर्म का कर्मयोग प्रायः लुप्त हो गया था और उसको, तस्वज्ञान की दृष्टि से विशिशहैत-स्वरूप तथा खाचरगा की दृष्टि से मुख्यतः भाक्त का स्वरूप प्राप्त हो चुका या। इन्हीं कारगों से रामानुजाचार्य ने (गी. रामा. १८.१ श्रीर ३.१) यह निर्याय किया है, कि गीता में यद्यपि ज्ञान, कर्म और भक्ति का वर्णन है तथापि तत्त्व-ज्ञान-रृष्टि से विशिष्टाद्वेत और आचार-रृष्टि से वासुदेवभक्ति ही गीता का सारांश है प्रीर कर्मनिष्टा कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं-वह केवल ज्ञाननिष्टा की उत्पादक है। शांकर संपदाय के अद्वेत-ज्ञान के बदले विशिष्टाहैत और संन्यास के बदले भक्ति को स्थापित करके रामानुजाचार्य ने भेद तो किया, परन्तु उन्होंने आचार दृष्टि से भक्ति ही को अंतिम कर्तव्य माना है; इससे वर्णाश्रम-विदित सांसारिक कर्मी का मरण पर्यन्त किया जाना गौंगा हो जाता है और यह कहा जा सकता है कि गीता का रामानजीय तात्पर्थ भी एक प्रकार से कर्मसंन्यास-विपयक ही है। कारण यह है कि कर्माचरमा से चित्तशाद्धि होने के बाद ज्ञान की प्राप्ति होने पर चतुर्थाश्रम का स्वीकार करके ब्रह्मचिन्तन में निमन्न रहना, या प्रेमपूर्वक निस्सीम वासुदेव-भक्ति में तत्पर रहना, कर्मयोग की दृष्टि से एक ही बात है-ये दोनों मार्ग निवृत्ति-विपयक हैं। यही आन्तेप, रामानुज के बाद प्रचलित हुए संप्रदायों पर भी हो सकता है। माया की मिय्या कहनेवाले संप्रदाय को भूठ मान कर वासुदेव भक्ति को ही सचा मोज-साधन बतलानेवाले रामानुज-संप्रदाय के बाद एक तीसरा संप्रदाय निकला। उसका मत 🕏 कि परवक्ष भीर जीवको कुछ संशों में एक, और कुछ संशों में भिन्न मानना परस्पर

विरुद्ध और असंबद्ध बात है, इसलिये दोनों को सदेवं भिन्न मानना चाहिये नयोंकि इन होनों में पूर्ण अथवा अपूर्ण शिति से भी एकता नहीं हो सकती । इस तीसरे संपदाय को 'हैत संप्रदाय' कहते हैं। इस संप्रदाय के लोगों का कहना है कि इसके प्रवर्तक श्री-मध्याचार्य (श्रीमदानंदर्तीर्य) थे जो संवत् १२५५ में समाधिस्य हुए छीर उस समय इनकी श्रवस्था ७६ वर्ष की थी। परन्तु डाफ्टर मांडारकर ने जो एक फंग्रेज़ी अन्य. "वैत्याव, शैव और अन्य पन्य" नामक, हाल ही में प्रकाशित किया है उसके पुष्ठ ५६ में, शिलालेख जादि प्रमाणों से, यह सिद्ध किया गया है कि मध्वाचार्य का समय संबत् १२५४ से १३३३ तक या । प्रस्यानत्रयी पर (अर्थात गीता पर भी) श्रीराज्याचार्य के जो माप्य हैं उनमें प्रस्थानकथी के सब अन्यों का हैतमत-प्रतिपाटक होना ही बतजाया गया है। गीता के अपने साध्य में मध्याचार्य कहते हैं कि यद्यपि गीता में निष्काम कर्म के महत्त्व का वर्णन हैं, तथापि वह केवल साधन है और भीके ही श्रीतम निटा है। भक्ति की लिदि हो जाने पर कर्म करना और न करना बरावर है। " ध्यानात् कर्मफलत्यानः "-परमेखा के ध्यान अथवा भक्ति की अपेका कर्मफल-त्याग अर्थात् निष्काम दर्स करना श्रेष्ट है-इत्यादि गीता के कुछ वचन इस सिद्धान्त के विरुद्ध हैं परन्तु गीता के साध्वभाष्य (गी. मासा. १२.१३) में शिखा है कि इन वचनों को अनुरमः सत्य न समम कर अर्थवादात्मक ही सममाना चाहिये। चौया संप्रदाय श्रीवहामाचार्य (जन्म संवद् १५२६) का है। रामानुतीय श्रीर माध्य संप्रदायों के समान ही यह संप्रदाय भी देजावरंगी है। परनु जीव, जगत् और ईश्वर के संबंध में, इस संप्रदाय का मत, विशिष्टाईत और देत मतों से मिल है। यह पंय इस मत को मानता है कि याथारहित शब जीव खाँर परवहा ही एक वस्तु है –दो नहीं । इसलिये इसको ' गुद्धाद्विती ' संपदाय कहते हैं । तयापि यह श्रीग्रंकराचार्य के समान इस बात को नहीं मानता कि जीव और ब्रह्म एक ही है, और इसके सिदान्त कुछ ऐसे हैं;—र्नसे नीच, अप्नि की चिनगारी के समान, ईश्वर का अंश है: मायात्मक नगत निच्या नहीं है; साया, परमेश्वर की इच्छा ते विमक्त हुई, एक शक्ति है; सायाधीन जीव को विना ईश्वर की क्रुपा के मोजज्ञान नहीं हो सकता: इसिलये मोच का मुख्य साधन मगवद्रक्ति ही है—जिनसे यह संप्रदाय शांकर सप्रदाय से भी भिन्न हो गया है। इस मार्गवाले परमेक्र के जनुप्रह को 'पुष्टि' और 'पोपता ' भी कहते हैं, निससे यह पन्य 'पुष्टिमार्प' भी कहलाता है । इस संप्रदाय के सस्बदीपिका बादि जिलने गीतालंबधी प्रन्य हैं उनमें यह निर्णय हिया गया है कि, भगवात् के बर्जुन को पहले सांस्पज्ञान और कमेंग्रोग बतलाया है, एवं अंत में टसको मक्तवमृत पिला कर कृतकृत्य किया है इसलिये मगवद्गतिः— क्रींत विशेषतः निवृत्ति-विषयक पुष्टिमार्गीय मिक – ही गीता का प्रकान साम्पर्य हैं। यहीं कारण हैं कि अगवान् ने गीता के अन्त में यह उपदेश दिया है कि "सर्व धर्मान् परिसञ्च मामेक शर्या वत "— सब धर्मी को छोड़ कर केवल मेरी ची शरण ने (गी. १५, ६६)। टपर्युक संप्रदायों के अतिरिक्त निम्वाई का चलाया

हुआ एक और वैष्णाव संप्रदाय है जिसमें राधाकृष्ण की मक्ति कही गई है। डाक्टर मांडारकर ने निश्चय किया है कि ये छाचार्य, रामानुज के वाद और मध्वाचार्य के पहले, करीव संवत् १२१६ के, हुए थे। जीव, जगत् और ईश्वर के संबंध में निवार्का-चार्य का यह मत है कि यद्यपि ये तीनों भिश्न हैं तथापि जीव और जगत का ब्यापार तथा श्रास्तित्व ईश्वर की इच्छा पर प्रवत्नाम्वित है-स्वतंत्र नहीं है -श्रीर परमेश्वर में ही जीव खोर जगत के सुद्म तस्व रहते हैं। इस मत को सिद्ध करने के लिये निवाकी चार्य ने येदान्तसूत्रों पर एक स्वतंत्र भाष्य लिखा है। इसी संप्र-दाय के केशव काश्मीरिभट्टाचार्य ने गीता पर ' तत्त्व-प्रकाशिका ' नामक टीका लिखी है और उसमें यह बतलाया है कि गीता का वास्तविक अर्थ इसी संप्रदाय के अनुकूल है। रामानुजाचार्य के विशिष्टाहैत पंय से इस संप्रदाय को खलग करने के लिये इसे ' देताहेती ' संप्रदाय कह सकेंगे। यह बात स्पष्ट है कि ये सय भिन्न भिन्न संप्रदाय शांकर संप्रदाय के सायाबाद को स्वीकृत न करके ही पैदा हुए हैं, क्योंकि इनकी यह समभ थी कि आँख से दिखनेवाली वस्तु की सची माने विना न्यक की उपासना अर्थात् भक्ति निराधार, या किसी अंश में मिण्या भी, हो जाती है। परन्तु यह कोई प्रावश्यक बात नहीं है कि भक्ति की उपपत्ति के किये अद्वेत और मायावाद को विलक्ल छोड ही देना चाहिये । महाराष्ट्र के और अन्य साधु-सन्तों ने, मायावाद घार ग्रहैत का स्वीकार करके भी, भक्ति का समर्थन किया है और मालूम होता है कि यह मित्तमार्ग श्रीशंकराचार्य के पहले ही से चला आ रहा है। इस पंथ में शांकर संप्रदाय के कुछ सिद्धान्त - अहैत, माया का मिष्या होना, और कर्मत्याग की जावज्यकता - आहा और मान्य हैं। परन्त इस पंथ का यह भी मत है, कि ब्रह्मात्मैन्यरूप मोच की प्राप्ति का सब से सुगम साधन भक्ति है; गीता में भगवान ने पहले यहीं कारण वतलाया है कि '' हेड़गोंऽधिकतरस्तेपाम-व्यकासक्तचेतसाम् " (गी. १२. ५) प्रर्थात् प्रध्यक ब्रह्म में चित्त लगाना ष्यधिक केशमय है और फिर अर्जुन को यही उपदेश दिया है कि " मक्तास्तेऽतिव मे प्रियाः " (गी. १२. २० ) व्यर्णत् मेरे मक्त ही सुभा को अतिशय प्रिय हैं; अत-एव यह बात प्रगट है कि भद्देतपर्थवसायी भक्तिमार्ग ही गीता का सुख्य अतिपाद्य विषय है। श्रीधर स्वासी ने भी गीता की श्रपनी टीका (गी. १८.७८) में गीता का ऐसा ही तात्पर्य निकाला है। मराठी भाषा भें, इस संप्रदायका गीतासंबंधी सर्वोत्तम प्रंथ 'ज्ञानेश्वरी 'है। इसमें कहा गया है कि गीता के प्रथम छ अध्यायों में कर्म, बीच के छः अध्यायों में मिक और अन्तिम छः अध्यायों में ज्ञान का प्रतिपादन किया गया है; स्रोर स्वयं ज्ञानेश्वर सहाराज ने अपने ग्रंथ के खेत में कहा है कि मैंने गीता की यह टीका शंकराचार्य के भाष्यानुसार की है। परन्तु ज्ञानेश्वरी को इस कारण से एक विलक्षण स्वतंत्र अन्य ही मानना चाहिये कि इसमें गांता का मूल प्रर्थ बहुत बढ़ा कर अनेक सरस दृष्टान्तों से समम्तया गया है और इसमें विशेष करके सक्तिसार्ग का तथा कछ ग्रंश में निष्काम कर्म का श्रीशंकरा-

चार्व से भी उत्तम, विवेचन किया गया है। ज्ञानेकर महाराज स्वयं योगी थे, इसलिये गीता के छड़ेंबें झच्याय के जिस स्रोक में पातंजल योगाभ्यास का विषय भाया है इसकी उन्हों ने विस्तृत टीका की है। उनका कहना है कि श्रीकृप्ण भगवानू ने इस बच्याय के भ्रन्त(गी.इ.४६) में अर्जन को यह उपटेश करके कि '' तस्माद्योगी मवार्जन"-इसलिये हे इर्जन ! त योगी हो अर्थात योगाभ्यास में प्रवीगा हो-अपना यह श्रमित्राय प्रकट किया है कि सब मोजपंथों में पार्तजल योग ही सबोत्तम है फ्रीर इसलिये जापने उसे ' पंचराज ' कहा है । सारांत्रा यह है कि भिन्न भिन्न सांप्र-हाविक साप्यकारी और टीकाकारों ने गीता का क्यं अपने अपने सती के अनुकल ही निश्चित कर लिया है। प्रत्येक संप्रदाय का यद्दी कथन है कि गीता का प्रवृत्ति-विषयक कर्ममार्ग अप्रधान ( गीसा ) है अर्थान केवल ज्ञान का साधन है; गीता में वही तत्त्रज्ञान पाया जाता है जो अपने संप्रदाय में स्वीकृत हुआ है; अपने संप्रदाय में मोज की दृष्टि से जो आचार अंतिम कर्तव्य माने गये हैं उन्हीं का वर्गान गीता में किया गया है, – त्रघात मायावादात्मक जहेत जीर कर्मसंन्यास, साया-सत्यत्व-प्रतिपादक विशिष्टाईत और वासदेव-भक्ति, द्वेत और विप्रामिक, ग्रादादेत और भक्ति. शांकराहेत और भक्ति, पातंजल योग और भक्ति, केवल भक्ति, केवल योग या केवल बहाज्ञान ( अनेक बकार के निष्टत्तिविषयक सोन्तुधर्म ) ही गीता के प्रधान तथा प्रतिपाद्य विषय है । \* हमारा ही नहीं, किन्तु प्रसिद्ध सहाराष्ट्र कवि वामन पंडित का भी मत ऐता ही है । गीता पर धापने ' यवार्यदीपिका नामक विस्तृत मराठी टीका लिखी है। उतके उपोद्यात में ये पहले लिखते हैं:— " हे भगवन् ! इस कलियुग में जिसके मत में जैसो जैंचता है उसी प्रकार हर एक ब्राइमी गीता का अर्थ लिख देता है।" और फिर शिकायत के तौर पर लिखते हैं:-" हे पत्सात्मन् ! सब लोगों ने किसी न किसी बहाने से गीता का मनमाना ऋर्य किया है, परन्तु इन लोगों का किया हुन्ना कर्ष सुक्ते पसन्द नहीं। भगवन् ! में क्या करूँ ? " चनेक सांप्रदायिक टीकाकारों के मत की इस भिन्नता को देख कर इंछ लोग कहते हैं कि, जबकि ये सब मोन्न-संप्रदाय परस्पर विरोधी हैं धार जबिक इस बात का निखय नहीं किया जा सकता कि इनमें से कोई एक दी संप्रदाय नीता में प्रतिपादित किया गया है, तब सो यही मानना रचित है कि इन सब मोज-साधनों का – विशेषतः कर्म, माक्ति और ज्ञानका—वर्णन स्वतंत्र रीति से, सेन्रिपमें और पृथक् पृथक् करके भगवान् ने अर्जुन का समाधान किया ई। कुछ लोग कहते हैं कि सोच के अनेक टपायाँ का यह सब वर्णन प्रथक् प्रयक् नहीं हैं, किन्तु इन सब की एकता ही गीता में लिंद की गई हैं । और, अंत में, कुछ

<sup>े</sup> भिन्न मिन्न साप्रशिविक व्याचार्यों के, भीता के मान्य और मुख्य मुख्य पेट्रह टीका-मृत्य, क्याई के गुजराती प्रिटिंग प्रेस के माल्कि ने, हाल ही में एकत्र प्रकाशित क्यि हैं। भिन्न भिन्न टीकाकारों के अभिप्राय को एक्टम जानने के लिये यह यस्य बहुत उपयोगी है।

लोग तो यद्द भी कहते हैं कि गीता में प्रतिपादित ब्रह्मविया यद्यिप मामूली ढंग पर देखंने से सुलम मालूम होती है, तथापि उसका वास्तविक मर्म अत्यन्त गृह है जो बिना गुरु के किसी की भी समम्म में नहीं आ सकता (गी. ४.३४)—गीता पर भले ही धनेक टीकाएँ हो जायँ, परन्तु उसका गृहार्थ जानने के लिय गुरुदीचा के सिवा और कोई अपाय नहीं है!

अब यह बात स्पष्ट है कि गीता के अनेक प्रकार के तात्पर्य कहे गये हैं। पहले तो स्वयं महाभारतकार ने भागवत-धर्मानुसारी पार्थांत प्रवृत्तिविषयक तात्पर्यं बतळाया है। इसके बाद अनेक पंडित, छ।च।र्य, कवि, योगी छौर मक्त जनों ने अपने अपने संप्रदाय के अनुसार शुद्ध निवृत्तिविषयक तात्पर्य वतलाया है। इन भिन्न भिन्न तात्पर्यों को देख कर कोई भी सनुष्य घवडा कर सप्टन ही यह श्रक्ष कर सकता है—क्या ऐसे परस्पर-विरोधी छनेक तात्पर्य एक ही गीताग्रंथ से निकल सकते हैं ? और, यदि निकल सकते हैं तो, इस भिन्नता का हेतु क्या है ? इसमें संदेह नहीं कि भिन्न भिन्न भाष्यों के जाचार्य, बड़े विद्वान्, घार्मिक श्रौर संशील थे। यदि कहा जाय कि शंकराचार्य के समान महातत्त्वज्ञानी आज तक संसार में कोई भी नहीं हुआ है तो भी छातिशयोक्ति न होगी। तब फिर इनमें और इनके बाद के आचार्यों में इतना सतभेद क्यों चुआ ? गीता कोई इन्द्रजाल नहीं है कि जिससे सनसाना अर्थ निकाल लिया जावे। उपर्युक्त संप्रदायों के जन्म के पहले ही गीता वन चुकी थी। मगवान् ने अर्जुन को गीता का उपदेश इसलिये दिया था कि उसका अम दर हो, कुछ इसिलये नहीं कि उसका अस छोर भी बढ जाय। गीता में एक ही विशेष और निश्चित अर्थ का उपदेश किया गया है (गी.४.१,२) और अर्जुन पर उस उपदेश का अपेक्तित परिग्राम भी हुआ है। इतना सब कुछ होने पर भी गीता के तात्पर्यार्थ के विषय में इतनी गड़बड़ क्यों हो रही है ? यह प्रश्न कठिन है सद्दी, परन्तु इसका उत्तर अतना कठिन नहीं है जितना पहले पहल मालूम पडता है। बदाहरणार्थ, एक मीठे और सुरस पकाल (मिठाई) को देख कर, अपनी अपनी रुचि के अनुसार, किसी ने उसे गेहूँ का, किसी ने घी का, और किसी ने शहर का चना चुत्रा वसलाया; तो इस उनमें से किसको भूठ सममें ? अपने अपने मता-नुसार तीनों का कहना ठीक है। इतना होने पर भी इस प्रश्न का निर्याय नहीं हुआ कि वह पकाल ( मिठाई ) बना किस चीज़ से है। गेहूँ, घी और शकर से अनेक प्रकार के पकाल ( मिठाई ) वन सकते हैं; परन्तु प्रस्तुत पकाल का निर्णय केवल इतना करूने से ही नहीं हो सकता कि वह गोधूमप्रधान, घृतप्रधान या शर्कराप्रधान है। ससुद्र-मंचन के समय किसी को अमृत, किसी को विष, किसी को लक्मी, ऐरावत, कोस्तुम, पारिजात आदि भिन्न भिन्न पदार्थ मिले; परन्त इतने ही से समुद्र के यथार्थ स्वरूप का कुछ निर्माय नहीं हो गया। ठीक इसी तरह, सांप्र-दायिक रीति से गीता-सागर को मचनेवाले टीकाकारों की अवस्था होगई है। दूसरा बदाहरण लीजिये। फंसवध के समय भगवान श्रीकृष्ण जब रंग-मंडप में म्राये तव वे प्रेचकों को भिन्न भिन्न स्वरूप के-जैसे योद्धा को वज्र-सदश, स्त्रियों को कामदेव-सदश. श्रपने माता पिता को पुत्र-सदश-दिखने लगे घे; इसी तरह गीता के एक होने पर भी वह भिन्न भिन्न सम्प्रदायवाली की भिन्न भिन्न स्वरूप में दिखने लगी है। आप किसी भी सम्प्रदाय को लें, यह वात स्पष्ट मालूम हो जायगी कि, उसको सामान्यतः प्रमाणभूत धर्मग्रन्यों का अनुसरण ही करना पहता है: क्योंकि ऐसा न करने से वह सम्प्रदाय सब लोगों की दृष्टि में अमान्य हो जायगा । इसलिये वैदिक धर्म में श्रनेक संपदायों के होने पर भी, कुछ विशेष वाता को होड-जैसे ईखर, जीव और जगत का परस्पर सरवन्ध-शेप सब वार्ते सब सम्ब-टायों में प्राय: एक ही सी होती हैं। इसी का परिग्राम यह देख पडता है कि इसारे धर्म के प्रमागाभूत प्रन्यों पर जो सांप्रदायिक माप्य या टीकाएँ हैं उनमें. मनप्रन्यों के की सदी नव्ये से भी अधिक वचनों या श्लोकों का भावार्थ. एक ही सा है। जो कहा भेद है, वह शेप वचनों या श्लोकों के विषय ही में है। यदि इन वचनों का सरल धर्य लिया जाय तो वह सभी सम्प्रदायों के लिये समान अनुकुल नहीं हो सकता। इसलिय भिन्न भिन्न सांप्रदायिक टीकाकार इन वचनों में से जो श्रपने सरप्रदाय के लिये अनुकूल हों उन्हीं को प्रधान मान कर और अन्य सब वचनों की गाँए। सम्म कर, अथवा प्रतिकृत वचनों के अर्थ को किसी युक्ति से यदल कर या सवीध तथा धरत वचनों में से कुछ श्वेपार्य या अनुमान निकाल कर, यह प्रति-पादन किया करते हैं कि हमारा ही सम्प्रदाय उक्त प्रभागों से सिद्ध होता है। टबाहुरगार्थ, गीता २.१२ और १६; ३.१६; ६.३; और १८.२ श्लोकों पर हमारी टीका देखी। परन्तु यह बात सहज ही किसी की समभा में आ सकती है कि उक्त सांप्रदायिक रीति से किसी अन्य का तात्पर्य निश्चित करना: छोर इस बात का श्रभिमान न करके कि गीता में श्रपना ही संप्रदाय प्रतिपादित हुआ है श्रयवा श्चन्य किसी मी प्रकार का श्वामिमान न करके समग्र श्रंय की स्वतंत्र रीति से परीजा करना और उस परीचा ही के आधार पर अन्य का मधितार्थ निश्चित करना, ये दोनां वार्ते स्वभावतः श्रत्मन्त भिन्न हैं ।

अन्य के तात्पर्य-निर्णय की सांप्रदायिक दृष्टि सदोप हैं इसलिये इसे यदि छोड़ हैं तो अब यद्य वतलाना चाहिये कि गीता का तात्पर्य जानने के लिये दूसरा साधन है क्या। अन्य, अकरण और वाक्यों के छार्य का निर्णय करने में मीमांसक लोग अत्यन्त कुशल होते हैं। इस विषय में उन लोगों का एक प्राचीन और सर्व-मान्य कोक हैं:—

उपक्रमोपसंहारी सभ्यासोऽपूर्वता फल्प्म् । अर्थवादोपपत्ति च लिङ्गं तात्पर्यनिर्णये ॥

जिसमें वे कहते हैं कि किसी भी लेख, प्रकरण अथवा प्रन्य के तास्पर्य का निर्णय करने में, उक्त स्क्रोक में कही हुई, सात वात, साधन-(लिंग) स्वरूप हैं, इसिनये इन सय वार्तों पर अवश्य विचार करना चाहिये। इनमें सबसे पहली

बात ' उपक्रमोपसंहारों ' श्रथांत् अन्य का आरम्भ और अन्त है। कोई भी मनुष्य अपने मन में कुछ विशेष हेतु रख कर ही शंघ शिखना शास्म करता है और उस हेत के सिद्ध होने पर अन्य को समाप्त करता है । अत्यव अन्य के तात्पर्य-निर्धाय के लिये, उपक्रम और उपसंदार दी का, सबसे पहले विचार किया जाना चाहिये। सीघी रेखा की न्याख्या करते समय भूमितिशाख में ऐसा कहा गया है कि छारंम के बिन्दु से जी रेखा दाहिने-बाएँ या उपर-नीचे किसी तरफ नहीं भुकती धोर अन्तिम बिंद तक सीधी चली जाती है उसे सरक रेखा कहते हैं । प्रंथ के तात्पर्य-निर्माय में भी यद्दी सिद्धान्त उपयुक्त है । जो तात्पर्य प्रन्य के आरम्भ जीर अन्त में साफ़ साफ़ मालकता है वही प्रन्य का सरल तात्पर्य है। ष्पारंग से श्रंत तक जाने के लिये यदि ग्रन्य मार्ग हों भी तो उन्हें देहे समभाना चाहिये: आवन्त देख कर अंघ का तात्पर्थ पहले निश्चित कर सेना चाहिये और तय यह देखना चाहिये कि उस ग्रंथ में 'स्रभ्यास' अर्थात पुनरुक्ति-स्वरूप में बार बार क्या कहा गया है । क्योंकि ग्रन्थकार के मन में जिस वात को सिद्ध करने की इच्छा होती है उसके सगर्थन के लिये वह अनेक वार कई कारगां का उल्लेख करके बार बार एक ही निश्चित सिद्धान्त को प्रगट किया करता है और हर बार कहा करता है कि '' इसलिये यह बात सिद्ध हो गई, '' ' अत-एव ऐसा करना चाहिये " इत्यादि । अन्य के तात्पर्य का निर्धाय करने के लिये जी चौथा साधन है उसको 'अपूर्वता ' ग्रीर पाँचवं साधन को 'फल ' कहते हैं। ' ष्रपूर्वता ' कहते हैं ' नवीनता ' को । कोई भी अन्यकार जब अन्य लिखना शुरू करता है तब वह कुछ नई वात वतलाना चाहता है; विना कुछ नवीनता या विशेष वक्तम्य के वह श्रंथ निखने में प्रवृत्त नहीं होता; विशेष करके यह वात उस ज़माने में पाई जाती थी जय कि छापेखाने नहीं थे । इसालिये किसी अन्य के तात्पर्य का निर्माय करने के पहले यह भी देखना चाहिये कि उसमें छापू-र्वता, विशेषता या नवीनता क्या है । इसी तरह लेख अथया प्रन्य के फल पर भी-अर्थात् उस लेख या ग्रन्थ से जो परिग्राम हुआ हो उस पर भी-ध्यान देना चाहिये। क्योंकि ष्रमुक फल हो, इसी हेतु से प्रन्य निखा जाता है; इसलिये यदि घटित परिगाम पर ध्यान दिया जाय तो उससे अंथकर्त्ता का आशय वसुत ठीक ठीक व्यक्त हो जाता है। छटवाँ और सातवाँ साधन ' ऋर्यवाद ' और ' उपपासि ' है। ' अर्थवाद ' मीमांसकों का पारिभाषिक शब्द है (जै. सू. १. २.१-१८)। इस बात के निश्चित हो जाने पर भी, कि हमें मुख्यतः किस वात को वतला कर जमा देना है श्रयवा किस बात को सिद्ध करना है, कभी कभी ग्रन्थकार दूसरी श्रनेक बातों का प्रसंगानुसार वर्गान किया करता है; जैसे प्रतिपादन के प्रवाह में दशन्त देने के लिये, तुलना करके एकवाक्यता करने के लिये, समानता और भेद दिखलाने के लिये, प्रतिपित्तियों के दोप बतला कर स्वपत्त का संडन करने के लिये, अलंकार और आति-शयोक्ति के लिये, और युक्तिवाद के पोषक किसी विषय का पूर्व-इतिहास वतलाने के

लिये और कुछ वर्णन भी कर देता है। उक्त कारणों या प्रसंगों के अतिरिक्त और भी ब्रन्य कारण हो सकते हैं और कभी कभी तो कुछ भी विशेष कारण नहीं होता ! वेसी अवस्था में श्रंथकार जो वर्णन करता है यह यद्यपि विपयान्तर नहीं हो सकता तथापि वह केवल गौरव के लिये या स्पष्टीकरण के लिये ही किया जाता है, इसिलये यह नहीं माना जा सकता कि रक्त वर्णन समेशा सत्य ही होगा र । अधिक क्या कहाजाय, कमी कभी स्वयं ग्रंचकार यह देखने के लिये सावधान नहीं रहता कि ये अप्रधान वार्टे अचरशः सत्य हैं या नहीं । अतुष्य ये सय वार्ते प्रमागासूत नहीं सानी जातीं: अर्थात् यह नहीं साना जाता कि इन भिन्न भिन्न वातों का, प्रत्यकार के सिद्धान्त पत्त के साय, कोई घना सम्यन्य र्ह; उलटा यही माना जाता है कि ये सब बात आगंतुक अर्थात् केवल प्रशंसा या स्तृति ही के लिये हैं । ऐसा समम्त कर ही नीमांसक लोग इन्हें ' घर्षवाद ' कहा करते 'हें घोर इन अर्थवादात्मक वातों को छोड कर, फिर अन्य का तारपर्य निश्चित किया करते हैं। इतना कर लेने पर, उपपत्ति की छोर भी घ्यान देना चाहिये । किसी विजेष यात को सिद्ध कर दिखलाने के लिये बायक प्रमाणों का खंडन करना और साधक प्रमार्गों का तर्देशास्त्रानसार संदन करना ' स्पपति ' स्प्रयना ' स्पपदन ' कप्तसाता हैं। वक्कम और व्यसंहार रूप खादान्त के दो छोरी के श्विर हो जाने पर, बीच का मार्ग, अर्थवाद और उपपत्ति की सद्दायता से निश्चित किया जा सकता है। अर्थवाद से यह मानुम हो सकता है कि कौन सा विषय अन्त्रस्तुत और धानुपंगिक (ध्रप्रधान) है । एक वार क्षर्यवाद का निर्णय हो जाने पर, प्रन्य-तात्पर्य का निश्चय करने-बाला मनुष्य, सब टेढ़े मेहे रास्तों को छोड़ देता है। और ऐसा करने पर, जब पाठक या परीचक सीधे और प्रधान मार्ग पर भ्रा जाता है, तव वह उपपत्ति की सहायता से अन्य के आरम्म से घंतिम तात्पर्य तक, आप ही आप पहुँच जाता है। हमारे शाचीन मीमांसकों के ठहराये हुए, अंथ तात्पर्य-निर्णय के, ये नियम सब देशों के विद्वानों को एक समान मान्य हैं, इसलिये इनकी ब्पयोगिता यार जावश्यकता के सम्बन्ध में यहाँ अधिक विवेचन करने की आवश्यकता नहीं 🕏 🕇 ।

<sup>\*</sup> अर्थेबाद का वर्णन यदि वस्तुस्थिति ( यथार्थता ) के आधार पर किया गया हो तो इसे 'अनुवाद ' कहते हैं; यदि विरद्ध रीति से किया गया हो तो इसे ' गुणवाद ' कहते हैं; और वदि इससे भिन्न प्रकार ना हो तो एसे ' भूतार्थवाद ' कहते हैं। ' अर्थवाद ' सामान्य शब्द हैं; उसके सत्यासस्य प्रमाण से उक्त तीन भेद किये गये हैं।

<sup>ां</sup> मत्य-तात्यर्थ-निर्णय के ये नियम अंग्रेजी अदालतों में भी देखे जाते हैं। स्दाहरणार्थ मान कोजिये कि किभी फ़ैसले का कुछ मतस्य नहीं निकलता। तब प्रुवमनामें को देख कर सम फैसले के अर्थ का निर्णय किया जाता है। और, यदि किसी फ़ैसले में कुछ ऐसी बातें हों जो पुल्य विषय का निर्णय करने में जावश्यक नहीं है तो वे दूसरे मुकरमों में प्रमाण ( नजीर ) नहीं मानी जातीं। ऐसी बातों को अंग्रेजी में आदिदा टिक्टा ' ( Obiter Dicta ) अर्थाद ' बाख विधान ' कहते हैं, यथार्थ में यह अर्थवाद ही का एक मेद है।

इस पर यह प्रश्न किया जा सकता है कि, क्या सीमांसकों के उक्त नियम संप्रदाय चलानेवाले प्राचार्यों को मालूम नहीं थे ? यदि ये सब नियम उनके प्रयों ही में पाये जाते हैं, तो फिर उनका बताया हुआ गीता का तात्पर्व एकदेशीय कैसे कहा जा सकता है ? इसका उत्तर इतना दी है कि एक बार किसी की टिप्ट सांप्र-दायिक (संकुचित) बन जाती है तब वह ज्यापकता का स्वीकार नहीं कर सकता -- तब वह किसी न किसी रीति से यही शिद्ध करने का यत्न किया करता है कि प्रमाशा-भत धर्मप्रयों में ष्रपने ही संप्रदाय का वर्णन किया गया है। इन ग्रंथों के तात्पर्य के विषय में सांत्रदायिक टीकाकारों की, पहले से ही, ऐसी धारगा हो जाती है कि, यदि उक्त प्रयों का कुछ दूसरा अर्थ हो सकता हो जो उनके सांप्रदायिक भर्य से भिन्न हो, तो ने यह सममते हैं कि उसका हेतु कुछ धीर ही है। इस प्रकार जब वे पहले से निश्चित किये दुए अपने ही संप्रदाय के अर्थ को सत्य मानने लगते हैं, और यह सिद्ध कर ।दिखाने का यत्न करने लगते हैं कि वही अर्घ सब धार्मिक ग्रंथों में प्रतिपादित किया गया है, तब वे इस बात की परवा नहीं करते कि इम मीमांसाशाख के ऊछ नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। हिन्दू धर्मशास्त्र के मितानुरा, दायभाग इत्यादि प्रयों में स्मृतिवचनों की व्यवस्था या एकता इसी तत्त्वानसार की जाती है। ऐसा नहीं समम्तना चाहिये कि यह बात केवल हिन्द धर्मभंयों में ही पाई जाती है। किस्तानों के प्रादिभंय बाइयल और मुसलसानों के क़रान में भी, इन लोगों के संकड़ों सांप्रदायिक प्रंथकारों ने, ऐसा ही अर्थान्तर कर दिया है: और इसी तरह ईसाइयों ने पुरानी वाइवल के कुछ वाक्यों का अर्थ यहादियों से भित्त भागा है। यहाँ तक देखा जाता है कि, जब कभी यह बात पहले ही से निश्चित कर दी जाती है कि किसी विषय पर असुक अंच या लेख ही को प्रमाण मानना चाहिये, और जब कभी इस प्रमाणभूत तथा नियमित शंघ ही के छाधार पर सब वातों का निर्शय करना पहता है, तब तो शंघार्थ-निर्माय की उसी पद्धति का स्वीकार किया जाता है जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है। प्राज कल के वड़े वड़े कायदे-पंडित, वकील और न्यायाधीश लोग. पहले ही प्रमाणभूत कानूनी कितावों और फैललों का सर्थ करने में, जो खींचा-तानी करते हैं उसका रहस्य भी यही है । यदि सामान्य लौकिक वातों में यह हाल है, तो इसमें कुछ जाधर्य नहीं कि हमारे प्रमाणभूत धर्मग्रंयों --अपनिपद, वेदान्तसूत्र और गीता--में भी ऐसी खींचातानी होने के कार्या **४न पर भिन्न भिन्न संप्रदायों के जनेक भाष्य और टीकाग्रंय लिखे गये हैं।** परन्तु इस सांप्रदायिक पद्धति को छोड़ कर, यदि उपर्युक्त मिमांसकों की पद्धति से भगवद्गीता के उपक्रम, उपसंद्वार आदि को देखें; तो मालम होजावेगा कि भारतीय युद्ध का आरंभ होने के पहले जय कुरुचेत्र में दोनों पन्नों की सेनाएँ लढ़ाई के लिये सुसजित हो गई थीं, जीर जब एक दूसरे पर शख चलने ही वाला था, कि इतने में अर्जन ब्रह्मज्ञान की वडी वडी वार्त वतलाने लगा और

'विमनस्क ' हो कर संन्यास लेने को तैयार हो गयाः तभी उसे अपने चात्रधर्म में प्रवृत्त करने के लिये भगवान ने गीता का अपदेश दिया है । जब अर्जुन यह देखने लगा कि दए दुर्योधन के सन्दायक वन कर सुम्मसे लड़ाई करने के लिये कीन कौन से शुरवीर यहाँ आये हैं; तब बृद्ध भीष्म पितामह, गुरु दोगाचार्य, गुरुपुत्र अवत्यामा, विपन्ती वने हुए अपने वंधु कारव-गणा, अन्य सुहृत तथा आस, सामा-काका चाहि रिश्तेदार, अनेक राजे और राजपुत्र चादि सब लोग उसे देख पडे । तब वह मन में सोचने लगा कि इन सब को केवल एक छोटे से इस्तिनापुर के राज्य के लिये निर्दयता से मारना पड़ेगा घीर भपने कुल का च्राय करना पड़ेगा । इस महत्पाप के भय से उसका मन एकदम दुःखित और जुट्य हो गया । एक श्रीर तो चात्रधर्म इससे कह रहा या कि 'युद्ध कर '; श्रीर, दूसरी श्रीर से पितृमिक, गुरुमिक, वंधुप्रेम, सहत्त्रीति खादि खनेक धर्म उसे ज़र्वदस्ती से पीछे र्खीच रहे थे ! यह वडा भारी संकट था । यदि लड़ाई, करें तो अपने ही रिश्तेदारों की, गुरुजनों की और बंध मित्रों की, इत्या करके महापातक के भागी वन ! छौर लड़ाई न करें तो जात्रधर्म से च्युत होना पड़े!! इधर देखो तो कुर्यों भौर उधर देखो तो खाई!!! उस समय अर्जुन की श्रवस्या वैसी ही हो गई यी जैसी ज़ोर से टकराती हुई दो रेलगाडियों के वीच में, किसी ध्यसद्वाय मनुष्य की हो जाती है । यद्यपि ऋर्जुन कोई साधारण प्ररूप नहीं था-वह एक बढ़ा मारी योदा या; तथापि धर्माधर्म के इस महानू संकट में पढ़ कर वेचारे का मुँह सुख गया, शरीर पर रांगटे खड़े हो गये, धतुप हाय से गिर पड़ा और वह "मैं नहीं लहुंगा " कह कर श्रात दुःखित चित्त से रथ में घेठ गया ! श्रीर, श्रंत में, समीप-वर्ती वंधुकेन्द्र का प्रभाव—उस ममत्व का प्रभाव जो मनुष्य को स्वभावतः प्रिय होता हैं--दरवर्ती चित्रियममें पर जम ही गया ! तय वह मोहबश हो कहने लगा " पिता-सम पूज्य वृद्ध झाँर गुरुजनों को, भाई-चन्युत्रों जाँर मित्रों को मार कर तथा श्रपने कुल का त्रय करके ( घोर पाप करके ) राज्य का एक टुकड़ा पाने से तो दुकड़े साँग कर जीवन निर्वाह करना कहीं श्रेयस्कर है! चाहे मेरे शृत्रु सुम्हे अभी निःशुख देख कर मेरी गर्दन उड़ा दें परन्तु में छपने स्वजनों की द्वत्या करके उनके ख़ून और श्राप से सने हुए सुखों का उपभोग नहीं करना चाहता ! क्या चात्रवर्म इसी को कहते हैं ? भाई को सारो, गुरु की इत्या करो, पितृचध करने से न चूको, श्रपने कुल का नाश करो--क्या यही चात्रधर्म है ? साग लगे ऐसे अनर्थकारी जान्नधर्म में **जार गाज गिरे ऐसी चात्रगीति पर! मेरे** दुश्मनों को ये सच धर्मसंविधी वातें साल्म नहीं हैं; वे दुष्ट हैं; तो क्या उनके साथ में भी पापी हो जार्क ? कभी नहीं। युक्ते यह देखना चाहिये कि मेरे झात्मा का कल्यागा कैसे होगा। मुक्ते तो यह घोर हत्या और पाप करना श्रेयस्कर नहीं केंचता; फिर चाहे चात्र-वर्म शास्त्रविद्ति हो, तो भी इस समय सुभे उसकी आवश्यकता नहीं है।" इस प्रकार विचार करते करते उसका चित्त हींबाडोल हो गया और वह किंकर्तन्य-

विमृह हो कर भगवान् श्रीकृप्ण की शरण में गया। तय भगवान् ने उसे गीता का अपदेश दे कर उसके चंचल चित्त को स्थिर धीर शान्त कर दिया। इसका फल यह हुआ कि जो अर्जुन पहले भीष्म आदि गुरुजनों की हत्या के सय के कारगा बुद्ध से पराङ्मुख हो रहा था, यही अब गीता का उपदेश सुन कर अपना यघोचित कर्तव्य समाम गया और अपनी स्वतंत्र इच्छा से युद्ध के लिये तत्पर हो गया। यदि हमें गीता के उपदेश का २ इस्य जानना है तो उपत्रमोपसंहार धीर परिशास को अवश्य ध्यान में रखना पढेगा। भक्ति से मोच कैसे भिलता है ? वहाज्ञान या पातञ्जल योग से मोच की सिद्धि कैसे होती हैं ? इत्यादि, केवल निवृत्ति मार्ग या कर्म-त्यागरूप संन्यास-धर्म-संबंधी प्रश्नों की चर्चा करने का कुछ उद्देश नहीं था। भगवान श्रीक्रमा या यह उदेश नहीं या कि अर्जुन संन्यास-दीना ने कर श्रीर वैशगी वन कर भीख साँगता फिरे, या लेंगोटी लगा कर फीर नीस के पत्ते खा कर मृत्युपर्यन्त हिमालय में योगाभ्यास साधता रहे। प्रयचा मगवानू का यह भी उद्देश नहीं या कि वर्जन धनुष-यागा को फेक दे और द्वाय में बीगा तया मुदंग ले कर कुरुच्चेत्र की धर्मभूमि में उपस्थित भारतीय चात्रसमाज के सामने, भगव-काम का उच्चारमा करता चुखा, गृहदाला के समान और एक बार अपना नाच दिखावे । अय तो अज्ञातवास पूरा हो गया या और अर्धन को क़हत्त्रेत्र में खडे हो कर और ही प्रकार का नाच नाचना या। गीता कहते कहते स्थान-स्थान पर भगवान ने अनेक प्रकार के अनेक कारण बतलाये हैं; और अन्त में अनुमान-दर्शक स्रत्यंत महत्त्व के 'तस्मात् ' ( 'इसिलये ') पद का उपयोग करके, प्रार्जुन को यही निश्चितार्थक कर्म-विषयक उपदेश दिया है कि " तहमाद्युष्यस्य भारत,"-इसिनिये हे अर्थन ! त् युद्ध कर ( गी. २. १८ ); " तस्नाटु तिष्ठ कौतिय युद्धाय कृतनिश्चयः "-इसलिये दे काँतेय अर्जुन! त् युद्ध का निश्चय करके, उठ (गी. २. ३७); "तस्माद्सकः सततं कार्यं कर्मसमाचर"—इसिनये तू मोइ छोड कर खपना कर्त्तन्य कर्म कर (गी. ३. १६ ); " कुरु कमैंन तस्मात त्वं "-इस लिये तू कर्म ही कर (गी. ४. १४); "मामनुस्मर दुध्य च "--इसिनिये मेरा स्मरण कर खोर लड़ (गी. ८.७); "करने करानेवाला सब कुछ में ही हूँ, तू केवल निभित्त हैं, इसलिये युद्ध करके शत्रुओं को जीत " (गी. ११.३३) "शाखोक्त कर्त्तन्य करना तुम्हें उचित है " (गी. १६. २४)। अठारहर्वें श्रध्याय के उपसंहार में भगवानू ने ष्रपना निश्चित और उत्तम मत श्रीर भी एक बार प्रगट किया है-" इन सच कर्मों को करना ही चाहिये" (गी. १८. ६)। र्थार, श्रंत में ( गी. १८. ७२), भगवान ने प्रार्शन से प्रश्न किया है कि " हे प्रज़ेन ! तेरा शकान-मोह सभी तक नष्ट हमा कि नहीं ? " इस पर सर्जन ने संतोपजनक उत्तर दियाः---

नष्टो गोद: स्मृतिर्लब्बा खत्प्रसादान्मयाच्युत । रिथतोऽस्मि गतसंदेह: करिब्बे वचनं तव ॥ बर्यात् " हे बच्युत ! स्वकर्त्तन्य संबंधी मेरा मोद्द और संदेह नष्ट हो गया है, चल में आप के क्यनानुसार सच काम करूंगा "। यह अर्जुन का केवल मालिक उत्तर नहीं ग्राः, उतने सचमुच टस युद्ध में भीष्म-कर्ग्या-जयद्रय खादि का वध भी क्रिया। इस पर कुछ लोग कहते हूं कि " मगवान ने अर्जुन को जो उपदेश दिया ह वह केवल निवृत्तिविषयक ज्ञान, योग या मीक का ही है और यही शीता का मुख्य प्रतिपाद्य विषय भी है। परन्तु युद्ध का क्षारंभ हो जाने के कारण यीच बीच में, कर्म की घोड़ी सी प्रशंसा करके, मगवान ने अर्जुन को युद्ध पूरा करने दिया है; अर्थात् युद्ध का समाप्त करना मुख्य यात नहीं ई - टसको सिर्फ आनुपंगिक या अर्थवादात्मक ही मानना चाहिये "। परन्तु ऐसे अघर और कमज़ोर युक्तिवाद से गीता के स्पन्नमोपसंदार और परिग्राम की टपर्शत्त ठीक ठीक नहीं दो सकती। यहीं (कुरुचेत्र) पर तो इसी बात के महत्त्व को दिखाने की जावरवकता यी कि स्वधमें संबंधी अपने कर्तत्य को मरागुपर्यन्त, अनेक कष्ट और बाघाएँ सह कर भी करते रहना चाहिये। इस बात को सिद्ध करने के लिये श्रीकृष्ण ने गीता भर में कहीं भी वे-सिर पर का कारणा नहीं वतलाया है, जैसा जपर लिखे हुए कुद्ध लोगों के प्रान्तेष में कहा गया है। यदि ऐसा युक्तिहीन कारण यतलाया भी गया होता तो झर्जन सरीखा बुद्धिमान् और छान बीन करनेवाला प्ररूप इन वातों पर विकास कैसे कर लेता ? रसके मन में सुरुष प्रस्न क्या था ? यही न, कि मर्थकर कुलक्षय को प्रत्यक्त कींखों के श्रागे देख कर भी मुक्ते दुद करना चाहिये या नहीं; श्रीर युद्ध करना श्री चाहिये तो केंसे, जिससे पाप न लगे ? इस विकट प्रश्न के ( इस प्रधान विषय के ) उत्तर की-कि " निष्काम बुद्धि से युद्ध कर " या " कर्म कर " — अर्थवाद कह कर कर्मी भी नहीं दाल सकते । ऐसा करना मानी घर के नालिक को दसी के घर में सेष्ट्रमान बना देना है ! इमारा यह कहना नहीं है कि गीता में बेदान्त, मिक और पार्तजल योग का डपरेश विलक्क दिया ही नहीं गया है । परन्तु इन तीनों विपयों का गीता में जो मेल किया गया है वह केवल ऐता ही होना चाहिय कि जिससे, परसर विस्ट धर्मों के सर्वकर संबद में पड़े हुए " यह करूँ कि वह " कहनेवाले कर्तक्य-मृह अर्जन को अपने कर्तव्य के विषय में कोई निष्पाप मार्ग मिल जाय थारि वह चात्र-धर्म के अनुसार अपने शास्त्रविद्ति कर्म में प्रवृत्त हो जाय । इससे यही बात सिद होती है कि प्रवृत्तिवर्म ही का ज्ञान गीता का प्रधान विषय है और ग्रन्य सब यातें उस प्रधान विषय ही कि सिद्धि के लिये वही गई हैं कर्यात वे सब कानुपंगिक हैं, बतएव गीताधर्म का रहस्य भी प्रवृत्तिविषयक व्यर्णत् कमेविषक ही होना चाहिये। पान्त इस बात का स्पष्टीकरणा किसी भी टीकाकार ने नहीं किया है कि यह प्रवासि-विषयक रष्टस्य प्या है और वंदान्तशास्त्र ही से कैसे सिद्ध हो सकता है । जिस टीकाकार की देखी बड़ी, गीता के झायन्त के उपक्रम-रुपसंद्वार पर च्यात न है कर. निवृत्तिहारि से इस बात का विचार करने ही में निमम देख पहला है, कि गीता का महाज्ञान या सक्ति अपने ही संभदाय के धनुकूल करें हैं। मानो ज्ञान और सक्ति

का कर्म से नित्य सम्बन्ध वतलाना एक यहा भारी पाप है। यही शंका एक शैकाकार के मन में हुई थी और उसने लिखा था कि स्वयं श्रीकृष्ण के चरित्र की फॉल के सामने रख कर भगवद्गीता का अर्थ करना चाहिये"। श्रीचेत्र काशी के सुमसिद बहैती परमदंस श्रीक्रणाानन्द स्वामी का, जो ग्रमी द्वाल ही में समाधिस्य हुए हैं. भगवद्गीता पर लिखा रूप्पा ' गीता-परामर्श ' नामक संस्कृत में एक निश्चंध है । उसमें १पष्ट रीति से यही सिद्धान्त लिखा दुद्धा दें कि " तस्मात् गीता नाम वद्यविद्यामलं नीतिशास्त्रम् " वर्षात्-इसलिये गीता वह नीतिशास अथवा कर्तव्यधर्मशास है जो कि बहाविया से सिद्ध होता है । यही यात जर्मन पंडित प्रो॰ डॉयसेन ने स्रपने ' उपनिपदों का तत्त्वज्ञान ' नामक अन्य में कही है। इनके आतिरिक्त पश्चिमी श्रीर पूर्वी गीता-परीचक श्रनेक विद्वानों का भी यही मत है। तथापि इनमें से किसी ने समस्त गीता-प्रन्य की परीचा करके यह स्पष्टतया दिखलाने का प्रयत्न नहीं किया रें कि, कर्मप्रधान दृष्टि से उसके सच विषयों और फाष्यायों का मेल कैसे हैं। यहिक ढॉयसेन ने अपने प्रंय में कहा है,‡ कि यह प्रतिपादन कप्टसाध्य है। इसलिये प्रस्तुत प्रन्य का मुख्य उद्देश यही है कि उक्त शित से गीता की परीचा करके उसके विषयों का मेल अच्छी तरह प्रकट कर दिया जावे । परन्तु ऐसा करने के पहले, गीता के धारम्भ में परस्पर-विरुद्ध नीतिधर्मी के भगडे हुए अर्जुन पर जो संकट खाया था षसका श्रमली रूप भी दिखलाना चाहिये; नहीं तो गीता में प्रतिपादित विपया का समें पाठकों के ज्यान में पूर्णातया नहीं जस सकेगा । इसलिये खब, यह जानने के लिये कि कर्म-अकर्म के भगड़े कैसे विकट होते हैं और अनेक बार " इसे करूं कि वसे " यह सम्म न पढ़ने के कात्या मनुष्य कैसा घयडा उठता है, ऐसे ही प्रसंगों के प्रानेक बदाहरगों का विचार किया जायगा जो हमारे शाखों में-विशे-पतः सहाभारत में .—पाये जाते हें ।

<sup>\*</sup> इस टीकाकार का नाम और उसकी टीका के कुछ अवतरण, बहुत दिन हुए एक महाशय ने हमको पत्र द्वारा वतलाये थे। परन्तु हमारी परिस्थिति की गड़बड़ में वह पत्र न जाने कहाँ हो गया।

<sup>ां</sup> श्रीकृत्यानन्दस्वामीकृत चारों निर्मेष (श्रीगीतारहस्य, गीतार्थप्रकादा, गीतार्थपरामर्श श्रीर गीतासारोद्धार) पकत्र कर के राजकोट में प्रकाशित किये गये हैं।

<sup>‡</sup> Prof. Deussen's Philosophy of the Upanishads. p. 362, (English Translation, 1906.)

### दुसरा प्रकरण।

### कर्मजिज्ञासा।

#### किं कर्म किमकर्मेति कथयोऽप्यत्र मोहिताः । अ

गीता ४. १६ ।

्रागवद्गीता के जारम्म में, परस्पर-विरुद्ध दो धर्मी की उलफान में फेंस जाने के कारण चर्जुन जिस तरह कर्त्तव्यमृह हो गया था और उस पर जो मीका चा पड़ा या वह क़ब अपूर्व नहीं है । उन यसमर्थ और अपना ही पेट पालनेवाले कीगों की बात ही मिल है जो संन्यास से कर और संसार की छोड़ कर वन मे चले जाते हैं, अथवा को कमज़ोरी के कारण जगद के अनेक अन्यायों को ख़रचार सह लिया करते हैं। परन्तु समाज में रह कर ही जिन महान् तथा कार्यकर्ता पुरुषों की ध्यपने सांसारिक कर्त्तव्यां का पालन धर्म तथा नीतिपूर्वक करना पड़ता है, उन्हों पर पैसे मौके भनेक वार आया करते हैं। युद्ध के आरम्म ही में अर्जुन को कर्तब्य-जिज्ञासा कौर मीह हुआ । ऐसा मीह युधिष्टिर को, युद्ध में मरे हुए अपने रिश्तेदारों का श्राद करते समय, हुआ था। उसके इस मोह को दूर करने के लिये ' शांतिपर्व ' कहा गया है। कमीकर्म संशय के ऐसे अमेरू प्रसंग हुँह कर अथवा कल्पित करके उन पर बड़े बड़े कवियों ने सुरस कान्य और उत्तम नाटक लिखे हैं। उदाहरगायि, सुप्रसिद्ध अप्रेन नाटककार श्रेनसपीयर का हैमलेट नाटक क्रीजिये । हेन्मार्क देश के प्राचीन राजपुत्र देसलेट के चाचा ने, राज्यकर्ता चपने माई — देमलेट के वाप की मार ढाला; हैमलेट की र ।ता को छपनी स्त्री वना लिया र्छार राजगदी भी छीन ली । तब इस राजकुमार के मन में यह ऋगड़ा पैदा हुआ, कि ऐसे पापी चाचा का वध करके पुत्र-धर्म के अनुसार चपने पिता के ऋगा से सुक हो जाऊं; अथवा अपने संग चाचा, अपनी साता के पति और गद्दी पर वंठे हुए राजा पर द्या करूं ? इस मोह में पड़ जाने के कारण कोमल अंतःकरण के हमलेट की कैसी दशा हुई; श्रीकृष्ण के समान कोई मार्ग-दर्शक और हितकर्ता न होने के कारण वह केंसे पागल हो गया श्रीर श्रंत में ' जियें या मरें १ इसी वात की चिन्ता करते करते । इसका श्रन्त कैसे हो गया, इत्यादि वातों का चित्र इस नाटक में यहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है । ' कोस्थिलेनस ' नाम के दूसरे नाटक में भी इसी तरह एक और प्रसंग

<sup>&</sup>quot;पणिडवों को भी इस विषय में भोइ हो जाया करता है, कि कर्म कौन सा है और अक्तर कौत सा है"। इस स्थान पर अक्तर शब्द को 'कर्न के अभाव' और 'चरे कर्म' दोनों अर्थों में यथासन्मन लेना चाहिये । मूल होक पर हमारी शिक्ष देखों।

का वर्णन शेक्सपीयर ने किया है । रोम नगर में कोरियोलेनस नाम का एक शर सरदार था । नगरवासियों ने उसको शहर से निकाल दिया । तब वह रोमन लोगों के शत्रुक्यों में जा मिला और उसने प्रतिज्ञा की कि '' में तुसारा साथ कमी नहीं छोड़ेगा "। कुछ समय के वाद इन शत्रुओं को सहायता से उसने रोमन लोगों पर इसला किया और वह अपनी सेना ल कर रोम शहर के दरवाज़े के पास था पहुँचा । उस समय रोम शहर की खियों ने कोरियोलेनस की खी छाँर मातां को सामने कर के, सातुभूमि के संबंध में, उसको उपदेश किया। अन्त में उसको, रोम के शुत्रुओं को दिये दुए वचन का भंग करना पड़ा । कर्तव्य अकर्तव्य के मोह में फूँस जाने के ऐसे और भी कई उदाहरण दुनिया के प्राचीन श्रीर श्चाधुनिक इतिहास में पाये जाते हैं । परन्तु हम लोगों को इतनी दूर जाने की कोई जावश्यकता नहीं । दमारा महाभारत-प्रंच ऐसे बदाहरगों की एक बढ़ी भारी खानि ही है। ग्रंथ के ग्रारंभ ( ग्रा. २ ) में वर्गान करते हुए स्वयं व्यासनी ने उसको 'सूच्मार्थन्याययुक्तं,'' अनेकसमयान्वितं' जादि विशेषमा दिये हैं। उसमें धर्मशास, व्यर्थशास, फ्रांर मोचशास, मन दुछ, आ गया है। इतना ही नहीं, किंतु उसकी मिहिमा इस प्रकार गाई गई कि " यदिहारित तदन्यत्र यज्ञेदास्ति न तत्कचित " — प्रयोत, जो कुछ इसमें है वही धौर स्थानों में है, जो इसमें नहीं है वह फोर किसी भी स्थान में नहीं है (या. ६२. ५३) । सारांश यह है कि इस संसार में प्रानेक कठिनाइयाँ बत्पन्न होती हैं। ऐसे समय बडे बडे प्राचीन पुरुषों ने कैसा यर्ताव किया इसका, सुलभ आख्यानों के द्वारा, साधारण जनों को बोध करा देने ही के लिये ' भारत ' का ' महाभारत ' हो गया है। नहीं तो सिर्फ भारतीय युद्ध ष्रथया ' जय ' नामक इतिहास का वर्शन करने के लिये घडारह पर्वे की कुछ घावरयकता न थी।

ष्रव यह प्रश्न किया जा सकता है कि श्रीकृष्णा जोर चर्जुन की वात बोड़ दीजिये; हमारे तुझारे लिये इतने गहरे पानी में पैठने की क्या आवश्यकता है ? क्या मनु आदि स्ट्रितिकारों ने अपने श्रंयों में इस वात के स्पष्ट नियम नहीं बना दिथे हैं कि मनुष्य संसार में किस तरह चर्ताव करे ? किसी की हिंसा मत करो, नीति से चलो, सच बोलो, गुरु और बड़ों का सन्मान करो, चोरी जौर व्यभिचार मत करो इत्यादि सब धर्मों में पाई जानेवाली साधारण आज्ञामों का यदि पालन किया जाय, तो अपर लिखे कर्तिथ-अकर्त्तव्य के अत्य हो में पड़ने की क्या आवश्यकता है ? परंतु इसके विरुद्ध यह भी प्रश्न किया जा सकता है कि, जब तक इस संसार के सव लोग उक्त आज्ञामों के अनुसार वर्ताव करने नहीं लगे हैं, तथ तक सज्जनों को क्या करना चाहिये ? — क्या ये लोग अपने सदाचार के कारण, दुए जनों के फंदे में, अपने को फँसा ले ? या अपनी रचा के लिये " जैसे को तैसा" हो कर उन लोगों का प्रतिकार करें ? इसके सिवा एक बात और है। यद्यपि उक्त साधारण नियमों को नित्य और प्रमाणभूत सान लें, तथापि कार्य-

कत्तांत्रों को ब्रनेक बार ऐसे सौके छाते हैं कि, इस समय उक्त साधारण नियमों में से दो या अधिक नियम एकदम जागृ होते हैं । उस समय " यह करूं या वह करूं " इस चिन्ता में पढ कर मनुष्य पागल सा हो जाता है। अर्जुन पर ऐसा शी मौका श्रा पड़ा या परन्तु अर्जुन के सिवा और लोगों पर भी, ऐसे कठिन अवसर अक्सर आया करते हैं । इस वात का मार्मिक विवेचन महामारत में, कई स्थानी में किया गया है । दराहरणार्थ, मनु ने सब वर्ण के लोगों के लिये नीतिधर्म के पाँच नियम वतलापे हैं— " ब्राहिंसा सत्यमस्तेषं शौचिमिन्द्रियानिप्रहः " ( मन् १०.६३ )—श्रहिंसा, सत्य, श्रस्तेय, काया वाचा और मन की शृद्धता, एवं इन्ट्रिय-निप्रह । इन नीतिथर्मी में से एक श्राहिंसा ही का विचार कीर्तिये । " श्राहिंसा परमो धर्मः " ( मभा. धा. ११. १३ ) यह तस्व सिर्फ़ हमारे वैदिक धर्म ही में नहीं किन्तु अन्य सब धर्मों में भी, प्रधानमाना गया है। बाँद्ध और ईसाई धर्म-प्रथी में जो ब्राहाएँ हैं उनमें बाहिंसा को, मनु की ब्राह्म के समान, पहला स्थान दिया गया है। सिर्फ़ किसी की जान ले लेना ही हिंसा नहीं है। उसमें किसी के मन भयवा शरीर को दुःख देने का भी समावेश किया जाता है। अर्थात्, किसी सचे-तन प्राणी को किसी प्रकार दुःखित न करना ही आहिसा है । इस संसार में, सब कोगों की सम्मति के अनुसार यह आईसा धर्म, सब धर्मों में, श्रेष्ट माना गया है। परन्तु अब कल्पना कीजिये कि हमारी जान लेने के लिये या हमारी स्त्री अथवा कन्या पर बलात्कार करने के लिये, अथवा 'हमारे घर में आग लगाने के लिये, या इमारा धन छीन लेने के लिये, कोई दुष्ट मनुज्य द्वाय में शस्त्र ले कर तैयार हो जाय श्रीर इस समय इमारी रत्ना करनेवाला इमारे पास कोई न हो; तो इस समय हमको क्या करना चाहिये ?-- क्या " झहिंसा परमो धर्मः " कह कर ऐसे झात-तायी मनुष्य की उपेक्षा की लाय ? या, यदि वह सीधी तरह से न माने तो यया-शक्ति उसका शासन किया जाय ? मनुजी कहते हैं—

गुरुं वा वालवृद्धौ वा ब्राह्मणं वा वहुश्रुतम् । स्राततायिनमायान्तं इत्यादेवाविचारयन् ॥

सर्थात् " ऐसे आततायी या हुए मनुष्य को अवश्य मार बाले; किन्तु यह विचार न करें कि वह गुरु है, बृहा हैं, वालक है या विद्वान् श्राह्मण हैं "। शासकार कहते हैं कि ( मनु स.२४० ) ऐसे समय हत्या करने का पाप हत्या करनेवाले को नहीं काता, किन्तु आततायी मनुष्य अपने अधर्म ही से मारा जाता है। आत्मरज्ञा का यह हुक, कुछ मर्याष्ट्रा के भीतर, आधुनिक फ़ीतहारी कृत्न में भी स्वीकृत किया गया है। ऐसे मौकों पर अहिंसा से आत्मरज्ञा की योग्यता अधिक मानी जाती है। ज्ञ्राह्मण स्व से अधिक निन्दुनीय मानी गई हैं, परन्तु जब बचा पेट में टेढ़ा हो कर अध्यक जाता है तब क्या उसकों काट कर निकास नहीं डालना चाहिये ? यज्ञ में पृष्ठ का वश्व करना वेद ने भी प्रशस्त माना है ( मनु ४, ३३ ); परन्तु पिष्ट पृष्ठ के द्वारा

वह भी टल सकता है ( ममा. शां. ३३७; श्रनु. १९४. ४६) । तथापि हवा, पानी, फल इत्यादि सब स्थानों में जो सेकड़ों जीव-जन्तु हैं उनकी हत्या कैसे टाली जा सकती है ? महाभारत में (शां. १४. २६) श्रर्शन कहता है:--

> स्हमयोनीिन भूतानि तर्कगम्यानि कानिचित्। पक्ष्मणोऽपि निपातेन येवां स्यात् स्कन्धपर्ययः॥

" इस जगत् में ऐसे ऐसे सूत्तम जन्तु हैं कि जिनका प्रश्तित्व यद्यपि नेत्रों से देख नहीं पडता तथापि तर्क से सिद्ध है; ऐसे जन्तु इतने हैं कि यदि हम अपनी आँखाँ के पत्तक हिलावें उतने ही से उन जन्तुओं का नाश हो जाता है "! ऐसी प्रवस्या में यदि हम मुख से कहते रहें कि "हिंसा मत करो, हिंसा मत करो" तो उससे क्या नाभ होगा ? इसी विचार के घनुसार घनुशासन पर्व में ( घनु. ११६ ) शिकार करने का समर्थन किया गया है। वनपर्व में एक कथा है कि कोई झाहारा कोघ से किसी पितवता खी को भस्म कर डाज़ना चाहता था; पश्नु जब उसका यत्न सफल नहीं दुष्पा तब वह छी की शरगा में गया। धर्म का सचा रहस्य समक्त लेने के तिये उस द्राह्मगु को उस छी ने किसी व्याधा के यहाँ भेज दिया। यहाँ ब्याध मांस बेचा करता था; परन्तु था अपने माता-पिता का वटा भक्त ! इस व्याध का यह न्यवसाय देख कर बाह्यसा को ग्रत्यन्त विस्मय और खेद इसा । तव न्याध ने उसे षादिसा का सचा तत्त्व समका कर वतला दिया। इस जगत में कौन किसको नहीं खाता ? '' जीयो जीवस्य जीवनम् " (भाग. १.१ ३. ४६ )—यद्दी नियम सर्वत्र देख पडता है। आपत्काल में तो " प्रागुस्याज्ञमिदं सर्वम् " यह नियम सिर्फ स्मृति-कारों दी ने नहीं ( मतु. ५. २८; मभा. शां. १५. २१ ) कहा है, किंतु उपनिपदीं में मी रपष्ट कहा गया है (वेस. ३.४.२८;छां.४.२.१;इ.६. १.१४)। यदिसव लोग हिंसा छोड दें तो चात्रधर्म कहाँ और कैसे रहेगा ? यदि चात्रधर्म नष्ट हो जाय तो प्रजा की रचा कैसे होगी ? सारांश यह है कि नीति के सामान्य नियमों ही से सदा काम नहीं चलता; नीतिशाख के प्रधान नियम-काहिंसा-में भी कर्तव्य-श्रक्तींव्य का सदम विचार करना ही पडता है।

षाहिसा धर्म के साथ हामा, दया, शान्ति ष्रादि गुरा शाखों में कहे गये हैं; परन्तु सय समय शान्ति से कैसे काम चल सकेगा ? सदा शान्त रहनेवाले मनुष्यों के बाल-बचों को भी दुष्ट लोग हरगा किये विना नहीं रहेंगे। इसी कारगा का प्रथम उक्षेख करके प्रस्हाद ने प्रपने नाती, राजा बलि से कहा है:--

न श्रेयः सततं तेजो न नित्यं श्रेयसी क्षमा ।

तस्माभित्यं क्षमा तात पंडितैरपवादिता ॥ " सदैव समा करना अञ्चवा क्षोध करना श्रेयस्कर नर्डा होता । इसी जिये, ह्व तात ! पहितों ने सुमा के लिये क्षुत्र घपवाद मी कहे हैं ( ममा. वन. २८. ६, ८)। इसके याद कुछ मीकृँ का वागुन किया गया है जो सुमा के लिये दिवत हैं; तथापि भव्हाद ने हल यात का उल्लेख नहीं किया कि इन मीकृँ को पहसानने का तस्त्र या नियम पया है। यदि इन मीकृँ को पहसाने दिना, सिकृँ यपवादों का ही कोई उपयोग करें, तो यह दुरासरण समका सायगा; इसलिये यह जानना अर्थत आवश्यक और महास् दा है कि इन मीकृँ को पहसानने का नियम प्या है।

दूसरा तत्व " सव्य " है, जो सव देशों और धर्मों में मली मीनि माना जाता और ममाण सममा जाता है। सन्य का वर्णन कहीं तक किया जाय ? चेट्र में सब्ब की महिमा के विषय में कहा है कि सारी दृष्टि भी स्पानि के पहले ' इन्तं ' अंत' सत्य' उत्पन्न हुए; और सत्य ही से धालारा, पृथ्वी, वायु खादि पज्रमहाभूत स्पिर हैं—' ऋतज सत्यं चामीद्वारापसोऽध्यजायत " ( इन. १०. १२०. १ ), " सत्येगीत्रमिसा मूमि: " ( इन. १०.८५. १ )। ' सत्य ' प्राप्त का धाल्यं भी यहीं हैं—' रहनेवाला' धर्मात् ' जिसका कभी धमाव न हो " प्राप्त ' विकाल-खवाधित ' हसी लिये सत्य के विषय में कहा गया है कि ' सत्य के सिवा और धर्म नहीं है, सत्य ही परमद्य हैं । महामारत में कई जराह इस वचन द्या रहोस किया गया है कि ' नास्ति सत्यापरो धर्मः ' (शां. १६२. २४) और यह भी लिखा है कि:-

अश्वमेघमहस्तं च सत्यं च तुरुया धृतम् । अश्वमेघमहस्तादि सत्यमेव विशिष्यते ॥

" हुज़ार अधमेध कौर सत्य की तुलना की जाय तो सत्य ही श्रविक होता " ( आ. ४४. १०२ )। यह वर्णन सामान्य सत्य के विषय में हुआ। सत्य के विषय में मतुजी एक विशेष वात और कहते हैं ( ४. २५६ ):—

धाच्यर्था नियताः सर्वे वाङ्मूला चान्यिनिःसृताः तां तु यः स्तेनयेद्वाचं स सर्वस्तेयङ्करः ॥

" मनुष्यों के सब व्यवहार वासा से हुजा करते हैं। एक के विचार दूसरे को वताने के लिये शब्द के समान अन्य साधन नहीं है। वही सब ध्यवहारों का आध्य-स्थान और वासी का मूक सोता है। जो मनुष्य उसके मिलत कर डालता है, अर्थात जो वास्ता की प्रतास्ता करता है, चह सब पूँजी ही की चोरो करता है "। इसलिये मनुने कहा है कि 'सत्यपूर्ता बहेद्वाचं' (मनु. ६. ४६)— जो सख से पवित्र किया गया हो, बही वोला जाय । और और धर्मों से सत्य ही को पहला हथान देने के लिये उपनिपद में भी कहा है 'सल्य वद । धर्म चर' (तं. १.९९.)। जब वास्तों की शब्दा पर पढ़े पड़े मीच्म पितामह शास्ति और यानु शासन पर्यों में, शुधिष्ठिर को सब धर्मों का उपदेश है चुके; तब प्रास्त छो देने के पहले "सत्येष्ठ पतितन्त्र व: सत्ये हि परमं चतं" इस वचन को सब धर्मों का

सार समक्त कर उन्हों ने सत्य ही के अनुसार व्यवहार करने के लिये सब लोगों को उपदेश किया है (मभा. अनु. १६७.५०)। बीव्ह और ईसाई धर्मों में भी इन्हों निवर्मों का वर्षान पाया जाता है।

श्या इस यात की कभी कल्पना की जा सकती है कि, जो सत्य इस प्रकार स्वयंतिद्ध और चिरस्यायी है, उसके लिये भी कुछ अपवाद होंगे ? परन्तु द्वष्ट जनों से भरे दुए इस जगत का ज्यवद्दार बहुत कठिन है। कल्पना कीजिये कि इन्छ ब्राइमी चोरों से पीछा किये जाने पर तुम्हारे सामने किसी स्थान में जा कर ब्रिप रहे। इसके वाद दाय में तलवार लिये हुए चोर तुम्हारे पास आ कर पूछने लगे की वे आदमी कहाँ चले गये ? ऐसी अवस्या में तुम नया कहोगे ?-- मया तुम सच वोत कर सब द्वाल कह दोगे, या उन निरंपराधी मनुष्यों की रक्षा करोगे ? शास्त्र के अनुसार निरपराधी जीवों की हिंसा को रोकना, सत्य ही के समान महत्त्व का धर्म है। मनु कहते हैं "नापृष्टः कत्यचिद्वृयाल चान्यायेन पुच्छतः" ( मनु. २.११०; मभा, शां. २८०.३४) — जब तक कोई प्रश्न न करे तब तक किसी से बोलना न चाहिये और यदि कोई अन्याय से प्रश्न करे तो, पूछने पर भी, उत्तर नहीं देना चाहिये। यदि मालूम भी हो तो सिड़ी या पागल के समान कुछ मूँ मूँ काके वात बना देना चाहिये – '' जानक्रिप भि मेधायी जडवहोक क्यांच-रेत्। " खब्छा, क्या हुँ हुँ कर देना धीर वात वना देना एक तरह से असत्य भाषग्र करना नहीं है ? महासारत (आ. २१५.३४) में कई स्थानों में कहा है " न न्याजेन चरेद्धमें " धर्म से यहाना करके मन का समाधान नहीं कर लेना चाहिये: क्योंकि तुम धर्म को धोखा नहीं दे सकते, तुम ख़ुद धोखा खा जाओगे। प्रच्छा; यदि हैं हैं करके कुछ वात बना लेने का भी समय न हो, तो क्या करना चाहियें ? मान लीजिये, कोई चोर द्वाय से तलवार ले कर छाती पर आ बैठा ई और पूछ रहा है, कि तुम्हारा धन कहाँ है ? यदि कुछ उत्तर न दौरी ती जान ही से द्वाय धोना पढ़ेगा। ऐसे समय पर क्या बोजना चाहिये ? सब धर्मी का रहस्य जाननेवाले भगवान् श्रीकृष्णा, ऐसे ही चोरीं की कहानी का दृष्टांत दे कर कर्णपर्व (६६.६१) में प्रार्श्वन से और आगे शांतिपर्व के सत्यानत भव्याय ( १०६ १५.१६ ) में मीव्म वितासद्द युधिष्ठिर से कहते हैं:--

अक्जनेन चेन्मोक्षो नावक्जेत्कयंचन । अवस्यं क्जितन्ये वा शंकेरन्याप्यकृजनात् । श्रेयस्तत्रानृतं वक्तुं सत्यादिति विचारितम् ॥

अर्थात " यह बात विचारपूर्वक निश्चित की गई है कि यदि किना बोले मोख या झुटकारा हो सके तो, कुछ भी हो, बोलना नहीं चाहिये; और यदि बोलना आवश्यक हो अथवा न बोलने से (दूसरों को) कुछ संदेह होना सम्भव हो, तो उस समय सत्य के बदले असत्य बोलना ही अधिक प्रशस्त है। " इसका कारण यह है कि सत्य धर्म केवल शब्दोचार ही के तिये नहीं है, अतएवं जिस आवरण से सब लोगों का कल्याण हो वह आवरण, सिर्फ़ इसी कारण से निय नहीं माना जा सकता कि शब्दोच्चार अवयार्थ है। जिससे सभी की हानि हो, वह न तो सत्य ही है और न आहिसा ही। शांतिपर्व (३२६. १३; २८७, १८) में, सनत्कुमार के आधार पर नारद्जी शुकृजी से कहते हैं: -

सत्यस्य बचनं श्रेयः सत्यादिपि हितं वदेत् । यद्भृतहितमत्यन्तं एतत्सत्यं मतं मम ॥

" सच बोलना खच्छा है; परन्तु सत्य से भी ऋषिक ऐसा योलना खच्छा है जिससे सब प्राणियों का हित हो। प्योंकि जिससे सब प्राणियों का अत्यन्त हित श्वेता है वहीं, हमारे मत से, सत्य है। " " यदभूतहितं " पद की देख कर, आधुनिक उपयोगिता-वादी अंग्रेज़ों का स्मरण करके यदि कोई उक्त यचन को प्रवित कहना चाँहें, वो वन्हें स्मर्गा रखना चाहिये कि यह वचन महामारत के वनपर्व में बाह्यण और ब्याघ के संबाद में, दो तीन वार घाया है। इनमें से एक जगह तो " अधिसा सत्यवचनं सर्वनृतिहतं परम् " पाठ है ( वन. २०६. ७३ ), और दूसरी जगह " यद्भूतिहतमत्यन्तं तत्सत्यिमिति धारगा " ( बन. २०८. ४ ), ऐसा पाठमेद किया गया है । सत्यमतिज्ञ युधिष्टिर ने द्रोग्गाचार्य से 'नरो वा कुंजरो वा 'कह कर, उन्हें संदेह में पर्यो डाल दिया ? इसका कारण वही है जो कपर कहा गया है, थार कुछ नहीं। ऐसी ही और और वातों में भी यही नियम लगाया जाता ई। इमारे शाखों का यह कथन नहीं है कि फूठ थोल कर किसी खूनी की जान वचाई बावे । शासों में, ख़ून करनेवाले स्नादमी के लिये, देखांत प्राथिशत अथवा वधदंढ की सज़ा कहीं गई है; इसलिये वह सज़ा पाने अथवा वध करने ही योग्य है। सद शास्त्रकारों ने यही कहा है कि ऐसे समय, श्रयवा इसी के समान और किसी समय, जो आदमी भूडी गवाही देता ई वह अपने सात या अधिक पूर्वजों सिंद्दित नरक में जाता है (मलु. ८. ८६ - ६६; ममा- आ. ७.३)। परन्तु जब, कर्मापर्व सं वर्धित वक्त चौरों के दरांत के समान, हमारे सच बोलने से नित्पराधी ऋदिसियों की जान जाने की स्नाग्रह्मा हो, तो उस समय क्या करना चाहिये ? श्रीन नामक एक अंग्रेज़ ग्रंथकार ने अपने ! नीतिशास्त्र का वपोद्-घात ' नामक ग्रंय में लिखा है कि ऐसे मौकों पर नीतिशास्त्र मुक हो जाते हैं। यद्यपि मनु और याज्ञवस्य ऐसे प्रसंगों की गराना सत्यापनाद में करते हैं, तथापि यह भी उनके मत से गीए। बात है। इसकिये ग्रंत में उन्हों ने इस भ्रपवाद के लिये भी मायश्चित्त वतलाया है - ' तत्पावनाय निर्वाप्यश्चरः सारस्वती द्विजः ' ( याज्ञः २. महःसन् म. १०४-१०६) ।

कुछ बड़े अंग्रेज़ों ने, जिन्हें आहिंसा के अपवाद के विषय में आश्चर्य नहीं सान्म होता, हमारे ग्राखकारों को सत्य के विषय में दोप देने का यत्न किया है। इसिबेरे यहाँ इस बात का उहेस्त किया जाता है कि सत्य के विषय में, प्रामािखक ईसाई धर्मीपरेशक और नीतिशास के अंग्रज़ ग्रंचकार, क्या कहते हैं। फाईस्ट का शिष्य पास बाइयल में कहता है " यदि मेरे फासत्य भाषणा से प्रभ के सत्य की मिहमा और बहती है (अर्थात् ईसाई धर्म का अधिक प्रचार होता है), तो इससे में पापी क्योंकर हो सकता हूँ " (रोम. ३.७) है ईसाई धर्म के इतिहासकार मिलमैन ने जिखा है कि प्राचीन ईसाई धर्मीपदेशक कई बार इसी तरह प्राचरण किया काते थे। यह बात सच है कि वर्तमान समय के नीतिशाख्या, किसी को धोला दे कर या भूला कर धर्मश्रष्ट करना, न्याय्य नहीं मानेंगे; परन्तु वे भी यह कहने को तैयार नहीं हैं कि सत्यधर्म धापवाद-रिहत है। उदाहरगार्थ, यह देखिये कि सिज-विक नाम के जिस पंछित का नीतिशास्त्र हमारे कालेजों में पढाया जाता है, उसकी क्या राय है। कर्म और प्रक्म के संदेह का निर्माय, जिस तस्व के आधार पर, यह अंघकार किया करता है उसको " सब से अधिक लोगों का सब से अधिक खुख " (बद्धत लोगों का बद्धत सुख) कहते हैं। इसी नियम के अनुसार उसने यह निर्णाय किया है कि छोटे लड़कों को छोर पागलों को उत्तर देने के समय, छीर इसी प्रकार वीमार प्रादमियों को ( यदि सच बात सना देने से उनके स्वास्थ्य के विगढ़ जाने का भय हो ), अपने शृतुकों को, चोरों को और ( यदि विना योले काम न सटता हो तो ) जो धन्याय से प्रश्न की उनको उत्तर देने के समय, अधना वकीलों को अपने न्यवसाय में भूठ योलना अनुचित नहीं है । मिल के नीतिशाख के ग्रंथ में भी इसी अपवाद का समावेश किया गया है । इन अपवादों के व्यति-रिक्त सिजविक प्रापने ग्रंथ में यह भी लिखता है कि " यदापि कहा गया है कि सब स्रोगों को सच बोलना चाहिये तथापि हम यह नहीं कह सकते कि जिन राजनी-तिशों को अपनी कार्रवाई गुप्त रखनी पड़ती है वे औरों के साथ, तथा व्यापारी अपने प्राह्मों से, हमेशा सच ही योला करें! "। किसी प्रम्य स्थान में वह लिखता है कि यही रियायत पादरियों फ्राँर सिपाहियों को मिलती है। लेस्ली स्टीफन नाम का एक भीर भंगेज़ ग्रंयकार है। उसने नीतिशास का विवेचन आधिभीतिक दृष्टि से किया है। वह भी प्रपने शंय में ऐसे ही उदाहरण दे कर खन्त में लिखता है " किसी कार्य के परिशाम की फोर ध्यान देने के याद श्री उसकी नीतिमत्ता निश्चित की जानी चाहिये। यदि मेरा यह विश्वास हो की ऋठ वोलने ही से कल्याण होगा तो में सत्य वोलने के लिये कभी तैयार नहीं रहूंगा। मेरे इस विश्वास में यह भाव भी हो सकता

<sup>\*</sup> Sidgwick's Methods of Ethics, Book III. Chap. XI & G. p. 355 (7 th Ed.). Also, see pp. 315-317 (same Ed.).

<sup>†</sup> Mill's Utilitarianism, Chap. II. pp. 33-34 (15th Ed. Longmans 1907).

<sup>‡</sup> Sidgwick's Methods of Ethics, Book IV. Chap III § 7. p. 454 (7th Ed.); and Book II. Chap V. § 3 p. 169.

है कि, इस समय, भूठ बोलना ही मेरा कर्तव्य है \* 1 " औन साहव ने नीतिशास का विचार क्रव्यात्मदृष्टि से किया है । आप, उक्त प्रसंगों का बहुत्व करके, स्पष्ट रीति से कहते हैं कि ऐसे समय नीतिशास मनुत्य के संदेह की निष्टृत्ति कर नहीं सकता । सन्त में आपने यह सिद्धान्त लिखा है " नीतिशास, यह नहीं कहता कि किसी साधारण नियम के अनुतार, सिर्फ़ यह समक्ष कर कि वह नियम है, हमेशा चलने में इस बिश्रेष महत्त्व हैं, किन्तु उसका कथन सिर्फ़ यही है कि ' सामान्यतः ' वस नियम के अनुतार चलना हमारे लिये अयस्कर है । इसका कारण यह है कि, ऐसे समय, हम लोग, केवल नीति के किये, अपनी लोभमूकक नीच मनोवृत्तियों को स्थागने की शिचा पाया करते हैं ! " ! नीतिशास्त्र पर अंच लिखनेवाले वेन, वेयेल सादि अन्य स्त्रेज पंढितों का भी ऐसा ही मत है ! !

यदि वक अंप्रेज़ प्रंयकारों के मतों की तुलना इमारे धर्मशास्त्रकारों के वनाये हुए नियमों कें साथ की जाय, तो यह वात सहज ही ध्यान में ग्रा जायगी कि, सत्य के विषय में अभिमानी कान है। इसमें संदेह नहीं कि हमारे शास्त्रों में कहा है:-

न नर्मयुक्तं वचनं हिनस्ति न स्त्रीपु राजन्न विवाहकाले ।

प्राणात्यये सर्वेधनापहारे पञ्चानृतान्याहुरपातकानि ॥

धर्मांत् " हैंसी में, खियों के साथ, विचाह के समय, जब जान पर आ वने सब धौर संपत्ति की रहा के लिये, फूठ वोल्डना पाप नहीं है " (ममा. था. ६२.१६) धौर ग्रां. १०६ तथा मनु. ६.१९०)। परन्तु इसका मतलव यह नहीं है कि खियों के साथ हमेशा भूठ ही वोलना चाहिये। जिस माव से सिजविक साहय ने ' छोटे छढ़के पायल और बीमार धादमी ' के विपय में अपवाद कहा है नही भाव महामात के उक्त कथन का भी है। अंग्रेज़ अंग्यकार पारलाँ किक तथा आध्यातिमक दृष्टि की और कुछ भी ज्यान नहीं देते। उन लोगों ने तो खुछमखुछा यहाँ तक प्रतिपादन किया है कि ज्यापारियों का अपने लाम के लिये भूठ वोलना अनुचित नहीं है। किन्तु यह वात हमारे शाखकारों को सम्मत नहीं है। इन लोगों ने कुछ ऐसे ही मौक़ों पर भूठ वोलने की अनुमति दी है, जन कि केवल सल शब्दो-धारता (अर्थात् केवल वाचिक सत्य) और सर्वभृताहित (अर्थात् केवल सल शब्दो-धारता (अर्थात् केवल वाचिक सत्य) और सर्वभृताहित (अर्थात् केवल वासतिक

<sup>\*</sup> Leslie Stephen's Science of Ethics, Ghap. 1X § 29. p. 369 (2nd Ed). "And the certainty might be of such a kind as to make me think it a duty to lie."

<sup>†</sup> Green's Prolegomena to Ethics, § 315. p. 379 (5th Cheaper edition ).

<sup>†</sup> Bain's Mental and Moral Science, p. 445 (Ed. 1875); and Whewell's Elements of Morality, Book II. Chaps. XIII and XIV. (4th Ed. 1864).

सत्य) में विरोध हो जाता है कीर व्यवहार की दृष्टि से भूठ बोलना अपरिहार्य हो जाता है। इनकी राय है कि सत्य प्रादि नीतिधर्म नित्य-अर्थात् सय समय एक समान प्रवाधित - हैं; प्रतएव यह प्रपरिहार्य भूठ वोलना भी चोड़ा सा पाप ही है भीर इसी लिये प्रायश्चित्त भी कहा गया है। संभव है कि भाजकल के भाधिमीतिक पंडित इन प्रायश्चित्तों को निरर्थक द्वीचा कहेंगे; परन्तु जितने ये प्रायश्चित्त कहें हैं बारि जिन सोगों के लिये ये कहे गये हैं वे दोनों ऐसा नहीं समझते। वे तो उक्त सत्य-अपवाद को गौगा ही मानते हैं। और, इस विषय की कथाओं में भी, यही भर्ष मतिपादित किया गया है। देखिये, युधिष्ठिर ने संकट के समय एक ही चार, दवी हुई भावाज़ से, " नरी वा कुंजरो वा " कहा था। इसका फल यह हुमा कि असका रथ, जो पहले जमीन से चार छंगुल ऊपर चला करता था, खब और सामूर्जी लोगों के रथों के समान धरती पर चलने लगा। घोर, अन्त में एक चरा भर के लिये वसे नरकत्तोक में रहना पढ़ा ( मभा. द्रोगा. १९१. ५७. ५८ तथा हवर्गा. ३. १५ )! दूसरा उदाइरणा घर्जन का लीजिय। बाधमेधपर्व ( =9.90 ) में लिखा है कि यधपि प्रजुन ने मीप्म का वध चात्रधर्म के अनुसार किया या, तथापि उसने शिखंडी के पीछे छिप कर यह काम किया था, इसलिय उसको अपने पुत्र यभुवाहन से पराजित होना पड़ा। इन सब बातों से यही प्रगट होता है कि विशेष प्रसंगों के लिये कहे गये उक्त प्रपयाद मुख्य या प्रमाण नहीं माने जा सकते । हमारे शासकारों का षांतिम षारि तात्विक सिद्धान्त यही ई जो महादेव ने पार्वती से कहा ई:--

आत्महेतोः परार्थे वा नर्महास्याश्रयात्तथा । ये मृपा न वदन्तीह ते नराः स्वर्गगामिनः ॥

"जो कोग. इस जगत में स्वार्थ के लिये, परार्थ के लिये या ठठे में भी, कभी कुठ नहीं बोलते, उन्हीं को स्वर्ग की प्राप्ति होती है "( मभा. खतु. १४४.१६ ) !

अपनी प्रतिज्ञा या वचन की पूरा करना रात्य ही में शामिल है। मगवान् श्रीकृष्ण और भीष्म पितासह कहते हैं "चाहे हिमालय पर्वत अपने स्थान से हट जाय, अथवा आप्नि शीतल हो जाय, परन्तु हमारा वचन टल नहीं सकता"( मभा. था. १०३ तथा व.८१. ४८)। भर्तृहरि ने भी सत्युरुपों का वर्णुन इस प्रकार किया है-

तेजस्विनः सुखमस्तिपि संत्यजन्ति सस्यवतन्यसनिनो न पुनः प्रतिज्ञाम्॥

"तेजस्वी पुरुप धानन्द से ध्रपनी जान भी दे हैंगे, परन्तु वे अपनी प्रतिज्ञा का त्याग कभी नहीं करेंगे " ( नीतिश्र. ११० ) । इसी तरह श्रीरामचंद्रजी के एक-पानीवत के साथ बनका, एक वाणा और एक वचन का, वत भी प्रसिद्ध है, जैसा इस सुमापित में कहा है " दिःशरं नामिसंधत्ते रामो द्विनीभिमापते "। इरिश्चंद्र ने तो अपने स्वाम में दिये हुए वचन को साय करने के जिये डोम की नीच सेवा भी की थी। इसके उजटा, वेद में यह वर्षान है कि ईम्रादिः देवताओं ने वृत्रासुरं

के साय तो प्रतिज्ञाएँ की घाँ उन्हें मेट दिया श्रीर उसको मार डाम्ना । ऐसी ही कथा पुराणों में हिरएयकशिपु की है। व्यवहार में भी कुछ कील-करार ऐसे होते हैं कि जो न्यायालय में वे-कायदा समझे जांते हैं या जिनके अनुसार चलना अनुचित माना जाता है। कर्तुन के विषय में ऐसी एक कथा महाभारत (कर्या. ६६) में है। सर्जुन ने प्रतिका की यी कि जो कोई सुक्त से कद्देगा कि "तू स्रपना गांडीव धनुष किसी हुसरे को दे दे " उसका सिर में तुरन्त 'ही काट डालूंगा । इसके बाद युद्ध में जब युधिष्ठिर कर्या से पराजित हुआ तब उसने निराश हो कर अर्जुन से कहा " तेरा गांडीव हमारे किस काम का है ? तू उसे छोड़ दे ! " यह सुन कर बर्जुन हाथ में तलवार से युधिष्टिर को सारने दोड़ा ! उस समय भगवान् श्रीकृप्ण वहीं थे। बन्हों ने तत्वज्ञान की दृष्टि से सत्यधर्म का मार्मिक विवेचन करके प्रार्जन को यह डपदेश किया कि " तू मृद्ध है, तुमे अब तक सूच्म-धर्म मालूम नहीं हुआ है, तुमे वृद्ध जनों से इस विषय की शिचा शहरा करनी चाहिये, ' न वृद्धाः सैविता-स्त्वया '—तू ने वृद्ध जनों की सेवा नहीं की है—यदि तू प्रतिज्ञा की रच्छा करना ही चाइता है तो तू युधिष्टिर की निर्भर्त्सना कर, क्योंकि सभ्यजनों की निर्भर्त्सना सत्य ही के समान है।" इस प्रकार वोध करके उन्हों ने खर्जुन को जेएआतृवध के पाप से वचाया। इस समय मगवान् श्रीकृप्णा ने जो सत्यानुत-विवेक अर्जुन को चताया है, उसी को आगे चल कर शान्तिपर्व के सत्यानृत नामक अध्याय में भीपा ने युधिहिर से कहा है (शां.१०६)। यह उपदेश न्यवहार में लोगों के ध्यान में रहना चाहिये। इसमें संदेह नहीं कि इन सूद्म प्रसंगों को जानना बहुत कठिन काम है। देखिये, इस स्थान में सत्य की अपेना आतृधर्म ही श्रेष्ट माना गया है; और गीता में वह निश्चित किया गया है कि वंधुप्रेम की ऋषेत्वा सात्रधर्म प्रवत है।

जब अहिंसा और सत्य के विषय में इतना वाद-विवाद है तब आश्चर्य की यात नहीं कि, यही हाल मीतिधर्म के तीसरे तत्व अर्थात् अस्तेय का भी हो। यह वात निर्विवाद सिद्ध है कि, न्यायपूर्वक मास की हुई किसी की संपत्ति को चुरा ले जाने या जूट लेने की स्वतंत्रता दूसरों को मिल लाय तो द्रन्य का संचय करना वंद ही जायगा, समाज की रचना विगड़ जायगी, चारों तरफ़ अनवस्था हो जायगी और सभी की हानि होगी। परन्तु इस नियम के भी अपवाद हैं। जय, दुर्भिन्न के समय, मोल लेने, मजदूरी करने या मिला माँगने से भी अनाज नहीं मिलता; तव, पेसी आपित में, यदि कोई मनुष्य चोरी करके आत्मरका करे, तो क्या वह पापी सममा जायगा? महाभारत (शां. १४९) में यह क्या है कि किसी समय वारह वर्ष तक दुर्भिन्न रहा और विश्वामित्र पर वहुत वड़ी आपित आई। तव वन्हों ने किसी अपन (चारडाल) के घर से कुत्ते का मांस चुराया और वे इस अमन्य मोजन से अपनी रचा करने के लिये प्रवृत्त हुए। उस समय अपन ने

विश्वामित्र को "पञ्च पञ्चनखा भन्दयाः" (मनु. ५. १८) \* इत्यादि शास्त्रार्य घतला कर सभन्दय-भन्नग्रा – स्रोर वह भी चोरी से – न करने के विषय में बहुत इपदेश किया । परन्तु विश्वामित्र ने उसको डॉट कर यह उत्तर दियाः—

पियन्धेवोदकं गावो मंहकेषु स्वरत्वंपि ।

न तेऽधिकारो धमेंऽस्ति मा भुरात्मप्रशंतकः ॥

" बार! वदापि संदृक दर्र दर्श किया करते हैं तो भी गीएँ पानी पीना वंद् नहीं करतीं; चुप रह! मुम्मको धर्मज्ञान यताने का तेरा आधिकार नहीं है। व्यर्थ अपनी प्रशंक्षा मत कर। " उसी समय विधामित्र ने यह भी कहा है कि "जीवितं मरणात्त्रेयों जीवन्धर्ममयाज्ञुयात् " — अर्थात् यि जिंदा रहेंगे तो धर्म का आचरण कर संकृंगे; इसिनये धर्म की दिष्ट से मरने की अपना जीवित रहना अधिक श्रेयस्कर हैं। मतुजी ने आजीवतं, धामदेव आदि अन्यान्य ऋषियों के उदाहरण दिये हैं जिन्हों ने, ऐसे संकट के समय, इसी प्रकार आचरण किया है (मतु. १०. १०५–१०६)। हाय्स नामक अंग्रेज ग्रंथकार लिखता है " किसी किटन सकाल के समय जय, धनाज मोल न मिले या दान भी न मिले तय यदि पेट मरने के लिये कोई चोरी या साहस कर्म करे तो उसका यह ध्यराध माफ सममा जाता है । और, भिल ने तो यहाँ तक लिखा है कि ऐसे समय चोरी करके अपना जीवन बचाना मनुष्य का कर्तव्य है!

'मरने से जिंदा रहना श्रेयस्कर है '-नया विधामित का यह तस्व सर्वेषा

<sup>\*</sup> मनु और याजवराय ने कहा है कि तुत्ता, बन्दर आदि जिन जानवरों के पांच पांच नल होते हैं उन्हों में से ख़ुरगोद्य, कहुआ, गोह आदि पांच प्रकार मे जानवरों का मांस मध्य है, (मनु. ५.१८; यादा. १.१७०)। इन पांच जानवरों के अतिरिक्त मनुजी ने 'क्षत्र ' अर्थाव गेंछे को भी भद्य माना है। परन्तु टीनाकार का कथन है कि इन विषय में विकस्य है। इस विकस्य को छोट हैने पर देग पांच ही जानवर रहते हैं और उन्हों का मांत भक्ष्य समझा गया है। 'पज पजनता भक्ष्यः '' का यही अर्थ है, तंथाित मीमां- सर्कों के मतानुसार इस व्यवस्था का भावार्थ यही है कि, जिन छोगों को मांस खाने की सम्मति ही गई है वे उक्त प्रजानशी पांच जानवरों के सिना, और किसी जानवर का मांस न खायं है इसका मावार्थ यह नहीं है कि, इन जानवरों का मांस खाना ही चाहिये। इस पारिभापिक अर्थ को वे छोग 'परिसंख्या ' कहते हैं। 'पज पजनता मक्ष्याः ' इसी परिसंख्या का मुख्य उदाहरण है। जब कि मांस खाना ही निधिद्ध माना गया है तब इन पांच जानवरों का मांस खाना भी निधिद्ध ही समझा जाना चाहिये।

<sup>†</sup> Hobbes' Leviathan, Part II. chap. XXVII. P. 139 (Morley's Universal Library Edition). Mill's Utilitarianism, Chap. V P. 95. (15th Ed.)—"Thus, to save a life, it may not only be allowable but a duty to steal etc."

अपनाद-रिहत कहा जा सकता है ? नहीं । इस जगत में सिर्फ़ जिंदा रहना ही कुछ पुरुपार्य नहीं है। कीए भी काक यिल खा कर कई वर्ष तक जीते रहते हैं! यही सोच कर वीरपत्नी विद्वला अपने पुत्र से कहती है कि, विद्वाने पर पढ़े पढ़े सड़ जाने या घर में सी वर्ष की छायु को व्यर्थ ध्यतीत कर देने की अपेदा, यदि तू पुरू स्तुगा सी अपने पराक्रम की ज्योति प्रगट करके सर जायगा तो श्रवद्या होगा-" मुद्रुत्तं इवलितं श्रेयो न च धूमायितं चिरं " ( ममा. ट. १३२.१४ ) । यदि यह बात सच है कि खाज नहीं तो कल, छत में ता वर्ष के बाद मरना ज़रूर है ( भाग. १०.१.३८; गी. २.२७ ); तो फिर उसके क्षिये रोने या उरने से क्या लाम है । अञ्चातमशास्त्र की दृष्टि से तो आत्मा नित्य और अमर है; इसलिये मृत्यु का विचार करते समय, सिर्फ इस शरीर का ही विचार करना यांकी रह जाता है। अच्छा: यह तो सव जानते हैं कि यह शरीर नाशवान है; परन्तु श्रात्मा के कल्यागा के लिये इस नगत् में जो कुछ करना है उसका एक मात्र साधन यही नाशवान् मनुष्यदेह है। इसी लिये मन ने कहा है " आत्मानं सततं रहेत् दारेरिप धनैरिप "-ध्रयात स्त्री श्रीर सम्पत्ति की श्रंपेत्ता हमको पहले स्वयं श्रपती ही रत्ता करनी चाहिये ( सतु. ७.२१३ ) । यद्यपि सनुत्य-देश टूर्लम और नाग्नवान् भी है तथापि, जब उसका नाश करके उससे भी अधिक दिसी शाखत वस्तु की प्राप्ति कर जैनी होती हैं, ( जैसे देश, धर्म और सत्य के लिये; अपनी प्रतिज्ञा, बत और विरद की रता के लिये; एवं इज्जत कीर्ति और सर्वभृतद्वित के लिये ) तव, ऐसे समय पर, धनेक महात्माओं ने इस तीव वर्त्तन्याप्ति में जानन्द से अपने प्राता की भी आहति दे दी है। जब राजा दिलीप, अपने गुरु बिसए की गाय की रचा करने के लिये. सिंह को अपने शरीर का बिलदान देने को तैयार हो गया, तब वह सिंह से बीला कि इसारे समान पुरुषों की " इस पान्चभौतिक ग्रुरीर के विषय में बानास्या रहती है. अतएव त सेरे इस जह शरीर के बदले मेरे यशरूपी शरीर की और ध्यान दे " (रपु. २.५७)। कथासरित्सागर और नागानन्द्र नाटक में यह वर्तान है कि सर्पी की रज्ञा करने के लिये जीमृतवाहन ने गरुड़ को स्वयं अपना शरीर अपना कर दिया। सन्द्रकृटिक नाटक (१०.२०) में चारुट्त कहता है:--

> न भीतो मरणादिस केवलं दूपितं यद्याः । विद्यद्वस्य हि में मृत्युः पुत्रजन्मसमः किल ॥

· में मृत्यु से नहीं डरता; मुने यही दुःख है कि मेरी कीर्ति कलंकित हो गई। यदि कीर्ति ग्रुद्ध रहे बीर मृत्यु मी बा जाय, तो में उतको पुत्र के उत्सव के समान मान्ंगा। ' इसी तत्त्व के झाधार पर महामारत ( वन. १०० तथा १३१; ग्रां. १४२ ) में राजा शिवि कीर द्धीचि क्दिप की कथाओं का वर्षांन किया है। तथ धर्म-(यम) राज, १येन पत्ती का रूप धराया करके, कपोत के पीत्रे उद्दे बीर जब वह कपोत कपनी रहा के लिये राजा शिवि की ग्रारण में गया तब राजा ने स्वयं अपने ग्रारीर का मांस कार कर बस इयेन पत्ती को दे दिया और शरायांगत कपोत की रहा की ! बृजासुर

बहु अपने घर जाने सगता तब बत्येक गुरु का यही उपदेश होता था कि " मानृ-देवो मब पितृदेवो सब । धाचायेदेवो सब " (ते. १.११.१ और २)। महामारत के ब्राह्मग्रा-त्याध चाल्यान का तात्यर्य भी यही है (चन.ध.२१३)। परंतु इस घमें में भी कमी कमी चकल्पित वाधा खड़ी हो जाती हैं। देखिये, मनुनी कहते हैं(२.१४५)-

उपाध्यायान्दशाचार्यः आचार्याणां द्यतं पिता ।

## सहस्रं तु पितृन्माता गीरवेणातिरिच्यते ॥

" दस न्पाध्यायों से घाचार्य, धार सी घाचार्यों से पिता, एवं हज़ार पिताओं से माता, का गौरव अधिक है। " इतना द्वीने पर भी यह कया प्रसिद्ध है ( वन. १९६.९४ ) कि परग्रराम की माता ने कुछ रापराध किया था, इसलिये उसने ष्परने पिता की ष्याज्ञा से खपनी साता को मार डाला। शान्तिपर्व (२६५) के चिरका-रिकोपाल्यान में खनेक साधक-बाधक प्रमाग्रों सहित इस वात का विस्तृत विवेचन किया गया है कि पिता की छाजा से माता का वच करना ध्रेयस्कर है या पिता की आज्ञा का भंग काना अयस्कर है। इससे स्पष्ट जाना जाता है कि सप्टा-भारत के समय ऐसे सुदम प्रसंगों की, नीतिशाख़ की दृष्टि से, चर्चा करने की पद्धति जारी घी। यह वात छोटों से ले कर बढ़ों तक सब लोगों को मालूम है कि पिता की प्रतिका को सत्य करने के लिये, पिता की बाहा से, रामचंद्र ने चौदह वर्ष वनवास किया परना माता के संबंध में जो न्याय ऊपर कहा गया है वही पिता के संबंध में भी हप्युक्त होने का समय कभी कभी था सकता है। जैसे मान लीजिये, कोई लहका अपने पराक्रम से राजा हो गया और उसका पिता अपराधी हो कर इन्साफ़ के लिये उसके सामने लाया गया; इस झवस्या में वह लडका क्या करें ?— राजा के नाते से खपने अपराधी (पेता को इंड दे या इसके) खपना पिता समक्त कर छोड दे ? मननी कहते हैं:---

> पिताचार्यः सुहन्माता भार्या पुत्रः पुरोहितः । नारण्डयो नाम राज्ञोऽस्ति यः स्वधमे न तिप्रति ॥

" पिता, त्राचार्य, सित्र, साता, छी, पुत छीर पुरेशिहत—हनमें से कोई भी चिह अपने धर्म के अनुसार न चले तो वह राजा के लिये अदराद्य नहीं हो सकता अर्थात राजा उत्तर विकास कर्यात राजा उत्तर हैं। हो सकता अर्थात राजा उत्तर विकास हैं। हस वात का उत्तर पुत्रधर्म की योग्यता ने राजधरी की योग्यता खिछक हैं। इस बात का उत्तर एवं ( ममा. च. २००; रामा. १.३८ में) यह हैं कि सूर्यवंश के मञ्चापरा क्रांती सगर राजा ने आसमंजस नामक अपने लाढ़क को देश से निकास दिया चा; क्यांकि यह दुराचरणी या और प्रजा को दुःख दिया करता था। मनुस्मृति में भी यह कथा है कि आंगिरस नामक एक ऋषि को छोटी अनस्या ही में यहत ज्ञान हो गया या इसिलिये उसके काका-मामा आदि यह वृद्धे नातेदार उसके पास अध्ययन करने लग गये थे। एक दिन पाठ पढ़ाते पढ़ाते आंगिरस ने कहा " पुत्रका

राजाओं की कथा में, व्यक्त किया गया है ( मनु. ७. ४१ और द. १२द; मभा शा. ५९, ६२-१०० तथा अश्व. ४ )।

ध्राह्मिता, तत्य ध्रोर ध्रत्सेय के साथ इन्द्रिय-निग्नह् की भी गणाना सामान्य धर्म में की जाती है ( मतु. १०. ६३ )। काम, फ्रोध, स्रोभ ध्रादि सनुष्य के शत्रु हैं, इसिलये जय तक मनुष्य इनको जीत नहीं लेगा तय तक समाज का कल्याण नहीं होगा। यह उपदेश सब शास्त्रों में किया गया है । विदुरनीति ध्रीर भगव-द्गीता में भी कहा है: —

त्रिविधं नरकस्वेदं द्वारं नाशनमात्मनः । कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत् त्रयं त्यजेत् ॥

"काम, क्रोध खोर लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं, इनसे हमारा नाश होता है, इसिनये इनका त्याग करना चाहिये " ( गीता. १६. २१; ममा. उ. ३२.७० )। परन्तु गीता ही में भगवानू श्रीकृष्ण ने अपने स्वरूप का यह वर्णन किया है "धर्मा-विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्पभ " – हे अर्जुन ! प्राशिमात्र में जो ' काम ' धर्म के अनुकृत है वही में हूँ ( गीता. ७. ११ )। इससे यह वात सिद्ध होती है कि जो 'कास ' धर्म के विरुद्ध 'है वही नरक का द्वार है, इसके छातिरिक्त जो दूसरे प्रकार का 'काम ' है धर्यात् जो धर्म के अनुकूल है, वह ईश्वर की मान्य है। मन ने भी यही कहा है " परित्यजेदर्यकामी यी स्यातां धर्मवर्जिती " — जो अर्थ और काम, धर्म के विरुद्ध हों, उनका त्याग कर देना चाहिये (सनु. ४. १७६ )। यदि सव प्राणी कल से 'काम' का त्याग कर दें चौर मृत्युपर्यंत बहाचर्यवत से रहने का निश्चय कर हीं तो सौ-पचास वर्ष ही में सारी सजीव सृष्टि का लय हो जायगा । और जिस सृष्टि की रचा के लिये भगवान वार वार खावतार धारण करते हैं उसका छारपकाल ही में उच्छेद हो जायगा। यह बात सच है कि काम छोर क्रीघ मनुष्य के शत्र हैं; परना कब १ जब वे खनिवार्य हो जायँ तब । यह बात मनु प्यादि साखकारों को समात है कि सृष्टि का क्रम जारी रखने के लिये, उचित मर्यादा के भीतर, काम और क्रोध की अत्यंत आवश्यकता है ( मतु. ५. ५६ )। इन प्रयत्न मनोवृत्तियों का उचित रीति से निप्रष्ट करना ही सब सुधारों का प्रधान उद्देश है। उनका नाश करना कोई सुधार नहीं कहा जा सकता; क्योंकि भागवत (११.५.११) में कहा है:-

लोके व्यवायाभिपमद्यसेवा नित्यास्ति जन्तोर्निहि तत्र चोदना ।

ष्यवस्थितिस्तेषु विवाहयज्ञसुराग्रहैरासु निवृत्तिरिष्टा ॥

" इस दुनिया में किसी से यह कहना नहीं पढ़ता कि तुम मैयुन, मांस और मिद्रा का सेवन करो; ये वात मनुष्य को स्वभाव ही से पसन्द हैं। इन तीनों की कुछ न्यवस्या कर देने के लिये धर्यात, इनके उपयोग को कुछ मर्यादित करके व्यवस्था कर देने के लिये (शासकारों ने) खनुकम से विवाह, सोमयाग और

सीजामणी यज्ञ की योजना की है। परन्तु, तिस पर भी निवृत्ति प्रयोत् निफाम खाचरण् इप्ट है "। यहाँ यह बात ब्यान में रखने योग्य है कि जय 'निवृत्ति' शृब्द का संबंध पश्चम्यन्त पद के साथ होता है तव उसका धर्म " अमुक बस्तु से निवृत्ति अर्थात् अमुक कर्म का सर्वधा त्याग " हुआ करता है; तो भी कर्मयोग में " निवृत्ति " विग्रेपण् कर्म ही के लिये उपयुक्त हुआ है, इसिलये 'निवृत्त कर्म 'का धर्य 'निफाम बुद्धि से किया जानेवाला कर्म 'होता है। यही अर्थ मनुस्कृति धीर भागवतपुराण् में स्पष्ट रीति से पाया जाता है ( मनु. ३२.५६) मार्वि का कथन है;—

अमर्षश्चन्येन जनस्य जन्तुना न जातहादेन न विद्विपादरः

" जिस मनुत्य को, अपमानित होने पर भी कोध नहीं खाता उसकी मित्रता और द्वैप दोनों वरावर हैं"। जात्रधमें के अनुसार देखा जान तो विद्वाना ने यही कहा है:-

## एतावानेव पुरुषो यदमणी यदक्षमी ।

## क्षमानाविरमर्पश्च नैव स्त्री न पुनः पुमान् ॥

" जिस मनुष्य को ( अन्याप पर) क्षोध जाता है चौर जो ( खपमान को ) सह नहीं सकता नहीं पुरुप कड्नताता है। जिस मनुष्य में क्षोध या चिह नहीं है वह नदुंखित ही के समान है " ( ममा. इ. १३२. ३३ )। इस चात का रहेंहिं उपर किया जा खुका है कि इस जगत के स्ववद्यार के लिये न तो सदा तेज या कोच ही वपयोगी है और न चमा। यही बात लोभ के विषय में भी कहीं जा सकती है स्वॉकि संन्यासी को भी मोच की इच्छा होती ही है!

न्यासजी ने महाभारत में अनेक स्थानों पर भिन्न भिन्न कथाओं के द्वारा यह प्रति-पादन किया है कि शुरता, धैर्य, दया, ग्रील, मित्रता, समता ज्ञादि सब सद्युख, ध्रपने अपने विरुद्ध गुर्खों के खातिरिक देश-काल ध्यादि से मर्थोदित हैं। यह नहीं समफ्ता चाहिये कि कोई एक ही सद्गुख सभी समय शोमा देता है। मर्तृहरि का कथन है:-

विपदि धैर्पमयाभ्युदये हमा सदित वात्रपटुता युधि विक्रमः ।
"संकट के समय धैर्य, अश्युदय के समय (अर्थाच् जव शासन करने का
सामर्थ्य हो तव ) चमा, समा में वक्ता और युद्ध में धूरता शोमा देती है "
(शींति. ६६)। शांति के समय 'उत्तर' के समान वक वक करनेवाले पुरुष कुछ
कम नहीं हैं। हार बैठे बैठे अपनी स्त्री की नचनी में से तीर चलानेवाले कर्मवार
बहुतेरे होंगे; कम्में से स्थान्सीम पर धनुर्धर कह्वतानेवाला एक-बाध ही देख
पड़ता है! धैर्य आदि सद्युप्य अपर लिखे समय पर ही, शोमा देते हैं। इतना ही
नहीं; किन्तु ऐसे मौकों के विना उनकी सधी परीका भी नहीं होती। सुब के साधी
तो बहुतेरे हुआ करते हैं; परन्तु " निक्रप्रमावा तु तेषां विवत्"—विपत्ति ही उन
की परीचा की सखी कर्तारी है। 'प्रसंग' शब्द ही में देश-काल के जातिरिक पात्र
आदि वार्ती का भी समावेश हो जाता है। समता से बढ़ कर कोई भी ग्रुपा श्रेष्ट

नहीं है। भगवद्गीता में स्पष्ट रीति से लिखा है '' समः सर्वेषु भूतेषु " यही सिद्ध पुरुषों का लक्क्या है। परन्तु समता कहते किसे हैं ? यदि कोई मनुष्य योग्यता- अयोग्यता का विचार न करके सब लोगों का समान दान करने लगे तो क्या हम उसे अब्बा कहेंगे ? इस प्रश्न का निर्माय सगवद्गीता ही में इस प्रकार किया है—' देशें काले च पात्रे च तद्दानं साश्विकं विद्धः"—देश, काल और पात्रता का विचार कर जो दान किया जाता है वही सास्विक कहलाता है (गीता. १७.२०)। काल की मर्यादा सिर्फ वर्तमान काल ही के लिये नहीं होती। ज्यों ज्यों समय बदलता जाता है त्यों त्यां च्यावहारिक-धर्म में भी परिवर्तन होता जाता है; हसलिये जय प्राचीन समय की किसी बात की योग्यता या अयोग्यता का निर्माय करना हो तब उस समय के धर्म-अधर्म-संबंधी विश्वास का भी अवश्य विचार करना पढ़ता है। देखिये मनु (१.८५) और ज्यास (मभा. जां. २.५९.८) कहते हैं:—

अन्ये कृतयुगे धर्मास्नेतायां द्वापरेऽपरे । अन्ये कल्यिगे नृणां युगहासानुरूपतः ॥

" युगमान के अनुसार कृत, त्रेता, द्वापर और किल के धर्म भी भिन्न भिन्न होत हैं " महाभारत ( आ. १२२; धौर ७६ ) में यह क्या है कि प्राचीन काल में खियों के लिये विवाह की मर्यादा नहीं थी, वे इस विषय में स्वतंत्र और अनाष्ट्रच थीं; परन्तु जब इस आचरण का बुरा परिग्राम देख पड़ा तब खेतकेतु ने विवाह की मर्यादा स्थापित कर दी और, अिहरापान का निपेध भी पहले पहल शुक्राचार्य ही कि किया। तात्पर्य यह है कि जिस समय ये नियम जारी नहीं ये उस समय के धर्म-अधर्म का और उसके बाद के धर्म-अधर्म का निर्णय भिन्न भिन्न रीति से किया जाना चाहिये। इसी तरह यदि वर्तमान समय का प्रचलित धर्म आगे बदल जाय तो उसके साथ भविष्य काल के धर्म-अधर्म का विवेचन भी भिन्न रीति से कियाजायगा। कालमान के अनुसार देशाचार, कुलाचार और जातिधर्म का भी विचार करना पड़ता है, क्योंकि आचार ही सब धर्मों की जड़ है। तथापि आचारों में भी बहुत भिन्नता हुआ करती है। पितामह भीष्म कहते हैं:—

न हि सर्वहितः कश्चिदाचारः संप्रवर्तते । तेनैवान्यः प्रभवति सोऽपरं वाधते पुनः ॥

" ऐसा ध्याचार नहीं मिलता जो हमेशा सब लोगों को समान हितकारक हो। यदि किसी एक श्राचार का स्वीकार किया जाय तो दूसरा उससे बढ़ कर मिलता है, यदि इस दूसरे श्राचार का स्वीकार किया जाय तो वह किसी तीसरे श्राचार का विरोध करता है " (शां. २५६. १७, १८)। जब श्राचारों में ऐसी भिश्रता हो तब, भीष्म पितामह के कथन के श्रानुसार तारतम्य श्रयवा सार-श्रसार-दृष्टि से विचार करना चाहिये।

क्म-अक्म या घर्म-प्रचर्म के त्रिपय में सब संदेहों का यदि निर्णय करने क्षरी तो दूसरा महानारत ही तिखना पढ़ेगा। उक्त दिवचन से पाठकों के च्यान में यह श्रात जाजावती, कि गीता के जारंभ में, चात्रधर्म और चंचुत्रेम के बीच मत्तरहा टत्यत हो जाने से, अर्जुन पर कठिनाई आई वह इन्ड लोग यिलन्नगा नहीं है; इस संसार में ऐसी कटिनाइयाँ; कार्यक्तांओं और बढ़े बाइमियाँ पर घनेक बार खाया द्दी करती हैं; और, जब ऐसी कठिनाइयाँ आती दें तब, कभी आहूंसा और बात्मरज्ञा के बीच, कभी सत्य बीर सर्वभूतिहत में, कभी शरीर-रज्ञा कीर कीर्ते में और कनी नित्र भिन्न नातों से टपरियत दोनेवाले क्सेट्यों में, मगढ़ा दोने लगता है, शास्त्रोन्द सामान्य तथा सर्वमान्य भीति-नियमी से काम नहीं चलता और दनके लिये अनेक अपवाद दत्पद्य हो जाते हैं: ऐसे विकट समय पर साधारगा सतुत्रों से ले कर वहे वहे पेडितों को भी, यह जानने की स्वामाविक इन्द्रा होती है कि, कार्य-ब्रकार्य की व्यवस्था—ब्रयांत कत्तेव्य-ब्रकत्तंव्य धर्म का निर्णय—करने के लिये कोई चिरस्यायी नियम अथवा युक्ति है या नहीं। यह वात सच है कि शास्त्रों में, दक्षिन जैसे संबद के समय ' आपदमें ' कष्ट कर कुछ मुनिवाएँ दी गई हैं। डदाहरणार्थ, स्पृतिकारों ने कहा है कि यदि आपत्काल में ब्राह्मण किसी का भी भन्न प्रद्या हर ले वो वह दोपी नहीं होता: और स्पिस्तिवाकायण के इसी तरह वर्ताव करने की कथा भी, छोड़ीत्योपनिपद (याज्ञ.२.१६; छो.१.१०) में है। परन्त इसमें और रक्त करिनाइयों में बहुत मेद हैं। दुर्भित्त जैसे वापत्काल में, ग्राम्ब्रधर्म और भूख, प्यास आहि इत्दियहृतियाँ के बीच में ही मगढ़ा हुआ करता है। दस समय इसको इन्ट्रियाँ एक और खींचा करती हैं और शास्त्रवर्म दूसरी ओर खींचा करता है । परना जिन कठिनाइयों का वर्जन अपर किया गया है टनमें से बहुत्ती ऐसी हैं कि दस समय इन्द्रिय-वृत्तियों का और शास्त्र का ऋद भी विरोध नहीं होता, किन्तु ऐसे दो घरों में परस्पर विरोध दत्यब हो जाता है जिन्हें शाखीं शी ने विश्वित कहा है। और, फिर, उस समय सहम विचार करना पहला है कि किस बात का स्वीकार किया जावे । यद्यपि कोई ननध्य अपनी बुद्धि के जनसार, इनमें से कुछ बातों का निर्णय, प्राचीन सत्पुरुपों के ऐसे ही समय पर किये हुए वर्ताव से, कर सकता है; तथापि ऐसे अनेक मीके हैं कि बय बडे वडे बादिमानी का भी मन चक्कर में पढ़ जाता है । कारण यह है कि जितना जितना छाधिक विचार किया साता है उतनी ही अधिक उपपत्तियाँ और तर्क उत्पन्न होते हैं और श्रीतम निर्णय धर्ममव सा हो जाता है। जब दिवत निर्णय होने नहीं पाता तव अधर्म या अपराय हो जाने की भी संनावना शेती है! इस दृष्टि से विचार करने पर मालून होता है कि धर्म-अधर्म या कर्म-अप्न का विवेचन एक स्वतंत्र शास्त्र ही है जो न्याय तया व्याकरण से भी अधिक गहन है । प्राचीन संकत श्रंयों में ' नीतिशास्त्र ' शब्द का रुपयोग प्रायः राजनीतिशास्त्र ही के विषय में किया गया है: और कर्ताय-अकर्ताय के विवेचन को ' घर्मशाख ' करते हैं।

परन्तु श्राज कल ' नीति 'शब्द ही में कर्तच्य श्रयवा सदाचरण का भी समावेश किया जाता है, इसलिये हमने वर्तमान पद्धति के अनुसार, इस अंघ में धर्म-अधर्म या कर्म-अकर्म के विवेचन ही को " नीतिशास " कहा है। नीति, कर्म-अकर्म या धर्म-स्रधर्म के विवेचन का यह शास्त्र वडा गहन है; यह भाव प्रकट करने ही के लिये " सुद्भा गतिहिं धर्मस्य "- सर्घात् धर्म या व्यावहारिक नीति-धर्म का खरूप सुद्म है-यह बचन महाभारत में कई जनह उपयुक्त हुआ है। पाँच पाराडवों ने मिल कर अकेली द्रांपदी के साथ विवाह कैसे किया ? द्रांपदी के वखहरण के समय भीषा-द्रांगा आदि सत्युरुप शुन्यहृदय हो कर चुपचाप पयों बैठे रहे ? दुष्ट दुर्योधन की खोर से युद्ध करते समय भीष्म खोर द्रोगाचार्य ने, अपने पत्त का समर्थन करने के लिये, जो यह सिद्धान्त यतलाया कि " अर्थस्य पुरुषो दासः दासस्त्वर्थो न कस्यचित् "-पुरुप अर्थ (सम्पत्ति) का दास है, अर्थ किसी का दास नहीं हो सकता—( सभा. भी. ४३.३४ ), यह सच है या भूठ ? यदि सेवाधर्म को कृत्ते की वृत्ति के समान निन्द्रनीय माना है, जैसे " सेवा श्रष्ट्रतिराल्याता " (मनु. ४०६), तो अर्थ के दात हो जाने के बदले भीषा आदिकों ने दुर्योधन की सेवा ही का त्याग क्यों नहीं कर दिया ? इनकें समान और भी अनेकप्रश्न द्दोते हैं जिनका निर्माय करना य<u>द</u>त कठिन हैं; पर्योंके हनके विषय में, प्रसंग के श्रवसार, भिन्न भिन्न मनुष्यां के भिन्न भिन्न अनुमान या निर्णय हुआ करते हैं। यही नहीं समभना चाहिये कि धर्म के तत्त्व सिर्फ सुदम ही हैं—" सदमा गतिहिं धर्मस्य "-( मभा. १०. ७० ); किन्तु महामारत ( वन. २०८. २ ) में यह भी कहा है कि "यरशाखा एनंतिका "-अर्यात उसकी शाखाएँ भी अनेक हैं और उससे निकलनेवाले अनुमान भी भिन्न भिन्न हैं। तुलाधार और जाजलि के संवाद में, धर्म का विवेचन करते समय, नुलाधार भी यही कहता है कि " सूद्मत्वात स विज्ञातु शभ्यते बहुनिह्नवः "-- अर्थात् धर्म बहुत सुद्म और चएर में डालनेवाला होता है इसलिये वह समक्त में नहीं ज्ञाता (शां. २६१. ३७)। महाभारतकार ब्यासजी इन सूद्रम प्रसंगां को ग्रन्छी तरह जानते थे; इसलिये उन्होंने यह समका देने के उद्देश ही से प्रपने ग्रंथ में ग्रनेक भिन्न भिन्न कयाओं का संग्रह किया है कि प्राचीन समय के सत्प्ररुपों ने ऐसे कठिन मौकों पर कैसा बर्ताव किया था। परना शाख-पद्धति से सब विषयों का विवेचन करके उसका सामान्य रहस्य महा-भारत सरीखे धर्मग्रंय में, कहों न कहीं वतला देना आवश्यक या। इस रहस्य या मर्म का प्रतिपादन, ऋर्शन की कर्त्तव्य-मृहता को दृर करने के लिये भगवान् श्रीकृष्ण ने पहले जो उपदेश दिया या उसी के आधार पर, व्यासजी ने भगवदीता में किया है। इससे 'गीता ' महाभारत का श्ह्स्योपनिषद् श्रीर शिरोभूपण् हो गई है। श्रीर महाभारत गीता के प्रतिपादित मूलभूत कर्मतावीं का उदाहरण सहित विस्तृत व्याख्यान हो गया है । उस वात की और उन लोगों को ग्रवश्य ध्यान देता चाहिये, जो यह कहा करते हैं कि महाभारत श्रंथ में 'गीता ' पहिले से गी. र. ७

घुतेद ही गई है। हम तो यही सममते हैं कि यदि गीता की कोई अपूर्वता या विशेषता है तो वह यही है कि जिसका उद्धेख उत्पर किया गया है। कारण यह है कि अविष केवल मोज्ञशास अर्थात वेदान्त का प्रतिपादन करनेवाल उपानिपद आदि, तया अहिंसा आदि सदाचार के सिर्फ नियम यतलानेवाले स्पृति आदि, अनेक अंथ हैं; तथापि वेदान्त के गहन तखहान के आधार पर "कार्याकार्यव्यवस्थित " करनेवाला, गीता के समान, कोई दूसरा प्राचीन अंथ संस्कृत साहिस्य मं देख नहीं पढ़ना। गीता मकें समान, कोई दूसरा प्राचीन अंथ संस्कृत साहिस्य मं देख नहीं पढ़ना। गीतामकों को यह वतलाने की आवश्यकता नहीं कि 'कार्याकार्यव्यवस्थिति ' शब्द गीता ही ( ६६.२४ ) में प्रयुक्त हुआ है—यह शब्द हमारी सनगढ़ित नहीं है। मगवदीता ही के समान योगवातिष्ठ में भी विसिष्ट मुनि ने श्रीरामचंद्रजी को ज्ञान-मृत्वक प्रवृत्ति मार्ग द्वी का अनुकरण किया गया है; अतएव वृंसे अंथों से गीता की उस अपूर्वता या विशेषता में, जो कपर कही गई है, कोई वाधा नहीं होती।

## तीसरा प्रकरण। कर्मयोगशास्त्र।

तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कीशलम् । \*

ीता २-५०।

द्विदि किसी मनुष्य को किसी शास के जानने की इच्छा पहले ही से न हो तो वह उस शास्त्र के ज्ञान को पाने का आधिकारी नहीं हो सकता । ऐसे श्रधिकार-रहित मनुष्य को उस शास्त्र की शिक्षा देना मानो चलनी में दूध दुष्टना ही है। शिष्य को तो इस शिचा से कुछ लाभ होता ही नहीं; परन्तु गुरु को भी निर-र्घंक श्रम करके समय नष्ट करना पड़ता है । जैिमनि और वादरायण के सूत्रों के षारेम में, इसी कारण से " ष्रयातो धर्मजिज्ञासा " श्रोर " श्रयातो ब्रह्मजिज्ञासा " कहा हुआ है। जैसे प्रह्मोपदेश सुसुद्धाओं को खोर धर्मोपदेश धर्मेन्छुओं को देना चाहिये, वेसे ही कर्मशास्त्रोपदेश उसी मनुष्य को देना चाहिये जिसे यह जानने की इच्छा या निज्ञासा हो कि संसार में कर्त कैसे करना चाहिये । इसी लिये हमने पहले प्रकरण में, 'अघातो ' कह कर, दूसरे प्रकरण में 'कर्मजिज्ञासा 'का स्वरूप षीर कर्मयोगशास का महत्त्व यतलाया है । जब तक पहले ही से इस यात का अनु-भव न कर लिया जाय कि अमुक काम में अमुक रुकावट है, तब तक उस अड्चन से हुटकारा पाने की शिक्षा देनेवाले शास्त्र का महत्त्व ध्यान में नहीं स्नाताः स्त्रीर महत्त्व को न जानने से, केवल रटा हुआ शास्त्र समय पर ध्यान में रहता भी नहीं है। यही कारण है कि जो सद्गुरु हैं वे पहले यह देखते हैं कि शिष्य के मन में जिज्ञासा है या नहीं, और यदि जिज्ञासा न हो तो वे पहले उसी को जागृत करने का प्रयत्न किया करते हैं। गीता में कर्मयोगशास का विवेचन इसी पदांत से किया गया है। जब अर्जुन के मन में यह शंका आई कि जिस लड़ाई में मेरे हाथ से पितृवध सौर गुरुवध होगा तथा जिसमें अपने सब बंधुओं का नाश हो जायगा उसमें शामिल होना उचित है या अनुचित; और जय वह युद्ध से पराइसुख हो कर संन्यास लेने को तैयार हुआ; और जब भगवान् के इस सामान्य युक्तिवाद से भी उसके मन का समाधान नहीं हुआ कि ' समय पर किये जानेवाले कर्म का त्याग करना मूर्खता और दुर्यलता का सूचक है, इससे तुमको स्वर्ग तो मिलेगा ही नहीं, उत्तरी दुष्कीर्ति अवस्य होगी; ' तय श्रीमगवान् ने पहले " प्रशोच्यानन्वशोचस्त्वं

<sup>\* &#</sup>x27; इसलिये तु योग का आशय है । कमें करने की जो रीति, चतुराई या कुशलता दे उसे योग कहते हैं । '' यह ' योग ' शब्द की व्याख्या अर्थात लक्षण दे । इसके संबंध में अधिक विचार ईसी प्रकरण में आगे चल कर किया है ।

प्रज्ञाबादांश्च भापसे " — श्रर्यात जिस बात का शोक नहीं करना चाष्ट्रिये उसी का तो त शोक कर रहा है और साय साय बहाजान की भी वडी वडी वातें छाँट रहा है कह कर अर्जुन का कुछ योड़ा सा उपहास किया और फिर उसको कर्म के ज्ञान का उपदेश दिया । ऋर्जुन की शंका कुछ निराधार नहीं थी । गत प्रकरण में इसने यह दिखलाया है कि अच्छे अच्छे पंढितों को भी कभी कभी " क्या करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये?" यह प्रश्न चक्कर में डाल देता है। परन्त कर्म-अकर्म की चिन्ता में अनेक अडचनें आती हैं इसलिये कर्म को छोड़ देना उचित नहीं है; विचारवान पुरुषों को ऐसी युक्ति अर्थात ' योग ' का स्वीकार करना चाडिये जिससे सांसारिक कर्मी का लोग तो होने न पाने और कर्माचरण करनेवाला किसी पाप या बंधन में भी न फँसे;-यह कह कर श्रीकृप्ता ने अर्जुन को पहले यही उपटेश दिया है " तसाद्योगाय युज्यस्व " प्रयात तू भी इसी युक्ति का स्वीकार कर। यही 'योग ' कर्मयोगशास्त्र हैं। और, जबिक यह वात प्रगट है कि अर्जुन पर आया हुआ संकट कुछ लोक-वितद्वारा या अनोखा नहीं या — ऐसे अनेक छोटे बढ़े संकट संसार में सभी लोगों पर ग्राया करते हैं- तव तो यह बात श्रावश्यक है कि इस कर्मयोगशास्त्र का जो विवेचन भगवदीता में किया गया है उसे हर एक मनुष्य सीखे । किसी शाख के प्रतिपादन में कुछ मुख्य मुख्य और गृह अर्थ को प्रगट करनेवाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है; श्रतएव उनके सरल अर्थ की पहले जान लेना चाहिये और यह भी देख लेना चाहिये कि उस शास्त्र के प्रति-पादन की मुख शैली कैसी है, नहीं तो फिर उसके समक्तने में कई प्रकार की आप-चियाँ और वाधाएँ होती हैं । इसलिये कर्मयोगशास्त्र के कहा मख्य शहरों के प्रार्थ की परीचा यहाँ पर की जाती है।

सव से पहला शब्द 'कर्म 'है। 'कमें 'शब्द 'छ ' धातु से बना है, उसका धर्य 'करना, व्यापार, हलचल 'होता है, और इसी सामान्य धर्य में गीता में उसका उपयोग हुआ है, अर्थात् यही धर्य गीता में विवित्तित है। ऐसा कहने का कारण यही है कि भीमांसाशास्त्र में ग्रोर अन्य स्थानों पर भी, इस शब्द के जो संकुचित अर्थ दिये गये हैं उनके कारण पाठकों के मन में कुछ अम अराज न होने पावे। किसी भी धर्म को लीजिये, उसमें ईश्वर-प्राप्ति के लिये कुछ न कुछ कर्म करने को बतलाया ही रहता है। प्राचीन बैदिक धर्म के खरु-सार देखा जाय तो यज्ञ-याग ही बह कर्म है जिससे ईश्वर की प्राप्ति होती है। वैदिक प्रंमों में यज्ञ-याग की विधि बताई गई है, परन्तु इसके विषय में कहीं परस्पर-विरोधी बचन भी पाये जाते हैं; अतएव उनकी एकता और मेल दिखलाने के ही लिये जैमिनि के पूर्व मीमांसाशास्त्र का प्रचार होने लगा। जैमिनि के मता-नुसार वैदिक और और यज्ञ-याग करना ही प्रधान और प्राचीन धर्म है। मतुष्य जो कुछ करता है वह सब यज्ञ के लिये करता है। यदि उसे धन कमाना है तो यज्ञ के लिये और धान्य संप्रह करना है तो यज्ञ ही के लिये (मभा. ग्रॉ- २६. २५)।

जविक यज्ञ करने की व्याज्ञा वेदों ही ने दी है, तव यज्ञ के लिये मनुष्य कुछ भी कर्में करे वह उसको बंधक कभी नहीं होगा । वह कर्म यज्ञ का एक साधन है-वह स्वतंत्र शिति से साध्य वस्त नद्दों है। इसलिये, यज्ञ से जो फल मिलनेवाला है उसी में उस कर्म का भी समावेश हो जाता है—उस कर्म का कोई खलग फल नहीं होता । परन्त यज्ञ के लिये किये गये ये कर्म यद्यपि स्वतंत्र फल के टेनेवाले नहीं हैं. तथापि स्वयं यज्ञ से स्वर्गप्राप्ति ( श्रर्यात् मीमांसकों के मतानुसार एक प्रकार की सुखप्राप्ति ) होती है थीर इस स्वर्गप्राप्ति के लिये ही यज्ञकर्ता मनुष्य बडे चाव से यज्ञ करता है। इसी से स्वयं यज्ञकर्म ' प्ररुपार्य ' कहलाता है। पर्यांके जिस वस्तु पर किसी मनुष्य की शीति होती है और जिसे पाने की उसके मन में इच्छा होती है उसे 'पुरुपार्थं 'कहते हैं (जै. सू. ४. १. १ फ्रीर २)। यज्ञ का पर्यायवाची एक दूसरा ' ऋतु ' शुष्ट्र है, इसलिये ' यज्ञार्य ' के वदले ' ऋत्वर्थ ' भी कहा करते हैं । इस प्रकार सब कर्सों के दो वर्ग हो गये:-- एक ' यज्ञार्य ' ( ऋत्वर्य ) कर्म, प्रार्यात् जो स्वतंत्र रीति से फल नहीं देते, प्रताप्व स्रबंधक हैं; शीर दूसरे ' पुरुपार्घ ' कर्म, अर्घात् जो पुरुप को लामकारी होने के कारण वंधक हैं। संहिता और बाह्मण प्रन्यों में यज्ञ-याग आदि का ही वर्गान है। यद्यपि ऋखेद-संहिता में इन्द्र आदि देवताओं के स्तुति-संबंधी सुक्त है, तथापि मीमांसक-गण कहते हैं कि सब श्रुति अन्य यज्ञ आदि कमों के ही प्रतिपादक हैं क्योंकि उनका विनियोग यज्ञ के समय में ही किया जाता है। इन कर्मठ, याज्ञिक, या केवल कर्मवादियों का कहना है कि वेदोक यज्ञ-याग प्रादि कर्म करने से ही स्वर्ग-प्राप्ति होती है, नहीं तो नहीं होती; चाहे ये यज्ञ-याग प्रज्ञानता से किये जाय या बहाजान से । यदापि उपनिपदों में ये यज्ञ प्राह्म माने गये हैं, तथापि इनकी यो-ग्यता प्राप्तज्ञान से कम ठहराई गई है, इसलिये निश्चय किया गया है कि यज्ञ-याग से स्वर्गप्राप्ति भले ही हो जाय, परन्तु इनके द्वारा मोचा नहीं मिल सकता; मोचा-प्राप्ति के लिये वहाज्ञान ही की नितान्त प्रावश्यकता है। भगवद्गीता के दूसरे अध्याय में जिन यज्ञ-याग छादि काग्य कमें का वर्गान किया गया है-- " वेदवाद-रताः पार्यं नान्यदस्तीति वादिनः " (गी. २. ४२) — वे वह्यज्ञान के बिना किये जानेवाले उपर्युक्त यज्ञ-याग आदि कर्म ही हैं। इसी तरह यह भी भीमांसकों ही के मत का अनुकरण है कि " यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मवंधनः " ( गी. २. ६) श्रर्यात् यज्ञार्यं किये गये कर्म वंधक नहीं हैं; शेष सब कर्म वंधक हैं। इन यज्ञ-याग ग्रादि वैदिक कर्मों के अतिरिक्त, अर्थात् श्रोत कर्मों के अतिरिक्त, श्रीर भी चातुर्वरायं के भेदानुसार दसरे आवश्यक कर्म मनुस्मृति आदि धर्मग्रन्यों में वार्गित हैं; जैसे चत्रिय के लिये युद्ध फ्रार वेश्य के लिये वाग्रिज्य। पहले पहल इन वर्गाश्रम-कर्मों का प्रतिपादन स्पृति-ग्रन्थों में किया गया या इसालिये इन्हें ' सार्त कर्म ' या ' सार्त यह ' भी कहते हैं। इन श्रोत श्रोर सार्त कर्मी के सिवा श्रीर भी धार्मिक कर्म हैं जैसे बत, उपवास श्रादि । इनका विस्तृत प्रदिपादन पहले

पद्दल सिर्फ पुरागों में किया गया है इसलिये इन्हें 'पौरागिक-कर्म 'कह सकेंगे । इन सब कर्मी के और भी तीन-नित्य, नैमित्तिक और काम्य-भेद किये गये हैं। स्तान, संध्या ग्रादि जो इमेशा किये जानेवाले कर्म है दर्नेह नित्यकर्म कहते हैं। इनके करने से कुछ विशेष फल अयवा अर्थ की लिहि नहीं होती, परना न करने से दोप प्रवश्य लगता है । नैमित्तिक कर्म टन्हें कहते हैं जिन्हें, पहले किसी कारता के उपस्थित हो जाने से, करना पडता है; जैसे अनिष्ट अहीं की शान्ति, प्रायश्चित्त स्त्रादि । जिसके लिये हम शान्ति थाँर प्रायश्चित्त करते हैं यह निमित्त कारण यदि पहले न हो गया हो तो हमें नैमित्तिक कम करने की कोई प्रावस्य कत महों । जब हम इन्छ विशेष इच्छा रख कर उसकी सफलता के लिये शाखा। नुसार कोई कर्म करते हैं तब उसे काम्य-कर्म कहते हैं; जैसे बर्पा होने के लिये या प्रस्नप्राप्ति के लिये यज्ञ करना । नित्यः नैनित्तिक शौर काम्य कर्मी के खिवा शौर भी कर्म हैं, जैसे मदिरापान इत्यादि, जिन्हें शालों ने त्याज्य कहा है; इनलिये ये कर्म निपित्न कहलाते हैं । नित्य कर्म कीन कीन हैं, निमित्तिक कीन हैं और कान्य तथा निपिद्ध दर्म कीन कीन हैं-ये सब दातें धर्मगाछों में निश्चित कर दी गई हैं। यदि कोई किसी धर्मशाखी से पृद्धे कि असक कर्म प्रश्यप्रद है या पापकारक, तो चन्न सबसे पहले इस बात का विचार करेगा कि शाखों की खाजा के अनुसार वह कर्म यज्ञार्य है या प्ररूपाय, नित्य है या नैसितिक अयवा काम्य है या निपिट । और इन वातों पर विचार करके फिर वह अपना निर्माय करेगा। परन्त भगवद्गीता की दृष्टि इससे भी व्यापक और विस्तीर्ग है। सान लीजिये कि अमुक एक कर्म शास्त्रों में निपिद्ध नहीं माना गया है, प्रयम वह विहित क्रमें ही कहा गया है. जैसे युद्ध के समय चात्रधर्म ही अर्जुन के लिये विहित कर्म था: तो इतने ही से यह सिद्ध नहीं होता कि हमें वह कर्म हमेशा करते ही रहना चाहिये, अयवा इस कर्म का करना इमेशा श्रेयत्कर ही होगा । यह धात पिद्यले प्रकरणा में कही गई है कि कहीं कहीं तो शास्त्र की आज्ञा भी परस्पर-विरुद्ध होती है । ऐसे समय में मनुष्य को किस सार्ग का स्वीकार करना चाहिये ? इस वात का निर्माय करने के लिये कोई शुक्ति है या नहीं ? यदि है, तो वह कान सी ? यस, यही गीता का मुख्य विषय है। इस विषय में कमें के उपर्युक्त अनेक भेड़ों पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं। यज्ञ-याग आदि वैदिक कमी तया चात्वरार्थ के कमी के विषय में मीमांसकों ने जो सिद्धान्त किये हैं वे गीता में प्रतिपादित कर्मयोग से कहाँ तक मिलते हैं यह दिखाने के लिये प्रसंगानुसार गीता में मीमांसकों के कयन का भी कुछ विचार किया गया है; और अंतिम अध्याय (गी. १८.६) में इस पर भी विचार किया है कि ज्ञानी पुरुष को यज्ञ-याग आदि कर्म करना चाहिये या नहीं। परन्तु गीता के मुख्य प्रतिपाद्य विषय का चेत्र इससे भी व्यापक है, इसलिय गीता में 'कर्म ' शब्द का ' केवल श्रीत अथवा स्मातं वर्म ' इतना ही संकचित श्रर्य नहीं लिया जाना चाहिये, किन्तु उससे श्रधिक न्यापक रूप में लेना चाहिये।

सारांश, मनुष्य जो कुछ करता है — जैसे रााना, पीना, रोलना, रहना, उठना, बेठना, वासोच्यास करना, धूँसना, रोना, सूँचना, देवना, योलना, सुनना, चलना, देवन-लेना, सोना, जागना, सारना, लड़ना, मनन और ध्यान करना, प्राज्ञा और नियेष करना, दान देता. यज्ञ-याग करना, सेती और व्यापार-धंधा करना, इच्छा करना, निश्चय करना, चुप रहना इत्यादि इत्यादि—यह सन भगवद्गीता के श्रमुसार 'कां 'ही हैं; चाहे वह कर्म काविक हो, वाचिक हो प्रगवा मानसिक हो (गीता ४. ५, ६)। ग्रांर तो क्या, जीना-सरना भी कर्म ही है, मौका श्राने पर, यह भी विचार करना पट्ता है कि 'जीना या मरना 'हन दो कर्मों में से किसका स्वीकार किया जावे ? इस विचार के उपस्थित होने पर कर्म शब्द का अर्थ 'कर्त्तव्य कर्म ' अथवा 'विद्तित कर्म ' हो जाता है (गा. ४. १६)। मनुष्य के कर्मा के विपय में यहाँ तक विचार हो चुका। श्रव इसके श्रागे वढ़ कर सब घर-प्रचर राष्टि के भी—अचेतन वस्तु के भी—स्वापार में 'कर्म' शब्द ही का उपयोग होता है। इस विपय का विचार श्रागे कर्म-विपाक-प्रकिया में किया जायगा।

कर्म शब्द से भी प्रधिक श्रम-कारक शब्द 'योग' है। स्राज कल इस शब्द का रुद्धार्थ " प्राशायाम प्रादिक साधनों से चित्तवृत्तियों या इन्द्रियों का निरोध करना, " प्रयया " पातंजल सूत्रोक्त संगाधि या ध्यानयोग " है। उपनिपदों में भी इसी क्षर्य से इस शब्द का प्रयोग चुका है (कड. ६.११)। परन्तु ध्यान में रसना चाहिये कि यह संकृचित अर्थ भगवदीता में विवाचित नहीं है। 'योग ' शन्द ' युज़ ' धातु से चना है जिसका अर्थ " जोड़, मेल, मिलाप, एकता, एकत्र-श्रविस्यति " इत्यादि होता है और ऐसी स्थिति की प्राप्ति के " उपाय, साधन, युक्ति या कर्स "को भी योग कहते हैं। यही सब प्यर्थ प्रमरकोप (३.३.२२) में इस तरह से दिये हुए हैं " योगः संहननोपायध्यानसंगतियुक्तिषु "। फलित ज्योतिष में कोई प्रमु यदि इष्ट प्रथवा यानिष्ट मां तो उन प्रम्तां का ' योग ' इष्ट या खनिष्ट कहलाता है। और 'योगचेम 'पद में 'योग 'शब्द का अर्थ " अमास वस्तु को प्राप्त करना "लिया गया है (गी.६.२२)। भारतीय युद्ध के समय द्रोग्राचार्य को ग्रजेय देख कर श्रीकृत्या ने कहा है कि " एको हि योगोऽस्य भवेद्वधाय " ( मभा. हो. १८१.३१) अर्थात होगाचार्य को जीतने का एक ही 'योग ' (साधन या युक्ति) है जीर जागे चल कर उन्होंने यह भी कहा है कि हमने पूर्वकाल में धर्म की रचा के लिये जससंघ छादि राजाओं को 'योग' ही से कैसे मास या। उद्योगपर्व ( फ. १७२ ) से कहा गया है कि जय भीष्म ने सम्या, प्रान्यका और अम्बालिका को 'हर्गा किया तब अन्य राजा लोग ' योग योग ' कह कर उनका पेहिंहा करने लगे थे । सन्तासारत सें ' योग ' शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में अनेक स्थानीं पर हुआ है। गीता में 'योग, ' 'योगी ' ष्रधवा योग शब्द से वने हुए सामा-सिक शब्द लगभग अस्ती वार आये हैं; परन्तु चार पाँच स्थानों के सिवा ( देखो

गी.६.१२ और २३ ) योग शुब्द से ' पातंत्रल योग ' अर्थ कहाँ भी अभिनेत नहीं हैं। सिर्फ़ ' युक्ति, साधन, कुशलता, उपाय, जोड़, मेल ' यही मार्ग कुछ हेर फेर से सारी गीता में पाये जाते हैं। अतुख्य कह सबते हैं कि गीताशास्त्र के ध्यापक शब्दों में ' योग ' भी एक शब्द है। परन्तु त्रोग शब्द के इक्त सामान्य प्रायों से ही —जैसे साधन, कुशलता, युक्ति खादि से ही—काम नहीं चल सकना, क्योंकि वक्ता की इच्छा के अनुसार यह साधन संन्यास का हो सकता है, वर्म और वित्त-निरोध का हो सकता है, और मोज का अयवा और भी किसी का हो मकता है। उदाह-रणार्घ, कहीं कहीं गीता में, अनेक प्रकार की न्यक सृष्टि निर्माण करने की इंगरी कुज़लता और यद्भुत सामर्थ्य को ' योग ' कहा गया है ( गी. ७.२४: ६.४; १०.७; ११.८); श्रीर इसी अर्थ में भगवान् को 'योगेश्वर' कहा है (गी. १८,७४)। परन्तु यह कुछ गीता के ' योग ' शब्द का मुख्य ययं नहीं है । इसलिये, यह बात सप्ट रीति से प्रगट कर देने के लिये, कि 'यांग ' शुष्टर से किय विशेष प्रकार की कुश्तता, साधन, युक्ति अयत्रा स्पाय को गीता में विवक्तित सम्भाना चाहिये, उस अन्य ही में योग शब्द की यह निश्चित च्यान्या की गई ई — " योग: कर्मन् कौशलम् " (गीता २.५० ) ग्राचीत् कर्म करने की किसी विशेष प्रकार की करा-सता, युक्ति, चनुराई अयवा शैली को योग कहते हैं। शांकर मात्र में भी "कर्मेषु कोशलम्"का यद्दी अर्च लिया गया है—"कर्म में स्वभावसिन्द रहने-वाले वंधन को तोड़ने की युक्ति"। यदि सामान्यतः देखा जाय नो एक ही कर्म को काने के लिये अनेक ' योग ' और ' टपाय ' होते हैं । परन्तु उनमें से जो उपाय या साधन उत्तम हो उसी को ' योग ' कहते हैं । जैसे द्रव्य ज्याजन करना एक कर्म हैं; इसके अनेक उपाय या साधन हैं—जैसे चौरी करना, जालसाज़ी करना, भीरा मतना, सेवा करना, ऋण लेना, महनत करना खादि; यद्यपि धानु के अर्यानुसार इनमें से हर एक को 'योग 'कह सकते हैं तथापि चयार्थ में 'इच्य-प्राप्ति-योग ' दसी बपाय को कहते हैं जिससे हम अपनी " स्वतंत्रता रख कर, मेहनत करते हुए, धर्म प्राप्त कर सकें। "

जय स्वयं भगवान् ने ' योग ' शब्द की निश्चित और स्वतंत्र त्याच्या नीता में कर दी हैं ( योगः कमंतु काँशनम्-प्रयांत् कमं करने की एकप्रकार की विशेष गुलि को योग कहते हैं ); तव सच पृद्धों तो इस शब्द के मुख्य अर्थ के विषय में कुछ भी शंका नहीं रहनी चाहिये। परनु स्वयं भगवान् की यतलाई हुई इस व्याच्या पर स्थान न दे कर, नीता का मियतार्य भी मनमाना निकला है, उत्तरृष्ठ इस अमको दूर करने के लिये ' योग ' शब्द का कुछ और भी स्पर्धिकरण होना चाहिये। यह शब्द पहले पहल नीता के दूसरे अध्याय में आया है और वहीं इसका स्वय अर्थ ना यतला दिया गया है। पहले लांव्यशाख के अनुतार भगवान् ने अर्थुन को यह समक्षा दिया कि युद्ध क्यों करना चाहिये; इसके वाद उन्हों ने कहा कि ' अय हम

तुभे योग के अनुसार उपपत्ति बतलाते हैं ' ( गी. २.३६ ) । श्रोर फिर इसका वर्णन किया है कि जो लोग हमेशा यज्ञ-यागादि काम्य कमों ही में निमन्न रहते हैं उनकी बिंद फलाशा से कैसी च्यप्र हो जाती है (गी. २.४१-४६)। इसके पश्चात् उन्होंने यह उपदेश दिया है कि बुद्धि को ऋज्यप्र स्थिर या शान्त रख कर " आसक्ति को छोड दे, परन्तु कर्मी को छोड़ देने के आग्रह में न पड़ " ग्रीर " योगस्य हो कर कर्मी का आचरण कर " (गी.२.४८)। यहीं पर 'योग ' शब्द का यह स्पष्ट अर्थ भी कह दिया है कि " सिद्धि, श्रीर असिद्धि दोनों में समबुद्धि रखने को योग कहते हैं "। इसके बाद यह कह कर, कि "फल की आशा से कर्म करने की अपेक्षा समग्रही का यह योग ही श्रेष्ट है" (गी.२.४९) और "बुद्धि की समता हो जाने पर, कर्म करने-वाले को, कर्मसंबंधी पाप-पुराय की वाधा नहीं होती; इसलिये तू इस ' योग ' को प्राप्त कर " तुरंत ही योग का यह लक्ष्मण फिर भी वतलाया है कि " योगः कर्मस कौशलम् " (गी. २.५०)। इससे सिद्ध होता है कि पाप-प्राय से अलिस रह कर कर्म करने की जो समत्वबुद्धिरूप विशेष युक्ति पहले बतलाई गई है वही 'कौशल ' है और इसी कुशलता अर्थात् युक्ति से कर्म करने को गीता में 'योग ' कहा है। इसी अर्थ को ऋर्जुन ने आगे चल कर " योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन " (गी. ६. ३३) इस श्लोक में स्पष्ट कर दिया है । इसके संबंध में कि, ज्ञानी मनुष्य को इस संसार में कैसे चलना चाहिये, श्रीशंकराचार्य के पूर्व ही प्रचलित हुए वैदिक धर्म के अनुसार, दो मार्ग हैं । एक मार्ग यह है कि ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर सब कर्मी का संन्यास अर्थात त्याग कर दे; और दूसरा यह कि ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर भी, कर्मी को न छोड़े-उनको जन्म भर ऐसी युक्ति के साथ करता रहे कि उनके पाप-पुराय की बाधा न होने पावे । इन्हीं दो मार्गी को गीता में संन्यास और कर्मयोग कहा है (गी. ५.२) । संन्यास कहते हैं त्याग को और योग कहते हैं मेल को; अर्थात् कर्म के त्याग और कर्म के मेल ही के उक्त दो भिन्न भिन्न मार्ग हैं । इन्हों दो भिन्न मार्गों को लक्त्य करके आगे (गी. ५.४) " सांख्ययोगी " (सांख्य और योग ) ये संद्विस नाम भी दिये गये हैं । बुद्धि को स्थिर करने के लिये पातंजलयोग-शास्त्र के आसनों का वर्णन छठवें अध्याय में है सही; परन्तु वह किसके लिये हैं ? तपस्वी के लिये नहीं; किन्तु वह कर्मशोगी अर्थात् युक्ति पूर्वक कर्म करनेवाले मनुष्य को, 'समता ' की युक्ति सिद्ध कर लेने के लिये, बतलाया गया है । नहीं तो फिर " तपस्विभ्योऽ-धिको योगी " इस वाक्य का छछ अर्थ ही नहीं हो सकता । इसी तरह इस अध्याय के अंत (६. ४६) में अर्थुन को जो उपदेश दिया गया है कि " तस्माद्योगी भवार्जन " उसका व्यर्थ ऐसा नहीं हो सकता कि है अर्जुन ! तू पातंजल योग का अभ्यास करनेवाला बन जा । इसलिये उक्त उपदेश का अर्थ " योगस्यः कुरु कर्माणि " ( २. ४८ ), " तस्माधोगाय युज्यस्त्र योगः कर्मस् कोंश-जम " (गी. २.५०), " योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत " ( ४.४२ ) इत्यादि वचनों के गौ. र. ८

अर्घ के समान ही होना चाहिये: अर्थात् उसका यही अर्थ लेना उचित है कि " हे अर्जुन! तृ युक्ति से कर्म करनेवाला योगी अर्घात् कर्मयोगी हो।" क्योंकि यह कहना ही सम्भव नहीं कि " तू पातञ्जल योग का आश्रय ले कर युद्ध के लिये तैयार रह । " इसके पहले ही साफ साफ कहा गया है कि " कर्मयोगेगा योगि-नाम् " ( गी. ३.३ ) अर्थात् योगी पुरुष कर्म करनेवाले होते हैं । महाभारत के ( ममा. ज़ां. ३४८.५६ ) नारायणीय अथवा भागवतधर्म के विवेचन में भी कहा गया है कि इस धर्म के लोग अपने कर्मों का त्याग किये थिना ही युक्तिपूर्वक कर्म करके (सप्रयक्तिन कर्मणा) परमेश्वर की प्राप्ति कर लेते हैं । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि 'योगी ' और ' कमेयोगी,' दोनों शब्द गीता में समानार्यक हैं और इनका अर्य " युक्ति से कर्म करनेवाला " होता है । तथा बढे भारी ' कर्मयोग ' शब्द का प्रयोग करने के बदले, गीता और महाभारत में, छोटे से 'योग ' शब्द का ही अधिक उपयोग किया गया है। " मैंने तुम्ने जो यह योग वसलाया है इसी को पूर्वकाल में विवस्तान् से कहा या (गी. थ. १); स्त्रीर विवस्तान् ने मनु को वतलाया था; परन्तु उस योग के नष्ट हो जाने पर फिर वही योग खाज तुसासे कहना े पड़ा " — इस अवतरमा में भगवान ने जो 'योग ' शब्द का तीन चार उच्चारमा किया है इसमें पातंत्रल योग का विविद्यात होना गई। पाया जाता; किन्तु "कर्म करने की किसी प्रकार की विशेष युक्ति, साधन या मार्ग " अर्थ हो लिया जा सकता है। इसी तरह जब संजय कृप्णा-यर्जुन-संवाद को गीता में ' योग ' कहता है ( गी. १८. ७१ ) तत्र भी यद्वी अर्थ पाया जाता है । श्रीशंकराचार्य स्वयं संन्यास-मार्गवाले घे: तो मी उन्होंने अपने गीता-भाष्य के जारंस में ही वैदिक धर्म के दो भेद-प्रवृत्ति और निवृत्ति--वतत्ताये हैं और 'योग' शब्द का ऋषं श्रीभगवान की की हुई च्याल्या के अनुसार कभी "सम्यन्दर्शनोपायकर्मानुष्ठानम्" (गी. ४ ४२) और कभी " योगः युक्तिः " (गी. १०.७) किया है । इसी तरह महाभारत में भी 'योग' और 'ज्ञान दोनों गुट्यों के अर्थ के निपय में स्पष्ट लिखा है कि " प्रवृत्तिलक्षणो योगः ज्ञानं संन्यासलल्हाम् " ( मभा. अथ. ४३. २५ ) अर्थात् योग का अर्थ प्रवृत्तिमार्ग और ज्ञान का अर्थ संन्यास या निवृत्तिमार्ग है। शान्तिपर्व के अन्त में नारायखीयोपाल्यान में 'सांख्य' और 'योग'शब्द तो इसी अर्थ में अनेक बार आये हैं और इसका भी वर्णन किया गया है कि ये दोनों मार्ग सृष्टि के ज्ञारंभ में क्यों और कैसे निर्माण किये गये (सभा, शां २४० और ३४८) । पहले प्रकरण में महाभारत से जो वचन उद्देत किये गये हैं उनसे यह स्पष्टतया मानूम हो गया है कि यही नारायणीय अथना भागवताधमें भगवदीता का प्रति-पाद्य तथा प्रधान विषय है । इसिलये कहना पड़ता है कि 'सांख्य 'श्रीर ' योग ' शब्दों का जो प्राचीन ऋोर पारिभाषिक ऋर्य (सांख्य = निवृत्ति; योग = प्रवृत्ति ) नारायसीय धर्म में दिया गया है वही अर्थ गीता में भी विविद्यत है। यदि इसमें किसी को शंका हो तो गीता में दी हुई इस न्याल्या से —

"समत्वं योग उच्यते " या "योगः कर्मशु कोशलम् "—तया उपर्शुक्त "कर्म-थोगेगा योगिनाम् " इत्यादि गीता के यचनों ते उस शंका का समाधान हो सकता है। इसलिय, अन्न यह निर्विनाद सिद्ध है, कि गीता में 'योग ' शब्द प्रश्वत्तिमार्ग अर्थात् 'कर्मयोग ' के अर्थ ही में प्रशुक्त हुआ है। वेदिक धर्म-प्रयों की कौन कहे; यह 'योग ' शब्द, पाली योर संस्कृत भाषाओं के बौद्धधर्म-प्रयों में भी, इसी अर्थ में प्रशुक्त है। उदाहरगार्थ, संनत् ३३४ के लगभग लिखे गये मिलिदमश्च नामक पाली-शन्य गें 'पुत्त्रयोगो '( पूर्वयोग) शब्द आया है और वहीं उसका अर्थ 'पुत्वकम्म '( पूर्वकर्म ) वित्या गया है (मि. प्र. १.४.)। इसी सरह अश्रवीप किन्नत्त—जो शालिवाहन शक के द्यारम में हो गया है— 'युद्धचिरित' नामक संस्कृत काव्य के पहले सर्ग के पचासचे क्रोक में यह वर्गान है:

आचार्यकं योगविधी दिजानामप्राप्तमन्यैर्जनको जगाम ।

'अर्थात् " व्राप्तगों को योग-विधि की शिक्ता देने में राजा जनक आचार्य ( उपदेश ) हो गये, इनके पहले यह आचार्यत्व किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ था"। यहाँ पर ' योग-विधि ' का अर्थ निष्काम कर्मयोग की विधि ही समम्भना चाहिये; क्योंकि गीता यादि अनेक अन्य मुक्त कंठ से कह रहे हैं कि जनकर्जी के वर्ताव का यही रहस्य है और अध्योप ने अपने वुद्ध-चरित ( १. १६ और २० ) में यह दिखलाने ही के लिये कि " गृहस्वाश्रम में रह कर भी मोत्त की प्राप्ति के की जा सकती है " जनक का उदाहर्गा दिया है। जनक के दिखलाये हुए मार्ग का नाम ' थोग ' है और यह वात बौद्धधर्म-अन्यों से भी लिद्ध होती है, इसलिये गीता के ' थोग ' शब्द का भी यही अर्थ लगाना चाहिये; क्योंकि गीता के क्यानुसार ( गी. ३. २० ) जनक का ही-मार्ग असमें प्रतिपादित किया गया है। सांख्य और योगनार्ग के विषय में श्राधिक विचार आगे किया जायगा। प्रस्तुत प्रश्न यही है कि गीता में ' योग ' शब्द का उपयोग किस अर्थ में किया गया है।

जब एक वार यह सिद्ध हो गया कि गीता में 'योग 'का प्रधान अर्थ कर्म-योग और 'योगी 'का प्रधान अर्थ कर्मयोगी है, तो फिर यह कहने की आवश्य-कता नहीं कि भगपदीता का प्रतिपाद्य विषय पया है। स्वयं भगवान् अपने उपदेश को 'योग 'कहते हैं (गी. ४. १-३); विक छठवें (६. ३३) अध्याय में अर्जुन ने और गीता के अंतिम उपसंहार (१८. ७५) में संजय ने भी गीता के उपदेश को 'योग 'ही कहा है। इसी तरह गीता के प्रत्येक अध्याय के अन्त में, जो अध्याय-समाप्ति-दर्शक संकल्प हैं उनमें भी साफ साफ कह दिया है कि गिता का मुख्य प्रतिपाद्य विषय 'योगशाख 'है। परन्तु जान पड़ता है कि उक्त संकल्प के शब्दों के अर्थ पर किसी भी टीकाकार ने ध्यान नहीं दिया। आरंभ के दो पहाँ 'अीमद्रगवद्गीतासु उपनिपत्सु "के बाद इस संकल्प में दो शब्द " प्रहाविधायां योगशास्त्र " और भी जोड़े गये हैं। पहले दो शब्दों का अर्थ है—"मगवान् से गाये गये उपानिपद् में "; और पिछत्ते दो शब्दों का अर्थ " प्रहाविधा का योगशास्त्र

भागीत कर्मयोग शास्त्र " है, जो कि इस गीता का विषय है। ब्रह्मविद्या और ब्रह्म-ज्ञान एक ही वात है; और इसके प्राप्त हो जाने पर ज्ञानी पुरुप के लिये दो निप्राण या मार्ग खुले हुए हैं (गी. ३. ३)। एक सांख्य अथवा संन्यास मार्ग—अर्थात वह मार्ग जिसमें, ज्ञान होने पर, कर्म करना छोड़ कर विरक्त रहना पड़ता है: और दसरा योग अथवा कर्ममार्ग-अर्थात् वह मार्ग जिसमें, कर्मों का त्याग न करके, ऐसी युक्ति से नित्य कर्म करते रहना चाहिये कि जिससे मोच-प्राप्ति में क्रछ भी वाधा न हो। पहले मार्ग का इसरा नाम ' ज्ञाननिष्टा ' भी है जिसका विवेचन उपनिपत्रों में अनेक अपियों ने और अन्य अंथकारों ने भी किया है। परन्त बहा-विद्या के अन्तर्गत कर्मयोग का या योगशाख का तात्विक विवेचन भगवदीता के सिवा अन्य अन्यों में नहीं है। इस यात का बहुत पहले किया जा चुका है कि ग्राच्याय-समाप्ति-दर्शक संकृत्य गीता की सब प्रतियों में पाया जाता है और इससे. प्रगट होता है कि गीता की सब टीकाओं के रचे जाने के पहले ही उसकी रचना चर्ड चोगी । इस संकरप के रचयिता ने इस संकरप में ' ब्रह्मविद्यायां योग-शास्त्रे ' इन दो पदों को व्यर्थ ही नहीं जोड़ दिया है: किन्तु उसने गीताशास्त्र के प्रतिपाद्य विषय की अपूर्वता दिखाने ही के लिये उक्त पढ़ों को उस संकरप में आधार और हेतु सहित स्थान दिया है। अतः इस वात का भी सहज निर्णय हो सकता है कि, गीता पर अनेक सांप्रदायिक टीकाओं के होने के पहले, गीता का तात्पर्य कैसे और क्या समभा जाता था। यह इमारे सीमान्य की वात है, कि इस कर्मयोग का प्रतिपादन स्वयं भगवान् श्रीकृप्णा ही ने किया है, जो इस योगमार्ग के प्रवर्तक और सब योगों के साजात ईश्वर (योगेश्वर=योग-ईश्वर ) हैं; और लोकदित के लिये उन्होंने अर्जुन को उसका रहस्य वतलाया है। गीता के 'योग 'और 'योग-शास्त्र ' शब्दों से हमारे 'कर्मयोग 'और कर्मयोगशास्त्र ' शब्द कुछ बडे हैं सही; परन्तु अव हमने कर्मयोगशास्त्र सरीला यडा नाम ही इस प्रन्य श्रीर प्रकरण को देना इसलिये पसंद किया है कि जिसमें गीता के प्रतिपाद विषय के सम्बन्ध में कुछ भी संदेह न रह जावे।

एक ही कमें को करने के जो अनेक योग, साधन या मार्ग हैं उनमें से सर्वोत्तम और शुद्ध मार्ग कान हैं; उसके अनुसार नित्य आचरणा किया जा सकता है या नहीं; नहीं किया जा सकता, तो कान कान अपवाद उत्पन्न होते हैं जोर वे क्यों उत्पन्न होते हैं; जिस मार्ग को हमने उत्तम मान लिया है वह उत्तम क्या है; जिस मार्ग को हम द्वरा समस्तते हैं वह द्वरा क्यों है; यह अच्छापन या दुरापन किसके द्वारा या किस आधार पर ठहराया जा सकता है; अथवा इस अच्छेपन या दुरेपन का रहस्य क्या है;—हत्यादि वातें जिस शास्त्र के आधार से निश्चित की जाती हैं उसको "कर्मगोगदाल " या गीता के संनिप्त रूपातु-सार " योगदाल " कहते हैं। ' अच्छा ' और ' द्वरा ' दोनों साधारणा शब्द हैं; इन्हीं के समान अर्थ में कभी कभी श्रम-अग्रुम, हितकर-अदितकर, श्रेयंकर-अश्वेयका-

पाप-प्राय, धर्म-अधर्म इत्यादि शब्दों का उपयोग हुआ करता है। कार्य-अकार्य, कर्त्तन्य-प्रकर्त्तन्य, न्याय्य-प्रन्याय्य इत्यादि शब्दों का भी अर्थ वैसा ही होता है। तथापि इन शब्दों का उपयोग करनेवालों का सृष्टि-रचना विषयक मत भिन्न भिन्न होने के कारण " कर्मयोग "-शास के निरूपण के पंय भी भिन्न भिन्न हो गये हैं। किसी भी शास को लीजिये. उसके विषयों की चर्चा साधारगात: तीन प्रकार से की जाती है। (१) इस जड सृष्टि के पदार्थ ठीक वैसे ही हैं जैसे कि वे हमारी इन्द्रियों को गीचर होते हैं; इसके परे उनमें छोर कुछ नहीं है; इस ८प्टि से उनके विषय में विचार करने की एक पद्धति हैं जिसे आधिगोतिक विवेचन कहते हैं। उदाहरगार्थ, सूर्य को देवता न मान कर केवल पालभौतिक जड पदार्थी का एक गोला मोंनं; फ्रोर उपगुता, प्रकाश, वजन, दरी स्रोर स्नाकर्पण इत्यादि उसके केवल गुण-धर्मी ही की परीचा करें; तो उसे सूर्य का आधिमीतिक विवेचन कहेंगे। दसरा उदाहरण पेड का लीजिये। उसका विचार न करके. कि पेड़ के पत्ते निकलना. फुलना, फलना प्रादि कियाँएँ विस अंतर्गत शक्ति के द्वारा होती हैं. जय केवल बाहरी दृष्टि से विचार किया जाता है कि ज़मीन में बीज बोने से श्रेकुर फ़ुटते हैं, फिर वे चढते हैं और उसी के पत्ते, शाखा, फ़ुल इत्यादि टश्य विकार प्रगट होते हैं, तब उसे पेड़ का आधिमातिक विवेचन कहते हैं। रसायनशास्त्र, पदार्थविकानशास्त्र, विद्यवशास्त्र इत्यादि आधुनिक आस्त्रों का विवेचन इसी ढंग का होता है। और तो क्या, श्राधिभौतिक पंडित यह भी माना करते हैं कि उक्त शीत से किसी वस्तु के दृश्य गुर्गों का विचार कर लेने पर उनका काम पूरा हो जाता है-सृष्टि के पदायों का इससे अधिक विचार करना निष्फल है। (२) जब उक्त एष्टि को छोड कर इस बात का विचार किया जाता है कि, जड़ सृष्टि के पदार्थों के मूल में क्या है, क्या इन पदार्थों का व्यवहार केवल उनके गुण-धर्मी ही से होता है या उनके लिये किसी तत्त्व का ग्राधार भी है; तब केवल आधिमोतिक विवेचन से ही प्रपना काम नहीं चलता, हमको कुछ आगे पेर वहाना पड़ता है। उदाहरणार्थ, जब इस यह मानते हैं कि, यह पाञ्च-भौतिक सूर्य नामक एक देव का साधिष्ठान है और इसी के द्वारा इस अचेतन गोलें ( सूर्य ) के सब व्यापार या प्यवहार होते रहते हैं; तब उसको उस विषय का आधिरीक विवेचन कहते हैं। इस मत के अनुसार यह माना जाता है कि पेड़ में, पानी में, इवा में, अर्यात सब पदार्थों में, अनेक देव हैं जो उन जड़ तथा अचेतन पदार्थों से भिन्न तो हैं, किन्तु उनके व्यवहारों को वही चलाते हैं। (३) परन्तु जब यह माना जाता है कि जड सृष्टि के हजारों जड पदार्थी में हुज़ारों स्वतंत्र देवता नहीं हैं; किन्तु वाहरी सृष्टि के सब स्ववहारों को चलानेवाली, मनुष्य के शरीर में फ्रात्मत्वरूप से रहनेवाली, ख्रीर मनुष्य को सारी सृष्टि का ज्ञान प्राप्त करा देनेवाली एक ही चित् शक्ति है जो कि इंदियातीत है और जिसके द्वारा ही इस जगत का सारा व्यवहार चल रहा है; तब उस भ्रमीत कर्मचीत शास्त्र " है, तो कि इस गीता का विषय है। ब्रह्मविद्यार्थीर ब्रह्म-ज्ञान एक ही बात है; और इसके प्राप्त हो जाने पर ज्ञानी पुरुष के लिये दो निष्टाएँ या मार्ग कुले कुए हैं (शी. ३. ३)। एक सांत्य प्रथवा संन्यास मार्ग—प्रयोग वह मार्ग जिसमें, ज्ञान कोने पर, कर्म करना छोड़ कर विरक्त रहना पडता है: क्रीर दूसरा योग अथवा कर्मनार्ग-अथान वह मार्ग जिसमें, क्रमों का त्याग न करके. देती युक्ति से नित्य कर्स करते रहना चाहिये कि जिससे मोज-प्राप्ति में इन्छ भी बाधा न हो। पहले सार्व का दसरा नाम 'झाननिष्टा ' भी है जिसका विवेचन रपतिपरों में अनेक ऋषियों ने और अन्य अंबकारों ने भी किया है। परना अहा-विद्या के प्रस्तर्गत कर्मयाँग का या योगजास का नात्विक विवेचन मगवदीता के सिवा अन्य अन्यों में नहीं है। इस बात का रहेल पहले किया जा सका है कि श्रष्याय-समाति-दर्शक संक्रम गीता की सब प्रतियों में पाया जाता है और इससे प्रगट होता है कि गीता की सब धैकाओं के रचे जाने के पहले ही उसकी रचना रहें होगी । इस संक्रम के रचयिता ने इस संक्रम में 'ब्रह्मविद्यायां याँग-शाखे ' इन दो पदों को ध्यर्थ ही नहीं जोड़ दिया है; किन्तु उसने गीताशास्त्र के प्रतिपाच विषय की अपूर्वता दिखाने ही के लिये दक्त पर्दों की उस संक्रस में आधार और देत सहित स्थान दिया है। श्रतः इस दात का भी सहज निर्हाय ही सकता है कि, गीता पर अनेक सांप्रदायिक टीकाओं के होने के पहले. गीता का तासर्थ कैंस और भ्या समना जाता था। यह हमारे सौमान्य की बात है, कि इस कर्मयोग का प्रतिपादन स्वयं नगवान् श्रीहृष्णा ही ने किया है, जो इस योगसार्ग के प्रवर्तक और सब योगों के साजात हुंबर (योगेबर=योग+ईबर) हैं: और लोकहित के लिये दन्होंने ऋर्तुन को दसका रहस्य बतलाया है । गीता के 'योग ' और 'योग-शास्त्र ' शब्दों से 'इसारे 'कर्मयोग 'और कर्मयोगग्रास्त्र ' शब्द कुछ बढे हैं सही। परन्तु अब इमने कर्नयोगशास्त्र सरीजा बढ़ा नाम ही इस अन्य और प्रकरण को देना इसलिय पसंद किया है कि जिसमें गीता के प्रतिग्राद्य विषय के सम्बन्ध में कुछ भी संदेह न रह जावे।

एक ही कर्म को करने के जो अनेक योग, साधन या सार्ग हूं डनमं से सर्वोत्तम और शुद्ध मार्ग कीन हैं। उसके अनुसार नित्य आचरण किया जा सकता है या नहीं। नहीं किया जा सकता, तो कीन कीन अपनाड़ उत्पन्न होते हैं और वे क्यों उत्पन्न होते हैं, जिस मार्ग को हमने उत्तम मान लिया है वह उत्तम क्या हैं। जिस मार्ग को हम ब्राग समस्तते हैं वह उत्त क्यों हैं। यह अच्छापन या उरापन कितके हारा जा किस आधार पर ठहराया जा सकता हैं। अथवा इस अच्छोपन या उरापन कितके हारा जा किस आधार पर ठहराया जा सकता हैं। अथवा इस अच्छोपन या उरापन का रहस्य क्या हैं—इत्याहि वातें जिस शास्त्र के आधार से विश्वित की जाती हैं उसको "कर्योग्यान" या गीना के संजित रूपाइन्सर स्था भीरां वरा दें। अच्छा अर्थार दें। होनें साधारण शब्द हैं। इन्हों के समान अर्थ में कभी कभी शुन-अशुभ, हिनकर-अश्वितकर, प्रेयक्तर-अश्वेयकर-

पाप-प्रमुख, धर्म-प्रधर्म इत्यादि शृब्दी का उपयोग पुरा। करता है। कार्य-अकार्य, कर्त्तत्य-प्रकर्तत्य, न्यारय-प्रान्यास्य छुलादि शब्दी का भी शर्भ घैसा ही होता है। त्रवापि एन शब्दों का उपयोग करनेवालों का सृष्टि-रचना विपयक मत भिन्न भिन्न द्रीने के कारमा " कर्मयोग "-शाम के शिरूपमा के पंत्र भी भिन्न भिन्न द्री गये हैं। किसी भी शाम को लीजिये. उसके धिपयों की चर्चा खाधारमातः तीन प्रकार से की जाती है। (१) इस जह सृष्टि के पदार्थ ठीक वैसे ही हैं जैसे कि वे हमारी इन्हियाँ को गीचर होते हैं; इसके परे उनमं और क़ात्र नहीं है; इस ८प्टि से उनके पिषय में विचार करने की एक पहाति हैं जिसे आधिशीकि विवेचन कहते हैं। उदाहरसाार्थ, सर्य को देवता न मान कर केवल पानशीतिक जह पदार्थी का एक गोला मानं, धीर खपाता, प्रकाश, वजन, हरी धीर आकर्षण इत्यादि उसके केवल गुण-धर्मी ही की परीचा करें: तो उसे सर्ग का प्राधिभीतिक विवेचन कहेंगे। इसरा उदाहरण पेछ का सीजिये। उसका विचार न करके, कि पेछ के पत्ते निकलगा. फलना, फलना साहि फियाएँ किस धारांत शक्ति के हारा होती हैं, जय केवल बाहरी एष्टि से विचार किया जाता है कि ज़मीन में बीज बीने से यंकर फ़टते हैं, फिर वे वहते हैं और उसी के पत्ते, शाखा, फ़ल इत्यादि एश्य विकार प्रगट होते हैं, तब उसे पेड का शाधिभौतिक विवेचन कहते हैं। रसायनशासाः पदार्थविज्ञानशासाः विशुवशास्त इत्यादि प्राशुनिक श्रास्त्रां का विवेचन इसी ढंग का होता है। खार तो क्या, प्राधिभातिक पंटित यह भी माना करते हैं कि उक्त शिति से किसी वस्तु के एश्य गुगां। का विचार कर लेने पर उनका काम पूरा हो जाता है-सृष्टि के पदार्थी का इससे राधिक विचार करना निष्पाल है। (२) जब उक्त एष्टि की छोड़ कर इस वात का विचार किया जाता है कि, जड़ सृष्टि के पदार्थों के मूल में क्या है, क्या इन पदार्थों का व्यवद्वार केवल उनके गुगा-धर्मी ही से होता है या उनके लिये पित्री तस्व का प्राधार भी है; तब फेवल प्राधिभौतिक विवेचन से ही प्रापना काम नहीं चलता, हमकी कुछ धारे पेर बहाना पहला है। उदाहरगार्थ, जब हम यह मानते हैं कि, यह पान-भौतिक सूर्य नामक एक देव का प्राधिष्ठान है और इसी के हारा इस प्रचेतन गोलें (सूर्य ) के सब ध्यापार या प्यवसार होते रहते हैं; तय उसको उस विषय का जारियिक विवेचन कहते हैं। इस मत के प्रमुसार यह माना जाता है कि पेट में, पानी में, ह्वा में, प्रशांत सब पदार्थी में, प्रनेक देव हैं जो उन जड़ तथा प्रचेतन पदार्थों से भिन्न तो हैं, किन्तु उनके ध्यवहारों को वही चलाते हैं। (३) परन्तु जय यह माना जाता है कि जड़ सृष्टि के हुज़ारी जड़ पदार्थी में हजारी रवतंत्र देवता नहीं हैं; फिन्तु वाहरी सृष्टि के सब व्यवहारी की चलानेवाली, मनुष्य के शरीर में प्रात्मरवरूप से रचनेवाली, धोर मनुष्य को सारी सृष्टि का ज्ञान प्राप्त करा देनेवाली एक ही चिव शक्ति है जो कि हंदियातीत है श्रीर जिसके द्वारा ही इस जगत का सारा ध्यवहार चल रहा है. तब उस

विचार-पद्धति को आध्यात्मिक विवेचन कहते हैं। उदाहरगायं, फ्रध्यात्मवादियाँ का मत है कि सूर्य-चन्द्र ग्रादि का न्यवहार, यहाँ तक कि बूहों के पत्तां का हिलना भी, इसी व्यक्तित्व शक्ति की प्रेरगा से दुवा करता है; सूर्य-चन्द्र न्नादि में या ग्रम्य स्थानों में भिन्न भिन्न तथा स्वतंत्र देवता नहीं हैं। प्राचीन काल से किसी भी विषय का विवेचन करने के लिये ये तीन मार्ग प्रचलित हैं और इनका रुपयोग रुपनिपद्-श्रन्यों में भी किया गया है। उदाहरशार्य, ज्ञाने-न्त्रियाँ श्रेष्ठ हैं या प्राणा श्रेष्ठ है इस बात का विचार करते समय बृहदारम्यक आदि उपनिपदों में एक बार एक इन्हियों के अप्नि बादि दंवताओं को और दसरी बार दनके सदम रूपों ( ग्रध्याता ) को ले कर दनके बलाबल का विचार किया गया है ( जु. १.४.२१ और २२; छां. १.२ और ३; कोपी-२. ८)। और, गीता के सातवें अध्याय के अन्त में तया आदवें के आरंभ में इंग्रर के स्वरूप का जो विचार यतलाया गया है, वह भी हुनी दृष्टि से किया गया है। " स्राध्यात्मविद्या विद्यानाम् " ( गी. १०. ३२ ) इस वास्य के स्मनुसार इमारे शासकारों ने उक्त तीन मार्गों में से. शाध्यात्मिक विवरमा को टी त्र्यिक महत्त्व दिया है। परन्तु छाज कल उपर्युक्त तीन शब्दों ( ग्राधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक ) के अर्थ को थोडा सा पदल कर प्रसिद्ध ग्राधि-मौतिक फ्रेंड पंडित कॉट ° ने आधिभौतिक विवेचन को 'ही अधिक महत्व दिया है। उसका कहना है कि, सिंट के मलतत्व को खोजते रहने से कुछ लाम नहीं यह तत्व अगम्य है अर्थात इसको समम लेना कभी भी संभव नहीं: इसलिये इसकी कल्पित नीव पर किसी शास्त्र की इसारत को खडा कर देना न तो संसव है और न रचित । असम्य और जंगली मनुत्यों ने पहले पहल जब पेड़, वादल और ज्वालासखी पर्वत आदि को देखा, तब उन लोगों ने अपने भोलेपन से इन सब पदार्थों को देवता ही मान लिया। यह कॉट के मतान-सार, ' आधिदैविक ' विचार ही जुका । परन्त सनुष्यों ने उक्त करपनाओं की शीव ही त्याग दिया; वे सममने लगे कि इन सब पदायाँ में कुछ न कुछ ज्ञात्मतत्व

ह प्रान्म देश में भ्रानाष्ट कोंट (Anguste Comte) नामक एक बढ़ा पंरित गत शताब्दी में हो चुका है। इसने समाजशास पर एक बहुत बढ़ा प्रत्य दिस बर बतलाया है कि समाजरावन का शासीय रौति से किस प्रकार विवेचन करना चारिये। अनेक शासों की आलोचना करके इसने यह निश्चय किया है कि, किसी मी शास को लो, उसका विवेचन पहले पहल theological पद्धित से किया जाता है। जिस metaphysical पद्धित से होता है; और अन्त में उसके Positive सक्य निश्चत है। ज्वी तीन पर्याची नाम दिये हैं। ये पद्धिती से इसने इस अन्य में आधिरेदिक, आस्पारिमक और आधिमीतिक, ये तीन प्राचीन नाम दिये हैं। ये पद्धितीयों कुछ कोंट की निकाली हुई नहीं हैं; ये सब पुरानी ही हैं। वधापि उसने उनके प्रतिहासिक कम नई रीति में बॉधा है और उनमें आधिमीतिक (Positive) पद्धित को ही श्रेष्ठ बतलाया है; वस इतना ही कोंट का नया रोष है। कींट के जैनेक प्रत्यों का अंग्रेजी में माधान्तर हो गया है।

श्रवश्य भरा हुत्र्या है । कांट के मतानुसार मानवी ज्ञान की उन्नति की यह दूसरी सीढी है। इसे वह 'ग्राध्यात्मिक' कहता है। परन्तु जब इस रीति से सृष्टि का विचार करने पर भी प्रत्यत्त उपयोगी शाखीय ज्ञान की कुछ वृद्धि नहीं हो सकी, तय श्रंत में मनुष्य सृष्टि के पदार्थों के एश्य गुगा-धर्मी ही का और भी अधिक विचार करने लगा, जिससे यह रेल और तार सरीचे उपयोगी फ्राविफारों को ईंड कर वाछ सृष्टि पर न्नपना ज्ञाधिक प्रभाव जमाने लग गया है। इस मार्ग को कोंट ने ' प्राधिमोतिक ' नाम दिया है । उसने निश्चित किया है कि किसी भी शास या विषय का विवे-चन करने के लिये, जन्य मार्गों की अपेद्धा, यही आधिभौतिक मार्ग अधिक श्रेष्ट और लामकारी है । कांट के मतानुसार, समाजशास्त्र या कर्मयोगशास्त्र का साध्विक विचार करने के लिये, इसी आधिभौतिक मार्ग का अवलम्य करना चाहिये। इस मार्ग का अवलम्ब करके इस पंटित ने इतिहास की श्रालोचना की श्रीर सब व्यवहारशाखों का यही मिथतार्थ निकाला है कि, इस संसार में प्रत्येक मनुष्य का परम धर्म यही है कि यह समस्त मानव-जाति पर प्रेम रख कर सय लोगों के कल्याए के लिये सदेव प्रयत्न करता रहे । मिल और स्पेन्सर ख्रादि ख्रंग्रेज़ पंडित इसी मत के प्रस्कर्ता कहे जा सकते हैं । इसके उलटा कान्ट, हेगेल, शोपेनहर आदि जर्मन तरवज्ञानी पुरुषां ने. नीतिशास्त्र के विवेचन के लिये, इस आधिभीतिक पद्धति को प्रपूर्ण माना है; हमारे चेदान्तियों की नाई ख्राध्यात्मरिष्ट से ही नीति के समर्थन करने के मार्ग को, ज्ञाज कल उन्होंने जुरोप में फिर भी खापित किया है । इसके विषय में और अधिक छारो लिखा जायगा ।

एक ही अर्थ विवक्षित होने पर भी " श्रन्छा और ग्रुरा" के पर्यायवाची भिन्न भिन्न शब्दों का, जैसे "कार्य-अकार्य" और "धर्म्य-अधर्म्य" का, उपयोग क्यों होने लगा ? इसका कारण यही है कि विषय-प्रतिपादन का मार्ग या ८प्टि प्रत्येक की भिन्न भिन्न होती है। अर्शुन के सामने यह प्रश्न था, कि जिस युद्ध में भीप्म-दोगा स्रादि का यय करना पढ़ेगा उसमें शामिल होना उचित है या नहीं (गी. २.७) । यदि इसी प्रश्न के उत्तर देने का मौका किसी आधिभौतिक पंडित पर प्राता, तो वह पहले इस बात का विचार करता कि भारतीय युद्ध से स्वयं प्रर्शुन को दृश्य हानि-लाभ कितना होगा और कुल समाज पर उसका पया परिशाम होगा । यह विचार करके तब उसने निश्चय किया होता कि युद्ध करना " न्याय्य " है या "अन्याय्य"। इसका कारण यह है कि किसी कर्म के अच्छेपन या बुरेपन का निर्माय करते समय ये ज्याधिसोतिक परिष्टत यही सोचा करते हैं कि इस संसार सें उस कर्म का ग्राधिभौतिक परिग्राम श्रर्थात् प्रत्यत्त वास परिग्राम पया हुन्ना या होगा-ये लोग इस आधिभौतिक कसोटी के सिया और किसी साधन या कसीटी को नहीं मानते । परन्तु ऐसे उत्तर से अर्धुन या समाधान होना संभव नहीं या । उसकी ६ष्टि इससे भी ग्राधिक व्यापक थी । उसे केवल अपने सांसारिक हित का विचार नहीं करना था: किना उसे पारलोकिक एप्टि से यह भी विचार कर हेना था कि इस शुद्ध का परिणाम मेरे यातमा पर श्रेयहरूर होगा या नहीं । उसे 
गृंती वातों पर कुछ भी शंका नहीं यी कि शुद्ध में भीपम-द्रांण यादिकों का यथ होने 
पर तथा राज्य मिलने पर मुक्ते गृंदिक सुन्द मिलेगा का नहीं; खोर मेरा अधिकार 
होगों को दुर्शोधन से अधिक मुखदायक होगा या नहीं । उसे यही देनना या कि 
मैं जो कर रहा हूँ वह 'धम्यें ' है या 'अधम्यं ' अववा 'सुराय ' है या 'पाप ', 
और गीता का विवेचन भी इसी रिष्टे से किया गया है । केवल गीता में ही नहीं; 
किन्तु कह स्थानों पर महाभारत में भी कर्म-यक्म का जो विवेचन है वह पारहोकिक अर्थान अध्यातमाष्टि से ही किया गया है; और वहीं किसी भी कर्म का 
अच्छापन या सुरापन दिखलाने के लिये प्रायः सर्वत्र 'धर्म ' और ' अधर्म ' दो ही 
शब्दों का उपयोग किया गया है । परन्तु 'धर्म ' और ' अधर्म ' से दो ही 
शब्दों का उपयोग किया गया है । परन्तु 'धर्म ' और उपयोगी 'अधर्म ' ये 
दोनों शब्द, अपने व्यापक अर्थ के कारण, कभी कभी अम उत्पन्न कर दिया करने 
हैं; इसलिये यहीं पर इस चात की दुन्छ अधिक भीमांसा करना आवर्यक है कि 
कर्मयोगशास्त्र में हन शब्दों का उपयोग मुखतः किस यथे में किया जाता है ।

नित्य न्यवद्वार में ' धर्भ ' शब्द का उपयोग केवल " पारलांकिक सुख का मार्ग " इसी चर्य में किया जाता है । जब हम किसी से प्रश्न फरते हैं कि " तेरा काँन सा धर्म है ? " तव उससे हमारे पृद्धने का यही हेतु होता है कि तू अपने पारलैंकिक कट्याण के लिये किस मार्ग—चेदिक, चोद्ध, जैन, ईसाई, सुहम्मई।, या पारसी—से चलता है; और वह हमारे प्रश्न के प्रमुसार ही उत्तर देता है । इसी तरह स्वर्ग-प्राप्ति के लिये साधनमृत यज्ञ-याग ग्रादि वैदिक विपयों की ग्रीमांसा करते समय " अयातो धर्मनिज्ञासा " श्रादि धर्मसूत्रों में भी धर्म शब्द का यही श्रर्य लिया गया है । परन्तु 'धर्म' शब्द का इतना ही संकुचित श्रर्य नहीं है । इसके तिवा राजधर्म, प्रजाधर्म, देशधर्म, जातिधर्म, कुलधर्म, मित्रधर्म इत्यादि सांसारिक नीति-त्रंघनों को भी 'घर्म' कहते हैं । घर्म शब्द के इन दो अयों को यदि प्रयक्त करके दिखलाना हो तो पारलांकिक धर्म को 'मोद्यधर्म' अयवा सिर्फ 'मोद्या' और स्थावहारिक धर्म अथवा केवल नीति को केवल 'धर्म' कहा करते हैं । उदाहरसार्थ. चतर्विध प्ररुपार्थों की गयाना करते समय हम लोग " धर्म, अर्थ, काम, मोज " कड़ा करते हैं। इसके पहले शब्द धर्म में ही यदि मोज का समावेश हो जाता तो जन्त में मोच को पृथक् पुरुपार्य वतलाने की जावश्यकता न रहती; ज्रयांत यह कद्मना पडता है कि 'धर्म' पढ़ से इस स्थान पर संसार के सैकडों नीतिधर्म ही प्रास्त्र-कारों को भ्रामित्रेत हैं। उन्हों को हम लोग त्राज कल कर्त्तब्यकर्म, नीति, नीतिधर्म अथवा सदाचरण कहते हैं । परन्तु प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में ' नीति ' अथवा ' नीतिशास्त्र ' शब्दों का उपयोग विशेष करके राजनीति ही के लिये किया जाता है. इसलिये पुराने जमाने में कर्तव्यकर्म अथवा सदाचार के मामान्य विवेचन की ' नीतिप्रवचन ' न कह कर ' धर्मप्रवचन ' कहा करते थे । परन्त नीति ' चौर 'धर्म' दो शब्दों का यह पारिभाषिक भेद सभी संस्कृत-अन्यों में नहीं माना गया है।

इसलिये चुमने भी इस प्रन्य में 'नीति,''कर्तव्य' और 'धर्म शब्दों का उपयोग एक ही दार्घ में किया है; फ्रीर मोज़ का विचार जिस स्वान पर करना है वस प्रकरण के ' प्रध्यातम ' जीर ' भक्तिमार्ग ' से स्वतंत्र नाम रखे हैं । महाभारत में धर्म शब्द अनेक स्थानों पर आया है; और, जिस स्थान में कहा गया है कि " किसी को कोई काम करना धर्म-संगत है " इस इजान में धर्म शब्द से कर्त्तव्यशाख श्रयया सत्कार्लान समाज-स्प्रयस्याजारा ही का प्रार्थ पाया जाता है; तया जिस स्थान में पारलीकिक करवाए। के सामें बतलाने का प्रखंग छात्रा है उस स्थान पर, अर्थात् शान्तिपर्व के उत्तरार्थ में 'मोदाधमंं ' इस विशिष्ट शब्द की योजना की गई है । इसी तरह मन्वादि स्मृति-श्रंथों में शासण, चात्रिय, वैश्य श्रीर शुद्ध के विशिष्ट कर्ती अर्थात् चारी वर्ती के कार्ते, का वर्गन करते समय केवल धर्म शब्द का ही प्रानेक स्तानीं पर कई बार उपयोग किया गया है। ग्राँर, भगवद्गीता में भी जब भगवान् अर्जुन से यह कह यर लड़ने के लिये कहते हैं कि " स्वर्धामिति चाड्येस्य " (गी. २. ३६ ) सत्र, गाँत इसको नाप " स्वर्धमें निपनं श्रेयः परधर्मी भयावदः " (मी. ३. ३५) इत स्थान पर भी, 'धर्म 'शब्द " इस लोक के चातुर्वसूर्व के धर्म " के अर्च में ही अठुक्त हुआ है । पुराने जमाने के बावियों ने श्रम-विभागरूप चातुर्वसर्य संस्था इसलिये चलाई यी कि समाज के सय व्यवहार सरतता से होते जायें, किसी गुक्र विशिष्ट व्यक्ति या वर्ग पर ही सार बोक्त न पट्ने पार्व और समाज का सभी दिशाओं से संस्कृता और पोपात मली भाँति द्वाता रहे। यह बात भिन्न दें कि कुछ समय के बाद चारों बर्गों के लोग केयल जातिमात्रोपजीची हो गये; प्रायीन सर्च स्वकर्म को भूल कर वे केवल नामधारी बाह्मण्, स्त्रिय, वैश्य प्रयद्मा शृह हो गये। इसमें संदेह नहीं कि फ्रारंभ में यह व्यवस्या समाज-धारणार्यं ही की गई थी; जोर यदि चारों वर्गों में से कोई भी एक वर्णी प्रपना धर्म प्रयोन कत्तंत्य छोड़ दे, अयवा यदि कोई वर्ण समृल नष्ट हो जाय क्षीर उसकी स्थानपूर्ति टूसरे लोगों से न की जाय तो कुल समाज उतना ही पंगु हो कर धीरे धीरे नष्ट भी होने लग जाता है अयवा वह निरुष्ट अवस्या में तो अवश्य ची पहुँच जाता है। यदापि यह जात सच है कि यूरोप में ऐसे अनेक समाज हैं जिनका अभ्युदय चातुर्वरार्य-व्यवस्मा के विना सी तुआ हैं, तथापि समस्मा रहे कि उन देशों में चातुर्वश्वं-व्यवस्या चाहे न हो, पतनु चारों वार्गों के सप्र धर्म, ज्ञाति-रूप से नहीं तो मुता-विभागरत ही से जामृत अवश्य रहते हैं। सारांग्र, जय हुम धर्म शब्द का उपयोग व्यावदारिक ८ष्टि से करने हि तब हुम यही देखा करते हैं, कि सब समाज का धारगा र्खार पोपगा कैसे होता है। सतु ने कहा है—" अस्-खोदकें " अर्थात जिसका परिग्राम दु:सकारक द्वीता है उस धर्म को छोड़ देना चाहिये ( मनु. ४. १७६ ) और शान्तिपर्व के सत्यानृताध्याय ( शां. १०६. १२ ) में धर्म-ग्रधर्म का विवेचन करते हुए भीषा और उसके पूर्व कर्णपर्व में श्रीकृष्ण कहते हैं:--

धारणाद्धर्मेमित्याहु: धर्मो घारयते प्रजाः । यत्स्याद्धारणसंयुक्तं स धर्म इति निश्चयः ॥

"धर्म शब्द १ (=धारण करना) धातु से यना है। धर्म से ही सय प्रजा विधी हुई है। यह निश्चय किया गया है कि जिससे (सब प्रजा का) धारण होता है वही धर्म है "(मभा कर्णा हैट. ५६)। यदि यह धर्म हुट जाय तो समस लेना चाहिये कि समाज के सारे बंधन भी टूट गये; चारे यदि समाज के बंधन टूटे, तो आकर्षणशाकि के विना आकारा में स्वर्णीद अहमालामों की जो दशा हो जाती है, अथवा समुद्र में मह्याह के विना नाव की जो दशा होती हैं, ठीक वही दशा समाज की भी हो जाती है। इसिलये उक्त शोचनीय अवस्था में पड़ कर समाज को नाश से बचाने के लिये ब्यासजी ने कई ह्यानों पर कहा है कि, यदि अर्थ या द्रव्य पाने की इच्छा हो तो "धर्म के द्वारा " अर्थात् समाज की रचना को न विगाड़ते हुए प्राप्त करो, और यदि काम आदि वासनाओं को तृत करना हो तो वह भी "धर्म से ही "करो। महाभारत के अन्त में यही कहा है कि:—

कर्ष्वबाहुर्विरीम्येप: न च कश्चिन्छूगोति माम् । धर्मादर्थेश्च कामश्च स धर्म: किं न सेव्यते ॥

" छरे ! शुजा उठा कर में चिह्ना रहा हूँ; (परन्तु ) कोई भी नहीं सुनता ! धर्म से ही खर्थ और काम की प्राप्ति होती है (इसलिय ) इस प्रकार के धर्म का आचरण तुम क्यों नहीं करते हो ?" अब इससे पाठकों के ध्यान में यह वात अच्छी तरह जम जायगी कि महाभारत को जिस धर्म-दिए से पाँचवाँ वेद अथवा 'धर्मसाहिता ' मानते हैं, उस 'धर्मसाहिता ' शब्द के 'धर्म ' शब्द का सुरम्य अर्थ क्या है । यही कारण है कि पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमांसा दोनों पारलोंकिक अर्थ के प्रतिपादक अन्यों के साथ ही, धर्मग्रन्य के गाते से, " नारायणं नमस्कृत्य" इन प्रतिक शब्दों के द्वारा, महाभारत का भी समावेश ग्रह्मवन्त्र के निखपाठ में कर दिया गया है।

धर्म-अधर्म के वपर्युक्त निरूपण को सुन कर कोई यह प्रश्न करे कि यदि तुम्हें 'समाज-धारण, ' झौर दूसरे प्रकरण के सत्यानृतिविवक में कथित ' सर्वभृतिहित, ' ये दोनों तत्त्व मान्य हैं तो तुम्हारी दृष्टि में और खाधिमौतिक दृष्टि में भेद ही क्या है ? क्योंकि, ये दोनों तत्त्व याद्धतः प्रस्त्र दिखनेवाले झौर झाधिमौतिक ही हैं । इस प्रश्न का विस्तृत विचार अगले प्रकरणों में किया गया है । यहाँ इतना ही कहना बस है कि, यद्यपि इमको यह तत्व मान्य है कि समाज-धारणा ही धर्म का मुख्य वाद्ध उपयोग है, तथापि इमारे मत की विशेषता यह है कि वेदिक अथवा अन्य स्वय धर्मों का जो परम उदेश झात्म-कत्याण या मोन् है, उस पर भी हमारी दृष्टि यनी है । समाज-धारणा को लीजिये, चाहे सर्व-भृतिहित ही को; यदि ये बाह्योपयोगी तत्त्व हमारे आह्ममें अन्य यदि यह प्रतिपादन करते हैं

कि वैद्यकग्रास्त्र भी शर्राररत्ता के द्वारा मोत्त्रप्राप्ति का साधन होने के कारगा संप्र-हरायि है; तो यह कदापि संभव नहीं कि, जिस शास्त्र में इस महत्त्व के विषय का विचार किया गया है कि सांसारिक च्यवहार किस प्रकार करना चाहिये, उस कर्मयोगशास्त्र को हमारे शास्त्रकार त्राध्यात्मिक मोत्तज्ञान से त्रलग वतलावें। इसितये इस सममते हैं कि जो कर्म, इमारे मोच अयवा हमारी आच्या -त्मिक उदाति के अनुकृत हो, वही पुराय है, वही धर्म है और वही ग्रामकर्म है; और जो कर्म उसके प्रतिकृत हो वही पाप, अधम अथवा अग्रुम है। यही कारण के कि इस 'कर्त्तव्य-प्रकर्त्तव्य,' 'कार्य-प्रकार्य प्राव्टां के बढले 'धर्म ' और ' अधर्म ' शब्दों का ही ( यदापि वे दो अर्थ के, अतएव कुछ संदिग्ध हों तो भी ) श्रीधक उपयोग करते हैं । यद्यपि याद्य सृष्टि के व्यावहारिक कर्मी अथवा व्यापारी का विचार करना ही प्रधान विषय हो, तो भी उक्त कर्मी के वाद्य परिगाम के विचार के साथ ही साथ यह विचार भी हम लोग हमेशा किया करते हैं कि ये ज्यापार भ्रमारे स्नात्मा के कल्याण के अनुकृत हैं या प्रतिकृत । यदि स्नाधिभौतिक-वादी से कोई यह प्रश्न करे कि ' में अपना हित छोड़ कर लोगों का हित पर्यों करूं ?' तो वह इसके सिवा और क्या समाधानकारक उत्तर दे सकता है कि " यह तो सामान्यतः मनुष्य-स्वभाव ही है। " इसारे शास्त्रकारों की दृष्टि इसके परे पहुँची हुई है; श्रीर उस व्यापक आध्यात्मिक दृष्टि ही से महाभारत में कर्मयोगशास्त्र का विचार किया गया है: एवं श्रीमञ्जगवद्गीता में वेदान्त का निरूपण भी इतने ही के लिये किया गया है । प्राचीन युनानी पंढितों की भी यही राय है कि ' ग्रत्यन्त हित ' भ्रयना 'सदगुरा की पराकाछा' के समान मनुष्य का कुछ न कुछ परम उद्देश कल्पित करके फिर उसी दृष्टि से कर्म-अकर्म का विवेचन करना चाहिये: और ऑस्ट्राटल ने अपने नीतिशास्त्र के प्रन्य (१.७,८) में कहा है कि आत्मा के हित में ही इन सव वातों का समावेश हो जाता है । तथापि इस विषय में म्रात्मा के हित के लिये जितनी प्रधानता देनी चाहिये यी उतनी धारिस्टाटल ने दी नहीं है । हमारे शास्त्र-कारों में यह वात नहीं है । उन्होंने निश्चित किया है कि, आत्मा का कल्याएा श्रयवा श्राध्यात्मिक पूर्णावस्या ही प्रत्येक मनुष्य का पहला और परम वहेश है श्रन्य प्रकार के हितों की श्रपेक्षा इसी को प्रधान जानना चाहिये श्रीर इसी के श्रव-सार कर्म-ग्रकर्स का विचार करना चाहिये; अध्यात्मविद्या को छोड कर कर्म-श्रकर्म का विचार करना ठीक नहीं है । जान पड़ता है कि वर्तमान समय में पश्चिमी देशों के कुछ पंडितों ने भी कर्म-अकर्म के विवेचन की इसी पद्धति को स्वीकार किया है। बदाहरणार्य, जर्मन तत्त्वज्ञानी कान्ट ने पहले " ग्रुद्ध ( व्यवसायात्मिक ) बुद्धि की मीमांसा " नामक प्राध्यातिमक प्रन्य को लिख कर फिर उसकी पूर्ति के लिये " न्यावद्वारिक ( वासनात्मक ) बुद्धि की भीमांसा " नास का नीतिशास्त्र विषयक मन्य लिखा है: \* और इंग्लैंड में भी मीन ने अपने " नीतिशास्त्र के उपोद्धात "

<sup>\*</sup> नान्ट एक जर्मन तत्त्वधानी था । इसे भर्वाचीन तत्त्वद्यानशास्त का जनक समझते

का, सृष्टि के मृतभूत आत्मतत्व ते ही, आरम्भ किया है । परन्तु इन प्रन्यों के वदले केवल जाधिमीतिक पंडितों के ही नीतिप्रन्य जान कल हमारे यहाँ अप्रेज़ी शालाओं में पढ़ाये जाते हैं, जिलका परिग्राम यह देख पढ़ता है कि गीता में वतलाये गये कर्मचीगशाख के मूलतत्त्वों का, हम लोगों में अप्रेज़ी तीखे हुए यहुतेरे विद्वामा को भी, स्पष्ट योध नहीं होता।

उक्त विवेचन से ज्ञात हो जायगा कि स्थावहारिक नीतिवधनों के लिये अथवा समाज-धारता की व्यवस्था के लिये हम 'धर्म' शुद्ध का उपयोग नयों करते हैं । महाभारत, भगवदीला ब्राटि संस्कृत-ग्रन्थों में, तथा भाषा-ग्रन्थों में भी. ज्यावद्वारिक कर्त्तस्य ग्रायवा नियम के अर्थ में धर्म शब्द का हमेशा उपयोग किया जाता है । कुलधर्स और कुलाचार, दोनों शुट्ट समानार्यक समसे जाते हैं । भार-तीय युद्ध में एक समय, कर्ता के रच का पहिचा पृथ्वी ने निगल लिया या: इसकी डठा कर जपर लाने के लिये जब कर्या अपने रूप से नीचे उतरा: तब झर्जुन उसका बध करने के लिये बचत हुआ । यह देख कर कर्ण ने कहा " निःशुख शुत्रु को मारनें धर्मयुद्ध नहीं है। " इसे सन कर श्रीकृप्या ने कर्या को कई पिछली बातों का सरसा दिलाया, नैसे कि द्रौपदी का चल्रहराए कर लिया गया या, सब लोगों ने मिल कर अकेले असिमन्य का वध कर डाला या इत्यादिः और प्रत्येक प्रसंग में यह प्रश्न किया है कि हे कर्णे! उस समय तेरा धर्म कहाँ गया था? इन सब बातों का वर्णन सहाराष्ट्र कवि मोरोपन्त ने किया है । और महाभारत में भी, इस प्रसंग पर " क ते धर्मस्तदा गतः " प्रश्न में, ' धर्म ' शब्द ही का प्रयोग किया गया है तथा अंत में कहा गया है कि जो इस प्रकार अधर्म करे उसके साथ उसी तरह का वर्ताव करना ही उसको उचित दग्रह देना है । सारांग, न्या संस्कृत और न्या भाषा, सभी अन्यों में 'धर्म' शब्द का प्रयोग उन सब नीति-नियमों के बारे में किया गया है, जो समाज-धारता। के लिये, शिष्टजनों के द्वारा, अध्यातमन्द्रष्टि से बनाये गये हैं; इसिंजिये दसी शब्द का दुपसोग हमने भी इस श्रंघ में किया है । इस दृष्टि से विचार करने पर नीति के उन नियमों श्रयवा ' शिष्टाचार ' को धर्म की अनि-याद कह सकते हैं जो समाज-धारणा के लिये, शिष्टजनों के द्वारा, प्रचलित किये गये हों और जो सर्वमान्य हो जुके हों। और, इसी लिये, महाभारत (अतु. १०४, १५७) में एवं स्पृति अर्थों में "श्राचारप्रभवो धर्मः" अथवा "श्राचारः परमोधर्मः" (मृत्. १. १०६), अथवा धर्म का मूल बतलाते समय "वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वत्य चे प्रियमा-त्मनः" ( मनु. २.१२) इत्यादि वचन कहे रावे हैं । परन्तु कर्मयोगशास्त्र में इतने ही से काम नहीं चल सकता, इस बात का भी पूरा और मार्मिक विचार करना पड़ता है। कि उक्त आचार की प्रजृति ही क्यों हुई—इस जाचार की प्रवृत्ति ही का कारण क्या है।

हैं। इसके Critique of Pure Reason (शुद्ध द्वार्ढ की मीमोला) और Critique of Practical Reason (वास्तास्त्रक द्वार्ढ की मीमोला) ये दो यन्थ प्रसिद्ध हैं। जीन के प्रन्य का नाम Prolegomena ot Ethics है।

'धर्म' शब्द की दूसरी एक फीर व्याख्या प्राचीन अन्यों में दी गई हैं; उसका भी यहीं योड़ा विचार करना चाहिये । यह प्याप्या मीमांसकों की है '' चोदना लहागी-डयों धर्मः " (जेस्. १.९.२)। किसी प्रधिकारी पुरुष का यद्द कहना अथवा प्राज्ञा करना कि " तू असुक काम कर " शयवा " मत कर " ' चोदना ' यानी प्रेरागा है। जब तक इस प्रकार कोई प्रबंध नहीं कर दिया जाता तब तक कोई भी काम किसी को भी करने की स्पतंत्रता होती है। इसका आश्रय यही है कि पहले पहल. निर्वेध या प्रवंध के कारण, धर्म निर्माण हुआ। धर्म की यह ध्याल्या, कुछ श्रंश में, प्रसिद्ध अंग्रेज़ प्रन्यकार द्वांवस के मत सं. मिलती है। असभ्य तथा जंगली श्चयस्मा में प्रत्येक सनुष्य का प्राचरमा, समय समय पर उत्पन्न होनेवाली सनोज़त्तियाँ की प्रयानता के प्रानुसार ग्रुसा करता है। परन्तु धीरे धीरे कुछ समय के बाद यह मानूम होने लगता है कि इस फ़्कार का मनमाना वर्ताव श्रेयस्कर नहीं है; और यह विश्वास होने लगता है कि इंद्रियों के स्वाभाविक व्यापारों की कुछ मयौदा निश्चित करके उसके अनुसार चर्ताच करने ही में सच लोगों का कल्याग है; तब प्रत्येक मनुष्य ेृषी मर्यादाओं का पालन, कायदे के तौर पर, करने लगता है, जो शिष्टाचार से, प्रमय शिति से, सुरह हो जाया करती हैं। जय इस प्रकार की सर्यादाओं की संत्या बहुत वह जाती है तब इन्हों का एक शाम वन जाता है। पूर्व समय में विवाह-प्यवस्था का प्रचार नहीं या। पहले पहल उसे धेतकेतु ने चलाया। फ्रीर, पिछले प्रकरण में वतलाया गया है कि शुक्राचार्य ने मादिरापान को निपिद्ध उद्दराया। यह न देख कर, कि हुन सर्यादाओं को नियुक्त करने में खेतकेनु सरावा शुकाचार्य का क्या हेत था, केवल किसी एक बात पर ध्यान है कर कि इन मर्यादाओं के निश्चित करने का काम या फर्तिया इन लोगों को करना पढ़ा, धर्म शुन्द की " घोदना लचागोऽर्घो धर्मः " व्याल्या वनाई गई है। धर्म भी हुआ तो पहले उसका महत्त्व किसी व्यक्ति के ध्यान में शाता है और तभी उसकी प्रवृत्ति होती है। 'खायो-पिसो चैन करो ' ये वातं किसी को सिरालानी नहीं पडती: फ्योंकि ये इन्द्रियों के स्वाभा-विक धर्म ही हैं। मतुजी ने जो कहा है कि "न मांयमज्यों दोषों न मधे न च मैयुने " ( मतु. ५.५६ )—जर्यात् मांस भदागु करना परववा मरापान और मैयुन करना कोई सृष्टिकर्म-विरुद्ध दोप नहीं है-उसका तात्पर्य भी यही है। ये सब बातें मनुष्य ही के लिये नहीं; किन्तु प्राणिमान के निये स्वानाविक हैं—"प्रवृत्ति-रेषा भुतानाम् । " समाज-भारगाा के लिये धर्षात् सब लोगां के सुख के लिये इस स्वासाविक ग्राचरमा का उचित प्रतिवंध करना ही धर्म है। महासारत (शां-२६४.२६ ) में भी कहा है:--

आहारिनद्रामयभेशुनं च सामान्यमेतस्यश्चिमिर्नराणाम् । धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मेण होनाः पशुभिः समानाः ॥ अर्थात् " आहार, निद्रा, भय और मेशुन, मतुष्यों और पशुओं के लिये, एक ही समान स्वामाविक हैं। मतुत्यों और प्रमुखों में कुछ नेन है तो केवल घर्न का (अर्थात इन स्वामाविक वृत्तियों को मर्यादित करने का)। जिस मतुत्य में यह धर्म नहीं है वह प्रमु के समान ही है! " आहारादि स्वामाविक वृत्तियों को मर्यादित करने के विषय में मागवत का खोक पिछले प्रकरण में दिया गया है। इसी प्रकार मगवद्गीता में भी जब अर्शन से मगवान कहने हैं (गी. ३.३४)—

इंद्रियस्वॅद्रियस्यार्थं रागद्वेपी ध्यवारियती । तयोर्ने वद्यमागच्छेत् ती हास्य परिपंथिनी ॥

" प्रत्येक इंद्रिय में, अपने अपने उपभोग्य अयवा त्यान्य पदार्य के विषय में, जो प्रीति अयवा द्वेप होता है वह स्वभावित्यह है। इनके बढ़ा में हमें नहीं होना चाहिये; क्योंकि राग और हेप होनों हमारे शृतु हैं; " तब अगवान् भी धर्म का; बही लक्षण स्वीकार करते हैं जो स्वाभाविक मनोष्ट्रियों को नर्यादित करने के विषय में जगर दिया गया है। मतुन्य की इन्द्रियों क्से पद्धु के समान आचरण करने के लिये कहा करती हैं और उसकी बुद्धि उसके विस्तू दिशा में स्वींचा करती है। इस कराहाति में, जो लोग अपने शरीर में संचार करनेवाले पद्धान्व का यन करके इतका (सफल) होते हैं, उन्हें ही सखा यात्रिक कहना चाहिये और वही धन्य भी हैं!

धमें को " आचार-प्रभाव " कहिये, " धारणाद " धमं मानिये खपवा " चोदनाल ज्या " धमं समिनिये; धमं की, यानी ज्यावहारिक नीतियंधनों की, कोई भी व्याव्या लीतिये, परन्तु जय धमं-श्रथमं का संग्रय दलत होता है तय दसका निर्णाय करने के लिये दपर्युक्त तीनों लक्षणों का कुछ दपयोग नहीं होता । पहली व्याव्या से सिर्फ यह मानूम होता है कि धमं का मूल स्वरूप म्या है; क्सका वाह्य दपयोग दूसरी व्याव्या से सानूम होता है; और वीतरी व्याच्या से यही बोध होता है कि पहले पहल किसी ने धमं की मर्यादा निश्चित कर हो है। परन्तु अनेक आवारों में भेद पाया जाता हैं: एक ही कमं के अनेक परिणान होते हैं; और अनेक ऋषियों की आज्ञा अर्थाद "चोदना " मी भित्त मित्र हैं। इन कारणों से संग्रय के समय धमं-निर्णाय के लिये किसी दूसरे मार्ग को हुँदने की व्यावस्यकता होती है। यह मार्ग कोन सा है ? यही प्रश्न यज्ञ ने युधिष्टिर से किया था। इस पर युधिष्टिर ने दलर दिया है कि—

तकों प्रतिष्टः श्रुवयो विभिन्नाः नैको ऋषिर्यस्य वन्तः प्रमाणम् । धर्मस्य तन्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः स पंयाः ॥

" यदि तर्क को देखें सो वह चंचल है अर्यात जिसकी दुदि जैसी तीप्र होती हैं देखे ही अनेक प्रकार के अनेक अनुसान तर्क से निम्मब्र हो जाते हैं; श्रुति अर्यात् बेदाहा देखी जाय तो, वह भी निम्न मिछ है; और यदि स्ट्रितग्रास्न को देखें तो ऐसा एक भी ऋषि नहीं है जिसका वचन अन्य ऋषियों की अपेता अधिक प्रमागा-चूत सममा जाये। अच्छा, (इस न्यावहारिक) धर्म का मृतसाय देखा जाय

तो यह भी श्रंषकार में छिप गया है अर्थात् वह साधारण मनुष्यों की समक्त में नहीं श्रा सकता। इसलिये महा-जन जिस मार्ग से गये हीं वही (धर्म का) मार्ग है " (सभा वन ३१२, ११५)। ठीक है ! परन्तु महा-जन किस को कहना चाहिये ? उसका प्रर्च " वड़ा अथवा यहतता जनसमृष्ट् " नहीं ही सकता; क्योंकि, जिन साधारण लोगों के मन में धर्म-अधर्म की शंका भी कभी उत्पन्न नहीं होती, उनके यतलाये मार्ग से जाना मानी कडोपनिपद् में वर्षित " अन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः " वाली नीति ही को चरितार्यं करना है ! अय थादे महा-जन का अर्थ ' वडे वडे सदाचारी पुरुष ' लिया जाय—और वही अर्थ उक्त श्लोक में अभि-प्रेत हैं—तो, उन महा-जनों के छाचरण में भी एकता कहाँ है ? निप्पाप श्रीराम-चन्द्र ने, अप्तिद्वारा शुद्ध हो जाने पर भी, अपनी पत्नी का त्याग केवल लोकापवाद के ही लिये किया; खाँर लुगीव को अपने पत्त में मिलाने के लिये, उससे " तुल्गा-रिमित्र "—अर्थात् जो तेरा शरु वही मेरा शतु खीर जो तेरा मित्र वही सेरा मित्र, इस प्रकार संधि करके, वेचारे वालि का यध किया, यद्यपि उसने श्रीरासचन्द्र का कुछ अपराध नहीं किया या ! परश्रराम ने तो पिता की आज्ञा से प्रत्यन्त अपनी भाता का शिररछेद कर ढाला ! यदि पागुडवों का ग्राचरण देखा जाय तो पाँचों की एक ही स्त्री थी ! स्वर्ग के देवताओं को देखें, तो कोई प्रदृत्या का सतीत्व अप्ट करनेवाला है, और कोई ( ब्रह्मा ) स्वरूप से अपनी ही कन्या की ग्रभिलाप करने के कारण रुद्र के बार्ण से विद्ध हो कर आकाश में पड़ा हुआ है (ऐ. ब्रा. ३. ३३)! इन्हों वातों को सन में ला कर उत्तररामचरित्र नाटक में भवभूति ने लव के मुख से कह-लाया है कि " वृद्धास्ते न विचारगीयचरिताः "—इन वृद्धों के कृत्यों का यहुत विचार नहीं करना चाहिये । अंग्रेज़ी में श्रोतान का इतिहास लिखनेवाले एक प्रन्यकार ने लिखा है कि, शैतान के साथियों और देवदतों के भगाड़ों का हाल देखने से मालूम होता है कि कई वार देवताओं ने ही देखों को कपटजाल में फॉस लिया है। इसी प्रकार कीपीतकी भाह्यसोपिनपद (कीपी. ३. १ और छे. मा. ७. २८ देखों ) में इन्द्र प्रतर्दन से कहता है कि " मैंने बुद्र को (यरापि वह बाह्मगा था ) मार डाला । ग्रहन्मुख संन्यातियों के हुकड़े हकड़े करके भेड़ियों को ( खाने के लिये ) दिये और अपनी कई प्रतिज्ञाओं का भंग करके प्रल्हाद के नाते-दारों और गोतजों का तथा पीलोम और कालखंज नामक देखों का यध किया, ( इससे ) मेरा एक बाल भी वाँका नहीं हुआ— " तस्य में तत्र न लोम च मा मीयते ! " यदि कोई कहे कि " तुम्हें इन महात्माओं के पुरे कर्मी की स्रोर ध्यान देने का कुछ भी कारण नहीं हैं; जैसा कि तैत्तिरीयोपनिपद् ( १. ११. २ ) में वतलाया हैं, उनके जो कर्म अच्छे हीं उन्हों का अनुकरण करो, और सब छोड़ दो । उदाहर-गार्थ, परशुराम के समान पिता की जाज्ञा का पालन करो, परन्तु माता की इत्या मत करों " तो बच्ची पहला प्रश्न फिर भी उठता है कि बुरा कर्म और भला कर्म सम-भने के लिये साधन है क्या ? इसिलये अपनी करनी का उक्त प्रकार से वर्शीन कर

इन्द्र प्रतर्दन से फिर कहता है कि " जो पूर्ण श्रात्मज्ञानी है उसे मातृबध, पित्रबध, भूगाङ्खा अयवा स्तेय (चौरी) इत्यादि किसी भी कर्म का दोप नहीं लगता, इस वात को तू भली भाँति समम ले और फिर यह भी समम ले कि आतमा किसे कहते हैं—ऐसा करने से तेरे सारे संश्यों की निवृत्ति ही जायगी।" इसके बाद इन्द्र ने प्रतर्दन को क्रात्मविद्या का उपदेश दिया। सारांश यह है कि " महाजने। येन गतः स पन्याः " यह युक्ति यद्यपि सामान्य लोगों के लिये सरल है तो भी सत्र यातों में इसस निवाह नहीं हो सकता; धोर अन्त में महा-जनों के आचरण का सचा तत्व कितना भी गृह हो तो भी आत्मज्ञान में ब्रुस कर विचारवान पुरुपों को उसे हुँह निकालना ही पड़ता है। " न देवचरितं चरेत् "—देवताओं के केवल बाहरी चरित्र के सनुसार ग्राचरण नहीं करना चाहिये—इस उपदेश का रहस्य भी यही है। इसके सिया, कर्म-अक्स का निर्हाय करने के लिये कुछ लोगों ने एक और सरल युक्ति बतलाई है। उनका कहना है कि, कोई भी सद्गुण हो, उसकी अधि-कता न होने देने के लिये इमें इमेशा यत्न करते रहना चाहिये: क्योंकि, इस अधिकता से ही अन्त में सद्गुण दुर्गुण वन वेठता है । जैसे, दान देना सचमुच सद्गुण है; परनु " श्रीते दानाहालिवंदा: "-दान की श्रीधकता होने से ही राजा विल फाँसा गया । प्रसिद्ध यनानी परिादत श्रीरस्टाइल ने अपने नीतिशास्त्र के अन्य में कर्म-अकर्म के निर्णय की यही युक्ति वतलाई है और स्पष्टतया दिख-लाया है कि प्रत्येक सन्तुता की अधिकता होने पर, दुवंशा कैसे हो जाती है। कालिदास ने भी रघुवंश में वर्णन किया है कि केवल शुरता च्याघ्र सरीखे खापद का क़र काम है और केवल गीति भी ढरपोंकापन है इसलिये, ऋतिथि राजा तल-वार और राजनीति के योग्य मिश्रण सं, अपने राज्य का प्रयन्ध करता था (रहा. १७. ४७)। भर्तृहरि ने भी कुछ गुणा-दोपों का वर्णन कर कहा है कि ज्यादा बोलना वाचालता का लज्ञगा है और कम बोलना धुम्मापन है, यदि ज्यादा खर्च करे तो वडाऊ, और कम करे तो कंजूस, आगे यहे तो दु:साइसी और पीछे इटे तो ढीला, श्रतिशय श्राप्रद्व करे तो ज़िंदी और न करे तो अंचल, ज्यादा खुशासर करें तो नीच और ऐंठ दिखलावे तो घमडी हैं; परन्तु इस प्रकार की स्थल कर्याटी से श्रंत तक निर्वाह नहीं हो सकता; क्योंकि, ' अति ' किसे कहते हें और ' नियमित । किसे कहते हैं-इसका भी तो कुछ निर्णय होना चाहिये न; तया, यह निर्णय कीन किस प्रकार करे ? किसी एक को अथवा किसी एक मौके पर, जो वात ' क्रीन : होगी वही दूसरे को, अथवा दूसरे मोके पर, कम हो जायगी । हुनुमानूर्जा को, पदा होते ही, सूर्य को पकड़ने के लिये उड़ान मारना कोई कठिनकाम नहीं मालूम पड़ा (बा.रामा. ७.३५); परन्तु यही वात झाँरा के लिये कठिन क्या, ऋसंभव ही जान पडती हैं। इसिलये जब धर्मे-ग्रधमें के विषय में संदेह इत्पन्न हो तव प्रत्येक मनुष्य को ठीक वैसा ही निर्धाय करना पडता है जैसा रूपेन ने राजा शिवि से कहा है:—

अविरोधातु यो धर्मः स धर्मः सत्यविक्रम ।

### विरोधिषु महीपाल निश्चित्य गुरुलाघयम् । न बाधा विद्यते यत्र तं धर्मे समुपाचरेत् ॥

श्रर्यात् परस्पर-विरुद्ध धर्मो का तारतम्य प्रयवा लघुता श्रीर गुरुता देख कर भ्री, प्रत्येक मोंके पर, अपनी युद्धि के द्वारा, सचे धर्म अथवा कर्म का निर्णय करना चाहिये (सभा. वन. १३१.११,१२ और मनु. ६.२६६ देखो )। परन्तु यह भी नहीं कहा जा सकता कि इतने ही से धर्म-अधर्म के सार-असार का विचार करना ही शंका के समय, धर्म-निर्माय की एक सची कसीटी है। क्योंकि, व्यवहार में अनेक वार देखा जाता है कि, अनेक पंडित लोग अपनी चपनी चुिह के अनुसार सार-असार का विचार भी भित्र भित्र प्रकार से किया करते हैं और एक ही वात की नीतिमत्ता का निर्णाय भी भिन्न भिन्न रीति से किया करते हैं। यही अर्थ उपर्युक्त "तर्कोऽप्रतिष्टः" वचन में कहा गया है। इसलिये अय हमें यह जानना चाहिये कि धर्म-प्रधर्म-संशय के इन प्रश्नों का अचुक निर्ताय करने के लिये ग्रन्य कोई साधन या उपाय हैं या नहीं, यदि हैं तो कीन से हैं, और यदि जनेक उपाय हो तो उनमें श्रेष्ट कीन है। वसः इस वात का निर्माय कर देना ही शास का काम है। शास्त्र का यही लक्ष्मा भी है कि "अनेकसंशयोच्छेदि परोद्यार्यस्य दर्शकम् " अर्यात् अनेक शंकाओं के उत्पन्न होने पर, सब से पहले उन बिपयों के मिश्रमा को प्रलग सलग कर दे जो समक्त में नहीं था सकते हैं, फिर उसके अर्थ को सुगम और स्पष्ट कर दे, और जो वातें आँखों से देख न पडती हो उनका, खपवा प्रागे होनेवाली वातों का भी, ययार्य ज्ञान करा दे। जय दूम इस यात को सोचते हैं कि ज्योतिपशास्त्र के सीखने से प्रापे होनेवाले प्रहर्णों का भी सब हाल माजूम हो जाता है, तब उक्त लहाग्र के "परोक्षार्थस्य दर्शकम्" इस दूसरे भाग की सार्थकता जच्छी तरह देख पडती है। परन्त अनेक संशयों का समाधान दरने के लिये पहले यह जानना चाहिये कि वे कोन सी शंकाएँ हैं। इसी लिये प्राचीन और अवीचीन अन्यकारों की यह रीति है कि, किसी भी शास का सिद्धान्तपद्म वतलाने के पहले, उस विषय में जितने पद्म हो गये हों, उनका विचार करके उनके दोष श्रीर उनकी न्यूनताएँ दिखलाई जाती हैं। इसी रीति को स्त्रीकार गीता में, कर्म-प्रकर्म निर्णय के लिये प्रतिपादन किया हुआ सिद्धान्त-पत्तीय थोग अर्थात् युक्ति वतलागे के पद्दले, इसी काम के लिये जो अन्य लक्तियाँ पंडित लोग बतलाया करते हैं, उनका भी खब हम विचार करेंगे। यह बात सच है कि ये युक्तियाँ हमारे यहाँ पहले विशेष प्रचार में न थीं; विशेष करके पश्चिमी पंडितों ने ही वर्तमान समय में उनका प्रचार किया है; परन्तु इतने ही से यह नहीं कहा जा सकता कि उनकी चर्चा इस ग्रन्य में न की जावे । क्योंकि, न केवल तुलना ही के लिये, किन्तु गीता के आध्यात्मिक कर्मयोग का सहत्व ध्यान में आने के लिये भी इन युक्तियों को - संदोप में भी क्यों न हो - जान लेना खत्यन्त स्रावश्यक है।

# चौथा प्रकरण ।

# आधिर्मातिक सुखवाद् ।

## दु:खादुद्विजते सर्वः सर्वस्य सुखमीन्तितम् । 🕫

मञ्चाभारत, शांतिः १३६. ६१ ।

🎞 तु आदि शास्त्रकारों ने " आहिंसा सत्यमस्तेषं" इत्यादि जो नियम यनाये हैं टनकाकारण क्या है, ये नित्य हैं कि ज्रानित्य, उनकी स्याप्ति कितनी हैं, उनका मूलतत्त्व क्या है, यदि, इनमें से कोई दो परस्पर-विरोधी धर्म एक ही समय में आ पढें तो किय सार्ग का स्वीकार करना चाहिये, इत्यादि प्रश्नों का निर्णय ऐसी सामान्य युक्तियाँ से नहीं हो सकता जो "महाजनो येन गतस्य पंचाः" या "अति सर्वत्र वर्जयंत् " आदि बचनों से स्चित होती हैं। इसलिय प्रय यह देखना चाहिये, कि इन प्रश्नों का उचित निर्माय कैसे हो और श्रेयस्कर मार्ग के निश्चित करने के लिये निर्मान्त युक्ति क्या है; अर्थान् यह जानना चाहिये कि पैरसर-विएद धर्मी की लयुता और गुरुता-न्युनायिक महत्ता-किस दृष्टि से निश्चित की लाये। प्रान्य शास्त्रीय प्रतिपादनों के अनुसार कर्म-अकर्म-विवेचनसंबंधी प्रश्नों की भी चर्चा करने के तीन मार्ग हें जैसे ग्राधिमीतिक, ग्राधिदेविक थोर ग्राध्यात्मिक। इनके भेटी का चर्तान पिछले प्रकरण में कर चुके हैं। इमारे शाखकारों के मतानुसार ग्राच्यात्मिक मार्ग हो इन सब मार्गी में श्रेष्ट है। परन्तु अध्यात्ममार्ग का सहस्व पूर्ण रीति से ध्यान में हैंचन के लिये दूसरे दो मार्गों का भी विचार करना फ्रावरवक है, इसलिये पहले इस प्रकरण में कर्म-अकर्म-परीचा के आधिभौतिक मृलतत्त्वों की चर्चा की गई है। जिन आधिभौतिक शास्त्रों की आज कल बहुत बलति हुई है उनमें स्वक पदार्थों के बाह्य और दृश्य गुणों ही का विचार विशेषता से किया जाता है इसालिये जिन लोगों ने आधिर्मातिक शास्त्रों के अध्ययन ही में अपनी उन्न विता दी है और जिनको इस शास्त्र की विचार पद्धति का अभिमान है, उन्हें दाए परिशामों के ही विचार करने की खादत सी पड़ जाती है। इसका परिगाम यह होता है कि उनकी तत्वज्ञानदृष्टि थोडी यहत संकुचित हो जाती है श्रीर किसी भी यात का विचार करते समय वे लोग ब्राज्यात्मिक, पारलोकिक, ब्रव्यक्त या ब्रद्ध्य कारागुं को विरोप महत्त्व नहीं देते । परन्तु, यद्यपि वे लोग उक्त कारण से श्राध्यात्मिक और पारलाकिक धीट की छोड दें, तयापि उन्हें यह मानना पड़ेगा कि मनुष्यों के सांसारिक व्यवहारों के सरलतापूर्वक चलाने और लोकसंग्रह करने के लिये नीति-नियमां की अत्यन्त स्राय-

 <sup>&</sup>quot; दुःख से सभी छड़कते हैं और मुख की रच्छा सभी करते हैं।"

श्यकता है । इसी लिये हम देखते हैं कि उन पंडितों को भी कर्मयोगशास्त्र बहुत महत्त्व का मालूम होता है कि जो लोग पारलोकिक विषयों पर त्रजास्था रखते हैं या जिन लोगों का श्रन्यक्त श्रध्यात्मज्ञान में ( अर्थात् परमेश्वर में भी ) विश्वास नहीं है । ऐसे पंडितों ने, पश्चिमी देशों में, इस वात की वहुत चर्चा की है — श्रीर यह चर्चा श्रय तक जारी है — कि केवल आधिभौतिक शास की रीति से ( श्रयांत केवल सांसारिक ध्रय युक्तिवाद से ही ) कर्म-ग्रकर्म-गाञ्ज की उपपत्ति दिखलाई जा सकती है या नहीं । इस चर्चा से उन लोगों ने यह निश्रय किया है कि, नीतिशास्त्र का विवेचन करने में प्रध्यातमशास्त्र की कुछ भी प्रावश्यकता नहीं है। किसी कर्म के भले या हरे होने का निर्माय उस कर्म के बाह्य परिणामों से, जो प्रस्यच देख पडते हैं, किया जाना चाहिये; ध्यार ऐसा ही किया भी जाता है । क्यांकि, मनुष्य जो जो कर्म करता है वह सब सुख के लिये या द्वःख-निवारणार्थ ही किया करता है । श्रीर ती क्या ' सब मनुष्यों का सुख ' ही ऐहिंक परमोदेश है; श्रोर यदि सब कर्मी का श्रीतम दृश्य फल इस प्रकार निश्चित है तो नीति-निर्माय का सचा मार्ग यही होना चाहिये कि, सुख-प्राप्ति या दु:ख-निवारण के तारतम्य अर्याद लघुता और गुरुता को देख कर सब कर्मी की नीतिमत्ता निश्चित की जावे । जवकि व्यवहार में किसी चस्तु का भला-बुरापन केवल बाहरी उपयोग ही से निश्चित किया जाता है, जैसे जो गाय छोटे सींगोंवाली और सीधी हो कर भी आधिक दूध देती है यही अच्छी समभी जाती है, तय इसी प्रकार जिस कमें से सुख-प्राप्ति यो हु:ख-निवारणात्मक वाख फल प्राधिक हो उसी को नीति की धिष्ट से भी श्रेयस्कर समम्बना चाहिये । जब हम लोगों को केयल याद्य और एश्य परिणामों की लघुता-ग़रुता देख कर नितिमत्ता दें निर्णय करने की यह सरल और शास्त्रीय कसोटी प्राप्त हो गई है, तव उसके लिये यात्म-सनात्म के गहरे विचार-सागर में चढ़ार खाते रहेने की कोई खावरबकता नहीं है। " अर्के चेन्सय विन्देत किमर्थ पर्वतं वजेल "-पास ही में यदि मधु मिल जाय तो मधुमक्खी के छत्ते की खोज के लिये जंगल में क्यां जाना चाहिये? किसी भी कर्म के केवल नाछ फल को देख कर नीति स्रोर अनीति का निर्माय करनेवाले उक्त पदा को इसने " श्राधिभौतिक सुखवाद " कहा है। क्योंकि, नीतिमत्ता का निर्णय करने के लिये. इस मत के अनुसार, जिन सुख-दुःखां का विचार किया जाता है वे सब प्रत्यदा दिखलानेवाले और केवल बाह्य अर्थात् वाह्य पदार्थी का इंदियों के साथ संयोग होने पर उत्पन्न होनेवाले, यानी आधिभौतिक हैं । स्रोर, यह पंथ भी, सब संसार का केवल आधिमीतिक एप्टि से विचार करनेवाले पंढितों से ही, चलाया गया है। इसका विस्तृत वर्गान इस प्रन्य में करना असंभव है - भिन्न भिन्न प्रन्यकारों के

<sup>\*</sup> कुछ लोग इस खोक में ' अर्क ' शब्द सं ' आक या मदार के पेड़ ' का भी अर्थ लेते हैं। परन्तु अक्रसूत्र २.४.३ के शांकरमाध्य की टीका में आनन्दिगिरि ने अर्क शब्द का अर्थ ' समीप ' किया है। इस कोक का दूसरा चरण यह है:— सिद्धस्थार्थस्य संप्राप्ती को विद्यान्यत्नमाचरेतु।"

# चीथा प्रकरण।

# आधिर्मातिक सुखवाद् ।

दुःखादुद्दिनते सर्वः सर्वस्य मुखमीन्सितम् । 🌣

महाभारत, ज्ञांति. १३६.६३।

🛺 तु खादि शासकारी ने " खादिना सन्यमलेवं " इत्यादि जो नियम बनाये हैं दनका कारण क्या है, वे निन्य हैं कि जनिन्य, दनकी ब्याति किननी है, दनका मूलतन्त क्या है, यदि, इनमें से कोई दो परस्पर-विरोधी धर्म एक ही समय में आ पड़ें तो किय मार्ग का स्वीकार करना चाहिये. इत्वादि प्रश्नों का निर्णय ऐसी सामान्य युक्तियों से नहीं हो सकता जो "महाजनी येद गतस्य पंचाः" या "ग्राति सर्वेत्र वर्जयेन् " ऋादि बचनों से स्चित होनी हैं। इमनियं जब यह देखना चाहिये, कि इन प्रश्नों का राचित निर्णय केले हो और श्रेयस्टर मार्न के निश्चिन करने के लिये निर्ज्ञाना युक्ति क्या है; क्रयाँन् यह जानना चाहिये कि पैरस्यर-विरुद्ध धर्मी की लवना और गुरुता-स्युनाधिक महत्ता-किस दृटि से निश्चित की जाने। ग्रम्य शाखीय प्रतिपाइनों के अनुसार कर्म-अक्न-विदेशनसंबंधी प्रश्नों की भी चर्चा करने के तीन मार्ग हैं जैसे फाधिमातिक, साविदेविक और जाध्यानिक। इनके मेट्रॉ का वर्गान पिछले प्रकरण में कर जुके हैं। हमारे शान्तकारों के मनानुसार प्राच्यानिक मार्ग ही इन सब मार्गी में श्रेष्ट है। परन्तु अध्यानमार्ग का महत्त्व पूर्ण रीति से ध्यान में जैयने के लिये दूसरे दो मानों का भी विचार करना प्रावस्थक है. इसलिये पहले इस प्रकरण में कर्म-अकर्म-परिचा के आधिमीतिक मृततत्वों की चर्चा की गई है। जिन आधिमातिक शास्त्रों की आज कल बहुत ब्यति हुई है दनमें व्यक परायों के याग श्रीर धरप गुणों ही का विचार विशेषता से किया जाता है इसालिये जिन सोगों ने आधिमोतिक शास्त्रों के अध्ययन दी में अपनी उन्न विता दी है और जिनको इस शास्त्र की विचार पद्धति का ऋमिमान है, उन्हें बात परिग्रामों के ही विचार करने की बादत सी पढ़ जाती है। इसका परिगाम यह होता है कि उनकी तत्वज्ञानटीर थोडी बद्दत संकुचित हो जाती है और किसी भी यान का विचार करते समय वे लोग ब्राच्यात्मिक, पारलोकिक, बच्चक या ब्रह्मय कारणों को विशेष महत्त्व नहीं देते । पत्न, बर्वाप वे लोग उक्त कारण से बाज्यानिक और पारलांकिक दृष्टि को छोड हैं, तयापि वन्हें यह मानना पढ़ेगा कि मनुत्रों के सांसारिक व्यवहारों की सरलतापूर्वक चलाने और लोक्संग्रह करने के लिये नीति-नियमी की अत्यन्त साव-

<sup>\* &</sup>quot; दुःख से समी छड़को है और सुख की इच्छा समी करने हूँ । "

श्यकता है । इसी लिये हम देखते हैं कि उन पंडितों को भी कर्मयोगशास्त्र बहुत महत्त्व का मालूम होता है कि जो लोग पारलोकिक विषयों पर अनास्था रखते हैं या जिन लोगों का प्रन्यंत प्रध्यात्मज्ञान में ( प्रयांत् परमेश्वर में भी ) विश्वास नहीं है । ऐसे पंडितों ने, पश्चिमी देशों में, इस बात की बहुत चर्चा की है - और यह चर्चा प्रय तक जारी है - कि केवल आधिभौतिक शास्त्र की रीति से ( अर्थात केवल सांसारिक दश्य युक्तिवाद से ही ) कर्म-अकर्म-शाख की उपपत्ति दिखलाई जा सकती है या नहीं । इस चर्चा से उन लोगों ने यह निश्य किया है कि, नीतिशास्त्र का विवेचन करमे में अध्यात्मशाख की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। किसी कर्म के भले या हारे होने का निर्माय उस कमें के वाल परिग्रामों से, जो प्रत्यक्त देख पड़ते हैं, किया जाना चाहिये: धोर ऐसा ही किया भी जाता है । क्योंकि, मनुष्य जो जो कर्म करता है वह सब सुख के लिये या दुःख-निवारणार्थ ही किया करता है । फीर ती क्या ' सब मनुष्यों का सुख ' ही ऐहिक परमोदेश है; और यदि सब कर्मी का स्रीतिम दृश्य फल इस प्रकार निश्चित है तो नीति-निर्माय का सचा मार्ग यही होना चाहिये कि, सुख-प्राप्ति या दुःख-निवारगा के तारतम्य प्रचांत् लघुता फोर गुरुता को देख कर सब कर्मी की नीतिमत्ता निश्चित की जावे । जचकि व्यवहार में किसी वस्तु का भला-बुरापन केवल बाहरी उपयोग ही से निश्चित किया जाता है, जैसे जो गाय छोटे सींगांवाली और सीधी हो कर भी अधिक दृध देती है वही अच्छी समभी जाती है, तव इसी प्रकार जिस कमें से सुख-प्राप्ति यो दुःख-निवारगात्मक वास फल प्राधिक हो उसी को नीति की ध्रष्टि से भी श्रेयस्कर समऋना चाहिये । जब हम लोगों को केवल बाह्य फ्राँर दृश्य परिगामों की लघुता-गुरुता देख कर नितिमत्ता के निर्णय करने की यह सरल और शास्त्रीय कसोटी प्राप्त हो गई है, तव उसके लिये प्रात्म-मनात्म कं गहरे विचार-सागर में चकर खाते रहेंने की कोई आवश्यकता नहीं है। " अर्के चेन्सयु विन्देत किसर्य पर्वतं व्रजेत् " -पास ही में यदि सयु मिल जाय तो सयुमक्खी के छत्ते की खोज के लिये जंगल में क्यां जाना चाहिये? किसी भी कर्म के केवल बाह्य फल को देख कर नीति खोर अनीति का निर्णय करनेवाले उक्त पक्त को इसने " आधिभौतिक सुखवाद " कहा है। क्योंकि, नीतिमत्ता का निर्णय करने के लिये, इस मत के अनुसार, जिन सुख-दुःखों का विचार किया जाता है ने सब प्रत्यन दिखलानेवाले और केवल बाह्य अर्थात् वाह्य पदार्थी का इंद्रियों के साथ संयोग होने पर उत्पक्ष होनेवाले, यानी श्राधिभौतिक हैं । श्रीर, यह पंथ भी, सब संसार का केवल आधिमौतिक एप्टि से विचार करनेवाले पंडितों से ची, चलाया गया है। इसका विस्तृत वर्णान इस प्रन्य में करना असंभव है — भिन्न भिन्न प्रन्यकारों के

<sup>\*</sup> कुछ लोग इस खोवा में 'अवं 'शस्य से 'आवा या मदार के पेड़ ' का भी अर्थ जेते हैं। परन्तु मदासूत्र ३.४.३ वे शांवारमाध्य की टीका में आनन्दिगिरि ने अर्थ शब्द का अर्थ 'समीप ' वित्या है। इस खोक का दूसरा चरण यह है:— सिद्धस्यार्थस्य संप्राप्ती को निद्धान्यस्तमाचरेस् ।"

मतों का सिर्फ सार्राश देने के लिये ही एक स्वतन्त्र प्रन्य लिखना पढेगा । इसलिये. श्रीसद्भगवद्गीता के क्रमेयोगशास्त्र का स्वरूप और सहस्य पूरी तौर से ध्यान में श्रा जाने के लिये, नीतिशास्त्र के इस प्राधिभीतिक पंच का जितना स्पर्शकरता ज्ञत्यावश्यक है उतना ही संचिप्त रीति से इस प्रकर्ण में एकत्रित किया गया है । इससे प्राधिक बातें जानने के लिये पारकों को पश्चिमी विद्वानों के मूल अन्य ही पहना चाहिये। ऊपर कहा गया है कि, परलोक के विषय में, आधिमातिक वादी उदासीन रहा करते हैं; परनु इसका यह मतलब नहीं है कि, इस पंच के सब विद्वान लोग स्वायसाधक. चपस्वार्थी अथवा धनीतिमान हुआ करते हैं । यदि इन लोगों में पारलाकिक दृष्टि नहीं है तो न सही । ये नत्यों के कर्तन्य के विषय में यही कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को अपनी ऐहिक शिष्ट ही को, जितनी घन सके उतनी, न्यापक बना कर समुचे जगत के कल्यामा के लिये प्रयत्न करना चाहिये। इस तरह र्ग्नतःकरमा से पूर्मा उत्साद के साय उपदेश करनेवाले कोन्ट, सिल, स्पेन्सर आदि सारिवक वृत्ति के अनेक पंडित इस पन्य में हैं; और उनके अन्य अनेक प्रकार के उदात्त और प्रगल्स विचारों से मरे रहने के कारण जब लोगों के पड़ने यान्य हैं। यद्यपि कर्नयोगशास्त्र के पन्य भिन्न हैं, तयापि जब तक " संसार का कट्याण " यह बाहरी रहेज़ छट नहीं गया है तब तक भिन्न रीति से नीतिशास्त्र का प्रतिपादन करनेवाले किसी साग या पन्य का रपहास करना बस्छी वात नहीं है। छला: ख्राधिभौतिक वादियों में इस विपय पर मतभेद है कि, नैतिक कर्म-अकर्म का निर्णाय करने के लिये जिस आधिभौतिक वाह्य सुख का विचार करना है वह किसका है ? स्वयं अपना है या दसरे का, एक ही व्यक्ति का है, या अनेक व्यक्तियों का ? अब संजीप में इस बात का विचार किया जायगा कि नये और पुराने सभी आधिभातिक-नादियों के मुख्यतः कितने वर्ग हो सकते हैं, और उनके ये पन्य कहीं तक डचित अयवा निर्दोप हैं।

इनमें से पहला वर्ग केवल स्वाय-मुखवादियों का है। इस पत्य का कहना है कि परलोक और परोपकार सव भूठ हैं, आध्यात्मिक धर्मशाओं को चालाक लोगों ने अपना पेट भरने के लिये लिखा है, इस हुनिया में स्वार्य ही सत्य है और जिस उपाय से स्वार्य-सिंह हो सके अथवा जिसके द्वारा स्वयं अपने आधिमातिक मुख की बृद्धि हो उसी को न्याच्य, प्रशन्त या श्रेयस्कर समम्मना चाहिये। हमारे हिंदु-स्थान में, वहुत पुराने समय में, चावांक ने बड़े उत्साह से इस मत का प्रतिपादन किया था, और रामायण में जावांक ने अयोध्याकांठ के अंत में श्रीरामचंद्रजी को जो कुटिल उपरेश दिया है वह, तथा महाभारत में वर्णित कण्णिक नीति (मम्म. आ. १४२) भी इसी सार्ग की है। चावांक का मत है, कि जब पत्यमहाभूत एक होते हैं तव उनके मिलाप से आत्मा नाम का एक गुण्ण उत्पन्न होनाता है और देह के जलने पर उसके साथ साथ वह भी जल जाता है, इसलिय विद्वानों का कर्तव्य है कि, आत्मतिचार के मंगन्य में व पढ़ कर, जब तक यह शरीर जीवित अवस्था में है तव तक " ऋणु ले कर भी त्योहार मनावें "—ऋणं छता पूर्त पिवेत्—नर्गोंक

सरने पर कुछ नहीं है। चार्वाक हिन्दुस्थान में पैदा हुआ था इसलिये उसने एत ही से अपनी तृप्णा बुक्ता ली; नहीं तो उक्त सूत्र का रूपान्तर " ऋणं कृत्वा सुरां पिनेत " हो गया होता! कहाँ का धर्म और कहाँ का परोपकार! इस संसार में जितने पदार्थ परसेश्वर ने,-शिव, शिव ! भूल हो गई ! परमेश्वर आया कहाँ से ?-इस संसार में जितने पदार्थ हैं वे सब मेरे ही उपभोग के लिये हैं। उनका दूसरा कोई भी उपयोग नद्दीं दिखाई पड़ता,—अर्थात् है ही नहीं! में मरा कि दुनिया हुबी ! इसलिये जब तक में जीता हूँ तब तक, छाज यह तो कल वह, इस प्रकार सब कुछ, अपने अधीन करके अपनी सारी काम-वासनाओं को तूस कर जुंगा। यदि में तप करूंगा अथवा कुछ दान दूंगा तो वह सव में अपने महत्त्व को वढाने ही के लिये करूंगा; और यदि में राजसूय या श्रथमेध यज्ञ करूंगा तो उसे में यही प्रगट करने के लिये करूगा कि मेरी सत्ता या ऋषिकार सर्वत्र अवाधित है । सारांश, इस जगत् का " में " ही केन्द्र हूँ और केवल यही सब नीतिशास्त्रों का रहस्य हैं; बाक़ी सब भूठ है। ऐसे ही जासरी मताभिमानियों का वर्णन गीता के सोल-हवें ब्रध्याय में किया गया है-ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी " (गीता १६. १४) — में ही ईखर, मैं ही भोगनेवाला और में ही सिद्ध, बलवान श्रीर सुखी हूँ। यदि श्रीकृप्ण के बदले जाबालि के समान इस पन्यवाला कोई आदमी अर्जुन को उपदेश करने के लिये होता, तो वह पहले अर्जुन के कान मल कर यह बतलाया कि " छरे ! तू मुर्ख तो नहीं है ! लड़ाई में सब को जीत कर अनेक प्रकार के राजसोग और विलासों के सोगने का यह बहिया सौका पा कर भी तु 'यह करू कि वह करूं !' इत्यादि प्यर्थ अम में कुछ का कुछ बक एहा है ! यह मौका फिर से मिलने का नहीं। कहाँ के आत्मा और कहाँ के कुट्टाम्बयों के लिये बैठा है ! उठ, तैयार हो, सब लोगों को ठोक पीट कर सीधा कर दे और हास्तिनापर के साम्राज्य का सुख से निष्कंटक उपभोग कर ! — इसी में तेरा परम कल्यागा है । स्वयं अपने दृश्य तथा ऐहिक सुख के सिवा इस संसार में और रखा क्या है ? " परन्त अर्जुन ने इस पृथ्यित, स्वार्य-साधक और आसुरी उपदेश की प्रतीचा नहीं की-असने पहले ही श्रीकृष्ण से कह दिया कि:--

एतान हंतुमिच्छामि ध्नतोऽपि मधुस्द्रन । अपि श्रेलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महीकृते ॥

" पृथ्वी का ही क्या, परन्तु यदि तीनों लोकों का राज्य ( इतना वड़ा विपय-सुख) मी ( इस युद्ध के द्वारा ) सुभे मिल जाय, तो भी मैं कोरवों को मारना नहीं वाहता। चाहे वे मेरी गर्दन मले ही उड़ा दें ! " ( गी. १. ३५ )। अर्जुन ने पहले ही से जिस स्वायंपरायण और आधिमोतिक सुखवाद का इस तरह निपेध किया है, उस आसुरी मत का केवल उक्लेख करना ही उसका खंडन करना कहा जा सकता है। दूसरों के हित-अनिहत की कुछ भी परवा न करके, सिर्फ अपने ख़ुद के विपयोपभोग सुख को परम प्ररुपार्य मान कर, नीतिमत्ता और धर्म को गिरा हैने.

चाले श्राधिभौतिक-चादियों की, यह श्रत्यन्त किनष्ट श्रेग्री, कर्मयोगज़ाख के सब श्रन्यकारों द्वारा श्रीर सामान्य लोगों के द्वारा भी, बहुत ही श्रनीति की, त्याज्य श्रीर गर्हो मानी गई है। श्रीधक क्या कहा जाय, यह पंय नीतिशाख श्रयवा नीति-विवे चन के नाम का भी पात्र नहीं है। इसलिये इसके चारे में श्रीधक विचार न करके श्राधिभौतिक सुख-वादियों के दूसरे वगे की श्रीर घ्यान देना चाहिय।

ख़ुड़मख़ुङ्का या प्रगट स्वार्थ संसार में चल नहीं सकता । क्योंकि, यह प्रत्यहा अनुभव की वात है कि बचिप आधिमोतिक विषय-सुख प्रत्येक को इष्ट होता है तयापि जन हमारा सुख अन्य लोगों के सुखोपमोग में याघा डालता है तब वे लोग विना विन्न किये नहीं रहते । इसलिये दूसरे कई आधिमोतिक पंडित प्रतिपादन किया करते हैं कि, यद्यपि स्वयं ग्रपना सुख या स्वायं-साधन भी भूसारा उद्देश हैं, तयापि सब लोगों को अपने ही समान रियायत दिये विना सुख का मिलना सम्मव नहीं है इसलिये अपने सुख के लिये ही दरदर्शिता के साथ अन्य लोगों के सुख की श्रोर भी घ्यान देना चाहिये । इन श्राधिभौतिक-वादियों की गराना इस दूसरे वर्ग में करते हैं। विकि यह कहना चाहिये कि नीति की छाधिभौतिक उपपति का ययार्थ आरम्भ यहाँ से होता है। क्योंकि इस घर्ग के लोग चार्वाक के मतानुसार यह नहीं कहते कि समाज-धारणा के लिये नीति के बन्धनें। की कुछ श्रावश्यकता ही नहीं है; किन्तु इन लोगों ने घ्रपनी विचार-दृष्टि से इस वात का कारगा वतलाया है कि सभी लोगों को नीति का पालन क्यों करना चाहिये । इनका कहना यह है कि, यदि इस यात का सूचम विचार किया जाय कि संसार में इर्विहसा-धर्म कैसे निकला और लोग उसका पालन क्यों करते हैं, तो यही मालूम होगा कि, ऐसे स्वायमुलक भय के सिवा उसका कुछ दूसरा आदिकारण नहीं है, जो इस वाक्य से प्रगट होता है - " यदि में लोगों को मास्त्रा तो वे सुके भी मार डालेंगे, और फिर सुके अपने सुर्खी से द्वाय घोना पढ़ेगा। " अदिसा-धर्म के अनुसार दी अन्य सब धर्म भी इसी या ऐसे ही स्वार्थमृतक कारगा से प्रचलित हुए हैं, हमें दुःख हुआ तो इस रोते हैं और दूसरों को हुआ तो हमें दया आती हैं। क्यों ? इसीलिये न, कि हमारे मन में यह डर पैदा होता है कि कहीं भविज्य में हमारी भी ऐसी ही दुःखमय अवस्था न हो जाय । परोपकार, उदारता, दया, समता, कृतज्ञता, नन्नता, प्रमान प्रसादि जो गुरा लोगों के सुख के लिय त्रावण्यक माल्म द्वेते हैं वे सव —यदि उनका मूलस्वरूप देखा जाय तो—अपने ही दुःख-निवारगार्थ है। कोई किसी की सञ्चायता करता है या कोई किसी को दान देता है; क्यों ? इसी लिये न, कि जब इस पर भी श्रा बीतेगी तब वे इसारी सहायता करेंगे। इस श्रन्य लोगों पर इसिलये प्यार रखते हैं कि वे भी इस पर प्यार करें । ग्रोर कुछ नहीं तो, इसारे मन में अच्छा कहलाने का स्वार्थमूलक हेतु अवश्य रहता है। परीपकार ऋौर परार्थ दोनों शब्द केवल आंतिमूलक हैं। यदि कुछ सच्चा है तो स्वार्य; और स्वार्य कहते हैं अपने लिये सख-प्राप्ति या अपने हुःख-ानेवार्या को । माता वचे की दृघ पिलाती

है, इसका कारण यह नहीं है कि वह बचे पर प्रेम रखती हो; सचा कारण तो यही है कि उसके स्तनों में कुछ के भर जाने से उसे जो दु:ख होता है उसे कम करने के लिये, अयवा भविष्य में यही लड़का मुक्ते प्यार करके सुख देगा इस स्वार्य-सिद्धि के लिये ही, वह बच्चे को इच पिलाती है! इस बात को दूसरे वर्ग के श्राधि-भौतिक-यादी मानते हैं कि हवयं अपने ही सुख के लिये भी क्यों न हो परन्तु भविष्य पर दृष्टि रख कर, ऐसे नीतिधर्म का पालन करना चाहिये कि जिससे दूसरों को भी सुल हो - यस, यही इस मत में और चार्याक के मत में भेद त्रयापि चार्वाक-मत इस मत में भी यह माना के थनुसार है कि मनुष्य केवल विषय-सुखरूप स्वार्य के सींचे में ढला एक पुसला है। इंग्लैंड में हॉब्स खोर कांस में हेल्वेशियस ने इस मत का प्रतिपादन किया है। परन्त इस मत के अनुयायी ध्यय न तो धुंग्लंड में भ्री और न कहीं बाहर ही प्राधिफ मिलेंगे। हॉन्स के नीतिधर्म की इस उपपत्ति के प्रसिद्ध होने पर घटलर \* सरीखे विद्वानों ने उसका खराउन करके सिद्ध किया कि मनुष्य-स्वभाव केवल स्वार्थी नहीं है; स्वार्थ के समान ही उसमें जन्म से ही भूत-द्या, प्रेम, कृतज्ञता बादि सदगुण भी कुछ बंश में रहते हैं। इसलिये किसी का व्यवहार या कर्म का नैतिक धर्ष्टि से विचार करते समय केवल स्वार्य या दुरदर्शी स्वार्य की फ्रोर ही ध्यान न दे कर, मनुष्य-स्वभाव के दो स्वाभाविक गुणुंं (अर्थात् स्वार्थ और परार्थ) की श्रीर नित्य ध्यान देना चाहिये। जय इस देखते हैं कि व्याय सरीखे कर जानवर भी अपने वर्चां की रत्ना के लिये प्रारा देने को तैयार हो जाते हैं, तय हम यह कभी नहीं कह सकते कि मनुष्य के हृदय में प्रेम और परोपकार बुद्धि जैसे सद्गुण केवल स्वार्य ही से उत्पन्न हुए हैं। इससे किद्द होता है कि धर्म-अधर्म की परीद्या केवल द्रदर्शी स्वार्यबुद्धि से करना शाख की धिष्ट से भी अचित नहीं है । यद बात हुमारे प्राचीन पंडितों को भी खच्छी तरह से मालूम थी कि केवल संसार में लिप्त रहने के कारण जिस मनुष्य की युद्धि शुद्ध नहीं रहती है, वह मनुष्य जो कुछ परोपकार के नाम से करता है वह बहुधा श्रपने ही हित के लिये करता है। महाराष्ट्र में तुकाराम महाराज एक यहें भारी भगवद्गक हो गये हैं । वे कहते हैं कि " यह, दिखलाने के लिये तो रोती है साल के हित के लिये; परन्तु हृदय का भाव कुछ कौर ही रहता है। " बहुत से पंडित तो हेल्वेशियस से भी आगे यह गये हैं। उदाहरणार्थ, "मनुष्य की स्वार्थप्रवृत्ति तथा परार्थप्रवृत्ति भी दोपमय होती है-प्रवर्तनालचरणा दोपाः" इस गौतम-यायसूत्र (१.१. १≒) के घाघार पर ब्रह्मसूत्र-भाष्य में श्रीशंकराचार्य ने जो कुछ कहा है (वेसू. शांभा. २.२.३), उस पर

<sup>•</sup> धंन्य का मत उसके Leviathan नामक अन्य में क्षेग्रहीत है तथा वटलर का मत उसके Sermons on Human Nature नामक निवन्य में है। हेस्वेशियस की पुस्तक का सारांश मोर्छ ने अपने Diderot विषयक प्रन्य (Vol. II. Chap. V) में दिया है।

टीका करते हुए आनंदगिरि लिखते हैं कि "जय हमारे हृदय में कार्रायवृत्ति जागृत होती है और इमको उससे दुःख होता है तब उस दुःख को ह्वाने के लिये इस अन्य लोगों पर दया और परोपकार किया करते हैं।" आनंदिगीर की यही युक्ति प्रायः इमारे सब संन्यासमार्गीय प्रत्यों में पाई जाती है, जिससे यह सिंढ करने का प्रयत्न देख पड़ता है कि सब कर्म स्वार्वमृतक होने के कारण त्याज्य हैं। परन्तु बृह्दारस्यकोपनिपद् (२.४;४.४.) में याज्ञवल्क्य स्रोर उनकी पत्नी मैत्रेयी का जो संवाद दो स्थानों पर है, उसमें इसी युक्तिबाद का उपयोग एक दसरी ही ब्रद्भुत रीति से किया गया है। मैत्रेयी ने पूछा " हम ग्रमर कैसे होंगी ?" इस प्रश्न का उत्तर देते समय याज्ञवल्य उससे कहते हैं " हे मेंग्रेयी! खी प्रपने पति को, पति ही के लिये, नहीं चाहती; किंतु वह अपने आतमा के लिये उसे चाहती है। इसी तरह इस अपने पुत्र पर उसके हितायें प्रेम नहीं करने; किंतु हम स्वयं अपने ही तिये उसपर प्रेम करते हैं \*। द्रन्य, पशु और अन्य वस्तुओं के लिये भी यही न्याय उपयुक्त है। ' आत्मनस्तु कामाय सर्वे प्रियं भवति '—अपने आत्मा के प्रीत्यर्थ ही सब पदार्थ हमें प्रिय लगते हैं। फ्रीर, यदि इस तरह सब प्रेम आतम-मूलक है, तो क्या हमको सबसे पहले यह जानने का प्रयत्न नहीं करना चाहिये, कि स्रात्मा ( हम ) क्या है ? " यह कह कर स्नन्त में याज्ञवल्म्य ने यही वपदेश दिया है " घात्मा वा ऋरे इष्ट्यः श्रोतन्यो मन्तय्यो निविश्यासि-तज्यः — अर्थात् सब से पहले यह देखो कि जात्मा कौन है: फिर उसके विषय में सुनो और उसका मनन तथा ध्यान करो।" इस उपदेश के अनुसार एक बार आत्मा के सच्चे स्वरूप की पहचान होने पर सब जगत आत्ममय देख पडने लगता है और स्वार्य तथा परार्य का भेद ही मन में रहने नहीं पाता। यहावस्त्य का यह युक्तिबाद दिखने में तो हॉब्स के मतानुसार ही है; परन्तु यह बात भी किसी से छिपी नहीं है कि इन दोनों से निकाले गये अनुमाग एक दसरे के विरुद्ध हैं। हॉक्स स्वार्य ही को प्रधान मानता है; और सब परार्य को ट्रदर्शी स्वार्य का ही एक इनरूप मान कर वह कहता है कि इस संसार में स्वार्य के सिवा और कहा नहीं है। याज्ञवल्य 'स्वार्य 'शब्द के 'स्व ' (श्रपना ) पद के आधार पर दिखलाते हैं कि अध्यातम दृष्टि से अपने एक ही जातमा में सब प्राणियों का और सब प्राणियों में ही अपने आत्मा का, अविरोध भाव से समावेश कैसे होता है। यह दिखला

<sup>\* &</sup>quot;What say you of natural affection? Is that also a species of self-love? Yes; All is self-love. Your children are loved only because they are yours. Your friend for a like reason. And Your country engages you only so far as it has a connection with Yourself. धून ने भी दश्ती युक्तिवाद का उद्येख अपने Of the Dignity or Meanness of Human Nature नामक निवन्त्र में किया है। स्वयं धन का सबसे भिन्न है।

कर उन्होंने स्वार्य धोर परार्य में दिखनेवाले हैत के भगड़े की जड़ ही को काट खाला है। याज्ञवल्य के उक्त मत धार संन्यासमागीय मत पर प्रधिक विचार धागे किया जायगा। यहाँ पर याज्ञवल्य आदिकों के मतों का उद्धेख यही दिखलाने के लिये किया गया है, कि "सामान्य मनुष्यों की प्रमृत्ति स्वार्थ-विषयक खर्योत खात्मसुख-विषयक होती है "—इस एक ही वात को योड़ा चहुत महत्त्व दे कर, खर्यवा इसी एक यात को सर्वया खर्यवाद-रहित मान कर, हमारे प्राचीन प्रन्यकारों ने उसी वात से हिस्स के विरुद्ध दूसरे खर्यनान केसे निकाले हैं।

जब यह बात सिद्ध हो चुकी कि मनुष्य का स्वभाव केवल स्वार्यमूलक श्रयांत तमेगुर्सी या राजसी नहीं है, जैसा कि श्रंग्रेज श्रन्यकार हॉब्स श्रोर फेंच पंडित हेल्बेशियस कहते हैं; किन्तु मनुष्य-स्वभाव में स्वार्य के साय ही परोपकार-ब्राद्धिकी साचिक मनोवृत्ति भी जन्म से पाई जाती है; अर्थात् जव यह सिद्ध हो चका कि परोपकार केवल टरदशीं स्वार्य नहीं है; तब स्वार्य श्रर्यांत् स्वपुत और परार्य भ्रयांत् दृतरां का सुख, इन दोनें। तत्वां पर समद्यष्ट रख कर कार्य-अकार्य-अवस्था-शास्त्र की रचना करने की आवश्यकता प्रतीत हुई । यही आधिभीतिक-वादियों का तीसरा वर्ग है। इस पत्त में भी यह आधिभीतिक मत मान्य है कि स्वार्य और परार्थ दोनों सांसारिक सुखवाचक हैं, सांसारिक सुख के परे कुछ भी नहीं है । भेद केवल इतना ही है कि, इस पन्य के लोग स्वार्ययुद्धि के समान ही परार्ययुद्धि को भी स्वाभाविक मानते हैं इसलिये वे कहते हैं कि नीति का विचार करते समय स्वार्य के समान पार्य की फ्रोर भी ध्यान देना चाहिये । सामान्यतः स्वार्य फ्रीर परार्थ में विरोध उत्पन्न नहीं होता इसलिये मनुष्य जो कुछ करता है वह सब प्राय: समाज के भी द्वित का द्वोता है। यदि किसी ने धनसंचय किया तो उससे समस्त समाज का भी द्वित द्वोता है; क्योंकि अनेक व्यक्तियों के समूद्व को समाज कहते हैं और यदि उस समाज का प्रत्येक व्यक्ति दूसरे की कुछ द्वानि न कर, अपना श्रपना लाभ करने लगे तो उससे कुल समाज का द्वित द्वी द्वागा । श्रतपुच इस पन्य के लोगों ने निश्चय किया है कि छापने सुख की और दुर्लज्ञ न करके यदि कोई मनुष्य लोकहित का कुछ काम कर सके तो ऐसा करना उसका कर्त्तव्य होगा। परन्तु इस पद्म के लोग परार्च की श्रेष्टता को स्वीकार नहीं करते; किन्तु वे यही कहते हैं कि हर समय श्रपनी यदि के शनुसार इस बात का विचार करते रहो कि स्वार्य श्रेष्ठ है या परार्य। इसका परिग्राम यह होता है कि जय स्वार्थ फ्रीर परार्थ में विरोध उत्पन्न होता है तब इस प्रश्न का निर्माय करते समय बहुधा मनुष्य स्वार्य ही की क्योर क्रियक अन्त जाया करता है कि लोक-पुख के लिये प्रापने कितने सुख का त्याग करना चाहिये । उदाहरणार्य, यदि स्वार्य और परार्थ को एक समान प्रवल मान लें तो सत्य के लिये प्राया देने और राज्य खो देने की वात तो दर ही रही, परन्तु इस पन्य के मत से यह भी निर्णय नहीं हो सकता कि सत्य के जिये द्रव्य की द्वानि को सहना चाहिये या नहीं। यदि कोई उदार मनुष्य परार्थ

के लिय प्राप्त दे दे, तो इस पंववाले कहावित कर्त्या स्तृति कर हैंगे। परन्तु जब यह मीकृ स्वयं अपने सी उपर आ जायगा तब स्वायं पराये होनों सी का आश्रय करनेवाले ये लोग स्वायं की खार सी अधिक मुकेंगे । ये लोग, सॉक्स के समान परार्थ को एक प्रकार का हरहाँगें। स्वायं नहीं मानते; किन्तु ये सममने हैं कि हम स्वायं और परार्थ को तराजु में तीन कर उनके तारतम्य अधान उनको न्यूना-धिकता का विचार करके बड़ी चतुराई से अपने स्तायं का निर्माय किया करने हैं; अतप्त ये लोग अपने मानों को 'उदात 'या. 'उच 'स्वायं (परन्तु हैं नो स्वायं सी) कह कर दसकी बढ़ाई मारते किरते हैं "। परन्तु हैंगिये, मर्जूही ने क्या करा हैं।—

एके सत्पुरताः परार्थघटकाः स्वार्थान् परित्यन्त ये सामान्यान्त परार्थमुद्राममतः स्वार्थाऽधिरोधेन ये । सेऽभी मानवराद्यसाः परीहतं स्वार्थाय निम्मन्ति ये ये तु ध्वान्ति निर्ध्यक परिहतं ते के न जानामहे ॥

" जो अपने लाभ को त्याग कर दूसरों का हित करते हैं ये ही सचे सासुरम हैं! स्वायं को न होड़ कर जो लोग लोकहित के लिय प्रयत्न करते हैं ये पुरम सामान्य हैं; और अपने लाभ के लिये जो दूसरों का जुस्सान करते हैं ये जीय, मतुष्य नहीं हैं— बनको मतुष्याकृति राज्ञस समम्मना चाहिये! परनु एक प्रकार के मतुष्य कार्र भी हैं जो लोकहित का निरयंक नाग्न दिया करते हैं—सानूम नहीं पट्टता कि ऐस मतुष्यों को क्या नाम दिया जाय " ( मनुं. नी. श्र. ७४ )! इसी तरह राज्ञ धर्म की दसम दियति का प्रयोग करते समय कालिदास ने भी कहा है:—

स्वतुर्जिनरिभटापः विद्यसे क्षेत्रहेतीः प्रतिदिनमयवा ते द्विरिवंविध्य ॥ अर्थान् "त् अपने मुन्न की परवा न करके लोकीह्त के लिय प्रतिदिन क्ष्य द्वाया करता है ! अथवा तेरी दृति (पेर्गा) ही यही है "(ग्राकु. १.७)। मर्रद्दिर, या कालिदास यह जानना नहीं चाहते ये कि कन्येत्यारास्त्र में स्वार्व और परार्व को स्वीकार करके दन दोनों ताचों के तारतन्य-भाव से धन-अधमं या कर्म-अक्नं का निर्णाय केने करना चाहिये, तथापि परार्य के लिये स्वार्य छोड़ देनेवाले पुरुषों को वन्होंने जो प्रथम स्थान दिया है, वही नीति की एटि से मी न्यात्य है। इस पर इस पन्य के लीगों का यह कहना है कि, "यद्यपि तालिक दृष्टि से परार्व अष्ट है, तथापि चरन सीमा की ग्रुह्द नीति की और न देख कर, हमें तिर्फ यही निश्चित करना है कि लाधारण व्यवहार में 'सानान्य' मतुष्यों को केसे चलना चाहिये; और इसी लिये हम 'दश हमारी समम के अनुसार इस युक्तिवाद से कुछ साम

<sup>\*</sup> अंध्रेती में इसे enlightened self-interest करते हैं। हमने enlightened का मापान्तर ' करात ' या ' करन ' दाव्यों से किया है।

<sup>†</sup> Sidgwick's Methods of Ethics, Book I. Chap. II. § 2, pp.

नहीं है। बाज़ार में जितने माप तौल नित्य उपयोग में लाये जाते हैं, उनमें योड़ा यहुत फर्क रहता ही है; यस, यही कारण यतला कर यदि प्रमाण्यभूत सरकारी माप तौल में भी फुछ न्यूनाधिकता रखी जाय, तो क्या इनके खोटे-पण्ण के लिये हम अधिकारियों को दोप नहीं देंगे ? इसी न्याय का उपयोग कर्मयोगशास्त्र में भी किया जा सकता है। नीति-धर्म के पूर्ण, शुद्ध और नित्य स्वरूप का शास्त्रीय निर्णाय करने के लिये ही नीतिशास्त्र की प्रवृत्ति हुई है; खोर इस काम को यदि नीतिशास्त्र नहीं करेगा तो हम उसको निष्फल कह सकते हैं। सिडिवक का यह कथन सत्य है कि "उस स्वाम के यदि नीतिशास्त्र नहीं के एग्लु यदि इस बात की खोज की जाय कि पराकाश की नीतिमत्ता के विपय में उक्त सामान्य लोगों ही का क्या मत है, तो यह माजूम होगा कि सिडिवक ने उच्च स्वायं को जो महस्व दिया है वह भूल है; क्योंकि साधारण लोग भी यही कहते हैं कि निष्कर्तक नीति के तथा सत्युरुगों के आचरण के लिये यह कामचलाऊ मार्ग श्रेयस्कर नहीं है। इसी बात का वर्णन मर्नृहरि ने उक्त श्लोक में किया है।

प्राधिभौतिक सुख-वादियों के इन तीन वर्गी का अब तक वर्गान किया गया:---(१) केवल स्वार्थी; (२) दूरदर्शी स्वार्थी; और (३) उभयवादी स्रर्थात् उचस्वार्थी। इन तीनों वर्गी के मुख्य मुख्य दोप भी बतला दिये गये हैं । परन्तु इतने ही से सब याधिभौतिक पन्य पूरा नहीं हो जाता । इसके खागे का, और सब आधिभौतिक पन्यों में श्रेष्ठ, पन्य वह है जिसमें कुछ सात्त्विक तथा श्राधिभौतिक पिग्डतों" ने यह प्रति-पादन किया है कि " एक ही मनुष्य के सुख को न देख कर, किन्तु सब मनुष्यजाति के आधिभौतिक सुख-दु:ख के तारतम्य को देख कर ही, नैतिक कार्य-प्रकार्य का निर्णय करना चाहिये।" एक ही छुल से, एक ही समय में, समाज के या संसार के सच लोगों को सुख दोना असम्भव है । कोई एक बात किसी को सुसकारक मालूम होती है तो वही जात दूसरे को दुःखदायक हो जाती है । परन्तु जैसे घुच्चू को प्रकाश नापसन्द होने के कारण कोई प्रकाश ही को त्याज्य नहीं कहता, उसी तरह यदि किसी विशिष्ट सम्प्रदाय को फोई वात लाभदायक मालूम न हो तो कर्मयोगशास्त्र में भी यह नहीं कहा जा सकता कि वह सभी लोगों को हितावह नहीं है। और, इसी लिये "सब लोगों का सुख" इन शब्दों का अर्थ भी " अधिकांश लोगों का अधिक सुख " करना पड़ता है। इस पन्य के मत का सारांश यह है कि, " जिससे अधिकांश लोगों का अधिक सुख हो, उसी बात को नीति की

<sup>18-29;</sup> also Book IV. Uhap. IV. § 3 p. 474. यह तीसरा पन्य कुछ सिन्तिक का निकाल हुआ नहीं है; परन्तु सामान्य द्वशिक्षित अंग्रेज लोग प्रायः इसी पन्य के अनु-गायी है। इसे Common senso morality कहते हैं।

<sup>•</sup> बेल्पेम, मिल आदि पण्डित इस पन्य के अगुआ हैं। Greatest good of the greatest number का एमने "अधिकांश लोगों का अधिक सुख " यह मापान्तर किया है।

दृष्टि से उचित श्रीर प्राह्म मानना चाष्ट्रिये; श्रीर इसी प्रकार का श्राचरण करना इस संसार में मनुष्य का सचा कर्तव्य है ।" आधिभौतिक सुख-वादियों का उक्त तत्त्व श्राष्यातिक पन्य को मंजूर है । यदि यह कहा जाय तो भी कोई श्रापत्ति नहीं कि बाध्यात्मिक-वादियों ने ही इस तत्त्व को अत्यन्त प्राचीन काल में द्वेंड निकाला या और मेद इतना ही है कि यय आधिभौतिक-वादियों ने उसका एक विशिष्ट रीति से उपयोग किया है । तुकाराम महाराज ने कहा है कि " संतजनों की विभृतियाँ केवल जगद के कट्याण के लिये हैं-- वे लोग परोपकार करने में छपने शरीर को कष्ट दिया <sup>करत</sup> हैं। " श्रयात इस तत्त्व की सचाई श्रीर योग्यता के विषय में इन्ह भी सन्देह गहीं है। स्वयं श्रीमद्भगवहीता में ही, पूर्ण योगयुक्त अर्थात् कर्मयोगयुक्त ज्ञानी पुरुषों के लज्ञुणों का वर्णन करते हुए, यह वात दो वार स्पष्ट कही गई है कि वे लोग " सर्वभूतहिते रताः " श्रयांत् सव प्राणियों का करवाण करने ही में निमप्त रहा करते हैं ( गी. ४. २४; १२.४ ); और इस बात का पता दूसरे मकरण में दिये हुए महाभारत के " यहभूतहितमत्यन्तं तन् सत्यमिति धारणा " यचन से स्पटतया चलता है, कि धर्म-अधर्म का निर्णय करने के लिये हमारे शासकार इसं तत्त्व को इपेशा ध्यान में रखते थे । परन्तु इमारे शास्त्रकारों के कथनानुसार ' सर्व भूतदित ' को ज्ञानी पुरुषों के श्राचरण का यारा लक्षण समक्त कर धर्म-प्रधर्म का निर्माय करने के, किसी विशेष प्रसंग पर, स्यूल मान से उस तत्त्व का उपयोग करना एक बात है; स्रोर उसी को नीतिमत्ता का सर्वस्य मान कर, दूसरी किसी बात पर विचार न करके, केवल इसी नींच पर नीतिग्राख का भव्य भवन निर्माण करना वृसरी वात है । इन दोनों में बहुत भिन्नता है । आधिभौतिक पंडित वसरे मार्ग को स्वीकार करके प्रतिपादन करते हैं कि नीतिशास्त्र का, प्रध्यारमविधा से, कुछ भी संबंध नहीं है । इसलिये हमें अब यह देखना चाहिये कि उनका कहना कहीं तक युक्तिसंगत है । 'सुख ' श्रीर 'हित ' दोनों शब्दों के श्रर्थ में बहुत भेद है: परन्त यदि इस मेद पर भी घ्यान न दें, और 'सर्वभूत' का अर्थे " श्राध-कांश लोगों का अधिक सुख " मान लें, और कार्य-अकार्य-निर्णय के काम में केवल इसी तत्त्व का उपयोग करें, तो यह साफ़ देख पढेगा कि वडी वडी अनेक कठि-नाहर्यों उत्पन्न होती हैं । मान लीजिये कि, इस तत्त्व का कोई आधिभीतिक पंडित भर्जुन को उपदेश देने लगता; तो वह प्रर्जुन से क्या कहता? यही न कि, यदि युद्ध में जय मिलने पर अधिकांश लोगों का अधिक सुख होना संभव है, तो भीरम पितामह को भी मार कर युद्ध करना तैस कर्त्तन्य है । दिखने को तो यह उपदेश यहत सीघा श्रीर सन्दन देख पड़ता है; परन्तु कुछ विचार करने पर इसकी श्रपूर्णता श्रीर भड़चन समम्म में आजाती है । पहले यही सोविये कि, प्राधिक यानी कितना ? पांडवों की सात अची हितियाँ थीं और की खों की खारह, इसालिये चिद पांडवों की हार हुई होती तो कौरवां को मुख हुआ होता—क्या इसी युक्तिवाद से पांडवां का पदा क्रान्याच्य कहा जा सकता है? भारतीय युद्ध ही की बात कौन कहे, और भी

अनेक अवसर ऐसे हैं कि जहाँ नीति का निर्णय केवल संख्या से कर बैठना वडी भारी भूल है। न्यवहार में सब लोग यही सममते हैं कि लाखें। दुर्जनों को सुख होने की अपेता एक ही सजन को जिससे सख हो, वही सच्चा सत्कार्य है । इस समभ को सच बतलाने के लिये एक ही सज्जन के सुख को लाख दुर्जनों के सुख की प्रपेत्ता अधिक मूल्यवान् मानना पड़ेगा; और ऐसा करने पर " प्रधिकांश लोगों का अधिक वाह्य सुखवाला " ( जोकि नीतिमत्ता की परीत्ता का एकमात्र साधन माना गया है ) पहला सिद्धान्त उतना ही शिथिल हो जायगा । इसिलिये कहना पड़ता है कि लोक-संख्या की न्यूनाधिकता का, नीतिमत्ता के साय, कोई नित्य-संबंध नहीं हो सकता। दूसरी यह बात भी ध्यान में रखने योग्य है कि कभी कभी जो बात साधारण लोगों को सुखदायक मालूम होती है, वही बात किसी हरदर्शी प्ररूप को परिणाम में सब के लिये हानिप्रद देख पडती है । उदाहरणार्थ, साकेटीज़ और ईसामसीह को ही लीजिये । दोनां अपने अपने मत को परिग्राम में कल्यागाकारक समज कर ही अपने देशबंधुओं को उसका उपदेश करते ये । परन्त इनके देशवंदुओं ने इन्हें " समाज के शत्रु " समभ कर मौत की सज़ा दी ! इस विषय में " ग्रधिकांश लोगों का यधिक सुख " इसी तत्त्व के अनुसार उस समय के लोगों ने और उनके नेताओं ने मिल कर फ्राचरण किया या; परन्तु अब इस समय इस यह नहीं कह सकते कि उन लेगों का वर्ताव न्याययुक्त या । सारांश। यदि " अधिकांश लोगों के अधिक सुख " को ही चागा भर के लिये नीति का मुलतत्त्व मान लें तो भी उससे ये प्रश्न इल नहीं हो सकते कि लाखों-करोड़ों मनुष्यां का सख किसमें है, उसका निर्णय कोन और कैसे करें ? साधारण अवसरीं पर निर्याय करने का यह काम उन्हों लोगों को सौंप दिया जा सकता है कि जिनके बारे में सख-दःख का प्रश्न उपस्थित हो। परन्तु साधारण अवसर में इतना प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती; और जब विशेष कठिनाई का कोई समय आता है तब साधारण मनुष्यां में यह जानने की दोप हित शक्ति नहीं रहती कि हमारा सुख किस बात में है। ऐसी अवस्या में यदि इन साधारण और अनधिकारी लोगों के द्वाय नीति का यह प्रकेला तत्व " अधिकांश लोगों का अधिक सुख " लग जाय तो वही भयानक परिएाम होगा जो शैतान के हाथ में मशाल देने से होता है। यह बात उक्त दोनों उदाहरणों (साकेटीज़ और काइस्ट) से भली भाँति प्रगट हो जाती है। इस उत्तर में कुछ जान नहीं कि " नीति-धर्म का हमारा तत्व शुद्ध और सन्ना है, यदि मूर्ख लोगों ने उसका द्वरुपयोग किया तो हम न्या कर सकते हैं ? " कारण यह है कि, यद्यपि तत्व शुद्ध और सन्ना हो, तथापि उसका उपयोग करने के अधिकारी कीन हैं, वे उसका उपयोग कव और कैसे करते हैं: इत्यादि बातों की मर्यादा भी, उसी तत्त्व के साथ, बतला देनी चाहिये । नहीं तो सम्भव है कि, हम प्रपने को साकेटीज़ के सदश नीति-निर्धाय करने में समर्थ मान क्र अर्थ का अनर्थ कर बैठें।

केवल संख्या की दृष्टि से नीति का उचित निर्णय नहीं हो सकता, श्रीर इस वात का निश्चय करने के लिये कोई भी वाहरी साधन नहीं है कि अधिकांश लोगों का ऋधिक सुख किसमें है। इन दो आह्मेपों के सिवा इस पन्य पर और भी बड़े वडे बात्तेप किये जा सकते हैं। जैसे, विचार करने पर यह ब्याप ही मालूम हो जायगा कि किसी काम के केवल बाहरी परिसाम से ही उसको न्याच्य ऋषवा अन्याय्य कहना यहुधा असम्भव हो जाता है। हम लोग किसी घड़ी को, उसके ठीक ठीक समय वतलाने न वतलाने पर, श्रन्छी या खराव कहा करते हैं; परन्तु इसी नीति का उपयोग मनुष्य के कार्यों के सम्बन्ध में करने के पहले हमें यह वात अवश्य ष्यान में रखनी चाहिये कि मनुष्य, घड़ी के समान, कोई यंत्र नहीं है । यह बात सच है कि सब सतपुरुप जगत के कल्याणार्थ प्रयत्न किया करते हैं: परन्तु इससे यह उलरा अनुमान निश्चयपूर्वक नहीं किया जा सकता कि जो कोई लोक-कल्यागा के लिये प्रयत्न करता है, वह प्रत्येक साधु ही है। यह भी देखना चाहिये कि सतुष्य का अन्तःकरण कैसा है। यंत्र और मनुष्य में यदि कुछ भेद है तो यही कि एक हृदयदीन है और दूसरा हृदययुक्त है; और इसी लिये अज्ञान से या भूल से किये गये अपराध को कायदे में ज्ञान्य सानते हैं। तात्पर्य; कोई काम अच्छा है या द्वरा. धर्म्य है या अधर्म, नीति का है अयवा अनीति का, इत्यादि वातों का सच्चा निर्याय इस काम के केवल वाहरी फल या परिगाम—अर्थात वह अधिकांश लोगों को श्रीधक सुख देगा कि नहीं इतने 'ही-से नहीं किया जा सकता । उसी के साथ साथ यह भी जानना चाहिये कि उस काम को करनेवाले की बुद्धि, वासना या हेतु कैसा है । एक समय की यात है कि अमेरिका के एक बढ़े शहर में, सब लोगों के सुख और उपयोग के लिय, दामवे की बहत आवश्यकता थी। परन्तु अधिकारियों की श्राज्ञा पाये विना दासवे नहीं वनाई जा सकती थी। सरकारी मंजूरी मिलने में वहुत देरी हुई । तव ट्रामवे के ध्यवस्थापक ने अधिकारियों को रिशवत दे कर जब्द ही मंश्री ले ली। द्रामवे वन गई और उससे शहर के सब लोगों को सुमीता और फ़ायदा हुआ । कुछ दिनों के बाद रिशवत की बात प्रगट हो गई और उस व्यवस्थापक पर फ़्रीजदारी मुक्दमा चलाया गया । पहली ज्यूरी (पंचायत ) का एकमत नहीं हुआ इसलिये दूसरी ज्यूरी चुनी गई । इसरी ज्युरी ने न्यवस्यापक को दोपी ठहराया, अतर्व उसे सज़ा दी गई । इस उदाहरए। में अधिक लोगों के अधिक सुखवाले नीतितत्त्व से काम चलने का नहीं। क्योंकि, यदापि ' घूस देने से ट्रामवे वन गई ' यह वाहरी परिग्राम अधिक लोगों को अधिक सखदायक या, तथापि इतने ही से घूस देना न्याय्य हो नहीं सकता 🔭। दान करने को अपना धर्म (दातन्यं) समभ्त कर निष्काम बुद्धि से दान करना, ब्रोर कीर्ति के लिये सथा अन्य फल की ब्राशा से दान करना, इन दो कृत्यों का

<sup>ी</sup> यह उदाहरण डॅाक्टर पोंल केरस की The Ethical Problem ( PP. 58, 59. 2nd Ed ) नामक पुस्तक से किया गया है।

वाहरी परिगाम यद्यपि एकसा हो, तथापि श्रीमजगवद्गीता में पहले दान को सारिवक और दूसरे को राजस कहा है (गी. १७. २०, २१)। और, यह भी कहा गया है कि यदि वही दान कुपात्रों को दिया जाय तो वह तामस अयवा गर्ध है। यदि किसी ग्रीय ने एक-आध धर्म-कार्य के लिये चार पैसे दिये और किसी द्यमीर ने उसी के लिये सो रुपये दिये तो लोगों में दोनों की नैतिक योग्यता एक ही समभी जाती है। परन्तु यदि केवल " ऋधिकांश लोगों का ऋधिक सुख " किसमें है, इसी बाहरी साधन द्वारा विचार किया जाय तो ये दान नैतिक दृष्टि से समान योग्यता के नहीं कहे जा सकते। " आधिकांश लोगों का श्राधिक सुख " इस आधिभोतिक नीति-तत्त्व में जो बहुत वडा दोप है, वह यही है कि इसमें कर्ता के मन के हेतु या भाव का कुछ भी विचार नहीं किया जाता: और यदि अन्तस्य हेत पर ध्यान दें तो इस प्रतिज्ञा से विशेध खड़ा हो जाता है कि, अधिकांश लोगों का अधिक सुख ही नीतिमत्ता की एकमात्र कसौटी है। कायदा-कानून बनानेवाली सभा अनेक व्यक्तियों के समृह से बनी होती है; इसालिये-उक्त मत के अनुसार, इस सभा के बनाये हुए कायदों या नियमों की योग्यता-स्रयो, ग्यता पर विचार करते समय, यह जानने की कुछ प्रावश्यकता ही नहीं कि सभा-सदों के श्रांत:कर्गों में कैसा भाव था-एम लोगों को श्रपना निर्गाय केवल इस बाहरी विचार के आधार पर कर लेना चाहिये कि इनके कायदों से अभिकों को अधिक सुख हो सकेगा या नहीं। परन्तु, उक्त उदाहरण से यह साफ साफ ध्यान में आ सकता है कि सभी स्वानों में यह न्याय उपयुक्त हो नहीं सकता । हमारा यह कहना नहीं है कि " ग्रंधिकांश लोगों का ऋधिक सुख या हित " वाला तत्व विलक्क ही निरुपयोगी है। केवल बाह्य परिग्रामों का विचार करने के लिये उससे बढ कर दूसरा तत्त्व कहीं नहीं मिलेगा। परन्तु हमारा यह कघन है कि, जब नीति की दृष्टि से किसी वात को न्याय्य स्थवा सन्याय्य कहुना हो तव केवल बाह्य परि-गामों को देखने से काम नहीं चल सकता, उसके लिये और भी कई बातों पर विचार करना पड़ता है, अतएव नीतिमत्ता का निर्णाय करने के लिये पूर्णतया इसी तांच पर अवलंबित नहीं रह सकते, इसालिये इससे भी आधिक निश्चित और निर्देश तत्व को खोज निकालना आवश्यक है। गीता में जो यह कहा गया है कि "कर्म की अपेका युद्धि श्रेष्ट है " (गी, २.४९) उसका भी यही अभिप्राय है। यहि केवल बाह्य कर्मों पर ध्यान दें तो वे बहुधा आ्रामक होते हैं। " स्नान-सन्ध्या, तिलक-माला " इलादि वाह्य कमीं के होते हुए भी "पेट में क्रोधान्नि "का भडकते रहना असम्भव नहीं है। परन्तु यदि हृदय का भाव शुद्ध हो तो बाह्य कमी का कुछ भी महत्त्व नहीं रहता है; सुदामा के 'सुठी भर चावल ' सरीखे ख्रत्यन्त घ्रत्य बाह्य कर्म की धार्मिक ग्रोर नेतिक योग्यता, आधिकांश्र् लोगों को श्राधिक सुख हेने वाले चुजारों मन समाज के बराबर ची, सममी जाती है। इसी लिये प्रसिद्ध जर्मन तत्त्वज्ञानी कान्ट " ने कर्म के वाह्य और दृश्य परिणामों के तारतम्य-विचार को गौरण

<sup>\*</sup> Kant's Theory of Ethics, ( fran. by Abbott, ) 6th Ed.P.6.

माना है एवं नीतिशास्त्र के ग्रपने विवेचन का मारम्भ कर्ता की ग्रुह वृद्धि (शुद्ध भाव) ही से किया है। यह नहीं समभाना चाहिये कि आधिभौतिक सख-बाद की यह न्यनता वडे वडे आधिसोतिक-वादियों के घ्यान में नहीं आई । खुम ° ने स्पष्ट लिखा है — जब कि मंतुष्य का कर्न (काम या कार्य) ही उसके शील का द्योतक है और इसी लिये जब लोगों में वही नीतिमत्ता का दर्शक भी माना जाता है, तब केवल बाह्य परिगामों ही से उस कर्म को प्रशंसनीय या गृहगीय मान लेना असम्भव है। यह वात मिल साहय को भी मान्य है कि " किसी कर्म की नीतिमचा कर्ता के हेत पर अर्थात् वह उसे जिस बुद्धि या भाव से करता है उस पर, पूर्णतया अवलंबित रहती है। " पत्न अपने पन्न के मगुदन के लिये मिल साहव ने यह युक्ति 'मिटाई है कि "जब तक बाह्य कर्मों में कोई भेद नहीं होता तब तक कर्म की नीतिमत्ता में कुछ भी फुई नहीं हो सकता, चाहे कर्ता के मन में उस काम को करने की दासना किसी भी भाव से हुई हो " । भिल की इस युक्ति में साम्प्रदायिक आग्रह देख पड़ता है; क्योंकि बुद्धि या भाव में भिद्धता होने के कारण, यद्यपि दो कर्म दि-खने में एक ही से हों तो भी, वे तत्वतः एक ही योग्यता के कभी हो नहीं सकते। श्रीर, इसी लिये, मिल साहब की कही हुई "जब तक (बाह्य) कर्मी में भेट नहीं होता, इत्यादि " मर्यादा को श्रीन साहव ! निर्मूल वतलाते हैं। गीता का भी यह अमित्राय है। इसका कारण गीता में यह वतलाया गया है कि, यदि एक ही धर्म-कार्य के लिये दो मज़प्य वरावर वरावर धन प्रदान करें तो भी - अर्थात् दोनों के बाह्य कर्म एक समान होने पर भी-दोनों की बुद्धि या भाव की भिवता के कारण, एक दान साव्विक और दूसरा राजस या तामस भी हो सकता है। इस विपय पर प्राधिक विचार, पूर्वी फ्रीर पश्चिमी सतों की तुलना करते समय, करेंगे। श्रभी केवल इतना ही देखना है कि, कर्म के केवल वाहरी परिणाम पर ही श्रव-

<sup>≅</sup> For as actions are objects of our moral sentiment, so far only as they are indications of the internal character, passions and offections, is is impossible that they can give ruse either to praise or blame, where they proceed not from these principles, but are derived altogether from external objects. "Hume's Inquiry concerning Human Understanding, Section VIII. Part II. (p. 368 of Hume's Essays The World Library Edition).

<sup>† &</sup>quot;Morality of the action depends entirely upon the intention, that is upon what the agent wills to dv. But the motive, that is, the feeling which makes him will so to do, when it makes no difference in the act, makes none in the morality." Mill's Utilitarianism, p. 27.

<sup>‡</sup> Green's Prolegomena to Ellics, § 292 note. p. 348. 5th Cheaper Edition.

लंबित रहने के कारण, खाधिभौतिक मुख-वाद की श्रेष्ठ श्रेणी भी, नीति-निर्णय के काम में, कैसी खपूर्ण सिद्ध हो जाती है; खौर इसे सिद्ध करने के लिये, हमारी समक्त में, मिल साहय की शुक्ति ही काफी है।

" श्रीधकांश लोगों का श्रीधक मुख " वाले श्राधिभौतिक पन्य में सब से भारी दोप यह है कि उसमें कर्ता की बुद्धि या भाव का कुछ भी विचार नहीं किया जाता। मिल साहब के लेख ही से यह स्पष्टतया सिद्ध हो जाता है कि, इस ( मिल ) की युक्ति को सच मान कर भी, इस तत्व का उपयोग सब स्थानों पर एक समान नहीं किया जा सकता; क्योंकि यह कैयल याद्य फल के अनुसार नीति का निर्माय करता है, अर्थात् उसका उपयोग किसी विशेष मर्यादा के भीतर ही किया जा सकता है: या यों कहिये कि वह एकदेशीय है । इसके क्षिया इस मत पर एक और भी आन्तेप किया जा तकता है कि, 'स्वार्य की अपेना परार्य क्यों और केंसे श्रेष्ठ है ? '—इस प्रश्न की क़द्ध भी उपपत्ति न बतला कर ये लोग इस तत्त्व को सच मान लिया करते हैं। फल यह होता है कि उद्य स्वार्य की येरोक युद्धि होने लगती है। यदि स्वार्य फीर परार्य दोनों यातें मनुष्य के जन्म से ही रहती हैं, अर्थात् स्वामाविक हैं; तो प्रश्न होता है कि में स्वार्य की अपेक्षा लोगों के सख को अधिक महत्त्वपूर्ण क्यों समभूत ? यह उत्तर तो संतोपदायक हो ही नहीं सकता, कि तुम प्रधिकांश लोगों के ऋधिक सुख को देख कर ऐसा करो; क्योंकि मूल प्रश्न ही यह है कि में अधिकांश लोगों के अधिक छुत्त के लिये यत्न क्यों करूँ ? यह वात सच है कि अन्य लोगों के हित में अपना भी हित समिमलित रहता है, इसलिये यह प्रश्न हमेशा नहीं उठता । परना प्राधिमीतिक पन्य के उक्त तीसरे वर्ग की श्रपेका इस श्रन्तिम (चाँये ) वर्ग मं यही विशेषता है कि, इस आधिभीतिक पन्य के लोग यह मानते हैं कि, जब स्वार्य फ्रीर परार्य में विरोध खड़ा हो। जाय तब उच स्वार्य का त्याग करके परार्य-साधन भी के लिये यत्न करना चार्श्विय । इस पन्य की उक्त विशेषता की कुछ भी उपपत्ति नहीं दी गई है। इस अभाव की फोर एक विद्वान् प्राधिभौतिक पंडित का ध्यान प्राकर्पित स्त्रा । उसने छोटे कीडों से लेकर मनुष्य तक सब सजीव प्राणियां के व्यवहारों का ख़ब निरीक्षण किया । श्रीर श्रन्त में, उसने यह सिद्धान्त निकाला कि, जब कि छोटे छोटे कीटों से से कर मनुष्यों तक में यही गुगा अधिकाधिक बढ़ता और प्रगट होता चला आ रहा है कि चे स्वयं अपने श्री समान अपनी सन्तानां धोर जातियां की रद्या करते हैं और किसी को दुःख न देते हुए अपने बन्धुकों की यय।सम्भव सद्दायता करते हैं, तब हम कह सकते हैं कि सजीव स्रष्टि के खाचरण का यही-परस्पर-सहायता का ग्राण-प्रधान नियम है। सजीव सृष्टि में यह नियम, पहले पहल सन्तानीत्पादन और सन्तान के लालन-पालन के बारे में देख पड़ता है। ऐसे ग्रत्यन्त सूच्म कीड़ों की सृष्टि को देखने से, कि जिनमें सी-पूरुप का कुछ भेद नहीं है, ज्ञात होगा कि एक कीडे की देह बहते यहते फूट जाती है और उससे दो कीड़े वन जाते हैं। अर्थात् यही गी. र. १२

कहुना पढ़ेगा कि सन्तान के लिय-दूसरे के लिये-यह कीड़ा अपने शरीर को भी त्याग देता है। इसी तरह सजीव सृष्टि में इस कीडे से ऊपर के दर्जे के स्त्री-प्ररुपा-त्मक प्राणी भी श्रपनी श्रपनी सन्तान के पालन-पोपण के लिये स्वार्य-त्याग करने में श्रानन्दित हुआ करते हैं। यही गुण चढते चढते मनुष्यजाति के असम्य और जंगली समाज में भी इस रूप में पाया जाता है कि लोग न केवल अपनी सन्तानों की रचा करने में, किंतु अपने जाति-भाइयों की सहायता करने में भी सुख से प्रवृत्त हो जाते हैं। इसलिये मनुष्य को, जो कि सजीव सृष्टि का शिरोमणि है, स्वार्य के समान परार्थ में भी ख़ुख मानते हुए, सृष्टि के डपर्युक्त नियम की डब्रति करने तथा स्वार्थ और परार्थ के वर्तमान विशेष को समृत नष्ट करने के उद्योग में त्तर्गे रहना चाहिये; वस इसी में उसकी इतिकर्त्तव्यता हैं \* । यह युक्तिवाद यहत ठीक है। परनतु यह तत्व कुछ नया नहीं है कि, परोपकार करने का सदगुरा। मूक रुष्टि में भी पाया जाता है, इसलिये उसे परमावधि तक पहुँचाने के प्रयत्ने में ज्ञानी मलप्यों को सदैव लगे रहना चाहिये। इस तरव में विशेषता सिर्फ यही है कि, त्राज कल आधिभौतिक शास्त्रों के ज्ञान की बहुत वृद्धि होने के कारण इस तस्त्र की श्राधिभौतिक उपपत्ति उत्तम रीति से वतलाई गई है । यद्यीप हमारे शास्त्रकारों की दृष्टि ज्ञाध्यात्मिक है, तथापि हमारे प्राचीन प्रन्यों में कहा है कि:—

> अष्टादरापुराणानां सारं सारं समुद्धृतम् । परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम् ॥

" परोपकार करना प्रायकमं है और दूसरों को पीड़ा देना पापकमं है; यस यही अग्रस्ट प्रायों का सार है। " भर्त्हिर ने भी कहा है कि " स्वायों यस्य परार्थ एवं स प्रमान् एकः सतां अग्रणीः " — परार्थ ही को जिस मनुष्य ने अपना स्वार्थ बना लिया है वही सव सत्युरुपों में श्रेष्ट है। अच्छा; अय यि होंटे कीड़ों से मनुष्य तक की, सृष्टि की उत्तरोत्तर फ़मग़ः वहती हुई श्रेणियों को देखें-तो एक श्रोर भी प्रश्न उठता है। वह यह है—म्या मनुष्यों में केवल परोपकार-बुदि ही का उत्कर्भ हुआ है या, इसी के साथ, उनमें न्याय-युदि, व्या, उदारता, दूर, दृष्टि, तर्क, श्र्रता, श्रति, क्तमा, इंडियनिश्रह इत्यादि अनेक अन्य साहित्क स्वृगुणों की भी दृद्धि हुई है ? जब इस पर विचार किया जाता है तब कहना पड़ता है। कि अन्य सव सतीव प्राणियों की अपेका मनुष्यों में सभी सद्गुणों का उत्कर्भ हुआ है । इन सव साहित्क गुणों के समृद्द को "मनुष्यां ने सम हीजिये। अय यह वात तिद्ध हो हुती कि परोपकार की अपेका मनुष्यत्व को हम श्रेष्ट मानते हैं; ऐसी अवस्था में किसी कर्म की योग्यता-श्रयोग्यता या नीतिमत्ता का निर्णय करने के लिये उस कर्म की

<sup>\*</sup> यह उपपत्ति स्पेन्सर के Data of Ethics नामक अन्य में दी हुई है। स्पेन्सर ने मिन को एक पत्र विश्व कर स्पष्ट कह दिया था कि भेरे और आपके मत में क्या केद है। उस पत्र के अनतरण उक्त अन्य में दिये गये हैं। PP.57, 123. Also see Bain's Mentas and moral Science PP. 721, 722 (Ed. 1875).

परीचा केवल परोपकार ही की दृष्टि से नहीं की जा सकती—श्रव उस कर्म की परीजा मनुष्यत्व की दृष्टि से ही, अर्थात् मनुष्यजाति में अन्य प्रािग्यों की अपेज जिन जिन गुर्गों का उत्कर्प हुन्ना है उन सब को ध्यान में रख कर ही, की जान चाहिये। अकेले परोपकार को ध्यान में रख कर कुछ न कुछ निर्णाय कर लेने के बदले अब तो यही मानना पडेगा कि, जो कर्म सब मनुष्यों के 'मनुष्यत्व ' या ' मनुष्यपन ' को शोभा दे या जिस कर्म से मनुष्यत्व की वृद्धि हो, वही सत्कर्म और वहीं नीति-धर्म है । यदि एक वार इस च्यापक दृष्टि को स्वीकार कर लिया जाय तो, "आधिकांश लोगों का अधिक सुख " उक्त दृष्टि का एक अत्यन्त छोटा भोग हो जायगा - इस मत में कोई स्वतंत्र महत्त्व नहीं रह जायगा कि सब कमीं के धर्म-अधर्म या नीतिमत्ता का विचार केवल " अधिकांश लोगों का अधिक सुख ? तत्व के अनुसार किया जाना चाहिये - और तय तो धर्म-अधर्म का निर्णय करने क लिये मनुष्यत्व ही का विचार करना आवश्यक होगा । और, जब हम इस बात का सुद्दम विचार करने लगेंगे कि 'मनुष्यपन 'या 'मनुष्यत्व ' का ययार्घ स्वरूप क्या है; तब हमारे मन में, याज्ञवल्य के अनुसार, " प्रात्मा वा प्ररे दृष्टव्यः " यह विषय स्राप ही स्राप उपस्थित हो जायगा । नीतिशास्त्र का विवेचन करनेवाले एक अमेरिकन अन्यकारने इस समुख्यात्मक मनुष्य के धर्म को ही "आत्मा" कहा है।

उपर्युक्त विवेचन से यह मालूम हो जायगा कि केवल स्वार्य या अपनी ही विपय-सख की कनिए श्रेगी से बढ़ते बढ़ते आधिभीतिक सख-वादियों को भी परी-पकार की श्रेगी तक और अन्त में मनुष्यत्व की श्रेगी तक जैसे स्नाना पड़ता है। परन्तु, सनुप्यत्व के विषय में भी, आधिभौतिक-वादियों के मन में प्रायः सव लोगों के बाद्य विपय-सुख ही की कल्पना प्रधान होती है; स्रतएव स्नाधिभौतिक-वादियों की यह श्रंतिम श्रेगी भी — कि जिसमें श्रंतःसुख और श्रंतःशुद्धि का कुछ विचार नहीं किया जाता—हमारे अध्यात्मवादी शास्त्रकारों के मतानुसार निर्दोप नहीं है । यदापि इस बात को साधारणतया मान भी लें कि मनुष्य का सब प्रयत्न सुख-प्राप्ति तथापि दुःख-निवारण के ही लिये हुआ करता है, तथापि जब तक पहले इस वात का निर्णय न हो जाय, कि सुख किसमें है—आधिभौतिक अर्थात् सांसारिक विषयोपमोग ही में है अथवा और किसी में है—तव तक कोई भी आधिभौतिक पन्न प्राह्म नहीं समस्ता जा सकता । इस बात को फ्राधिभौतिक एख-वादी भी मानते हैं कि शारीरिक सुख से मानसिक सुख की योग्यता ऋधिक है । प्रयु को जितने सुख मिल सकते हैं ने सब किसी मनुष्य को दे कर उससे पूछो कि "क्या तुम पश्च होना चाहते हो ? " तो वह कभी इस वात के लिये राज़ी न होगा इसी तरह, ज्ञानी पुरुषों को यह वतलाने की आवश्यकता नहीं कि, तत्वज्ञान के गहन विचारों से बुद्धि में जो एक प्रकार की शान्ति उत्पन्न होती है उसकी थोग्यता, सांसारिक सम्पत्ति और बाह्योपभोग से, एजारगुर्गी वह कर है । अच्छा; यदि लोकमत को देखें तो भी यही जात होगा कि. नीति का निर्माय करना केवल संख्या पर खब-

लम्बित नहीं है; लोग जो कुछ किया करते हैं वह सब केवल ग्राधिमातिक सुख के ही लिये नहीं किया करते — वे ऋषिभौतिक सुन्त ही को अपना परम उद्देश नहीं मानते । विक इम लोग यही कहा करते हैं कि, बाह्य मुखों की काँन कहे, विशेष प्रसंग जाने पर अपनी जान की भी परवा नहीं करना चाहिये, क्योंकि ऐसे समय में चाध्यात्मिक दृष्टि के अनुसार जिन सत्य ग्रादि नीति-धर्मी की योग्यता ग्रपनी जान से भी अधिक है, उनका पालन करने के लिये मनोनियह करने में ही मनुष्य का मनुष्यत्व है। यही हाल अर्जुन का या। उसका भी प्रश्न यह नहीं या कि लढाई करने पर किसको कितना सुख होगा। उसका श्रीकृप्णु से यही प्रश्न या कि " मेरा, श्रयांत मेरे प्रात्मा का, श्रेय किसमें है सो मुक्ते वतलाइये " (गी. २.७; ३.२)। श्रातमा का यह नित्य का श्रेय श्रीर सुख श्रातमा की शान्ति में हैं; इसी लिये बृहदा-रायकोपनिपद ( २.४.२ ) में कहा गया है कि " अमृतत्यस्य तु नाशास्ति वित्तेन " त्रर्थात सांसारिक सुख और सम्पत्ति के यथेष्ट मिल जाने पर भी आत्मसुख और ज्ञान्ति नहीं मिल सकती। इसी तरह कठोपनिपद में लिखा है कि जब मृत्य ने निचकेता को पुत्र, पीत्र, पुरु, धान्य, दृष्य इत्यादि अनेक प्रकार की सांसारिक सम्पत्ति देनी चाही तो उसने साफ जनाय दिया कि " सुक्ते प्रात्मविद्या चाहिये, सम्पत्ति नहीं; " और 'प्रेय ' श्रयांत इन्द्रियों की प्रिय लगनेवाले सांसारिक मुख में तथा 'श्रेय ' अर्थात् आत्मा के सबे कल्याण में भेद दिखलाते हुए (फर.१.२.२में) कहा है कि:---

श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्ती संपरीत्य विविनक्ति धीरः।

श्रेयो हि घोरोऽभिग्नेयसो गुणीत प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद् इणीते ॥
"जय प्रेय (तान्कालिक याद्य इन्द्रियसुन्त) और श्रेय (सचा चिरकालिक करवाता)
ये दोनों मनुष्य के सामने उपस्थित होते हैं तय युद्धिमान् मनुष्य उन दोनों में से किसी
एक को जुन लेता है । जो मनुष्य ययार्थ में युद्धिमान् होता है, यह प्रेय की अपेता
श्रेय को अधिक पसन्द करता है; परन्तु जिसकी युद्धि मन्द होती है; उसको
आत्मकत्याण की अपेता भ्रेय अर्थात् याद्य सुख ही आधिक अच्छा लगता है।"
इसलिय यह मान लेना उचित नहीं कि संसार में इन्द्रियगम्य विषय-पुख ही मनुष्य
का ऐहिक परम उद्देश है तया मनुष्य जो कुछ करता है वह सब केवल याद्य अर्थात्
आधिभौतिक सुख ही के लिये अथवा अपने दुःखों को तूर करने के लिये ही करता है।

इन्द्रियगम्य वात्य कुलों की अपेला बुद्धिगम्य प्रमतः सुल की, अर्थात् आक्या.
तिसक सुल की, योग्यता अधिक तो है ही; परन्तु इसके साय एक वात यह भी है
कि विषय-सुल अनित्य है । यह दशा नीति-धर्म की नहीं है । इस वात को सभी
मानते हैं कि आहिंसा, सत्य आदि धर्म कुद्ध वाहरी उपाधियों अर्थात् सुल-दुःखों
पर अवलंबित नहीं हैं, किंतु वे सभी अवसरों के लिये और सब काल में एक
समान उपयोगी हो सकते हैं; अत्युव ये नित्य हैं । वाद्य वातों पर अवलंबित न
रहनेवाली, नीति-धर्मों की, यह नित्यता उनमें कहीं से और कैसे आई—अर्थात्
इस नित्यता का कारण क्या है? इस प्रश्न का आधिमीतिक-वाद से हुल होगा

श्रसंभव है। कारण यह है कि, यदि वाह्य सृष्टि के सुख-दुःखों के श्रवलोकन से कुछ सिद्धान्त निकाला जाय तो, सब सुख-दुःखों के स्वमावतः श्रमित्य होने के कारण, उनके श्रपूर्ण श्राधार पर वने हुए नीति-सिद्धान्त भी वैसे ही श्रमित्य होंगे। श्रीर, ऐसी स्रवस्था में, सुख-दुःखों की कुछ भी परवा न करके सत्य के लिये जान दे देने के सत्य-धर्म की जो त्रिकालायाधित नित्यता है, वह "श्रिषकांश लोगों का श्रिष्ठ सुख " के तत्त्व से सिद्ध नहीं हो सकेगी। इस पर यह श्रालेप किया जाता है कि जब सामान्य व्यवहारों में सत्य के लिये प्राण देने का समय श्राजाता है तो श्रम्छे शब्दे लोग भी श्रमत्य पद्म प्रहण करने में संकोच नहीं करते, श्रीर उस समय हमारे श्राखकार भी ज्यादा सब्दी नहीं करते; तब सत्य श्रादि धर्मों की नित्यता क्यों माननी चाहिये ? परन्तु यह श्रालेप या दलील ठीक नहीं है; क्योंकि जो लोग सत्य के लिये जान देने का साहस नहीं कर सकते वे भी श्रपने मुँह से इस नीति-धर्म की नित्यता को माना ही करते हैं। इसी लिये महाभारत में श्रर्य, काम श्रादि पुरुपार्थों की सिद्धि कर देनेवाल स्वय न्यावहारिक धर्मों का विवेचन करके, श्रंत में भारत-साविशी में (श्रीर विदुरनीति में भी) ज्यासजी ने सव लोगों को यही अपदेश किया है:—

न जातु कामात्र भयात्र लोभाद्धभे स्थजेन्जीवितस्थापि हेतोः ।
धर्मो नित्यः सुखदुःखे त्वितित्ये जीवो नित्यः हेतुरस्य त्वितित्यः ॥
धर्मो नित्यः सुखदुःखे त्वितित्ये जीवो नित्यः हेतुरस्य त्वितित्यः ॥
धर्मा नित्यः सुखन्दुःख अनित्य हैं, परन्तु (नीति-) धर्म नित्य है; हसिलये सुख की
इच्छा से, भय से, लोभ से अथवा प्राण-संकट ग्राने पर भी धर्म को कभी नहीं
छोड़ना चाहिये। यह जीव नित्य है, और सुखन्दुःख आदि विषय प्रानित्य हैं "।
इसी लिये न्यासजी उपदेश करते हैं कि अनित्य सुखन्दुःखों का विचार न करके,
नित्य-जीव का संबंध नित्य-धर्म से ही जोड़ देना चाहिये (मभाः स्वः ५.६०; उः
३८.१२,१३)। यह देखने के लिये, कि न्यासजी का उक्त उपदेश उचित है या नहीं,
हमें श्रिय इस दात का विचार करना चाहिये कि सुखन्दुःख का ययार्ष स्वरूप क्या है
और नित्य सुख किसे कहते हैं।

# पाँचवाँ प्रकरण।

# सुखदुःखविवेक ।

# मुखमाध्यंतिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्ममर्तीद्रियम् । 🗢

गीता ६. २९ ।

हुमारे शास्त्रकारों को यह सिद्धान्त मान्य है कि प्रत्येक मनुप्य सुख-प्राप्ति के लिये, प्राप्त-सुख की वृद्धि के लिये, दुःख को टालने या कम करने के लिये ही सदैव प्रयत्न किया करता है। भृगुजी भरद्वाज से शान्तिपवं (मभा. शां. १६०. ६) में कहते हैं कि " इह खलु अमुप्तिश्च लोके वस्तुप्रवृत्तयः सुखार्यमीन-धीयन्ते । न हातः परं त्रिवर्गफलं विशिष्टतरमस्ति " प्रयांत् इस लोक तया पर-लोक में सारी प्रवृत्ति केवल मुख के लिये है और धर्म, खर्च एवं काम का इसके, श्रतिरिक्त कोई श्रन्य फल नहीं है। परन्तु शास्त्रकारों का कवन है कि मनुष्य, यह न समभ कर कि सच्चा मुख किसमें है, मिय्या सुख ही को सत्य सुख मान थैठता है; और इस प्राशा से कि प्राज नहीं तो कल सुख प्रवश्य मिलेगा, वह अपनी आयु के दिन व्यतीत किया करता है । इतने में, एक दिन मृत्यु के मापेटे में पड़ कर वह इस संसार को छोड़ कर चल वसता है ! परन्तु उसके उदाहरण से अन्य लोग सावधान होने के बदले उसीका अनुकरगु करते रहते हैं ! इस प्रकार यह भव-चक्र चल रहा है, और कोई मनुष्य सन्चे और नित्य सुग्त का विचार नहीं करता ! इस विपय में पूर्वी और पश्चिमी तत्वज्ञानियों में बढ़ा ही मतभेद है कि यह संसार केवल दुःखमय है, या सुखप्रधान श्रयवा दुःखप्रधान है । परन्तु इन पत्तवालों में से सभी को यह वात मान्य है, कि मनुष्य का कल्यागा दुःख का अत्यन्त निवारण करके अत्यन्त सुख-आहि करने ही में हैं। 'सुख 'शब्द के बदले प्रायः 'हित, ' श्रेय ' और 'कल्याण 'शब्दों का अधिक उपयोग हुआ करता हैं; इनका भेद श्रागे वतलाया जायगा। यदि यह मान लिया जाय कि ' सुख ' शब्द में ही सब प्रकार के सुख और कल्याण का समावेश हो जाता है, तो सामा-न्यतः कहा जा सकता है कि प्रत्येक मनुष्य का प्रयत्न केवल सुख के लिये हुआ करता है। परंतु इस सिद्धान्त के आधार पर सुख-दुःख का जो लक्षण महा-भारतान्तर्गत पराशरगीता (म. भा. शां २६५.२७ ) में दिया गया है, कि " यदिष्टं तत्सुखं प्राहुः द्वेष्यं दुःखमिहेक्यते "— जो कुछ हमें इष्ट है वही

 <sup>&</sup>quot; जो नेतल बुद्धि से माद्य हो और श्रिन्ट्रयों से परे हो, उसे आत्यन्तिक सुख कहते हैं।"

सुख है और जिसका इस द्वेप करते हैं, श्रर्थात् जो हमें नहीं चाहिये, यही दुःख है-उसे शास्त्र की दृष्टि से पूर्ण निर्दोप नहीं कह सकते; क्योंकि इस च्याख्या के प्रमुसार ' इष्ट ' शब्द का स्त्रर्थ इष्ट वस्तु या पदार्थ भी हो सकता है; श्रीर, इस अर्थ को मानने से इष्ट पदार्थ को भी सुख कहना पढ़ेगा । उदाहरणार्थ, प्यास लगने पर पानी इष्ट होता है, परन्तु इस बाह्य पदार्थ 'पानी ' को 'सुख' नहीं कहते। यदि ऐसा होगा तो नदी के पानी में दूधनेवाले के बारे में कहना पड़ेगा कि वह सुख में हवा हुआ है! सच वात यह है कि पानी पीने से जो इन्द्रिय की तृप्ति होती है उसे सुख कहते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि मनुष्य इस इंदिय-तृप्ति या सुख को चाहता है; परन्तु इससे यह व्यापक सिद्धान्त नहीं वताया जा सकता, कि जिस जिसकी चाद होती है वह सब सुख ही है। इसी लिये नैय्यायिकों ने सुख-दु:ख को वेदना कह कर उनकी व्याप्या इस तरह से की है " श्रातुकृतवदनीयं सुलं " जो वेदना हमारे श्रातुकृत है वह सुल है श्रीर " प्रतिकूलवेदनीयं दुःखं " जो वेदना ह्वमारे प्रतिकृल है वह दुःख है। ये वेद-नाएँ जन्मितिद्ध प्रयात् भूल ही की फ्रीर अनुभवगम्य हैं, इसलिये नैय्यायिकों की उक्त व्याख्या से यद कर सुख-दुःख का श्रधिक उत्तम लक्ताए यतलाया नहीं जा सकता । कोई यह कहे कि ये वेदनारूप शुख-दुःख केवल मनुष्य के व्यापारीं से ही उत्पन होते हैं, तो यह वात भी ठीक नहीं है; क्योंकि कभी कभी देवताओं के कोप से भी बड़े बड़े रोग फ्रोर दुःख उत्पन्न हुन्ना करते हैं जिन्हें मनुष्य को प्रवर्य भोगना पडता है। इसी लिये येदान्त-ग्रन्यों में सामान्यतः इन सुखन्द्रःखों के तीन भेद — प्राधिदेवेक, प्राधिभौतिक प्रोर प्राध्यात्मिक—किये गये हैं । देवताओं की कृपा या कोप से जो सुख-दुःख मिलते हैं उन्हें ' श्राधिदैविक ' कहते हैं । बाह्य रिष्ट के, पृथ्वी स्नादि पद्यमद्वाभृतात्मक, पदार्थों का मनुष्य की इन्द्रियों से संयोग द्दोने पर, शीतोप्या ग्रादि के कारण जो सुख-दु:ख दुग्रा करते हैं उन्हें ' ग्राधि-भौतिक ' कद्दते हैं। श्रीर, ऐसे बाह्य संयोग के विना ही होनेवाले श्रन्य सव सुल-दुःखों को 'श्राध्यात्मिक 'कहते हैं । यदि सुल-दुःख का यह वर्गीकरण स्वीकार किया जाय, तो शरीर ही के वात-पित्त छादि दोपों का परिगाम विगड़ जाने से उत्पन्न होनेवाले ज्वर ग्रादि दुःखां को, तथा उन्हीं दोषां का परिग्राम ययोचित रहने से अनुभव में आनेवाले शारीरिक स्वास्थ्य की, आध्यात्मिक सुख-दुःख कह्ना पड़ता है । क्योंकि, यद्यपि ये तुख-दुःख पञ्चभूतात्मक शरीर से सम्यन्ध रखते हैं, श्रयांत् ये शारीरिक हैं, तयापि इमेशा यह नहीं कहा जा सकता किये शरीर से वाहर रहनेवाले पदार्थों के संयोग से पैदा हुए हैं । और, इसलिये फ्राध्यात्मिक सुख-दु:खों के, वेदान्त की टांरे से, फिर भी दो भेद-शारीरिक और सानसिक-करने पड़ते हैं। परन्तु, यदि इस प्रकार सुख-दुःखों के 'शारीरिक ' और ' मान-सिक ' दो भेद कर दें; तो फिर श्राधिदेविक सुख-दु:खों को भिन्न मानने की कोई धावश्यकता नहीं रह जाती। फ्योंकि, यह तो स्पष्ट ही है कि, देवताओं की क्रपा

अयवा क्रोध से होनेवाले सुल-दुःखों को भी आख़िर मतुष्य अपने ही श्रीर या मन के द्वारा भोगता हैं। अतद्व हमने इस अन्य में वेदान्त-अन्यों की परिभाषा के अनुसार सुख-दुःखों का त्रिविध वर्गीकरण नहीं किया है, किन्तु उनके दो ही वर्ग (बाह्य या शारीरिक और आन्यंतर या मानितक) किये हैं, और इसी वर्गीकरण के अनुसार, हमने इस अन्य में लव प्रकार के शारीरिक सुख-दुःखों को "आधिमीतिक" और सब प्रकार के मानितिक शुख-दुःखों को "आध्यात्मिक " कहा है। वेदान्त अन्यों में जैसा तीसरा वर्ग 'आधिदैविक ' दिया गया है वैसा हमने नहीं किया है, क्योंकि हमारे मतानुसार सुख-दुःखों का शास्त्रीय रीति से विवेचन करने के लिये यह द्विविध वर्गोंकरण ही अधिक नुमीते का है। सुख-दुःख का जो विवेचन नीचे किया गया है व्या गया है व्या क्या करी का विवेचन नीचे किया गया है वसे पढ़ते समय यह बात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिये, कि वेदान्त अन्यों के और हमारे वर्गीकरण में मेर हैं।

सुल-टुःखाँ को चाहे आप द्विविध मानिये अववा त्रिविध; इसमें सन्देइ नहीं कि दुःस की चाह किसी मनुत्र को नहीं होती । इसी लिये वेदान्त और सांख्य शास (सां. का. १; गी. ६. २१, २२) में कहा गया है कि, सब प्रकार के दु:खों की अत्यन्त निवृत्ति करना और आलिन्तिक तथा नित्य मुख की प्राप्ति करना ही मनुष्य का पर्म पुरुषार्य है। जब यह बात निश्चित हो चुकी, कि मनुष्य का परम साध्य या उद्देश आत्यन्तिक लुख ही है, तब ये प्रश्न मन में सहज ही दत्पन होते हैं कि ब्रयन्त, सस और नित्य सुन्त किसको कहना चाहिये, उसकी प्राप्ति होना संभव है या नहीं ? यदि संभव है तो कब और कैसे ? इत्यदि । और जब हम इन प्रभा पर विचार करने लगते हैं, तब सब से पहले यही प्रश्न दठता है कि, नैय्यायिकों के यतलाये हुए लच्चरा के अनुसार सुख और दुःख दोनों भिन्न भिन्न स्रतंत्र वेदनाएँ, श्रनुभव या वस्तु हैं श्रयवा " जो उजेला नहीं वह अधेरा " इस न्याय के अनुसार इन दोनों वेदनाओं में से एक का अभाव दोने पर दसरी संज्ञा का बपयोग किया जाता है ? मर्तृहरि ने कहा है कि " प्यास से जय मुँह सुख जाता है तब इस इस इस का निवारण करने के लिये पानी पीते हैं, भूख से जब इस ज्याकल हो जाते हैं तब मिछान सा कर उस न्यया को हटाते हैं और काम-वासना के प्रदीप्त होने पर दसको खीलंग द्वारा तृप्त करते हैं " —इतना कह कर खन्त में कहा है कि:-

#### प्रतीकारो व्यापेः सुम्तमिति विपर्यस्याति जनः ।

" किसी व्याधि अथवा द्वुःख के द्दोने पर दसका जो निवारण या प्रतीकार किया जाता द्वै दसी को लोग असवग्र ' सुख ' कहा करते हैं ! " द्वुःख-निवारण के अति-रिक ' सुख ' कोई मिल वस्तु नहीं दे । यह नहीं समम्मना चाहिये कि दक्त सिद्धान्त मतुष्यों के तिर्फ दन्हीं व्यवहारों के विषय में दपशुक्त द्वीता है जो स्वार्य ही के लिये किये जाते हैं। पिद्धले प्रकरण में आन-दीगीर का यह सत वत्तलाया ही गया है कि, जय हम किसी पर कुछ उपकार करते हैं तव उसका कारण यही होता है कि, उसके द्वःख को देखने से इमारी कारराय पृति हमारे लिये असहा हो जाती है। फ्राँर इस दुःसहस्य की य्यया को दूर करने के लिये ही हम परोपकार किया करते हैं। इस पद्म के स्वीहत करने पर हमें महाभारत के प्रमुखार यह मानना पढ़ेगा कि:-

तृष्णातिष्रभवं दुःशं दुःश्वातिष्रभवं सुराम् ॥

" पहले जब कोई नृप्ता उत्पत्त होती है तब उसकी पीड़। से दुःश्त होता है और उस द्वःख की पीड़ा से फिर सुल उन्पन्न होता है " (शां. २४. २२; १०४. १६)। संतेष में इस पंच का यह कहना है कि, मनुष्य के मन में पहले एक-ग्राध ग्राहा, वासना या तृपा। उत्पन्न होती हैं; और जब उससे युःख होने करो तब उस युःख का जो नियारण किया जाये, यही मुख कहलाता है; युख कोई इसरी भिज वस्त नहीं है। स्रधिक क्या कहें, इस पन्य के लोगों ने यह भी अनुमान निकाला है कि सक्य की खब सांसारिक प्रकृतियाँ केवल वासनात्मक और कृपगुरस्क ही है: जय तक सब सांसारिक कर्मी का त्याग नहीं किया जागगा तब तक वासना या तृष्णा की जड़ उराड़ नहीं सकती; धौर जब तक गृप्णा या वासना की जड़ नष्ट नहीं हो जाती तय तक सत्य और नित्य सुख या मिलना भी सम्भव नहीं है। गृहदारायक ( मृ. ४. ४. २२; वेसु. ३. ४. ३५ ) में विकल्प से और जावाल-सन्याल आहि उपनिपदों में प्रधानता से उसी मार्ग का प्रतिपादन किया गया है; तथा प्रष्टावक्रगीता ( ६. =; १०. ३-= ) पूर्व प्रवध्तगीता ( ३. ४६ ) में इसीका ध्वनुवाद है। इस पंय का प्रक्तिम सिद्धान्त यही है कि, जिस किसी को प्रात्यन्तिक सुख या मोद्धा जास करना है उसे उचित है कि वह जितनी जर्दी होसके उतनी जस्दी संसार को होड कर संन्यास से से । स्मृतिश्रन्यों में जिसका वर्णन किया गया है और श्रीशंक-राचार्य ने कलियुग में जिसकी स्वापना की है, यह श्रीत स्मारी कर्म-संन्यासमार्ग इसी तत्व पर चलाया गया है। सच है; यदि सुरा कोई स्वतंत्र वस्तु ही नहीं हैं, जो कहा है मो द्वःम ही है, और वह भी मृत्मामूलक है; तो ६न मृत्मा स्माद विकारों को ही पहले समूल नष्ट कर देने पर फिर स्वार्य और परार्थ की सार्रा अंभर ष्प्राप ही श्राप दूर हो जायगी, श्रीर तय मन की जो मूल-साम्यावर्या तथा शान्ति है वही रह जायगी । इसी खमित्राय से महाभारतान्तर्गत शान्तिपर्व की पिंगलगीता में, और मंकिगीता में भी, कहा गया है कि:-

> यच कामसुखं लोके गच्च दिव्यं महत् सुलम् । तृण्णाक्षयसुखस्यैते नाईतः पोडर्सा कलाम् ॥

" सांसारिक काम प्रायांत् वासना की तृति होने से जो सुख होता है और जो सुख हवां में मिलता है, उन दोनों सुखों की योग्यता, तृष्णा के ह्यय से होनेवाले सुख के सोलहवें हिस्से के बराबर भी नहीं है " (शां. १७४. ४८; १७७. ४६)। बैदिक संन्यासमार्ग का ही, छागे चल कर, जेन और बोद्ध्यमों में प्रजुकरण किया गया है। हसी लिये हन दोनों धर्मों के अन्यों में तृष्णा के दुष्परिग्रामों का और उसकी

1

त्यात्यता का वर्णन, उपर्युक्त वर्णन हो के समान—और कहीं कहीं तो उससे मी वड़ा चड़ा—किया गया है (उदाहरणार्प, धम्मपट के तृप्णा-वर्ग को देखिये)। तिब्यत के बौद्ध धमेंप्रन्यों में तो यहाँ तक कहा गया है कि महामारत का उक्त खोंक, बुद्दन्व यात होने पर गौतन बुद्ध के मुख से निकला था \*।

नृष्णा के जो हुप्परिगाम अपर बतलाय राये हैं वे श्रीमद्भगवर्हाता को भी मान्य हैं। परनु गीता का यह सिदान्त है कि उन्हें दूर करने के लिये कर्म ही का त्यान नहीं कर बैठना चाहिये। अतप्त यहाँ मुखन्दुः स्त्र की उक्त उपपत्ति पर कुछ सुद्दम विचार करना आवश्यक है । संन्यासनागें के लोगों का यह कवन सर्वया संत्य नहीं माना जा सकता, कि सब मुख नृष्णा ऋदि दुःखों के निवारण होने पर ही हत्तन्न होता है। एक बार अनुभव की हुई ( हैकी हुई, तुनी हुई इत्यादि ) बस्तु की जब फिर चाह होती है तब उसे काम, बासना बा इच्छा कहते हैं। जब इन्डित बल् बल्ही नहीं मिलती तब दुःख दोता है। और जब बह इन्डा सीब होने लगती है, अयवा जय इन्हित वन्तु के निलने पर भी पूरा मुख नहीं मिलता और उसकी चाह अधिकाधिक बहने लगती है. तब उसी इच्छा को नृप्णा कहते हैं। परन्तु इस प्रकार केवल इच्छा के, तृत्र्यान्त्रस्य में, बदल जाने केपहले ही, यदि वह इच्हा पूर्ण हो जाय, तो रलसे होनेवाले मुख के बारे में हम यह नहीं कह सदेंगे कि बह तृप्णानुःस के सब होने से दर्सन हुआ है। द्वाहरणार्थ, अतिदिन दिवत समय पर जो भोजन मिलना है, उतके बारे में यह अनुमव नहीं ई कि भोजन करने के पहले हमें दुःख ही होता हो। जब नियत समय पर भोजन नहीं मिलता तभी इमारा जी भूक से व्यक्तित हो जावा करता ई—अन्यया नहीं । अच्छा, यदि होन नान लें कि नृष्णा और इच्छा एक ही अर्थ के घोतकशब्द हैं, तो भी यह सिद्धान्त सब नहीं माना जा सकता कि सब मुख नृष्णामृतक ही हैं। वड़ा-इरण के लिये, एक होटे यस्चे के सुँद में प्रचानक एक मिळी की दली डाल दो; तो क्या यह कहा जा सकेगा कि इस दरने की मिश्री खाने से जो मुख हुआ वह पूर्व तृप्णा के जय से हुआ है ? नहीं । इसी तरह मान लो कि राह चलते चलते हम क्ति रनर्राय बागु में जा पहुँचे, और वहाँ किसी पत्नी का मधुर गान एकाएक तुन पड़ा, अथवा किसी मन्दिर में मनवान की मनोद्दर छवि देख पढ़ी: सब केसी ज अवस्या में यह नहीं कहा जा सकता कि इस नान के मुनने से या इस द्ववि के दर्शन से होनेवाले सुख की हम पहले ही से इच्छा किये बैठे थे। सच बात तो यही है कि सुख की इन्डा किये विना ही, दससमय, हमें मुख मिला। इन ददाहराहीं पर ध्यान देने से यह अवस्य ही मानना पहेगा कि संन्यास-मार्गवाली सुख की रक

<sup>\*</sup> Rockhill's Life of Buddha p. 33. यह कोन ' दरान ' नाम्क पार्की प्रन्य (२.२) में हैं। परन्नु वसमें पेका वर्नन नहीं हैं कि यह कोन कुद के मुख ते, वसे ' इस्त ' प्रात होने के समय, निकटा था। इस्ते यह साठ़ माटूम हो जाता है कि यह कोन पहले पहल कुद के मुख से नहीं निकटा था।

च्याख्या ठीक नहीं है और यह भी मानना पड़ेगा कि इन्द्रियों में भली-देशी वस्तुओं का उपभोग करने की स्वाभाविक शक्ति सोने के कारता जब वे अपना अपना व्यापार करती रहती हैं फ़ौर जब कभी उन्हें अनुकूल या प्रतिकृत विपय की प्राप्ति हो जाती है तय, पहले तृष्णा या इच्छा के न रहने पर भी, हमें सख-दःख का अनुभव दुष्पा करता है । इसी वात पर ध्यान रख कर गीता (२.४४) में कहा गया है कि " मात्रास्पर्ध " से शीत, उप्पा छादि का प्रतुभव होने पर सुख-दुःख हुआ करता है । सृष्टि के बाह्य पदार्थों को 'माता ' कहते हैं । गीता के उक्त पदां का ग्नर्थ यह है कि, जब उन वाहा पदार्थों का इन्द्रियों से स्पर्श ग्रयांत संयोग होता है तब सख या दःख की बेदना उत्पन्न होती है । यही कर्मयोगशास्त्र का भी सिद्धान्त है। कान को कड़ी अवाज अप्रिय क्यों मालूम होती है ? जिन्हा को मुख़र रस प्रिय क्यों लगता है ? फ्रांखों को पूर्ण चन्द्र का प्रकाश प्राल्हादकारक पयों प्रतीत होता है ? इत्यादि वातों का कारण कोई भी नहीं बतला सकता। इम लोग केवल इतना ही जानते हैं कि जीभ को मधुर रस मिलने से वह सन्तुष्ट हो जाती है । इससे प्रगट होता है कि छाधिभौतिक सुख का स्वरूप केवल इन्द्रियों के प्राधीन है फ्रीर इसलिये कभी कभी इन इन्द्रियों के व्यापारों को जारी रखने में ही सुख मालूम होता है—चाहे इसका परिग्राम भविष्य में कुछ भी हो । उदाहरणार्थ, कभी कभी ऐसा द्वीता है कि मन में कुछ विचार आने से उस विचार के सुचक शब्द आप ही आप मुँह से वाहर निकल पड़ते हैं । ये शब्द कुछ इस इसदें से बाहर नहीं निकाले जाते कि इनको कोई जान ले; यल्कि कभी कभी तो इन स्वाभाविक व्यापारों से इमारे मन की गुप्त वात भी प्रगट हो जाया करती है, जिससे इमको उन्टा तुकुसान हो सकता है । छोटे बचे जब चलना सीखते हैं तब वे दिन भर यहाँ वहाँ यों ही चलते फिरते रहते हैं । इसका कारण यह है कि उन्हें चलते रहने की फ़िया में ही उस समय प्रानन्द मालूम होता है, इसलिये सव सुखों को दुःखाभावरूप ही न कह कर यही कहा गया है कि " इन्द्रियस्येन्द्रि यखार्षे रागहेपो व्यवस्थितो " (गी. ३.३४) ऋर्यात् इन्द्रियां सं जोर उसके शब्द-रपर्श आदि विषयों में जो राग ( प्रेम ) और द्वेप हैं, वे दोगों पहले ही से 'अन्यास्थित' फर्यात स्वतन्त्र-सिद्ध हैं । छोर भय हमें यही जानना है कि इन्द्रियों के ये व्यापार श्राला के लिये कल्याणदायक केंसे होंगे या कर लिये जा सकेंगे । इसके लिये श्रीकृज्या सगवान का यही उपदेश है कि, इन्द्रियों और मन की वृत्तियों का नाश करने का प्रयत्न करने के यदले उनको प्राप्ते प्रात्मा के लिये लाभदायक बनाने के प्रार्थ प्रापने प्राधीन रखना चाहिये — उन्हें स्वतन्त्र नहीं होने देना चाहिये। भगवान् के इस अपदेश में, और कृषा। तथा उसी के साथ सब मनोवृत्तियों को भी समूल मध् करने के लिये कहने में, इसीन-धासमान का धन्तर है । गीता का यह तात्पर्य नशी है, कि संसार के सब कर्तत्व सीर पराक्रम का बिलकुल नाश कर दिया जाय; बल्कि उसके भठारहवें अध्याय ( १८.२६ ) में तो कहा है कि कार्य-कर्ता में सम-

बुद्धि के साथ धित और उत्साइ के गुगों का होना भी धावश्यक है । इस विषय पर विस्तृत विवेचन आगे किया जायगा । यहाँ इसको केवल यही जानना है, कि ' सुख ' छोर ' दुःख ' दोनों भिन्न वृत्तियाँ हैं, या उनमें से एक दूसरी का अभाव साथ ही है । इस विषय में गीता का मत, उपर्धुक्त विवेचन से, पठकों के घ्यान में आ ही गया होगा। 'स्त्रेय' का प्रर्थ वतलाते समय 'सुख' और ' दुःख' की खलग अलग गगाना की गई है (गी. १३. ६), चल्कि यह भी कहा गया है, ' सुख ' सत्त्वगुण का और ' तृप्णा ' रलोगुण का लक्ष्मण है (गी. १४. ६, ७); और सत्त्वगुण तथा रलोगुण होनों फलग खलग हैं । इससे भी भगवद्गीता का यह मत साफ मालूम हो जाता है, कि सुख और दुःख दोनों एक तृसरे के प्रतियोगी हैं और भिन्न भिन्न दो वृत्तियाँ हैं । अठारहव अध्याय में राजस त्याग की जो न्यूनता दिखलाई है, कि " कोई भी काम यदि दुःखकारक है तो उसे छोड़ देने से त्यागफल नहीं मिलता, किंतु ऐसा त्याग राजस कहलाता है " (गी. १८. ८), वह भी इस सिद्धांत के विरुद्ध है कि " सव सुख तृप्णा-जय-मूलक ही है।"

अय यदि यद्द मान लें कि सब सुख तृष्णाा-त्त्रय-रूप अथवा दुःखाभावरूप नहीं है, और यह भी मान में कि सुख-दुःख दोनों स्वतंत्र वस्तु हैं, तो फिर (इन दोनों वेदनाओं के परस्पर-विरोधी या प्रतियोगी होने के कारण ) यह दूसरा प्रश्न उपस्थित होता है कि जिस मनुष्य को दुःख का कुछ भी अनुभव नहीं है, उसे सुख का स्वाद मालूम हो सकता है या नहीं ? क़छ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि दु:ख का अनुभव हुए विना सुख का स्वाद भी नहीं मालूम हो तकता । इसके विपरीत, स्वर्ग के देवताओं के नित्यसुख का उदाहरुगा है कर, कुछ पंडित प्रति-पादन करते हैं कि सुख का स्वाट मालूम होने के लिये हु:स के पूर्वातुमव की फोर्ड आवश्यकता नहीं हैं । जिस तरह किसी भी खट्टे पदार्थ को पहले चरते विना ही शहर, गुड़, शकर, आम, केला इत्यादि पदार्थों का भिन्न भिन्न मीठापन मालूस हो जाया करता है; उसी तरह, सुख के भी प्रानेक प्रकार होने के कारण पूर्वदु:खानुभव के विना ही भिन्न भिन्न प्रकार के सुखाँ ( जैसे, रुईदार गद्दी पर से उठ कर पर्श की गद्दी पर वैठना इत्यादि ) का सदैव अनुभव करते श्इना भी सर्वया सम्भव है । परन्त सांसारिक व्यवहारों को देखने से मानूम हो जायगा, कि यह युक्ति ही निरर्थंक है। पुराणों में देवताओं पर भी संकट पड़ने के कई उदाहरण हैं; जीर पुराय का श्रंश घटते ही छठ समय के वाद, स्वर्ग-सख का भी नाश हो जाया करता है; इसलिये स्वर्गीय सुख का उदाहरणा ठीक नहीं है । और, यदि ठीक भी हो, तो स्वर्गीय सुख का उदाहरण हमारे किस काम का ? यदि यह सत्य मान हों कि " नित्यमेव सखं खों, " तो इसी के आगे (ममा. शां. १६०, १४) यह भी कहा है कि " सुखं दु:खिमहोमयम् " अर्थात् इस संसार में सुख श्रीर दु:ख दोनों मिश्रित है। इसी के अनुसार समर्थ श्रीरामदास स्वामी ने भी कहा है, " है विचारवानू मनुष्य ! इस बात को अच्छी तरह सीच कर देखें ले, कि इस संसार में पूर्ण सुखी कीन

है। " इसके सिवा द्रौपदी ने सत्यभामा को यह उपदेश दिया है कि— सुखं सुखेनेह न जातु रूप्यं दुःखेन साध्वी रूपते सुखानि।

ष्ठणांत " सुख से सुख कभी नहीं मिलता; साध्वी खी को सुख-प्राप्ति के लिये दुःख या कप्ट सहना पड़ता है " ( मभा. वन. २३३. ४ ); इससे कहना पड़ेगा कि यह उपदेश इस संसार के श्रनुभव के श्रनुसार सत्य हैं । देखिये, यदि जामुन किसी के खेंठ पर भी धर दिया जाय, तो भी उसको खाने के लिये पहले शुँह खोलना पड़ता है; श्रोर यदि शुँह में चला जाय तो उसे खाने का कप्ट सहना ही पड़ता है! सार्राश, यह यात किह है कि दुःख के बाद सुख पानेवाले मनुष्य के सुखास्वादन में, श्रीर हमेशा विपयोपभोगों में ही निमन्न रहनेवाले मनुष्य के सुखास्वादन में यहुत भारी श्रीर है। इसका कारणा यह है, कि हमेशा सुख का उपभोग करते रहने से सुख का श्रनुभव करनेवाली इंदियाँ भी शिषिल हो जाती हैं। कहा भी है कि—

प्रायेण श्रीमतां लोके मोक्तुं शक्तिनं विदाते । काष्टान्यपि हि जीर्यन्ते दरिद्राणां च सर्वशः ॥

ष्ठायांत् " श्रीमानों में सुस्तादु श्रद्ध को सेवन करने की भी शक्ति नहीं रहती, परन्तु गृरीय लोग काठ को भी पचा जाते हैं " ( मभा. शां. २८, २९ ) । श्रतएव जव कि हम को इस संसार के ही प्यवहारों का विचार करना है तव कहना पड़ता है कि इस प्रश्न को श्रीयक हल करते रहने में कोई लाभ नहीं कि विना दुःख पाये हमेशा सुख का श्रद्धभव किया जा सकता है या नहीं ? इस संसार में यही कम सदा से देख पड़ रहा है कि, " सुखस्यानन्तरं दुःखं दुःखस्यानन्तरं सुखम् " ( वन. २६०. १९. श्रां. २५. २३ ) श्रयांत सुख के वाद दुःख और दुःख के वाद सुख मिला ही करता है। श्रोर महाकवि कालिदास ने भी भेघदूत ( से. ११४ ) में वर्णन किया है—

कस्पैकांतं सुखसुपनतं दुःखमेकांततो वा । नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिकमेण ॥

" किसी की भी स्थित इमेशा सुखमय या इमेशा दुःखमय नहीं होती । सुख-दुःख की दशा,पहिये के समान ऊपर और नीचे की ओर, इमेशा वदलती रहती है।" अब चाहे यह दुःख हमारे सुख के मिठास को अधिक वढ़ाने के लिये उत्पन्न हुआ हो और चाहे इस प्रकृति के संसार में उसका और भी कुछ उपयोग होता हो, उक्त अनुभन-सिद्ध क्रम के वारे में मतभेद हो नहीं सकता । हों, यह वात कदाचित् असम्भव न होगी कि कोई मनुष्य हमेशा ही विपय-सुख का उपमोग किया करे और उससे उसका जी भी न ऊये; परंतु इस कर्मभूमि (मृत्युलोक या संसार ) में यह वात अवश्य असम्भव है कि दुःख का विलक्कल नाश हो जाय और हमेशा सुख ही सुख का अनुभव मिलता रहे।

यदि यह बात सिद्ध है कि संसार केवल सुखमय नहीं है,किंतु वह सुख-दु:खा-त्मक हैं; तो अब तीसरा प्रश्न झाप ही खाप मन में पेंदा होता है, कि संसार में सल ऋधिक है या टु:ख ? जो पश्चिमी परिहित झाधिमोतिक सुख को ही परम साध्य मानते हैं, उनमें से बहुतेरों का कहना है, कि यदि संसार में सुख से द्राख ही श्रिषक होता तो, (सब नहीं तो ) अधिकांश लोग अवश्य ही श्रात्महत्या कर डालते: क्योंकि जय उन्हें माजूम हो जाता कि संसार दु:खमय है तो वे फिर उसमें रहने की फंसट में क्यों पडते ? बहुधा देखा जाता कि मनुष्य अपनी आय अर्थात जीवन से नहीं जयता; इसलिये निश्चयपूर्वक यही अनुमान किया जा सकता है कि इस संसार में मनुष्य को दुःख की अपेना सुख ही अधिक मिलता है; और इसी लिये धर्म-ग्रधर्म का निर्णय भी सुख को द्दी सब लोगों का परम साध्य समम कर किया जाना चाहिये। श्रव यदि उपर्युक्त मत की अच्छी तरह जाँच की जाय तो मालम हो जायगा, कि यहाँ भ्रात्महत्या का जो सम्यन्ध सांसारिक सुख के साथ जोड़ दिया गया है वह बस्तुतः सत्य नहीं है । हाँ, यह वात सच है कि कभी कभी कोई मनुष्य संसार से ब्रस्त हो कर धात्महत्या कर ढालता है; परन्तु सब लोग उसकी गराना ' प्रपनाद ' में प्रयात पागलों में किया करते हैं । इससे यही बोध होता है कि सर्व-साधारमा लोग भी ' श्रात्महत्या करने या न करने ' का संबंध सांसारिक सुख के साथ नहीं जोड़ते, किंतु वे उसे ( अर्थात् आत्महत्या करने या न करने को ) एक स्वतंत्र वात सममते हैं। यदि श्रसभ्य और जंगली सनुप्यों के उस 'संसार ' या जीवन का विचार किया जावे, जो सुधरे द्वुए ग्रोर सभ्य मनुष्यां की ६ष्टि से ऋत्यंत कप्टदायक और दुःखमय प्रतीत होता है, तो भी वही चनुमान निप्पन्न होगा जिसका बहुत जपर के वाक्य में किया गया है । प्रसिद्ध सृष्टिशास्त्रज्ञ चार्स्स डार्विन ने अपने प्रवास-ग्रंय में कुछ ऐसे जंगली लोगों का वर्णन किया है जिन्हें उसने दिन्नगु-श्रमेरिका के अत्यन्त दिन्नगु प्रान्तां में देखा या। उस वर्णन में लिखा है, कि ये असम्य लोग-स्त्री-पुरुप सय-कठिन जाड़े के दिनों में भी नंगे घूमते रहते हैं; इनके पास अनाज का कुछ भी संप्रद्द न रहने से इन्हें कभी कभी भूखों मरना पडता हैं: तथापि इनकी संख्या दिनोदिन बढ़ती ही जाती है ! \* देखिये जंगली मनुष्य भी व्यपनी जान नहीं देते; परंतु क्या इससे यह ब्रानुमान किया जा सकता है, कि उनका संसार या जीवन सुखसय है ? कदािप नहीं । यह वात सच है कि वे खात्महत्या नहीं करते; परंतु इसके कारण का यदि सूच्म विचार किया जावे तो मालूम होगा. कि हर एक मनुष्य को-चाहे वह समय हो या ग्रसम्य-केवल इसी वात में ग्रत्यंत श्रानंद मालुम होता है कि " मैं पशु नहीं हूँ, मनुष्य हूँ "; ग्रीर ग्रन्य सब सुखों की अपेक्षा मनुष्य होने के सुख को वह इतना अधिक महत्वपूर्ण यसमता है, कि यह संसार कितना भी कप्टमय क्यों न हो, तथापि वह उसकी और ध्यान नहीं देता भीर न वह अपने इस मनुष्यत्व के दुर्जाम मुख की खो देने के लिये कभी तैयार रहता है। सनुष्य की बात तो दूर रही; पशु-पद्मी भी ग्रात्महत्या महीं करते । ती, क्या इससे इम यह कह सकते हैं, कि उनका भी संसार या जीवन सुस्तमय

<sup>\*</sup> Darwin's Naturalist's Voyage round the World, Chap.x.

है ? तात्पर्य यह है कि ' मनुष्य या पशु-पत्ती ष्रात्महत्या नहीं करते ', इस यात से यह भ्रामक ष्रनुमान नहीं करना चाहिए कि उनका जीवन सुखसय है । सचा अनुमान यही हो सकता है कि, संसार कैसा ही हो, उसकी कुछ अपेता नहीं; सिर्फ् अचेतन प्रयांत जड़ अवस्था से सचेतन यानी सजीव अवस्था में आने ही से श्रदु-पम आनंद मिलता है, और उसमें भी मनुष्यत्व का आनंद तो सब से श्रेष्ठ है। हमारे शासकारों ने भी कहा है:—

भ्तानां प्राणिनः श्रेष्ठाः प्राणिनां बुद्धिजीविनः । बुद्धिमस्तु नराः श्रेष्ठा नरेषु ब्राह्मणाः स्मृताः ॥ ब्राह्मणेषु च विद्वांतः विद्वत्सु कृतबुद्धयः । कृतबुद्धिषु कर्तारः कर्तृषु ब्रह्मवादिनः ॥

ष्पर्यात " अचेतन पदार्थों की अपेता सचेतन प्राणी श्रेष्ट हैं; सचेतन प्राणियों में बुद्धिमान् , बुद्धिमानों में मनुष्य, मनुष्यों में बाहाग्रा, बाह्मग्रों में विद्वान् , विद्वानों में छतञ्जिह (वे मनुष्य जिनकी बुद्धि सुसंस्कृत हो ), कृतबुद्धियों में कर्ता (काम करनेवाले ), ग्रीर कत्तींग्रीं में बहावादी धेष्ट हैं । " इस प्रकार शासीं ( मनु. १. ध्६, ६७; मभा. उद्यो. ४. २ फीर २ ) में एक से मृसरी बढ़ी हुई श्रेणियों का जी वर्गान है, उसका भी रहस्य वही है जिसका उहेख उपर किया गया है; धीर इसी न्याय से भाषा-प्रनयों में भी कहा गया है कि चौरासी लाख योनियों में नरदेह श्रेष्ट है, नरों में मुसुन्त श्रेष्ट है, जोर सुसुन्तुओं में तिब्द श्रेष्ट है । संसार में जो यद्द कद्दावत प्रचलित है कि " सब से जपनी जान श्रधिक प्यारी होती है " उसका भी कारण वहीं है जो ऊपर लिखा गया है; फ़ीर इसी लिये संसार के दु:खमय होने पर भी जब कोई मनुष्य आत्महत्या करता है तो उसको लोग पागल कहते हैं श्रीर धर्मशास्त्र के अनुसार वह पापी समभा जाता है ( सभा कर्या , ७०. २८ ); .तथा श्रात्महत्या का प्रयत्न भी कानून के अनुसार जुर्म माना जाता है। संदोप में यह सिद्ध हो गया कि ' मनुष्य आत्महत्या नहीं करता '-इस यात से संसार के सुखमय होने का अनुसान करना उचित नहीं है । ऐसी खबस्या में हम को, 'यह संसार सखमय है या द:खमय? ' इस प्रश्न का निर्धाय करने के लिये, पूर्वकर्मानुसार नरदेश-प्राप्ति-रूप अपने नैसर्गिक भाग्य की वात को छोड़ कर, केवल इसके पश्चात की श्रयांत् इस संसार ही की वातों का विचार करना चाहिये । ' मनुष्य श्रात्महत्या नहीं करता, बब्कि वह जीने की इच्छा करता रहता है '-यह तो सिर्फ़ संसार की प्रशृत्ति का कारण है; धाधिभौतिक पंडितों के कथनानुसार, संसार के सुखमय होने का, यह कोई सबूत या प्रमाण नहीं है। यह बात इस प्रकार कही जा सकती है कि, जात्महत्या न करने की बुद्धि स्वामाविक है, वह कुछ संसार के सख-दःखाँ के तारतम्य से उत्पन्न नहीं हुई है; और, इसी लिये, इससे यह सिद्ध हो नहीं सकता कि संसार सुखसय है।

केवल मनुष्य-जन्म पाने के सौभाग्य को और (उसके वाद के) मनुष्य के सांसारिक व्यवद्वार या ' जीवन ' को भ्रमवश एक ही नहीं समक लेना चाहिये; केवल मनुष्यत्व, और मनुष्य के नित्य व्यवद्वार अर्थवा सांसारिक जीवन, ये दोनों भिन्न भिन्न वाते हैं; इस भेद को ध्यान में रख कर यह निश्चय करना है कि, इस संसार में श्रेष्ठ नरदेह-धारी प्राणी के लिये सुख अधिक है अथवा दुःख ? इस प्रश्न का बधार्य निर्माय करने के लिये, केवल यहीं सोचना एकमात्र साधन या उपाय है, कि प्रत्येक मनुष्य के " वर्तमान समय की " वासनाओं में से फितनी वासनाएँ सफल हुईं और कितनी निष्फल । " वर्तमान समय की " कहने का कारगा यह है कि, जो बातें सभ्य या सुधरी हुई दशा के सभी लोगों को प्राप्त हो जाया करती हैं; उनका नित्य व्यवद्दार में उपयोग द्दोंने लगता है और उनसे जो सुख दूमें मिलता है, उसे इस लोग भूल जाया करते हैं; एवं जिन वस्तुओं को पाने की नई इच्छा उत्पन्न होती है उनमें से जितनी हमें प्राप्त हो सकती हैं, सिर्फ उन्हीं के आधार पर 'हम इस संसार के सुख-दुःखों का निर्माय किया करते हैं। इस वात की तुलना करना, कि इमें वर्तमान काल में कितने सुख-साधन उपलब्ध हैं और सो वर्ष पहले इनमें से कितने सख-साधन प्राप्त होगये थे; श्रीर इस वात का विचार करना कि श्राज के दिन में सुखी हूँ या नहीं; ये दोनों वातें ऋत्यंत भिन्न हैं। इन वातों को समझने के लिये बदाहरण लीजिये; इसमें संदेह नहीं कि सो वर्ष पहले की वैलगाड़ी की यात्रा से वर्तमान समय की रेलगाडी की यात्रा अधिक सुखकारक है; परन्तु अब इस रेलगाड़ी से मिलनेवाले सुख के ' सुखत्व ' को 'हम लोग भूल गये 'हें और इसका परिणाम यह देख पड़ता है कि किसी दिन यदि डाक देर से छाती है और हमारी चिही इसे समय पर नहीं मिलती तो इमें अच्छा नहीं लगता—कुछ दुःख ही सा होता है। अतएव मनुष्य के वर्तमान समय के सुख-दुःखों का विचार, उन सुख-साधनों के आधार पर नहीं किया जाता कि जो उपलब्ध हैं; किन्तु यह विचार मनुष्य की 'वर्तमान' श्रावश्यकतात्रों (इच्छाश्रों: या वासनाश्रों) के स्राधार पर ही किया जाता है। श्रीर, जब हम इन ग्रावश्यकताश्री, इच्छाओं या वासनाश्री का विचार करने लगते हैं, तब मालूम हो जाता है कि उनका तो कुछ अन्त ही नहीं—वे अनन्त और अमर्थादित हैं। यदि हमारी एक इच्छा आज सफल हो जाय तो कल दूसरी नई इच्छा उत्पन्न हो जाती है, और मन में यह भाव उत्पन्न होता है कि वह इच्छा भी सफल हो । ज्यां ज्यां मनुष्य की इच्छा या वासना सफल होती जाती है त्यों त्यों उसकी दाँड़ एक क़दम आगे ही बढ़ती चली जाती है, भ्रोर, जविक यह वात अनुभव-सिद्ध है कि इन सव इच्छाग्रां या वासनाओं का सफल होना सम्भव नहीं, तब इसमें संदेह नहीं कि मनुष्य दुःसी हुए बिना रह नहीं सकता । यहाँ निम्न दो वातों के भेद पर अच्छी तरह ज्यान देना चाहिए: -(१) सब तुख केवल तृप्णा-त्त्रय-रूप ही हैं; और (२) मनुष्य को कितना ही सुख मिने सो भी वह असंतुष्ट ही रहता है । यह कहना एक वात है, कि अत्येक

सुख द्वःखाभावरूप नहीं है, किंतु सुख और द्वःख इन्द्रियों की दो स्वतन्त्र वेदनाएँ र्द; और यह कहना उससे विलकुल ही भिन्न है, कि मनुष्य किसी एक समय पाये दुए मुख को भूल कर फीर भी आधिकाधिक मुख पाने के लिये असंतुष्ट बना रहता र्ष । इनमें से पद्दत्ती वात सुल के वास्तविक स्वरूप के विषय में दे; श्रीर दूसरी बात यह है कि पाये हुए सुख से मनुष्य की पूरी तृति होती है या नहीं ? विपय-वासना इमेशा अधिकाधिक बढ़ती ही जाती है, इसलिये जब प्रतिदिन नये नये सुख नहीं मिल सकते तथ यही मालूम होता है कि पूर्वप्राप्त सुखों को ही बार यार भोगते रहना चाहिये—और इसी से मन की इच्छा का दमन नहीं होता । विटेलियस नामफ एक रोमन बादशाह था। कहते हैं कि वह, जिल्ला का सुल हमेशा पाने के लिये, भोजन करने पर किसी सीपांच के द्वारा के कर डालता या घोर मितिड़न अनेक बार भोजन किया करता था! परन्तु, धन्त में पद्धतानेवाले ययाति राजा की कथा, इसले भी अधिक शिक्तादायक है। यह राजा, शुक्राचार्य के शाप से, पुरुत हो गया या; परन्तु उन्हीं की कृपा से इसकी यह सहितियत भी होगई थी, कि अपना घुडापा किसी को दे कर इसके पलटे में उसकी जवानी ले ले । तब इसने धपने पुरु नामक थेटे को तरुगावरूवा नाँग सी फीर सी दो सी नहीं पूरे एक हज़ार वर्ष तक सब प्रकार के विषय-सुखाँ का उपभोग किया । जन्त में उसे यही जनुभव हुजा, कि इस हनिया के सारे पदार्थ एक मनुष्य की भी सुख-वासना को तुस करने के निये पर्याप्त नहीं हैं। तब इसके मुख से यही उद्गार निकल पड़ा कि:-

## न जातु कामः कामानां उपगोगेन शाम्यति । हविषा कृष्णवर्मेव भूग एवाभिवर्षते ॥

ष्यपांत् " मुलों के उपभोग से विषय-वासना की नृति तो होती ही नहीं, किन्तु विषय-वासना दिनोंदिन उसी प्रकार यहती जाती है जैसे ष्राप्ति की ज्वाला ह्यन-पदार्थों से बहती जाती है " ( म.भा. ष्रा. ७४.४६ )। यही छोक मनुस्पृति में भी पाया जाता है ( मनु. २. ६५ )। तात्पर्य यह है, कि सुख के साधन चाहे जितने उपलब्ध हों, तो भी हन्द्रियों की एच्छा उत्तरीत्तर यहती ही जाती है; इसलिये केवल सुखोपभोग से सुख की हच्छा कभी तूस नहीं हो सकती, उसको रोकने या दवाने के लिये कुछ ष्रन्य उपाय खबश्य ही करना पहता है। यह तत्त्व हमारे सभी धर्म-प्रन्यकारों को पूर्णत्वा मान्य हे खोर इसीलिये उनका प्रथम उपदेश यह है कि प्रत्येक मनुष्य को खपने कामोपभोग की मर्यादा बाँच लेनी चाहिये। जो होग कहा करते हैं कि इस संसार में परम साध्य केवल विषयोपभोग ही है, वे यदि उक्त छनुभूत सिद्धान्त पर घोड़ा भी ध्यान हें, तो उन्हें खपने मन की निस्सारता सुरंत ही मालूम हो जायगी। वैदिक धर्म का यह सिद्धान्त यौद्धधर्म में भी पाया जाता है; जीर, ययाति राजा के सदश, मान्याता नामक पौराधिक राजा ने भी मरते समय कहा है:—

## न कहापणवस्तेन तित्ति कामेसु विजति । अपि दिन्त्रेसु कामेसु रतिं सो नाधिगच्छति ॥

" कार्षापण नामक महामूल्यवान् सिंक की यदि वर्षा होने लगे तो भी काम-वासना की तित्ति क्षर्यात् तृप्ति नहीं होती, और स्वर्ग का भी सुख मिलने पर कभी पुरुप की कामेच्छा पूरी नहीं होती "। यह वर्णन धम्मपद ( १८६, १८७) नामक वौद्ध प्रन्य में है। इससे कहा जा सकता है कि विषयोपमोग रूपी सुख की पूर्ति कभी हो नहीं सकती और इसी लिये हरएक मतुष्य को हमेशा ऐसा मालूम होता है कि "में दुःसी हूँ"। मतुष्यों की इस स्विति को विचारने से वही सिद्धान्त खिर करना पड़ता है जो महाभारत (शां. २०४, ६;३३०.१६) में कहा गया है:—

सुखाइहुतरं दुःखं जीविते नास्ति संदायः ॥

सर्घात् "इस जीवन में यानी संसार में सुख की अपेता दुःत ही अधिक है "। यही सिद्धान्त साधु तुकाराम ने इस प्रकार कहा है:—" सुख देशों तो राई वरावर है और दुःस पर्वत के समान है।" वपनिपत्कारों का भी सिद्धान्त ऐसा ही हैं (मैन्यू, १.२-४)। गीता (म. १४ और ६. ३३) में भी कहा गया है कि मनुष्य का जन्म अशायत और " दुःखों का घर " है तथा यह संसार अनित्य और " सुखरहित " है। जर्मन पंडित शोपेनहर का ऐसा ही मत है जिसे सिद्ध करने के लिये उस ने एक विचित्र दृशन्त दिया है। वह कहता है कि मनुष्य की समस्त सुखेन्द्राओं में से जितनी सुखेन्द्राओं की अपेता सुखोपमोग कम हो जाते हैं तब कहा जाता है कि वह मनुष्य उस परिमाण से दुःसी है। इस परिमाण को गणित की रीति से सममना हो तो सुखोपमोग को सुखेन्द्रा

से भाग देना चाहिरे और अपूर्णाङ्क के स्वर में——ऐसा लिखना

चाहिये। परन्तु यद्द अपूर्णांक्र है भी विलज्ञत्या; क्योंकि इसका हर ( अयांत् युलेच्छा ), अंग्र (अयांत् युलेपांक्र पहले हे हो, और यदि आगे उसका अंग्र ? हो रहता है। यदि यह अपूर्णांक्र पहले हे हो, और यदि आगे उसका अंग्र ? हो लाय, तो उसका हर र से १० हो जायगा—अयांत् व ही अपूर्णांक्र ? हो। लाता है। तात्पर्य यह है यदि अंग्र तिगुना चढ़ता है तो हर पँचगुना चढ़ जाता है। तात्पर्य यह है यदि अंग्र तिगुना चढ़ता है तो हर पँचगुना चढ़ जाता है, जिसका फल यह होता है कि कोई मलुष्य कितना पत्र जी ओर ही चला जाता है। इसका मतलय यही है कि कोई मनुष्य कितना ही युलोपांगो करे, उसकी युलेच्छा दिनोंदिन चढ़ती ही जाती है, जिससे यह आशा करना व्यर्थ है कि मनुष्य पूर्ण युली हो सकता है। प्राचीन काल में कितना युल था, इसका विचार करते समय इस सोग इस अपूर्णांक्र के अंग्र की तो पूर्ण ज्यान रखते हैं, परन्तु इस बात को मूल जाते हैं कि अर्ग्र की

भपेचा दूर कितना बढ़ गया दें। किन्तु जब दूमें सुख-दु:ख की मात्रा का दी निर्धाय करना है तो हमें किसी काल का विचार न करके सिर्फ यही देखना चाहिये कि कक्त अपूर्णांड के कंश और हर में कैसा संबंध है। फिर हमें आप ही जाप मालूम हो जायगा कि इस प्रपूर्णांक का पूर्ण होना प्रसंभव है । "न जातु कासः का-मानां " इस मनु-वचन का (२. ६४ ) भी यही धर्ष है। संभव है कि वहतेराँ की सुख-दु:ख नापने की गांगात की यह रीति पसन्द न हो, क्योंकि यह अप्गातामापक यंत्र के समान कोई निश्चित साधन नहीं है। परन्त इस युक्तिवाद से प्रगट हो जाता है कि इस बात को सिद्ध करने के लिये भी कोई निश्चित साधन नहीं, कि " संसार में सख ही अधिक है। " यह आपत्ति दोनों पन्नों के लिये समान ही है, इसलिये उक्त प्रतिपादन के साधारण सिद्धान्त में-प्रपात् उस सिद्धान्त में जो सुखोपभोग की अपेदा सुखेच्छा की अमर्यादित पृद्धि से निप्पन्न होता है--यह आपित कुछ बाधा नहीं दाल सकती । धर्म-प्रयों में तथा संसार के इतिहास में इस सिद्धान्त के पोषक अनेक बदाहरण मिलते हैं। किसी जमाने में स्पेन देश में मुसलमानों का राज्य था। वहाँ तीसरा श्रव्युत्त रष्ट्रमान\* नामक एक यहुत ही न्याया श्रीर पराक्रमी बादशाह हो गया है। उसने यह देखने के किये, कि मेरे दिन कैसे कटते हैं, एक रोजनामचा बनाया था: जिसे देखने से छन्त में उसे यह ज्ञात हुआ कि पचास वप के शासनकाल में उसके केवल चौदह दिन सुखपूर्वक वीते ! किसी ने हिसाव करके बतलाया है कि संसार भर के--विशेषतः यूरोप के प्राचीन छौर छर्वाचीन सभी--तत्वज्ञानियों के मतों को देखों तो यही माजूम होगा कि उनमें से प्रायः आधे लोग संसार को दुःखमय कहते हैं और प्रायः पाधे उसे सुखमय कहते हैं। प्रार्थात् संसार को सुखमय तथा दुःखमय कट्टनेवालों की संख्या प्रायः चरावर है 🕇 । यदि इस तुल्य संख्या में हिंदू तत्वज्ञों के मतों को जोड़ दें तो कहना नहीं होगा कि संसार को दु:खमय माननेवालों की संख्या ही ष्राधिक हो जायगी।

संसार के सुख-दुःखों के उक्त विवेचन को सुन कर कोई संन्यासमार्गीय पुरुष कह सकता है, कि ययि तुम इस सिद्धान्त को नहीं मानते कि " सुख कोई सचा पदार्थ नहीं है, कि ययि तुम इस सिद्धान्त को नहीं मानते कि " सुख कोई सचा पदार्थ नहीं है, कि त्यापि तुम्हारे ही कयनानुसार यह बात सिद्ध है कि तृप्णा से असंतोप और असंतोप से दुःख उत्पन्न होता है; तब ऐसी अवस्था में यह कह देने में क्या हर्ज है, कि इस असंतोप को दूर करने के सिये, मनुष्य को अपनी सारी तृष्णाओं का और उन्हीं के साथ सब सांसारिक कर्मों का भी त्याग करके सदा सन्तुष्ट ही रहना चाहिये—फिर तुम्हें इस बात का विचार नहीं करना चाहिये कि उन कर्मों को तुम परोपकार के लिये करना चाहते हो या स्वार्थ के लिये। महामारत ( वन. रिश्प, २२) में भी कहा है कि "असंतोपस्य नास्वन्तस्तुष्टिस्तु परमं सुखम् "

<sup>\*</sup>Moors in Spain, p. 128. (Story of the Nations Series)
† Macmillan's Promotion of Happiness, p. 26.

श्रर्यात् श्रसंतोष का श्रन्त नहीं है और संतोष ही परम सुख है । जैन भीर बौद धर्मी की नींव भी इसी तत्व पर ढाजी गई है: तया पश्चिमी देशों में शोपनहर " ने अर्वाचीन काल में इसी मत का प्रतिपादन किया है। पांतु इसके विरुद्ध यह प्रश्न भी किया जा सकता है ।के, जिहा से कभी कभी गालियाँ वर्गेस्ड अपग्रव्दों का उचारण करना पढता है, तो क्या जीम को डी समृत काट कर फेंक देना चाहिये ? अप्नि से कभी कभी मकान जल जाते हैं तो क्या कोगों ने खाप्त का सर्वया त्याग ही कर दिया है या उन्हों ने भोजन बनाना ही छोड़ दिया है ? श्राप्त की बात कीन कहे, जब हम विश्वत्शक्ति को भी मर्यादा में रख कर उसको नित्य व्यवद्वार के दपयोग में लाते हैं, तो उसी तरह तृप्ताा और असन्तोप की भी सन्यवस्थित मर्यादा वाँधना कहा रासंभव नहीं है । हाँ; यदि असन्तोप सर्वाश में और सभी समय शानिकारक शोता, तो वात दसरी थी; परंतु विचार करने से मालूम द्वीगा कि सचमुच बात ऐसी है नहीं । ससन्तीप का यह षर्य विलक्ष्म नहीं कि किसी चीज को पाने के निये शत दिन हाय हाय बरते रहें, रोते रहें या न मिलने पर लिर्फ शिवायत ही विया करें । ऐसे असन्तोप को शास्त्रकारों ने भी निद्य माना है। परंतु उस इच्छा का मूलभूत ध्यसन्तोप कमी निन्दनीय नहीं कहा जा सकता जो यह कहे-कि तम अपनी वर्तमान स्थिति में ही पड़े पड़े सड़ते मत रहो, किंतु इसमें यथाशकि शांत थार समिचत से थायिका. धिक सुधार करते जायो तथा शक्ति के अनुसार उसे इसम अवस्था में ले जाने का प्रयत्न करो। जो समाज चार वर्षों में विमक्त है इसमें प्राह्मणों ने ज्ञान की. चित्रयों ने ऐश्वर्य की और वैश्यों ने धन-धान्य की उक्त प्रकार की इच्छा या वासना छोड़ दी तो कहना नहीं होगा कि वह समान शीव ही भ्रघोगित में पहुँच जायगा । इसी आनिप्राय को मन में रख कर ध्यासजी ने ( शां. २३. ६ ) अधिएर से कड़ा है कि ''यज्ञो विद्या ससत्यानमसंतोपः श्रियं प्रति'' क्षर्यात् यज्ञ, विद्या,रह्योग और ऐवर्ध के विषय में असंतोप ( रखना ) चत्रिय के ग्रुगा ईं। इसी तरइ विटुला ने भी अपने पुत्र को वपदेश करते समय (ममा. ह. १३२. ३३) कहा है कि " संतोषों वे श्रियं इन्ति " अर्थात संतोष से वृष्यं का नाश होता है; आर किसी अन्य अवसर पर एक वाक्य ( मसा. समा. ५५. ११ ) में यह भी कहा गया है कि " असतोपः शियो मूलं " अर्थात् असंतोप ही गृष्टर्य का मूल है 🕴 । बाह्मगु-धर्म में संतोप एक गुण वत्तलाया गया है सही; परंतु उसका धर्म केवल यही है कि वह चातर्वराय धर्मानुसार द्रव्य और ऐहिक ऐखर्य के विपय में संतोप रखे। यदि

<sup>\*</sup> Schopenhauer's World as Will and Representation, Vol. II Chap. 46. संसार के दु:समयत्व का, श्रोपन द छत, वर्गन अल्पन ही सरस है। मूल श्रंथ जर्मन मापा में हैं और उसका भाषान्तर अंग्रेजी में भी हो चुका है।

<sup>†</sup> Of. "Unhappiness is the cause of progress." Dr. paul Carus' The Ethical Problem, p. 251 (2nd Ed.).

कोई बाह्यगा कहने लगे कि मुक्ते जितना ज्ञान प्राप्त हो चुका है उसी से मुक्ते संतोप है, तो पह स्वयं सपना नाश कर बैठेगा । इसी तरह यदि कोई बैश्य या शूद्र, अपने अपने धर्म के अनुसार जितना मिला है उतना पा कर ही,सदा संत्र वना रहे ती ष्ठसकी भी वर्षी दशा होगी। सारांश यह है कि असंतोप सब भावी वत्कर्प का, प्रयत्न का ऐश्वर्य का फीर मोच का भी बीज है। इसे इस बात का सदैव व्यान रखना चाहिये कि यदि हम इस धरातीप का पूर्णतया नाश कर ढालेंगे, तो इस लोक षोर परस्रोक में भी इमारी दुर्गति होगी। श्रीकृत्या का वपदेश सुनते समय जय चर्जुन ने कद्दा कि " भूयः कथय तृशिद्धिं श्रयवतो नास्ति मेडमृतम् " (गी. १०.१८) प्रयोत् ष्माप के ष्रमृततुत्व भाषणा को सुन कर मेरी तृप्ति होती ही नहीं, इसलिये प्राप फिर भी अपनी विभूतियों का वर्णन कीजिये-तव भगवान ने फिर से अपनी विभूतियाँ का वर्णन प्यारम्भ किया; उन्हों ने ऐसा नहीं कहा, कि त अपनी इच्छा की वश में कर, प्रसंतोप या प्रतृप्ति बच्छी यात नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि योग्य श्रीर कह्यागुकारक वातों में उचित ग्रसंतोप का द्वीना भगवान को भी इष्ट है। भर्तृहरि का भी इसी ब्राशय का एक छोक है यथा " यशसि चाभिरुचिन्यसनं धुती " अर्घात् रुचि या इच्छा अवश्य होनी चाहिये, परंतु वह यश के लिये ही; भौर न्यसन भी द्वोना चाद्दिये, परंतु बहु विद्या का हो, प्रन्य वातों का नहीं । काम-क्रोध आदि विकारों के समान ही असंतोष को भी अनिवार्य नहीं होने देना चाहिये; यदि यह अनिवार्य हो जायगा तो निस्संदेषु हमारे सर्वस्य का नाश कर टालेगा । इसी हेतु से, केवल विषयोषभोग की प्रीति के लिये तृष्णा पर तृष्णा लाद कर और 9क प्राशा के बाद ट्रसरी प्राशा रख कर सांसारिक सुखों के पीछे इमेशा भटकनेवाले पुरुपों की सम्पत्ति को, गीता के सील धुवें प्रध्याय में, 'धासुरी संपत्ति" कहा है। ऐसी रात दिन की द्वाय द्वाय करते रहने से मनुष्य के मन की साविक मृत्तियों का नाश हो जाता है, उसकी छाधोगति होती है, और तृप्ताा की पूरी तृति द्दोना प्रसंभव द्दोनं के कारण कामोपभोग-वासना नित्य श्राधिकाधिक वढती जाती है तथा वह सनुष्य श्रंत में उसी दशा में मर जाता है । परंतु, विपरीत पद्म में तृप्णा और असंतोप के इस दुप्परिगाम से वचने के लिये सब प्रकार की तृप्णाओं के साथ सब कर्मी को एकइस छोड देना भी साखिक मार्ग नहीं है। उक्त कथना-ज़लार तप्णा या श्रसंतोप भावी उत्कर्ष का यीज है; इसलिये चार के डर से साह को ही सार ढालने का प्रयत्न कभी नहीं करना चाहिये। उचित मार्ग तो यही है कि इम इस यात का भली भाँति विचार किया करें कि किस तृष्णा या किस अस-तोप से इमें दुःख होगा; धोर जो विशिष्ट षाशा, तृप्णा या धसतोप दुःखकारक हो बसे छोड़ दें। उनके लिय समस्त कर्मी को छोड़ देना बाचित नहीं है। केवज दुः लकारी प्राशास्त्रों को भी छोड़ने स्टार स्वधर्मानुसार कर्म करने की इस युक्ति या कौशल को ही योग प्रयवा कर्मयोग कहते हैं (गी. २. ५०); छोर यही गीता का मुख्यतः प्रतिपादा विषय है, इसिन्ये यहाँ थोडासा इस घात का और

विचार कर लेना चाहिये कि गीता में किस प्रकार की बाशा को टु:लकारी कहा है। मनुष्य कान से सुनता है, त्वचा से स्पर्श करता है, ब्रॉसों से देखतां है, जिह्ना से स्वाद क्षेता है तया नाक से सूँघता है। इंदियों के ये व्यापार जिस परिमाण से इंदियों की स्वामाविक वृत्तियों के अनुकूल या प्रतिकृल होते हैं, उसी परिमाण से मनुष्य को सुल श्रयवादुःल दुधा करता है। सुल-दुःल के वस्तुस्वरूप के सन्त्राग का यह वर्णन पहले हो चुका है; परंतु सुल-दुःसी का विचार केवल इसी न्याल्या से पूरा नहीं हो जाता । आधिर्भातिक सुख-दुःखों के रत्पन्न होने के लिये बाह्य पटार्थी का संयोग इंदियों के साथ श्लोना यद्यपि प्रथमतः आवश्यक र्यु तयापि इसका विचार करने पर, कि बागे इन सुल-दुःखों का ब्रनुमव मनुष्य को किस रीति से होता है, यह माजूम होगा कि इंदियों के स्वांभाविक व्यापार से रत्यन्न होनेवाने इन मुख-दुःसों को जानने का ( अर्थात् इन्हें अपने लिये स्वीकार या अस्वीकार करने का ) काम हरएक सतुष्य अपने सन के अनुसार ही किया करता है। सहासारत से कहा है कि " चत्तः पश्यति रूपाणि मनसा न तु चतुपा " (ममा. शां.३११.१७) धर्यात देखने का काम केवल घालों से ही नहीं होता, किंतु उसमें मन की भी सहायता अवश्य होती है, और यदि मन ज्याकुल रहता है तो भाँखों से देखने पर भी अनदेखा सा हो जाता है। वृहदारगयकोपनिपद (१.४.३) में भी यह वर्णन पाया जाता है, यथा ( अन्यत्रमना अभूवं नादर्शम् ) " मेरा मन दूसरी श्रोर लगा या, इसलिये सुक्ते नहीं देख पड़ा, श्रोर (श्रम्यत्रमना श्रमृवं नाश्रीपम् ) मेरा मन दूसरी भी बोर या इसलिये में सुन नशीं सका " इससे यह स्पष्टतवा सिद हो जाता है कि आधिमातिक सुल-दुःखों का अनुमव होने के लिये इंदियों के साय मन की भी सहायता होनी चाहिये; भार ब्राच्यात्मक सूख-दुःख तो मानसिक होते ही हैं। सारांग्र यह है, कि सब प्रकार के सुल-दुःसों का अनुसव श्रंत में ष्टमारे सन पर ही अवलम्बित रहता है; और यदि यह बात सच है, तो यह भी आप ही आप सिद हो जाता है कि मनोनिश्रह से सुल-दुःखों के अनुमव का भी निप्रह अर्थात् दमन करना कुछ असम्भव नहीं है। इसी बात पर व्यान रखते हुए मनुजी ने सुल-दु:खाँ का लक्ष्या नैय्यायिकों के लक्ष्या से भिन्न प्रकार का बसलाया हैं। रनका क्यन है कि:-

> चर्न परवशं दुःखं सर्वमातमवशं स्रुतम् । एतद्विद्यात्समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः ॥

अर्थात् '' जो दूसरों की ( वाह्य वस्तुमां की) मधीनता में है वह सव दुःल है, भारत जो भ्रपने ( सन के) आधिकार में हैं वह सुख हैं। यही सुख-दुःल का सीवार लच्या हैं ''( सतु. १.१६०)। नैय्याविकों के बतलाये हुए लच्चया के 'वेदना ' शब्द में शारीरिक भारत मानसिक होनों वेदनाओं का समावेश होता है भारत सससे सुख-दुःल का वाह्य वस्तुस्वरूप भी माजूम हो जाता है; भारत मनु का विशेष ध्यान सुख-दुःलों के केवल भानतिक मनुभव पर है; बस, इस बात को ध्यान में रखने से सुख-दुःख के उक्त दोनों लच्चगाँ में कुछ विरोध नहीं पढ़ेगा । इस प्रकार जय सुख-दुःखों के प्रमुभव के लिये इंद्रियों का प्रयत्तम्य अनावश्यक हो गया, तप तो यही कहना चाहिये किः—

भैपज्यमेतद् दुःखस्य यदेतन्नानुर्चितयेत् ।

" मन से दुःखों का चितन न करना ही दुःखीनवारण की अचूक छोपि है " ( म. मा. शां २०५.२ ); छोर इसी तरह मन को दवा कर सत्य तथा धर्म के लिये सुखपूर्वक श्रप्ति में जल कर भसा हो जानेवालों के झनेक उदाहरण इतिहास में भी मिलते हैं। इसीक्षिये गीता का कथन है, कि हमें जो कुछ करना है उसे मनोनि-प्रद के साथ और इसकी फलाशा को छोड़ कर तथा सुख-दुःख में समभाव रख कर करना चाहिये; ऐसा करने से न तो हम कर्माचरण का त्याग करना पड़ेगा और न इमें उसके दुःख की वाधा ही होगी। फलाशा-खाग का यह अर्थ नहीं है, कि हमें जो फल मिलें उसे छोड़ दें, प्रयवा ऐसी इच्छा रखें कि घह फल किसी को कभी न मिले । इसी तरह फलाशा में भीर कर्म करने की केवल हच्छा,भ्राशा,हेतु या फल के लिये किसी वात की योजना करने में भी यहुत छत्तर है। केवल हाय पर हिम्नाने की इच्छा द्वीने में, और अमुक मनुष्य को पकड़ने के लिये या किसी मनुष्य की सात मारने के लिये हाथ पर हिलाने की हरखा में घरुत भेद हैं। पहली इच्छा केवल कर्म करने की ही है, उसमें कोई दूसरा हेतु नहीं है; और यदि यह इच्छा छोड़ दी जाय तो कर्मी का करना ही रुक जायगा । इस इच्छा के श्रतिरिक्त प्रत्येक मनुष्य की इस बात का ज्ञान भी होना चाहिये कि हरएक कर्म का कुछ न कुछ फल खयवा परिग्राम श्रवश्य ही होगा । बल्कि ऐसे ज्ञान के साथ साथ उसे इस बात की हच्छा भी अवश्य दोनी चाहिये कि में अमुक फल-प्राप्ति के लिये अमुक प्रकार की योजना करके ही अमुक कर्म करना चाहता हूँ; नहीं तो उसके सभी कार्य पागलों के से निरर्चक दुष्पा करेंगे। ये सब इच्छाएँ, हेतु या योजनाएँ, परिग्राम में दुःखकारक नहीं होतीं; श्रीर, गीता का यह कथन भी नहीं है, कि कोई शनको छोड़ है । परंत स्मरीं। रहे कि इस स्थिति से यहुत आगे यह कर जय मनुष्य के मन में यह भाव होता है कि " में जो कर्म करता हूँ, मेरे उस कर्म का अमुक फल मुझे खबर्य ही मिलना चाद्वियं " — अर्थात् जय कर्म-फल के विपय में, कर्चा की युद्धि में ममल की यह ब्रासिक, ब्राभिमान, ब्राभिनिवेश, ब्रायह या इच्छा उत्पन्न हो जाती 🕏 क्यार मन वसी से प्रस्त हो जाता है— फ्रार जब इच्छानुसार फल मिलने में बाधा होने लगती है, तभी दुःख-परम्परा का प्रारम्भ हुन्ना करता है। यदि यह वाधा स्त्रनिवार्य अयवा दैवकृत हो तो केवल निराशामात्र होती है; परंतु वही कहीं मनुष्पकृत हुई तो फिर क्रोध खाँर द्वेष भी उत्पन्न हो जाते हैं जिससे कुकर्म होने पर भर भिटना पड़ता है। कमें के परिग्राम के विषय में जो यह ममत्वयुक्त भासांक होती 🕏 वसी को 'फलाशा, ' संग, ' काम ' खारे ' अहंकारगुद्धि ' कहते हैं; श्रीर यह यतलाने के लिये, कि संसार की दुःस-परम्परा यहीं से शुरू होती है, गीता के

दूसरे ब्राच्याय में कहा गया है कि विषय-संग से काम, काम से क्रोध, कीघ से मीह कीर क्रन्त में मनुष्य का नाश भी श्लोजाता श्ल (गी. २. ६२, ६३)। अय यह यात सिद्ध हो गई कि जड़ सृष्टि के अधेतन कर्म स्थयं दुःरा के मूल कारण नहीं हैं, किन्तु मनुष्य उनमें जो फलाशा, संग, काम या इच्छा लगाये रहता है, वही बवार्थ में दुःरा का मूल है। ऐसे दुःसों से बचे रहने का सहज बनाय यही है कि सिर्फ विषय की फलाशा, संग, काम या झासकि को मनोनिमह द्वारा छोड़ देना चाहिये; संन्यासमार्गियों के कयनानुसार सम विषयों कार कमी ही की. अयवा सय प्रकार की हरदासों ही को, छोट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी लिये गीता (२.६४) में कहा है, कि जो मनुष्य फलाज़ा को छोट कर यद्याप्राप्त विषयों का निष्काम और निरसंगन्नादि से सेवन करता है, यही सचा हियतप्रज्ञ है। संसार के कर्म-व्यवद्वार कभी एक नहीं सबते। मनुष्य चाहे इस संसार में रहे या न रहे; परन्तु प्रकृति अपने गुणु-धर्मानुसार सर्वय प्रपना स्थापार काती ही रहेगी। जढ़ प्रकृति को न तो इसमें कुछ मुख है और न दुःग। मनुष्य व्यर्थ खपनी महत्ता समझ कर प्रकृति के व्यवहारों में खासक हो जाता है, इसी लिये वह सुख-दुःख का भागी हुन्ना करता है। यदि वह इस मासक-तुदि को छोड़ दे और अपने सब व्यवदार इस भावना से करने जगे, कि " गुगा गुगापु वर्तन्ते " ( गी. ३. २८ )—प्रकृति के गुगाधर्मानुसार द्वी सब ज्यापार हो रहे ई, तो असंतोपजन्य कोई भी दुःख उसको हो ही नहीं सकता। इस लिये यह समफ कर, कि प्रकृति तो अपना व्यापार करती भी रहती है, उसके लिये संसार को दुःख-प्रधान मान कर रोते नहीं रहना चाहिये और न उसको त्यागने ही का प्रयत्न करना चाडिये. महामारत (शां.२४.२६) में प्यासजी ने युधिष्टिर की यह उपदेश दिया है कि:-

> सुखं वा यदि वा तुःखं भ्रियं वा यदि वाऽभ्रियम् । प्रातं प्रातसुपारीत हदयेनापरानितः ।।

" चाहे बुख हो या दुःख, प्रिय हो समया स्वित्र, जो जिस समय जैता प्रांत हो वह उस समय वैसाही, मन को निराग्न न करते हुए ( स्वयंत्र निराग्द्द यनकर अपने कर्तन्य को न छोट्ते हुए) सेवर करते रहो। " इस वपदेश का महत्त्व पूर्णतया तभी ज्ञात हो सकता है जय कि हम इस यात को ध्यान में रखें कि संसार में स्वेक कर्तत्य ऐसे हैं जिन्हें दुःख सह कर भी करना पढ़ता है। भगवदीता में स्थितप्रज्ञ का यह लक्ष्मण्य यत्ताया है कि " यः सर्वत्रानिस्तिहम्तद-स्वाप्य सुभाग्रुमम् " ( २.५० ) स्वर्यात प्रमुम स्वयंत्र अध्यक्ष, वस के वारे में जो सदा निष्काम या निस्तंग रहता है और जो उसका स्वभिनन्दन या हैप कुछ भी नहीं करता वही स्थितप्रज्ञ है। फिर पाँचवें सप्याय ( ५.२० ) में कहा है कि " न प्रह्मप्रेतियं प्राप्य नोद्विजेत्याच्य चाप्तियम् "—सुरा पा कर फूल न जाना चाहिये स्वार हुःख से कातर भी नहीं होना चाहिये, एवं दूसरे स्वर्याय

(२. १४, १४) में इन सुख-दुःखों को निय्काम युद्धि से भोगने का उपदेश किया है। भगवान् श्रीकृष्ण ने इसी उपदेश को बार वार दुः इराया है (गी. ४. ६; १३. ६)। वेदान्तशाख की परिभाषा में इसी को "सन कमी को अहार्षण करना" कहते हैं; और भक्तिमार्ग में 'ब्रह्मार्पण ' थे यदले 'धीदुःप्णापण ' शब्द की योजना की जाती है; यस यही गीतार्थ का सारांश है।

कर्म चाहे किसी भी प्रकार का हो, परन्तु कर्स करने की इच्छा और उद्योग को बिना छोडे तथा फल-प्राप्ति की जासाक न रख का ( ग्रर्थात् निस्तंग बुद्धि से ) उसे करते रहना चाहिय, और साथ साथ हमें भविष्य में परिग्राम-स्वरूप में सितानेवाले सुख-दु:खों को भी एक ही समान भोगने के लिये सैयार रहना चाहिये । ऐसा करने से प्रमर्थादित तृप्ता और प्रसन्तोप-जनित दुप्परिगामों से तो हम वर्षेंगे ही; पह्तु दुसरा लाभ यह होगा, कि तृप्णा या जसन्तोप के साय साय कर्म को भी त्याग देने से जीवन के ही नष्ट ही जाने का जो प्रसंग प्रा सकता है, वह भी नहीं हा सबेगा: और, हमारी मनोवृत्तियाँ शह्य हो कर प्राधिनाज के लिये हितपद हो जावेंगी। इसमें सन्देश नहीं कि इस तरह फलारत छोटने के लिये भी इन्द्रियों का और सब का देशाय से पूरा दसन करना पठता है । परन्तु स्मरण रहे कि इन्द्रियों को स्वाधीन करेंक, स्वार्थ के बदले, धेराग्य ले तथा निष्कात बुद्धि से लोकसंप्रह के लिये, उन्हें अपने अपने ज्यापार करने देना कुछ और वात है; और संन्यासमार्गानुसार तृप्णा को मारने के लिये इन्द्रियों के सभी व्यापारी को अर्थात् कर्नो को प्राप्रसर्वक समृत नष्ट कर डालना पिल्कुल ही भिन बात है— इन दोनों में ज़सीन प्रासमान का प्रांतर है। गीता में जिस वैरान्य का और जिस इन्द्रियानित्रह का उपदेश किया गया है वह पहले प्रकार का है, इसरे प्रकार का नहीं; क्रोर उसी तरह अनुगीता (सभा अध. ३२.१७-२३) में जनक-त्राह्मण्-लंबाद में राजा जनक बाह्मगा-रूपधारी धर्म से कहते हैं कि:-

> शुणु बुद्धिं च यां शात्वा सर्वेत्र विषयो मम । नाहमात्मार्थमिच्छामि गंधान् श्राणगतानापि ॥

नाहमात्मार्थमिच्छाभि मनो नित्यं मनोतरे । मनो मे निर्जितं तस्मात् वदे तिप्रति सर्वदा ॥

धर्यात् " जिस (चैरान्य ) दुद्धि को नन में धारग् करके में सग विपयों का क्षेत्रन करता हूँ, उसका द्वास युनो । नाक क्षेत्रों 'धपने लिये ' वास नहीं केता, (फॉक्सें से में 'धपने लिये ' नहीं देखता, इत्यादि ) छोर मन का भी उपयोग में धाता। के लिये, अर्थात् अपने लाभ के लिये, नहीं करता; यताव देशे नाक (धांख इत्यादि ) श्रीर सन मेरे वश् में हैं, अर्थात् मेंने उन्हें कीत लिया है । " गीता के वचन (गी. ३. ६, ७) का भी यही ताल्यों है कि जो मनुष्य केवल इन्हिंगों की द्वासि को

तो शंक देता है और मन से विषयों का चिंतन करता रहता है, यह पूरा दोंगी है; और तो मनुष्य मनोनिप्रहर्षक छान्य हुद्धि को जीत कर, सब मनोहिनयों को लोकसंप्रह के लिये रूपना रूपना काम करने देता है, वही श्रेष्ठ है। बाद्य जगत या इन्द्रियों के स्वापार हमारे रत्यक्ष किये रूपन होंगे हैं, वे स्वमावित् हैं। इस ' देतते हैं कि वब कोई संन्यासी यहत मुखा होता है तब उसकों—चाहे वह किता ही निम्रही हो—मील माँगने के लिये कहीं बाहर जाना ही पड़ता है किता हो निम्रही हो—मील माँगने के लिये कहीं बाहर जाना ही पड़ता है (गी. २. ३३); ब्रार, यहत देर तक एक ही जगह वैठे रहने से जब कर वह वठ खड़ा हो जाता है। तात्वर्य यह है कि निप्रह चाहे जितना हो, परन्तु इन्द्रियों के जो स्वमाव-तिद स्वापार है वे कभी नहीं ह्र्यते; ब्रोर यदि यह बात सब है तो इन्द्रियों की कृति तथा सब कमी को ब्रार सब प्रकार की इन्ह्या या ग्रसन्तीप को नष्ट करने के दुराप्रह में न पड़ना (गी. २. ४०; १८.१६), एवं मनोनिप्रह- पृवेक फलाग्ना होड़ कर नुख-हु:ख को एक-वराबर समसना (गी. २. ३८), तथा निक्काम युद्धि से लोकहित के लिये सब कमीं को शास्त्रोक्त रीति से करते रहना ही, श्रेष्ठ तथा बाद्य मार्ग है। इसी लिये—

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फ्लेयु कदाचन । मा कर्मकल्हेनुर्भुः मा ते संगोऽस्वकर्मणि ॥

इस श्लोक में (गी. २. १०) श्लीमगवात् अर्जुन को पहले यह दतलाते हैं, कि त् इस कर्मभूमि में पैदा हुआ है इसलिये " नुक्ते कर्म करने का हा अधिकार हैं; " परेन्तु इस बात को भी ध्यान में रख कि तेरा यह अधिकार केवल ( कर्तन्य- ) कर्म करने का ही है। 'एव' पर का अर्थ है 'केवल,' जिससे यह सहज ही विदित होता है कि मनुष्य का अधिकार कमें के सिवा अन्य वातों में—अर्थान् कर्मफल के विषय मॅ—नहीं है। यह महस्वपूर्ण वात केवल घनुमान पर भी खबलंबित नहीं रख दी हैं; क्योंकि दूसरे जरण में मगवान ने स्पष्ट शृद्दों में कह दिया है कि " तेरा अधि-कार कर्न-फल के विषय में कुछ भी नहीं है "-प्रचान किसी कर्म का फल मिलना न निल्ना तेरे अधिकार की वात नहीं हैं, वह सृष्टि के कर्मविषाक पर वा ईश्वर पर अवलन्यित है । तो फिर जिस बात में हमारा आधिकार ही नहीं है उसके विषय में बाग़ा करना, कि वह ब्रमुक प्रकार हो, कवल मृत्रीता का लक्ष्मा है । परन्त यह तीसरी बात भी अनुमान पर अवलंबित नहीं है । तीसरे चरण में कहा गया है कि " इसलिये व इस-फल की आज्ञा रल कर किसी भी काम को मत कर ": क्योंकि व्मविपाय के अनुसार तेरे कर्मी का जो फल होना दीगा बह अवस्य होगा दी, तेरी इच्छा से टसमें हुछ न्युनाधिकता नहीं हो सकती और न उसके देरी से या बख्दी से हो जाने ही की संमावना है, परन्तु यदि तृ ऐसी श्राशा रखेगा था साप्रह करेगा तां मुक्ते केवल व्ययं दूःख ही मिलेगा। स्रव यहाँ कोई कोई —विशेषतः संन्यासमार्गा पुरुष-प्रश्न करेंगे, कि कर्म करके फलाशा छोडने के क्ताड़े में पहने की अपेना कर्माचरण को ही छोड़ देना क्या अच्छा नहीं होता ? इसिलिये भगवान् ने अंत में अपना निश्चित मत भी यतला दिया है, कि " कर्म न करने का ( अकर्मिए) ) तू हुठ मत कर. " तेश जो अधिकार है उसके अनुमार— परंतु फलाशा छोड़ कर—कर्म करता जा। कर्मयोग की दृष्टि भेये सब सिद्धान्त इतने महत्त्वपूर्यों हैं कि उक्त श्लोक के चारों चरगों को यदि हम कर्मयोगशास या गीता-धर्म के चतुःसुत्र भी कहें तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी।

यह मालूम हो गया कि इस संसार में तुख-दुःख हमेशा क्रम से मिला करते हैं और यहाँ सुख की अपेदा दुःख की ही मात्रा अधिक है। ऐसी अवस्था में भी जय यह सिद्धान्त वतलाया जाता है कि सांसारिक कमी को छोड़ नहीं देना चाहिये तव कुछ लोगों की यह समक्त हो सकती है कि दुःख की खात्यान्तिक नियृत्ति करने भीर भ्रत्यन्त सुख प्राप्त करने के सब सानवी प्रयत्न व्यर्थ हैं । भीर, केवल णाधिमीतिक प्रयाति इंदियगम्य वाह्य विषयोपभागरूपी सुखाँ की ही देखें, तो यह नहीं कहा जा सकता कि उनकी यह समक्त ठीक नहीं है । सच है: यदि कोई बाजक पूर्या चंद्र को पकड़ने के लिये हाय फैला दे तो जैसे आकाश का चंद्रमा उस के द्वाय में कभी नहीं खाता, उसी तरह आत्यन्तिक युख की आशा रख कर केयल याधिभीतिक सुख के पीछे लगे रहने से आत्यन्तिक सुख की प्राप्ति कभी नहीं द्दोगी। परन्तु स्मरण रद्दे कि प्राधिभीतिक तुल द्दी समस्त प्रकार के सुखीं का भाराखार नहीं है, इसलिये उपयुक्त किटनाई में भी आत्यन्तिक और नित्य सन्त-प्राप्ति का मार्ग हुँद क्षिया जा सकता है। यह जपर वतलाया जा चुका है कि सुखाँ के दो सेद हैं--एक शारीरिक और दूसरा मानिसक । शरीर प्रथवा इंद्रियों के ज्यापारी की घरेचा मन को ही जत में प्राधिक महत्व देना पड़ता है। ज्ञानी पुरुष जो यह सिद्धान्त यतलाते हैं कि शारीरिक ( अर्थात साधिभौतिक ) सुख की श्रपेद्धा मान-सिक सुख की योग्यता अधिक है उसे वे कुछ अपने ज्ञान के घमंट से नहीं यतलाते । प्रसिद्ध प्राधिभौतिक-वादी मिल ने भी छापने उपयुक्तता-वाद-विपयक प्रंथ में साफ़ साफ मञ्जूर किया है \* कि उक्त सिद्धान्त में ही श्रेष्ट मनुष्य-जन्म की सधी सार्थ-कता और महत्ता है। हुत्ते, शुकर और वैल हत्यादि को भी इंदियसुख का आनंद मनुष्यों के समान ही होता है; जीर मनुष्य की यदि यह समक्त होती कि संसार में सचा सख विषयोपभोग ही है, तो फिर मनुष्य पशु बनने पर भी राज़ी हो गया होता । परंतु पशुर्थों के सब विषय-सुखों के निख मिलने का अवसर आने पर भी कोई मनुष्य पशु होने को राज़ी नहीं होता; इससे यही विदित होता है कि मनुष्य और पशु में कुछ न हुछ विशेषता अवश्य है । इस विशेषता को सममने

<sup>\* &</sup>quot;It is better to be a human being dissatisfied than a pig satisfied; better to be Socrates dissatisfied than a fool satisfied. And if the fool, or the pig, is of a different opinion, it is because they only know their own side of the question." Utilitarianism, p. 14 (Longmans 1907).

के लिये, उस ब्रात्मा के स्वरूप का विचार करना पढ़ता है जिसे मन छोर बुद्धि-द्वारा स्वयं अपना और वाह्य सृष्टि का ज्ञान श्वीता है; और, ज्योंदी यह विचार किया जायता लॉन्ही स्पट सालुम हो जायगा, कि प्रा और मनुष्य के लिये विष-योपभोग-सुल तो एक ही ला है, परंतु इतकी अपेजा मन और बुद्धि के अत्यन्त टक्त व्यापार में तथा शुद्धावस्था में जो सुख है वही मनुष्य का श्रेष्ट और श्राव्यंतिक सुल हैं। यह सुल सात्मवरा है; इसकी प्राप्ति किसी वाहा वस्तु पर अवसंवित नहीं; इसकी प्राप्ति के लिये दूसरों के सुख को न्यून करने की भी कुछ आवश्यकता नहीं हैं; यह सुख अपने दी प्रयत्न से हुसी को मिलता है और ज्यों ज्यों हमारी रवति होती जाती है त्याँ त्याँ इस सुख का स्वरूप भी अधिकाभिक शुद्ध और निर्मल होता चला जाता है। मर्नुहरि ने सच कहा है कि " मनास च परित्रेष्टे कोऽर्घवानु को दरिह: "--मन के प्रसन्न होने पर क्या दरिहता और क्या अमीरी-दोनों समान ही हैं। हेटो नामक प्रतियु यूनानी तत्त्ववेत्ता ने भी यह प्रतिपादन किया है कि शारीरिक ( अर्थात पास अथवा चाधिमीतिक ) सुख की अपेका सन का लख श्रेष्ठ है, और सन के लुखों से भी बुद्धियादा ( श्रयांत परम बाध्यात्मिक) लुख चरणत श्रेष्ठ है । इसलिये यदि हम ध्रमी मोच के विचार को छोड है. तो भी यही सिद्ध होता है कि जो बुद्धि झात्यदिचार में निमग्न हो उसे ही परस चुल भिल सकता है। इसी कारण भगवद्गीता में सुल के ( सान्तिक, राजस श्रीर तानस ) तीन मेद किये गये हैं, और इनका लक्ष्मा भी बतलाया गया है, यथा:-चात्मनिष्ट बुद्धि ( धर्यात् सब भूतों में एक शी घात्मा को जान कर, झात्मा के उसी सचे स्वरूप में रत होनेवाली वृद्धि ) की प्रसद्धता से जो आध्यात्मिक सुख प्राप्त होता है वही श्रेष्ट और सास्विक सुख हैं-'' तत्सुखं सास्विक मोक्तं कात्मवृद्धि प्रसा-द्जम् " ( गी. १८.३७ ); जो आधिमौतिक सुखे इंदियों से और इंदियों के विषयों से होते हैं वे साचिक मुखाँ से कम दर्जे के द्वाते हैं और राजस कहताते हैं (गी. १८. ३८ ); और जिस सुन्न से चित्त को मोह होता है तथा जो सुन्न निद्रा या भारतम् से उत्पद्ध होता है उसकी योग्यता तामस अर्थात् कनिष्ट श्रेगी की है । इस प्रकरण के चारम्म में गीता का जो खोक दिया है, इसका यही तात्पर्य है: और गीता (ई. २२) में कहा ही है कि इस परम सुख का अनुसन सनुत्य को यदि एक बार भी हो जाता है तो फिर उसकी यह सुखमय स्थिति कभी नहीं डिगने पाती, कितने ही भारी दुःख के ज़बरदस्त घंके क्यों न लगते रहें। यह बाल-न्तिक सुख स्वर्ग के भी विषयोपमांग-पुख में नहीं मिल सकता; इसे पाने के लिये पहले अपनी बुद्धि प्रसन्न होनी चाहिय । जो मनुष्य बुद्धि को प्रसन्न करने की युक्ति को विना सोचे-सममे केवल विषयोपमोग में ही निमग्न हो जाता है, उत्तका तुल अनित्य और चिणिक होता है। इसका कारण यह है, कि ती इंद्रिय-सुख बान है वह कल नहीं रहता। इतना ही नहीं; किंतु जो बात हमारी

<sup>\*</sup> Republic, Book IX.

इंद्रियों को घाज सुखकारक प्रतीत होती है, वही किसी कारण से हूसरे दिन दुःखमय हो जाती है। उदाहरणार्थ, श्रीप्म ऋतु यें जो उंडा पानी हमें अच्छा लगता है, वही शीतकाल में छात्रिय हो जाता है। ग्रास्तु इतना करने पर भी, उससे सुखेन्छा की पूर्ण तृप्ति होने ही नहीं पाती । इसलिये, सुख शब्द का न्यापक अर्थ ले कर यदि हम उस शब्द का उपयोग सभी प्रकार के सुखों के लिये करें तो हमें सुख-सुख में भी भेद करना पहुंगा। नित्य व्यवहार में सुख का व्यर्थ मुख्यतः इदिय-सुख ही होता है। परंतु जो सुख इंद्रियातीत है, प्रर्थात् जो केवल प्रात्मनिष्ठ धुद्धि को ही प्राप्त हो सकता है उसमें जीर विषयोपभोग-रूपी सुख में जब भिन्नता प्रगट करना हो, तब आत्मवुद्धि-प्रसाद से उत्पन्न होनेवाले सुख की, अर्थात् आध्या-त्मिक सुख को श्रेय, कल्यागा, हित, झानंद अथवा शांति कहते हैं; घोर विप-योपमोग से होनेवाले श्राधिमौतिक सुख को क्षेत्रल सुख या प्रेय कहते हैं। विद्यले प्रकरता के जात में दिये हुए कठोपनिपद के वाक्य में, प्रेय और श्रेय में, निचकेता ने जो भेद वतलाया है उसका भी जाभेषाय यही है। मृत्यु ने उसे खाप्ते का रहस्य पद्दले ही वतला दिया था; परंतु इस सुख के मिलने पर भी जब उसने श्रात्मज्ञान-प्राप्ति का वर माँगा, तय मृत्यु ने उसके बदले में उसे अनेक सांसारिक सुखों का लाजच दिखलाया। परन्तु निचकेता इन कानित्य क्राधिभौतिक सुखों को कल्यागा-कारक नहीं सरामता था, क्योंकि थे (प्रेय ) सुख बाहरी दृष्टि से अच्छे हैं, पर म्रात्मा के श्रेय के लिये नहीं हैं; इसी लिये उसने उन सुखों की भोर घ्यान नहीं दिया, किंत उस धात्मविधा की प्राप्ति के लिये ही हठ किया जिसका परिस्ताम आत्मा के तिये श्रेयस्कर था कल्यागाकारक है, श्रीर उसे श्रंत में पा कर ही छोड़ा।सार्राश यह है, कि प्रात्मयुद्धि-प्रसाद से होनेवाले केवल बुद्धिगम्य सल को प्रणीत प्राच्यात्मक सुल को ही हमारे शाखकार श्रेष्ट सुल मानते हैं और बनका कथन है, कि यह नित्य सुख श्रात्मवश है, इसिलये सभी को प्राप्त हो सकना है तथा सब लोगों को चाहिये कि वे इसकी प्राप्ति के लिये प्रयत्न करें । पशु-धर्म से होनेवाले सुख में और मानवी सुख में जो कुछ विशेषता या विलक्षणता है वह यही है; क्यारे यह द्यातमानन्द केवल बाह्य उपाधियों पर कभी निर्भर न होने के कारण सब सुखों में नित्य, स्वतंत्र और श्रेष्ठ है। इसी को गीता में निर्वाग्र, अर्थाद परम शान्ति कहा है (गी.६.१५) छौर यही नियतप्रज्ञों की बाह्मी छवस्या की परमावधि का सुख है(गी.र. ७१;६.२८;१२.१२;१८.६२ देखो )।

अय इस बात का निर्माय हो चुका, कि आत्मा की शान्ति या सुख ही अत्यन्त श्रेष्ठ है और यह आत्मवश होने के कारमा सब लोगों को प्राप्य भी है। परन्तु यह प्रगट है, कि यथींप सब धातुकों में सोना अधिक मूक्शवान् है, तथािप केवल सोने से ही, लोहा इत्यादि अन्य धातुकों के विना, जैसे संसार का काम नहीं चल सकता; प्रयान जैसे केवल शाकर से ही, बिना नमक के काम नहीं चल सकता; उसी तरह आत्मकुल या शान्ति को भी सममना चाहिये। इसमें सम्देह गहीं कि

इंस क्रान्ति के साथ, शरीर-धारगा। के विये ही सही, कद सांसारिक यस्तकों की श्रावर यकता है; श्रीर इसी श्रमित्राय से आशीर्वाद के संकरम में केवल "शान्तिरस्त्" न कह कर "शान्तिः प्रष्टिस्तिरिश्चास्त"--शान्ति के साय प्रष्टि शार निष्ट भी चाहिये. कहने की शिंत है। यदि शासकारों की यह समक्त होती, कि केवल शान्ति से ही तृष्टि हो जा सकती है, तो इस संकल्प में 'प्रष्टि ' शब्द को व्यर्थ घुसेड देने की कोई खावरयकता नहीं थी। इसका यह मतलय नहीं है, कि प्रष्टि अर्थात ऐडिक सुखाँ की बृद्धि के लिये रात दिन द्वाय द्वाय करते रही । उक्त संकल्प का मावार्घ बही है कि तुम्हें ज्ञान्ति, पुष्टि और तुष्टि (सन्तोप) तीनों दिवत परिमाण से मिल और इनकी प्राप्ति के लिये तस्हें यत्न भी करना चाहिये । कठोपनिपट का यही तात्पर्य है। निचदेता जय मृत्यु के घर्षान् यम के लोक में गया तब यम ने उससे कहा कि तुम कोई भी तीन वर माँग लो। दस समय निचकेता ने एकदम यह वर नहीं साँगा, कि सुक्ते बहाजान का उपदेश करो; हिन्तु उसने कहा कि " मेरे पिता सुमापर अमसन हैं, इसलिये अथम चर आप सुमे यही दोजिये कि वे सक्त पर प्रसन्न हो जावें। " श्रमन्तर उसने इसरा वर माँगा कि " श्राप्ति के, प्रयोद ऐडिक समृद्धि प्राप्त करा देनेवाले यज्ञ व्यक्ति कर्मी के. ज्ञान का टपटेज करो।" इन दोनों वरों को प्राप्त करके छन्त में उसने तीसरा वर यह माँगा कि "मुक्ते धातमविद्या का उपदेश करो । " परन्तु जब यमराज कहने लगे कि इस तीसरे चर के वदले में तुक्ते और भी अधिक सम्पत्ति देता हूँ, तब-ग्रयांत प्रेय ( सुख ) की प्राप्ति के जिये स्नावश्यक यह स्नादि कर्मी का ज्ञान प्राप्त हो जाने पर दसी की अधिक आशा न करके -- निवकेता ने इस वात का आप्तर किया, कि " अब सुके श्रेय ( श्रात्यन्तिक सुत्त ) की प्राप्ति करा देनेवाले महाज्ञान का जी उपदेश करो । " सारांश यह है कि इस उपनिषद के प्रान्तिम मंत्र में जो दर्शन है इसके अनुसार 'ब्रह्मविद्या ' धार ' योगविधि ' ( घर्षात् यज्ञ याग साहि कर्म ) दोना को प्राप्त करके निषकेता मुक्त हो गया है ( कड. ६. १८ )। इससे ज्ञान और कर्म का समुचय ही इस टपनिपद का तात्पर्य माजूम होता है। इसी विषय पर इन्द्र की भी एक क्या है। कोपीतकी उपनिषद में कहा गया है, कि इंद्र तो स्वयं ब्रह्म-ज्ञानी था ही, परन्तु उसने प्रतर्दन को भी ब्रह्मज्ञान का उपदेश किया था। संधापि. जय इन्द्र का राज्य खिन गया और प्रह्वाद को जैलोन्य का छाधिपत्य मिला तव उस ने देवगुरु बृहस्पति से पूछा कि " मुभे वतन्नाइये कि श्रेय किस में है ? " तब बृह्स्पति ने राज्यञ्रष्ट इंद्र को ब्रह्मविद्या सर्घांत् आत्मज्ञान का अपदेश करके कम्दा कि " श्रेय इसी में भे "--एतावस्त्रेय इति--परंतु इससे इंद्र का समाधान नहीं दुखा। उसने फिर प्रश्न किया "क्या और भी दुद्ध अधिक है ? "—को विशेषों भवेत् ? तव वृहस्पति ने बसे शुकाचार्य के पास भेजा । वहाँ भी वही द्वाल दुआ धार शुकाचार्य ने कहा कि " प्रहाद को यह विशेषता सालुस है।" तब इस्ते में इंद्र माह्मण का रूप भारण करके प्रहाद का शिष्य वन कर सेवा

करने लगा। एक दिन प्रह्लाद ने उससे कहा कि शील ( सत्य तथा धर्म से चलने का स्वभाव ) ही प्रैलोक्य का राज्य पाने की छुंजी है और यही श्रेय है । अनंतर, जब प्रहाद ने कहा कि मैं तेरी सेवा से प्रसक्त हूँ, तू वर माँग, तब बाहागा-वेपधारी इंद्र ने यही वर माँगा कि " आप अपना शील सुक्ते दे दीनिये । " महाद् के 'तयास्त 'कद्दते ही उसके 'शील 'के साथ धर्म, सत्य, वृत्त, श्री अथवा ऐश्वर्य थादि सब देवता उसके शरीर से निकल कर इंद्र के शरीर में प्रविष्ट हो गये। फलतः इंद्र अपना राज्य पा गया । यह प्राचीन कया भीष्म ने युधिष्ठिर से महाभारत के शांतिपर्व ( १२४ ) में कही है। इस सुंदर कथा से इमें यह वात साफ़ माजूम हो जाती है, कि केवल पृथर्थ की अपेद्धा केवल खात्मज्ञान की योग्यता भले ही अधिक हो, परन्तु जिले इस संसार में रहना है उसकी खन्य लोगीं के समान ही स्वयं खपने किये, तथा खपने देश के लिये, ऐहिक समृद्धि प्राप्त कर लेने की आवश्यकता छोर नैतिक इक भी है; इसलिये जय यह प्रश्न उठे कि इस संसार में मनुष्य का सर्वोत्तम ध्येय या परम उद्देश क्या है, तो हुनारे कर्मयोगशाख में अन्तिम उत्तर यही मिलता है कि शांति थार प्रष्टि, प्रेय और श्रेय अथवा ज्ञान श्रीर ऐथर्य दोनों को एक साथ श्रप्त करो । सोचने की वात है, कि जिन भगवान् से वह कर संसार में कोई श्रेष्ट नहीं, और जिनके दिखलाये दुए मार्ग में अन्य सभी लोग चलते हैं (गी. ३. २३), उन भगवानू ने ही क्या ऐशर्य छोर सम्पत्ति को ह्योड दिया है ?

> ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः । शानवैराग्ययोश्रीय पण्णां भग इतरिणा ॥

धर्यात् '' तमप्र ऐश्वर्यं, धर्म, यश, संपत्ति, ज्ञान जोर घराय-इन छः वातों को 'मग' कहते हैं " भग शब्द की ऐसी व्याख्या पुरागों में है ( विप्तु ६. ५. ७४)। इन्ड लोग इस श्लोक के ऐश्वर्य शब्द का धर्म योगश्वर्य किया करते हैं, क्योंकि श्री धर्मात संपत्तिस्वक शब्द खागे खाया है। परंतु व्यवहार में ऐश्वर्य शब्द में सत्ता, यश ग्रोर संपत्ति का, तथा ज्ञान में वराग्य जोर धर्म का समावेश हुजा करता है, इससे हम विना किसी वाधा के कह सकते हैं कि लोकिक टिए से उक्त श्लोक का सब धर्म ज्ञान धीर ऐश्वर्य इन्हीं दो शब्दों से व्यक्त हो जाता है। खोर जाविक स्वयं भगवान ने ही ज्ञान धीर ऐश्वर्य को खंगीकार किया है, तब हमें भी अवश्य करना चाहिये (गी. ३. २१; मभा. शां. ३४१. २५)। कर्मयोग मार्ग का सिद्धान्त यह कदापि नहीं, कि कोरा चात्मज्ञान ही इस संसार में परम साच्य चस्तु है; यह तो संन्यास मार्ग का सिद्धान्त है, जो कहता है कि संसार दुःखमय है, इसालेयं उसको एकदम छोड़ ही देना चाहिये। भिन्न भिन्न मार्गो के इन सिद्धान्तों को एकत्र करके गीता के धर्म का खनर्य करना उचित नहीं है। साराग रहे, गीता का ही कथन है कि हान के विना केवल ऐश्वर्य सिवा आसुरी संपत् के ज्ञार हुछ नहीं है। इसलिये यही सिद्ध होता है, कि ऐश्वर्य के साथ ज्ञान, और

ज्ञान के साथ ऐश्वर्य, अथवा शानित के साथ पुष्टि, इसेग्रा होना ही चाहिये। ऐसा कहने पर कि ज्ञान के साथ ऐश्वर्य होना अव्यावस्थक है, कम करने की आवश्य कता आप ही आप उत्पन्न होता है। वनेंकि मनु का कथन है कि "कमाय्यार-ममायां हि पुरुषं श्रीनिंपनते " (मनु. ६. २००)—कर्म करने चले पुरुष को हो इस जगत् में श्री अर्थात् ऐश्वर्य मिलता है और अत्यन्न अनुमन्न से भी अश्री वात सिद्ध होती है; एवं गीता में जो उपदेश अर्थुन को दिया गया है यह सी ऐसा ही है है (गी. २. ८)। इस पर कुछ लोगों का कहना है, कि मोन्न की दृष्टि से कर्म की आवश्यकता न होने के कारगा अन्त में, धर्यात् ज्ञानोत्तर अवस्था में, स्य वर्मों को खोड़ देना ही चाहिये। परंतु यहाँ तो केवल सुल-दु:ख का विचार करना है, और अय सक मोन्न तथा कर्म के स्वरूप की परीचा भी नहीं को गई है, इसिलये उक्त आदेश का वन्तर यहाँ नहीं दिया जा सकता। बागे नवें सथा इसलें अकरग्रा में अध्यात्म और कर्मोवपाक का स्पष्ट विवेचन करके ग्यारहवें प्रकरग्रा में यतला दिया लागा कि यह आदोप भी वैसिर-पर को है।

सुख और दुःख दो भिन्न तथा स्वतंत्र वेदनाँदु हैं; सुर्वेच्छा भेवल सुखोपभोग से भी तुस नहीं हो सकती, इसातिये संतार में यहुधा द्वःस का भी प्रधिक अनुभव चोता है; परंतु इस दुःख को दालने के लिये तृप्णा या प्रसंतीप फ्रांर सब कर्मी का भी सम्रज नाश करना उचित नहीं; उचित यहीं है कि फनाग़ा छोड कर सुध कमें को करते रहना चाड़िये; केवल विषयोषभोग-सुल कभी पूर्ण होनेवाला नहीं— वह स्रानित्य और पशुधर्म है, स्रतएव इस संसार में बुद्धिमान, मनुष्य का सरवा च्येय इस श्रानिय पशु-वर्म से ऊंचे दर्ज का होना चाहिय; बात्मवुद्धि-यसाद से प्राप्त द्वोनेवाका शांति-पुल द्वी वह सरचा ध्येय दें। परंतु आध्यात्मिक पुल द्वी यद्यीप इस प्रकार केचे दुजे का हो, तथापि उसके साथ इस सांसारिक जीवन में ऐहिक बस्तुओं की भी बचित छानश्यकता है; फ्रार, इसी लिये सदा निष्काम बुद्धि सं प्रयत्न प्रयांत् कर्म करते ही रहना चाहिये;— इतनी सब बात जब कर्भयोगशास्त्र के अनुसार शिद्ध हो चुटी, तो अब सुल की दृष्टि से भी विचार करने पर यह बतलोन की कोई आवरबढ़ता नहीं रह जाती, कि आधिर्मातिक सुखों को ही परम साध्य मान कर कमों के केवल सुख दुःखात्मक बाह्य परिखामों वें तारतम्य से ही नीतिमत्ता का निर्धाय करना अनुषित हैं। कारता यह हैं, कि जो वस्तु कभी पूर्णावस्था को पहुँच ही नहीं सकती, उसे परम साध्य कहना भागों परम शब्द का दुव्पयोग करके सुगजल के स्थान में जल की खोज करना है। जब हमारा परम साध्य ही धानिल तथा अपूर्ण है, तव उसकी खाशा में बैठे रहने से इसे चानित्य वस्तु को छोड़ कर ख्रीर सिलेगा ही क्या ? "धर्मा नित्यःदुःख-हुःखेरवनित्ये" इस वचन का मर्भ भी यही है। "अधिकांश लोगों का ऋधिक सुख" इस ग्रव्हसमूह के सुखशब्द के अर्थ के विषय में आधिभौतिक नादियों में भी बहुत मतभेद हैं। उनमें से बहुतेरों का कहना है कि बहुधा नतुष्य सब विषय-सुखाँ को लात मार कर केवल

साय अथवा धर्म के लिये जान देने को भी तैयार हो जाता है, इससे यह मानना अनुचित है कि मनुष्य की इच्छा सदेव आधिमातिक लुख-प्राप्ति की ही रहती है। इसलिये उन पंडितों ने यह सूचना की है, कि सुख शब्द के बदले में हित अथवा कल्याम शब्द की योजना करके " श्रधिकांश लोगों का श्रधिक सुख " इस सुत्र का रूपान्तर "श्राधिकांश लोगों का अधिक हित या कल्याएा" कर देना चाहिये। परन्तु, इतना करने पर भी, इस मत में यह दोष यना ही रहता है, कि कर्ता की बुद्धि का कुछ भी विचार नहीं किया जाता । घट्छा, यदि यह कहें कि विपय-सुखों के साथ मानसिक सर्खों का भी विचार करना चाष्टिये, तो उसके आधिभौतिक पत्त की इस पहली ही प्रतिज्ञा का विरोध हो जाता है—कि किसी भी कर्म की नीतिमत्ता का निर्णाय केवल उसके वाह्य परिणामों से 'ही करना चाहिय - और तब तो किसी न किसी श्रंश में श्रध्यात्म-पत्त को ही स्वीकार करना पडता है। जब इस शीति से अध्यातम-पद्म को स्वीकार करना ही पढ़ता है, तो उसे अधूरा या अंशतः स्वीकार करने से क्या लाभ होगा ? इसी लिये हमारे कर्मयोग-शास्त्र में यह श्रान्तिम सिद्धान्त निश्चित किया गया है, कि सर्वभूतिहत, अधिकांश लोगों का आधिक सुख और मनुष्यत्व का परम उत्कर्प इत्यादि नीति-निर्णय के सब बाह्य साधनों को अयवा आधिभौतिक मार्ग को गौंगा या अप्रधान समऋना चाहिये और आत्मप्रसाद-रूपी आत्मन्तिक सुख तथा उसी के साथ रहनेवाली कर्ता की शुद्ध वृद्धि को ही आध्यात्मिक कसौटी जान कर उसी से कर्म-अकर्म की परीचा करनी चाहिये। उन लोगों की वात छोड दो, जिन्हों ने यह कसम खा ली हो कि हम दृश्य सृष्टि के परे तत्वज्ञान में प्रवेश ही न करेंगे। जिन लोगों ने ऐसी क्सम खाई नहीं है, उन्हें युक्ति से यह मालूम हो जायगा कि मन और ब्राद्धि के भी परे जा कर नित्य आत्मा के नित्य कल्याए। को ही कर्मयोग-शास्त्र में प्रधानमानना चाहिये। कोई कोई भूल से समक्त बैठते हैं, कि जहाँ एक वार वेदान्त में घुसे कि वस, फिर सभी कुछ ब्रह्मसय हो जाता है और वहाँ व्यवहार की उपपत्ति का कुछ पता ही नहीं चलता । श्राज कल जितने वेदान्त-विपयक श्रन्य पढे जाते हैं वे प्रायः संन्यास मार्ग के अनुयायियों के ही लिखे हुए हैं, और संन्यास मार्ग-वाले इस तृष्णारूपी संसार के सब व्यवहारों को निःसार समऋते हैं, इसलिये उनके अन्यों में कर्मयोग की ठीक ठीक उपपत्ति सचमुच नहीं मिलती । आधिक क्या कहें; इन पर-संप्रदाय-ग्रसाहिष्णा ग्रन्थकारों ने संन्यासमागींय कोटिक्रम या युक्ति-वाद को कर्मयोग में सम्मिलित करके ऐसा भी प्रयत्न किया है कि जिससे लोग सम्भने लगे हैं, कि कर्मयोग और संन्यास दो स्वतन्त्र मार्ग नहीं है, किन्तु संन्यास ही अकेला शास्त्रोक्त मोस्तमार्ग है। परन्तु यह समम ठीक नहीं है। संन्यास मार्ग के समान कर्मयोग मार्ग भी वैदिक धर्म में अनादि काल से स्वतन्त्रतापूर्वक चला आ रहा है और इस मार्ग के संचालकों ने वेदान्ततत्वों को न छोड़ते हुए कर्म-शास्त्र की ठीक ठीक उपपत्ति भी दिखलाई है। भगवद्गीता अन्य इसी पन्य का है। यदि गीता को छोड़ दें, तो भी जान पड़ेगा कि अध्यातमन्द्रष्टि से कार्य-अकार्य-शास्त्र के विवेचन

करने की पद्धति औन सरीखे अन्यकार द्वारा खुद इंग्लैगड में ही ग्रुरु कर दी गई है;\* और जर्मनी में तो उससे भी पहले यह पदति प्रचलित थी। इस्य सृष्टि का कितना ही विचार करो: परन्त जब तक यह बात ठीक ठीक माजूम नहीं हो। जाती, कि इस स्रोष्ट को देखनेवाला और कर्म करनेवाला कोन है, तब तक तात्विक दृष्टि से इस विपय का भी विचार परा हो नहीं सकता, कि इस संसार में मतुष्य का परम साच्य, श्रेष्ट कर्तन्य या ग्रन्तिम ध्येय क्या है। इसी लिये याज्ञवल्य का यह उपदेश कि, "ग्रात्मा वा ब्रोरे इष्टव्यः श्रोतत्यो सन्तव्यो निर्दिष्यासितन्यः," प्रस्तत विषय में भी अवस्याः उपयुक्त होता है। दृश्य जगत् की परीज्ञा करने से यदि परोपकार सरीखे तत्व ही अन्त में निप्पन होते हैं, तो इससे आत्मविद्या का महत्व कम तो होता ही नहीं. किन्तु उलटा उससे सब प्राणियों में एक ही खात्मा के होने का एक और सुबृत मिल जाता है। इस बात के लिये तो कुछ उपाय ही नहीं है, कि आधिमीतिक-वादी श्रपनी वनाई हुई मयादा से स्वयं बाहर नहीं जा सकते । परन्तु हमारे शास्त्रकारीं की दृष्टि इस संकुचित मर्यादा के परे पहुँच गई है और इसलिये उन्हाँ ने आध्या-त्मिक दृष्टि से ही कर्मयोगशास्त्र की पूरी पूरी उपपत्ति ही है। इस उपपत्ति की चर्चा करने के पहले कर्म-अकर्म-परीजा के एक और पूर्व पता का भी कुछ विचार कर लेना आवश्यक है, इसलिये अब उसी पन्य का विवेचन किया जायगा।

<sup>\*</sup> Prolegomena to Ethics, Book I; Kant's Metaphysics of Morals (trans. by Abbot in Kant's Theory of Ethics).

## छठवाँ प्रकरण । श्राधिदेवतपक्ष और चैत्रचेत्रज्ञविचार ।

## सत्यपृतां वदेद्वाचं मनःपृतं समाचरेत्। \*

मनु. ६. ४६।

क्तर्म-अकर्म की परीक्षा करने का, आधिभातिक मार्ग के अतिरिक्त, दूसरा पन्य फाधिदेवत-वादियों का 🕏 । एस पंच के लोगों का यद्य कपन 🕏 कि, जब कोई मनुष्य कर्स-प्रकर्म का या कार्य-स्रकार्य का निर्ताय करता है तब वह इस भगड़े में नहीं पड़ता कि किस कर्म से किसे कितना सुख अचवा दुःख द्वीगा, अचवा उनमें से सुख का जोड़ प्रधिक द्दोगा या दुःख का । यद्द प्रात्म-प्रनात्न-विचार की अंभट में भी नहीं पढ़ता; और ये भगड़े बहुतेरी की तो समभ में भी नहीं जाते। यह भी नहीं कहा जा सकता, कि प्रत्येक प्राणी प्रत्येक कर्म को केवल प्रपने खुख के लिये ही करता है। चाधिभीतिक-वादी कुछ भी कहें; परन्तु यदि इस यात का पोड़ा सा विचार फिया जाय कि, धर्म-अधर्म का निर्गाय करते समय मनुष्य के मन की स्थिति फैसी होती है, तो यह ध्यान में था जायगा कि मन की स्वामायिक न्त्रीर उदात्त मनोवृत्तियाँ - करुगा, दया, परोपकार भादि--- ही किसी काम को करने के लिये मनुष्य को एकाएक प्रवृत्त किया करती हैं । उदाहरत्यार्घ, जब कोई मिकारी देख पड़ता है तय मन में यह विचार छाने के पहले ही कि ' दान करने से जगत् का श्रयवा अपने प्रात्मा का कितना हित होगा ' मनुष्य के हृद्य में करुगापृति जागृत हो जाती है और यह अपनी शक्ति के अनुसार उस याचक को कुछ दान कर देता है। इसी प्रकार जब यालक रोता है तब माता उसे दूध पिलाते समय इस वात का कुछ भी विचार नहीं करती कि वालक की दूध पिलाने से लोगों का कितना हित होगा । सर्यात् ये उदात्त मनोयुत्तियाँ ही कर्मयोगशास्त्र की यथार्घ नींच हैं। इमें किसी ने ये मनोतृत्तियाँ दी नहीं हैं; किन्तु ये निसर्गसिद्ध प्रयांत् स्वाभाविक, क्रयवा स्वयंभू, देवता ही हैं। जब न्यायाधीश न्यायासन पर घेठता है तय उसकी धुद्धि में न्यायदेवता की प्रेरणा दुष्पा करती है और वह उसी प्रेरणा के अनुसार न्याय किया करता है; परन्तु जब कोई न्यायाधीश इस प्रेरणा का प्रनादर करता है तभी उससे श्रन्याय हुन्ना करते हैं। न्यायदेवता के सटश ही करुणा, दया, परी-पकार, कृतज्ञता, कर्तन्य-प्रेम, धेर्य आदि सद्गुर्गों की जो स्वाभाविक मनोष्टातियाँ

 <sup>&</sup>quot;वहीं गोलना चाहिए जो सल्य से पूत अर्थाए शुद्ध किया गया है, और वहीं आचरण करना चाहिये जो मन को शुद्ध मालूम हो ।"

हैं वे भी देवता हैं । प्रत्येक सनुष्य स्वसावतः इन देवताओं के ग्रुद स्वरूप से परिचित रहता है । परन्त बादे लोम, हेप, सत्तर खादि कारणों से वह इन देव-ताओं की प्रेरणा की परवा न करे, तो अब देवता क्या करें ? यह बात सच हैं कि कई बार इन देवताओं में भी विरोध रत्यब हो जाता है; और तब कोई कार्य करते समय हमें इस बात का सेंद्रह हो जाता है कि किस देवता की प्रेरणा को अधिक वर्तवती माने । इस संदेश का निर्णय करने के लिये न्याय, करुणा आदि देव-ताओं के अतिरिक्त किसी दूसरे की सलाइ लेगा आवश्यक जान पडता है । परन्त ऐसे अवसर पर अध्यात्मविचार अथवा सुन्त-हुःन्त की न्यूनाधिकता के मन्तड़े में न पढ़ कर, यदि हम अपने मनोदेव की गर्वाही लें, तो वह एकदम इस बात का निर्णय कर देता है कि इन दोनों में से कीन सा मार्ग श्रेयस्कर है । यही कारण है कि इक सब देवताओं में मनोदेव श्रेष्ट है। 'मनोदेवता ' शब्द में इच्छां, कोघ, लोभ श्रादि सभी मनोविकारों को शामिल नहीं करना चाहिये; किन्तु इस शब्द से मन की वह ईंबरहत्त और स्वामाविक शक्ति ही अमीट है कि जिसकी सहायता से मले-हो का निर्णय किया जाता है। इसी शक्ति का एक बढ़ा मारी नाम 'सर्सद्विचेक-बुद्धि ' \* हैं। यदि, किसी संदेह-ग्रस्त अवसर पर, सनुष्य स्वस्य अंतः करणु से और शांति के साय विचार करे तो यह सदसद्विवेक-बुद्धि कसी उसको घोखा नहीं देगी। इतना ही नहीं; क्ति ऐसे मौक़ों पर इस वृसरों से यही कहा करते हैं कि 'तू अपने सन से पूछ '। इस वहे देवता के पास एक सूची हमेगा मौजूद रहती है । उसमें यह लिखा होता है कि किस सद्युण को, किस समय, कितना महत्व दिया जाना चाहिये। यह मनोदेवता, समय समय पर, इसी सूची के अनुसार अपना निर्णय प्रगट किया करता है। मान लीनिये कि किसी समय आतमनज्ञा और अहिंसा में विरोध रत्तव हुआ और यह शंका टपस्थित हुई, कि दुर्मिज्ञ के समय अमज्य मज्ञण करना चाहिये या नहीं ? तब इस लंग्नय को दूर करने के लिये यदि इस शांत चित्त से इस मनोदेवता की मिलत करें, तो उसका यूदी निर्णय प्रगट होगा कि 'अभच्य मज्ञण करो । इसी प्रकार यदि कमी स्वार्य और परार्य अथवा परो-पकार के बीच विरोध हो जाय, तो उसका निर्णय भी इस सनीदेवता को सना कर करना चाहिये । मनोदेवता के घर की, धर्म-अधर्म के न्यूनाधिक भाव की, यह सुची एक प्रयकार को शांतिपूर्वक विचार करने से उपलब्ध हुई है, जिसे टसने ऋपने अंय में प्रकाशित किया है 📜 इस सूची में नम्रतायुक्त पूज्य साव को पहला

<sup>ै</sup> इस सन्ताहिक कुढि को ही अंग्रेज़ी में Conscience कहते हैं; और आधिदेवत पक्ष Intuitionist school करनाता है।

<sup>‡</sup> इस प्रत्यकार का नाम James Martineau (केन्स नार्टिनो) है। इसने यह पूची काने Types of Ethical Theory ( Vol. 11.P. 266. 3d Ed. ) नामक त्रेय में दी है। नार्टिनो काने पंथ को Idio-psychological कहता है। परन्तु इन ब्ले आर्यिकेटपक ही में शामिल करते हैं।

ष्ट्रार्थात् प्रत्युच स्थान दिया गया है; क्रौर उसके वाद करुगा, कृतज्ञता, उदारता, वात्सस्य प्रादि भावों को क्रमशः नीचे की श्रेगियों में शामिल किया है । इस ग्रन्यकार का मत है कि, जब उपर और नीचे की श्रेषियों के सद्गुर्यों में विरोध उत्पन्न हो तब जपर जपर की श्रेतियों के सदगुतों को ही श्राधिक मान देना चाहिये। उसके मत के अनुसार कार्य-अकार्य का अथवा धर्म-अधर्म का निर्माय करने के लिये इसकी अपेद्या और कोई उचित मार्ग नहीं है । इसका कारण यह है कि, यद्यपि इस अखंत दुरुष्टि से यह निश्चित कर लें कि ' अधिकांश लोगों का आधिक सख ' किसमें है, तथापि इस न्यूनाधिक भाव में यह कहने की सत्ता या अधिकार नहीं है कि ' जिस बात में प्राधिकांश लोगों का सुख हो वही त् कर; ' इस लिये फांत में इस प्रश्न का निर्णिय ही नहीं होता कि ' जिसमें श्रधिकांश लोगों का हित है, वह वात में क्यों करूं ?' और सारा भगड़ा ज्यों का त्यों बना रहता है । राजा से विना प्रधिकार प्राप्त किये ही जब कोई न्यायाधीश न्याय करता है तब उसके निर्माय की जो दशा होती है, ठीक वही दशा उस कार्य-अकार्य के निर्माय की मी होती है, जो दूरर्शप्रपूर्वक सुख-दुःखों का विचार करके किया जाता है । केवल दूरदृष्टि यह बात किसी से नहीं कह सकती कि 'तू यह कर, तुमो यह करना ही चाहिये। ' इसका कारण यही है कि कितनी भी दूरहिए हो तो भी वह मनुष्यकृत ही है, और इसी कारगा वह अपना प्रभाव मनुष्यों पर नहीं जमा सकती । ऐसे समय पर श्राज्ञा करनेवाला हम से श्रेष्ठ कोई श्रधिकारी श्रवश्य होना चाहिये। श्रीर. यह काम ईश्वरदत्त सदसिंदेकबृद्धि ही कर सकती है, क्योंके वह मनुष्य की अपेना श्रेष्ठ प्रतत्व सनुत्व पर प्रपना अधिकार जमाने में समर्थ है । यह सदसद्वि-बैक-युद्धि या ' देवता ' स्वयंसु है, इसी कारण न्यवहार में यह कहने की रीति पड़ गई है कि मेरा 'मनोदेव ' प्रमुक प्रकार की गवाही नहीं देता । जब कोई मनुष्य एक-आध बुरा काम कर वैटता है तब पश्चात्ताप से यही स्वयं लजित हो जाता है छोर उसका मन उसे हमेशा टांचता रहता है । यह भी उपर्युक्त देवता के शासन का ही फल है। इस वात से भी स्वतंत्र मनोदेवताका प्रास्तित्व सिद्ध हो जाता है। कारण कि, ष्राधिदेवत पंथ के मतानुसार, यदि उपर्श्वक सिद्धान्त न माना जाय तो इस प्रश्न की उपपत्ति नहीं हो सकती कि हमारा मन इमें फ्यॉ टॉचा करता है।

जपर दिया हुआ वृत्तान्त पश्चिमी आधिदैवत पंथ के मत का है। पश्चिमी देशों में इस पंथ का प्रचार विशेषतः ईसाई-धर्मीपदेशकों ने किया है। उनके मत के अनुसार, धर्म-अधर्म का निर्णय करने के लिये, केवल आधिमौतिक साधनों की अमेखा यह ईश्वरदत्त साधन सुलम, श्रेष्ठ एवं प्रात्य है। यद्यपि हमारे देश में, प्राचीन काल में, कर्मयोगशास्त्र का ऐसा कोई स्वतंत्र पंथ नहीं था, तथापि उपर्शुक्त मत हमारे प्राचीन ग्रंथों में कई जगह पाया जाता है। महामारत में अनेक स्थानें पर, मन की भिन्न भिन्न वृत्तियों को देवताओं का स्वरूप दिया गया है। पिक्नके

प्रकरण में यह वतलाया भी गया है कि धर्म, सत्य, घृत्त, शील, श्री आदि देवताओं ने श्रहाद के शरीर को छोड़ कर इन्ह के शरीर में कैसे प्रयेश किया । कार्य-अकार्य का अथवा धर्म-अध्मं का निर्योय करनेवाले देवता का नाम भी 'धर्म ' ही है। ऐसे वर्णन पाये जाते हैं कि, श्रिवि राजा के सत्त्व की परीचा करने के लिये श्येन का रूप धर कर, और वुधिष्टिर की परीचा लेने के लिये प्रथम यकरूप से तथा दूसरी बार कुता यन कर, धर्मराज प्रगट हुए थे । स्वयं भगवद्गीता (१०.३४) में भी कीर्ति, श्री, वाक्, स्पृति, मेघा, धित और द्याम ये सय देवता मानेगये हैं । इनमें से स्पृति, मेघा, धित और द्याम मने थे सय देवता मानेगये हैं । इनमें से स्पृति, मेघा, धित और द्याम मने के धर्म हैं । मन भी एक देवता है; और, परम्य का प्रतीक मान कर, उपनिपदों में उसकी उपायना भी वतलाई गई है (तै. ३.४; छां. २.९८) । जब मनुजी कहते हैं कि "मनःपृतं समाचरेत," (६. ४६)—मन को जो पवित्र माजूम हो वही करना चाहिये—तत्र यही वोध द्वाता है कि उन्हें 'मन ' शब्द से मनोदेवता ही अभिमेत हैं । साधारण व्यवहार में हम यही कहा करते हैं कि 'जो मन को खच्छा माजूम हो वही करना चाहिये।' मनुजी ने मनुसंहिता के चौथे अध्याय (४.६६) में यह वात विशेष स्पष्ट कर दी हैं कि:—

यत्कर्म कुर्वतोऽस्य स्यात् परितोपोऽन्तरात्मनः । तत्प्रयत्नेन कुर्वति विपरीतं तु वर्जयेत् ॥

" वह कर्म प्रयत्नपूर्वक करना चाहिये जिसके करने से हमारा ध्रन्तरात्मा संतुष्ट हो, और जो कर्म इसके विपरीत हो उसे छोड़ देना चाहिये।" इसी प्रकार चातु-वैदार्य-धर्म घ्रादि ज्यावरारिक नीति के मूल तत्त्वों का उद्धेख करते समय मनु, याञ्चवलय घ्रादि स्प्रति-प्रयंकार मी यही कहते हैं:—

> वेद: स्मृति: सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । एतचतुर्विषं प्राहु: साक्षादमस्य लक्षणम् ॥

" वेद, स्पृति, शिष्टाचार और अपने आत्मा की प्रिय मालूम होना—ये धर्म के चार मूलतत्व हैं " (मतु, २. १२)। " अपने आत्मा को जो प्रिय मालूम हो "-इस का अर्थ यही है कि मन को जो ग्रुद्ध मालूम हो । इससे स्पष्ट होता है कि जय श्रुति, स्तृति और सदाचार से किसी कार्य की धर्मता या अधर्मता का निर्णय नहीं हो सकता या, तव निर्णय करने का चोवा साधन 'मनःपृतता ' समभी जाती थी। पिछले प्रकर्ण में कही गई प्रहाद और इन्द्र की कथा बतला चुकने पर, 'शील' के लक्षण के विषय में, धराष्ट्र ने महाभारत में, यह कहा है:—

यदन्येषां हितं न स्यात् आत्मन: कर्म पौरुपम् । अपत्रपेत वा येन न तत्कुर्यात् कथंचन ॥

क्रयांत " इसारे जिस कर्म से लोगों का हित नहीं हो सकता, अथवा जिसके करने में स्वयं अपने ही को लजा माल्म होती है, वह कमी नहीं करना चाहिये " (ममा- शां. १२४. ६६) । इससे पाठकों के ध्यान में यह वात आजायगी कि 'लोगों का हित हो नहीं सकता ' और ' लजा मालूम होती हैं ' हन दो पदों से ' आधि- कांश लोगों का आधिक हित ' और ' मनोदेयता ' हन दोनों पढ़ों का इस रहोक में एक साथ कैसा उद्घेख किया गया है । मनुस्टृति ( १२.३५,३७) में भी कहा गया है कि, जिस कर्म के करने में लजा मालूम होती है वह तामस है, और जिसके करने में लजा मालूम नहीं होती, एवं अंतरात्मा संतुष्ट होता है, वह सास्विक है । धम्म- पद नामक थोद्युश्रन्थ ( ६७ और ६८) में भी इसी प्रकार के विचार पाये जाते हैं। कालिदास भी यही कहते हैं, कि जय कर्म-अकर्म का निर्णय करने में कुछ सन्देह हो तय--

सतां हि संदेहपदेष वस्तुष प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः ॥ "सत्प्ररूप लोग अपने अन्तःकरता ही की गवाही को प्रसाता सानते हैं " ( शार्कुः १. २० )। पातंजल योग इसी वात की शिक्षा देता है कि चित्तवृत्तियां का निरोध करके मन को किसी एक ही विषय पर केसे स्थिर करना चाहिये; और यह योग-शास्त्र हमोरे यहाँ यहत प्राचीन समय से प्रचलित हैं; छतएवं जब कभी कर्म-अकर्म के विषय में कुछ सन्देह उत्पन्न हो तब, हम लोगों को किसी से यह सिखाये जाने की प्रावश्यकता है, कि ' प्रन्तःकरण को स्वस्य फ्राँर शान्त करने से जो उचित मालूम हो, वही करना चाहिये। ' सय स्मृति-प्रन्यों के आरम्भ में, इस प्रकार के वर्णन मिलते हैं कि, स्मृतिकार ऋषि अपने मन को एकाप्र करके ही धर्म-अधर्म वतलाया करते ये (मनु. १.१)। यों ही देखने से तो, 'किसी काम में मन की गवाष्ट्री लेना 'यह मार्ग अव्यंत छलभ प्रतीत होता है, परन्तु जब इस तत्वज्ञान की ८प्टि से इस यात का सुदम विचार करने लगते हैं कि ' ग्रुद मन ' किसे कहना चाहिये तब यह सरल पंथ अंत तक काम नहीं दे सकता; और यही कारण है कि हमारे शास्त्रकारों ने कर्मयोगशास की इसारत इस कची नींच पर खड़ी नहीं की है। अब इस बात का विचार करना चाहिये कि यह तत्वज्ञान कौन सा है। परन्तु इसका विवेचन करने के पहले यहाँ पर इस बात का उल्लेख करना स्नावश्यक है कि पश्चिमी स्नाधिभौतिक-वादियों ने इस स्नाधिदैवतपत्त का किस प्रकार खंडन किया है। कारगा यह है कि, यद्यपि इस विषय में आध्यात्मिक और आधिभौतिक पन्यों के कारण भिन्न भिन्न हैं, तथापि उन दोनों का अंतिम निर्णय एक ही सा है। अतएव, पहले साधिभौतिक कारणों का उलेख कर देने से, आध्यात्मिक कारणों की महत्ता और सयुक्तता पाठकों के ध्यान में शीघ्र आजायगी।

जपर कह आये हैं कि आधिदेविक पैय में ग्रुद्ध मन को ही अमस्थान दिया गया है। इसले यह मगट होता है कि ' अधिकांश लोगों का अधिक सुख '-वाले आधिभोतिक नीतिपन्य में कत्तों की बुद्धि या हेतु के कुछ भी विचार न किये जाने का जो दोप पहले बतलाया गया है, वह इस आधिदैवतपत्त में नहीं है। परन्तु जब हम इस बात का सूदम विचार करने लगते हैं कि सदसद्विवेकरूपी

शह मनोटेवता किसे कहना चाहिये, तय इस पैय में भी दूसरी अनेक अपरिहार्य बाबाएँ टपस्वित हो जाती हैं। कोई भी बात लीतिये, कहने की आवश्यकता नहीं है कि, उसके बारे में नहीं नाति विचार करना—यह बाह्य है अयया अप्राह्म है, करने के योग्य है या नहीं, उत्तमे लाम अयवा मुख होगा या नहीं, इत्यदि वाती को निश्चित कर्ता-नाक अथवा धाँप का काम नहीं है; फिन्तु यह काम दस स्वतंत्र इंद्रिय का है जिले सन फहते हैं । अर्यात्, कार्य-अकार्य अयया धर्म-अधर्म का निर्ह्णय मन ही करता है; चाहे श्राप टसे इंदिय कहें या देवता । यदि श्राधिदेविक पंग का तिर्फ यही कहना हो, तो कोई आपत्ति नहीं । परनु पश्चिमी आधिईवत पत्त इससे एक देग और भी आगे वटा तुआ है। दसका यह कथन है कि, भला श्रयवा द्वरा ( सन् श्रयवा असन् ), न्याव्य, श्रयवा अन्यात्य, धर्म श्रयवा श्रधमं का निर्णय करना एक बात है। और इस यात का निर्णय करना दसरी यात है, कि असुक पहार्य भारी है या इलका है, गोरा है या काला, खबवा गािशत का कोई रदाहरण सही है या गुलत । ये दोनों यातें अत्यंत भिन्न हैं । इनमें से दूसरे प्रकार की वार्ती का निर्श्वय न्यायगान्त्र का आधार ले कर नन कर सकता है। परन्तु पहले प्रकार की वातों का निर्माय करने के लिये केवल सन अलमर्य है, अलपूर यह काम सदसद्विवेचनशक्तिरूप देवता ही किया करता है जो कि हमारे मन में रहता है। इसका कारण वे यह वतलाते हैं कि, जब इस किसी गणित के ददाहरण की जाँच करके निश्चय करते हैं कि वह सही है या गुलत, तब हम पहले उसके गुगा, जोड ब्रादि की जाँच कर लेते हैं और फिर ब्रपना निश्चय स्विर करते हैं: क्रयांत् इस निश्चय के रियर होने के पहले मन को अन्य किया या व्यापार करना पढता 🕏 । परन्तु मले-बुरे का निर्णय इस प्रकार नहीं किया जाता । जय दम यह सुनते कि, किसी एक प्रादर्सी ने किसी दूसरे को जान से मार डाला, तब हमारे मेंह से पुकापुक यह उद्वार निकल पड़ते हैं " राम राम ! उसने बहुत द्वरा काम किया ! " और इस विषय में हमें दुद्ध भी विचार नहीं करना पढ़ता। अतरव, यह नहीं कहा जा सकता कि, कुछ मी विचार न करके चार ही आप जो निर्णय हो जाता है, और ती निर्णय विचार-पूर्वक किया जाता है, वे दोनों एक ही मनीष्ट्रति के व्यापार हैं । इसलिये यह मानना चाहिये कि सदस-द्विवेचन-शक्ति भी एक स्वतंत्र मानसिक देवता है । सब मनुष्यों के द्यंतःकराग्र में यह देवता या शकि एक ही सी जागृत रहती है, इसलिये हत्या करना सभी लोगों को दोप प्रतीत होता है; श्रीर टसके विषय में किसी को कुछ सिखलाना भी नहीं पड़ता । इस आधिरैनिक युक्तियार पर आधिर्मातिक पन्य के लोगों का यह वत्तर हैं कि, सिर्फ़ " इस एक-व्याध बात का निर्णय एकदम कर सकते हैं " इतने ही से यह नहीं माना जा सकता कि, जिस यात का निर्माय विचारपूर्वक किया जाता है वह उससे भिन्न है। किसी काम को जल्दी अयवा धीरे करना अस्यास पर अवलम्पित हैं। टड़ाहरखार्च, गीगुत का विषय लीजिये। न्यापारी लोग सन के भाव से, सेर-छटाक के दाम एकदम मुखाप्र गणित की रीति से यतला सकते हैं; इस कारण यह नहीं कहा जा सकता कि गुगाकार गरने की अनकी शाकि या देवता किसी ब्रन्छे गोग्रितज्ञ से भिन्न है। कोई काम, ब्रम्यास के कारण, इसना अच्छी सरह सध जाता है कि, विना विचार किये ही कोई मनुष्य उसको शीव और सरलताप्रवंक कर लेता है। उत्तम लद्यभेदी मनुष्य उड़ते हुए पशियों को पनाय से सहज मार गिराता है, इससे कोई भी यह नहीं कहता कि लदगभेद एक स्वतन्त्र देवता है। इतना ही नहीं, किन्तु निशाना सारना, उदते हुए पत्तियों की गति को जानना, इत्यादि शासीय यातों को भी कोई निर्धक और त्याज्य नहीं कह सकता। नेपोलियन के विषय में यह बात प्रसिद्ध है कि, जब वह सगरांगए। में राउ। हो कर चारों और मृत्म टि से देखता था, तब उसके ध्यान में यह बात एकदम जाजाया करती घी कि श्रम किस स्थान पर कसजोर है। इतने ही से किसी ने यह सिद्धान्त नहीं निकाला है कि युद्धकला एक स्वतन्त्र देवता है और उसका प्रान्य मानसिक शासियों से सुद्ध भी सम्यन्य नहीं है । इसमें सन्देह नहीं कि, किसी एक काम में विसी की तरि स्वभावतः श्रधिक काम देती है और विसी की वमः परन्तु तिर्फ इस असमानता के ष्याधार पर ही हम यह नहीं कहते कि दोनों की युद्धि बस्तुतः भिन्न हैं। इसके श्रतिरिक्त यह बात भी सत्य नहीं कि, कार्य-अकार्य का प्रयाबा धर्म-सधर्म का निर्ह्णय एकाएक हो जाता है। यदि ऐसा ही होता, तो यह प्रश्न ही कभी उपस्पित न होता कि " अमुक काम करना चाहिये अथवा नहीं करना चाहिये "। यह बात अगट है कि, इस प्रकार का प्रश्न प्रसंगानुसार अर्जुन की सरह सभी लोगों के सामने उपरियत दुष्या करता है; और, कार्य-प्रकार्य-निर्ह्मय के कुद्ध विषयों में, भिन्न भिन्न सोगों के षाभित्राय भी भिन्न भिन्न हुत्या करते हैं। यथि सदसिद्धेचनरूप रायम्भू देवता एक ही है, तो फिर यह भिजता क्यां है ? इससे यही कहना पड़ता है कि, मनुष्य की खिंद जितनी सुशिचित अथवा सुसंस्कृत दोगी, उतनी ही योग्यता-पूर्वक वह विस्ती वात का निर्णय करेगा । बहुतेरे जंगली लोग ऐसे भी हैं कि जो सनुष्य का वध करना श्रपराध तो मानते ही नहीं, किन्तु वे मारे हुए मनुष्य का मांस भी सहपै रता जाते हैं ! जंगली लोगों की बात जाने दीजिये । सम्य देशों में भी यह देशा जाता है कि, देश के चलन के अनुसार किसी एक देश में जो वात गर्छ समभी जाती है, वही किसी दूसरे देश में सर्वमान्य समभी जाती है। उदाहरगाये, एक भी के रहते हुए दूसरी स्त्री के साथ विवाह करना विलायत में दोप समन्ता जाता है; परन्त हिन्दुस्यान में यह वात विशेष दूपगीय नहीं मानी जाती। मरी सभा में सिरकी पगटी वतारना हिन्दू लोगों के लिये लजा या श्रमवीदा की वात है; परन्तु श्रीयेज लोग सिर की टोपी उतारना ही सभ्यता का लदारा मानते हैं। यदि यह वातसच है कि, दृष्टर-दत्त या स्वाभाविक सदसद्विवेचन-शक्ति के कारणा ही उरे कर्म करने में लङ्गा माजूम होती है, तो क्या सब लोगों को एक ही कृत्य करने में एक ही समान लजा नहीं माजूम होनी चाहिये ? बड़े बड़े लुटेरे छोर डाकू लोग भी, एकवार जिसका नमक एस गी. र. १७

लेते हैं उस पर, हथियार उठाना निंद्य मानते हैं; किन्तु वड़े वड़े सम्यपश्चिमी राष्ट्र भी अपने पड़ोसी राष्ट्र का वध करना स्वदेशभक्ति का लक्षण सममते हैं। यदि सदस-द्विवेचन-शक्तिरूप देवता एक ही है तो यह भेद क्यों माना जाता है ? श्रोर यदि यह कहा जाय कि शिक्षा के अनुसार अथवा देश के चलन के अनुसार सदसिदेवचन-शक्ति में भी भेद हो जाया करते हैं, तो उसकी स्वयंभू नित्यता में वाधा आती है । मनुष्य ज्यों ज्यां अपनी असभ्य दशा को छोड़ कर सभ्य वनता जाता है, न्यों त्यां उसके सन और ब्रांडि का विकास होता जाता है। और इस तरह ब्रांडि का विकास होने पर, जिन वातों का विचार वह अपनी पहली असम्य अवस्था में नहीं कर सकता था, उन्हीं यातों का विचार श्रय वह अपनी सभ्य दशा में शीवता से करने लग जाता है। श्रयवा यह कहना चाहिये कि, इस प्रकार बुद्धि का विकसित होना ही सम्यता का लक्ष्मा है। यह, सम्य अथवा सुशिक्ति मनुष्य के इन्द्रियनिप्रह का परिणाम है, कि वह श्रीरों की वस्तु को ले लेने या माँगने की इच्छा नहीं करता। इसी प्रकार सन की वह शक्ति भी, जिससे हुरे-भले का निर्णुय किया जाता है, धीरे धीरे बहती जाती है, और अब तो कुछ कुछ बातों में वह इतनी परिपक हो गई है कि किसी किसी विषय में कुछ विचार किये विना हो हम लोग अपना नैतिक निर्शाय प्रकट कर दिया करते हैं। जब हमें श्राँखों से कोई दर या पास की वस्त देखनी होती है तव श्रींखों की नहीं को उचित परिमाण से खोंचना पढ़ता है; और यह किया इतनी शीव्रता से होती है कि हमें उसका कुछ बोध भी नहीं होता। परन्तु क्या इतने ही से किसी ने इस वात की उपपत्ति को निरुपयोगी मान रखा है ? सारांश यह है कि, मनुष्य की बुद्धि या मन सब समय और सब कामों में एक ही है। यह बात यथार्थ नहीं कि काले-गोरे का निर्णय एक प्रकार की बुद्धि करती है और बुरे-भले का निर्णय किसी अन्य प्रकार की बुद्धि से किया जाता है । केवल अन्तर इतना ही है कि किसी में बुद्धि कम रहती है और किसी की अशिक्षित भ्रयवा भ्रपरिपक रहती है । उक्त भेद की ओर, तया इस अनुभव की ओर भी उचित ध्यान दे कर कि किसी काम को शीवतापूर्वक कर सकवा केवल आदत या अभ्यास का फल है, पश्चिमी आधिभौतिक-वादियों ने यह निश्चय किया है कि, सन की स्वाभाविक शक्तियों से परे सदस-द्विचारशक्ति नामक कोई भिन्न स्वतन्त्र और विलक्षण शक्ति के मानने की त्रावश्यकतां नहीं है।

इस विषय में, हमारे प्राचीन शास्त्रकारों का ऋतिस निर्णय भी पश्चिमी आधि-भौतिक-वादियों के सदश ही हैं । वे इस वास को सानते हैं कि स्वस्थ और शान्त अन्तःकरण से किसी भी बात का विचार करना चाहिये । परन्तु उन्हें यह वात मान्य नहीं कि, धर्म-ऋधमें का निर्णय करनेवाली बुद्धि श्रव्या है और काला-गोरा पहचानने की बुद्धि श्रव्या है। उन्होंने यह भी प्रतिपादन किया है कि, मन जितना सुशिचित होया उतना ही। वह भला या बुरा निर्णय कर सकेगा, अत्यद्व मन को सुशिचित करने का प्रयन्त प्रत्येक को दहता से करना चाहिये। परन्तु वे इस षात को नहीं मानते कि सदसिंद्रयेचन-ग़िक्त, सामान्य युद्धि से कोई मिन वस्तु या ईश्वरीय प्रसाद है। प्राचीन समय में इस वात का निरीक्षण सूचम रीति से किया गया है कि, मनुष्य को ज्ञान जिस प्रकार प्राप्त होता है और उसके मन का या युद्धि का व्यापार किस तरह तुष्मा करता है। इसी निरीक्षण को ' क्षेत्र-होत्रज्ञ-विचार ' कहते हैं। होत्र का प्रयं ' श्वरिर ' श्वरि होत्रज्ञ का प्रयं ' प्रात्मा ' है । यह होत्र-होत्रज्ञ-विचार अध्यात्मविचा की जड़ है। इस होत्र-होत्रज्ञ-विचार का ठीक ठीक ज्ञान हो जाने पर, सदसिंद्रवेक-शक्ति ही की कोन कहे, किसी भी मनोदेवता का प्रास्तित्व आत्मा के परे या स्वतन्त्र नहीं माना जा सकता। ऐसी प्रवस्था में प्राधिदेवत पह स्थाप ही प्राप कमज़ोर हो जाता है। अत्वत्व, अब यहां इस होत्र-होत्रज्ञ-विचा ही का विचार संहोप में किया जायगा। इस विवेचन से भगवद्गीता के यहुतेरे सिद्धान्तों का सलार्थ भी पाठकों के ध्यान में प्रस्ती तरह प्राजायगा।

यह कहा जा सकता है कि मनुष्य का शरीर (पिंट, होत्र या देह) एक यहुत वड़ा कारख़ाना ही है। जैसे किसी कारख़ाने में पहले चाहर का माल भीतर लिया जाता है; फिर उस माल का चुनाव या व्यवस्था करके इस यात का निश्चय किया जाता है कि, कारखाने के लिये उपयोगी खोर निरुपयोगी पदार्थ कोन से हैं; और तब बाहर से लाये गये कन्ने माल से नई चीज़ें बनाते और उन्हें बाहर भेजते हैं; वैसे ही मनुष्य की देह में भी प्रतिक्रमा अनेक व्यापार हुआ करते हैं। इस सृष्टि के पांचभौतिक पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करने के लिये मनुष्य की इन्द्रियाँ ही प्रथम साधन हैं। इन इन्दियों के द्वारा एटि के पदायों का यथार्थ अथवा मूल स्वरूप नहीं जाना जा सकता। श्राधिभौतिक-वादियों का यह मत है कि, पदार्थी का यथार्थ स्वरूप वैसा द्वी दे जैसा कि वह हमारी इन्द्रियों को प्रतीत होता है। परन्त यदि कल किसी को कोई नतन इन्द्रिय प्राप्त हो जाय, तो उसकी दृष्टि से सृष्टि के पदार्थों का गुगा-धर्म जैसा फ्राज है धैसा ही नहीं रहेगा। मनुष्य की इन्द्रियों में भी दो भेद हैं-एक कर्मेन्द्रियाँ छोर दूसरी ज्ञानेन्द्रियाँ । हाथ, पैर, वास्ती, गुद छोर उपस्थ, ये पाँच कर्मेंद्रियाँ हैं। हम जो कुछ व्यवहार खपने शरीर से करते हैं वह सब इन्हीं कर्मेंद्रियों के द्वारा होता है। नाक, आँखं, कान, जीभ और त्वचा, ये पाँच ज्ञानें-दियाँ हैं। श्राँखों से रूप, जिहा से रस, कानों से शब्द, नाक से गन्ध; श्रीर त्वचा से स्पर्श का ज्ञान होता है। किसी भी वाहा पदार्थ का जो हमें ज्ञान होता है वह उस पदार्थ के रूप-रस-शब्द-गन्ध-स्पर्श के सिवा, फ्रांर कुछ नहीं है । उदाहरसार्थ, एक सोने का दुकड़ा लीजिये । वह पीला देख पड़ता है, त्वचा को कठीर मानूम होता है, पीटने से लम्बा हो जाता है, इत्यादि जो गुगा हमारी इन्द्रियों को गोचर होते हैं उन्हों को इम सोना कहते हैं; और जब ये गुगा बार बार एक ही पदार्थ में एक ही से ध्मोचर होने लगते हैं तब हमारी एष्टि से सोना एक स्वतन्त्र पदार्थ वन जाता है। जिस प्रकार, चाहर का माल भीतर के लिये और भीतर का माल बाहर भेजने के लिये किसी कारखाने में दरवाज़े होते हैं; उसी प्रकार

मनुष्य-देस में वासर के माल को भीतर लेने के लिये ज्ञानेन्द्रिय-रूपी द्वार हैं और मीतर का माल बाहर भेजने के लिये कर्मेन्द्रिय-रूपी द्वार हैं । सूर्य की किरगें किसी पदार्थ पर गिर कर जब सौटती हैं और हमारे नेत्रों में प्रवेश करती हैं तब इसारे आत्मा को उस पदार्थ के रूप का ज्ञान होता है। किसी पदार्थ से आनेवाली गन्ध के सूच्म परमाग्रा जब हमारी नाक के मजातन्तुओं से टकराते हैं तब हमें उस पदार्थं की बास जाती है। जन्य ज्ञानेन्द्रियों के व्यापार भी इसी प्रकार हुआ करते हैं। जब ज्ञानेन्द्रियाँ इस प्रकार अपना व्यापार करने लगती हैं तब हमें उनके द्वारा वाह्य सृष्टि के पदार्थों का ज्ञान होने लगता है। परन्तु ज्ञानोन्द्रियाँ जो कुछ न्यापार करती हैं उसका ज्ञान स्वयं उनका नहीं द्वीता, इसी लिये ज्ञानेन्द्रियों को 'ज्ञाता । नहीं कहते, किन्तु उन्हें सिर्फ़ बाहर के माल को. भीतर ले जानेवाले 'द्वार' ही कहते हैं। इन दरवाज़ों से माल भीतर छाजाने पर उसकी व्यवस्था करना मन का काम है। उदाहरणार्थ,वारह बजे जब घड़ी में घएटे बजने लगते हैं तब एकदम हमारे कानों को यह नहीं समम पडता कि फितने बजे हैं:किंत ज्यों ब्यों घडी में 'दन दन्' की एकएक श्रावाज़ होती जाती है त्याँ त्याँ हवा की लहेरं हमारे कानों पर श्राकर टकर मारती हैं, और मजातन्त्र के द्वारा प्रत्येक आवाज का हमारे मन पर पहले अलग श्रतग संस्कार होता है और श्रन्त में इन सवों को जोड़ कर हम यह निश्चय किया करते हैं कि इतने वजे हैं। पश्चां में भी ज्ञानेन्द्रियाँ होती हैं। जब घडी की ' टन् टन् ' श्रावाज होती है तब प्रत्येक ध्वनि का संस्कार उनके कानों के द्वारा मन तक पहुँच जाता है; परन्तु उनका मन इतना विकसित नहीं रहता कि वे उन सव संस्कारों को एकत्र करके यह निश्चित कर लें कि वारह वजे हैं। यही अर्थ शास्त्रीय परिभापा में इस प्रकार कहा जाता है कि, यद्यपि अनेक संस्कारों प्रयक् प्रयक् ज्ञान पशुर्जी को हो जाता है, तथापि उस अनेकता की एकता का बोध उन्हें नहीं होता। भगवदीता (३. ४२) में कहा है:-- " इन्द्रियाणि परा-रायाहुः इन्द्रियेम्यः परं मनः " अर्थात् इन्द्रियाँ (बाह्य ) पदार्थों से श्रेष्ट हैं और मन इन्द्रियों से भी श्रेष्ठ है। इसका भावार्थ भी वही है जो ऊपर लिखा गया है । पहले कह आये हैं कि, यदि मन स्थिर न हो तो झाँखें खुली होने पर भी कुछ देख नहीं पड़ता और कान ख़ुले होने पर भी कुछ सुन नहीं पड़ता । तात्पर्य यह है कि, इस देहरूपी कारखाने में 'मन' एक मुंशी (नलर्क) है, जिसके पास वाहर का सब माल ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा भेजा जाता है; और यही सुंशी (मन) उस माल की जाँच किया करता है। श्रव इन वातों का विचार करना चाहिये कि, यह जाँच किस प्रकार की जाती है, और जिसे हम अब तक सामान्यतः 'मन' कहते आपे हैं, उसके भी और कौन कौन से भेद किये जा सकते हैं, अथवा एक ही मनको भिन्न मिन्न अधिकार के अनुसार कीन कीन से भिन्न भिन्न नाम प्राप्त हो जाते हैं।

ञ्चानेन्द्रियों के द्वारा मन पर जो संस्कार होते हैं उन्हें प्रथम एकत्र करके और उनकी परस्पर तुलना करके इस बात का निर्धाय करना पड़ता है कि, उनमें से अच्छे

कौन से हैं और हुरे कौन से हैं, प्राह्म अयवा त्याज्य कौन से हैं, और लाभदायक तथा हानिकारक कौन से हैं। यह निर्णय हो जाने पर उनमें से जो बात श्राच्छी, आग्रा, साभदायक, उचित अथवा करने योग्य होती है उसे करने में हम प्रवृत्त हुआ करते हैं। यही सामान्य मानसिक व्यवहार है। उदाहरसार्थ, जब हम किसी वराचि में जाते हैं तब, घाँख धौर नाक के द्वारा, बाग के घूनों घौर फूलों के संस्कार हमारे मन पर होते हैं । परन्तु जब तक हमारे श्रात्मा की यह ज्ञान नहीं होता कि, इन फूलों में से किसकी सुगन्य अच्छी श्रीर किसकी बुरी है, तय तक किसी फूल को प्राप्त कर लेने की इच्छा मन में उत्पन्न नहीं होती और न हम उसे तोड़ने का प्रयत्न ही करते हैं। श्रतएव सब मनोन्यापारों के तीन ह्यूल भाग हो सकते हैं:--(१) ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा बाह्य पदार्थी का ज्ञान प्राप्त करके उन संस्कारों को तुलना के लिये व्यवस्थापूर्वक रखना; (२) ऐसी व्यवस्था हो जाने पर उनके अच्छेपन या बुरेपन का सार-असार-विचार करके यह निश्चय करना कि कीन सी बात प्राह्म है श्रीर कौन सी त्याज्य; श्रीर (३) निश्चय हो चुकने पर, प्राह्म वस्तु को प्राप्त कर लेने की और अग्राह्म की खागने की इच्छा उत्पन्न हो कर फिर वसके अनुसार प्रवृत्ति का होना । परन्तु यह आवश्यक नहीं कि, ये तीनों व्यापार विना रुकावट के लगातार एक के वाद एक होतेही रहें । सम्भव है कि पहले किसी समय भी देखी हुई वस्तु की इच्छा छाज हो जाय; किन्तु इतने ही से यह नहीं कह सकते कि उक्त तीनों क्रियाओं में से किसी भी किया की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि म्याय करने की कचहरी एक ही होती है, तथापि उसमें काम का विभाग इस प्रकार किया जाता है:—पहले चादी और प्रतिवादी अथवा उनके वकील अपनी अपनी गवाहियाँ और सुबृत न्यायाधीश के सामने पेश करते हैं, इसके वाद न्यायाधीश दोनों पत्तों के सुबृत देख कर निर्माय स्थिर करता है, श्रीर श्रंत में न्याया-धारी के निर्माय के अनुसार नाजिर कारस्वाई करता है। ठीक इसी प्रकार जिस मुंशी को श्रभी तक इस सामान्यतः 'सन' कहते ग्राये हैं, उसके व्यापारों के भी विभाग हुआ करते हैं। इनमें से, सामने उपात्थित बातों का सार-श्रसार-विचार करके यह निश्चय करने का काम ( अर्थात् केवल न्यायाधीश का काम ) ' युद्धि ' नामक इन्दिय का है, कि कोई एक बात असुक प्रकार ही की (एवमेव) है, दूसरे प्रकार की नहीं (नाऽन्यवा)। उपर कहे गये सब मनोव्यापारों में से इस सार-असार-विवेक शक्ति को अलग कर देने पर सिर्फ बचे हुए न्यापार ही जिस इन्द्रिय के द्वारा हुआ करते हैं, उसी को सांख्य और वेदान्तशास्त्र में ' मन ' कहते हैं ( सां. का. २३ और २७ देखों)। यही सन वकील के सदश, कोई बात ऐसी है (संकल्प), अथवा इस के विरुद्ध वैसी है (विकल्प), इत्यादि कल्पनाओं को बुद्धि के सामने निर्णय करने के लिये पेश किया करता है। इसी लिये इसे 'सङ्कल्प-विकल्पात्मक ' अर्घात् विना निश्चय किये केवल करूपना करनेवाली, इन्द्रिय कहा गया है। कभी कभी 'सङ्कलप' शब्द में 'निश्चय' का भी अर्थ शामिल कर दिया जाता है (छांदोस्य

७. ४. १ देखो )। परन्तु यहाँ पर 'सङ्कत्स 'शब्द का उपयोग—निश्चय की अपेक्ता न रखते हुए-अमुक वात अमुक प्रकार की माजूम होना, मानना, करमना करना, सम-भना, श्रयवा कुछ योजना करना, इच्छा करना, चिंतन करना, मन में लाना श्रादि न्या-पारों के लिये ही किया गया है। परन्तु, इस प्रकार बकील के सरहा, श्रपनी करप-नाम्रों को दृद्धि के सामने निर्णायाय सिर्फ उपस्थित कर देने ही से मन का काम पूरा नहीं हो जाता । बुद्धि के द्वारा बुरे-भले का निर्णुय हो जान पर, जिस बात को बुद्धि ने प्राह्म साना है उसका कर्मेंद्रियों से जाचरण कराना, ज्यांत बुद्धि की जाजा को कार्य में परिशात करना---यह नाज़िर का काम भी मन ही को करना पड़ता है। इसी कारण मन की व्याख्या दूसरी तरह भी की जा सकती है। यह कहने में कोई आपित नहीं कि, बुद्धि के निर्णय की काररवाई पर जो विचार किया जाता है, वह भी एक प्रकार से सङ्कल्य-विकल्पात्मक ही है। परन्तु इसके लिये संदक्त में 'व्याकरगा=विस्तार करना ' यह स्वतंत्र नाम दिया गया है । इसके अतिरिक्त श्रेप सब कार्य बुद्धि के हैं। यहां तक कि मन, स्वयं अपनी ही कल्पनाओं के सार-असार का विचार नहीं करता । सार-असार-विचार करके किसी भी वस्तु का ययाय ज्ञान झात्मा को करा देना, अथना चुनाव करके यह निश्चय करना कि अमुक वस्तु अमुक प्रकार की है या तर्क से कार्य-कारगा-सम्बन्ध को देख कर निश्चित अनुमान करना, अथवा कार्य-व्यकार्य का निर्णय करना, इत्यादि सब व्यापार युद्धि के हैं । संस्कृत में इन व्यापारी को 'व्यवसाय ' या 'श्राध्यवसाय 'कहते हैं। असप्त इन हो शब्दों का उपयोग करके, ' ब्रद्धि ' श्रीर ' मन ' का भेद यतलाने के लिये, महाभारत ( जां. २४९. १३ ) में यह न्याल्या दी गई है:—

ध्यवसायात्मिका बुद्धिः मनो व्याकरणात्मकम् ॥

" बुद्धि (इन्ट्रिय ) व्यवसाय करती है अर्थात् सार-असार-विचार करके कुछ निश्चय करती है, और मन, व्याकरण अथवा विस्तार करता है—यह अगली व्यवस्या करनेवाली प्रवर्तक इन्ट्रिय है; अर्थात् बुद्धि व्यवसायात्मिक है और मन व्याकरणणात्मक है ।" मगबद्रीला में मी " व्यवसायात्मिका बुद्धिः " शृट्यु पाये जाते हैं (गी. २. ४४); और वहाँ मी बुद्धि का अर्थ ' सार-श्रसार-विचार करके निश्चय करनेवाली इन्ट्रिय ' ही है। यथार्थ में बुद्धि, केवल एक तलवार है। जो कुछ उसकसामने आता है या लाया जाता है, उसकी काट-हाँड करना ही उसका काम है; उसमें दूसरा कोई मी गुण अथवा धर्म नहीं है (मभा. वन. १८१, २६)। संकल, वासना, इच्छा, स्ट्रति, श्रदि, श्रद्धा, उस्साह, करन्णा, प्रेम, द्या, सहातु-मृद्धा, इत्तवता, काम, लन्ना, आनन्द, भय, राग, संग, हेप, लोस, यद, मत्सर, कोच इखादि सब सन ही के गुण अथवा धर्म है (यू. १. ५. १. १ मेन्यु, ६. ३०)। जैसी जैसी ये मनोवृत्तियां जागृत होती जाती हैं वैसे ही वेसे कर्म करने की ओर मनुष्य की प्रवृत्ति हुआ करती है। उदाहरणार्थ, मनुष्य चाहे जितना बुद्धिमान् हो और चाहे वह गरीब लोगों की दुर्दशा का हाल मली भीति जानता हो, तथापि

यदि उसके हृदय में करुणावृत्ति जागृत न हो तो उसे ग्रीवों की सञ्चायता करने की इच्छा कभी होगी ही नहीं। अथवा, यदि धेर्य का अभाव हो तो युद्ध करने की इच्छा होने पर भी वह नहीं लड़ेगा। तात्पर्य यह है कि, बुद्धि सिर्फ़ यही वतलाया करती है कि, जिस बात को करने की हम इच्छा करते हैं उसका परिणाम क्या होगा। इच्छा अथना घेर्य थादि गुगा युद्धि के धर्म नहीं हैं, इसलिये युद्धि स्वयं (अर्थात् विना मन की सहायता लिये ही) कभी इन्द्रियों को प्रेरित नहीं कर सकती। इसके विरुद्ध कोध श्रादि वृत्तियों के वश में हो कर स्वयं मन चाहे हन्दियों को प्रेरित भी कर सके, तथापि यद्द नहीं कद्दा जा सकता कि, युद्धि के सार-श्रसार-विचार के विना, केवल मनोवृत्तियों की प्रेरणा से, किया गया काम नीति की दृष्टि से प्राह्म ही होगा । उदाहरणार्य, यदि युद्धि का उपयोग न कर, केवल करुणावृत्ति से कुछ दान किया जाय तो संभव है कि वह किसी अपात्र को दे दिया जावे और उसका परिणाम भी वुरा हो। सारांश यह है, कि बुद्धि की सहायता के विना केवल मनो-वृत्तियाँ अन्धी हैं। अताव मनुष्य का कोई काम शुद्ध तभी हो सकता है जब कि बुद्धि शुद्ध हो, अर्थात् वह भले-बुरे का अचूक निर्णय कर सके; मन बुद्धि के अनु-रोध से आचरण करे; और इन्द्रियों मन के अधीन रहें। मन और युद्धि के सिवा ' फंतःकरण ' और ' चित्त ' ये दो शब्द भी प्रचलित हैं । इनमें से ' अंतःकरण ' शब्द का धात्वर्य ' भीतरी करण अर्थात् इन्द्रिय ' है, इसलिये उसमें मन, बुद्धि, चित्त, श्रहंकार श्रादि सभी का सामान्यतः समावेश किया जाता है; श्रीर जब 'मन' पहले पहल बाह्य विपयों का ब्रह्मणु अर्थात् चिंतन करने लगता है तव वहीं 'चित्त ' हो जाता है (मभा. शां. २७४. १७)। परन्तु सामान्य व्यवहार में इन सब शब्दों का अर्थ एक ही सा माना जाता है, इस कारण समक्त में नहीं द्याता कि किस स्थान पर कौन सा प्यर्थ विवक्तित है। इस गडवड को दूर करने के लिये ही, उक्त अनेक शब्दों में से, मन और बुद्धि इन्हीं दो शब्दों का उपयोग, शास्त्रीय परिभाषा में ऊपर कहे गये निश्चित अर्थ में किया जाता है। जब इस तरह सन और बुद्धि का भेद एक बार निश्चित कर लिया गया तक, न्यायाधीश के समान, बुद्धि को मन से श्रेष्ठ मानना पडता है; और मन उस न्यायाधीश (बुद्धि) का मुंशी वन जाता है। " मनसस्तु परा वृद्धिः"-इस गीता-वान्य का भावार्य भी यही है कि मन की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ एवं उसके परे हैं (गी. ३. ४२)। तथापि, जैसा कि जपर कह आये हैं, उस मुंशी को भी दो प्रकार के काम करने पड़ते हैं:--(१) ज्ञानिद्धियों द्वारा अथवा बाहर से आये हुए संस्कारों की व्यवस्या करके उनको बुद्धि के सामने निर्णाय के लिये उपस्थित करना; और (२) ख़िंद्ध का निर्माय हो जाने पर उसकी ग्राज्ञा अथवा डाक कर्मेंद्रियों के पास भेज कर बुद्धि का हेतु सफल करने के लिये यावश्यक वाह्य क्रिया करवाना। जिस तरह दुकान के लिये माल खरीदने का काम फ्रोर दुकान में बैठ कर वेचने का काम भी, कहीं कहीं, उस दुकान के एक ही नौंकर को करना पडता है, उसी तरह मन को

भी दुइरा काम करना पड़ता है। मान लो कि, हमें एक मित्र देख पढ़ा छोर उसे पुकारने की इच्छा से इमने उसे ' करें ' कहा। अब देखना चाहिये कि इतने समय में, अन्तःकरण में कितने व्यापार होते हैं। पहले ऑखों ने अयवा ज्ञानेन्द्रियों ने यह संस्कार मन के द्वारा ख़िद को मेना कि हमारा मित्र पास ही हैं, और ख़िद के द्वारा उस संस्कार का ज्ञान आत्मा को हुआ। यह हुई ज्ञान होने की किया। तथ आत्मा ख़ुदि के द्वारा यह निश्चय करता है कि मित्र को पुकारना चाहिये; और, बुदि के इस हैं हु के अनुसार काररवाई करने के लिये मन में योलने की इच्छा उत्पन्न होती हैं और मन हमारी जिहा (कर्मेन्द्रिय) से ' अरे !' शब्द का वचारण करवाता है। पाणिनि के शिक्षान्यन्य में शब्दोचारण-क्रिया का वर्णन इसी वात को घ्यान में रख कर किया गया है:—

आत्मा बुद्ध्या समेत्याऽर्थान् मनो युक्ते विवसया । मृतः कायाभ्रमाहीन्त स प्रेरपति मान्तम् । मास्तस्न्रसि चरम् मंद्रं सनयति स्वरम् ॥

अर्थात् "पहले आत्मा बृद्धि के द्वारा सब बातों का आकलन करके मन में वोलने की इच्छा रत्यन्न करता है; और जब मन कावानि को रतकाता है तब कायाप्ति वायु को प्रेरित करती है। तदनन्तर यह वायु छाती में प्रवेश करके मंद्र स्वर उत्पन्न करती है। " यही स्वर श्रागे कराउ-तालु श्रादि के वर्ण-मेद-रूप से मुख के बाहर आता है। उक्त श्लोक के अन्तिम दो चरण मैन्युपनिपद में भी मिलते हैं ( मैन्यू. ७. ११ ); और, इससे प्रतीत होता है कि ये श्लोक पाणिनि से भी प्राचीन हैं "। बाद्यनिक शारीरशास्त्रों में कायाप्ति को मजातन्तु कहते हैं। परन्तु पश्चिमी शारीरशास्त्रज्ञों का कथन है कि सन सी दो हैं; क्योंकि बाहर के पदार्थी का ज्ञान भीतर लानेवाले और मन के द्वारा युद्धि की ऋाज्ञा कर्सेन्द्रियों को जतलानेवाले मजा-तन्तु, शरीर में, भिन्न भिन्न हैं। हमारे शासकार दो मन नहीं मानते: उन्हों ने मन त्रीर वृद्धि को भिन्न वतला कर सिर्फ़ यह कहा है कि मन उभयात्मक है, अर्यात वह कर्मेन्ट्रियों के साथ कर्मेन्ट्रियों के समान और ज्ञानेन्ट्रियों के साथ ज्ञानेन्ट्रियों के समान काम करता है। दोनों का तात्पर्य एक ही है। दोनों की दृष्टि से यही प्रगट है कि, बुद्धि निखयकर्ता न्यायाधीश है, और सन पहले ज्ञानेन्द्रियों के साय संकल्प-विकल्पात्मक हो जाया करता है तया फिर कमेंन्ट्रियों के साय व्याकरणात्मक या कारत्वाई करनेवाला अर्यात् क्रमेंन्द्रियों का साज्ञात् प्रवर्तक हो जाता है। किसी वात का 'व्याकरण ' करते समय कभी कभी मन यह संकल्प-विकल्प भी किया करता है कि युद्धि की ब्राज्ञा का पालन किस प्रकार किया जाय । इसी कारण सन

भेशसमूब्द साहत ने ब्लिश है कि भैश्युपनिषद्, पानिनि की क्लेक्षा, प्राचीन होना चाहिये। Sacred Books of the East Series, Vol. XV.pp. Xivii—li, इस पर परिशिष्ट प्रकरण में अधिक निचार किया गया है।

की व्याख्या करते समय सामान्यतः तिर्फ़ यही कहा जाता है कि 'संकल्प-विक-त्यात्मकं मनः '। परन्तु, ध्यान रहे कि, उस समय भी इस प्याख्या में मन के दोनों व्यापारों का समावेश किया जाता है।

' बुद्धि ' का जो अर्थ उत्पर किया गया है, कि यह निर्गाय करनेवाली इन्द्रिय है, वह अर्थ केवल शासीय और सूच्म विवेचन के लिये उपयोगी है । परन्त इन शास्त्रीय प्रयों का निर्माय इमेशा पीछे से किया जाता है। स्रतएव यहीं ' सुद्धि ' शब्द के उन व्यावहारिक प्राची का भी विचार करना आवश्यक है जो इस शब्द के सम्बन्ध में, शास्त्रीय अर्थ निश्चित होने के पहले ही, प्रचलित हो गये हैं । जय तक व्यवसायात्मक घुढ़ि किसी वात का पद्दले निर्माय नहीं करती तय तक हमें उसका ज्ञान नहीं होता; और जय तक ज्ञान नहीं दुखा है तय तक उसके मास करने की हच्हा या वासना भी नहीं हो सकती। अत्युव, जिस प्रकार व्यवहार में आम के पेड़ और फल के लिये एक ही शब्द ' छाम ' का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार च्यवसायात्मक बुद्धि के लिये और उस बुद्धि के वासना जादि फलों के लिये भी एक ही शब्द ' बुद्धि ' का उपयोग व्यवहार में कई बार किया जाता है । उदाहर-गार्ष, जब इस कहते हैं कि अमुक सनुष्य की धुद्धि खोटी है तब हमारे बोलने का यह अर्थ होता है कि उसकी ' वासना ' खोटी है। शास्त्र के अनुसार हच्छा या वासना मन के धर्म होने के कारण उन्हें युद्धि शब्द से सम्योधित करना युक्त नहीं है। परन्तु वृद्धि शब्द की शासीय जाँच भ्रीने के पहले ही से सर्वसाधारण लोगों के न्यवद्वार में ' बुद्धि ' शब्द का उपयोग एन दोनों प्रधें। में द्वीता चला प्राया ष्टै:—(१) निर्याय करनेवाली इन्द्रिय; ग्रीर (२) उस इन्द्रिय के व्यापार मनुष्य के मन में उत्पन्न होनेवाली वासना या हुरुद्धा । प्रतप्त, प्राप्त के भेद यत-जाने के समय जिस प्रकार 'पेड़ ' और 'फल ' इन शब्दों का उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार जब बुद्धि के उक्त दोनों अधी की भित्रता ध्यक करनी होती **'है, तव निर्णुय करनेवाली अर्घात् शास्त्रीय युद्धि को 'व्यवसायात्मिक** ' विशयेण जोड़ दिया जाता है स्पीर वासना को केवल ' पुद्धि ' अथवा ' वासनात्मक ' कहते हैं। गीता (२. ४९, ४४, ४६; जीर ३. ४२) में ' बुद्धि ' शृटद का उपयोग उपर्युक्त दोनों प्रायों में किया गया है। कर्मयोग के विवेचन को ठीक ठीक समक्त सेने के लिये ' युद्धि ' शब्द के उपर्शुक्त दोनों अधी पर इमेशा ध्यान रखना चाहिये। जय मनुष्य कुछ काम करने लगता है तब उसके मनोव्यापार का कम इस प्रकार होता है — पहले यह ' व्यवसायात्मिक 'झड़ीन्द्रिय से विचार करता है कि यह कार्य अच्छा है या बुरा, करने के योग्य है या नहीं; श्रीर फिर इस वर्म के करने की इच्छा या वासना ( जर्घात् वासनात्मक बुद्धि ) उत्पन्न होती है । ध्रीर तब वह उक्त काम करने के लिये प्रपृत्त हो जाता है । कार्य-अकार्य का निर्णाय करना जिस ( व्यवसायात्मिक ) बुद्धीन्द्रिय का व्यापार है, वह यदि स्वस्य और शान्त हो, तो मन में निरर्थक प्रन्य वासनाएँ (बुद्धि ) उत्पन्न नहीं होने पातीं गी. र. १८

और मन भी विगडमें नहीं पाता । अतएव गीता (२. ४१) में कर्मयोगशास का प्रयम सिद्धान्त यह है, कि पहले व्यवसायास्मिक वृद्धि को शुद्ध और स्थिर रखना चाड़िये। केवल गीता ही में नहीं; किन्तु कान्ट " ने भी युद्धि के इसी प्रकार दो भेद किये हैं और ग्रुद्ध अर्थात् व्यवसायात्मक वृद्धि के एथं व्यावहारिक अर्थात् वासनात्मक बुद्धि के, ज्यापारों का विवेचन दो स्वतंत्र ग्रंग्यों में किया है । वस्ततः देखने से तो यही प्रतीत होता है कि, न्यवसायात्मिक वृद्धि को स्यिर करना पातं-जल योगगास्त्र ही का विषय है, कर्मयोगगास्त्र का नहीं । किन्तु गीता का सिद्धान्त है कि, कर्म का विचार करते समय उसके परिग्राम की फ्रोर ध्यान न दे कर, पहले सिर्फ यही देखना चाहिये कि कर्म करनेवाले. की वासना अर्थात् वासनात्मक बुद्धि कैसी है (गी. २, ४६)। ग्रार, इस प्रकार जय वासना के विपय में विचार किया जाता है तब प्रतीत होता है कि, जिसकी व्यवसायात्मिक बृद्धि स्थिर और ग्राद नहीं रहती, उसके मन में वासनाओं की भिन्न भिन्न तरीं उत्पन्न हुआ करती हैं, और इसी कारण कहा नहीं जा सकता कि, वे वासनाएँ सदेव शुद्ध और पवित्र ही होंगी ( गी. २. ४१ )। जबकि वासनाएँ ही ग्रुद्ध नहीं हैं तब आगे कर्म भी शब्द कैसे हो सकता है ? इसी लिये कर्मयोगशास्त्र में भी, व्यवसायात्मक बुद्धि को गुद्ध रखने के लिये, साधना अथवा उपायों का विस्तार-पूर्वक विचार करने की द्यावश्यकता होती है; और इसी कारण भगवद्गीता के छठे अध्याय में, बुद्धि को ग्रद्ध करने के लिये एक साधन के तौर पर, पातंजलयोग का विवेचन किया गया है। परन्तु, इस संयंघ पर घ्यान न दे कर, कुछ सांप्रदायिक टीकाकारों ने गीता का यह तात्पर्य निकाला है कि, गीता में केवल पातंजलयोग का ही प्रतिपादन किया गया है ! अब पाठकों के ध्यान में यह बात आजायगी कि, गीताशास्त्र में 'बुद्धि ' शब्द के उपर्युक्त दोनों अर्थी पर श्रीर उन ग्रायी के परस्पर सम्बन्ध पर, ध्यान रखना कितने महत्त्व का है।

इस वात का वर्षान हो चुका कि, मनुष्य के अन्तःकरण के ब्यापार किस प्रकार हुआ करते हैं, तथा उन न्यापारों को देखते हुए मन और वृद्धि के कार्य कीन कीन से हैं, तथा वृद्धि शुन्द के कितने अर्थ होते हैं । अय, मन और व्यवसायान्मिक बुद्धि को इस प्रकार प्रथक् कर देने पर, देखना चाहिये कि सदसद्विक-देवता का यथार्थ रूप क्या है। इस देवता का काम, सिर्फ भले-बुरे का चुनाव करना है; अतपुन इसका समावेश 'मन 'में नहीं किया जा सकता । और, किसी भी वात का विचार करके निर्णय करनेवाली व्यवसायात्मक युद्धि केवल एक ही है, इसिलेथे सदसद्विवक-रूप 'देवता' के लिये कोई स्वतन्त्र स्वान ही नहीं रह जाता! हीं, इसमें संदेश नहीं कि जिन यातों का या विपर्यों का सार-असार-

<sup>\*</sup> सान्य ने व्यवसायारिमक बुद्धि को Pare Reason और वासनारमक बुद्धि को Praotical Reason कहा है।

विचार करके निर्माय करना पडता है ये मनेक और भिन्न भिन्न हो सकते हैं । जैसे व्यापार, लडाई, फीजदारी या दीवानी सुकदमें, साहकारी, कृषि सादि प्रानेक व्यवसायों में पर माँके पर सार-प्रसार-विधेक करना पड़ता है। परन्तु इतने ही से यह नहीं कहा जा सकता कि व्यवसायात्मक युद्धियों भी भिन्न भिन्न खचवा कई प्रकारकी होती हैं। सार-प्रसार-विवेक नाम की किया सर्वत्र एक ही सी है; खीर, इसी कारण, विवेक समया निर्णय करनेवाली पुद्धि भी एक दी दोनी चादिये । परन्तु मन के सदश पुद्धि भी शरीर का धर्म है, जातलूव पूर्वकर्म के जानुसार, पूर्वपरंपरागत या सानुपंतिक संस्कारी के कारण, अभवा शिद्धा आदि अन्य कारणों से, यह गुद्धि कम या प्राधिक सार्त्विकी, राजसी या तामसी हो सकती है । यही कारण है कि. जो यात किसी एक की युद्धि में आहा प्रतीत होती है यही दूसरे की युद्धि में सप्रात् र्जेचती है। इतने ही से यह नहीं समभ लेना चाहिये, कि एडिट नाम की इन्ट्रिय ची प्रत्येक समय. भिन्न भिन्न रहती है । चाँत ही का उदाहरण लीजिये। किसी की कोंखें तिरही रहती हैं सो फिसी की भड़ी कोर किसी की कानी: किसी की दृष्टि मंद फीर किसी की साफ रहती है। इससे हम यह कभी नहीं कहते कि नेत्र-न्द्रिय एक नहीं अनेक हैं। मरी न्याय मुद्धि के विषय में भी उपयुक्त होना चाहिये। जिस बुद्धि से चावल श्रमवा गेहूँ जाने जाते हैं; जिस बुद्धि से पत्यर और हीरे का भेद जाना जाता है; जिस पुदि से फाले-गारे या मीठे-कहुचे का झान होता हैं; यही वृद्धि हुन सब बातों के सारतम्य का विचार करके व्यंतिम निर्माय भी विया करती है, कि भय किसमें हैं और किसमें नहीं, सत् और असत् क्या है, लास और दानि फिले कहते हैं, धर्म अथवा अधर्म खीर कार्य अथवा अकार्य में षया भेद है, इत्यादि । साधारण व्यवद्वार में 'मनोदेवता ' कह कर उसका चाहे जितना गौरव किया जाय, तपापि सरवज्ञान की दृष्टि से यह एक ही प्यवसायात्मक बुद्धि है । इसी प्राभिपाय की खोर ध्यान है कर, गीता के खठारहवें खध्याय में, एक ही वृद्धि के तीन भेद (साचिक, राजस और तामस) करके, भगवान ने धर्जुन को पद्दले यह धतलाया है कि:-

प्रदृत्ति च निवृत्ति च कार्याकार्ये भयाभये ॥

वंधं मोक्षं च या धेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सारिवकी ॥

ष्रधांत् " साचिक युद्धि यह है कि जिसे इन घातों का यथार्य ज्ञान है;—कीन सा काम करना चाहिये, और कीन सा नहीं, कीन सा काम करने योख है और कीन सा ष्रयोग्य, किस यात से टरना चाहिये और किस यात से नहीं, किसमें बंधन है और किसमें मोहा " (गी. १८. ३०)। इसके याद यह यतलाया है कि:—

यया धर्ममधर्मे च कार्ये चाकार्यमेय च । अययायत् प्रजानाति दुद्धिः सा पार्य राजसी ॥ सर्घात् "धर्म फोर फाधर्म, अथवा कार्य और फाकार्य, का यथार्थ निर्माय जो सकी नहीं कर सकती थानी जो बुद्धि इमेशा श्रूल किया करती है, वह राजसी है " ( १८. ३१ )। और ग्रंत में, कहा है कि:—

> अयर्भे धर्ममिति या मन्यते तमसावता । सर्वार्थान्विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी ॥

द्मर्थात " श्रधर्म को स्री धर्म माननेवाली, ग्रथवा सव वातों का विपरीत या उलटा निर्धाय करनेवाली, बुद्धि तामसी कहलाती है " (गी. १८. ३२)। इस विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि, केवल भले-बरे का निर्णय करनेवाली, अर्घात सहसाहिवेक-ब्रद्धिरूप स्वतंत्र और भिन्न देवता, गीता को सम्मत नहीं है । इसका अर्थ यह नहीं है कि सदैव ठीक ठीक निर्णय करनेवाली बुद्धि हो ही नहीं सकती ! उपर्युक्त श्लीकों का भावार्य यही है कि, बुद्धि एक ही हैं; और ठीक ठीक निर्माय करने का सात्विक गुगा, उसी एक बुद्धि में; पूर्व संस्कारों के कारगा, शिद्धा से तथा इन्द्रिय-निम्रह अयवा बाहार बादि के कारण, उत्पन्न हो जाता है; और, इन पूर्वसंस्कार प्रमृति कारणों के अभाव से ही, वह दुदि, जैसे कार्य-प्रकार्य-निर्णय के विषय में वैसे ही क्रम्य दूसरी वाता में भी, राजसी अथवा तामसी हो सकती है। इस सिद्धान्त की सहायता से भली भाँति मालुम हो जाता है कि, चौर और साह की बुद्धि में, तथा भिन्न भिन्न देशों के मनुष्यों की बुद्धि में, भिन्नता क्यों हुआ करती है । परन्तु जब हम सदसद्विचेचन-शक्ति को स्वतंत्र देवता मानते हैं, तब उक्त विषय की उप-पत्ति ठीक ठीक सिद्ध नहीं होती । प्रत्येक मनुष्य का कर्त्तव्य है कि वह अपनी बुद्धि को सात्तिक बनावे । यह काम इन्द्रियनियह के विना हो नहीं सकता । जब तक व्यवसायात्मक बुद्धि यह जानने में समर्य नहीं है कि मनुष्य का हित किस यात में है और जब तक वह उस वात का निर्माय या परीचा किये विना ही इन्द्रियों के इच्छातुसार भाचरण कस्ती रहती है, तय तक वह बुद्धि ' शुद्ध ' नहीं कही जा सकती। अत्तएव बुद्धि को मन और इन्द्रियों के अधीन नहीं होने देना चाहिये; किन्तु ऐसा उपाय करना चाहिये कि जिससे मन और इन्द्रियाँ बुद्धि के अधीन रहें। भगवद्गीता ( २. ६७, ६८; ३. ७, ४१; ६. २४-२६ ) में यही सिद्धान्त अनेक स्थानीं में वतलाया गया है; च्रीर यही कारए है कि कठोपनिपट् में शरीर को रय की वपसा दी गई है तथा यह रूपक बाँघा गया है कि वस शरीररूपी रय में जुते हुए इन्द्रियरूपी घोड़ों को विषयोपमोग के सार्ग में अच्छी तरह चलाने के लिये (स्थव-सायात्मक) इद्धिस्पी सारयी को मनोमय लगाम धीरता से खींचे रहना चाहिये (कट. इ. इ.-६) । मद्दामारत (वन. २१०, २४; छी. ७. १३, ग्रन्थ, ४१, ४) में भी बही रूपक दो तीन स्थानों में, कुछ हैरफेर के साथ, लिया गया है। इन्द्रियनिज्ञह के इस कार्य का वर्णन करने के लिये उक्त द्रप्यन्त इतना अच्छा है कि श्रीत के प्रतिद्ध तत्त्ववेत्ता छेटो ने भी, इन्द्रियनिप्रच का वर्णन करते समय इसी रूपक का रपयोग अपने प्रंथ में किया है (फीड्स २४६)। भगवद्गीता में, यह

दृष्टान्त प्रत्यक्त रूप से नहीं पाया जाता; तयापि इस विपय के सन्दर्भ की फ्रोर जो ध्यान देगा उसे यह वात अवश्य मालूम हो जायगी कि, गीता के उपर्युक्त श्लोकों में इन्द्रियनिग्रह का वर्णन इस प्रधान्त को लच्य करके ही किया गया है। सामान्यतः, प्राचीत जय शासीय सदम भेद करने की आवश्यकता नहीं होती तय, उसी को मनोनिप्रह् भी कहते हैं। परन्तु जय 'मन' और 'शुद्धि ' में, जैसा कि जपर कन्न आये हैं. भेद किया जाता है तब निम्नह करने का कार्य गत को नहीं किन्तु स्यवसायात्मक वार्डि को ही करना पडता है । इस व्यवसायात्मक ख़ाई को शुद्ध करने के लिये, पातंजल-योग की समाधि से, भक्ति से, ज्ञान से प्रथवा ध्यान से पर-मेश्वर के ययार्थ स्वरूप को पहचान कर, यह तस्व पूर्गीतया युद्धि में भिद्र जाना चाहिये कि, 'सब प्राागीयों में एक ही आत्मा है'। इसी को जात्मनिए युद्धि कहते हैं। इस प्रकार जब व्यवसायात्मक बुंद्धि स्नात्मनिष्ट हो जाती है, स्नोर सनोनियंह की सहायता से मन और इन्द्रियाँ उसकी अधीनता में रह कर आज्ञा-नुसार प्राचरण करना सीख जाती हैं; तब इच्छा, वासना छादि मनोधर्म ( प्रयात वासनात्मक युद्धि ) आप ही आप ग्राह्य और पवित्र हो जाते हैं, और ग्राह्य सारिवक कर्मी की स्रोर देहेन्द्रियों की सहज ही प्रवृत्ति होने लगती है। स्रध्याता की धष्ट से यही सब सदाचरणों की जड़ अर्थात् कर्भयोगशास्त्र का रहस्य है।

अपर किये गये विवेचन से पाठक समभ जावेंगे कि, इसारे शासकारों ने मन श्रीर वृद्धि की स्वाभाविक वृत्तियों के अतिरिक्त सदसद्विवेक-शक्तिरूप स्वतन्त्र देवता का अस्तित्व क्यों नहीं माना है। उनके मतानुसार भी मन या ब्रद्धि का गौरव करने के लिये इन्हें ' देवता ' कहने में कोई हुर्ज नहीं है; परन्तु तात्विक दृष्टि से विचार करके उन्होंने निश्चित सिद्धान्त किया है कि जिसे हम सन या बुद्धि कहते हैं उससे भिन्न श्रीर स्वयंभू ' सदसद्विवेक ' नामक किसी तीसरे देवता का ग्रास्तित्व हो ही नहीं सकता । ' सतां हि संदेहपदेषु ॰' वचन के ' सतां ' पद की उपयक्तता और सहत्ता भी श्रव भर्ता भौति प्रकट हो जाती है। जिनके मन ग्रव्ह और प्रात्मनिष्ठ हैं, वे यदि घपने अन्तःकरण की गवाही लें तो कोई घ्रनुचित वात न होगी; प्रथवा यह भी कहा जा सकता है कि, किसी काम को करने के पहले उनके लिये यही उचित है कि वे अपने मन को अच्छी तरह ग्राद करके उसी की गवाही लिया फरें। परन्तु, यदि कोई चोर कहने लगे कि ' में भी इसी प्रकार आचरणा करता हूँ ' तो यह कदापि अचित न होगा। क्योंकि, दोनों की सदसद्वियेचन शक्ति एक ही सी नहीं होती - सत्पुरुपा की युद्धि सारिवक और चोरों कि तामसी होती है। सार्राश, आधिदैवत पचवालों का 'सदसद्विवैक-देवता ' तत्त्वज्ञान की दृष्टि से स्वतन्त्र देवता सिद्ध नहीं होता; किन्तु हमारे शास्त्रकारों का सिद्धान्त है कि वह तो व्यवसायात्मक बुद्धि के स्वरूपों ही में से एक जात्मनिष्ठ अर्थात साविक स्वरूप है। और, जब यह सिद्धान्त स्थिर हो जाता है, तब आधिदैवत पच आप ही कमज़ीर हो जाता है। जब सिद्ध हो गया कि आधिभौतिक पद्म एकदेशीय तथा अपूर्ण है और आधि-

दैवत पत्त की सहल युक्ति भी किसी काम की नहीं, तब यह जानना ग्रावश्यक है कि, कर्मयोगशास्त्र की उपपत्ति हुँउने के किये कोई अन्य मार्ग है या नहीं ? और. उत्तर भी यह मिलता है कि, हाँ, मार्ग है और दसी को ग्राज्यात्मिक मार्ग कहते हैं। इसका कारण यह है कि, यद्यपि वाह्य कमों की अपेता बुद्धि श्रेष्ठ है, तयापि जब सदसहिवेक-बुद्धि नासक स्वतन्त्र और स्वयंभू देवता का आस्तित्व सिद्ध नहीं हो सकता तव, कर्मयोगशास्त्र में भी इन प्रश्नों का विचार करना आवश्यक हो जाता है कि, शुद्ध कर्म करने के लिये नादि को किस प्रकार शुद्ध रखना चाहिये, शुद्ध त्रदि किसे कहते हैं, अधवा वृद्धि किस प्रकार शुद्ध की जा सकती है? और यह विचार. केवल बाह्य सृष्टि का बिचार करनेवाले आधिभौतिकज्ञास्त्रों को छोडे विना, तथा म्राच्यात्मज्ञान में प्रचेत्र किये विना, पूर्ण नहीं हो सकता। । इस विषय में हमारे शासकारों का अन्तिम सिद्धान्त यही है कि, जिस बुद्धि को आत्मा का अथवा परमेश्वर के सर्वन्यापी बजार्य स्वरूप का पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ है, वह बुद्धि ग्रद नहीं है। गीता में अध्यात्मशास्त्र का निरूपण यही वतलाने के लिये किया गया है. कि घात्मनिष्ट वृद्धि किसे कहना चाहिये। परन्तु इस पूर्वापर-संबंध की खोर ध्याना न दे कर, गीता के कुछ साम्प्रदायिक टीकाकारों ने यह निश्चय किया है, कि गीता में मुख्य प्रतिपाद्य विषय वेदान्त ही है। आगे चल कर यह बात विस्तारप्रवंक वतलाई जायती कि. गीता में प्रतिपादन किये गये विषय के सम्बन्ध में उक्त टीकाकारों का किया च्या निर्णय ठीक शहीं है। यहाँ पर सिर्फ यही यतलाना है कि, ब्रांद्र की ग्रह रखने के लिये जात्मा का भी अवश्य विचार करना पडता है। जात्मा के विषय में यह विचार दो प्रकार से किया जाता है:-(१) स्वयं ऋपने पिराट, चेत्र अयवा शरीर के और सन के व्यापारों का निरीक्ता करके यह विचार करना, कि उस निरी-जुगा से चेत्रज्ञरूपी आत्मा केंसे निप्पल होता है (गी. झ. १३ ) । इसी को शारी-रक अथवा क्षेत्र-क्षेत्रक किनार कहते हैं, और इसी कारण वेदान्तसत्रों को जारीरक ( शरीर का विचार करनेवाले ) सत्र कहते हैं। स्वयं अपने शरीर और मन का इस प्रकार विचार होने पर, (२) जानना चाहिये कि, उस विचार से निष्पन्न 'होनेवाला तत्त्व, और इसारे चारों और की दृश्य-सिष्ट अर्थात् ब्रह्मागुढ के निरीज्ञाग्य से निप्पन्न होनेवाला तत्त्व, दोनों एक ही हैं अथवा भिन्न भिन्न हैं । इस प्रकार किये गये सुष्टि के निरीक्षण को कर-अक्षर-विचार अथवा व्यक्त-अव्यक्त-विचार व्हित हैं। सृष्टि के सब नाशवान पदार्थी को ' सर ' या व्यक्त ' कहते हैं और सृष्टि के उन नाशवान पदार्थी में जो सारभूत निव्यत्तव है दसे ' अज्ञर ' या ' अन्यक ' कहते हैं ( गी; =.२१; १५. १६ ) । चेत-चेत्रज्ञ-विचार और चर-प्रचर-विचार से प्राप्त होनेवाले इन दोनों कर्त्वों का फिर से विचार करने पर प्रगट होता है कि ये दोनों तत्व जिससे निप्पन्न हुए हैं. और इन दोनों के परे जो सब का मूलभूत एक तत्व है, रसी को ' परमात्मा ' प्रयवा ' पुरुषोत्तम ' कहते हैं (गी. 🖙 २०)। इन वातों का विचार भगवद्गीता में किया गया है; और बन्त में, कर्मयोगशास की उपपत्ति बतलाने के लिये यह दिसलाया गया है कि मूलभूत परमात्मरूपी तस्व के ज्ञान से छुद्धि किस प्रकार शुद्ध हो जाती है। फराएव इस उपपत्ति को अच्छी तरह समक्ष लेने के लिये हमें भी उन्हों सार्गी का अनुसरण करना चाहिये। उन मार्गी में से, ब्रह्मागुड-ज्ञान अथवा चार-अच्चर-विचार का विवेचन अगले प्रकरणा में किया जायगा। इस प्रकरणा में, सदसिद्धिवक-वेवता के यथार्थ स्वरूप का निर्णय करने के लिये, पिराड-ज्ञान अथवा चेत्र-चेत्रज्ञ का जो विवेचन कारम्भ किया गया था वह अधूरा ही रह गया है, इसलिये अब उसे पुरा कर लेना चाहिये।

पार्चभौतिक स्यूल देस, पाँच कर्नेन्द्रियाँ, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, हन ज्ञानेन्द्रियों के शुब्द-स्पर्श-रूप-रस-गंधात्मक पाँच विषय, संकल्प-विकल्पात्मक मन और व्यव-सायात्मक बुद्धि-इन सब विपयों का विवेचन हो चुका । परन्तु, इतने ही से, शरीरसम्बन्धी विचार की पूर्णता हो नहीं जाती। मन श्रीर बुद्धि, केवल विचार के साधन भ्रथवा इन्द्रियाँ हैं। यदि इस जड़ शरीर में, इनके अतिरिक्त, प्रागुरूपी चेतना अर्थात् हलचल न हो, तो मन और युद्धि का होना न होना बराबर ही-अर्थात् किसी काम का नहीं—सममा जायगा । अर्थात्, शरीर में, उपर्यक्त वातां के आतिरिक्त, चेतना नामक एक और तत्त्व का भी समावेश छोना चाहिये । कभी कभी चेतना शब्द का प्रार्थ 'चेतन्य 'भी हुआ करता है; परन्तु स्मरण रहे कि यहाँ पर चेतना शब्द का अर्थ ' चैतन्य ' नहाँ माना गया है; बरन ' जड़ देह में ध्गोचर होनेवाली प्राणीं की हलचल, चेष्टा या जीवितावस्या का व्यवहार ' सिर्फ यही प्रयं विवक्तित है। जिस चित्-शक्ति के द्वारा जड पदार्थी में भी हलचल श्रयवा व्यापार उत्पन्न हुआ करता है उसको चैतन्य कहते हैं; श्रीर श्रव, इसी शक्ति के विषय में विचार करना है । शरीर में हमाचिर होनेवाले सजीवता के न्यापार श्रयचा चेतना के श्रतिरिक्त, जिसके कारण ' मेरा—तेरा ' यह भेद उत्पन्न होता है, वह भी एक भिन्न गुरा है । इसका कारता यह है कि, उपर्युक्त विवे-चन के अनुसार युद्धि सार-असार का विचार करके केवल निर्णय करनेवाली एक हन्त्रिय है, अतएव ' मेरा-तेरा ' इस भेद-भाव के मूल को अर्थात् अहंकार को उस बुद्धि से प्रयक् ही मानना पड़ता है। इच्छा-द्वेप, सुख-दु:ख आदि द्वन्द्व मन ही के गुण हैं; परन्तु नैय्यायिक इन्हें जात्मा के गुण समकते हैं, इसी लिये इस अम को हटाने के अर्थ वेदान्तशास ने इनका समावेश मन ही में किया है । इसी प्रकार जिन मूल तत्त्वां से पंचमहाभूत उत्पन्न हुए हैं उन प्रकृतिरूप तत्त्वां का भी समावेश शरीर ही में किया जाता है (गी. १३. ४. ६)। जिस शक्ति के द्वारा ये सब तत्त्व स्थिर रहते हैं वह भी इन सब से न्यारी है। उसे एति कहते हैं (गी. १८.३३)। इन सब बातों को एकत्र करने से जो समुचय रूपी पदार्थ बनता है उसे शाखों में सविकार शरीर अथवा चेत्र कहा है; और, न्यवहार में, इसी को चलता-फिरता ( सविकार ) मनुष्य-शरीर अथवा पिंड कहते हैं । चेत्र शब्द की यह न्याल्या गीता के आधार पर की गई है; परन्त इच्छा-द्वेप आदि गुर्खों की गयाना करते समय कभी

इस ब्याल्या में कुछ हेरफेर भी कर दिया जाता है। उदाहरत्यार्थ, शांति पर्व के जनक-सुलभा-संवाद ( शां. ३२० ) में, शरीर की व्याख्या करते समय, पंचकर्मेन्द्रियों के बदले काल, सदसदाव, विधि, शुक्र और यल का समावेश किया गया है । इस गराना के अनुसार पंचकर्सेन्द्रियों को पंचमहाअतों ही में शामिल करना पड़ता है; और, यह माचना पड़ता है कि, गीता की गणना के अनुसार, काल का अन्त-भीव जाकाश में जीर विधि-शक चल चादिकों का अन्तर्भाव जन्य महाभतों में किया गया है। कुछ भी हो; इसमें संदेह नहीं कि क्षेत्र शब्द से सब लोगों को एक ही अर्थ अभिप्रेत है; अर्थात्, मानतिक और शारीरिक सब द्रव्या और गुणां का **आ**णुरूपी विशिष्ट चेतनायुक्त जो समुदाय है उसी को चेत्र कहते हैं । श्रीर शब्द का उपयोग मृत देह के लिये भी किया जाता है; अतएव इस विपय का विचार करते समय ' ज़ेत्र ' शुब्द ही का अधिक उपयोग किया जाता है, क्योंकि वह शरीर शब्द से भिन्न है। ' तोत्र 'का मूल अर्थ खेत है; परन्त प्रस्तत प्रकरण में ' सविकार और सजीव सनुष्य देच ' के अर्थ में उसका लाजुियाक उपयोग किया गया है। पहले जिसे हमने 'वड़ा कारखाना ' कहा है, वह यही 'सविकार और सजीव मनुष्य देह 'है। वाहर का माल भीतर लेने के लिये और कारखाने के भीतर का माल वाहर भेजने के लिये, ज्ञानेंद्रियाँ उस कारखाने के ययाक्रम द्वार हैं: और सन, ब्रद्धि, अहंकार एवं चेतना उस कारवाने में काम करनेवाले नौकर हैं। ये नौकर जो कुछ व्यवहार करते हैं या कराते हैं, उन्हें इस होत्र के व्यापार विकार अथवा धर्म कहते हैं।

इस प्रकार ' चेत्र 'शब्द का क्रयं निश्चित हो जाने पर यह प्रश्न सहज ही वठता है कि, यह चेत्र अथवा खेत है किसका ? इस कारख़ाने का कोई स्वामी भी है या नहीं ? बातमा शब्द का उपयाग बहुधा मन, अंतःकरण तथा स्वयं अपने लिये भी किया जाता है; परन्तु उसका प्रधान ऋषं ' चेत्रज्ञ ' अथवा ' शरीर का स्वामी ' ही है। मनुष्य के जितने न्यापार हुआ करते हैं--वाहे वे मानसिक हों या शारीरिक-वे सब उसकी बुद्धि आदि अन्तिरिदियाँ, चतु आदि ज्ञानिदियाँ, तथा इस्त पाद आदि कर्मेंद्रियाँ ही किया करती हैं। इन्द्रियों के इस समृष्ट में बुद्धि और मन सब से श्रेष्ठ हैं। परन्तु, यद्यपि वे श्रेष्ठ हैं, तथापि झन्य इन्द्रियों के समान वे भी अन्त में जड़ देह या प्रकृति के ही विकार हैं ( अगला प्रकरण देखो ) । अतएव, यद्यपि मन और बुद्धि सब में श्रेष्ट हैं, तथापि उनसे धपने छपने विशिष्ट स्थापार के अति-रिक्त और टुळ करते थरते नहीं वनता; और न कर सकना संभव ही है । यह सच है कि, मन विंतन करता है और बुद्धि निश्चय करती है। परन्तु इस से यह निश्चय नहीं होता कि, इन कामों को खुद्धि और मन किस के लिये करते हैं, अयवा भिन्न भिन्न समय पर सन और द्वाद्धि के जो प्रयक् प्रयक् व्यापार हुआ करते हैं, उनका एकत्र ज्ञान होने के लिये जो एकता करनी पड़ती है वह एकता या एकीकरण कीन करता है, तथा उसी के अनुसार आगे सब इन्द्रियों की अपना

भ्रपना व्यापार तदनुकूल करने की दिशा कौन दिखाता है। यह नहीं कहा जा सकता, कि यह सच काम मनुष्य का जड शरीर ही किया करता है । इसका कारण यह है कि, जय इस शरीर की चेतना श्रायमा सब इलचल करने के व्यापार नष्ट हो जाते हैं, तय जड शरीर के यने रहने पर भी वह इन कामीं को नहीं कर सकता। और, जड़ शरीर के घटकावयन जैसे मांस, स्नायु इत्यादि तो श्रन्न के परिणाम हैं तया वे 'हमेशा जीएां 'हो कर गये हो जाया करते हैं इसलिये, ' कल जिस मैंने अमुक एक बात देखी थी, घद्दी में आज दूसरी देख रहा हूँ ' इस अकार की एकत्व-बुद्धि के विपय में यह नहीं कहा जा सकता कि घट्ट नित्य चदलनेवाले जड़ शरीर का द्वी धर्म दे। अच्छा; अब जड़ देह को छोड़ कर चेतना को द्वी स्वामी माने तो यह आपत्ति देख पड़ती है कि, गांड निदा में प्राणादि चायु के श्वासोच्छ्यास प्रशृति ध्यापार श्रथवा रुधिराभिसरण खादि व्यापार, खर्यात् चेतना, के रहते हुए भी,' में ' का ज्ञान नहीं रहता ( वृ. २. १. १४-१८)। ग्रतगृव यह सिद्ध होता है कि चेतना, प्रयवा प्रांगा प्रश्रुति का न्यापार, भी जड पदार्थ में उत्पन्न होनेवाला एक प्रकार का विशिष्ट गुरा है; वह इन्द्रियों के सब न्यापारी की एकता करनेवाली मूल शक्ति, या स्वामी, नहीं है ( कठ. ५. ५)। भेरा 'श्रीर 'तेरा ' इन संबंध-कारक के शब्दों से केवल अहंकाररूपी गुर्गों का बोध होता है; परन्तु इस बात का निर्णय नहीं होता कि 'ब्रह्सं' खर्यात् 'में ' कौन हूँ । यदि इस 'मैं ' या ' या ई ' को केवल श्रम मान लें, तो प्रत्येक की प्रतीति अयवा श्रनुमव वैसा नहीं है; और इस अनुभव को छोड़ कर किली अन्य वात की कल्पना करना मानो श्रीतमर्थे रामदास स्वामी के निम्न वचनों की सार्यकता ही कर दिखाना है-" प्रतीति के विना कोई भी कथन अच्छा नहीं लगता। यह कयन ऐसा होता है जैसे कुत्ता मुँद फैला कर रो गया हो ! " (दा. ६. ५. १५ ) । ऋनुभव के विपरीत इस वात को मान लेने पर भी इन्द्रियों के प्यापारों की एकता की, डपपति का कुछ भी पता नहीं सगता ! कुछ लोगों की राय है कि, 'में 'कोई भिन्न पदार्य नहीं है; किन्तु ' चेत्र ' शब्द में जिन-सन, बुद्धि, चेतना, जड़ देस श्रादि-तत्त्रों का समावेश किया जाता है, उन सब के संघात या समुख्य को ही ' में ' कहना चाहिये । अब यह बात इस प्रत्यत्त देखा करते हैं कि, लकड़ी पर लकड़ी रख देने से ही सन्दूक नहीं वन जाती, अयवा किसी घडी के सब कील-पूर्जी को एक स्वान में रख देने से ही उसमें गति उत्पन्न नहीं हो जाती। प्रतएव, यह नहीं कहा जा सकता कि केवल संघात या समुखय से ही कर्तृत्व उत्पन्न होता है । कहने की आवश्यकता नहीं कि, चेत्र के सब न्यापार सिड़ी सरीखे नहीं होते; किन्तु उनमें कोई विशिष्ट दिशा, उदेश या देत रहता है। तो फिर चेत्ररूपी कारवाने में काम करनेवाले मन, बादि ब्राटि सव नौकरों को इस विशिष्ट दिशा या उद्देश की ग्रोर कौन कौन प्रवृत्त करता है? संघात का अर्थ केवल समृह है। कुछ पदार्थी को एकत्र करके उनका एक समृह वन जाने पर भी विलग न होने के लिये उनमें घागा डालना पड़ता है; नहीं तो वे फिर कभी न करी अलग अलग हो जायेंगे। अब हमें सोचना चाहिये, कि यह धागा कौन सा है ? यह बात नहीं है कि गीता को संवात मान्य न हो; परन्तु उसकी गगाना क्षेत्र ही में की जाती है ( गी. १३. ६)। संघात से इस वात का निर्णय नहीं होता. कि सेत्र का स्वामी अर्थात् फेर्ड्स कौन है। कुछ लोग सममते हैं, कि समञ्जय में कोई नया नुगा दत्यत हो जाता है। परन्तु पहले नी यह मत ही सत्य नहीं, क्योंकि तत्त्वज्ञों ने पूर्ण विचार करके सिद्धान्त कर दिया है कि जो पहले किसी भी रूप से फ्रीस्तत्व में नष्टों था, वह इस जगत् में नया टल्प्य नहीं होता (गी. २. १६) । यदि इस इस सिद्धान्त को ज्ञागु सरके लिये एक ओर धर दें; तो भी यह प्रश्न सहज ही दयस्यित हो जाता है, कि संवात में दलक्क द्दोनेदाला यह नया गुगा ही जेत्र का स्वामीक्यों न माना जाय ? इस पर कई ऋवीचीन ऋषिमीतिकज्ञात्रज्ञों का कथर है कि, इन्य और टनके गुण भिन्न भिन्न नहीं रह सकते, गुण के लिये किसी न किसी ऋषिष्ठान की आवश्यकता होती है । इसी कारण समहयोत्पन्न गुगा के बहते वे लोग ससुद्यय ही को इस जेन का स्वामी मानते हैं। ठीक है; परन्तु, फिर व्यवहार में भी ' बाति ' शब्द के बदले लकड़ी, ' बियुन् ' के बदले नेय, अयवा पृथ्वी की ' आकर्तग्र-ग़िक 'के बदले पृथ्वी ही क्यों नहीं कहा जाता ? यदि यह बात निविवाद सिद्ध है कि, चैत्र के सब व्या-पार व्यवस्थाउर्वेक रचित शीत से मिल इल कर चलते रहने के लिये, सन और दृष्टि के सिवा, किसी भिन्न शक्ति का अस्तित्व अत्यन्त जावरूपके हैं: और, यदि यह बात सच हो, कि उस शक्ति का अधियान अब तक हमारे लिये अगन्य है, अयवा उस शकि या अधिशन का पूर्ण स्वरूप शेक शेक नहीं वतलाया जा सकता है; तो यह कहना, न्यायोचित कैसे हो सकता है कि वह शक्ति है ही नहीं ? जैसे कोई भी मनुष्य ऋपने ही क्वे पर येठ नहीं सकता; येसे ही यह भी नहीं कहा जा सकता, कि संवात-सम्बन्धी ज्ञान स्वयं संघात ही प्राप्त कर लेता है । ऋतगुव, तर्क की दृष्टि से भी, यही रह ऋतुमान किया जाता है, कि देहिंद्रिय ग्रादि संवात के व्यापार जिसके टपमोग के लिये अथवा लाम के लिये हुआ करते हैं, वह संवात से मिल ही है। यह तत्व, जो कि संघात से भिन्न है, स्वयं सब दातों को जानता है, इसलिये यह बात सच है कि सृष्टि के ऋन्य पड़ायों के लक्ष्य यह स्वयं ऋपने ही लिये ' झेय : अर्थात् गोचर हो नहीं सकता; परन्तु इससे उसके अस्तित्व में कुछ वादा नहीं पड़ सकती, क्योंकि यह नियम नहीं है कि सब पदायों को एक ही श्रेणी या चर्रा, लेसे ' रूप ', में शामिल कर देना चाहिये। सब पदायों के वर्ग या विसाग होते हैं; वैसे जाता और ज्ञेय-अयाँद जाननेवाला और जानने की वस्तु । और, जब कोई बलु बूसरे बगे (ज्ञेय) में शामिल नहीं होती, तब उसका समावेश पहले वर्ग (ज्ञाता ) में हो जाता है, एवं उसका अस्तित्व भी ज्ञेय वस्तु के समान ही प्रातिया सिद्ध होता है। इतना ही नहीं; किन्तु यह भी कहा जा सकता है, कि संवात के परे जो ब्रात्मतत्व है वह स्वयं हाता है, इसन्निये दसको होनेवाने ज्ञान

का यदि वह स्वयं विपय न हो तो कोई आश्रयं की बात नहीं है। इसी आभिप्राय से बृहदारस्यकोपनिपट् में याज्ञवत्सय ने कहा है " अरे ! जो सब बातों को जानता ० 'है उसको जाननेवाला देसरा कहाँ से झासंकता 'है ?" -- विज्ञातारसरे केन विजा-नीयात् ( वृ. २. ४. १४ )। अतएव, अन्त में यही सिद्धान्त करना पडता है, कि इस चेतनाविशिष्ट सजीव शरीर (चेत्र) में एक ऐसी शक्ति रहती है जो हाय-पैर श्रादि इन्द्रियों से ले कर प्राता, चेतना, मन श्रीर बुद्धि जैसे परतन्त्र एवं एकदेशीय नौकरों के भी परे हैं; जो उन सब के व्यापारों की एकता करती है और उनके कार्यों की दिशा वतलाती है: अथवा जो उनके कर्मों की नित्य साली रह कर उनसे भिन्न, श्रधिक ध्यापक श्रीर समर्थ 'है। सांख्य श्रीर वेदान्तशास्त्रों को यह सिद्धान्त मान्य हैं: और, प्रवाचीन समय में जर्मन तत्त्वज्ञ कान्ट ने भी कहा है कि वृद्धि के ज्यापारों का सदम निरीक्तगा करने से यही तत्त्व निष्पन्न होता है। मन, बुद्धि, अहंकार और चेतना, ये सब, शरीर के अर्थात् चेत्र के गुगा अथवा अवयव हैं । इनका अवर्तक इनसे भिन्न. स्वतन्त्र और उनके परे हैं, — " यो बुद्धेः परतस्त सः " (गी. ३. ४२ )। सांख्यशास्त्र में इसी का नाय पुरुष है; पेदान्ती इसी को स्रेत्रज्ञ अर्थात् चेत्र का जाननेवाला आत्मा कहते हैं; और, ' मैं हूँ ' यह प्रत्येक मतुष्य की होने-वाली प्रतीति ही जात्मा के अस्तित्व का सर्वोत्तम प्रमागा है (वेसू. शांभा. ३. ३. ५३. ५४)। किसी को यह नहीं मालूम होता कि 'में नहीं हुँ'। इतना ही नहीं; किन्तु मुख से ' में नहीं हूँ ' शब्दों का उचारण करते समय भी ' नहीं हूँ ' इस फियापद के कर्ता का, अर्थात् ' में 'का, अर्थवा आत्मा का या 'अपना ' श्रस्तित्व वह प्रत्यचा शीत से माना ही करता है। इस प्रकार 'में ' इस श्रहं-कार्युक्त समुण रूप से, शरीर में, स्वयं अपने ही को व्यक्त होनेवाले आत्मतत्त्व के थर्योत् चेत्रज्ञ के ग्रसली, ग्रुद्ध और गुणुविशहित स्वरूप का यथाशकि निर्माय करने के लिये वेदान्तशास्त्र की उत्पत्ति हुई है (गी. १३. ४)। तथापि, यह निर्धाय केवल शरीर अर्थात क्षेत्र का ही विचार करके नहीं किया जाता । पहले कहा जा जुका है, कि चेत्र-चेत्रज्ञ के विचार के अतिरिक्त यह भी सोचना पडता है कि वास सृष्टि ( प्रह्मागुड ) का विचार करने से कौन सा तत्त्व निष्पन्न होता है। ब्रह्मांड के इस विचार का ही नाम ' चार-अचर-विचार ' है। चेत्र-वेत्रज्ञ-विचार से इस बात का निर्माय होता है, कि चेत्र में (अर्थात् ग्रशिर या विंह में ) कीन सा मूल तत्त्व ( चेत्रज्ञ या आत्मा ) है; फ़ौर चर-अचर-विचार से बाह्य सृष्टि के अर्थोत ब्रह्मांड के मूलतरव का ज्ञान होता है। जब इस प्रकार पिंड और ब्रह्मांड के मूल-तत्त्वों का पहले पृथक् पृथक् निर्माय हो जाता है, तब वेदान्तशास्त्र में स्नित्तम सिद्धान्त किया जाता है \* कि ये दोनों तत्त्व एकरूप स्वर्थात् एक ही हैं - यानी

<sup>#</sup> एमारे शालों के क्षर-अक्षर-विचार और क्षेत्र-क्षेत्रश-विचार के वर्गीकरण से मीन साहव परिचित न थे । तथापि, उन्हों ने अपने Prolegomena to Elluics प्रत्य के आरम्भ में अध्यात्म का जो विवेचन किया है उसमें पहले Spiritual Principle in

' जी पिंड में है वही ब्रह्मांड में है '। यही, सब चराचर एप्टि में, अन्तिम सल है। पश्चिमी देशों में भी इन वातों की चर्चा की गई है और कान्ट जैले कुछ पश्चिमी तत्वज़ों के सिद्धान्त हमारे वेदान्तशाख के सिद्धान्तों से बहुत कुछ मिलते जुलते भी हैं। जब हम इस बात पर प्यान देते हैं; श्रोर जब हम यह भी देखते हैं कि वर्तमान समय की नाई प्राचीन काल में आधिभोतिक शाखों की बन्नते नहीं हुई थी; तब, ऐसी अवस्था में जिन लोगों ने वेदान्त के अपूर्व सिद्धान्तों को हुँद निकाला, उनके अल्लोकिक बुद्धि-वेमन के चारे में आश्चर्य हुए विना नहीं रहता। श्रीर, न केवल आश्चर्य ही होना चाहिये, किन्तु उसके बारे में हमें वचित श्रभिमान भी होना चाहिये।

Nature और Spiritual Principle in Man इन दोनों तत्त्वों का विचार किया गया है और फिर उनकी एकता दिखाई गई है । क्षेत्र-श्रेक्षर-विचार में Psychology आदि मानसशाखों का, और क्षर-अक्षर-विचार में Physics, Metaphysics आदि शाखों का, समवेश होता है । इस बात को पश्चिमी पण्डित मी मानते हैं कि उक्त सम झाखों का विचार कर केने पर ही आरमखरूप का निर्णय करना पड़ता है।

### सातवाँ प्रकरण।

### कापिलसांख्यशास्त्र अथवा चराचरविचार।

प्रकृति पुरुपं चैव विदयनादी उभावपि । 🕏

गीता १३.१६।

पि छले प्रकरण में यह वात यतला दी गई है कि शरीर खौर शरीर के स्वामी या खिराता—होत्र खौर होत्रज्ञ—के विचार के साथ ही साथ दश्य सृष्टि श्रीर उसके मूलतच्य-चर श्रीर श्रवर-का भी विचार करने के पश्रात किर श्रातमा के स्वरूप का निर्माय फरना पड़ता है। इस दार-अन्तर-सृष्टि का योग्य रीति से वर्णन करनेवाले तीन शास्त्र हैं। पहला न्यायशास्त्र और दूसरा कापिल सांख्यशास्त्र: परन्तु इन दोनों शाखों के सिद्धान्तों की ऋपूर्ण ठहरा कर चेदान्तशास्त्र ने बहा-स्वरूप का निर्माय एक तीसरी ही रीति से किया है । इस कारमा वेदान्त-प्रति-पादित उपपत्ति का विचार करने के पहले हम न्याय और सांख्य शास्त्रों के सिद्धान्तों पर विचार करना चाष्ट्रिये । बादरायगाचार्यं के चेदान्तसूत्रों में इसी पद्धति से काम लिया गया है श्रोर भ्याय तथा सांख्य के मतों का दूसरे श्रष्याय में खंदन किया गया है। यदापि इस विषय का यहाँ पर विस्तृत वर्गान नहीं करसकते, तपापि हम ने उन वातों का उछेख इस प्रकरण में श्रीर प्रगले प्रकरण में स्पष्ट कर दिया है कि जिनकी भगवद्गीता का रहस्य समभाने में आवश्यकता है । नैत्यायिकों के सिद्धान्तों की अपेद्धा सांस्य-वादियों के सिद्धान्त अधिक मधुत्व के 👸 । इसका कारण यह है कि कणाद के न्यायमतों को किसी भी प्रमुख वेदान्ती ने स्वीकार नहीं किया है, परन्तु कापिल सांख्यशास के बदुत से सिद्धान्तों का उल्लेख मनु स्नादि के स्मृतिप्रन्यों में तथा गीता में भी पाया जाता है । यही बात बादरायगाचार्य ने भी (वे. सू. २. १. १२ फ्रांर २. २. १७) कही है। इस कारण पाठकों को सांख्य के सिद्धान्तीं का परिचय प्रथम ही होजाना चाहिये । इसमें सन्देह नहीं कि वेदान्त में सांख्यराख के बहुत से सिद्धान्त पाये जाते हैं; परन्तु स्मरण रहे कि सांख्य फीर घेदान्त के प्रन्तिम सिद्धान्त, एक दूसरे से, यहुत भिन्न 'हें । यहीं एक प्रश्न उप-श्यित होता है कि, वेदान्त और सांख्य के जो सिद्धान्त आपस में मिलते जुलते हैं उन्हें पहले किसने निकाला था—वेदान्तियों ने या सांख्य-वादियों ने ? परन्तु इस प्रनय में इतने गद्दन विचार में प्रवेश करने की प्रावश्यकता नहीं। इस प्रश्न का उत्तर

 <sup>&#</sup>x27; प्रकृति और पुरुष, दोनों को अनादि जानो । '

तीन प्रकार से दिया सकता है । पहला यह कि, ग्रायव उपनिपद् (वेदान्त) और सांज्य होनों की बृद्धि, दो सगे भाइयों के समान, साप ही साय हुई हो और उप-निपदों में जो तिदान्त सांज्यों के मतों के नमान देख पढ़ते हैं उन्हें दपनिपत्कारों ने स्वतंत्र गीति से खोज निकाला हो। दूलरा यह कि, कदाचित् छुळ सिदान्त सांज्य-शास्त्र से ले कर वेदान्तियों ने दन्हें वेदान्त के अनुकृत स्वरूप दे दिया हो। तीसरा यह कि, प्राचीन वेदान्त के सिदान्तों में ही किपलाचार्य ने अपने मत के अनुसार छुळ पिततंत्र और सुधार करके सांज्यगान्त्र की दर्यांचे कर दी हो। इन तीनों में से तीसरी वात ही अधिक विश्वसनीय जात होती है; क्योंकि यग्रपि वेदान्त और सांख्य होनों बहुत प्राचीन हैं, तथापि उनमें वेदान्त या दपनिपद् सांच्य से भी आधिक प्राचीन (श्रांत) हैं। अन्तुः यदि पहले हम न्याय और सांख्य के तिदान्तों को अच्छी तरह समभा लें तो फिर वेदान्त के—त्रिग्रेपतः गीता-प्रतिपादित वेदान्त के—त्राव जल्दी समभा में या जायेंगे। द्रसालिये पहले हमें इस बात का विचार करना चाहिये कि इन दो स्मार्त ग्रायों का, चर-कत्तर-मृष्टि की स्वत के विचय में, क्या मत हैं।

बहुतेरे लोग न्यायगास्त्र का यही रपयोग समस्ते हैं कि किसी विविद्यत अयवा गृहीत बात से तर्क के द्वारा कहा बनुमान केसे दिवाले जावें: और उन भन-मानों में से यह निर्माय कैसे किया जावे कि कीन से सही हैं और कीन से गलत हैं। परंतु यह भूल है। ब्रह्मानादिप्रमागुर्वंड न्यायगान का एक भाग है सही; परंतु यही कुछ दसका प्रधान विषय नहीं है। प्रसानों। के प्रातिरिय, मृष्टि की प्रनेक वस्तुओं का यानी प्रमेख पदार्थों का वर्गाकरण करके नीचे के वर्ग से जपर के वर्ग की श्रोर चहते जाने से सुष्टि के सब पहायी के मल बर्ग दिवने हैं, उनके गुगा-धर्म क्या हैं, रनसे अम्य परायों की रत्पत्ति कैसे होती है और ये यातें किस प्रकार सिद्ध हो सकती हैं, इत्यादि अनेक प्रवर्तों का भी विचार न्यायलार्ज में किया गया है। यही कहना रचित होगा कि यह शास्त्र केवल सतुमानवंड का विचार करने के लिये नहीं, वरन् इक्त प्रश्नों का विचार करने ही के लिये निर्माण किया गया है। क्याद के न्यायस्त्रों का व्यारंभ और क्रांगे की रचना भी उसी प्रकार की है। कगाद के अनुपारियों को कागाद कहते हैं। इन लोगों का कहना है कि जगद का मल कारण परमाण ही हैं। परमाण के विषय में कणाद की और पश्चिमी अभिनातिक-गास्त्रज्ञों की, व्याल्या एक की समान है। किसी भी पटार्च का विभाग करते करते श्रंत में जब विभाग नहीं हो सकता तब उसे परमाए। (परम-भणु ) कहना चाहिये। जैसे नैसे ये परमाणु एकत्र होते जाते हें देसे देसे संयोग के कारण टनमें नये नये गुण दरमत होते हैं और भिक्ष भिक्ष पहार्य वनते जाते हैं। मन और खात्मा के भी परमाणु होते हैं; और, जब ने एकत्र होते हैं तब चैतन्य की बत्यति होती है। पृथ्वी, बल, तेज और बायु के परमाण स्वमाव ही से पृथक् प्टयक् हैं। पृथ्वी के मूल परमाणु में चार गुणु ( रूप, रस, गंध, स्पर्ग़ ) हैं; पानी के परमाणु में तीन गुण हैं; तेज के परमाणु में दो गुण हैं और वायु के परमाणु में एक ही गुण है। इस प्रकार सब जगत् पहले से ही सूचम और नित्य परमाणुओं से भरा हुआ है। परमाणुओं के सिवा संसार का मूल कारण और छुछ भी नहीं है। जब सूचम और नित्य परमाणुओं के परस्पर संयोग का 'आरंभ ' होता है, तब दृष्टि के व्यक्त पदार्थ बनने जगते हैं। नैत्यायिकों हृता प्रतिपादित, लृष्टि की उत्पत्ति के सम्यन्ध की, इस कर्यना को ' आरंभ-पाद ' कहते हैं। वुद्ध नैत्यायिक इसके आगे कभी नहीं बढ़ते। एक गैरयायिक के बारे में कहा जाता है कि, मृन्यु के समय जब हतते हैं यर का नाग लेने को कहा गया तब बद ' पीलवः! पीलवः! पीलवः! परमाणु! परमाणु! परमाणु! — चिहा उठा। कुछ वृद्धरे नैत्यायिक यह मानते हैं कि परमाणुओं के संयोग का निमित्त कारणु हैं कर हैं । इस प्रकार वे सृष्टि की कारण-पंत्रत की ग्रंखला को पूर्ण कर लेते हैं। ऐसे नैत्यायिकों को सेशर कहते हैं। वेदांतत्त्र के दूसरे प्रध्याय के दूसरे पाद में इस परमाणुवाद का ( २. २. ११-१७), और उसके साथ ही साथ " हैं अर केवल निमित्त कारणु हैं," इस मत का भी ( २. २. २०-२६ ) संडन किया गया है।

विश्वित परमाण्य-वाद का वर्णन पढ कर प्रवेदती पढे-लिखे पाठको को सर्वा-चीन रसायन-रााछज्ञ टाल्टन के परमाग्रा-वाद का अवश्य ही स्मरग्रा शोगा। परंतु पश्चिमी देशों में प्रसिद्ध स्ट्रिशासच डार्चिन के उत्क्रांति-वाद में जिस प्रकार खाटन के परमागा-वाद की जह ही उलाह दी है, उसी प्रकार हमारे देश में भी प्राचीन समय में सांत्य-मत ने कणाद के मत की धुनियाद दिला डाली थी । कागाद के बात्यायी यह नहीं बतला सकते कि मूल परमाग्रा को गति केंसे सिली । इसके ग्रतिरिक वे लोग इस बात का भी ययोचित निर्माय नहीं कर सकते कि वृत्त, पग्न, मनुष्य इत्यादि सचेतन प्राणियों की कमशः यहती हुई श्रेणियों केसे बनी सीर सचे-तन को सचेतनता कैसे पास पुर्छ । यह निर्णय, पश्चिमी देशों से उजीववीं सदी में लेमार्क और दाविन ने, तथा हुसारे यहीं प्राचीन तमय में कपिल मनि ने. किया है। इन दोनों मतों का यही तात्पर्य है कि, एक ही मूल पदार्य के गुगां। का विकास हुआ और फिर धीरे धीरे सब सृष्टि की रचना होती गई । इस कारण पहले हिन्दु-स्यान में, स्रोर सय पश्चिमी देशों में भी, परमाग्रा-वाद पर विश्वास नहीं रहा है। श्रव तो श्राश्चनिक पदार्थशास्त्रज्ञों ने यह भी सिद्ध कर दिखाया है कि परमाग्रा अविभाज्य नहीं है । प्राज कल जैसे स्टि के अनेक पदार्थी का प्रवाहरण और परीचरा करके, अनेक सृष्टिशाखों के आधार पर परमाहा, चाद या उत्क्रांति-बाद को सिद्ध कर दे सकते हैं, वैसे प्राचीन समय में नहीं कर सकते थे । स्रष्टि के पहार्थी पर नये नये और भिन्न भिन्न प्रयोग करना, प्रयान प्रनेक प्रकार से उनका प्रयाहरता करके उनके गुराा-धर्म निश्रित करना, या सजीव सृष्टि के नये-पुराने धानेक प्राणियों के शारीरिक अवयवों की एकत्र नुलना करना, इत्यादि आधिभातिक शाखों की अर्वाचीन यक्तियों कणाद या कपिल को सालम नहीं यीं । उस समय उनकी दृष्टि

:

के सामने जितनी सामंत्री यी, उसी के ऋाधार पर उन्हों ने ऋपने सिद्धान्त ईंड निकाले हैं । तयापि, यह ब्राह्मयं की बात है कि, सृष्टि की वृद्धि और उसकी घटना के विषय में सांख्य शासकारों के तात्विक सिद्धान्त में, और अवीचीन माधि-भौतिक शास्त्रकारों के तान्त्रिक सिद्धान्त में, बहुत सा भेर नहीं है । इसमें संदेह नहीं कि, सृष्टिगास्त्र के ज्ञान की वृद्धि के करता, वर्तमान समय में, इस मत की भाविभौतिक रपपत्ति का वर्णन अधिक नियमवद्व अगाली से किया जा सकता है. और आधिमातिक ज्ञान की वृद्धि के कारण दुमें व्यवहार की दृष्टि से भी बहत लाम रुआ है। परन्त आधिमातिक-गासकार भी ' एक ही अन्यक अङ्गति से अनेक प्रकार की व्यक्त सृष्टि केसे हुई ' इस विषय में, कपिल की अपेक्षा कुछ अधिक नहीं यतला सकते। इस यात को भली भाति समस्ता देने के लिये ही हमने म्रागे चल कर, बीच बीच में, कपिल के सिद्धान्तों के साथ ही साथ, देवल के सिद्धान्तों का भी, तुलना के लिये. संजिस वर्णन किया है । देवल ने अपने प्रन्य में साफ साफ लिख दिया है कि, मैंने ये किदानत कुछ, नये सिरे से नहीं खोंने हैं; बरत डार्विन, स्पेन्सर, इत्यादि विद्यले आधिभौतिक पंडितों के प्रन्यों के आधार से भी में अपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन करता हूँ । तयापि, पहले पहल उसी ने इन सब सिद्धान्तों को ठीक ठीक नियमानुसार लिख कर सरलतापूर्वक टनका एकत्र वर्णन अपने ' त्रिय की पहेली ' + नामक अंध में किया गया है। इस कारण, सभीते के लिये. इसने दसे ही सब आधिमातिक तत्त्वज्ञों का सुविया माना है और दसी के मतों का, इस प्रकरण में, तथा ऋगले प्रकरण में, विशेष बहुत्व किया है। कहने की आवरयकता नहीं कि यह उद्देख बहुत ही संज्ञित है; परंतु इससे अधिक इन सिद्धान्तों का विवेचन इस अंय में नहीं किया जा सकता । जिन्हें इस विषय का विस्तृत वर्णन पहना हो उन्हें स्पेन्सर, दाविन, हेक्स खादि पंडिसों के मल प्रत्यों का श्रवलोकन करना चाहिये।

कपिल के सांख्यगाख का विचार करने के पहले यह कह हेना दिवत होगा कि 'सांख्य' शब्द के हो भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। पहला अर्थ, कपिलाचार्य हारा प्रतिपादित 'सांख्यगाख 'है। इसी का ब्लेख इस प्रकरण में, तथा एक वार सगवदीता (१= १६) में भी, किया गया है। परंतु, इस विशिष्ट अर्थ के सिवा सब प्रकार के तस्वशान को भी सामान्यतः 'सांख्य' ही कहने की परिपादी हैं, और इसी 'सांख्य' शब्द में वेदान्तगाख का नी-समावेग्र किया जाता है। 'सांख्य-निटा' अथवा 'सांख्ययोग 'शब्दों में 'सांख्य' का यही सामान्य अर्थ अर्माष्ट हैं। इस निटा के ज्ञानी पुरुषों को भी सगवदीता में नहां (गी. २. ३६; ३. ३ ४. ४, ४, और १३. २४) 'सांख्य' कहा है, वहाँ सांख्य शब्द का अर्थ केवल कारिल

<sup>•</sup> The Riddle of the Universe, by Ernst Hacokel, इस प्रम्य की R. P. A. Cheap reprint ब्लाइटिस का ही हमने संबंध उपयोग किया है।

सांख्यमार्गी ही नहीं हैं; वर्त्र उसमें, श्रात्म-श्रनात्म-विचार से सब कर्मी का संन्यास करके व्यवज्ञान में निमग्न रहनेवाले चेदान्तियों का भी, समावेश किया गया है। शब्द-ग़ास्त्रज्ञों का कथन है कि ' सांख्य ' शब्द ' सं–ख्या ' धातु से यना है इसालिये इसका पहला श्चर्य 'गिननेवाला' है; श्रोर कपिल-शास के मूलतस्य इने गिन सिर्फ पचीस ही हैं; इसलिये उसे 'गिननेवाले ' के अर्थ में यह विशिष्ट ' सांख्य ' नाम दिया गया; अनन्तर फिर ' सांख्य ' शब्द का अर्थ यहत क्यापक हो गया श्रीर उसमें सब प्रकार के तत्त्वज्ञान का समावेश होने लगा । यही कारण र्धे कि जय पहले पहल कल्पित-भिज्ञुन्त्रों को 'सांख्य' कप्टने की परिपाटी प्रचलित हो गई. तय वेदांती संन्यासियां को भी यही नाम दिया जाने लगा होगा। क़छ भी हो; इस प्रकरण का हमने जान वृक्त कर यह लंवा चौडा 'कापिल सांख्यशाख' नाम इसलिये रखा है कि सांख्य शब्द के उक्त धर्य-भेद के कारण कुछ गड़बड़ न प्टो । कापिल सांख्यशास्त्र में भी, कगाद के न्यायशास्त्र के समान, सूत्र हैं। परन्त गोंडपादाचार्य या शारीर-भाष्यकार श्रीशद्धराचार्य ने इन सूत्रों का खाधार श्वपने प्रन्यों में नहीं लिया है, इसलिये बहुतरे विद्वान् समभते हैं कि ये सूत्र कदा-चित् प्राचीन न हों। ईश्वरकृष्ण की 'सांख्यकारिका' उक्त सूत्रों से प्राचीन मानी जाती है और उस पर शंकराचार्य के दादागुरु गोड़पाद ने भाष्य लिखा है। शांकर भाष्य में भी इसी कारिका के कुछ प्रवतरण लिये गये हैं । सन् ५७० ईस्वी से पहले इस प्रन्य का जो भाषांतर चीनी भाषा में हुन्ना या वह इस समय उप-लञ्च है \*। ईश्वरकृष्णा ने ग्रपनी 'कारिका 'के प्रंत में कहा है कि 'पष्टितंत्र ' नामक साठ प्रकरशों के एक प्राचीन और विस्तृत प्रन्य का भावार्थ (कुछ प्रकरशों को छोड ) सत्तर श्रायी-पद्यों में इस ग्रन्य में दिया गया है। यह पष्टितंत्र ग्रंथ श्रय उपकव्य नहीं है। इसी लिये इन कारिकाओं के आधार पर ही कापिल सांख्यशास्त्र के मल सिद्धान्तों का विवेचन हमने यहाँ किया है। महाभारत में सांख्य मत का निरूपमा कई प्रध्यायों में किया गया है। परन्त उसमें वेदान्त-मतों का भी मिश्रमा-

<sup>•</sup> अब बीद प्रश्नों से ईशरकृष्ण का बहुत कुछ हाल जाता जा सकता है। बीद पिण्टत वसुबंध का गुरु, ईशरकृष्ण का समकालीन प्रतिपक्षी था। वसुबन्ध का जो जीवन-चरित, परमार्थ ने (सन् ई. ४९९-५६९ में) चांनी भाषा में लिखा था वह अब प्रकाशित हुआ है। इससे हाइटर टक्कमू ने यह अनुमान किया है कि ईशरकृष्ण का समय सन् ४५० ई०के लगमग है। Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain & Ireland, 1905 pp. 33-53. परन्तु डाक्टर विन्तेष्ट स्मिय की राय है कि स्वयं वसुबन्ध का समय ही चौथी सदी में (लगमग २८०-३६०) होना चाहिये; क्योंकि उसके प्रत्यों का अनुवाद सन् ४०४ ईस्वी में, चीनी भाषा में हुआ है। वसुबन्ध का समय इस प्रकार जब पीछे एट जाता है, तब उसी प्रकार ईश्वरकृष्ण का समय भी क्रीव २०० वर्ष पीछे हटाना पड्ना है; अर्थात सन् २४० ईस्वी के लगमग ईश्वरकृष्ण का समय वा पहुंचता है। Vincent Smith's Early History of India. 3rd Ed. p.328.

हो गया है, इसासिये कपिल के ग्रुद्ध सांख्य मत को जानने के लिये वृसरे अग्यों को भी देखने की फावश्यकता होती है। इस काम के लिये उक्त सांख्यकारिका की भ्रपेला कोई भी श्रधिक प्राचीन अन्य इस समय उपलब्ध नहीं है। भगवान ने भगवद्गीता में कहा है कि 'सिद्धानां कापेली सुनिः' (गी. १०. २६)-सिद्धां में कपिल सुनि में हूँ; इस से कपिल सुनि की योग्यता भली भाँति सिद्ध होती है। तथापि यह बात मालूम नहीं कि कपिल ऋषि कहाँ स्त्रीर कब हुए । शांतिपर्व ( ३४०, ६७ ) में एक जगह लिखा है कि सनत्कुमार, सनक, सनंदन, सनत्सुजात, सन, सनातन और कपिल ये सातों ब्रह्मदेव के मानस पुत्र हैं। इन्हें जन्म से ही ज्ञान हो गया था। दूसरे स्थान ( शां. २९८ ) में कपिल के शिष्य आसुरि के चेले पञ्चशिख ने जनक को सांख्यशास्त्र का जो उपदेश दिया था उसका उद्घेस है। इसी प्रकार शांतिपर्व(३०१,१०८,१०८)में भीव्म ने कहा है कि सांख्यों ने स्टि-रचना इत्यादि के वारे में एक वार जो ज्ञान अचलित कर दिया है वही " पुराण, इतिहास, अर्थ-शास्त्र "त्रादि सब में पाया जाता है। यही क्यों; यहाँ तक कहा गया है कि " ज्ञानं च लोके यदिहास्ति किञ्चित् सांख्यागतं तच मह-महात्मन्" खर्यात् इस जगत् का सब ज्ञान सांख्यों से 'ही प्राप्त हुन्ना है ( मभा. शां. २०१. १०६ ) । यदि इस बात पर ध्यान दिया जाय कि वर्तमान समय में पश्चिमी ग्रंथकार उत्क्रान्ति-वाद का उपयोग सब जगह कैसे किया करते हैं, तो यह वात श्राश्रयंजनक नहीं माजूम होगी कि इस देश के निवासियों ने भी उत्क्रांति-वाद की वरावरी के सांख्यशास्त्र का सर्वत कुछ ग्रंश में स्वीकार किया है। 'गुरुत्वाकपेशा ', सृष्टिरचना के ' उत्क्रांति-तत्त्व ' " या 'बह्यात्मेक्य ' के समान उदात्त विचार सैकडों चरसों में ही किसी महात्मा के ध्यान में घाया करते हैं। इसालिय यह वात सामान्यतः सभी देशों के प्रन्यों में पाई जाती है कि, जिस समय जो सामान्य सिद्धान्त या व्यापक तत्त्व समाज में अचलित रहता है, उस के आधार पर ही किसी अन्य के विषय का प्रतिपादन किया जाता है।

श्राज कल कापिल सांव्यशास्त्र का श्रम्यास प्रायः सुप्त हो गया है, इसी तिये यह प्रस्तावना करनी पड़ी। अब हम यह देखेंगे कि इस शास्त्र के मुख्य सिद्धान्त कीन से हैं। सांव्यशास्त्र का पहला सिद्धान्त यह है कि, इस संसार में नई वस्तु कोई भी उत्पन्न नहीं होती; क्योंकि, शून्य से, अर्थात् जो पहले या ही नहीं उससे, शून्य को छोड़ और कुछ भी प्राप्त हो नहीं सकता। इसलिये यह वात सदा ध्यान में रखनी चाहिये कि उत्पन्न हुई वस्तु में, अर्थात् कार्य में, जो गुगा देख

<sup>\*</sup> Evolution Theory के अर्थ में ' उत्कान्ति-तत्त्व ' का उपयोग आजकल किया जाता है । इसल्यि हमने भी यहाँ उसी शब्द का प्रयोग किया है । परन्तु संस्कृत में ' उत्कान्ति ' शब्द का अर्थ मृत्यु है । इस कारण ' उत्कान्ति-तत्त्व ' के वदले ग्रुण-विकास, ग्रुणोक्तर्य, या ग्रुणपरिणाम आदि सांख्य-वादियों के शब्दों का उपयोग करना हमारी समझ में अधिक वीग्य होगा।

पडते हैं वे गुण, जिससे यह वस्तु उत्पन्न हुई है उसमें, ( प्रयांत कारण में ) सदम रीति से तो अवश्य होने ही चाहिये (सां. का. ६)। वौद्ध और काणाद यह मानते हैं कि, एक पदार्थ का नाश हो कर उससे दूसरा नया पदार्थ बनता है; वदाहरगार्थ, बीज का नाश होने के बाद उससे श्रंकुर श्रीर श्रंकुर का नाश होने के बाद उससे पेड़ होता है। परन्तु सांख्यशास्त्रियों और वेदान्तियों को यह मत पसंद नहीं है। वे कहते हैं कि वृत्त के बीज में जो 'द्रव्य 'हैं उनका नाश नहीं होता; किन्तु वही द्रन्य ज़मीन से श्रार वायु से दूसरे द्रन्यों को खाँच लिया करते हैं: और इसी कारण से बीज को श्रंकर का नया स्वरूप या अवस्था प्राप्त हो जाती है (वेस्. शांभा. २. १. १८)। इसी प्रकार जब लकड़ी जलती है तब उसके ही राख या धुआँ आदि, रूपान्तर हो जाते हैं; लकड़ी के मूल-' द्रव्यों ' का नाश हो कर धुआँ नामक कोई नया पदार्थ उत्पन्न नहीं होता । छांदोग्योपनिपद् (६. २. २) में कहा है " कथमसतः सजायेत "-जो है ही नहीं उससे, जो है वह, कैसे प्राप्त हो सकता है ? जगत के मल कारण के लिये ' असत् ' शब्द का उपयोग कभी कभी उपनिपदों में किया गया है ( छां. ३. १९. १; तै. २. ७. १ ); परन्त यहाँ ' इसत ' का अर्थ ' स्रभाव=नहाँ ' नहीं है; किन्तु चेदांतसूत्रों ( २. १. १६, १७) में यह निश्चय किया गया है कि, ' असत् ' शब्द से केवल नामरू-पात्मक व्यक्त स्वरूप, या प्रवस्था, का ग्रभाव ही विविद्यत है । दुध से ही दही बनता है, पानी से नहीं; तिल से ही तेल निकलता है, बालू से नहीं; इत्यादि अत्यन्न देखे हुए श्रनुभवों से भी यही सिद्धान्त प्रगट होता है । यदि हम यह मान लें कि 'कारण 'में जो गुरा नहीं हैं वे 'कार्य ' में स्वतन्त्र रीति से उत्पन्न होते हैं; तो फिर हम इसका कारण नहीं बतला सकते कि पानी से दही क्यों नहीं बनता। सारांश यह है कि, जो मूल में है ही नहीं उससे, अभी जो अस्तित्व में है वह, उत्पन्न नहीं हो सकता। इसलिये सांख्य-वादियों ने यह सिद्धान्त निकाला है कि, किसी कार्य के वर्तमान द्रस्यांश खोर गुया मूलकारण, में भी किसी न किसी रूप से रहते ही हैं। इसी सिद्धान्त को ' सत्कार्य बाद ' कहते हैं। खर्वाचीन पदार्य-विज्ञान के ज्ञाताओं ने भी यही सिद्धान्त हुँह निकाला है कि पदार्थी के जड़ द्रव्य श्रीर कर्मशक्ति दोनों सर्वदा मौजूद रहते हैं; किसी पदार्थ के चाहे जितने रूपान्तर हो जायँ तो भी अंत में सृष्टि के कुल दृत्यांश का और कर्म-शाकि का जोड हमेशा एक सा बना रहता है। उदाहरणार्थ, जब हम दीपक को जलता देखते हैं तब तेल भी धीरे धीरे कम होता जाता है और अन्त में वह नष्ट हुआ सा देख पडता है। यद्यपि यह सब तेल जल जाता है, तथापि उसके परमागुष्मों का बिलकुल ही नाश नद्दां हो जाता। उन परमागुओं का ग्रास्तित्व धुएँ या काजल या अन्य सदम द्रव्यों के रूप में यना रहता है। यदि हम इन खुद्दम द्रव्यों को एकत्र करके तीलें तो मानूम होगा कि उनका तौल या वज़न, तेल और तेल के जलते समय उसमें मिले हुए बायु के पदायाँ के बज़न के बराबर होता है। अब तो यह भी तिह

हो चुका है कि उक्त नियम फर्स-ग़क्ति के विषय में भी लगाया जा सकता है । यष्ट बात याद रखनी चाहिये कि, यद्यीर ब्राखनिक पदार्घविज्ञान-गास्त्र का और सांख्य-शास का सिद्धान्त देखने में एक ही सा जान पडता है, तथापि सांव्य-वादियों का सिद्धान्त केवल एक पदार्य से इसरे पदार्य की उत्पत्ति के ही विषय में—अर्यात सिर्फ कार्यकारगु-भाव ही के संयंघ में - इपयुक्त होता है। परन्तु, ऋवांचीन पदार्यविज्ञान-शास्त्र का सिटान्त इससे अधिक व्यापक है । 'कार्य'का कोई भी गुगा ं कारता ' के बाहर के गुलों से उत्पन्न नहीं हो सकता; इतना ही नहीं, किन्त जब कारता को कार्य का स्वरूप प्राप्त होता है तय उस कार्य में रहने-बाले द्रव्यांग ग्रीर कर्म-शक्ति का कुछ मी नाग नहीं होता; पदार्य की भिन्न भिन्न अवस्पायों के इव्यांश और कर्मशक्ति के जोड़ का वजन भी सदैव एक ही सा रहता है—न तो वह घटता है और न यहता है । यह बात प्रतान प्रयोग से गांगित के द्वारा सिद्ध कर दी गई है। यही उक्त दोनों सिद्धान्तों में महत्त्व की विरोपता है । इस प्रकार जय हम विचार करते हैं तो हमें जान पढ़ता है कि भगवद्गीता के " नासतो विद्यत भाव: "-जो है ही नहीं उसका कभी भी श्रस्तित्व हो नहीं सकता—हत्यादि सिद्धान्त जो वृत्तरे श्रध्याय के श्रास्म में दिये गये हैं ( गी. २. १६), वे यद्यीप देखने में सत्कार्य-बार के समान देख पड़ें तो भी उनकी समता केवल कार्य-कार्गात्मक सत्कार्य-वाद की अपेक्षा अवांचीन पदार्याविज्ञान-शास्त्र के सिद्धान्तों के साथ श्राधिक है। छान्द्रोग्योपनिपट के उपर्युक्त वचन का भी यही मावार्य है। सारांश, सत्काय-वाट का सिद्धान्त बेटान्तियों को मान्य है: परन्त ऋहैत-वेदान्तग्रास्त्र का मत है कि इस सिद्धांत का रायोग सग्गा सृष्टि के परे इन्छ भी नहीं किया जा सकता; और निर्मुग्य से सगुग्य की उत्पत्ति केसे देख पहती है, इस बात की रुपाचि और ही प्रकार से लगानी चाहिये । इस वेदान्त-भत का विचार आगे चल कर अध्यात्म-प्रकरण में विस्तृत रीति से किया जायगा । इस समय तो 'हमें सिर्फ़ यही विचार करना है कि सांख्य-बादियों की पहुँच कहीं तक है, इसालिये श्रव हम इस बात का विचार करेंगे कि सत्कार्य-वाद का सिद्धान्त मान कर सांख्याँ ने जर-अन्तर-शास्त्र में दसका दपयोग केने किया है।

सांख्य-सतानुसार जय सत्कार्य-वाद सिद्ध हो जाता है, तय यह मत आप ही आप गिर जाता है कि इस्य सृष्टि की टरपिस सृन्य से हुई है । क्योंकि, सृन्य से अर्थात जो कुछ भी नहीं है; दसले ' जो आस्तत्व में है ' वह दत्यन्न नहीं हो सकता। इस बात से यह साफ़ साफ़ सिद्ध होता है, कि सृष्टि किसी न किसी पदार्य से उत्पन्न हुई है; और, इस समय सृष्टि में जो गुगा हमें देख पढ़ते हैं वे ही इस मुलपदार्य में भी होने चाहिये। अब यदि हम सृष्टि की और देखें तो हमें हच, परुष, मनुष्य, पत्यर, सोना, चाँदी, हीरा, जल, वायु, इत्यादि अनेक पदार्य देख पढ़ते हैं; और इन सब के रूप तथा गुगा भी मिन्न मिन्न हैं। सांख्य-वादियों का सिद्धान्त है कि यह मिन्नता या नानात्व, आदि में, अर्थात् मुलपदार्य में,

नहीं है; किंतु मूल में सब वस्तुओं का मृन्य एक ही है। अर्वाचीन स्तायन-शाख्यां ने मिश्र मिश्र मृत्यों का प्रयक्षस्य करके पहले ६२ मृततत्त्व हूँढ़ निकाले ये; परन्तु जब पश्चिमी विज्ञानवेत्ताओं ने भी यह निश्चय कर लिया है कि वे ६२ मृततत्त्व स्वतंत्र या स्वयंतिद्ध नहीं हैं, किंतु इन सब की जड़ में कोई न कोई एक ही पदार्थ हैं और उस पदार्थ से ही सूर्य, चंद्र, तारागया, पृथ्वी इत्यादि सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। इसानिये अब उक्त तिद्धान्त का अधिक विवेचन आवश्यक नहीं है। जगत के सब पदार्थों का जो यह मूल द्रव्य है उसे ही सांख्यशास्त्र में " म्हति " कहते हैं। महति का अर्थ " मृत का " है। इस महति से आगे जो पदार्थ बनते हैं उन्हें "विकृति" अर्थात् मृत दृष्य के विकार कहते हैं।

परन्तु यद्यपि सब पदार्थी में मूलद्रन्य एक ही है तथापि, यदि इस मुलद्रन्य में गुण भी एक ही हो तो सत्कार्य-वादानुसार इस एक ही गुण से अनेक गुणों का उत्पन्न होना संभव नहीं है। श्रोर, इधर तो जब हम इस जगत के पत्यर, मिटी, पानी, सोना इत्यादि भिन्न भिन्न पदार्थी की खोर देखते हैं, तय उनमें भिन्न भिन्न अनेक गुण पाये जाते हैं ! इसलिये पहले सब पदार्थों के गुणों का निरीक्षण करके सांख्या वादियों ने इन गुर्गों के सत्व, रज फीर तम ये तीन भेद या वर्ग कर दिये हैं -इसका कारण यही है कि, जब हम किसी भी पदार्थ को देखते हैं तब स्वभावत-उसकी दो भिन्न भिन्न अवस्थाएँ देख पड़ती हैं;--पहली शुद्ध, निर्मल या पूर्णा-वस्या और दूसरी उसके विरुद्ध नि दृष्टावस्या । परन्तु, साय ही साय निकृष्टावस्या से प्रगाविस्या की और यहने की उस पदार्थ की प्रश्नित भी दृष्टिगोचर उन्ना करती है, यही तीसरी अवस्या है। इन तीनों अवस्याओं में से शुद्धावस्या या पूर्गाः वस्या को सारिवक, निक्षष्टावस्या को तामसिक और प्रवितकावस्या को राजसिक कहते हैं। इस प्रकार सांख्य-वादी कहते हैं, कि सत्त्व, रज और तम तीनों गुगा सब पदार्थी के मुलद्रव्य में अर्थात् प्रकृति में आरम्भ से ही रहा करते हैं। यदि यह कहा जाय कि इन तीन गुर्यों ही को प्रकृति कहते हैं, तो अनुचित नहीं होगा । इन तीनों गुणों में से प्रत्येक गुण का ज़ोर चारम्म में समान या बरावर रहता है, इसी लिये पहले पहल यह प्रकृति साम्यावस्या में रहती है । यह साम्यावस्या जगत् के श्रारम्भ में थी; खोर, जगत का लय हो जाने पर वैसी ही फिर हो जायगी। साम्यावस्था में कुछ भी हलचल गहीं होती, सब कुछ स्तब्ध रहता है। परन्त जब उक्त तीनों गुण न्यूनाधिक होने लगते हैं तय प्रवृत्यात्मक रजीगुण के कारण मूल प्रकृति से भिन्न भिन्न पदार्थ होने लगते हैं और सृष्टि का आरम्भ होने लगता है। प्रय यहाँ यह प्रश्न उठ सकता है कि यदि पहले सत्त्व, रज और तम ये तीनों गुगा साम्यावस्या में थे, तो इनमें न्यूनाधिकता कैसे दुई है । इस प्रश्न का सांख्य-वादी यही उत्तर देते हैं, कि यह प्रकृति का मूल धर्म ही है (सां. का. ६१ ) । यद्यपि प्रकृति जड़ है तयापि वह ग्राप ही ग्राप सब न्यवहार करती रहती है। इन तीनों गुगों में से सत्त्व गुगा का लक्षण ज्ञान अर्यात जानंना और तमीगुण का लक्षण अञ्चानता है। रजोगुण, हरे या भले कार्य का प्रवर्तक है। ये तीनों गुण कभी अलग अलग नहीं रह सकते । लब पदार्थी में सन्त, रल और तम तीनों का मिश्रमा रहता ही है; और यह मिश्रमा हमेशा इन तीनों की परसर न्यूना-विकता से दुवा करता है; इसलिये यद्यपि मुलद्रन्य एक ही है तो भी गुगा-मेट के कारण एक मुलद्रव्य के ही सोना, लोहा, निटी, जल, आकाग्र, मतुष्य का शरीर इत्यादि भिन्न भिन्न अनेक विकार हो जाते हैं। जिसे हम सान्तिक गुण का पहार्य कहते हैं उसमें, रज और तम की अपैचा, सन्तगुण का ज़ोर या परिमाण श्राविक रहता है; इस कारण दस पड़ार्य में हमेशा रहनेवाले रत और तम दोनों ग्या दव जाते हैं और वे हमें देख नहीं पढ़ते। बत्तुतः सत्व, रज और तम तीनों गुण्, श्रम्य पदार्थों के समान, सात्विक पदार्थ में भी विद्यमान रहते हैं। केवल सत्वगुण का, केवल रजोगुण का, या केवल तमोगुण का, कोई पदार्थ ही नहीं है। प्रत्येक पदार्थ में तीनों गुणों का रगड़ा-भगड़ा चला ही करता है; और, इस मगड़े में जो गुगा प्रवल हो जाता है उसी के अनुसार हम प्रत्येक पड़ार्य की सालिक, राजस या तामस कहा करते हैं (सां. का. १२; ममा. अय-अनुगीता-३६ और शां. ३०५)। उदाहरणायं, ऋपने शरीर में जब रक्ष और तम गुणाँ पर सन्द का प्रमाद वम वाता है तब अपने संतःकरण में ज्ञान उत्पन्न होता है, सत्य का परिचय होने लगता है और चित्रवृत्ति शांत हो जाती है। उस समय यह नहीं समफना चाहिये कि अपने शरीर में रजोग्रा और तमेग्रा विलक्क हैं ही नहीं; विक वे सत्त्वपुण के प्रमाव से दव जाते हैं. इसलिये उनका कुछ आधिकार चलने नहीं पाक्षा (गी. १४. १०)। यदि सत्त्व के बदले रजोग्रण प्रवल हो जाय तो श्रंतःकरण में लोभ जागृत हो जाता है, इच्छा वहने लगती है और वह हमें अनेक कार्नों में प्रवृत्त करती है। इसी प्रकार अब सत्त्व और रज की अपेजा वसी-गुण प्रवल हो जाता है । तब निड़ा बालस्य, स्मृतिक्रंग इत्यादि दोष गुरीर में बत्यब हो जाते हैं। तात्पर्य यह है, कि इस जगत के पदार्थों में सोना, लोहा, पारा इत्यादि जो अनेकता या मिलता देख पड़ती है वह प्रकृति के सत्व, रज और तम इन तीन गुणों की ही परत्पर न्यूनाधिकता का फल है। सूल प्रकृति यद्यपि एक ही है तो भी जानना चाहिये कि यह अनेकता या भिवता केंसे उत्पन्न हो जाती है, वस इसी विचार को ' विज्ञान ' ऋहते हैं । इसी में सब आधिमौतिक शासों का भी समावेश हो जाता है। बदाहरणाय, रसायनशास्त्र, विग्रुत्शास्त्र, पदार्थविज्ञान-शास्त्र, सब विविध-ज्ञान या विज्ञान ही हैं।

साम्यावस्या में रहनेवाली प्रकृति की, सांज्यशास्त्र में, 'अव्यक्त 'अर्थात् इंन्द्रियां को गोचर न होनेवाली कहा है। इस प्रकृति के सन्त, रत और तम इन तीन एगों की परसर न्यूनाधिकता के कारण जो अनेक पदार्थ हमारी इंद्रियों को गोचर होते हैं, अर्यात् जिन्हें हम देखते हैं, सुनते हैं, बखते हैं, बूँवते हैं, या स्पूर्ग करते हैं। दन्हें सांल्यशास्त्र में 'अक्त 'कहा है। स्मरण रहे कि जो पदार्थ हमारी इंद्रियों को स्पष्ट रीति से गोचर हो सकते हैं वे सव ' व्यक्त ' कहलाते हैं; चाहे किर वे पदार्य अपनी आकृति के कारगा, रूप के कारगा, गंध के कारगा या किसी अन्य गुण के कारण व्यक्त दोते हों। व्यक्त पदार्थ श्रानेक हैं। उनमें से कुछ, जैसे पत्यर, पेड, पशु इत्यादि रगून कहलाते हैं; और कुछ, जैसे मन, छुद्धि, चाकाश इत्यादि ( यद्यपि ये इन्द्रिय-गोचर प्रयात् व्यक्त हैं ) तयापि सूक्ष्म कहलाते हैं । यहाँ ' सूदम 'से ह्योंटे का मतलब नहीं है; क्योंकि आकाश यरापि सदम है तथापि घर सारे जगत् मं सर्वत्र ध्यास है । इसलिये, सूद्रम शब्द से 'ह्यूल के विरुद्ध ' या वायु से भी षाधिक महीन, यही प्रयं लेना चाहिये।'ह्यूल ' फीर'सूद्रम ' शब्दों से किसी वस्तु की शरीर-रचना का ज्ञान दोता है; फ्रीर 'ध्यक ' एवं ' प्रव्यक 'शब्दों से इमें यह बोध होता है कि उस वस्तु का प्रत्यन्त ज्ञान हमें हो सकता है, या नहीं। ष्यत्व भिन्न भिन्न पदार्थों में से (चाई वे दोनों सूदम हों तो भी) एक ध्यक बीर दूसरा प्रत्यक्त हो सकता है । उदाहरणार्थ, यथि हवा सूदम है तथापि ष्टमारी स्पर्गेन्द्रिय को उसका ज्ञान श्वीता है, इसालिये उसे ध्यक्त कश्वते हैं; प्रौर सय पदार्थों की मूल प्रकृति (या मूलद्रय्य) यायु से भी प्रत्यंत सुद्धम है फीर उसका ज्ञान इसारी किसी इन्द्रिय को नहीं होता, इसालिये उसे अन्यक कहते हैं । खब, यहाँ प्रश्न हो सकता है कि यदि इस प्रकृति का ज्ञान किसी भी इन्द्रिय को नहीं होता, तो उसका अस्तित्व सिद्ध करने के लिये क्या प्रमागा है? इस प्रश्न का उत्तर सांख्य-वादी इस प्रकार देते हैं कि, अनेक व्यक्त पदार्थी के अवलोकन से सत्कार्य वाद के अनुसार यही अनुमान सिद्ध होता है कि; इन सब पदार्यों का मूल रूप, (प्रकृति) यद्यपि इन्द्रियों को प्रत्यदा-गोचर न हो तथापि उसका खस्तित्व लूदम रूप से अवश्य होना ही चाहिये ( लां. का. ८ ) । वेदान्तियों ने भी यहा का चास्तित्व सिद्ध करने के लिये इसी युक्ति को स्वीकार किया है ( कठ. ई.१२,१३ पर शांकर भाष्य देखो )। यदि इस प्रकृति को इस प्रकार अत्यंत सूदम धीर खय्यक मान लें तो नैय्यायिकों के परमाग़ा-वाद की जड़ ही वखड़ जाती है; क्योंकि परमाग़ा यरापि अध्यक्त और असंख्य हो सकते हैं, तथापि अत्येक परमाग्रा के स्वतंत्र स्यक्ति या व्यवयव हो जाने के कारण यह प्रश्न फिर भी शेप रह जाता है कि हो परमाणायों के बीच में कीन सा पदार्घ है ? इसी कारण सांख्यशास्त्र का सिद्धान्त है कि, प्रकृति में परमारा रूप प्रवयय-भेद नहीं है; किन्तु वह सदेव एक से एक स्नगी हुई, वीच में योड़ा भी अन्तर न छोड़ती हुई, एक ही समान है; श्रयवा यों कहिये कि वह अत्यक्त (अर्थात् इन्द्रियों को गौचर न होनेवाले) और निश्वयव रूप से निश्-तर फ्रीर सर्वत्र है। परवास का वर्णन करते हुए दासवीध (२०.२.३) में श्री समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं " जिधर देखिये उधर ही वह अपार है, उसका किसी छोर पार नहीं है। वह एक ही प्रकार का छोर स्वतंत्र है, उसमें द्वेत (या छोर कुछ) नहीं है \* ।" सांख्यवादियों की 'प्रकृति' के विषय में भी यही

<sup>\*</sup> हिन्दी-दासबोध, पृष्ठ ४८१ ( नित्रशाला, पूना ) ।

वर्णन वर्युक्त हो सकता है । त्रिगुगातमक प्रकृति अन्यक, खर्यभू और एक ही प्रकार की है: और वह बारों और निरंतर ध्यास है । आकाश, वायु आदि भेद पीछे से हुए और यद्यपि वे सृद्ध हैं तथापि ध्यक हैं; और इन सब की मूल प्रकृति एक डी सी तथा सर्वन्यापी और अन्यक्त है । स्मर्गा रहे कि, वेदान्तियों के 'परव्रहा 'में और सांख्य-वादियों की ' प्रकृति ' में त्राकाग्र-पाताल का जन्तर हैं । इसका कारण यह है कि. परव्रहा चैतन्यरूप कोर निर्तुण है; परन्तु प्रकृति जड्रूप और सख-रजन्तमोसयी श्रर्यात सगुण है। इस विषय पर श्रधिक विचार श्रागे किया जायगा। यहाँ सिर्फ़ यही विचार करना है कि सांख्य-बादियों का मत क्या है। जब हम इस प्रकार 'सच्म' और 'स्वल,' 'ब्यक' और ' अब्यक ' शब्दों का अर्थ समम लेंगे, तव कहना पढ़ेगा कि सृष्टि के आरंभ में प्रत्येक पदार्थ सुद्दम, और अन्यक, प्रकृति के रूप से रहता है, फिर बह ( चाहे सूच्म हो या स्यूल हो ) व्यंक अर्थात् इन्द्रिय-गोचर होता है, और जब अलय-काल में इस व्यक्त स्वरूप का नाश होता है तव फिर वह पढ़ार्थ अन्यक प्रकृति में मिलकर अव्यक्त हो जाता है । गीता में भी यही सत देख पडता है ( गी. २.२८ और ८.१८ )। सांख्यशास्त्र में इस अव्यक्त प्रकृति ही को ' अन्तर ' भी कहते हैं, और प्रकृति से होनेवाले सब पदायों को 'सर' कहते हैं । यहाँ 'चर'शब्द का अर्थ संपूर्ण नाश नहीं है; किन्तु सिर्फ़ व्यक स्वरूप का नाश ही अपेद्मित है। प्रकृति के और भी अनेक नाम हैं: जैसे प्रधान, गुरा-जोमिसी, वरुधानक, प्रसव-धर्मिसी इत्यादि । सृष्टि के सब पदार्थी का मुख्य मुल होने के कारण उसे ( प्रकृति को ) प्रधान कहते हैं । तीनों गुणों की साम्यावस्था का भंग स्वयं आप ही करती है इसलिये उसे गुण-क्रोमिए। कहते हैं। गुगात्रयरूपी पदार्थ-सेंद के यीज प्रकृति में हैं इसलिये उसे वहधानक कहते हैं और. प्रकृति से ही सब पदार्थ उत्पन्न होते हैं इसलिये उसे प्रसव-धर्मिणी कहते हैं । इस प्रकृति ही को वेदान्तशास्त्र में 'माया' ऋषांत् मायिक दिखावा, कहते हैं ।

सृष्टि के सब पदार्थों को 'ध्यक' और 'अध्यक' या 'क्रर' और असर हन दो विभागों में वाँटने के बाद, अय यह सोचना चाहिये कि, च्रेत्र-चेत्रज्ञ-विचार में यतलाये गये आत्मा, मन, बुद्धि, आईकार और इंग्डियों को सांज्य-मत के अनुसार, किस विभाग या वर्ग में रखना चाहिये। च्रेत्र और इंग्डियों को सांज्य-मत के अनुसार, किस विभाग या वर्ग में रखना चाहिये। च्रेत्र और इंग्डियों तो जब ची हैं, इस कारण उन का समावेश व्यक्त पदार्थों में हो सकता है; परन्तु मन, अइंकार, बुद्धि और विशेष करके आत्मा के विषय में क्या कहा जा सकता है? पूरोप के वर्तमान समय के प्रतिद्ध एष्टिशाखज्ञ हेक्स ने अपने प्रन्य में लिखा है कि मन, बुद्धि, आहंकार और आत्मा ये सन, शरीर के धर्म ही हैं। उदाहरणार्थ, हम देखते हैं कि जब मनुष्य का मित्तव्क विगड़ जाता है तय उसकी स्मरण-शक्ति नष्ट हो जाती है और वह प्रागल मी हो जाता है। इसी प्रकार सिर पर चोट लगने से जब मित्तव्क का कोई भाग विगड़ जाता है तब भी उस भाग की मानसिक शक्ति नष्ट हो जाती है। सारांश यह है कि, मनोधर्म भी जड़ मित्तव्क के ही गुणा है; अत्रव्व वे जड़ वस्तु से

वाला और जह प्रकृति, इस दोनों बातों को मूल से ही प्रथक् प्रथक् मानना चाहिये (सां. का. १७)। पिछले प्रकरण में जिसे चेत्रज्ञ या आत्मा कहा है, वही यह देखनेवाला, ज्ञाता या रपसोग करनेवाला है; श्रीर इसे ही सांख्यशास्त्र में ' पुरुष ' या ' च ' ( ज्ञाता ) कहते हैं । यह ज्ञाता प्रकृति से मित्र है इस कारण निसर्ग से ही प्रकृति के तीनों (सत्त्व, रज और तम ) गुणों के परे रहता है; अर्थांद यह निर्विकार और निर्मुण है, और जानने या देखने के सिवा कुछ भी नहीं करता। इससे यह भी मालूम हो जाता है कि जगत में जो घटनाएँ होती रहती हैं वे सब प्रकृति ही के खेल हैं। सारांश यह है, कि प्रकृति अचेतन या जड़ है और पुरुष सचेतन है; प्रकृति सब काम किया करती है और पुरुष बदासीन या अवती हैं; प्रकृति त्रिगुगात्मक हैं और पुरुष निर्मुग हैं; प्रकृति ग्रंधी है और पुरुष सादी है। इस प्रकार इस सृष्टि में यही दो भिन्न भिन्न तत्त्व अनादिसिद्ध, स्वतंत्र और स्वयंभू हैं, यही सांख्यशास्त्र का सिद्धान्त है। इस वात को घ्यान में रख करके ही भगवद्गीता में पहले कहा गया है कि " प्रकृति प्ररूपं चैव विद्वयनादी उभाविष " —प्रकृति ग्रीर पुरुप दोनों धनादि हैं (गी. १३, १६); इसके बाद उनका वर्णन इस प्रकार किया गया है " कार्य-कारणकर्तृत्वे हुतः प्रकृतिरुच्यते " अर्थात् देह और इन्द्रियों का क्यापार प्रकृति करती है; और " पुरुषः सुखदुःखानां मोकृत्वे हेतुरुव्यते " अर्थात् पुरुष सुखदुःसी का उपमोग करने के लिये, कारण है। यद्यपि गीता में भी प्रकृति और पुरुष भनादि माने गये हैं, तथापियह बात ब्यान में रखनी चाहिये कि. सांख्य-वादियों के समान, गीता में ये दोनों तत्त्व स्त्रतंत्र या स्वयंभू नहीं माने गये हैं। कारण यह है कि गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने प्रकृति को अपनी 'साया कहा है (गी. ७. १४; १४. ३) स्त्रीर पुरुष के विपय में भी यही कहा है कि " ममैवांशों जीवलोंके" (गी. १४. ७) अर्घात् वह भी मेरा अंश है। इससे मालूम हो जाता है कि गीता, सांख्यशास्त्र से भी ष्यागे वड गई है। परंतु सभी उस बात की और ध्यान न दे कर हम यही देखेंगे कि सांख्यशास्त्र क्या कहता है।

सांख्यशास्त्र के अनुसार सृष्टि के सव पदार्थों के तीन वर्ग होते हैं। पहला अन्यक (मूल प्रकृति), दूसरा न्यक (प्रकृति के विकार), और तीसरा प्ररूप अर्थात् छ। परंतु इनमें से प्रकय-काल के समय स्थक पदार्थों का स्वरूप नष्ट हो जाता है; इसिलिये छव मूल में केवल प्रकृति और पुरूप ही ही तत्त्व शेप रह जाते हैं। ये दोनों मूल तत्त्व, सांख्य-वादियों के मतानुसार धनादि और स्वयंभू हैं; इसिलिये सांख्यों को द्वैत-वादी (दो मूल तत्त्व माननेवाले) कहते हैं। वे लोग, प्रकृति और पुरूप के परे ईश्वर, काल, स्वमाद या अन्य किसी भी मूल तत्व को नहीं मानते ।

रंबरकृण कट्टर निरीधर-वादी था । उसने अपनी सांख्यकारिका की अंतिम उपसं-हारात्मक तीन आयों में कहा है, कि मूल विषय पर ७० आयों यें । परन्तु कोलकुक और

इसका कारण यह है, कि सगुण ईंग्यर, काल और स्वमाव, ये सव, व्यक्त होने के कारण प्रकृति से उत्पन्न होनेवाले व्यक्त पदार्थों में ही शामिल हैं; प्रार, यदि ईंग्यर को निर्णुण मानें, तो सत्कार्य-वादानुतार निर्णुण मूल तस्व से त्रिगुणात्मक प्रकृति कभी उत्पन्न नहीं हो सकती । इसलिये, उन्होंने यह निश्चित सिद्धान्त किया है कि प्रकृति और पुरुष को छोड़ कर इस सृष्टि का और कोई तीसरा मूल कारण नहीं है। इस प्रकार जब उन लोगों ने दो ही मूल तत्व निश्चित कर लिये तब उन्हों ने अपने मत के अनुसार इस वात को भी सिद्ध कर दिया है कि इन दोनों मूल तत्वों से सृष्टि कँसे उत्पन्न हुई है । वे कहते हैं, कि यलिप निर्णुण पुरुष छुळ भी कर नहीं सकता, तथापि जय प्रकृति के साथ उसका संयोग होता है तब, जिस प्रकार गाय खपने यछड़े के लिये दूध हेती है या लोहचुंजक होनों पास होने से लोहें में खाकपंग्य-शक्ति ष्राजाती है, उसी प्रकार मूल अव्यक्त प्रकृति अपने गुग्गों (सृत्म प्रार स्थूल) का व्यक्त फलाव पुरुष के सामने फलाने लगती है (सां. का. ५०)। यथि पुरुष सचैतन थोर हाता है, तथापि

विल्सन के अनुवाद के साथ, वंबर में, शियुत तुकाराम तात्या ने जो परत्तक मुद्रित की है, उसमें मूल विषय पर मेतल इड़ आयांप है। इम्लिय निल्सन साहव ने अपने अनुवाद में यह सेदेह प्रगट किया है कि ७० वा आयां कोन सी है। परन्तु वह आयां उनको नहीं मिली और उनकी हांका का समाधान भी नहीं हुआ। हमारा मत है कि यह आयां वहांमान हर वी आयां के आगे होगे। कारण यह है कि हर वो आयां पर गीलगादानार्य का जो भाष्य है वह कुछ एक ही आयां पर नहीं है कि हर वो आयां पर है। और, यदि इस भाग्य के प्रतीक पर्दो को ले कर आयां यनाई जाय तो वह इस प्रकार होगी:—

कारणभीवरभेके हुबते कालं परे खमार्च वा । प्रजाः कर्ष निर्मुणता व्यक्तः कालः खमावश ॥

यद आयां पिछने और अगले संदर्भ (अर्थ या भाव), से ठीक ठीक मिलती भी है। इस आयां में निरीयर मत का प्रतिपादन है इसिल्ये, जान पहना है कि, किशी ने दमे, पिछे से निकाल दाला होगा। परन्तु, इस आयां का शोधन करनेवाला मनुष्य इनका भाष्य भी निकाल दालना मूल गया; इसिल्ये अब दम इस आयां का ठीक ठीक वता लगा सकते हैं और इसी से उस मनुष्य को धन्यवाद ही देना चाहिये। विशायतरोपिनेषद के छठवें अध्याय को पहले मंत्र से प्रगट होता है कि, प्राचीन समय में, कुछ लोग स्वमाव और काल को, और वेदान्ती तो उसके भी आगे वह कर ईश्वर को, जगत का मूल कारण मानते थे। यह मंत्र यह है:—

रवभावनेके गतयो वदन्ति कालं तथान्ये परिमुखमानाः । देवस्यैपा महिमा ९ रुके येनेदं आन्यते बदाचनाम् ॥

परन्तु रैंबरक्रम्ण ने उपर्शुक्त आयां को वर्तमान ६१ वीं आयां के बाद हिर्फ यह वतलाने क लिय ही रखा है, कि ये तीनों मल कारण (अर्थात रवमाय, काल ऑर टेशर ) सांख्य-वादिया को मान्य नहीं हैं।

केवल अर्थात् निर्गुण स्रोने के कारण स्वयं कर्म करने के कोई साधन उसके पास नहीं हैं; और प्रकृति यदापि काम करनेवाली है, तयापि जड़ या अचेतन होने के कारण वह नहीं जानती कि क्या करना चाहिये । इस प्रकार केंगडे और अधि की यह जोड़ी हैं। जैसे अधे के कंधे पर लॅगडा करें और वे दोनों एक दूसरे की सहायता से मार्ग चलने लगें, देसे ही खरीतन प्रकृति और सचेतन प्ररूप का संयोग हो जाने पर सृष्टि के सब कार्य क्रारम्भ हो जाते हैं (सां. का. २१)। और जिस प्रकार नाटक की रंगभूमि पर प्रेजकों के मनोरंजनाय एक ही नटी, कमी एक तो कभी दूसरा ही स्वाँग बना कर नाचती रहती है; दसी प्रकार प्ररूप के लाम के लिये ( पुरुपार्य के लिये ), यद्यपि पुरुष कुछ मी पारितीपिक नहीं देता तो भी, यह प्रकृति सन्त-रज-तम गुग्याँ की न्यूनाधिकता से खनेक रूप धारगा करके उसके सामने बगावार नाचती रहती है (सां. का. ५६) । प्रकृति के इस नाच को देख कर, मोह से भूल जाने के कारण या वृधाभिमान के कारण, जब तक पुरुष इस प्रकृति के कर्तृत्व को स्वयं प्रपना ही कर्तृत्व मानता रहता है छीर जब तक वह सुख-दु:ख के काल में स्वयं घपने को फैंसा रखता है, तब तक उसे भोड़ या सुक्ति की प्रांति कभी नहीं हो सकती (गी. ३. २०)। परन्तुं जिल समय पुरुष को यह ज्ञान हो जाय कि त्रिनुगातमक प्रकृति भिन्न है और में भिन्न हूँ, उस समय वह मुक ही हैं (गी. १३.२६,३०,१४. २० ); क्योंकि, ययार्थ में पुरुष न तो कर्ता है और न वैंघा ही है-वह तो स्वतंत्र और निस्तात: देवल या अवर्ता है। जो कुछ होता जाता है वह सब प्रकृति ही का खेल है। यहाँ तक कि मन और छुदि मी प्रकृति के ही निकार हैं, इसलिये हुद्धि को जो ज्ञान होता है वह भी प्रकृति के कार्यों का ही फल है। यह ज्ञान तीन प्रकार का शोता है; जैसे साव्यिक राजस स्रोर तामस (गी. १८. २०—२२)। जब बुद्धि को साव्विक ज्ञान प्राप्त होता है तव पुरुष को यह मानूम होने लगता है कि में प्रकृति से भिन्न हूँ । सस्व-श्व-तनो नुषा प्रकृति के दी धर्म हैं, पुरुष के नहीं। पुरुष निर्मुषा है और त्रिमुगातमक प्रकृति उसका दर्पण है (ममा. शां. २०४. =) । जब यह दर्पण स्वच्छ या निर्मल हो जाता है, अर्यात जब अपनी यह युद्धि, जो महति का विकार है, सारिवक हो जाती है, तव इस निर्मल दर्पण में पुरुष को अपना वास्तविक स्वरूप दीखने लगता है और रसे यह बोघ हो जाता है कि मैं प्रकृति से मिद्र हैं। दस समय यह प्रकृति लिजत हो कर रस पुरुष के सामने नाचना, खेलना या जाल फेलाना यद कर देती है। तव यह सबस्या प्राप्त हो जाती है तद पुरुष सब पाशों या जालों से मुक्त हो कर बपने स्वाभाविक केवल्य पर को पहुँच जाता है । 'केवल्य ' शब्द का श्रर्थ हैं केवलता, अकेलापन, या प्रकृति के साथ संयोग न शोना । पुरुष को इस नैसर्गिक या स्वामाविक स्विति को ची सांस्वजान्य में मोच ( मुक्ति या हुटकारा) कहते हैं। इस अवस्या के विषय में सांहय-वादियों ने एक यहुत ही नाजुक प्रश्न का विचार रपस्थित किया है। उनका प्रश्न है, कि पुरुप प्रकृति को छोड़ देता है या प्रकृति

पुरुष को होड़ देती है ? कुछ लोगों की समम्म में यह प्रश्न वैला. ही निरर्घक प्रतीत द्दीमा जिसा यह प्रश्न कि, दुलहे के लिये दुलिहन ऊँची है या दुलिहन के लिये दुलद्वा दिनना है। पर्वेकि, जब दो पस्तुकों का एक दूसरे से वियोग होता है तय इम देखते दि कि दोनों एक वृत्तरे को छोड़ देती हैं, इसलिये ऐसे प्रश्न का विचार करने से कुछ साम नहीं है, कि किसने किसने छोड़ दियापरन्तु, कुछ प्राधिक सीचने पर मालूम हो जायगा कि सांएय-चाहियां का उक्त प्रक्ष, उनकी दृष्टि से अयोग्य नहीं है। सांव्यशास्त्र के अनुसार ' पुरुष ' निर्मुता, व्यकतो क्रोर बदासीन है, इसिविये तत्व-८िट से ''छोड़ना '' या '' पकड़ना '' क्रियाकों का कर्त्ता पुरुष नहीं हो सकता ( गी. १३.३१, ३२) । एसलिये सांल्य-मादी कहते हैं, कि प्रकृति ही ' प्रस्प' को छोड़ दिया करती है, अर्थात् वही ' पुरुष ' से अपना छुटकारा या मुक्ति कर होती हैं, क्योंकि कर्तृत्व-धर्म ' प्रकृति ' ही का है (सां. का. ६२ छोर गी. १३.३४) । सारांश यह है कि. मुक्ति नाम की ऐसी कोई निराजी खयस्या नहीं है जो ' पुरुष' को कहीं बाहर से प्राप्त हो जाती हो; अचवा यह कहिये कि वह 'पुरुप ' की मुल और स्वाभाविक स्थिति से कोई भिन्न रिवति भी नहीं है। प्रकृति और पुरुष में वैसा ही संयंघ है जैसा कि घात के बाहरी दिनके और घंदर के गुदे में रहता है या जैसा पाना और उसमें रहनेवाली मदानी में । सामान्य पुरुष प्रकृति के गुगाँ से मोहित हो जाते हैं और अपनी इस स्वाभाविक भिन्नता को परुचान नहीं सकते; इसी कारण वे संसार-चक्र में फूँसे रहते हैं। परन्तु, जो इस निराता की पहचान लेता है, यह मुक्त ही है । महाभारत (शां. १६४. ५८, २४८. ११; छीर ३०६-३०८) में किया है कि ऐसे ही पुरुष को " ज्ञाता" या "गुद्र" खोर " कृत-कृत्य " कहते हैं। गीता के इस बचन " गतह युद्ध्या युद्धिमान् स्यात् " (गी. १५. २०) में युद्धिमान् शब्द का भी यही क्षर्य है। शब्धयात्मशाख की दृष्टि से मोच का सचा स्वरूप भी यही है (वे. सू. शां.भा. १. १. ४) । परन्तु सांहवयादियां की ष्रपेद्या प्रदेत वेदान्तियों का विशेष कवन यह है कि, घातमा मूल ही में परवहा-स्वरूप है और जब यह शपने मूल स्वरूप को धार्यात परमहा को पहचान जेता है तब यही उसकी मुक्ति है। वे लोग यह कारगा नहीं चतलाते कि पुरुष गित-र्गतः ' केयल ' है। सांत्य और वैदान्त का यह भेद अगले प्रकरणा में स्पष्ट रीति से बतनाया जायगा ।

यथि णहेत पेदान्तियों को सांख्य-चाहियों की यह वात मान्य है, कि पुरुष (आतमा) निर्मुण, बदासीन कीर शकत्तां है; तथापि वे कोग, सांख्यशाख की ' पुरुष '-सम्बन्धी इस दूसरी कश्पना को नहां मानते कि एक ही प्रकृति को देखने-पाले (साथी) स्वतंत्र पुरुष मूल में ही असंख्य हें (गी. ८. ४; १३; २०-२२; ममा. शां. ३४१; बोर वेसू. शांमा. २. १. १ देखों ) वेदान्तियों का कहना हैं, कि वपाधि-मेद के कारण सब जीव भिन्न भिन्न मानूम होते हैं,परंतु वस्तुतः सब महा ही है। सांख्य-चादियों का मत्य की जनम,

मृत्यु और जीवन अलग अलग है, और जब इस जगत में हम यह मेद पाते हैं कि कोई सुखी है तो कोई दुःखी है, तब मानना पड़ता है कि प्रत्येक आतमा या पुरुष सल से ही मिल है और उनकी संख्या भी धनंत है ( सां. का. १८)। केवल प्रकृति कौर पुरुष ही सब सृष्टि के मुलतन्त्र हैं सही; परंतु उनमें से पुरुष शब्द में, सांख्य-वाटियों के मतानुसार ' बासंख्य पुरुपों के समुदाय ' का समावेश होता है। इन असंख्य पुरुषों के और त्रिगुगातमक प्रकृति के संयोग से सृष्टि का सब व्यवदार हो रहा है। प्रस्रोक पुरुप और प्रकृति का जब संयोग होता है तब प्रकृति अपने गुगों का जाला उस पुरुष के सामने फैलाठी है और पुरुष टमका वपमोग करता रहता है। ऐसा होते होते जिस पुरुष के चारों भोर की प्रकृति के खेल सास्त्रिक ही काते हैं, इस पुरुष को ही ( सब पुरुषों को नहीं ) सचा ज्ञान माप्त होता है; और इस पुरुष के लिये ही, प्रकृति के मय खेल बंद हो जाते हैं एवं यह अपने मूल तथा केंबल्य पर को पहुँच जाता है। परन्तु यदापि उस पुरुष को मोज्ञ मिल गया, तो भी श्रेप सब पुरुषों को संसार में फैसे ही रहना पड़ता है। कदाचिव कोई यह सममे, कि ज्यों ही परुप इस प्रकार केवला पर की पहुँच जाता है लों ही बह एकदम प्रकृति के जाजे से छूट जाता होगा; परन्तु सांख्य-मत के अनुसार यह समफ गलत है। देह और इन्द्रिय रुपी प्रकृति के विकार, इस मनुष्य की मृत्यु तक इसे नहीं छोड़ते । सांख्य-वादी इसका यह कारण बतलाते हैं कि, ''जिस प्रकार कुम्हार का पहिया, घडा वन कर निकाल लिया जाने पर भी, पूर्व संस्कार के कारगा कुछ देर तक घुमता ही रहता है; उसी प्रकार केवल्य पढ़ की प्राप्ति हो जाने पर भी उस मनुष्य का शरीर कुछ समय तक शेप रहता है " (सां. का. ६७)। तथापि इस शरीर से, केवल्य पद पर आरुढ़ दोनेवाले पुरुप को कुछ भी अड़चन या सुख दुःख की वाघा नहीं होती। क्योंकि, यह श्रीर जड़ प्रकृति का विकार होने के कारण स्वयं जड़ ही है, इसकिय इसे सुख-दुःख दोनों समान ही हैं और यदि यह कहा जाय कि पुरुप को सुख-दुःख की याघा होती है तो यह भी ठीक नहीं; क्योंकि उसे मालूम है कि में प्रकृति से भिन्न हूँ, सब कर्तृत्व प्रकृति का है, मेरा नहीं । ऐसी अवस्था में प्रकृति के मनमाने खेल हुआ करते हैं; परन्तु रसे सुख-दु:ख नहीं होता और वह सदा बदासीन ही रहता है। जो पुरुप प्रकृति के तीना गुणा से छूट कर यह ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता, वह जन्म-मरण से छट्टी नहीं पा सकता; चाई वह सत्वगुण के उत्कर्ष के कारण देवयोनि में अन्म ले, या रजीगुण के उत्कर्ष के कारण मानव-योनि में जन्म ले, या तमोगुण की प्रवलता के कारण पशु-कोटि में . जन्म लेवे (सां. का. ४४, ५४)। जन्म-मर्ग्यारूपी चक्र के ये फल, शत्येक मनुष्य को, उसके चारा और की प्रकृति अर्थात् उसकी बुद्धि के सन्त-रजन्तम गुणा के उत्कर्ष-अपकर्ष के कारगा प्राप्त हुआ करते हैं । गीता में भी कहा है कि " कर्व गच्छन्ति सत्त्वस्थाः " सात्त्विक वृत्ति के पुरूप स्वर्ग की जाते हैं और वामस पुरुपा को अधोगति प्राप्त होती है (गी. १४. १८)। परन्तु स्वर्गादि फल अनित्य हैं।

जिस जन्म-मरण से झुट्टी पाना है, या सांख्यों की परिमापा के ष्रजुसार जिस प्रकृति से ष्रपनी भिज्ञता क्रयांत् केंवच्य चिरह्यायी रखना है, वसे त्रिगुणावीत हो कर विरक्त (संन्यस्त) होने के सिवा दूसरा मार्ग नहीं है। किपलाचार्य को यह विराज खीर ज्ञान जन्मते ही प्राप्त हुआ या। परंतु यह रियति सव लोगों को जन्म ही से प्राप्त नहीं हो सकती, इसलिय तच-विवेक रूप साधन से प्रकृति खीर पुरूप की साप्त नहीं हो सकती, इसलिय तच-विवेक रूप साधन से प्रकृति खीर पुरूप की माप्त नहीं हो सवता के पर्वना कर प्रत्येक हुरूप को ध्यनी छुद्धि छुद्ध कर लेने का यन्त करना चाहिये। ऐसे प्रयत्नों से जब छुद्धि सारिवक हो जाती है, तो फिर उसमें झान, वराय, ऐखर्य खादि गुगा शरपत होते हैं धार मनुष्य को धात में कवल्य-पद प्राप्त हो जाता है। जिस वस्तु को पाने की मनुष्य इच्छा करता है उसे प्राप्त कर लेने के योग-सामर्थ्य को ही यहाँ ऐक्षर्य कहा है। सांख्य-मत के खनुसार धर्म की गागाना सारिक गुगा में ही की जाती है परंतु किपलाचार्य ने कात में यह भेद किया है कि केवल धर्म से स्वर्ग-प्राप्ति ही होती है, और ज्ञान तथा वराय (संन्यात) से मोच या कैवस्यपद प्राप्त होता है तथा पुरूप के हु:खों की ब्रासंतिक विवृत्ति हो जाती है।

जय देहेन्द्रियों श्रीर एदि में पहले सत्त्व गुरा का उत्कर्प होता है श्रीर जव धीरे धीरे उद्यति होते होते यंत में पुरुष को यह ज्ञान हो जाता है कि में शितुशा-त्मक प्रकृति से भित्र हूं, तय उसे सांख्य यादी " श्रिगुगातीत " व्यर्थात् सस्य-रज-तम गुणीं के परे पहुँचा हुआ कहते हैं। इस त्रिगुणातीत अवस्था में सस्व-रज-तम में से कोई भी गुणा श्रेप नहीं रहता। कुछ सृदम विचार करने से मानना पहता धै कि वह लिगुगातीत व्यवस्था साविक, राजस और तामस एन तीनों व्यवस्थाओं से भिन्न है। इसी ध्यभिप्राय से भागवत में भक्ति के तामस, राजस और साविक भेद करने के पश्चात एक और चौथा भेद किया गया है। श्रीनीं गुणों के पार होजाने-वाला पुरुप निर्हेत्क कहनाता है और अभेद भाव से जो भाके की जाती है उसे " निर्मुण माकि" कहते हैं ( भाग ३. २६. ७-१४ )। परंतु साध्यिक, राजस छीर तामस इन सीनों वर्गी की प्रयेचा वर्गीकरण के तस्त्री को व्यर्थ प्राधिक बढाना वित नहीं है; इसिनिये सांख्य-वादी फहते हैं कि सत्त्वगुगा के प्रत्यंत उत्कर्ष से ही खंत में त्रिगुगातीत अवस्या प्राप्त हुआ करती है और इतनिये वे इस अवस्था की गगाना साखिक वर्ग में ही करते हैं। गीता में भी यह मत स्वीकार किया गया है। बदाहरणार्थ, वहाँ कहा है कि " जिस अभेदात्मक ज्ञान से यह मालूम हो कि सब कुछ एक ही ई उसी को साविक ज्ञान कहते हैं " (गी. १८. २०)। इसके सिवा सत्त्वगुण के वर्णन के याद ही, गीता में १४ वें प्रध्याय के प्रत में. त्रिगुगातीत अवस्था का वर्धान है; परंतु सगवद्गीता को यह प्रकृति स्रीर प्ररूप-वाला द्वेत मान्य नहीं है इसलिये ध्यान रखना चाहिये कि गीता में 'मक्रति'. 'पुरुष'' त्रिगुगातीत ' इत्यादि सांख्य-वादियों के पारिभापिक शब्दों का उपयोग कुछ भिन्न प्यर्थ में किया गया है; प्रयवा यह कहिये कि गीता में सांख्यवादियों के द्वेत पर भद्वेत परमधा की 'छाप ' सर्वत्र जागी हुई है । उदाहर-

गार्थ, सांख्य-बादियों के प्रकृति-पुरुष-भेद का ही, गीता के १२ वें अध्याय में वर्गान है (गी. १३. १८-३४। परन्तु वहाँ 'प्रकृति' और 'पुरुप' शुब्दा का टपयोग क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अर्थ में हुआ है। इसी प्रकार १४वें अध्याय में त्रिगु-गातीत अवस्या का वर्णन (गी. १४. २२-२७) मी इस सिद्ध पुरुष के विषय में किया गया है जो छिगुगात्मक साया के फंदे से छुट कर उस परमात्मा को पहचा-नता है कि जो प्रकृति छौर पुरुष के भी परे हैं। यह वर्गन सांख्य-वादियों के बस सिद्धान्त के अनुसार नहीं है जिसके द्वारा वे यह प्रतिपादन करते हैं, कि 'प्रकृति ' कीर 'पुरुष' दोनों पृथक पृथक तत्त्व हैं और पुरुष का ' कैवल्य ' ही लिगुगातीत अवस्या है। यह मेद आगे अध्यातम-प्रकर्ण में अच्छी तरह सममा दिया गया है। परन्तु, गीता में यद्यपि अध्यात्म पद्म ही प्रतिपादित किया गया है, तथापि काष्यात्मिक तत्त्रों का वर्णन करते समय भगयान् श्रीकृष्णा ने सांख्य पीर-मापा का चौर युक्ति-बाद का हर जगह उपयोग किया है, इसलिये संमव है कि गीता पहते समय कोई यह समम वेंडे कि गीता को सांख्य वादियों के ही सिद्धान्त **ब्राह्म हैं। इस अम को हटाने के लिये ही सांख्यग्राह्म और गीता के तत्-सदग्र** सिद्धान्तों का भेद फिरसे यहाँ वतलावा गया है। वेदान्तसूत्रों के भाष्य में श्री-शंकराचार्य ने कहा है कि उपनिपदों के इस अद्वेत सिदान्त की न होड़ कर, कि " प्रकृति और पुरुष के परे इस जगत् का परवस्तरूपी एक ही मुकतस्त है और दसी से प्रकृति-पुरुप खादि सब सृष्टि की भी दत्यित हुई है," सांव्यशास्त्र के शेप सिद्धान्त इमें बजाह्य नहीं हैं (वेसू. शां. ना, २. १. ३. )। यही वात गीता के रपपादन के विषय में भी चरितार्थ होती है।

# आठवाँ प्रकरण।

## विश्व की रचना और संहार 🖂

#### गुणा गुणेपु जायन्ते तत्रेव निविशन्ति च । क

महाभारत, शांति. ३०५. २३।

हुस वात का विवेचन हो चुका, कि कापिल सांख्य के अनुसार संसार में जो दो स्वतन्त्र मुलताव-प्रकृति और पुरुष-हें वनका स्वरूप क्या है, और बय इन दोनों का संयोग ही निर्मित्त कारगा हो जाता है तय पुरुष के सामने प्रकृति ष्पपने गुणों का जाना केसे फेलाया करती है, और उस जाने से हम की धपना छुट-कारा किस प्रकार कर लेना चाहिये । परन्तु श्रय तक इस का स्पष्टीकरण नहीं किया गया कि, प्रकृति अपने जाले को ( प्रयया रोल, संसार या ज्ञानेश्वर महाराज के शब्दों में 'प्रकृति की टकसाल 'को ) किस क्रम से पुरुप के सामने फैलाया करती है और बसका लय किस प्रकार हुआ करता है। प्रकृति के इस व्यापार ही को ' विश्व की रचना र्छार संहार ' कहते हैं; छौर इसी विषय का विवेचन प्रस्तुत मकरण में किया जायगा। सांत्य मत के चनुसार प्रकृति ने इस जगन या सृष्टि को मर्सल्य पुरुषों के लाभ के किये ही निर्माण किया है । 'दासवीय' में, श्री समर्थ रामदास स्वामी ने भी, प्रकृति से सारे बाह्यांड के निर्माण होने का बहुत प्रस्त्रा वर्णन किया है। उसी वर्णन से 'विश्व की रचना और संदार ' शब्द इस प्रकरण में तिये गये हैं। इसी प्रकार, भगवद्गीता के सातवें और ब्याडवें सच्यायों में, मुख्यतः इसी विषय का अतिपादन किया गया है । श्रीर, ग्यारहवें श्रव्याय के आरंभ में प्रज़िन ने श्रीकृत्ण से जो यह प्रार्थना की है कि "भवाष्ययी हि भृतानां श्रुती विस्तरशो मया " (गी. ११. २) — मूता की उत्पत्ति कीर प्रस्तप (जी आपने ) विस्तार पूर्वक ( यसलाया, उसको ) मेने सुना, ग्रय मुक्ते ग्रपना विश्वरूप अत्यत्त दिखला कर कृतार्थ कीजिये—उससे यह यात स्पष्ट हो जाती है कि, विश्व की रचना और संहार चर-अचर-विचार ही का एक मुख्य भाग है । 'ज्ञान ' वह है जिससे यह यात मालूम हो जाती है कि सृष्टि के अनेक (नाना) व्यक्त पदार्थों में एक ही अध्यक्त मूल दृष्य है ( गीता १८, २० ); और 'विज्ञान' वले कहते हैं जिससे यह माजूम हो कि एक ही मूलभूत अव्यक्त द्रव्य से भिन्न भिन्न श्चनेक पदार्थ किस प्रकार अलग अलग निर्मित हुए (गी. १३. ३०); श्रीर हस

<sup>\* &</sup>quot; गुणों से ही गुणों भी उत्पंति होती है और उन्हों में उनका छय हो जाता है। '' गी. र. २२

म न केवल सुर-यन्तर-विचार ही का समावेश होता है, किन्तु चेश्र-सेप्रज्ञ-जान श्रीर अध्यातम विषयों का भी समावेश हो जाता है।

भगवद्गीता के मतानुसार प्रकृति भपना खेल करने या सृष्टि का कार्य घलाने के लिये स्वतन्त्र नहीं है, किन्तु उसे यह काम ईश्वर की इच्छा के अनुसार करना पढता है (गी. ६. १०)। परन्तु, पहले वतलाया जा जुका है कि, कपिलाचार्य ने प्रकृति को स्वतन्त्र माना है । सांख्यशास्त्र के अनुसार, प्रकृति का संसार आरंभ होने के लिये, ' पुरुष का संयोग ' ही निमित्त-कारण वस हो जाता है । इस विषय में प्रकृति और किसी की भी अपेता नहीं करती । सांख्यों का यह कयन है कि, ज्यांही पुरुष और प्रकृति का संयोग होता है त्यांही उसकी टक्सान जारी हो जाती हैं; जिस प्रकार वसन्त ऋतु में बृद्धों में नये पत्ते देख पड़ते और क्रमशः फूल भीर फल बाने लगते हैं ( ममा. शां. २३१. ७३; मनु, १. २०), उसी प्रकार प्रकृति की मूज साम्यावस्था नष्ट हो जाती है और उसके गुर्गों का विस्तार होने लगता है। इसके विरुद्ध वेदसंदिता, स्पनिपद् और स्मृति-अंथों में प्रकृति को मूल न मान कर परव्रद्ध को मूल माना है; और परव्रद्ध से सुष्टि की उत्पत्ति होने के विषय में भिन्न भिन्न वर्षान किये गये हैं :- जैसे " हिरग्यगर्भः समवर्तताप्रे भतस्य जातः पतिरेक चासीत् " — पहले हिरग्यगर्भ ( ऋ, १०. १२१, १ ), श्रीर इस हिर्ग्यार्भ से खयवा सत्य से सब सृष्टि उत्पन्न हुई ( श्र. १०. ७२; १०. १६० ); अथवा पहले पानी उत्पन्न हुआ ( ऋ. १०. ६२. ६; तै. बा. १. १. ३. ७; ऐ. व. १. १. २ ) स्त्रीर फिर उससे सृष्टि हुई; इस पानी में एक संदा उत्पन्न हुया और उससे ब्रह्मा उत्पत्न हुया, तथा ब्रह्मा से अधवा उस मूल संदे से ही सारा जगत् उत्पन्न हुआ ( मनु. १. ६-१३; छां. ३. १६); प्रयमा वही ब्रह्मा ( पुरुष ) आधे हिस्से से स्त्री होगया ( वृ. १. ४. ३; मनु. १. ३२ ) अथवा पानी उत्पन्न होने के पहले ही पुरुष या ( कठ. ४. ६ ); अयवा पहले परवहा से तेज, पानी, और प्रव्वी (अप्त ) यही तीन तस्त उत्पत्न हुए और पश्चात उनके मिश्रमा से सब पदार्थ वने ( छां. ६. २-६ ) यद्यपि उक्त वर्मानों में बहुत भिन्नता है, तथापि वेदान्तसूत्रों ( २. इ. १-१५ ) में छोतिम निर्माय यह किया गया है, कि आत्मरूपी मूलबेहा से भी आकाश आदि पद्धमद्दाभ्त क्रमशः वत्पन्न हुए हैं (तै. व. २. १)। प्रकृति, मध्त् आदि तस्वों का भी बहुेख कठ (३. ११), मैत्रायता ( ६. १० ), खेताखतर ( ४. १०; ६. १६ ), जादि उपनिपदों में स्पष्ट रीति से किया गया है। इससे देख पड़ेगा कि, यद्यपि चेदान्त सतवाले प्रकृति को स्ततंत्र न मानते हों, तथापि जब एक वार शुद्ध ब्रह्म ही में मायारमक ब्रह्मति- रूप विकार इगोचर होने लगता है तब, आगे स्टि के उत्पत्ति-क्रम के सम्बन्ध में वनका और सांख्यमतवालों का अंत में मेल हो गया और, इसी कारण मद्दा-भारत में कहा है कि " इतिहास, प्रत्या, अर्थशाख आदि में जो कुछ ज्ञान भरा है वह सब सांख्यों से प्राप्त हुआ है " ( शां. ३०१, १०८, १०८ ) । वसका यह मतलय नहीं है, कि वेदान्तियों ने ऋषवा पौराणिकों ने यह ज्ञान कपिल से प्राप्त किया है; किन्तु यहाँ पर केवल इतना ही ऋषं अभिप्रते है, कि खिट के उत्पत्ति-क्रम का ज्ञान सर्वत्र एक सा देख पड़ता है। इतना ही नहीं; किन्तु यह भी कहा जा सकता है, कि यहाँ पर सांख्य शब्द का प्रयोग 'ज्ञान ' के व्यापक अर्थ ही में किया गया है। कपिलाचार्य ने दुर्गाट के उत्पत्ति-क्रम का वर्णन शास्त्रीय दृष्टि से विशेष पद्धित-पूर्वक किया है; और मगवद्गीता में भी विशेष करके इसी सांख्य-क्रम का स्वीकार किया गया है; इस कारण उसी का विषेचन इस प्रकरण में किया जायगा।

सांख्यों का सिदान्त है कि, इन्दियों को अगोचर अर्घात अयक, सदम, और चारों और अलंदित भरे चुए एक ही निरवयव मूल द्रव्य से, सारी व्यक्त सप्टि उत्पन्न हुई है। यह सिद्धान्त पश्चिमी देशों के प्यर्वाचीन प्राधिभौतिक शास्त्रज्ञों को प्राह्म है। प्राह्म ही क्यों, अब तो उन्हों ने यह भी निश्चित किया है, कि इस मूल इच्च की शक्ति का क्रमशः विकास होता ष्राया है, फीर इस पूर्वीपर क्रम को छोड़ ष्रचानक या निरर्थक छछ भी निर्माण नहीं हुआ है । इसी मत को सत्क्रान्ति-वाद या विकास-सिद्धान्त कहते हैं । जय यह सिद्धान्त पश्चिमी राष्ट्रों में, गत शताब्दी में, पहले पहले हुँढ निकाला गया, तय वहाँ यड़ी खलयली मर्च गई थी। ईसाई धर्म-पुस्तकों में यह वर्णन है कि, ईश्वर ने पद्ममहाभूतों को और जंगम वर्ग के प्रत्येक प्राणी की जाति को भिन्न भिन्न समय पर प्रथक प्रयक् और स्वतंत्र निर्माण किया है: और इसी मत को. उत्कान्ति-चाद के पहले, सब ईसाई लोग सत्व मानते थे। श्रतएव, जब ईसाई धर्म का उक्त सिद्धान्त उत्क्रान्ति-वाद से श्रसत्य ठहराया जाने लगा, तय उत्फ्रान्ति-यादियों पर खुय ज़ोर से स्नाकमग्रा स्रोर कटान्त होने सगे। ये कराज जाज कल भी न्यूनाधिक होते ही रहते हैं। तयापि, शास्त्रीय सत्य में फाधिक शांकि होने के कारणा, स्ट्रयुत्पत्ति के संबंध में सब विद्वानों को उत्फ्रान्ति मत ही आज कल आधिक प्राह्म होने लगा है। इस मत का सारांश यह है:--सूर्यमाला में पहले कुछ एक ही सूदम द्रव्य या; उसकी गति अथवा उच्छाता का परिमागा घटता गया; तय वक्त द्रव्य का प्राधिकाधिक संकोच होने लगा और प्रध्वी समेत सब प्रम् क्रमशः उत्पन्न हुए; प्रंत में जो शेप प्रंश पचा, वही सूर्व है। पृथ्वी का भी, सूर्य के सरश, पहले एक उप्पा गोला था; परन्तु ज्यों ज्यों उसकी उप्पाता कम होती गई त्यां त्यां मूल द्रव्यां में से कुछ द्रव्य पतले और कुछ घने हो गये; इस प्रकार प्रथमी के जपर की हवा और पानी तथा उसके नीचे का पृथ्मी का जड़ गोला-ये तीन पदार्थ यने; और इसके याद, इन तीनों के मिश्रण अर्थवा संयोग से सय सजीव तथा निर्जीव सारि उत्पन्न सुई है। द्वार्विन प्रसृति पंडितों ने तो यह प्रति-पादन किया है, कि इसी तरह मनुष्य भी छोटे कीडे से यहते बहते श्रपनी वर्तमान अवस्या में आ पहुँचा है। परन्तु अब तक आधिभौतिक-वादियाँ में और अध्याता-वादियों में इस शात पर पहुत सतभेद है, कि इस सारी सृष्टि के मूल में आतम जैसे किसी भिन्न फ्रीर स्वतंत्र तत्व को सानना चाहिये या नहीं । हेकल के सदश

कुछ पंडित यह मान कर, कि जड़ पदायों से ही बढ़ते वढ़ते झातमा और चैतन्त्र की स्त्याति हुई, जहाँद्रेत का प्रतिपादन करते हैं; और इसके विरुद्ध कान्द्र सरीक्षे क्रम्यात्मज्ञानियों का यह कथन है कि, हमें सृष्टि का जो ज्ञान होता है यह हमारी श्रात्मा के एकीकरण-न्यापार का फल है इसलिये श्रात्मा को एक स्वतंत्र तत्त्व मानना ही पढ़ता है। क्योंकि यह कहना—िक जो आत्मा बाह्य खष्टि का ज्ञाता है वह रसी सृष्टि का एक भाग है अथवा उस सृष्टि ही से वह उत्पन्न हुआ है-तर्क दृष्टि से ठीक वैसा ही असमंजस या आमक प्रतीत होगा जैसे यह राकि, कि हम स्वयं ऋपने ही कंबे पर वैठ सकते हैं। यही कारण है कि सांज्यराख में प्रकृति श्रीर पुरुष ये दो स्वतंत्र तत्व माने गये हैं। सारांग्र यह है कि, अाधिमातिक सृष्टि-ज्ञान चाहे जितना वह गया हो तथापि अय तक पश्चिमी देशों में बहुतेरे बड़े बड़े पंडित यही प्रतिपादन किया करते हैं, कि सृष्टि के मृल तत्त्व के स्वरूप का विवेचन मिल पद्धति ही से किया जाना चाहिये । परन्तु, यदि केवल इतना ही विचार किया जाय, कि एक जड प्रकृति से झागे सब व्यक्त पदार्थ किस कम से बने हैं तो पाठकों की साजूम 'हो जायगा कि पश्चिमी टत्कांति-मत में और सांल्यग्रास्त्र में वर्णित प्रकृति के कार्य-संबंधी तत्वों में कोई विशेष अन्तर नहीं है। क्योंकि इस मुख्य सिद्धान्त से दोनों सहमत हैं कि अन्यक, सुद्म और एक ही मूल प्रकृति से क्रमशः (सूद्म और स्यूल ) विविध तथा व्यक्त सृष्टि निर्मित हुई है। परन्तु अब आधिमातिक शास्रों के ज्ञान की खुब वृद्धि हो जाने के कारण, सांख्य-वारियों के 'सत्त्व, रज, तम ' इन तीन गुर्गों के वरते, आधुनिक सृक्ष्मिशास्त्रज्ञों ने गति, रप्पाता और श्राकर्पण्याकृति को प्रधान गुण्या मान रक्ता है। यह यात सच है, कि सत्त्व, रस, तम ' गुणों की न्यूनाधिकता के परिमाण की ऋपेका, रप्णाता अथवा आकर्षणा-शक्ति की न्यूनाधिकता की वात आधिमाँतिक शास की दृष्टि के सर्ततापूर्वक समम में या जाती है। तथापि, गुणों के विकास श्रयवा गुणोत्कर्ष का जो यह तस्त्र है, 🍃 कि " गुणा गुणोपु वर्तन्ते " ( गी. ३. २८ ), वह दोनों और समान ही है। सांज्य-शासकों का कथन है कि, जिस तरह मोडवार पंखे को धीरे धीरे खोसते 🥞 दसी तरह सन्व-ता-तम की साम्यावस्या में रहनेवाली प्रकृति की तह जब घीरे धीरे खुलने लगती है, तब सब व्यक्त लुप्टि निर्मित होती हैं—इस कपन में और उत्क्रान्ति-वाद में वल्तुतः कुछ मेद नहीं हैं। सथापि, यह मेद ताल्विक धर्म रृष्टि से घ्यान में रखने योन्य है कि, ईसाई घर्म के समान गुणोत्कर्य-सम्ब का अनादर न करते हुए, गीता में और अंशतः दपनिपद स्नादि वैदिक प्रन्थों में भी, स्रहैत वेदान्त के साथ ही साय, विमा किसी विरोध के, गुर्गोत्कप-बाद स्वीकार किया गया है।

श्रव देलना चाहिये कि प्रज्ञति के विकास-क्रम के विषय में सांख्य-गाखकारों का ह्या क्यन है। इस क्रम ही को गुणोत्कर्ष श्रयना गुणापित्याम-बाद कहते हैं। यह बवलाने की आवश्यक्ता नहीं कि, कोई काम आश्म करने के पहले नमुख वसे अपनी गुढि से निश्चित कर लेता है, अथवा पहले काम करने की बुढि वा इच्छा उसमें उत्पन्न दुष्मा करती है। उपनिषदी में भी इस प्रकार का वर्गान है कि, भारम्भ में मूल परमारमा को यह युद्धि या इच्छा हुई कि हमें अनेक होना चाहिय- ' यह स्यां प्रजायेय '-- स्रोश इसके बाद सृष्टि उत्पन्न हुई ( छां. ६. २. ३; ते. २. ६ )। इसी न्याय के अनुसार प्रव्यक्त प्रकृति भी अपनी साम्यावस्था को भंग करके ब्यक्त सृष्टि के निर्मागा करने का निश्चय पहले कर लिया करती है। अतएव, सांख्यों ने यह निश्चित किया है, कि प्रकृति में ' व्यवसायात्मिक युद्धि ' का गुगा पहले उत्पन्न हुआ करता है। सारांश यह है कि, जिस प्रकार मनुष्य की पहले कुछ काम करने की इच्छा या युद्धि हुन्ना करती है उसी प्रकार प्रकृति की भी श्चपना विस्तार करने या पतारा पतारने की बुद्धि पहले हुआ करती है । परन्तु इन दोनों में यडा भारी धन्तर यह है, कि सनुष्य-प्राणी सचेतन होने के कारण, प्रयात् उसमें प्रकृति की बुद्धि के साथ सचेतन प्ररूप का ( प्रात्मा का ) संयोग होने के कारगा, वह स्वयं खपनी व्यवसायात्मक युद्धि को जान सकता है; श्रीर, प्रकृति ह्वयं अचेतन प्रयांत् जह है इसलिये उसको अपनी युद्धि का कुछ ज्ञान नहीं रहना । यह जन्तर, पुरुप के संयोग से प्रकृति में उत्पन्न होनेवाले चंतन्य के कारण, दुमा फरता है; यह फेवल जढ या अचेतन प्रकृति का गुगा नहीं है । अर्वाचीन जाधिमातिक सृष्टि-राास्त्रज्ञ भी अब कहने लगे हैं. कि यदि यह न माना जाय कि मानवी इच्छा की बरावरी करनेवाली किन्तु श्रस्वयंवय शक्ति जड़ पदायों में भी रहती है, तो गुरुत्वाकर्षण अयव। रसायन-क्रिया का और लोहसुंबक का आकर्षण तथा अपसारण प्रमृति केवल जड़ सृष्टि में ही दगोचर होनेवाले गुणों का मुझ कारण ठीक ठीक वतलाया नहीं जा सकता "। आधुनिक सृष्टि-शास्त्रज्ञीं के उक्त मत पर ध्यान देने से सांख्यों का पह सिद्धान्त आश्चर्यकारक नहीं प्रतीत होता, कि

<sup>\* &</sup>quot;Without the assumption of an atomic soul the commonest and the most general phenomena of Chemistry are inexplicable. Pleasure and pain, desire and aversion, attraction and repulsion must be common to all atoms of an aggregate; for the movements of atoms which must take place in the formation and dissolution of a chemical compound can be explained only by attributing to them Sensation and Will."-Hacokel in the Perigenesis of the Plastidule cited in Martineau's Types of Ethical Theory, Vol II. p. 399, 3rd Ed. Hacokel himself explains this statement follows-" I explicitly stated that I conceived the elementary psychic qualities of sensution and will which may be attributed to atoms, to be unconscious-just as unconscious as the elementary memory, which I, in common with the distinguished psychologist Ewald Hering, consider to be a common function of all organised matter, or more correctly the living substances. "-The Riddle of the Universe, Chap. 1X. p. 63 (R. P. A. Cheap Ed. )

प्रकृति में पहले बुद्धि-गुगा का प्रादुर्माव होता है। प्रकृति में प्रथम उत्पन्न होनेवाले इस गुगा को, यदि आप चाहूँ तो, भ चेतन अथवा अस्वयंवेध अर्थात अपने आप को नात न होनेवाली बुद्धि कह सकते हैं। परन्तु, उसे चाहे जो कहें, इसमें सन्देह नहीं कि मनुष्य को होनेवाली बुद्धि और प्रकृति को होनेवाली बुद्धि दोनों मल में एक भी श्रेग्री की हैं; ग्रीर इसी कारण दोनों स्थानों पर उनकी न्याख्याएँ भी एक ही सी की गई हैं। इस बुद्धि के ही ' महत्, ज्ञान, मति, आसुरी, प्रज्ञा, ख्याति ' आदि अन्य नाम भी हैं। माजूम होता है कि इनमें से ' महत्' ( पृष्टिंग कर्ता का एकवचन महान्=वड़ा ) नाम इस गुण की श्रेष्टता के कारण, दिया गया होगा. अथवा इसिलेये दिया गया होगा कि अब प्रकृति बढने लगती है। प्रकृति में पहले इत्पन्न होनेवाला महान् घथवा बुद्धि-गुण 'सत्त्व-रज-तम' के मिश्रण ही का परिणाम है, इसलिये प्रकृति की यह बुद्धि यद्यपि देखने में एक ही प्रतीत होती हो तथापि यह आत कई प्रकार की हो सकती है। क्योंकि ये गुगु-सच्च, रज और तम-प्रथम इप्टि से यद्यपि तीन ही हैं, तथापि विचार दृष्टि से प्रगट हो जाता है कि इनके मिश्रण में प्रत्येक गुरा का परिमारा अनंत शित से भिन्न भिन्न इस्रा करता है; और, इसी तिये, इन तीनों में से प्रत्येक गुण के अनंत भिन्न परिमाण से उत्पन्न होनेवाले बढि के प्रकार भी त्रिघात धनंत हो सकते हैं! अब्यक्त प्रकृति से निर्मित होनेवाली यह बुद्धि भी प्रकृति के ही सदश सूच्या होती है। परन्त पिछले प्रकरण में 'स्पक ' और ' अन्यक्त ' तथा ' सूच्म ' श्रोर ' स्थूल ' का जो अर्थ बतलाया गया है उसके धनुसार, यह बुद्धि प्रकृति के समान सूच्में होने पर भी उसके समान ऋष्यक नहीं है-मनुष्य को इसका ज्ञान हो सकता है । अत्तर्व, अव यह सिद्ध ही चुका कि इस बुद्धि का समावेश व्यक्त में (अर्थात मनुष्य को गोचर द्वानेवाले पदार्थी में ) होता है; और सांत्यशास में, न केवल बुद्धि किन्तु बुद्धि के आगे प्रकृति के सब विकार भी व्यक्त ही माने जाते हैं। एक मूल प्रकृति के सिवा कोई भी अन्य तस्व अन्यक्त नहीं है।

इस प्रकार, यथि अन्यक प्रकृति में स्यक स्वयसायात्मिक बुद्धि उत्पन्न हो जाती है, तयात्म प्रकृति अब सक इकता ही बनी रहती है। इस इकता-पन का मंग होना और बहुसा-पन या विविधात्व का उत्पन्न होना ही प्रयक्त कहलाता है। उदाहरसार्थ, पारे का सुमीन पर गिरना और उनकी अलग अलग छोटी छोटी गोलियाँ अन जाना। बुद्धि के बाद जब तक यह प्रयक्ता या विविधता उत्पन्न हो, तब तक एक प्रकृति के अनेक पदार्थ हो जाना संभव नहीं। बुद्धि से आगे उत्पन्न होनेवाली इस प्रयक्ता के गुरा को ही ' अहंकार ' कहते हैं। स्यांकि प्रयक्ता ' में-नू ' शब्दों से ही प्रयम् अवक की जाती हैं; और 'में-नू ' का आर्थ ही अहंकार, अयवा अहं अहं ( में-में ) करना, है। प्रकृति में उत्पन्न होनेवाले अहंकार के इस गुरा को, यदि आप चाहें तो, अस्वयंवेध अर्थात् अपने आप को जात न होनेवाला अहंकार, और वह सकते हैं। परन्तु, सरसा रहे कि मतुन्य में प्रगट होनेवाला अहंकार, और वह

क्रर्सुकार कि जिसके कारण पेड़, पत्पर, पानी, प्रथवा भिन्न भिन्न मूल परमाणु एक ही प्रकृति से अपदा होते हैं,-ये दोनों एक ही जाति के हैं। भेद केवल इतना ही है कि, पत्यर में चतन्य न होने के कारण उसे 'अहं 'का ज्ञान नहीं होता श्रीर मुँह न होने के कारण ' मैं-तू ' कह कर स्वाभिमानपूर्वक वह अपनी पृथकृता किसी पर प्रगट नहीं कर सकता । सारांश यह कि, दूसरी से पुषक रहन का भाषात अभिमान या अंईकार का तत्व सय जगह समान ही है । इस अहंकार ही को तैजल, अभिमान, भूतादि और घातु भी कहते हैं। अहंकार, बुद्धि का एक माग है: इसलिये पहले जब तक बुद्धि न होगी तब तक अहंकार उत्पन्न हो ही नहीं सकता। अत्तर्व सांख्या ने यह निश्चित किया है, कि ' अहंकार' यह दूसरा, प्रयात बुद्धि के बाद का, गुगा है। प्रव यह बतलाने की व्यावश्यकता नहीं कि सारिवक, राजस और तामस भेदों से खुद्धि के समान आईकार के भी अनन्त प्रकार हो जाते हैं। इसी तरह उनके वाद के गुणों के भी, प्रत्येक के त्रिघात प्रनन्त भेद हैं। अथवा यह कहिये कि व्यक्त सृष्टि में प्रश्लेक वस्तु के, इसी प्रकार, ध्यनन्त सात्त्विक, राजस धौर तामस भेद दुआ करते हैं; और, इसी सिद्धान्त की लद्य करके, गीता में गुणुत्रय-विभाग और श्रद्धात्रय-विभाग बतलाये गये हैं (गी. घ. १४ और १७)।

न्यवसायात्मिक दुद्धि ग्रीर श्रष्ट्कार, दोनाँ न्यक गुगा, जय मूल साम्यावस्था की प्रकृति में उत्पद्म हो जाते हैं, तब प्रकृति की एकता भंग हो जाती है और उससे खनेक पहार्थ बनने लगते हैं। तथापि, उसकी सद्मता खब तक कायम रहती है। धर्मात, यह कहना अयुक्त न होगा कि, अब नैरशयिकों के सूच्म परमागुआँ का भारम्म होता है। क्योंकि, जहंकार उत्पद्ध होने के पहले, प्रकृति आखांदत और निरवयव थी। वस्तुतः देखने से तो यही प्रतीत होता है, कि निरी घुद्धि और निरा अष्ट्रकार केवल गुगा हैं; श्रतएय, उपर्युक्त सिद्धान्तों से यह मतलय नहीं लेना चाहिये, कि वे (बुद्धि और यहंकार ) प्रकृति के द्रव्य से प्रयक् रहते हैं। वास्तव में बात यह है कि, जब मूल और अवयव-रहित एक ही प्रकृति में इन गुणों का प्रादुर्भाव हो जाता है, तब उसी को विविध और अवयव-सहित दृग्यात्मक व्यक्त रूप प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार जब खहंकार से सुल प्रकृति में भिन्न भिन्न पदार्थ बनने की शक्ति जाजाती है, तब खागे उसकी बृद्धि की दो शाखाएँ हो जाती हैं। एक,-पेड़, मनुष्य श्रादि सेन्द्रिय प्राशियों की सृष्टि; श्रीर वूसरी,-निरिंदिय पदार्थों की सृष्टि । यहाँ इंदिय शब्द से केवल 'इन्द्रियवानू प्राणियों की इंदियों की शक्ति र इतना ही यथं लेना चाहिये। इसका कारण यह है कि, सिद्धिय प्राशियों की जल-देह का समावेश जल यानी निरिन्द्रिय सिट में होता 'है, और इन प्राणियों का चात्सा ' प्ररूप ' नामक अन्य वर्ग में शासिल किया जातां है। इसी लिये सांख्यशास्त्र में सेहिंय सिष्ट का विचार करते समय देह और आत्मा को छोड़ केवल इंदियों का ही विचार किया गया है। इस जगत में सोन्द्रिय और

निरिष्ट्रिय पदार्थों के साविरिक्त किसी तीसरे पदार्थ का होना सम्मव नहीं, इसिलये कहने की सावरयकता नहीं कि, सर्दकार से दो से साधिक शालाएँ निकल ही नहीं सकतीं। इनमें निरिष्ट्रिय पदार्थों की सपेद्धा इन्द्रिय-शिक अर्थ है इसिलये इन्द्रिय सृष्टि को सान्तिक (सर्यांत् सम्बगुण के उत्कर्ष से होनेवाली) कहते हैं जार निरिष्ट्रिय सृष्टि को तामस (स्वर्यात् तमोगुण के उत्कर्ष से होनेवाली) कहते हैं । सारांश यह है कि, जय सहंकार स्वर्यो शक्ति से भिन्न मिन्न पदार्थ उत्तर करने लगता है तय वसी में एक यार सत्तोगुण का उत्कर्ष हो कर एक स्नोर पाँच झानेंद्रियाँ, पाँच कमेंद्रियाँ खार मन को मिला कर हन्द्रिय-सृष्टि की मूलभूत ग्वारह इंद्रियाँ उत्पन्न होती हैं; सौर दूसरी स्नोर, तमोगुण का उत्कर्ष हो कर उससे निरिष्ट्रिय स्वर्थ होती हैं; सौर दूसरी स्नोर, तमोगुण का उत्कर्ष हो कर उससे निरिष्ट्रिय स्वर्थ होती हैं; इत्तर ही हैं, इसिलये सहस्वर होते हैं । परन्तु प्रकृति की सूचमता स्रव तक कृत्यम रही हैं, इसिलये सहस्वर से उत्पन्न होनेवाले ये सोलह तक्त भी सूचम ही रहते हैं ।

शब्द, स्पर्श, रूप और रस की तन्मात्राँए-अर्थात विना मिश्रण हुए प्रत्येक गुण के भिन्न भिन्न अति सूच्म मृलस्वरूप —निरिद्रिय-पृष्टि के मृलतस्व हैं;और मन संहित ग्यारह इन्द्रियाँ सेन्द्रिय-सृष्टि की बीज हैं । इस विषय की सांख्यशास्त्र की उपपत्ति विचार करने योग्य है कि निरिद्धिय-सिष्ट के मूलतस्त (तन्मात्र) पाँच ही क्यों और सेन्द्रिय-पृष्टि के मुलतस्त्र स्यारह ही क्यों माने जाते हैं। अवाँचीन सृष्टि-शास्त्रज्ञों ने सृष्टि के पदार्थों के तीन सेद-घन, द्रव और वायुरुपी-किये हैं; परनु सांख्य-शाखकारों का वर्गीकरण इससे मिल है। उनका कपन है कि, मनुष्य को सिष्ट के सब पदार्थों का ज्ञान केवल पाँच ज्ञानेन्द्रियों से हुआ करता है; र्थार, इन ज्ञानिदियों की रचना कुछ ऐसी विलज्ञण हैं, कि एक इंद्रिय को सिर्फ एक ही गुण का ज्ञान हुआ करता है। भाँखों स सुगंध नहीं मालूम होती और न कान से दीखता ही हैं, त्वचा से मीठा-इहुवा नहीं समम्म पहता और न जिहा से शृथ्द-शान ही होता है; नाक से सफ़ेद और काले रंग का भेद भी नहीं माजूम होता । जब, इस प्रकार, पाँच ज्ञानेंद्रियाँ श्रीर उनके पाँच विषय—शुद्ध, स्पर्श,स्प, रस श्रीर गंघ— निश्चित हैं, तब यह प्रगट है कि लृष्टि के सब गुएा भी पाँच से अधिक नहीं माने जा सकते। क्योंकि यदि इस कल्पना से यह मान भी लें कि गुगा पाँच से अधिक हैं, तो कहना नहीं होगा कि उनको जानने के लिये हमारे पास कोई साधन

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> सक्षेप में यही अर्थ खंबेज़ी सापा में इस प्रकार कहा जा सकता है:—

The Primeval matter (Prakriti) was at first homogeneous. It resolved (Buddhi) to unfold itself, and by the Principle of differentiation (Ahamkara) became heterogeneous. It then branched off into two sections—one organic (Sendriya), and the other inorganic (Nirindriy). There are eleven elements of the organic and five of the inorganic creation. Purusha or the observer is different from all these and falls under none of the above categories—

या उपाय नहीं हैं। इन पाँच गुणों में से प्रत्येक के खनेक भेद हो सकते हैं। उदा-हरगार्थ, यशपि ' शब्द'-गुगा एक ही है तथापि उसके छोटा, मोटा, कर्कग्र, भद्दा, फटा हुआ, कोसल, अथवा गायनशास्त्र के अनुसार निपाद, गांघार, पड्ज, आदि, और व्याकरगामाख के छनुसार कंड्य, तालव्य, घोट्य खादि यानेक प्रकार हुआ करते हैं। इसी तरह यद्यपि ' रूप ' एक ही गुगा है तथापि उसके भी अनेक भेद हुआ करते हैं, जैसे सफ़ेद, काला, नीला, पीला, हरा प्रादि। इसी तरह यद्यपि 'रस'या 'रुचि' एक ही गुगा है तथापि उसके खट्टा, मीठा, तीखा, कदुवा, खारा कादि खनेक भेद हो जाते हैं; श्रीर, 'मिठास' यद्यपि एक विशिष्ट रुचि है तयापि दुस देखते हैं कि गन्ने का मिठास, दूध का मिठास, गुड़ का मिठास छोर शकर का मिठास भिन्न भिन्न होता है तया इस प्रकार उस एक ही ' भिठास ' के धनेक भेद हो जाते हैं । यदि भिन्न भिन्न गुणों के भिन्न भिन्न मिश्रणों पर विचार किया जाय तो यह गुगा-वैचित्र्य धानन्त प्रकार से धानन्त हो सकता है। परंतु, चाहे जो हो, पदार्थों के मूल-गुण पाँच से कमी आधिक हो नहीं सकते; क्योंकि इंद्रियाँ केवल पाँच हैं और प्रत्येक को एक ही एक गुगा का बोध हुआ करता है। इसालिये सांख्यों ने यह निश्चित किया है कि, यद्यपि केवल शब्दगुण के अथवा केवल स्पर्शगुण के प्रथक् प्रथक्, यानी दूसरे गुणों के मिश्रण-रहित, पदार्थ हमें देख न पड़ते हों, तथापि इसमें संदेह नहीं कि मूल प्रकृति में निरा शब्द, निरा स्पर्श, निरा रूप, निरा रस. और निरा गंध है यथीत शब्दतन्मात्र, स्पर्शतन्मात्र, रूपतन्मात्र, रसतन्मात्र भीर गंघतन्मात्र ही हैं; सर्थात् मूल प्रकृति के यही पाँच भिन्न भिन्न सदम तन्मात्रविकार अथवा द्रव्य निःसंदेह हैं। आगे इस यात का विचार किया गया है कि, पंचतन्मात्राष्ट्रों प्रथवा उनसे उत्पन्न होनेवाले पंचमहाभूतों के सम्बन्ध में उपनिपत्कारीं का कचन क्या है।

इसं प्रकार निरिंद्रिय-सृष्टि का विचार करके यह निश्चित किया गया, कि उस में पाँच ही सूच्म मूलतरच हैं; और जब हम सेन्द्रिय-मृष्टि पर दृष्टि खालते हें तब भी यही प्रतीत होता है, कि पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, फोर मन, हन ग्यारह् हन्द्रियों की अपेचा अधिक हन्द्रियाँ किसी के भी नहीं हैं। स्यूल देह में हाय-पर आदि हंद्रियाँ यथिर स्यूल प्रतीत होती हैं तथापि, हनमें से प्रत्येक की जड़ में किसी मूल स्वम तस्व का अखित्व माने विना, हन्द्रियों की भिन्नता का यथो-चित कारण मान्यम नहीं होता। पश्चिमी आधिभौतिक अस्कानित-वादियों ने हस बात की खूब चर्चा की हैं। वे कहते हैं कि मूल के अवंत छोटे और गोलाकार जन्तुओं में सिर्फ़ 'स्वचा ' ही एक इन्द्रिय होती हैं; और हस त्यचा से ही अन्य हन्द्रियों कमशः उत्पन्न होती हैं। उदाहरणार्थ, मूल जंतु की त्वचा से प्रकाश का संयोग होने पर आँख उत्पन्न चुई. इत्यादि। आधिभौतिक-वादियों का यह तस्व, कि प्रकाश खादि के संयोग से स्यूल हन्द्रियों का प्राहुभाव होता हैं; संख्यों के मान्यमंव के वस्तार (शां. २१३. १६) में, सांख्य-प्रक्रिया के चनुसार हन्द्रियों का प्राहुभीव का वर्षान इस प्रकार पाया जाता है:—

शन्दरागात् श्रोतमस्य जायते भावितारमनः । रुपरागात् तथा चलुः ब्राणं गन्वजिब्हाया ॥

अर्थात " प्राणियों के आत्मा को जब शब्द सुनने की मायना हुई तब कान उत्पन्न हुआ, रूप पष्टचानने की इच्छा से श्रील और कैंपने की इच्छा से नाक उत्तरह हुई।" परन्तु सांख्यों का यह कवन है, कि वर्षाप त्वचा का प्रादुर्माव पहले होता हो, तयापि मूलप्रकृति में ही यदि मिल भिल इन्द्रियों के टलक होने की शकिन हो, तो सजीव सृष्टि के ब्रह्मन्त छाँटे कीड़ों की त्वचा पर सूर्य-प्रकाश का चाहे जितना ब्राघात या संयोग होता रहे, तो भी इन्हें श्राँखें —श्रंश वे भी ग्रशर के एक विशिष्ट माग ही में - कैसे प्रात हो सकती हैं ? दार्बिन का सिद्धान्त सिर्फ यह ब्याग्य प्रगट करता है कि, दो प्राणियों-एक चतुवाला और दूसरा चतु-हित-के निर्मित होने पर, इस जड-खृष्टि के कुलह में चझुवाला ऋषिक समय तक टिक सकता है और दूसरा शीव ही नष्ट हो जाता है। परंतु पश्चिमी व्यधिमानिक स्टिन शास्त्र इस बात का मृत कारण नहीं दतला सकते, कि नेत्र प्रादि भित्र भिन्न इन्दियाँ की उत्पत्ति पहले दुई ही क्या । सांत्यों का मत यह ई, कि ये सब इन्द्रियाँ किसी एक ही मल इंद्रिय से प्रमान: उत्पन्न नहीं होतीं; किन्त जब अहंकार के कारण प्रकृति में विविधता का आरंभ होने लगना है, तय पहले उस श्रष्टकार से (पाँच सदम क्रोंटियाँ, पाँच सदम ज्ञानेटियाँ और सन, इन सब को मिला कर ) ग्यारह भिन्न भिन्न गुण ( शक्ति ) सब के सब एक साथ ( युगनन् ) व्यर्भव है। कर सूत प्रकृति में ही दलत होते हैं, और फिर इसके जागे स्यूल सेंदिय छप्टि उत्पन्न सुमा क्ती है। इन न्यारह इन्द्रियों में से, सन के बारे में पहले ही, छठवें प्रकरणों में यतला दिया गरा है, कि वह ज्ञानेन्द्रियों के साथ संकारा-विकल्पात्मक होता है श्रवीत ज्ञानेन्द्रियों से प्रच्या किये गये संस्कारों की व्यवस्था करके वह उन्हें बुद्धि के सामने निर्णुयार्थ उपस्थित करना है; जीर कर्नेन्ट्रियों के साथ वह स्याकरणात्मक होता है अर्थात् उसे बुद्धि के निर्णय को कर्नेन्द्रियों के द्वारा अमल में लाना पहता है। इस प्रकार वह उमयविध, अर्घात् इंद्रिय-मेद के प्रतुसार मिल मिल प्रकार के काम करनेवाला, होता है। टपनिपरों में इन्द्रियों को ही 'प्राणु ' कहा है; श्रीर सांख्यों के मतानुसार उपनिपत्कारों का भी यही मन है कि, ये प्राणु पञ्च-महामृतात्मक नहीं है किनु परमात्मा से प्रयक दत्पत्न हुए हैं (सुंह. २. १. ३.)। इन प्राणीं की प्रचांत इन्द्रियों की संख्या उपनिपदों में कहीं सात, कहीं दस, ग्यारह, बारह और कहीं कहीं हैरह बतलाई गई है। परन्तु, वेदान्तसूत्रों के साधार से श्रीशंकराचार्य ने निश्चित किया है हि, उपनिपदों के सब वाक्यों की एकरूपता करने पर इन्ट्रियों की संख्या ग्यारफ की सिद्ध होती है ( वेसु शांमा. २. ४. ५, ६); भार, गीता में तो इस बात का सपट रहेख किया गया है कि, '' इन्द्रियाग्रि दरीके च " ( गी. १३. ४. ) अर्थात इन्द्रियाँ ' इस और एक ' अर्थात स्वार्ष्ट हैं । अब इस विषय पर सांख्य थीर वेदान्त दोनों शाखों में कोई मतभेद नहीं रहा।

सांख्यों के निश्चित किये चुए मत का सारांश यह है — सात्विक प्राहंकार से सॅन्द्रिय-सृष्टि की मूलभूत ग्यार इन्द्रिय शक्तियाँ ( गुण ) उत्पन्न होती हैं; श्रीर तामस अहं शर से निरिन्दिय-सृष्टि के मूलभूत पाँच तन्मात्रद्रच्य निर्मित होते हैं; इसके बाद पद्मतःमात्रद्वयां से क्रमेशः स्यूल पश्चमदाभूत ( जिन्हें ' विशेष ' भी कहते हैं ) और स्थल निशिन्द्रय पदार्थ वनने लगते हैं, तथा, प्रयासम्भव इन पदार्थी का संयोग ग्यारम् इन्द्रियों के साथ हो जाने पर, सेन्द्रिय सृष्टि वन जाती है।

सांख्य-मतानुसार प्रकृति से प्रादुर्भूत द्वीनेवाले तस्वों का क्रम, जिसका वर्णन धन तक किया गया है, निम्न जिलित वंशवृत्त से धाधक स्पष्ट हो जायगाः—

## महाांड का वंशवृक्ष । पुरुष-( दोनों स्वयंमू और अनादि ) प्रकृति ( अव्यक्त और सूर्म )

( निर्शुण; पर्यायशस्द :- इ, द्रष्टा इ॰ )। (सस्<sup>व</sup>-रज-तसोगुणी; पर्यायशस्द :- प्रधान, अन्यक्त, माया, प्रसव-धर्मिणी आदि ) महान् अथवा बुद्धि ( व्यक्त और सूक्ष्म ) ( पर्यायशब्द :- आसुरः, मति, झान, ख्याति ३० ) अठारह तत्त्वों का सिंगश्रदीर ( सूक्ष्म श्चारं कारं ( व्यक्त और सूक्ष्म ) ( पर्यायशब्द :- अभिमान, तैजस सादि ) (साध्वकसृष्टि अर्थात् व्यक्त और सूक्ष्म इन्द्रियाँ) (तामस अर्थात् निरिष्रिय-सृष्टि)

पाँच बुद्धीन्द्रियाँ पाँच कर्मेन्द्रियाँ. मन पञ्चतन्मात्रापँ. (सूहम) विशेष या पञ्चमहाभूत (स्थूल)

ह्यू स पन्चमहाभूत और पुरुष को मिला कर कुल तत्त्वों की संख्या पचीस है। इनसें से महान् अयवा बुद्धि के बाद के तेईस गुगा मूलप्रकृति के विकार हैं। किन्त उनमें भी यह भेद है कि, सूच्म तन्मात्राएँ श्रीर पाँच स्यूल महाभूत द्रव्यात्मक विकार हैं और बुद्धि अहंकार तथा इन्द्रियाँ केवल शक्ति या गुरा हैं; ये तेईस तत्व व्यक्त हैं और मूलप्रकृति अन्यक्त है। मांख्यों ने इन तेईस तत्वों में से आकाश तत्व ही में दिक् और काल को भी समितित कर दिया है। वे ' प्रागा ' को भिन्न तस्व नहीं मानते; किन्तु जय सब इन्द्रियों के व्यापार आरम्भ होने लगते हैं तब उसी को वे प्राग्त कहते हैं (सां. का. २६)। परन्तु वेदान्तियों को यह मत मान्य नहीं है, उन्हों ने प्राया को स्वतन्त्र तत्व माना है (वेसू. २. ४. ६)। यह पहले

ही यतलाया जा जुका है कि. वेदान्ती लोक प्रकृति थाँर पुरुष को स्वयम्भू साँर स्वतन्त्र नहीं मानते, जैसा कि सांस्य-मतानुयायी मानते हैं; किन्तु उनका कपन है कि दोनों (प्रकृति झार पुरुष) एक ही परमेश्वर की विभृतियाँ हैं । सांस्य श्रीर वेदान्त के उक्त भेदों को छोड़ कर शेष स्पृथ्युत्पत्ति-क्रम दोनों पन्नों को प्राद्य हैं। उदाहरखार्थ, महाभारत में अनुगीता में महामृत्त ' स्रयया ' महानव ' का जो दो वार वर्षोन किया गया है (मभा. श्रम्स. ३५. २०-२३; श्रीर ४७. १२-१५), वह सांस्यत्वों के अनुसार ही हैं—

अव्यक्तवीज्ञयभवो बुद्धिस्कंषमयो महान् ।
महाहंकारविटपः इंद्रियान्तरकोटरः ॥
महास्तविशाखक्ष विशेषप्रतिशाखवान्, ।
सदापणः सदापुणः ग्रुमाग्रमफलोदयः ॥
आजीव्यः सर्वभृतानां ब्रह्मदृष्धः सनातनः ।
एनं छित्ता च भित्ता च तत्त्वज्ञानातिना बुषः ॥
हित्ता सङ्गमयान् पाशान् मृत्युजन्मजरोदयान् ।
निर्ममो निरहंकारो मुच्यते नात्र संशयः ॥

थ्यर्थात् " थ्रन्यक्त (प्रकृति ) जिसका यीज है, वुद्धि (महान् ) जिसका तना या पींडु है, अहंकार जिसका प्रधान पहान है, मन और दस इन्द्रियाँ जिसकी अन्तर्गत खोखसी या खाँड्र हैं, ( सुद्म ) मद्दामृत ( पंच तन्मात्राएँ ) निसकी बड़ी यड़ी शालाएँ हैं, और विशेष प्रयांत स्यून महामृत जिसकी छोटी छोटी टहिनयाँ हैं, इसी प्रकार सदा पत्र, पुष्प, और शुभाशुभ फल धारण करने-वाला, समस्त प्राणिमात्र के लिये आधारभृत, यह सनातन वृहद् मदावृत्व है। ज्ञानी पुरुप को चाहिये, कि वह उसे तावज्ञानरूपी तलवार से काट कर ट्रक हुक कर डाले; जन्म, जरा भीर मृत्यु उत्पन्न करनेवाल संगमय पाशों को नष्ट करे और ममत्वबुद्धि तथा ऋहंकार का त्याग कर दे. तय वह निःसंशय मुक्त होगा।" संचेष में, यही ब्रह्मवृत्त प्रस्ति प्रयवा साथा का 'खेल,'जाला' या ' पसारा ' है। प्रत्यंत प्राचीन काल ही से-ऋखेदकाल ही से-इसे 'वृद्ध ' कहने की रीति पड़ गई है और उपनिपदों में भी उसकी 'सनातन ऋषत्यवृद्ध ' कहा है (कड, ई. १)। परन्तु वेदों में इसका सिर्फ़ यही वर्गान किया गया है कि उस वृत्त का मूल ( परवहा ) जपर है और ग्रास्ताएँ ( दृश्य सृष्टि का फैलाव ) नीचे हैं। इस वैदिक वर्णन को और सांख्यों के तत्वों को मिला कर गीता में प्रश्वत्य वृत्त का वर्णन किया गया है। इसका स्परीकरण इसने गीता के १५. १-२ स्रोकी की श्रवनी टीका में कर दिया है।

जपर वतलाये गये पचीस तत्वों का वर्गीकरण सांख्य भीर वेदान्ती मिश्र भिन्न रीति से किया करते हैं, भ्रतपुत यहाँ पर उस वर्गीकरण के विषय में कुस लिखना चाष्ट्रिये । सांख्यों का यह कथन है कि इन पचीत तत्वों के चार वर्ग होते हैं अर्थात् मूलप्रकृति, प्रकृति-विकृति, विकृति चार न-प्रकृति न-विकृति । (१) प्रकृति-तत्त्व किसी दूलरे से उत्पन्न नहीं हुआ है, अतएव डसे 'मूलप्रकृति 'कहते हैं। (२) मूलप्रकृति से आगे यहने पर जब हम दूसरी सीढ़ी पर आते हैं तब ' महान् 'तत्व का पता लगता है । यह महान् तत्व प्रकृति से उत्पन्न हुआ है, इसिलिये यह ' प्रकृति की विकृति या विकार ' है; और इसके बाद महान् तत्व से प्रहंकार निकला है प्रतएव ' महान् ' प्रहंकार की प्रकृति प्रथवा मूल है। इस प्रकार महान अथवा बुद्धि एक श्रोर से अहंकार की प्रकृति या मूल हैं; श्रीर, दूसरी और से, वह मूलप्रकृति की विकृति प्रयवा विकार है । इसी लिये सांख्यों ने उसे ' प्रकृति-विकृति ' नामक वर्ग में रखा; और इसी न्याय के घनुसार श्रहंकार तया पद्यतन्मात्राओं का समावेश भी ' प्रकृति-विकृति 'वर्ग ही में किया जाता है। जो तत्त्व अथवा गुणु स्वयं दूसरे से उत्पन्न ( विकृति ) हो और आगे वही स्वयं अन्य तावां का मूलभूत (प्रकृति ) हो जावे, उसे 'प्रकृति-विकृति ' कहते हैं। इस वर्ग के सात तस्व ये हैं:--महान्, अहंकार श्रीर पञ्चतन्मात्राएँ। (३) परन्तु पाँच ज्ञानिदियाँ, पाँच कर्मेदियाँ, मन फ्रीर स्यूज पञ्चमहाभूत, इन सोलह तत्वों से फिर थीर अन्य तत्वों की उत्पत्ति नहीं हुई । किन्तु ये स्वयं दूसरे तत्वां से प्रादुर्भृत हुए हैं । अत्युव, इन सोलह तत्वां को 'प्रकृति-विकृति ' न कह कर केवल ' विकृति ' अथवा ' विकार ' कहते हैं। (४) ' पुरुप ' न प्रकृति है और न विकृति; वह स्वतंत्र और उदासीन द्रष्टा है । ईश्वरकृप्ण ने इस प्रकार वर्गीकरमा करके फिर उसका स्पष्टीकरमा थें। किया है—

मूळप्रकृतिरविकृतिः महदायाः प्रकृतिविकृतयः सत । षोडशकस्त विकारो न प्रकृतिन विकृतिः पुरुषः ॥

अर्थात " यह मूलप्रकृति ष्विकृति है अर्थात किसी का भी विकार नहीं है। महदादि सात ( अर्थात महत्त, अर्द्धार और प्रज्ञतमात्राएँ) तत्व प्रकृति-विकृति हैं; और मन सिहत ग्यारह इंदियाँ तथा स्यूल प्रज्ञमहाभूत मिलाकर सोलह तत्वां को केवल विकृति अथवा विकार कहते हैं। पुरुप, न प्रकृति है न विकृति " ( सा. का. ३)। आगे इन्हीं प्रचीस तत्वां के और तीन भेद किये गये हुँ-अन्यक्त, व्यक्त और शा। इनमें से केवल एक मूलप्रकृति ही अन्यक्त है, प्रकृति से उत्पन्न हुए तेईस ताव व्यक्त हैं, और पुरुप इन्हीं । ये हुए सांख्यों के वर्गीकरण के भेद। पुराण, स्पृति, महाभारत आदि वैदिकमार्गीय प्रयों में प्रायः इन्हीं प्रचीस तत्वों का उद्धेल पाया जाता है ( मैत्यु. ६. १०. मनु. १. १४, १५ देखों )। परन्तु, उपानिपदों में वर्णीन किया गया है कि ये सब तत्व परमहा से उत्पन्न हुए हैं और वहीं इनका विशेष विवेचन या वर्गीकरण भी नहीं किया गया है । उपनिपदों के बाद जो प्रय हुए हैं उनमें इनका वर्गीकरण से सन्त है। इन तत्व पड़ाता है; परन्तु वह, उपर्युक्त सांख्यों के वर्गीकरण से सन्न है। इन तत्व पचीस हैं; इनमें से सोलह तत्व

तो सांख्य-मत के अनुसार ही विकार, अर्थात् दूसरे तत्वों से उत्पन्न हुए, ईं; इस कारण उन्हें प्रकृति में अथवा मूलमूत पदार्थों के वर्ग में सम्मिलित नहीं कर सकते। अब ये नी तन्व शेप रहे-- १ पुरुप, २ प्रकृति ३-६ महत्, अहंकार श्रीर पाँच तन्मात्राएँ। इनमें से पुरुप और प्रकृति, को छोड़ शेप सात तन्त्रों को सांख्यां ने प्रकृति-विकृति कहा है। परन्तु वेदान्तशाख में प्रकृति को स्त्रतन्त्र न सान कर यह सिद्धान्त निश्चित किया है कि,पुरुप और प्रकृति दोनों एक ही परमेश्वर से बत्पन्न होते हैं । इस सिद्धान्त को मान लेने से, सांख्यों के 'मलप्रकृति ' धीर ' प्रकृति-विकृति ' भेदां के लिये, स्थान ही नहीं रह जाता । क्योंकि, प्रकृति भी परमेश्वर से उत्पन्न द्वीने के कारण मूल नद्दीं कद्दी जा सकती, किन्त वह प्रकृति-विकृति के ही वर्ग में शामिल हो जाती है। अतएव, सुर्युत्पत्ति का वर्णन करते समय, वैदान्ती कहा करते हैं कि, परमेश्वर ही से एक श्रीर जीव निर्माण हुआ और इसरी और (महदादिसात प्रकृति-विकृति सहित) अष्ट्रथा अर्थात भाठ प्रकार की प्रकृति निर्मित हुई (समा. शां. ३०६. २६ श्रोर ३१०. १० देखों)। प्राचीत, वेदान्तियों के मत से, पंचीस तत्त्वों में से सोलइ तत्त्वों को छोड़ शेप नी तत्वों के केवल दो ही वर्ग किये जाते हैं -एक ' जीव ' और दूसरी ' अष्ट्या प्रकृति'। भगवद्गीता में, वेदांतियों का यही वर्गीकरण स्वीकृत किया गया है। परन्तु इसमें भी श्रंत में योडा सा फर्क हो गया है। सांख्य-वादी जिसे पुरुप कहते हैं उसे ही गीता में जीव कहा है और यह बतलाया है कि, वह (जीव) ईश्वर की 'परा प्रकृति ' अर्थात श्रेष्ट स्वरूप है: और सांख्यवादी जिसे मूलप्रकृति कहते हैं उसे ही गीता में परमेखर का ' अपर ' धर्यात कनिए स्वरूप कहा गया है ( गी.७.४.५ )। इस प्रकार पहले हो यहे यहे वर्ग कर लेने पर उनमें से दूसरे वर्ग के अर्थाद कनिष्ट स्वरूप के जब फ़ीर भी भेद या प्रकार यतलाने पड़ते हैं, तब इस फनिष्ठ के स्वरूप के श्रतिरिक्त उससे उपजे दुए शेप तत्त्वों को भी बतलाना आवश्यक होता है। क्योंकि, यह कनिष्ट स्वरूप ( ग्रर्थात् सांख्यों की मुलप्रकृति ) स्वयं व्यपना ही एक प्रकार या भेद हो नहीं सकता । उदाहरणार्य, जब यह बतलाना पड़ता है कि बाप के लड़के कितने हैं, तब उन लडकों में ही बाप की गणाना नहीं की जा सकती। अतएव, परमेश्वर के कनिष्ट स्वरूप के अन्य भेदों को वतलाते समय, यह कहना पड़ता है कि. वेदान्तियाँ की अष्टधा प्रकृति में से मूल प्रकृति को छोड़ शेप सात तस्त्र ही ( अर्थात् महान्, अहंकार, और पद्यतन्मात्राएँ ) उस मूलप्रकृति के भेद या प्रकार ह। परन्तु ऐसा करने से कहना पड़ेगा कि परमेश्वर का कनिष्ठ स्वरूप ( प्रर्यात् मूलप्रकृति ) सात प्रकार का है; और, जपर कह स्त्राये हैं, कि वेदान्ती तो प्रकृति को अष्टवा अर्घात आठ प्रकार की मानते हैं। अब इस स्वान पर, यह विरोध देख पड़ता है कि जिस प्रकृति को वेदान्ती अष्टधा या आठ प्रकार की कहें उसी को गीता सप्तचा या सात प्रकार की कहे ! परन्तु गीताकार को अभीए या कि उक्त विशेष दर हो जावे और ' अष्टवा प्रकृति ' का वर्णन वना रहे । इसीलिये महातू, अर्हकार

श्रीर पंचतस्मात्राएँ, इन सातों में ही श्राठवें मनतत्व को साम्मलित कर के गीता में वर्णन किया गया है कि परमेश्वर का किए स्वरूप श्रवांत सूल प्रकृति श्रष्टण है (गी. ७. ४)। इनमें से, केवल मन ही में दस इन्त्रियों का श्रीर पंचतत्मात्राश्रों में पंचमहाभूतों का समायेश किया गया है। याय यह प्रतीत हो जायगा कि, गीता में किया गया वर्गीकरण सांख्यों और वेदान्तियों के वर्गीकरण से यर्णीप कुछ भिन्न है, तथापि इससे कुल तत्वों की संख्या में कुछ न्यूनाधिकता नहीं हो जाती। सब जगह तत्व पचीस ही माने गये हैं। परन्तु वर्गीकरण की उक्त भिग्नता के कारण किसी के मन में कुछ श्रम न हो जाय इसलिय ये तीनों वर्गीकरण कोष्टक के रूप में एकत्र करके आगे दिये गये हैं। गीता के तेरहवें शब्याय (१३. ४) में वर्गीकरण के अगड़े में न पड़ कर, लांट्यों के पचीस तत्वों का वर्णन ज्यों का त्यों प्रचक् पृथक् किया गया है; और, इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि, चाहे वर्गीकरण में कुछ भिवता हो, त्यापि तत्वों की संख्या दोनों स्वानों पर वरावर ही है।

यहाँ तक इस वात का विवेचन हो चुका कि, पहले मूल साम्पावस्या में रहने-वाली एक ही अवयव-रिह्त जड़ प्रकृति में व्यक्त सृष्टि उत्पन्न करने की अस्वयंवेद्य ' युद्धि ' कैसे प्रगट हुई; फिर उसमें ' अष्टंकार ' से अययव-सिहत विविधता कैसे उपजी; और इसके वाद 'गुणों से गुण ' इस गुणपिरणाम-वाद के अनुसार एक ओर सार्षिक ( अर्थात् सेन्द्रिय-) सृष्टि की मूलभूत सूदम ग्यारह इन्द्रियाँ तथा दूसरी और तामस ( अर्थात् निरिन्द्रिय-) सृष्टि की मूलभूत पाँच सूदम तन्मात्राएँ कैसे निर्मित हुईं। अय इसके वाद की सृष्टि ( अर्थात् स्थूल पंचमहाभूतों या उनसे उत्पन्न होनेवाले अन्य जड़ पदार्थों) की उत्पत्ति के कम का वर्णन किया जावेगा। सांख्यशाख में सिर्फ़ यही कहा है कि, सूदम तन्मात्राओं से ' स्यूस पंचमहाभूत'

यहीं यह भी बतला देना चाहिये कि, उत्तर-वेदान्तप्रन्यों में विश्वित यह पञ्चीकरण प्राचीन उपनिपदों में नहीं है । छांदीग्योपनिपद् में पांच तन्माद्राएँ या पांच महाभूत नहीं माने गये हैं किन्तु कहा है कि, 'तेज, खाप (पानी) और खज (पृथ्वी)' इन्हीं तीन सूच्म मूलतत्वों के मिश्रण से खर्चात् ' विष्टुन्करण ' से सव विविध छिष्ट बनी हैं । और, श्वेताश्वतरोनिपद् में कहा है कि, " श्रजामेकां लोहितशुकृरुप्णां

<sup>&</sup>quot; यह बात रपष्ट है कि चौरासी लाख योनियों की कल्पना पौराणिक है और यह अंदाज से की गई दे। तथापि, वह निरी निराधार भी नहीं है। उत्कानिन-दत्त्व के अनुमार पश्चिमी आधिभौतिक-शासी यह मानते हैं कि, सृष्टि के आरंग में उपस्थित एक छोटे से गोल सजीव सुक्ष्म जन्तु से, मनुष्य प्राणी उत्पन्न हुआ । इय बत्यना मे यह बात स्पष्ट है कि, सुक्ष्म गोल जन्तु का रशूल गोल जन्तु वनने में, इस स्थूल जन्तु का पुनश्व छोटा कीहा होने में, छोटे की है के बाद उसका अन्य प्राणी होने में, प्रत्येक योगि अर्थाव जाति की अनेक पीडियाँ बीत गई होंगी । इससे एक ऑन्ड जीवशास्त्र ने गणित के द्वारा निक्र किया है कि, पानी में रहनेवाली छोटी छोटी मछिलयों के ग्रण-धर्मी का विकास होते घोते उन्हीं को मनुष्य-खरूप भार होने में, भिन्न निवा नातियों की लगभग ५३ लाल ७५ हज़ार पीहियों नीत चुकी हैं; भीर, संभव है कि, इन पीढियों की संस्था कदाचित इनसे दस गुनी भी ही । ये हुई पानी में रहनेवाले जलनरों से ले कर मनुष्य तक की योनियां । अर यदि इनमें धी छोटे जल-चरों से पहले के सुद्दम जन्तुओं का समावेश कर दिया जाय, तो न मान्यम किनने लाख पीदियों की कल्पना करनी होंगी ! इससे मालूग हो जावगा कि, हमारे पुराणों में वर्णित चौरासी लाख योनियों की कत्पना की अपेक्षा, आधिमीतिक शासरों के पुराणों में वर्णित पीढ़ियों की कल्पना कहीं अधिक बढ़ी चड़ी है। कल्पना-संबंधी यह न्याय काल ( समय ) की भी उपयुक्त हो सकता है। भूगर्मगन-जीव-शास्त्रों का कथन है कि. इस गात का स्थूल दृष्टि से निश्चय नहीं किया जा सकता कि सजीव साँग्र के सूक्ष्म जन्तु इन पृथ्वी पर कव उत्पन्न हुए; और सक्ष्म जलनरों की उत्पत्ति तो कई करोड वर्षों के प:ले हुई हैं। इस विषय का विवेचन The Last Link by Ernst Hacokol, with notes etc. by Pr. H. Gadow (1898) नामक पुस्तक में किया गया है। टाबटर गेडो ने इस प्रतक में जो दो सीन उपयोगी परिशिष्ट जोड़े हैं उनसे ही उपर्युक्त वार्ते ही गई हैं । हमारे पुर गों में चौरासी लाख योनियों की गिनती इस प्रकार की गई है: -- ९ लाख जलचर, १० लाख पक्षी, ११ लाख कृमि, २० लाख पशु, ३० लाख स्थापर और ४ लाख मनुष्य ( दासबीध २०. ६ देखी )।

बही: प्रजा: सुजमानां सरूपा:"(धता, ४,५) प्रधान लाल (तेजोरूप), सफ़ेद ( वत-रूप) और काले (पृथ्वी रूप) रंगों की ( प्राचीन तीन तत्यों की ) एक प्रजा (यकरी) से नाम-रूपात्मक प्रजा (सृष्टि) उत्पन्न एट है । छोदोग्योपनिपट के छठ्ये प्रध्याय में श्रेतकेत और उसके पिता का मंबाद है । संवाद के फ्रास्में ही में श्रेतकेत के पिता ने स्पष्ट कह दिया है कि, " चरे! इस जगन् के प्यारम्भ में ' एकमेवाडितीयं सत् ' के प्रतिरिक्त, प्रयोग जहीं तहीं सब एक ही और नित्य परव्रक्ष के प्रातिरिक्त बार कुछ भी नहीं या। जो प्रसन् (प्रयोद नहीं है) है, उससे सन् कैसे उत्पत्त हो सकता है ? स्रतन्त्र, स्नादि में सर्वत्र सन् ही ज्यात या । इसके याद उसे अनेक अर्घात विविध होने की इच्छा दुई और उससे कमग्रः सूदम तेज ( प्रप्ति), प्राप (पानी ) और प्रदा (पृथ्वी) की उत्पत्ति हुई। पश्चात् इन तीन तत्वों में ही जीवरूप से परमात का प्रवेश होने पर उनके शिवत्करणा से जगन की अनेक नाम-स्पात्मक वहतुएँ निर्मित हुई । ह्यूल श्राप्ति, सुर्यं, या विगुलता की ज्योति में, वो लाल (लोहित) रंग है वह सहम तेज़ारेज़ी मुलतत्वे का परिणाम है, जो सफ़द (ग्रह ) सा है वष्ट सदम प्राप-तत्त्व का परिणाम र्ह, श्रीर जो हृत्या (काला ) रंग ई यह सूदम पृथ्वी-तत्व का परिणाम है। इसी प्रकार, मनुष्य जिस छात का सेवन करता है उसमें भी-सदम तेज, सदम आप और सदम अब ( प्रच्यी ),-यही तीन ताब होते हैं। जैसे दही को सबने से मरतान ऊपर था। जाता है, बैसे ही उक्त तीन सदम तत्वों से बना चुमा अब जब पेट में जाता है तथ. टनमें से तेज-तत्व के फारण मनुष्य के शुरीर में स्यूल, मध्यम और सुद्रम परिग्राम-जिन्हें कमशः अस्यि, मजा और वाणी कहते हैं—उत्पन्न हुया करते हैं; इसी प्रकार याप प्रयोग जल-तत्व से मृत्र. रक और प्राणा; तथा अब अर्थान् पुन्वी-तत्व से पुरीप, मांस फीर मन ये तीन द्रव्य निर्मित होते हैं " (हां. ६.२-६)। हांदोग्योपनियद की यही पद्धति चेदान्तस्त्रीं ( २.४.२० ) में भी कही गई है, कि मृत महाभृतों की संस्या पीच नहीं, केवल सीन ही है; और उनके त्रिपुतकरण से सब एर्च पदार्घों की उत्पत्ति भी मानूम की जा सकती है । बादरायणाचार्य तो प्रतीकरण का नाम तक नष्टों सेते । संघापि तैतिरीय (२.१), प्रश्न (४.८), जृहदारगुयक (४.४.५) प्राद्धि प्रत्य वपनि-पदों में, फ्रोर विशेषतः धेताधतर ( २. १२ ), वेदान्तसूत्र ( २. ३. १-१४ ) तथा गीता (७. ४; १३. ५) में भी. तीन के यदले पाँच महाभूतों का वर्गन है। गर्भी-पनिपद के आरंभ ही में कहा है कि मनुष्य-देह ' प्रजातमक ' है। और, महाभारत तया पुराणों में तो पत्रीकरण का स्पष्ट वर्णन ही किया गया है ( मभा ज़ां. १८४-१८६) । इससे यही सिद्ध होता है कि, यदापि विवृत्करण प्राचीन है तथापि जब महाभतों की संत्या तीन के बदले पाँच मानी जाने लगी तब ब्रिक-त्करण के डदाहरण ही से पर्जीकरण की कत्यना का प्राहुमांव हुआ खाँर विवृत्करण पीछे रह गया, एवं अंत में प्रजीकरण की कल्पना सब वेदान्तियों को प्राहा हो गई । आगे चल कर इसी पत्रीकरण शब्द के अर्थ में यह वात भी शामिल हो गई, कि मनुष्य का ज़रीर केवल पंचमहाभूतों से बना ही नहीं है किन्तु वन पंचमहाभूतों में से हर एक पाँच प्रकार से ज़रीर में विभाजित भी हो गया है, उदाहरणार्थ, त्यक्, मांस ऋत्य, मज़ार मांगु ये पाँच विभाग ऋत्मय पृथ्यी-तात्व के हैं, हत्यादि (मगा. ज़ां. १८४. २०-२४; घार दासयोध १७. ८ देखों)। प्रतीत होता है कि, यह कत्यना भी उपर्युक्त छांदोग्योपनिपद के त्रिष्ट्-त्करण के वर्णन से सुफ्त पड़ी है। क्योंकि, वहाँ भी छान्तिम वर्णन यही है कि, 'तेज, छाप छीर एक्यी' इन तीनों तत्वों में से प्रत्येक, तीन तीन प्रकार से मनुष्य की देह में पाया जाता है।

इस यात का विवेचन हो चुका कि, मुल प्रत्यक्त प्रकृति से, प्रयवा वेदान्त-सिद्धान्त के अनुसार परवास से, अनेक नाम और रूप धारता करनेवाले सृष्टि के ष्मचेतन ष्रयांत् निर्जीव या जट् पदार्घ कैसे यने हैं । ष्रय इस का विचार करना चाहिये कि सप्टि के सचेतन अर्थात सजीव माशियों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में सांख्य-शास्त्र का विशेष कथन क्या है; और फिर यह देखना चाहिये कि वेदान्तशास्त्र के सिद्धान्तों से उसका कहीं तक मेल है। जब मुल प्रकृति से प्रादुर्भृत पृथ्वी प्रादि स्यूल पंचमहाभूतों का संयोग सूदम इन्द्रियों के साथ होता है तय उससे सजीव प्राणियों का शरीर बनता है । परन्तु, यथपि यह शरीर सेंद्रिय हो, तथापि वह जड ही रहता है। इन एन्द्रियों को प्रेरित करनेवाला तथ्व, जड प्रकृति से भिन्न 'होता है, जिसे ' पुरुष ' कहते हैं। सांच्यों के **इन सिद्धान्तों का पर्यान पिछले** प्रकरण में किया जा चुका है कि यरापि मूल में ' पुरुष ' प्रकर्ता है, तयापि प्रकृति के साथ उसका संयोग होने पर सजीय सृष्टि का खारम्भ होता है; खार, " में प्रकृति से भिज हुँ " यह ज्ञान हो जाने पर, पुरुष का प्रकृति से संयोग हार जाता है तथा यह मुक्त हो जाता है; यदि ऐसा नहीं होता ता जन्म-मरण के चकर में उसे धूमना पड़ता है। पान्त इस बात का विवेचन नहां किया गया कि जिस 'पुरुष' की मृत्यु प्रकृति और ' पुरुष ' की भिराता का ज्ञान हुए बिना ही हो जाती है, उसकी नये मये जन्म फैंसे प्राप्त होते हैं। प्रताप्त यहाँ इसी विषयका कुद्ध प्रधिक विवेचन करना ष्ट्रावश्यक जान पड़ता है। यह स्पष्ट है कि, जो सनुष्य यिना ज्ञान प्राप्त किये ही मर जाता है उसका फात्मा प्रकृति के चक्र से सदा के लिये छूट नहीं सकता । क्योंकि यदि ऐसा हो, तो ज्ञान प्रयया पाप-पुराय का कुछ भी महत्त्व नहीं रह जायगा; और फिर, चार्वाक के मतानुसार यही कहना पड़ेगा कि, मृत्यु के बाद हर एक मनुष्य प्रकृति के फंदे से छूट जाता है प्रयांत् वह मोहा पा जाता है। प्रच्छा; पदि यह कहें कि मृत्यु के वाद केवल फ्रात्मा अर्थात् पुरुष वच जाता है स्रोर वही स्वयं नये नये जन्म लिया करता है, तो यह मुलभूत सिद्धान्त-किपुरुप अकर्ता धारे बदासीन है धार सब कर्तृत्व प्रकृति ही का है—मिध्या प्रतीत होने लगता है । इसके सिवा, जब इम यह मानते हैं कि, श्रात्मा स्वयं ही नये नये जन्म लिया करता है, तब यह उसका गुण या धर्म हो जाता है; और, तब तो, ऐसी अनवस्था

प्राप्त हो जाती है, कि वह जन्म-मर्गा के ग्रावागमन से कभी छूट ही नहीं सकता। इलालिये, यह सिद्ध होता है कि, यदि विना ज्ञान प्राप्त किये कोई सनुष्य सर जाय, तो भी आगे नया जन्म प्राप्त करा देने के लिये उसकी आत्मा से प्रकृति का संबंध श्रवस्य रहना ही चाहिये। मृत्यु के बाद ह्यूल देह का नाज़ हो जाया करता है इसलिये यह प्रगट है कि, अब उक्त सम्बन्ध स्यूल महाभूतात्मक प्रकृति के साथ नहीं रह सकता। परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि प्रकृति केवल स्यूल पंच-महामूर्तों ही से वनी है। प्रकृति से कुल तेईस तत्व उत्पन्न होते हैं; और, स्पूल पंचमहाभूत, वन तेईस तत्वां में से, अन्तिम पाँच हैं । इन अन्तिम पाँच तत्वां (स्यूल पैचमहामूर्ती) को तेईस तत्वा में से अलग करने पर १८ तत्व शेप रहते हैं। अतएव, अब यह कहना चाहिये कि, जो पुरुष विना ज्ञान आत किये ही मर जाता है, वह यद्यपि पंचनहाभूतात्मक स्यूल ग्रारीर से, अर्थात आन्तिम पाँच तत्वा से, इंट् जाता है, तथापि इस प्रकार की मृत्यु से प्रकृति के अन्य १८ तत्वाँ के साथ इसका सम्बन्ध कभी छूट नहीं सकता । वे ऋटारह तत्त्व ये हैं:-महान् (हुद्रि), ऋहं-कार, मन, इस इन्द्रियाँ और पाँच तन्मात्राएँ (इस प्रकरण में दिया गया ब्रह्मागुड का वंशवृत्त, पृष्ट १७६ देखिये )। ये सब तस्त्र सुद्धम हैं । अत्रपृत्र इन तस्त्रों के साय पुरुष का संयोग स्थिर हो कर जो शरीर बनता है उसे स्थूल-शरीर के विरुद्ध सूचम ऋषवा लिंगशरीर कहते हैं (सां. का. ४०)। जब कोई मनुष्य विना ज्ञान प्राप्त क्रिये ही मर जाता है, तब मृत्यु के समय उसके स्राप्तमा के साय ही प्रकृति के टक १८ क्वाँ से बना हुआ यह लिंग-शरीर भी स्थूल देह से बाहर हो जाता है; और जब तक उस पुरुप को ज्ञान की प्राप्ति हो नहीं जाती तब तक, उस लिंग-शरीर ही के कारण रसको नये नये जन्म लेने पड़ते हैं। इस पर कुछ लोगों का यह प्रश्न है कि, सनुष्य की मृत्यु के बाद जीव के साथ साथ इस जड़ देह में से, बुद्धि, अहंकार, मन और दस इन्द्रियों के न्यापार मी, नष्ट होते हुए हमें प्रत्यन्त में देख पड़ते हैं, इस कारण लिंग-शरीर में इन तरह तत्वों का समावेश किया जाना तो उचित है, परन्तु इन तेरह तत्वों के साथ पाँच सूचम तन्मात्राओं का भी समावेश लिंगशरीर में क्यों किया जाना चाहिये ? इस पर सांख्यां का रत्तर यह है कि ये तेरह तत्त्व—निरी बुद्धि, निरा अर्ह्कार, मन और दल इन्द्रियाँ—प्रकृति के केवल गुण हैं; और, जिस तरह द्वाया को किसी न किसी पदार्थ का, तथा चित्र को दीवार, कागज़ आदि का, आश्रय आवश्यक है, उसी तरह इन गुणान्मक तेरह तत्त्वाँ को भी एकत्र रहने के निये किसी इन्य के आव्रय की आवश्यकता होती है। अव, आत्मा (पुरुष) स्वयं निर्तुण और अकर्ता है इसलिये वह स्वयं किसी भी गुण का आत्रय हो नहीं सकता। मनुष्य की जीवितावस्या में उसके शरीर के स्यूल पंचमञ्चानूत ही इन तेरह तत्वां के आश्रय-स्थान हुआ करते हैं । परन्तु, मृत्यु के वाद अर्थात् स्यूज़ शरीर के नष्ट हो लाने पर, ह्यूल पंचमहाभूतों का यह आधार खूट जाता है । सबे,

वस अवस्था में, इन तेरह गुणात्मक तस्वों के लिये किसी अन्य द्रन्थात्मक आश्रय की भावश्यकता होती है। यदि मूलप्रकृति ही को आश्रय मान लें, तो वह अव्यक्त और अविकृत अवस्था की, अर्थात् अर्गत और सर्वव्यापी होने के कारण, एक छोटे से लिंग-श्रीर के अर्हकार, युद्धि आदि गुणों का आधार नहीं हो सकती। अत्रक्ष मूलभूत पाँच सूदम तन्मात्र-द्रन्यों का समावेश, वप्युंक्त तेरह गुणों के साय ही साय उनके आश्रय-स्थान की एष्टि से, लिंग-श्रीर में करना पड़ता है (सां. का. ४९)। यद्धतेर सांख्य मन्यकार, लिंग-श्रीर और स्यूलश्रीर के बीच एक और तीसरे श्रीर (पञ्चतन्मालाओं से बने दुण) की कल्पना करके, प्रतिपादन करते हैं कि, यह तीसरा श्रीर लिंगश्रीर का आधार है। पत्नु, हमारा मत यह है कि, सांख्य-कारिका की हकताकीसवीं आयों का यथार्थ भाव वैसा नहीं है, टीका-कारों ने अम से तीसरे श्रीर की कल्पना की है। हमारे मतानुसार इस आर्या का उद्देश सिर्फ इस वात का कारण यतलाना ही है, के युद्धि आदि तेरह तत्वों के साय प्रतत्माताओं का भी समावेश किंगश्रीर में क्यों किया गया; इसके अतिरिक्त अन्य कोई हेतु नहीं है अ।

फुछ विचार करने से प्रतीत हो जायगा कि, सूक्त प्रठार तत्वों के लांक्योक जिंग-शरीर में और उपिपदों में विशित लिंग-शरीर में विशेष भेद नहीं हैं। यह इत्राख्यकोपनिपद में कहा है कि,—" जिस प्रकार जोंक (जलायुका) घास के तिनके के एक द्वीर तक पंडुँचने पर दूसरे तिनके पर (सामने के पैरां ले) अपने शरीर का अप्रभाग रखती है और फिर पहले तिनके पर से अपने शरीर के प्रांतिम भाग के खींच लेती है, उसी प्रकार आतमा एक शरीर छोड़ कर दूसरे शरीर में जाता है" ( हु. ४. ४. ३ )। परन्तु केवल इस ध्धान्त से ये दोनों अनुमान लिख नहीं होते कि, निरा आतमा ही दूसरे शरीर में जाता है, और वह भी एक शरीर से छूटते ही चला जाता है। पर्योंकि मुहदारग्यकोपनिपद ( ४. ४. ४ ) में खागे चल कर यह वर्योन किया गया है कि, आतमा के साथ साथ पाँच (सूक्त) भूत, मन, इन्द्रियों, प्राग्त और धर्माधर्म भी शरीर से बाहर निकल जाते हैं; और यह भी

अंतराभवदेहो हि नेष्यते विध्यवासिना । तदस्तित्वे प्रमाणं हि न किंचिदवगस्यते ॥ ६२ ॥

" अंतरामव, अर्थात लिंगझरीर और स्थूलशरीर में बीचवाले दारीर से विध्ववासी सहमत नहीं हैं। यह मानने के लिंथ कोई प्रभाग नहीं है कि उक्त प्रकार का कोई शरीर है।" ईश्वरकृष्ण विध्याचल पर्वत पर रहता था, इसलिये उसको विध्ययासी कहा है। अंतराभवशरीर को ' अंधर्व ' भी कहते हैं। अभरकोश ३. ३. १३२ और उत्तपर श्री० कृष्णाजी गोविंद ओक द्वारा प्रकाशित हीरस्वामी की टीका तथा उस ग्रंथ वी प्रस्तावना पृष्ठ ८ देखी।

<sup>\*</sup> गद्द कुमारिल कृत मीमांसारते स्वार्तिक पंथ के एक क्षोक से ( आत्मवाद, क्षोक ६२ ) देख पड़ेगा कि उन्होंने इस आर्या का अर्थ हमारे अनुसार ही लगाया है। वह खोक यह है:—

ŧ

कहा है कि, ज्ञात्मा को अपने कर्म के अनुसार मिछ भिन्न लोक प्राप्त होते हैं एवं वहाँ उसे कुछ काल पर्यंत निवास करना पड़ता है (वृ. ई. २. ३४. श्रोर १४)। इसी प्रकार, झान्द्रोग्योपनिपट् में भी भ्राप (पानी ) मृलतत्त्व के साथ जीव की जिस गति का वर्णन किया गया है (छां. ४. ३. ३; ४. ६. १) उसले, और वैदान्तसूत्रों में उसके क्षर्य का जो निर्माय किया गया है (वेस्. ३. १. १-७) उससे, यह स्पष्ट हो जाता है कि, लिंगशरीर में—पानी, तेज छोर छन्न—इन तीनों मूलतत्वों का समावेश किया जाना छांदोग्योपनिपद् को भी श्रामिप्रेत है। साराश यही देख पड़ता है कि, महदादि अठारह सुदम तत्वों से यने दुए सांख्यों के 'लिंग-शरीर' में ही प्राण् श्रीर धर्माधर्म श्रर्थात कर्म को भी शामिल कर देने से वेदान्त-मतानुसार लिंग-शरीर हो जाता है। परन्तु सांख्यशास्त्र के श्रनुसार प्राण का समावेश ग्यारह इन्द्रियों की वृत्तियों में ही. और धर्म-अधर्म का समावेश बुद्धीन्द्रियों के व्यापार में ही, हुआ करता है; अतर्व उक्त भेट के विषय में यह कहा जा सकता है कि वह केवल शाब्दिक है - वस्तुतः लिंग-शरीर के घटकावयव के सम्बन्ध में वेदान्त और सांख्य-मता में कहा भी भेट नहीं है । इसी लिये मैन्युपनिपद् (ई. १०) में "महदादि सूच्मपर्यतं " यह सांख्योक्त लिंग-ग्रारीर का लक्तगा, "महादाघवि-शेपातं " इस पर्याय से ज्यों का त्यां रख दिया है "। भगवद्गीता (१५.७) में, पहले यह बतला कर कि " मनः पष्टानीन्द्रियाणि " — मन और पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ ही का सूचम शरीर होता है—, ब्रागे ऐसा वर्णन किया है कि " वायुर्गधानिवाशयात्" ( १५. ८ ) — जिस प्रकार हवा फलों की सगन्य को हर लेती है उसी प्रकार जीव, रयूल शरीर का त्याग करते समय, इस लिंग-शरीर को अपने साथ ले जाता है। त्यापि, गीता में लो प्राच्यातम-ज्ञान है वह उपनिपदों ही में से लिया गया है, इस-लिये कहा जा सकता है कि, ' मनसहित छः इन्द्रियाँ ' इन गुन्दाँ में ही पाँच कर्मे-न्द्रियाँ, पञ्चतन्मात्राएँ, प्राणु और पाप-पुराय का संग्रह भगवान को अमिप्रेत है। मनुस्पृति ( १२. १६, १७) में भी यह वर्णन किया गया है, कि मरने परमनुष्य

<sup>\*</sup> आनंदाशम पूना से प्रकाशित द्वाप्तिंशशुपनिपरों की पोथी में भेन्युपनिपद् के उपयुक्त मंत्र का "महदायं विशेषानां " पाठ है और उभी को शिक्तकार ने भी माना है। यदि यह पाठ जिया जाय तो जिंगागरीर में आरंग के महत्तक का समावेश करके विशेषानां पद से सूचित विशेष अर्थात प्रवासाभूतों को छोड़ देना पड़ता है। यानी, यह अर्थ करना पड़ता है कि, महदायें में से महत् को छे छेना और विशेषानां में से विशेष को छोड़ देना चाहिये। परन्तु जहाँ आवन्त का उपयोग किया जाता है वहीं उन दोनों को छेना या दोनों को छोड़ना युक्त होता है। अतएव प्रो. हैंयसेन का कथन है कि, महदायं पद के अन्तिम अक्षर का अनुस्तार निवाल कर " महदायिवशिषानाम् " ( महदायिने-अविशेषानाम् ) पाठ कर देना चाहिये। ऐसा करने पर अविशेष पद वन जाने से, महत्व और अविशेष अर्थात आदि और अंत दोनों को में एक ही न्याय पर्याप्त होगा और जिंगशरीर में दोनों का ही समावेश किया जा सकेमा। यही इस पाठ का विशेष गुण है। परन्तु, स्मरण रहे कि, पाठ कोई मी जिया जाय अर्थ में भेद नहीं पडता।

को, इस जन्म में किये दुए पाप-पुराय का फल मोगने के लिये, पद्मतन्मायात्मक सूदमं शरीर प्राप्त होता है । गीता के "वायुगंधानिवाशयात् " इस दृष्टान्त से केवल इतना ही लिद्ध होता है कि, यह शरीर सूदम है; पान्तु उससे यह नहीं मालूम होता कि उसका प्राकार कितना चट़ा है । महाभारत के संविद्यी-उपाल्यान में यह वर्णन पाया जाता है कि, सख्यान् के (स्यूल) शरीर में से ख्रागूठे के यरावर एक पुरुष को यमराज ने वाहर निकाला—" ध्रांगुरमात्रं पुरुषं निश्वकर्ष यमो बलात् " ( समा. वन. २६७. १६ ); इससे प्रतीत होता है कि, दृष्टान्त के लिये ही क्यों न हो, लिंग-शरीर क्रेंगूठे के से प्याकार का माना जाता था।

इस बात का विवेचन हो चुका कि, यदापि लिंग-ग़रीर हमारे नेत्रों की गोचर नहीं है तथापि उसका ग्रास्तत्व किन अनुमानों से सिद्ध हो सकता है, और उस शरीर के घटकावयन कौन कीन से हैं। परन्तु, केवल यह कह देना ही यथेष्ट प्रतीत नहीं होता कि, प्रकृति फ्रीर पाँच स्पूल महाभूतों के आतिरिक अठारह तत्वों के समुचय से लिंग-शरीर निर्माण होता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि, जहीं जहीं लिंग शरीर रहेगा वहीं वहीं इन अठारह तत्वों का समुरचय, अपने अपने गुण-धर्म के अनुसार, माता-पिता के स्यूल शरीर में से तथा आगे स्यूल-सृष्टि के अज से, इस्त-पाद खादि स्यूल अवयव या स्यूल इन्द्रियाँ उत्पन्न करेगा, अथवा उनका पोपण करेगा। परन्तु अय यष्ट्र वतलांना चाहिये कि, अठारष्ट्र तत्वों के समुख्यय से यना हुआ लिंग-शरीर पशु, पद्मी, मनुष्य आदि भिन्न भिन्न देह क्यों उत्पन्न करता है। सजीव साष्ट्रि के सचेतन तत्त्व को सांख्य-वादी 'पुरुष ' कहते हैं; श्रीर, सांख्य-मतानुसार ये पुरुष चाहे श्रसंख्य भी हों तथापि प्रत्येक पुरुष स्वभा-वतः उदासीन तथा अकर्ता है, इसलिये पशु-पद्दी छादि प्राणियों के भिन्न भिन्न शरीर उत्पन्न करने का कर्तृत्व पुरुप के हिस्से में नहीं छा सकता। वेदान्त-शाख में कहा है कि, पाप-पुराय आदि कर्मों के परिशाम से ये भेद उत्पन्न हुआ करते हैं । इस कर्म-विपाक का वियेचन छागे चल कर किया जायगा । सांख्यशाख के अनुसार कर्म को, प्ररूप और प्रकृति से भिछा, तीसरा तत्त्व नहीं मान सकते; और जब कि पुरुष उदासीन ही है तब कहना पडता है कि कर्म, प्रकृति के सच्च-रज-तमोगुर्सों का ही, विकार है । लिंग-शरीर में जिन प्रठारह तत्वों का समुचय है उनमें से युद्धितत्त्व प्रधान है। इसका कारण यह है कि, बुद्धि ही से श्रागे श्रहंकार स्रादि सत्रह तत्व उत्पद्म होते हैं । श्रर्थात्, जिसे वैदान्त में कर्म कहते हैं उसी को सांख्यशास में, सन्व-रजन्तम गुर्गों के न्यूनाधिक परिमाण से उत्पन्न होनेवाला, खुद्धि का व्यापार, धर्म या विकार कहते हैं। बुद्धि के इस धर्म का नाम ' भाव ' है। सत्त्व-रज-तम-गुर्णों के तारतम्य से ये ' भाव ' कई प्रकार के होजाते हैं। जिस प्रकार फूल में सुगंध तथा कपड़े में रंग लिपटा रहता है, उसी प्रकार लिंग-शरीर में ये भाव भी लिपटे रहते हैं (सां. का. ४०)। इन भावों के श्रनुसार, श्रयवा वेदान्त-परिभाषा से कर्म के श्रनुसार, लिंग-शरीर नये नये

जन्म लिया करता है; ऋौर जन्म लेते समय, माता-पिताओं के शरीरों में से जिन द्रव्यों को वह प्राकार्पत किया करता है, उन द्रव्यों में भी दूसरे भाव श्रा जाया करते हैं । ' देवयोनि, मनुष्ययोनि, पश्रयोनि तया बृज्ञयोनि ' ये सव मेद इन भावों की समुच्चयता के ही परिग्राम हैं (सां. का. ४३ - ५५)। इन सब भावों में सारिवक गुगा का उत्कर्ण होने से जब मनुष्य को ज्ञान और वैराम्य की शाप्ति होती है और उसके कारण प्रकृति और पुरुप की भिन्नता समभ में आने लगती है, तब मनुष्य अपने मूलस्वरूप अर्यात् केवल्य पद को पहुँच जाता है; और तब लिंग-शरीर छूट जाता है एवं मनुष्य के दुःखों का पूर्णतया निवारण हो जाता है। परन्तु, प्रकृति स्रोर पुरुष की भिन्नता का ज्ञान न होते हुए, यदि केवल सात्विक गुण ही का उत्कर्ष हो, तो लिंग-शरीर देवयोनि में अर्थात स्वर्ग में जन्म केता है; रजोग्गा की प्रवलता हो तो मनुष्ययीनि में अर्थात् पृथ्वी पर पैदा होता है; और, तसोगुण की अधिकता हो जाने से उसे तिर्यक्षोनि में प्रवेश करना पड़ता है (गी. १४. १८)। " गुगा गुगोपु जायन्ते " इस तत्व के ही आधार पर सांख्यशास्त्र में वर्णन किया गया है कि, मानवयोनि में जन्म होने के बाद रेत-विन्दु से कमानुसार कलल, बुंदूबुद, मांस, पेशी और भिन्न भिन्न स्थल इन्द्रियाँ कैसे वनती जाती हैं ( सां. का. ४३; ममा. शां. ३२० )। गर्भीपनिषद का वर्णन प्रायः सांख्यशास्त्र के उक्त वर्णन के समान ही है । उपर्युक्त विवेचन से यह वात मालूम हो जायगी कि, सांख्यशास्त्र में 'भाव ' शब्द का जो पारिभाषिक अर्थ वतलाया गया है वह यद्यपि वेदान्तप्रन्यों में विविद्यात नहीं है, तथापि मगवद्गीता में ( १०. ४, ५; ७. १२ ) " बुद्धिज्ञानमसंमोद्दः समा सत्यं वर्मः शमः " इत्यादि गुर्शों को ( इसके ग्रांगे के श्लोक में ) जो ' भाव ' नाम दिया गया है वह प्राय: सांख्यशास्त्र की परिभाषा को सोच कर ही दिया गया होगा ।

इस प्रकार, सांख्यशाख के अनुसार मूल अब्यक प्रकृति से अयवा वेदान्त के अनुसार मूल सहूपी परवह से, सृष्टि के सब सजीव और निर्जीव व्यक्त पदार्थ कमशः उत्पत्त हुए; और जब सृष्टि के सब सजीव और निर्जीव व्यक्त पदार्थ कमशः उत्पत्त हुए; और जब सृष्टि के संदार का समय आ पहुँचता है तब मृष्टि रचना का जो गुण-परिणाम-कम जपर वतताया गया है, ठीक उसके विरुद्ध कम से, सब व्यक पदार्थ अव्यक्त प्रकृति में अथवा मूल ब्रह्म मंलीन हो जाते हैं। यह सिद्धान्त सांख्य और वेदान्त दोनों शाकों को मान्य है (वे.सू. २.३.१४; ममा. शां. २३२)। वदाहरणार्थ, पंचमहामूतों मंसे पृथ्वी का लय पानी मं, पानी का आग्नि मं, अप्नि का वायु मं, वायु का आकाश मं, आकाश का तन्मात्राओं मं, तन्मात्राओं का अर्द्धकार मं, अर्द्धकार का बादि मं, और बुद्धि या महान् का लय प्रकृति में हो जाता है, तथा वेदान्त के अनुसार प्रकृति का लय मूल बचा मं हो जाता है। सांख्य-कारिका में किसी स्थान पर यद नहीं यतलाया गया है कि, सृष्टि की उत्पत्ति या रचना हो जाने पर उसका लय तथा संहार होने तक वीच मं कितना समय लग जाता है। तथापि, ऐसा प्रतीत होता है कि, मनुसंहिता (१.६६-७३), भगवदीता (८.१७), तथा महाभारत

( शां. २३१ ) में वर्षित काल-गगुना सांख्यों को भी मान्य है। हमारा उत्तरायग्रा देव-ताओं का दिन है और हमारा दिवाणायन उनकी शत है । क्योंकि, स्मृतिग्रन्थों में क्षौर ज्योतिपशास की संहिता ( सूर्यसिद्धान्त १. १३; १२. ३५, ६७ ) में भी यही वर्णन है, कि देवता मेरुपर्वत पर अर्थात् उत्तर ध्रव में रहते हैं । अर्थात्, दो भयनों का हमारा एक वर्ष देवताओं के एक दिन-रात के बरावर और हमारे ३६० वर्ष देवताओं के ३६० दिन-रात अथवा एक वर्ष के वरावर हैं। कृत, बेता, द्वापर भौर किल हमारे चार थुग हैं । युगां की काल-गणना इस प्रकार है:--कृत-युग में चार हज़ार वर्ष, बेतायुग में तीन हज़ार, द्वापर में दी हज़ार ख़ीर काल में एक चुज़ार वर्ष । परन्तु एक युग समाप्त होते ही दूसरा युग एकदम प्रारम्भ नहीं हो जाता, बीच में दो युगों के संधि-काल में कुछ वर्ष बीत जाते हैं। इस प्रकार कृत-युग के आदि और अन्ते में से प्रत्येक और चार सो वर्ष का, त्रेतायुग के आगे और पींडे प्रत्येक प्योर तीन सो वर्ष का, द्वापर के पहले और वाद प्रत्येक प्रोर दो सौ वर्ष का, और कलियुग के पूर्व तथा अनन्तर प्रत्येक और सौ वर्ष का संधि-काल होता है; सब मिला कर चारों युगों का छादि-अन्त सहित संधि-काल दो हुज़ार वर्ष का होता है। ये दो हज़ार वर्ष धार पहले वतलाये हुए सांख्य-मतानुसार चारों थुगों के इस इज़ार वर्ष मिला कर कुल बारइ इज़ार वर्ष होते हैं। ये बारइ इज़ार वर्ष मनुष्यों के हैं या देवताओं के शयदि मनुष्यों के माने जाय, तो कलियुग का आरम्भ हुए पाँच हुज़ार वर्ष वीत चुकने के कारण, यह कहना पड़ेगा कि, हुज़ार मानवी वर्षी का कलियुग पूरा हो चुका, उसके बाद किर से आनेवाला कृतयुग भी समाप्त हो गया और हमने अब प्रेगायुग में प्रवेश किया है! यह विरोध मिटाने के लिये पुरागों में निश्चित किया है, कि ये वारह हज़ार वर्ष देवताओं के हैं । देव-ताओं के बारह हज़ार वर्ष, मनुष्यां के ३६०×१२०००=४३,२०,००० (तेतालीस लाख बीस इज़ार ) वर्ष होते हैं। वर्तमान पंचाङ्गों का युग-परिमाणा इसी पद्धति से निश्चित किया जाता है। (देवताओं के ) बारह हज़ार वर्ष मिल कर मनुष्यों का एक महायुग या देवताओं का एक युग होता है । देवताओं के इकहत्तर युगों को एक मन्वंतर कहते हैं छोर ऐसे मन्वंतर चौदह हैं। परन्तु, पहले सन्वंतर के आरम्भ तथा अन्त में, और आगे चल कर प्रत्येक सन्वंतर के अखीर में दोनों कोर कृतयुग की वरावरी के एक एक ऐसे १५ साधि-काल द्वोते हैं। ये पंद्रह संधि-काल और चौद्रह मन्वंतर मिल कर देवताओं के एक हुज़ार युग अथवा व्रहादेव का एक दिन होता है ( सूर्यासिद्धान्त १. १४-२०); और मनुस्पृति तथा महाभारत में लिखा है कि ऐसे ही हज़ार युग मिल कर व्रहादेव की एक रात होती है ( सनु. १. ६६-७३ खोर ७६; मभा. शां. २३१. १८-३१; खोर यास्क का निरुक्त १४.६ देखो )। इस गणना के अनुसार वसादेव का एक दिन मनुत्यों के चार श्ररव यत्तीस करोड़ वर्ष के वरावर होता है; और इसी का नाम है कल #। भगव-\* ज्योतिःशास के आधार पर युगादि-गणना का विचार स्वर्णाय शंकर बाळकृष्ण दीक्षित ने अपने 'भारतिय ज्योतिःशाल' नामक (गराठी) श्रंथ में किया है, प्.१०३ - १०५; १९३ ह. देखो ।

गी. र. २५

द्वीता ( ८ १६ और ८ ७ ) में कहा है कि, जय बहादेव के इस दिन अर्याद करा का आएम होता है तवः—

> अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वीः प्रभवंत्यहरागमे । राज्यागमे प्रतीयंते तर्वेशव्यक्तशंत्रके ॥

" अन्यक्त से सृष्टि के सब पढ़ार्य उत्पद्म होने लगते हैं; श्रीर जब ब्रह्मदेव की रात्रि आरम्भ होती है तब सब व्यक्त पदार्थ पुनश्च ब्रह्मक में लीन हो जाते हैं।" स्मृतित्रन्य और महानारत में भी यही बतलाया है । इसके श्रीतरिक पुरार्गी में अन्य प्रक्रयों का भी वर्णन है। परन्तु इन प्रक्रयों में सूर्य-बन्द आदि सारी सृष्टि का नाग्र नहीं हो जाता इज़लिये ब्रह्मागुड की उत्पत्ति और संदार का विवेचन करते समय इनका विचार नहीं किया जाता। कल्प, यहादेव का एक दिन अयवा रात्रि हैं, और ऐसे ३६० दिन तया ३६० राहियाँ मिल कर यहादेव का एक वर्ष होता है। इसी से पुराणादिकों ( विप्शुपुराण १. ३ देखी ) में यह वर्णन पाया जाता है कि बहादेव की ब्रायु उनके सो वर्ष की है, उतमें से ब्राधी बीत गई, शेप ब्रायु के अर्यात इश्यायनवें वर्ष के पहले दिन का प्रायदा श्वेतवाराह नामक करण का अध त्रात्म्म तुत्रा हैं; और, इस कर्य के चौदह मन्वंतरों में से छः मन्वंतर बीत चुके तवा सातर्वे (अयोत् वैवस्तत ) मन्वंदर के ७१ महायुगीं में से २७ महायुग पूरे हो गये; एवं अव २६ वं महायुग के कलिवुग का प्रयम चरण अर्थाद चतुर्य भाग नारी है। संवत् १६५६ ( ग्रक १=२१ ) में इस कलियुग के ठीक ५००० वर्ष बीत चुकं। इस प्रकार गांगित करने से माजूम द्वीगा कि, इस कलियुग का प्रलय द्वीने के लिये संबंद १६५६ में मनुत्र के ३ लाख ८१ इज़ार वर्ष शेष ये; फिर वर्तमान मन्बंतर के अन्त में अयवा वर्तमान कृत्य के अन्त में द्वेतिवाले महाप्रलय की बात श्री क्या ! मानवी चार अञ्ज यत्तीस करोड़ वर्ष का जो बहादेद का दिन इस समय जारी है, उसका पूरा मध्याह भी नहीं हुआ अर्थात सात मन्तंतर भी अब तक नहीं वीते हैं !

सृष्टि की स्वेना और संहार का जो अब तक विवेचन किया गया वह वेदानत के—आधार पर कियागया के—आधार पर कियागया के जार परमहा को छोड़ देने से सांख्यशास्त्र के तत्त्वज्ञान के—आधार पर कियागया है इसलिये दृष्टि के दलिक कम की इसी परनरा की हमारे शासकार सदैन प्रमाण मानते हैं, और यही कम नगवद्गीता में में दिया हुआ है। इस प्रकरण के आरम्भ श्री में वत्ता दिया गया है कि सृष्टशुर्वाक-क्रम के बारे में इन्छ निक्र मिल्र निचार पाये जाते हैं; कैसे श्रुति-स्कृति-स्माणों में कहीं कहीं कहा है कि प्रयम महसदेव या दिरायगमें करात हुआ, अयदा पहले पानी टल्या हुआ और उसमें परमेक्टर के बीत से एक खुवर्णमय कराड़ा निर्मित हुआ। परन्तु इन सब विचारों को गीण तया स्पलकुणात्मक सममा कर क्य उनकी द्रपरित वतलाने का समय आता है तय यही कहा जाता है कि, हिरायगमें क्रयवा मलदेव ही प्रकृति है। नगवदीता ( १४. ३ ) में त्रिगुणात्मक प्रकृति ही को त्रस कहा है "सम योनिसंहत

ब्रह्म " और भगवान ने यह भी कहा है कि, हमारे वीज से इस ब्रक्टति में ब्रिग्रह्मी के द्वारा अनेक मुर्तियाँ उत्पन्न होती है। अन्य स्थानों से ऐसा वर्णन है कि ब्रह्मदेव से आरंभ में दत्ते प्रभृति सात मानस पुत्र श्रयवा मनु उत्पन्न हुए श्रीर उन्होंने स्नागे सय चर-अचर सृष्टि का निर्माण किया ( मभा. जा. ६४-६७; मभा. शां. २०७; मनु. १. ३४-६३ ); और इसी का गीता में भी एक चार उहेल किया गया है (गी. १०.६)। परन्तु, वेदान्त-अन्य यह प्रतिपादन करते हैं कि इन संव भिन्न भिन्न वर्षानों में अस-देव को ही प्रकृति सान होने से, उपर्युक्त ताविक छुप्रयुत्पित-प्रस से सेल हो जाता हैं; और, यही न्याय प्रन्य स्थानों में भी उपयोगी हो सकता है। उदाहरणार्य, शैव तथा पाश्रपत दर्शनों में शिव को निमित्त-कारण मान कर यह कहते हैं कि उसी से कार्य-कारगादि पाँच पदार्घ उत्पत्त हुए; छोर नारायणीय या भागवत-धर्म में वासुदेव की प्रधान मान कर यह वर्शन किया है कि, पहले वासुदेव से सं कर्पण (जीव) हुचा, संकर्पण से प्रशुद्ध (मन) और प्रयुक्त से अनिरुद्ध (अहंकार) उत्पन्न तुत्रा । परन्तु वेदान्तशास्त्र के प्रानुसार जीव प्रत्येक समय नये सिरे से उत्पन्न नहीं होता, वह नित्य छोर सनातन परमेश्वर का नित्य--छतएव अनादि-अंश हैं: इसिक्रिये वेदान्तसृत के दूसरे खध्याय के दूसरे पाद (देसू. २. २. ४२-४४) में, भागवतधर्म में वर्णित जीव के उत्पत्तिविषयक उपर्युक्त मत का खंडन करके, कहा है कि वह सत वेद-विरुद्ध प्रतर्व त्याज्य है। गीता (१३. ४; १५. ७) में वेदान्त-सूत्रों के इसी सिद्धान्त का अनुवाद किया गया है। इसी प्रकार, सांख्य-वादी प्रकृति धीर पुरुप दोनों को स्वतंत्र तत्व मानते हैं; परन्तु इस द्वेत को स्वीकार न कर वेदा-न्तियों ने यह सिद्धान्त किया है कि, प्रकृति और पुरुप दोनों तस्व एक ही नित्य स्रोर निर्मुण परमात्मा की विभृतियाँ हैं। यही सिद्धान्त भगवद्गीता को भी आहा है (गी. ६. १०)। परन्तु इस विपय का विस्तारपर्वक विवेचन अगले प्रकरण में किया जायगा । यहाँ पर केवल इतना ही वतलाना है कि, भागवत या नारायगीय-धर्म में विशित वासदेव-भक्ति का और प्रशक्ति-प्रधान धर्म का तत्व यद्यपि भगवदीता को मान्य है: तथापि गीता भागवतधर्म की इस कल्पना से सहमत नहीं है, कि पहले वासुदंव से संकर्षण या जीव उत्पन्न हुआ और उससे आगे प्रयुक्त (सन) तथा प्रयुक्त से अनिरुद्ध (अशंकार) का प्रादुर्भाव सुक्षा । संकर्पण, प्रयुक्त या अनिरुद्ध का नाम तक गीता में नहीं पाया जाता। पाजरात्र में वतलाये हुए भागवतधर्म में तथा गीता-प्रतिपादित भागवतधर्म में यही तो महत्त्व का भेद हैं। इस बात का उहुेख यहाँ जान सुम्म कर किया गया है; क्योंकि केवल इतने ही से, कि " मगवदीता में भागवतधर्म वतलाया गया है, " कोई यह न समक ले कि सुष्टशुत्पत्ति-कम-विपयक श्रयवा जीव-परमेश्वर-स्वरूप-विपयक भागवत आदि भक्ति संप्रदाय के मत भी गीता को मान्य हैं। अब इस बात का विचार किया जायगा कि, सांख्य-शास्त्रोक्त प्रकृति धीर पुरुष के भी परे सब व्यक्ताव्यक तथा चराचर जगत के मूल में कोई टसरा तस्व है या नहीं । इसी को अध्यात्म या वेदान्त कहते हैं ।

## नवाँ प्रकरण । अध्यात्म ।

۶

परस्तरमात्तु भावोऽन्योऽध्यक्तोऽव्यक्तात् सनातनः । यः स सर्वेषु मृतेषु नश्यत्सु न विनस्यति ॥ क

गीता. ८.२० ।

पिछले दो प्रकरणों का सारांग यही है, कि क्षेत्र-केत्रज्ञ-विचार में जिसे चेत्रज्ञ कहते हैं इसी को सांख्य-शास्त्र में पुरुष कहते हैं; सब चर-बसर या चर-श्रचर सिष्ट के संदार और उत्पत्ति का विचार करने पर सांख्य-मत के अनुसार अन्त ने केवल प्रकृति और पुरुष ये ही दो स्वतंत्र तया अनादि मूलतन्त्र रह नाते हैं; और पुरुष को अपने सारे हुँगों की निष्टत्ति कर लेने तथा मोजानन्द प्राप्त कर लेने के लिये प्रकृति से अपना भिन्नत्व अर्याच् कैवल्य जान कर त्रिगुणातीत होना चाहिये । प्रकृति और पुरुष का संयोग होने पर, प्रकृति अपना खेल पुरुष के सामने किस प्रकार खेला करती है इस विषय का क्रम अवांचीन स्टिशास्त्रवेताओं ने सांख्य-शास्त्र से कुछ निराला वतलाया है; और संभव है, कि आगे आविमी-तिक शास्त्रों की ज्यों ज्यों ज्यति होती, त्यों त्यों इस कम में और भी सुधार होते जावेंगे। जो हो; इस मृख सिद्धान्त में कभी कोई फर्क नहीं पड़ सकता, कि केवल एक अन्यक प्रकृति से ही सारे व्यक्त पदार्थ गुर्गोत्कर्प के अनुसार कम कम से निर्मित होते गये हैं । परन्तु बेदान्त-केसरी इस विषय को अपना नहीं त्ममता-पह अन्य शाखाँ का विषय है, इसिलये वह इस विषय पर वाद-विवाद भी नहीं करता । वह इन सब शास्त्रों से आगे वह कर यह बतलाने के लिये प्रवृत्त हुआ है, कि पिंड-ब्रह्मांड की भी जह में कौन सा श्रेष्ठ तत्व है और मनुष्य उस श्रेष्ट तत्त्व में केले मिल जा सकता है अर्थात् तद्वप केसे हो सकता है। वेदान्त-केसरी अपने इस विपय-प्रदेश में और किसी ग्रास्त्र की गर्जना नहीं होने देता। सिंह के आगे गीद्द की माँति, वेदान्त के सामने सारे शास्त्र चुप हो जाते हैं। अतपुव किसी पुराने सुमापितकार ने वेदान्त का ययार्थे वर्तान याँ किया है:-

तानत् गर्निति शास्त्राणि जनुका निषिने यथा । न गर्निति महाशक्तिः यानद्देदान्तकेसरी ॥ सांज्यशास्त्र का कवन है, कि चेत्र और चेत्रज्ञ सा निचार करने पर निप्पन्न होनेवाला

<sup>&</sup>quot; जो दूतरा जव्यक्त परार्थ चत्त ( सांख्य ) अव्यक्त से मी श्रेष्ठ तथा सनातन है, और संव प्राणियों का नाश हो बाने पर मी नित्तका नाश नहीं होता, " वहीं अंतिन गति हैं।

' द्रप्टा ' अर्थात् पुरुष या प्रात्मा, जोर चर-अचर सृष्टि का विचार करने पर निप्पन्न द्दोनेवाली सत्व-रज-तम-गुगामयी प्राप्यका प्रकृति, ये दोनों स्वतंत्र हैं फीर इस प्रकार जगत् के मूलताव को द्विधा मानना आवश्यक है। परन्तु वेदान्त इसके आगे जा कर यों कहता है, कि सांख्य के ' पुरुप ' निगुंगा भले ही हों, तो भी वे असंख्य हैं; इसालिये यह मान लेना उचित नहीं, कि एन असंख्य पुरुषों का लाभ जिस वात में हो उसे जान कर प्रत्येक पुरुष के साथ तदनुसार वर्ताव करने का सामध्ये प्रकृति में है। ऐसा मानने की प्रपेद्धा साधिक तत्त्वज्ञान की एष्टि से तो यही अधिक यक्ति-संगत होगा, कि उस एकीकरागु की ज्ञान-किया का अन्त तक निरपवाद उपयोग किया जावे फीर प्रकृति तथा असंख्य प्रतृपों का एक ही परम तत्व में खर्विमक्तरूप से समावेश किया जावे जो " थाविभक्तं विभक्तेषु " के ध्रनुसार नीचे से ऊपर तक की श्रेशियों में देख पड़ती है फ्रोर जिसकी सद्वायता से ही सृष्टि के खनेक व्यक्त पदार्यों का एक श्रव्यक्त प्रकृति में समावेश किया जाता है (गी. १८. २० – २२)। भिन्नता का भास होना अहंकार का परिगाम है; और पुरुष यदि निर्गुग है, तो श्रसंख्य पुरुषों के शलग अलग रहने का गुण उसमें रह नहीं सकता। श्रयवा, यह कहना पडता है, कि वस्तुतः पुरुष फ्रसंख्य नहीं हैं, केवल प्रकृति की प्राहेकार-गुगारूपी बपाधि से उनमें अनेकता देख पड़ती है। दूसरा एक प्रश्न यह उठता है, कि स्वतंत्र प्रकृति का स्वतंत्र पुरुष के साथ जो संयोग हुन्ना है, वह सत्य है या मिय्या ? यदि सत्य माने तो वह संयोग कभी भी छट नहीं सकता, श्रतएव सांख्य-मतानुसार श्रात्मा को मुक्ति कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती । यदि मिथ्या माने तो यह सिद्धान्त ही निर्मूल या निराधार हो जाता है कि पुरुष के संयोग से प्रकृति चपना खेल उसके जागे खेला करती है । फ़ौर यह ध्यांत भी ठीक नहीं कि जिस प्रकार गाय प्रपने यहाड़े के लिये दूध देती है, इसी प्रकार पुरुष के लाम के लिये प्रकृति सदा कार्य-तत्पर रहती है क्योंकि यहाड़ा गाम के पेट से ही पेंदा होता है इसलिये उस पर पुत्र-वात्सल्य के प्रेम का उदाहरण जैसा संगठित होता है, वैसा प्रकृति और पुरुप के विषय में नहीं कहा जा सकता ( येसू. शांभा. २. २. ३ ) । सांख्य-मत के भनुसार प्रकृति और पुरुप दोनों तत्व प्रत्यंत भित्त हैं—एक जड़ है, दूसरा सचेतन । प्रच्छा; जय ये दोनां पदार्थ सिष्ट के उत्पत्ति-काल से ही एक दूसरे से प्रायंत मिज और स्वतंत्र हैं, तो फिर एक की प्रवृत्ति दूसरे के फायदे ही के लिये क्यों होनी चाहिये ? यह तो कोई समाधानकारक उत्तर नहीं कि उनका स्वभाव ही वैसा है। स्वभाव ही मानना हो, तो फिर हेकल का जड़ाद्वेत-वाद क्यों द्वरा है? हेकल का भी सिद्धान्त यही है न, कि मूल प्रकृति के गुणों की चृद्धि होते होते उसी मकृति में अपने आप को देखने की और स्वयं अपने विषय में विचार करने की चेतन्य शक्ति उत्पन्न हो जाती है-अर्थात् यह प्रकृति का स्वभाव ही है। परन्तु इस मत को स्वीकार न कर सांख्यशास ने यह भेद किया है, कि 'द्रप्टा' अलग है और ' दश्य सृष्टि 'अलग है। अब यह प्रश्न उपाध्यत होता है कि

सांख्य-बादी जिस न्याय का अवलम्यन कर ' द्रष्टा पुरुष ' और ' दृश्य सृष्टि ' में मेद वतलाते हैं उसी न्याय का उपयोग करते हुए और आगे क्यों न चलें ? दृश्य सृष्टि की कोई कितनी ही सूदमता से परीचा करें। और यह जान से कि जिन नेत्रों से इस पदायों को देखते-परवते हैं उनके सजातन्तुओं में असुक असुक गुगा-धर्म हैं; तथापि इन सब बातों को जाननेवाला या ' इंग्रा ' मिछ रह ही जाता है । क्या इस ' इष्टा ' के निषय में, जो ' दृश्य चृष्टि ' से भिन्न है, विचार करने के लिये कोई साघन या रुपाय नहीं है ? और यह जानने के लिये भी कोई मार्ग है या नहीं, कि इस दृश्य सृष्टि का सन्ता स्वरूप जैसा हम अपनी इन्द्रियों से देखते हैं वैसा ही है, या उससे भिन्न है ? सांख्य-वादी कहते हैं कि, इन प्रश्लों का निर्माय होना असम्भव है अतपुर यह सान लेना पहता है, कि प्रकृति और पुरुप दोनों तत्त्व सूल ही में स्वतंत्र और भिन्न हैं। यदि केवल आधिभौतिक शास्त्रों की प्रशाली से विचार कर देखें तो सांख्य-बादियों का रक्त मत अज़िवत नहीं कहा जा सकता । कारण यह है. कि सृष्टि के अन्य पदायों को जैसे हम अपनी इन्द्रियों से देख-भाल कर उनके गुण-धर्मी का विचार करते हैं, वैसे यह ' दृष्टा पुरुप' या देखनेवाला-अर्थात् जिसे वैदान्त से ' आत्मा ' कहा है वह—द्रष्टा की, अर्थात् अपनी ही, इन्द्रियों को भिन्न रूप में कभी गोचर नहीं हो सकता । और जिस पदार्थ का इस प्रकार इन्द्रिय-गोचर होना असम्मव है यानी जो वस्तु इन्द्रियातीत है उसकी परीचा मानवी इन्द्रियों से कैसे हो सकती है ? उस जात्सा का वर्णन भगवान ने गीता (२. २३) में इस प्रकार किया है:-

> नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक: । न चैनं क्षेत्रयन्यापो न शोपयति मारत: ।

अर्थात, आत्मा कोई ऐसा परार्थ नहीं, कि चिद हम सृष्टि के अन्यान्य पदार्थों के समान दल पर तेजाव आदि द्रव परार्थ ढालें तो इसका द्रव रूप हो जाय, अथवा प्रयोगशाला के पैने शुकों से काट-हाँट कर उसका आन्ति कि स्वरूप देख कीं, या आगा पर घर देने से उसका पुर्जी हो जाय, अथवा हवा में रखने से वह सुख लाय! सारांश, सृष्टि के पदार्थों की परीना करने के, आधिमातिक शाखनेताओं ने जितने कुछ उपाय हुँहें हैं, वे सब यहाँ निफल हो जाते हैं। तय सहज ही प्रश्न उठता है, कि किर 'आत्मा' की परीना हो बेसे ? प्रश्न है तो विकट; पर विचार करने से रूख कठिनाई देख नहीं पढ़ती। मला, सांख्य-वादियों ने मी 'पुरुप' को निर्मुण और स्वतंत्र कैसे लाता ? केवल अपने अन्ताकरण के अनुभव से ही तो जाना है न ? फिर उसी शिति का उपयोग प्रकृति और पुरुप के सम्ब स्वरूप का निर्मुण करने के लिये क्यों न किया जावे ? आधिमातिकशास्त्र और अध्यातमशास्त्र में जो यहा मारी मेंद हैं, वह यही है। आधिमातिकशास्त्र के विषय इन्द्रिय-गोचर होते हैं; और अध्यातमशास्त्र का विषय इन्द्रियातीत अर्थात केवल स्वर्तवेश है, यानी अपने आप ही सानने योग्य है। कोई यह कहे कि यदि 'आत्मा 'स्वर्तवेश है तो प्रत्येक आप ही सानने योग्य है। कोई यह कहे कि यदि 'आत्मा 'स्वर्तवेश है तो प्रत्येक आप ही सानने योग्य है। कोई यह कहे कि यदि 'आत्मा 'स्वर्तवेश है तो प्रत्येक आप ही सानने योग्य है। कोई यह कहे कि यदि 'आत्मा 'स्वर्तवेश है तो प्रत्येक

मनत्य को उतके विषय में जैसा ज्ञान होंने वैसा होने दो; फिर अध्यात्मशास्त्र की भावश्यकता ही क्या है ? हीं; यदि प्रत्येक मनुष्य का सन या श्रन्त:करण समान रूप से ग्रुज़ हो, तो फिर यह प्रश्न ठीक होगा। परन्तु जय कि घपना यह प्रत्यक्त अनुभव है, कि सब लोगों के मन या अन्तःकरण की ग्रीह और शक्ति एक सी नहीं होती; तब जिन लोगों के मन घार्यत ग्राह्म, पिद्या और विशाल हो गये हैं, उन्हों की प्रतीति इस विपय में हमारे लिये प्रमागाभुत होनी चाहिये । यां ही सुमेर ऐसा मालूम होता है 'और ' तुभी ऐसा यालूम होता है ' कह कर निरर्थक वाद करने से कोई साम न होगा। वेदान्तशाख तुनको युक्तियों का उपयोग करने से विराक्तल नहीं रोकता। यह सिर्फ यही कहता है कि इस विषय में निरी युक्तियाँ यहीं तक सानी जावंगी: जहाँ तक कि इन युक्तियों से आयंत विशाल, पवित्र श्रीर निर्मल धन्तःकर्**णवाले महात्मात्रों के इस** विषय-सम्यन्धी साद्गातः श्रमुमव का विरोध न होता हो; क्योंकि ऋध्यात्मशाख का विषय स्वसंवेद है-अर्थात केवल आधि-भौतिक द्वित यों से उसका निर्धाय नहीं हो सकता। जिस प्रकार आधिभौतिकशास्त्रों में वे अनुभव त्याज्य साने जाते हैं कि जो प्रत्यक्त के विरुद्ध हों; उसी प्रकार चेदान्त-शास में चुक्तियों की ष्रपेद्मा उपर्युक्त स्वानुभव की प्रयांत् प्रात्म-प्रतीति की योग्यता ही प्राधिक मानी जाती है। जो शुक्ति इस प्रमुभय के अनुकृत हो उसे वेदान्ती अवश्य सानते हैं। श्रीमान् शंकराचार्य ने अपने वेदान्त-सूत्रों के भाष्य में यही सिद्धान्त दिया है । प्रध्यातम-शाख का ध्यभ्यास करनेवालों को इस पर इभेशा ध्यान रखना चाहियं-

> अचिन्त्याः खलु ये भावा न तांस्तकेंण साघयेत् । प्रकृतिभ्यः परं यत्तु तदिचन्त्यस्य लक्षणम् ॥

"जो पदार्घ इन्द्रियातीत हें छोर इसी लिये जिनका चिन्तन नहीं किया जा सकता, उनका निर्माय फेवल तर्क या अनुभान से शी नहीं कर लेना चाहिये, सारी सृष्टि की मूल प्रकृति से भी परे जो पदार्थ हैं वह इस प्रकार आर्चेत्व हैं "—यह एक पुराना रहोक है जो महाभारत में ( भीप्म. ४. १२ ) में पाया जाता हैं; छोर जो श्रीशंकराचार्य के बेदान्तभाष्य में भी 'साध्येत् ' के स्थान पर 'योजयेत् ' के पाटभेद से पाया जाता है ( बेस्. शां. भा. २. १. २७ ) । गुंडक छोर कठोपनिपद् में भी लिखा है, कि छात्मज्ञान केवल तर्क ही से नहीं प्राप्त हो सकता ( ग्रे. ३.२,३; कठ. २. ८, ६ छोर २२)। अध्यात्मशाख में उपानिपद्-प्रन्यों का विशेष महत्त्व भी हसी लिये हैं । नन को एकाप्र करने के उपायों के विषय में प्राचीन काल में हमारे हिस्दुल्यान में बहुत चर्चा ही चुकी है छोर छन्त में इस विषय पर (पातक्षल) योगशाख नामक एक स्वतंत्र शाख ही निर्मित हो गया है। जो बढ़े बढ़े ऋषि इस योगशाख नामक एक स्वतंत्र शाख ही निर्मित हो गया है। जो बढ़े वड़े ऋषि इस योगशाख नामक एक स्वतंत्र शाख ही निर्मित हो गया है। जो बढ़े वड़े ऋषि इस योगशाख में अत्यंत प्रयीण थे, तथा जिनके मन स्वभाव ही से झत्यंत प्रविक्ष और विशाल थे; उन महात्माओं ने मन को अन्तर्भुख करके छात्मा के स्वरूप के विषय में उनकी विषय में जो अनुभव प्राप्त प्रति या ज्वा करके विषय में उनकी विषय में जो अनुभव प्राप्त प्रति या ज्वा की विषय में उनकी विषय में जो अनुभव प्राप्त प्रति या ज्वा की विषय में उनकी

शुद्ध और शान्त बुद्धि में जो स्कृतिं हुई—उसी का वर्णन- उन्होंने उपनिपद-अन्यों में किया है। इसिलये किसी भी अध्यात्म तत्त्व का गिर्णुय करने में, इन श्रुतिअन्यों में कहे गये अनुभविक ज्ञान का सहारा लेने के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है (कड. 8. 9)। मनुष्य केवल अपनी युद्धि की सीवता से उक्त आत्म-प्रतीति की पोषक भिज्ञ भिज्ञ शुक्तियाँ वतला सकेगा; परन्तु इससे उस मूल भतीति की प्रामाणिकता में स्ती भर भी न्यूनाधिकता नहीं हो सकती। भगवद्गीता को गणाना स्पृति अन्यों में की जाती है सही; परन्तु पहले अकरग्रा के आरंभ ही में हम कह चुके हैं, कि इस विषय में गीता की योग्यता उपानिपहों की वरावरी की मानी जाती है। अत्वत्व इस अकरग्रा में अब आगंभ चल कर पहले तिर्फ यह वतलाया जायगा, कि प्रकृति के परे जो आवित्य पदार्थ है उसके विषय में गीता और उपानिपहों में कीन कीन से सिद्धान्त किये गये हैं; और उनके कारग्रों का अर्थान् शाख-रीति से उनकी उपपत्ति का विचार पीछे किया जायगा।

सांख्य-वादियों का द्वेत—प्रकृति धोर पुरुप—भगवद्गीता को मान्य नहीं है। भगवद्गीता के ध्रध्यात्म-दान का थोर वेदान्तशास्त्र का भी पहला सिद्धान्त यह है, कि प्रकृति और पुरुप से भी परे एक सर्वव्यापक, ख्रव्यक थार थ्यमृत तस्त्र है जो चर-अचर वृष्टि का मृत है। सांख्यों की प्रकृति यद्यपि अव्यक है तयापि वह त्रिगु-गात्मक अर्थात् सगुगा है। परन्तु प्रकृति कोर पुरुप का विचार करते समय भगवद्गीता के आठव अध्याय के वीसर्व ख्रोक में (इस प्रकरण के ध्यारम्भ में ही यह ख्रोक दिया गया है) कहा है, कि जो सगुगा है वह नाशवान् है इंसलिये इस अव्यक थार सगुग प्रकृति का भी नाश हो जाने पर अन्त में जो कुछ अव्यक शेप रह जाता है, वही सारी सृष्टि का सच्चा और नित्य तस्त्र है। और ख्रागे पन्द्रहर्षे अध्याय में ( १४. १७ ) में चर और प्रचर—इस बार के खनुसार दो तत्व वतना कर यह वर्णन किया है:—

उत्तमः पुरुपस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहतः । यो लोकत्रयमाविस्य विमर्त्यव्यय ईश्वरः ॥

श्रर्यात, जो इन दोनों से भी भिन्न है वही उत्तम पुरुप है, उसी को परमातमा कहते हैं, वही अन्यय और सर्वशक्तिमान् है, श्रीर वही तीनों लोकों में व्याप्त हो कर उनकी रहा करता है। यह पुरुप हार और अहर अर्थात् व्यक्त और अव्यक्त, इन दोनों से भी परे है, इसलिये इसे 'पुरुपोत्तम ' कहा है (गी. १५.८)। महाभारत में भी मृगु ऋषि ने भरदाज से 'परमातमा' शब्द की व्याख्या वसलाते हुए कहा है:—

आत्मा क्षेत्रग्र इत्युक्तः संयुक्तः प्राकृतेर्गुणैः । तैरेव तु विनिर्मुक्तः परमात्मेत्युदाहतः ॥

अर्थात् " जय त्रात्मा प्रकृति में या श्रशेर में वद रहता है तय उसे त्रेत्रज्ञ या जीवात्मा कहते हैं; श्रीर वही, पाकृत गुणों से यानी प्रकृति या शरीर के गुणों से, मुक्त होने पर, 'परमात्मा' कहलाता है " ( ममा शां. १८०. २४) । सम्मव हे कि 'परमात्मा' की उपयुंक्त दो ध्याख्याएँ भिन्न भिन्न जान पढ़े, परन्तु वस्तुतः वे भिन्न भिन्न हैं नहीं । चर-अक्तर सृष्टि और जीव ( अथवा सांख्यशाख के अनुसार अध्यक्त प्रकृति और पुरुप ) इन दोनों से भी परे एक ही परभात्मा है इसलिये भी कहा जाता है कि वह चरिय है—एयं एक ही परमात्मा की ऐसी द्विविध ध्याख्याएँ कहने में, वस्तुतः कोई भिन्नता नहीं हो जाती । इसी ध्यभिप्राय को मन में रख कर कालिदास ने भी दुमारसम्भव में परमेश्वर का वर्षान हस प्रकार किया है—"पुरुप के लाभ के लिये उचुक्त होनेवाली प्रकृति भी तृ ही और स्वयं उदासीन रह कर उस प्रकृति का द्रष्टा भी तृ ही है " ( कुमा. २. १३ ) । इसी भाँति गीता में भगवान् कहते हैं कि " मम योनिर्महद्वश्या" यह प्रकृति मेरी योनि या मेरा एक स्वरूप है ( १४. ३ ) और जीव या धात्मा भी मेरा ही अंश है ( १४. ७ ) । सततें अध्याय में भी कहा गया है—

भूमिरापोऽनले वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । अहंकार इतीयं मे भिना प्रकृतिरष्ट्या ॥

व्यर्थात् " पृथ्वी, जल, अप्ति, वायु, ग्राकाश, मन, युद्धि और श्रर्द्दकार—इस तरह ष्ट्राठ प्रकार की मेरी प्रकृति है; और इसके सिवा ( अपरेयमितस्त्वन्यां ) सारे संसार का धारण जिसने किया है वह जीव भी मेरी ही दूसरी प्रकृति है " (गी. ७.४,५)। महाभारत के शान्तिपर्व में सांख्यों के पश्चीस तत्त्वों का कई स्यत्तों पर विवेचन है: परन्तु वहीं यह भी कह दिया गया है, कि इन पचीस तत्त्वों के परे एक छव्यीसवाँ ( पड्विंश ) परम तत्त्व है, जिसे पहचाने विना मनुष्य ' बुद्ध ' नहीं हो सकता (शां. ३०८)। सुष्टि के पदार्थों का जो ज्ञान हमें अपनी ज्ञानेन्द्रियों से होता है वही हमारी सारी सृष्टि है; अतएव प्रकृति या सृष्टि ही को कई स्थान पर 'ज्ञान' कहा है और इसी दृष्टि से पुरुष ' ज्ञाता ' कहा जाता है ( शां. ३०६.३४-४१ )। परन्तु जो सचा ज्ञेय है (गी. १३.१२), वह प्रकृति खोर पुरुप-ज्ञान छोर ज्ञाता-से भी परे है, इसी लिये भगवद्गीता में उसे परम पुरुष व हा है। तीनों लोकों को न्यास कर उन्हें सदैव धारण करनेवाला जो यह परम पुरुष या पर पुरुष है उसे पहचानो, वह एक है, अन्यक्त है, नित्य है, अन्तर है—यह बात केवल भगवद्गीता ही नहीं किन्तु वेदान्त-शास्त्र के सारे प्रन्य एक स्वर से कह रहे हैं । सांख्यशास्त्र में ' अत्तर ' और ' अध्यक्त ' शब्दों या विशेषाों का प्रयोग प्रकृति के लिये किया जाता है; क्योंकि सांख्यों का सिद्धान्त है कि प्रकृति की अपेक्षा अधिक सुद्ध और कोई भी मूल कारण इस जगत का नहीं है (सां. का. ६१)। परन्तु यदि वेदान्त की दृष्टि से देखें, तो परवहा ही एक अन्तर है यानी उसका कभी नाश नहीं होता; श्रीर वही अध्यक्त है अर्थात् इन्द्रिय-गोचर नहीं है; श्रत्युव, इस भेद पर पाठक सदा ध्यान रखें कि भगनदीता में 'अत्तर ' और 'अध्यक्त ' शब्दों का प्रयोग

प्रकृति से परे के परवहा-स्वरूप को दिखलाने के लिये भी किया गया है (गी. E. २०; ११.३७; १५.१६, १७)। जब इस प्रकार वेदान्त की दृष्टि का स्वीकार किया गया तब इसमें सन्देश नहीं कि प्रकृति को 'श्रक्तर' कहना उचित नहीं है-चाहे वह प्रकृति बन्यक भले ही हो । सृष्टि के दलित-क्रम के विषय में सांस्वा के सिद्धान्त गीता को भी मान्य हैं, इसलिये उनकी निश्चित परिभाषा में कुछ श्रदल बदल न कर, उन्हों के शुब्दों में चार-श्रवर या व्यक्त-श्रव्यक्त सृष्टि का वर्णान गीता में किया गया है; परन्तु रसरण रहे कि इस वर्णन से प्रकृति और पुरुष के परे जो तीसरा उत्तम पुरुष है इसके सर्वशक्तिय में, कुछ भी बाघा नहीं होने पाती । इसका परिणाम यह हुआ है कि जहाँ भगवद्गीता में परमहा के स्वरूप का वर्णन किया गया है वहाँ, सांख्य और वैदान्त के मतान्तर का सन्देह मिटाने के लिये, (सांख्य) अध्यक्त के भी परे का अध्यक्त और (सांख्य) अखर से भी धरे का अक्तर, इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करना पढ़ा है। उदा-हरणार्घ, इस प्रकरण के बारम्भ में जो श्लोक दिया गया है, उसे देखो।सारांश, गीता पहते समय इस वात का सदा व्यान रखना चाहिये, कि ' अन्यक ' और ' अचर ', ये दोनों शब्द कभी सांज्यों की प्रकृति के लिये और कभी वेदान्तियों के परवहा के लिये — अर्थात दो भिन्न प्रकार से — गीता में प्रवृक्त हुए हैं । जगत का मूल, वेदान्त की दृष्टि से, सांख्यों की अध्यक प्रकृति के भी परे का दूसरा अध्यक तत्व है। जगत के ग्राहि-तत्त्व के विषय में सांख्य और वेदान्त में यह उपर्युक्त भेद है। द्यांगे इस विपय का विवर्गा किया जायगा कि इसी भेद से अध्यात्मशास्त्र-प्रतिपा-दित सोज-स्वरूप और सांख्यों के मोज-स्वरूप में भी भेद कैसे हो गया।

सांख्यों के हैत—प्रकृति और पुर्प—को न मान कर जब यह मान लिया गया, कि इस जगत् की जढ़ में परमेश्वरत्मी अथवा पुरुषोत्तमरूपी एक तीसरा ही नित्य तत्व है और प्रकृति तथा पुरुप दोनों उत्तक्षी विभूतियाँ हैं; तब सहज ही यह प्रश्न होता हैं, कि उस तीसरे मूलभूत तत्व दा स्वरूप प्या है और प्रकृति तथा पुरुप से इतकों कीन सा सम्बन्ध है ? प्रकृति, पुरुप और परमेश्वर, इसी त्रयी को अध्यातमशास्त्र में क्ष्म से जगत, जीव और परम्रश्च कहते हैं; और इन तीनों वत्तुओं के स्वरूप तथा इनके पास्पित्क सम्बन्ध का निर्णय करना ही वेदान्तशास्त्र का प्रधान कार्य है; एवं उपनिपश्नें में भी यही चर्चा की गई है। परन्तु सब वेदान्तियों का मत उस प्रथी के विवय में एक नहीं है। कोई कहते हैं, कि वे तीनों पदार्य आढ़ि में एक ही हैं; और कोई यह मानते हैं, कि जीव और उत्तत् प्रमुख से कारि ही में योड़े या आवन्त मित्र हैं। इसी से वेदान्तियों यो छुक सा शाह्य है कि जीव और जगत के सारे ज्यवहार परमेश्वर की हच्छा से होते हैं। परन्तु कुछ लोग तो मानते हैं, कि जीव, जगत और परमक्ष की हच्छा से होते हैं। परन्तु कुछ लोग तो मानते हैं, कि जीव, जगत और परमक्ष, इन तीनों का मृलस्वरूप आक्षाश के समान एक ही और अखंगिडत है; तथा दूसरे वेदान्ती कहते हैं कि जड़ और जैतन्य का एक होना सम्मव नहीं, अत्यवहते वेदान्ती कहते हैं कि जड़ और जैतन्य का एक होना सम्मव नहीं, अत्यवहता है ते स्वरं वेदान्ती कहते हैं की जड़ और जैतन्य का एक होना सम्मव नहीं, अत्यवहत्त

सनार या दाड़िम के फल में यथिंप स्रनेक दाने होते हैं तो भी हससे जैसे फल की एकता नष्ट नहीं, होती, वैसे ही जीव धीर जगत यद्यि परमेशर में भरे हुए हैं तथािप ये मूल में उससे भिन्न हैं-छोर उपनिपदों में जय ऐता चर्णन प्राता है कि तीनों 'एक' हैं, तब उसका धर्य 'दाड़िम के फल के समान एक ' जानना चाहिये। जब जीव के स्वरूप के विषय में यह मतान्तर उपस्थित हो गया, तब भिन्न भिन्न सम्प्रदायिक टीकाकार स्रपने सपने मत के स्रनुसार उपनिपदों और गीता के भी शब्दों की खींचातानी करने लगे। पिरणाम इसका यह हुआ कि गीता का यद्यार्थ स्वरूप — उसमें प्रतिपादित सचा कर्मयोग विषय — तो एक धोर रह गया धोर स्वरूप स्वरूप मत्ता होता की तीता का मुख्य प्रतिपादित दीकाकारों के मत में गीता का मुख्य प्रतिपादित वेदान्त हैंत मत का है या स्रहेत मत का ! श्रस्तु; इसके चारे में प्राधिक विचार करने के पहले यह देखना चाहिये कि जगत (प्रकृति), जीव ( स्नातमा स्वयचा पुरुप), और परवास ( परमातमा स्वयचा पुरुपोत्तम) के परस्पर सम्बन्ध के विषय में स्वयं भगवान श्रीकृत्या ही गीता में क्या कहते हैं। स्रव स्वयं चत कर पाठकों को यह भी विदित हो जायगा कि इस विषय में गीता और उपनिपदों का एक ही मत है सी तिदित हो जायगा कि इस विषय में गीता और उपनिपदों का एक ही मत है और गीता में कहे गये सब विचार उपनिपदों में पहले ही स्न हुके हैं।

प्रकृति और प्ररूप के भी परे जो प्ररूपोत्तम, परप्ररूप, परमात्मा या परवाहा है उसका वर्गीन करते समय भगवद्गीता में पहले उसके दो स्वरूप वतलाये गये हैं, यथा व्यक्त और अव्यक्त ( श्रींखों से दिखनेवाला और श्रींखों से न दिखनेवाला )। श्रव, इसमें सन्देश नहीं कि व्यक्त स्वरूप श्रर्थात् शन्त्य-गोचर रूप सगुगा ही होना चाहिये। और अन्यक्त रूप यथिप इन्द्रियों को अगोचर है तो भी इतने ही से यह नहीं कहा जा सकता कि वह निर्मुण ही हो। क्योंकि, यदापि वह हमारी खाँखाँ से न देख पड़े तो भी उसमें सब प्रकार के गुगा सूच्म रूप से रह सकते हैं। इसालिय ष्ठन्यक्त के भी तीन भेद किये गये हैं जैसे सगुगा, सगुगा-निगुंगा धीर निर्गुण । यहाँ ' गुरा ' शब्द में उन सब गुर्शों का समावेश किया गया है, कि जिनका ज्ञान मनुष्य को केवल उसकी बाह्येन्द्रियों से ही नहीं होता, किन्तु मन से भी होता है । परमे-धर के मूर्तिमान अवतार मगवान श्रीशृष्णा स्वयं सान्वात, प्रश्वन के सामने खड़े हो कर अपदेश कर रहे थे, इसलिये गीता में जगह-जगह पर उन्हों ने अपने विषय में प्रथम पुरुप का निर्देश इस प्रकार किया है - जैसे; 'प्रकृति सेरा स्वरूप है' ( ६. ८ ). ' जीव मेरा श्रंश है ' ( १५. ७ ), 'सव भृतों का श्रन्तर्यामी श्रात्मा में हूँ ' ( १०.२०), ' संसार में जितनी श्रीमान् या विशूतिमान् मूर्तियाँ हें वे सब मेरे प्रंश से उत्पन्न इर्ह हैं '( १०. ४१ ), ' मुक्तमें मन लगा कर मेरा भक्त हो ' ( ६. ३४ ), ' तो तू सुक्त में मिल जायगा, — तू सेरा प्रिय भक्त है इसलिये में तुक्ते यह प्रतिज्ञापर्वक बतलाता धूँ ' ( १८. ६५ ) । जीर जब जपने विश्वरूप-दर्शन से अर्जुन को यह प्रत्यस्त अनुभव करा दिया कि सारी चराचर सृष्टि मेरे न्यकरूप में ही सादात भरो हुई है: तय भगवान ने उसको यही उपदेश किया है, कि अध्यक रूप से व्यक्तरूप की उपा-

सना करना अधिक सन्दन हैं: इसलिये तू सुम्म में ही अपना भक्तिमाव रख ( १२.८) में ही ब्रह्म का, अव्यय मोत्त का, शाश्वत धर्म का, और अनन्त सुख का मूलस्यान हूँ (गी. १४.२७)। इससे विदित होगा कि गीता में आदि से अन्त तक अधिकांश में परमात्मा के व्यक्त स्वरूप का ही वर्षीन किया गया है।

इतने ही से केवल भक्ति के आभिमानी कुछ पंडितों और टीकाकारों ने यह मत प्रगट किया है कि, गीता में परमात्मा का व्यक्त रूप ही अन्तिम साध्य माना गया है; परन्तु यह सत सच नहीं कहा जा सकता; क्योंकि उक्त वर्गान के साथ ही भगवान ने सप्टरूप से कह दिया है, कि मेरा व्यक्त स्वरूप मायिक है और उसके परे जो अव्यक्त रूप अर्थात् इन्द्रियों को अगोचर हैं वही मेरा सचा स्वरूप है। उदाहरणार्थ सातवें अध्याय (गी. ७. २४) में कहा है कि—

> थव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः । परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुक्तमम् ॥

" यद्यपि में अन्यक्त अर्यात् इन्द्रियों को अगोचर हूँ तो भी मूर्ख लोग सुक्ते न्यक सममते हैं. और व्यक्त से भी परे के मेरे श्रेष्ट तथा चन्यय रूप को नहीं पहचानते:" श्रीर इसके श्रगले श्लोक में भगवान् कद्दते हैं कि "में श्रपनी योगनाया से श्राच्छारित हूँ इसलिये मृर्ख लोक मुक्ते नहीं पद्दचानते"(७.२५)। फिर चौये श्रध्याय में रन्होंने ऋपने व्यक्त रूप की उपपत्ति इस प्रकार वतलाई है — " में यद्यपि जन्मरहित क्योर सन्यय हूँ, .तथापि स्रपनी ही प्रकृति में स्राधियत हो कर में स्रपनी माया से ( स्वात्ममायया ) जन्म लिया करता हूँ अर्घान व्यक्त हुआ करता हूँ " ( ४.६)। वे ञागे सातवें अध्याय में कहते हैं —" यह त्रिगुगातमक प्रकृति मेरी देवी माया है: इस साया को जो पार कर जाते हैं वे सुभी पाते हैं, और इस माया से जिन का ज्ञान नष्ट हो जाता है ने मृह नराघम सुभी नहीं पा सकते " (७. १५) । श्रन्त में झरा-रहवें (१८. ६१) ग्रष्ट्याय में भगवान् ने उपदेश किया है — "हे ऋर्जन! सव प्रातियों के हृदय में जीव रूप से परमात्मा ही का निवास है, और वह अपनी माग से यंत्र की मांति प्राणियां को घुमाता है। " भगवान् ने ऋर्जुन को जो विश्वरूप दिखाया है, वही नारद को भी दिखलाया था। इसका वर्गान महाभारत के शान्ति-पर्वान्तर्गत नारायणीय प्रकरण (शां. ३३६) में है; और इस पहले ही प्रकरण में बतला चुके हैं, कि नारायणीय चानी भागवतधर्म ही गीता में प्रतिपादित किया गया है।नारद को इज़ारों नेत्रों, रहों तथा अन्य दृश्य गुणों का विश्वरूप दिखला कर भगवान ने कहा:-

> माया होपा मया सृष्टा यन्मां पश्यिष नारद । वर्व भूतगुणैर्युक्तं नैवं न्वं ज्ञातुमर्हास ।

" तुम मेरा जो रूप देख रहे हो, वह मेरी उत्पन्न की हुई मावा है; इससे तुम यह न समम्मो कि मैं सर्वभूतों के गुगों से युक्त हूँ।" श्रोर फिर यह भी कहा है, कि "मेरा सच्चा स्वरूप सर्वव्यापी, अव्यक्त श्रीर नित्य हैं; उसे सिद्ध पुरुप पहचानते हुँ " (शां. ३३६. ४४, ४८) । इससे कहना पढ़ता हूँ, कि गीता में विश्वात, भगवान् का कर्जन को दिखलाया हुका, विश्वस्य भी मागिक ही था । सारांश, उपर्युक्त विवेचन से इस विषय में हुछ भी संदेह नहीं रह जाता कि गीता का यही सिद्धान्त होना चाहिये—कि यशिष केवल उपासना के लिये व्यक्त स्वरूप की प्रशंसा गीता में भगवान् ने की है, तथािष परमेश्वर का श्रेष्ट स्वरूप प्रत्यक्त प्रयांत् इन्द्रिय को अगोचर ही है; और उस अव्यक्त से व्यक्त होना ही उसकी गाया है; और इस माया से पार हो कर जब तक मनुष्य को परमात्मा के शुद्ध तथा अव्यक्त रूप का ज्ञान न हो, तथ तक उसे मोदा नहीं मिल सकता । खब, इसका शाधक विचार प्यांगे करंगे कि भाषा क्या वस्तु हैं । उपर दिये गये वचनों से इतनी यात स्पष्ट है कि यह माया-चाद श्रीशंकराचार्य ने नये सिरे ये नहीं उपस्थित किया है, किन्तु उनके पहले ही भगवदीता, महाभारत और भागवत धर्म में भी वह आज माना गया था। शेता-धतरोपनिषद में भी रहि की उत्पत्ति इस प्रकार कही गई है— " मायां तु प्रकृतिं विधानमाधिनं तु सहेशरम् " (श्वता. १. १०) सर्घात् माया ही (सांत्यों की) प्रकृतिं हि और परमेशर उस माया का अधिपति है; और वही अपनी माया से विधानमाधिनं तु सहेशरम् " (श्वता. १. १०) सर्घात् माया ही (सांत्यों की) प्रकृति है और परमेशर उस माया का अधिपति है; और वही अपनी माया से विधानमाधिनं तु सहेशरम् " (श्वता. १. १०) सर्घात् माया ही एसांत्र में साया है।

श्रय एतनी बात बरापि स्पष्ट हो ज़की कि परमेश्वर का श्रेष्ट स्वरूप व्यक्त नहीं धायक है, तयापि घोटा सा यह विचार होना भी खबरवक है कि परमात्मा का यह श्रेष्ट प्राप्यक स्परूप संगुगा है या निर्मुग । जय कि संगुग प्राप्यक का हमारे सामने यद एक उदाहरणा है. कि सांध्यशाम की प्रकृति खन्यक ( अर्थात इन्द्रियां को धारीचर ) होने पर भी समुगा प्रयान सप्य-स्व-तम-मुगामय है, तय कहर लोग यह करते हैं कि परमेशर का प्रत्यक और श्रेष्ठ रूप भी उसी प्रकार सगुगा माना जाव । प्रापनी माथा भी से पत्रों न भी; परना जप कि वभी घटवार परसेधर व्यक्त-सृष्टि निर्माण करता है (गी. ६.८) फ्रीर खब लोगों के हृदय में २६ कर उनक्षे सारे व्यापार कराता है (१८. ६१), जब कि यही सब यज़ों का शोक्ता धोर प्रभु है (६. २४) जब कि प्राणियों के सुरा-दुःगा प्रादि सच ' भाव ' उसी से उत्पन्न होते हैं ( १०.४ ), और जब कि प्राशियों के एउय में श्रदा उत्पत्न करनेवाला भी बच्ची है एवं "लमते च ततः कामानु मयेव विश्वितानु १६ तानु " (७. २२) — प्राणियां की वासनायां का फल रेनेवाला भी वही है; तब तो यही वात सिद्ध होती है, कि वह अव्यक्त अर्घात इन्द्रियों को खगोचर भले ही हो, तवापि वह दया, फर्टून्य वादि गुगों से युक्त प्रयात ' सगुगा ' प्रवश्य ही होना चाहिये । परन्तु इसके विरुद्ध भगवान् ऐसा भी कहते हैं, कि " न मां क्रमांति। लिम्पन्ति "—सुक्ते कर्मों का अर्थात् गुगांं का भी कभी स्पर्श नहीं होता (४.१४); प्रकृति के गुगाँ से मोदित हो कर मूर्ख लोग प्रात्मा ही को कर्त्ता मानते हैं ( ३.२०; १४.१६. ); धायवा, यह प्रत्यय फीर फकर्ता प्रमेशर ही प्राणियों के हृदय में जीवरूप से निवास करता है ( १३.३१) सीर इसी िलये. यशिष पह प्राणियों के कर्तृत्व जार कर्म से वस्तुतः प्रालिप्त है, तथापि प्रज्ञान में फैंसे हुए लोग मोहित हो जाया करते हैं (४.१४,१४)। इस प्रकार अव्यक्त अर्यात् हित्यों को अगोचर परमेक्षर के रूप — सगुगा और निर्मुण — दो तरह के ही नहीं हैं; किन्तु इसके अतिरिक्त कहीं कहीं इन दोनों स्पॉ को एक्त्र मिला कर भी अव्यक्त परमेक्षर का वर्णन किया गया है। उदाह्नरणायं, "भूतमृत् न च भूतस्यो "(६.५)—में भूतों का आधार हो कर भी उनमें नहीं हूँ, "परम्रह्म न तो सत् है और न अस्त्य" (१६.१२); "सर्वेदियवान् होने का जिसमें भास हो परन्तु जो सर्वेदिय-दित हैं; और निर्मुण हो कर गुर्गों का उपभोग करनेवाला है "(१३.१४); दूर है और समीप भी है "(१३.१४); " आविभक्त है और विभक्त भी देख पड़ता है "(१३.१६)— इस प्रकार परमेश्वर के स्वरूप का सगुण-निर्मुण मिश्रित अर्यात परस्पर-विरोधी वर्णान भी किया गया है । तथापि ध्वारम्भ में, दूसते ही खायाय में कहा गया है कि 'यह आत्मा अव्यक्त, आविन्त्य और अविकार्य है "(१.२५); और किर तेरहचें अध्याय में — " यह परमात्मा अनादि, निर्गुण और अव्यक्त है इसिये शरीर में रह कर-भी न तो यह कुछ करता है और न किसी में लित होता है "(१३.३१)—इस प्रकार परमात्मा के शुद्ध, निर्गुण, निरवयब, निर्विकार, अचिन्त्य, अनादि और अव्यक्त ह्या ही अध्या का वर्णन गीता में किया गया है ।

भगवद्दीता की भाँति उपनिपदाँ में भी श्रव्यक्त परमात्मा का स्वरूप तीन प्रकार का पाया जाता है-अर्थात कभी सगुगा, कभी उभयविध यानी सगुगानिर्गुग मिथित और कभी केवल निर्मुण । इस घात की कोई आवश्यकता नहीं कि उपा-सना के लिये सदा प्रत्यच मृतिं ही नेत्रों के सामने रहे । ऐसे स्वरूप की भी उपासना हो सकती है कि जो निराकार ऋर्यात् चतुः श्रादि ज्ञानेन्द्रियों को सगीचर हो। परन्तु जिसकी उपसना की जाय, वह चलु प्रादि ज्ञानेन्द्रियों को गोचर भले ही न हो; तो भी मन को गोचर हुए विना उसकी डपासना होना सम्भव नहीं है। उपासना कहते हैं चिन्तन, सनन या ध्यान को । यदि चिन्तित वस्तु का कोई रूप न हो, तो म सही; परन्तु जब तक उसका अन्य कोई भी गुगा मन को मालूम न हो जाय तब तक वह चिन्तन करेगा ही किसका ? छातपुव उपनिपदों में जहीं जहाँ अन्यक्त अर्थात नेत्रों से न दिखाई देनेवाले परमातमा की (चिन्तन, मनन, ध्यान ) उपासना वताई गई है, वहाँ वहाँ ऋव्यक्त परमेश्वर संगुगा ही कल्पित किया गया है । परमात्मा में कल्पित किये गये गुगा उपासक के श्राधिकारानुसार न्यूनाधिक न्यापक या सास्त्रिक होते हैं: श्रीर जिसकी जैसी निष्टा हो उसको वैसा ही फल भी मिलता है। छांदोग्योपनिपड् (३. १४. १) में कहा है, कि 'पुरुप क्रतु-मय है, जिसका जैसा क्रतु (निश्रम्) हो, उसे मृत्यु के पश्चाद वैसा ही फल भी मिलता है, ' और भगवद्गीता भी कहती है- ' देवताओं की भक्ति करनेवाले देवताओं में और पितरों की मक्ति करनेवाले पितरों में जा मिलते हैं ' ( गी. ६ २४), अथवा ' यो यस्त्रृद्धः स एव सः '—जिसकी जैसी श्रद्धा हो उसे वैसी ही सिद्धि प्राप्त होती है ( १७. ३ ) । तात्पर्य यह है कि उपासक के स्रधिकार-भेद के

श्रनुसार उपास्य श्रन्यक परमात्मा के गुण भी उपनिपदों में भिन्न भिन्न कहे गये हैं। उपनिपदों के इस प्रकरण को ' विद्या ' कहते हैं। विद्या हंश्वर-प्राप्ति का ( उपा-सनारूप ) मार्ग है और यह मार्ग जिस प्रकरण में वतलाया गया है उसे भी 'विद्या' ही नाम अन्त में दिया जाता है। शांडित्यपिया ( छां. ३. १४ ), पुरुपविद्या ( छां. ३. १६, १७ ), पर्यकविद्या (कोपी. १ ), प्राणीपासना (कोपी. २ ) इत्यादि खनेक प्रकार की उपासनाओं का वर्णन उपनिपदों में किया गया है; और इन सब का विवेचन वेदान्तसूत्रों के तृतीयाच्याय के तीसरे पाद में किया गया है । इस प्रकरता में श्रन्यक्त परमातमा का सगुणा वर्णान इस प्रकार है कि वह मनोमय, प्राणाशरीर, भारूप, सत्य-संबब्ध, श्राकाशात्मा, सर्वकर्मा, सर्वजान, सर्वगंध और सर्वरस है ( छां. ३. १४. २)। तैतिरीय उपनिपद् में तो धवा, प्राण्, मन, ज्ञान या खानंद-इन रूपों में भी परमात्मा की बढ़ती हुई उपासना बतलाई गई है ( ते. २. १-५; ३. २-६ ) । बृहुदार-रायक ( २. १ ) में गार्य वालाकी ने प्रजातशबु को पद्दले पहल प्रादिख, चन्द्र, विद्युत, आकाश, वाय, अप्रि, जल या दिशाओं में रहनेवाले प्ररूपों की ग्रह्मरूप से उपासना बतलाई है; परन्तु आगे अजातश्त्रु ने उससे यह कहा कि सचा ब्रह्म इनके भी परे है, और अन्त में प्राणोपासना ही को मुख्य उहराया है । इतने ही से यह परम्परा कुछ पूरी नहीं हो जाती। उपर्युक्त सय महारूपों को प्रतीक, अर्थात् इन सय को उपासना के लिये कल्पित गाँगा महास्वरूप, अथवा महानिदर्शक चिन्ह, कहते हैं; और जब यही गोणरूप किसी मृति के रूप में नेश्रों के सामने रखा जाता धे तब उसी को ' प्रतिमा ' कद्दते हैं । परन्तु स्मरण रहे कि सब उपनिपदों का सिद्धान्त यही है, कि सचा वहास्वरूप इससे भिन्न है (केन. १. २-८) । इस वहा के लक्षण का वर्णन करते समय कहीं तो 'सत्यं ज्ञानमनन्तं प्रता ' (तैसि. २. १) या ' विज्ञानमानम्दंबस ' (पृ. ३. ६. २८) कहा है; व्यर्थात् वस सत्य ( सत् ), ज्ञान ( चित् ) और श्रानन्दरूप है, श्रयात् सचिदानन्दस्वरूप है—इस प्रकार सवग्रणों का तीन ही गुणों में समावेश करके वर्णन किया गया है। स्रोर अन्य स्यानों में भगवद्गीता के समान ही, परस्पर-विरुद्ध गुणों की एकत्र कर के त्रहा का वर्णन इस प्रकार किया गया है, कि ' यह सत् भी नहीं छोर खसत् भी नहीं ' ( जः. १०. १२६. १) अयवा ' अगोरग्रीयान्महतो महीयान् ' श्रयांत् श्रग्रा से भी छोटा और वडे से भी बडा है ( कड. २. २० ), ' तदेजति तजीजति तत् दूरे तद्वंतिके ' श्रयात् यह हिलता है श्रार हिलता भी नहीं, वह दूर है जीर समीप भी है ( ईश. ५; मुं. ३. १. ७), प्रयवा · सर्वेन्द्रियगुणाभास ' हो गर भी ' सर्वेन्द्रियविवर्शित ' है (श्वेता. ३. १७)। मृत्यु ने 'नचिकेता को यद्द उपदेश किया है, कि शन्त में उपर्युक्त सब सत्त्वागों को छोड़ दो खीर जो धर्स और अधर्म के, कृत और जकृत के, अथया भूत और भव्य के भी परे है उसे ही ब्रह्म जानी ( कठ. २. १४ )। इसी प्रकार महाभारत के नारायगीय धर्म में ब्रह्मा रुद्र से ( मभा. शां. ३५१. ११ ), और सोक्षधर्म में नारद शुक्र से कहते हैं ( ३३१. ४४ ) । महद्वारग्यकोपानिपद ( २. इ. २ ) में भी पुण्ती, जल खोर खादी-इन सीनों

को बहा का मूर्तरूप कहा है; फिर वायु तथा आकाश को अमूर्तरूप कह कर दिखाया है, कि इन अमूर्तों के सारभूत पुरुपों के रूप या रह यदल जाते हैं; और अन्त में यह उपदेश किया है कि 'नेति' 'नेति' अर्थात अब तक जो कहा गया है, वह नहीं है, वह बहा नहीं है—इन तब नाम-रूपात्मक मूर्त या अमूर्त पदार्थों के परे जो 'अगूरा 'या 'अवर्षानीय 'है उसे ही परबहा समम्मो ( वृह. २.३.६ और वेस्. ३. २. २२ )। अधिक क्या कहें; जिन जिन पदार्थों को कुछ नाम दिया जा सकता है उन सब से भी परे जो है वही बहा है और उस बहा का अन्यक्त तक निर्मुण स्वरूप दिखलाने के लिये 'नेति' 'नेति' एक छोटा सा निर्देश, आदेश या सूत्र ही हो गया है और वृहदारम् वरूप ट्याप्प है में इत उसका चार वार प्रयोग हुआ है (वृह. ३. ६. २६; ४. २ ४ ; ४. ४. २१; ४. ४. १४)। इसी प्रकार दूसरे उपनिपदों में भी परब्रह्म के निर्मुण और अचिन्य रूप का वर्णन पाया जाता है; जैसे— " यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह " (तेति. २. ६); " अदेश्यं (अहश्य) अप्राह्म " (ग्रुं. ९. ९. ६), " न चन्तुपा गृह्यते नाऽपि वाचा (ग्रुं. १. २.); अयवा—

अशन्दमायर्शमरूपमन्ययं तथाऽरसं नित्यमगन्यवच यत् । अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रुवं निचाय्य तन्मृत्युमुखात्ममुच्यते ॥

अर्थात् वह परमहा, पद्धमहाभूतों के शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध-हन पाँच गुणों से रहित, अनादि-अनन्त श्रीर श्रव्यय है (कड. ३. १५; वेस्. ३.२. २२-३० देखों)। महाभारतान्तर्गत शान्तिपर्व में नारायणीय या भागवतधर्म के वर्णेन में भी भगवान् ने नारद को अपना सच्चा स्वरूप 'अदृश्य, अप्रेय, अस्पृश्य, निर्जुण, निष्कल (निरवयव), श्रज, निल्ल, शाश्वत और निष्किय 'वतला कर कहा है कि वही सृष्टि की उत्पत्ति तथा प्रलय करनेवाला त्रिगुणातीत परमेश्वर है, और इसी को 'वासुदेव परमाच्मा 'कहते हैं (मामा शां. ३३६.२१—२६)।

उपर्युक्त वचनों से यह प्रगट होगा, कि न केवल भगवद्गीता में ही वरत् महा-भारतान्तर्गत नारायणीय या भागवतधर्म में और उपनिपदाम मीपरमारमा का अन्यक स्वरूप हीन्यक स्वरूप से अप्र माना गया है, और यही अन्यक श्रेष्ट स्वरूप वहाँ तीन प्रकार से वर्णित है अर्थात् सगुण, सगुण-निर्गुण और अन्त में केवल निर्गुण। अव प्रश्न यह है, कि अन्यक और श्रेष्ट स्वरूप के उक्त तीन परस्पर-विरोधी रूपों का मेल किस तरह मिलाया जावे ? यह कहा जा सकता है, कि इन तीनों में से जो सगुण-निर्गुण अर्थात् उभयतात्मक रूप है, वह सगुण से निर्गुण में (अथवा अन्य में) जाने की सीढ़ी या साधन है। क्योंकि, पहले सगुण रूप का ज्ञान होने पर ही घीरे धीरे एक एक गुण का त्याग करने से, मिर्गुण स्वरूप का अनुभव हो सकता है और इसी रीति से ब्रह्मप्रतीक की चढ़ती हुई उपासना उपनिपदों में बतलाई गई है। उदाहरणार्थ, तैसिरीय उपनिपद् की भूगुवही में वरुण ने भूगु को पहले यही उप-देश किया है कि अन्न ही वहा है; फिर कम कम से प्राण, मन, विज्ञान और म्रानन्द—इन महारूपों का ज्ञान उसे करा दिया है ( तैतिः ३.२—६)। भ्रथवा ऐसा भी कहा जा सकता है, कि गुण-बोधक विशेषणों से निर्गुण रूप का वर्णन करना इस्सम्भव है, इस्तप्य परस्पर-विरोधी विशेषणों से ही उसका वर्णन करना पढ़ता है। इसका कारण यह है, कि जब हम किसी वस्तु के सम्बन्ध में ' दूर 'या ' सत् ' शब्दों का उपयोग करते हैं, तब हमें किसी अन्य वन्तु के 'समीप ' या ' असत् ' द्दोने का भी अप्रत्यत्त रूप से योध दो जाया करता है। परन्तु यदि एक द्दी ब्रह्म सर्वव्यापी है, तो परमेश्वर को ' दूर ' या ' सत् ' कह कर ' समीप ' या ' ऋसत् ' किसे कहें ? ऐसी प्रवस्था में ' टूर नहीं, समीप नहीं; सत नहीं, असत् नहीं '--इस प्रकार की भाषा का उपयोग करने से दूर और सभीष, सत् और असत् इसादि परस्पर-सापेन गुगों की जोड़ियाँ विलगा दी जाती हैं; श्रोर यह बोध होने के लिये परस्पर-विरुद्ध विशेषणों की भाषा का ही व्यवहार में उपयोग करना पढ़ता है कि जो कुछ निर्गुण, सर्वव्यापी, सर्वदा निरपेत्त और स्वतंत्र बचा है, वही सच्चा ब्रह्म है (गी. १३. १२)। जो कुछ है वह सब बहा ही है, इसलिय दूर वही, समीप भी वही, सत् भी वही और असत् भी वही है। अतएव दूसरी दृष्टि से उसी ब्रह्म का एक ही समय परस्पर-विरोधा विशेषणों के द्वारा वर्णन किया जा सकता है ( गी. ११.३७; १३.१५)। यद्य यद्यपि उमयविध सगुगा-निर्मुण वर्गान की उपपत्ति इस प्रकार बतला चुके;तथापि इस बात का स्पष्टीकरण रहही जाता है कि एक ही परमेश्वर के परस्पर विरोधी दो स्वरूप-सगुगा और निर्गुण-केसे हो सकते हैं । माना कि जब अन्यक्त परमेश्वर व्यक्त रूप अर्थात् इन्द्रिय-गोचर रूप धारण करता है, तन वह उसकी माया कहलाती है; परन्तु जब वह ज्यक —यानी इन्द्रियगोचर —न होते हुए अन्यक्त रूप में ही निर्गुण का लगुण हो जाता है, तय उसे क्या कहें ? उदा-हरणार्थ, एक ही निराकार परमेश्वर को कोई ' नेति नेति ' कह कर निर्गण मानते हैं: श्रीर कोई उसे सत्वगुरा-सम्पन्न, सर्वकर्मा तथा दयालु मानते हैं । इसका रहस्य क्या है ? उक्त दोनों में श्रेष्ठ पत्त कोन सा है ? इस निर्गुण श्रोर प्रव्यक्त नहां से सारी व्यक्त सृष्टि और जीव की उत्पत्ति कैसे सुई ? — इत्यादि यातों का ख़ुलासा हो जाना आवश्यक है। यह कहना मानों अध्यात्मशास्त्र की जड़ ही को काटना है कि, सब संकल्पों का दाता अव्यक्त परमेश्वर तो यथार्थ में लगुगा है और उपनि-पदों में या गीता में निर्गुण-स्वरूप का जो वर्णन किया गया है, वह केवल आति-शयोक्ति या प्रशंसा है। जिन वहे वहे महात्माओं और ऋषियों ने एकाम मन करके सूदम तथा शान्त विचारों से यह सिद्धान्त हुँड निकाला, कि " यतो याची नियतन्ते श्रप्राप्य मनसा सह " (ते. २.६.) — सन को भी जो दुर्गम है और वासी भी जिसका वर्सन् नहीं कर सकती, वही श्रान्तम श्रस्टाह्वरूप है—उनके श्रात्मानुभव को श्रतिशयोक्ति कैसे कहें ! केवल एक साधारण मनुष्य अपने जुद्र मन में यदि अनन्त निर्गुण महा को अहरण नहीं कर सकता इसलिये उसका यह कहना, कि सचा महा सराण ही है, मानों सूर्य की ऋपेता अपने छोटे से दीपक को श्रेष्ठ वतलाना है ! हों; यदि निर्माण रूप की उपपत्ति उपनिपदों में और गीता में न दी गई होती, तो वात ही दुसरी थी; परन्तु यथार्थ में दैसा नहीं । देखिये न, भगवद्गीता में तो स्पष्ट ही कहा में कि परमेश्वर का सचा श्रेष्ट स्वरूप अय्यक्त हैं; और व्यक्त सृष्टि का रूप धारण करना तो उसकी नाण है (गी. ४.६); परन्तु भगवान् ने यह भी कहा है, कि प्रकृति के गुणों से ' मोह में फँस कर मूर्व लोग ( अव्यक्त और निर्गुण ) आत्मा को हीं कर्त्ता मानते हैं ' (गी. ३. २७ – २९ ), किन्तु ईश्वर तो कुछ नहीं करता. लोग केवल बहान से घोखा खाते हैं (गी. ५. १५) अर्थाद भगवान् ने स्पष्ट हाट्डों से यह स्पदेश किया है, कि यद्यीप अन्यक आत्मा या परमेश्वर वस्तुतः निर्मुण है (गी. १३.३१) तो भी लोग उस पर 'मोह 'या ' छज्ञान 'से क्ट्रांत्व आदि गुणों का भ्रष्यारीप करते हैं और उसे ऋब्यक सगुगा बना देते हैं (गी. ७.२४) । उक्त विवेचन से परमेश्वर के स्वरूप के ' विषय ' में गीता के यही सिद्धान्त मालम होते है:-- ( १ ) गीता में परमेश्वर के व्यक्त स्वरूप का यद्यपि बहुत सा वर्णन है तथापि परमेखर का मुल और श्रेष्ट स्वरूप निर्मुण तथा अन्यक ही है और मनुष्य मोह या अद्यान से इसे सगुरा मानते हैं (२) सांख्यों की प्रकृति या इसका न्यक फैलाव — यानी व्यक्ति संसार — उस परमेश्वर की माया है; और (३) सांख्यों का पुरुष यानी जीवातमा यथार्थ में परमेश्वर-रूपी, परमेश्वर के समान ही निर्हेण और अकर्ता है, परन्तु बहान के कारता लोग उसे कर्त्ता मानते हैं । वेदान्तशास्त्र के सिद्धान्त भी ऐसे ही हैं; परन्तु इत्तर-वेदान्त-अन्यों में इन हिद्धान्तों को बतलाते समय माया और श्रविद्या में कुछ भेद किया जाता है। उदाहरणार्थ, पंचदशी में पहले यह वतलाया गना है कि आत्मा और पत्त्रह्म दोनों मूल में एक ही यानी ब्रह्मस्वरूप हैं, और यह चित्त्वरूपी बहा जब माया में प्रतिविभिन्नत होता है तब सन्त-रज-तम गुणमयी ( सांख्यों की मूल ) प्रकृति का निर्माण होता है। परन्तु आगे चल कर इस माया के ही दो भेद — ' माया ' श्रोर ' श्राविद्या ' — किये गये हैं और यह वतलाया गया है, कि जब माया के तीन गुर्यों में से ' शुद्ध ' सत्त्वगुरा का उत्कर्प होता है तव उसे केवल माया कहते हैं, और इस माया में प्रातिविम्वित होनेवाले ब्रह्म को सगुण यानी ब्यक्त इंश्वर (हिस्रयगर्भ) कहते हैं; श्रौर यदि यही सत्त्व गुगा 'श्रश्रद्ध' हो तो उसे ' अविद्या ' कहते हैं, तथा उस अविद्या में अतिविभिन्न ब्रह्म को ' सीव ' कहते हैं (पंच. १.९५-१७)। इस दृष्टि से, यानी उत्तरकालीन वेदान्त की दृष्टि से, देखें तो एक ही मात्रा के स्वरूपतः दो भेड़ करने पडते हैं - ग्रर्थात् परवहा से ' व्यक्त ईश्वर ' के निर्माण होने का कारण साया और ' जीव ' के निर्माण होने का कारण श्रविद्या मानना पड़ता है। परन्तु गीता में इस प्रकार का मेद नहीं किया गया है। गीता कहती है, कि जिस माया से स्वयं भगवान् व्यक्त रूप थानी सगुण रूप घारण करते हैं (७.२५), अथवा जिस मात्रा के द्वारा अष्टधा प्रकृति अर्थात् सृष्टि की सारी विभृतियाँ उनसे उत्पन्न होती हैं (४.६), उसी माया के अज्ञान से जीव मोहित होता है (७.४-९४)। ' अविद्या ' शब्द गीता में कहीं भी नहीं आया है; और

ही जगत का मुल है। परंतु अब इसकी उपपत्ति देना चाहिये कि निर्तुंग से सग्रण कैसे हुआ, क्योंकि सोंट्य के समान वेदान्त का भी यह सिदान्त है कि जो वस्तु नहीं है वह हो ही नहीं सकती; और दससे, ' जो बस्तु है ' उसकी कभी उत्पत्ति नहीं हो सकती। इस सिद्धान्त के अनुसार निर्मुण (अर्थात् जिस में गुण नहीं वस ) बहा से सगण सुष्टि के पदार्थ (कि जिन में गुगा है) उत्पन्न हो नहीं सकते । तो फिर सगुगा आया कहाँ से ? यदि कहें कि सग्रण कुछ नहीं है, तो वह प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर है। श्रीर यदि निर्माण के समान सगुण को भी सत्य मानें; तो इम देखते हैं कि इन्ट्रिय-गोचर होनेवाले गुब्द, धर्मा. रूप. रस आदि सब गुणों के स्वरूप धाज एक हैं तो कल दूसरे ही-अर्थाद वे नित्य परिवर्तनशील दोने के कारण नाशवान् , विकारी और अशाश्वत हैं, तय तो (ऐसी करपना करके कि परमेश्वर विभाज्य हैं ) यही कप्तना होगा कि ऐसा सगुण परमेवर भी परिवर्तनशील एवं नाशवान् है। परन्तु जो, विभाज्य और नाशवान् हो कर सृष्टि के नियमों की पकड़ में नित्य परतंत्र रहता है, उसे परमेश्वर ही कैसे कहें ? सारांश, चाहे यह मानो कि इत्दिय-गोचर सारे सगुगा पदाय प्रजमहानृतीं से निर्मित हुए हैं व्यवना सांख्यानुसार या ग्राधिमातिक दृष्टि से यह चनुमान कर लो कि सारे पदाया का निर्माण एक ही प्रव्यक्त संगुण मूल प्रकृति से हुया है; किसी भी पन्न का स्वीकार करी. यह बात निर्विवाद सिद्ध है कि जब तक नाशवान गुगा इस मूल प्रकृति से भी हुट नहीं गये हैं, तब तक पञ्चमहाभृतों को या प्रकृतिरूप इस सग्रगा मल पदार्य को जगत का अविनाशी, स्वतंत्र और अमृत तत्व नहीं कह सकते । अत्रव् जिसे प्रकृति-बाद का स्वीकार करना है उसे अचित है कि बह या तो यह कहना छोड दे कि परमेश्वर नित्य स्वतंत्र और अमृतरूप है; या इस वात की खोज करे कि पद्ममहाभूतों के परे अथवा सगुण मूल प्रकृति के भी परे और काँन सा तत्व है। इसके सिवा अन्य कोई मार्ग नहीं है। जिस प्रकार स्वाजल से प्यास नहीं बुमती या बालू से तेल नहीं निकलता, उसी प्रकार प्रत्यंत्र नाग्नवान् वस्तु से श्रमृतत्व की प्राप्ति की आशा करना भी न्ययं है; और इसी लिये याज्ञवल्क्य ने अपनी स्त्री मैत्रेयी को स्पष्ट उपदेश किया है कि चाहे जितनी संपत्ति क्यों न प्राप्त हो जावे, पर उससे अमृतत्व की जाशा करना च्यर्च है—" ग्रमृतत्वस्य त नाशास्ति वित्तेन " (बृह. २. ४. २)। अच्छा; अय यदि अमृतत्व को मिय्या कहें, तो मनुष्यों को यह स्वामाविक इच्छा देख पढ़ती है, कि वे किसी राजा से मिलनेवाले पुरस्कार या पारितोषिक का उपभोग न केवल अपने लिये चरन् अपने पुत्र-पात्रादि के लिये भी-अर्थात् चिरकाल के लिये-करना चाहते हैं; अथवा यह भी देला जाता है कि चिरकाल रहनेवाली या शाश्वत कीर्ति पाने का जब अवसर आता है, तव मतुष्य अपने जीवन की भी परवा नहीं करता । ऋग्वेद के समान अत्यंत प्राचीन अन्यों में भी पूर्व ऋषियों की यही प्रार्थना है, कि " हे इन्द्र ! तू इमें 'अजित श्रव ' अर्थात अन्तय कीर्ति या धन दे " ( ऋ. १. ६. ७ ), अथवा "हे सोम! त् सुमी वैवस्त्रत (यम) लोक में श्रमर कर दे " ( त्र. १. ११३. ८)। श्रीर, ग्रर्वा- चीन समय में इसी दृष्टि को स्वीकार कर के स्पेन्सर, कोन्ट प्रमृति केवल खाधिमातिक परिडत भी यही कहते हैं, कि " इस संसार में मनुष्य मात्र का नैतिक परम कर्तव्य यही है, कि वह किसी प्रकार के चाितक सुख में न फेंस कर वर्त्तमान और भावी मनुष्य जाति के विरकालिक सुख के लिये उद्योग करे। " अपने जीवन के पश्चात के विरकालिक कल्यागा की शर्यात् अमृतत्व की यह कल्पना आई कहीं से ? यदि कहें कि यह स्वभाव-सिद्ध है, तो मानना पड़ेगा कि इस नाशवान् देह के सिवा और कोई अमृत वस्तु अवश्य है। और यदि कहें कि ऐसी अमृत वस्तु कोई नहीं है: तो हमें जिस मने। प्रति की साद्वात प्रतीति होती है, उसका अन्य कोई कारण भी नहीं बतलाते बन पडता ! ऐसी कठिनाई आ पड़ने पर कुछ आधि-भौतिक परिष्ठत यह उपदेश करते हैं, कि इन प्रश्नों का कभी समाधान-कारक उत्तर नहीं मिल सकता, अतएव इनका विचार न करके एश्य सृष्टि के पदार्थी के गुण-धर्म के परे अपने मन की दौड़ कभी न जाने दो। यह उपदेश है तो सरल; परन्तु मनुष्य के सन में तत्त्वज्ञान की जो स्वाभाविक लालसा होती है उसका प्रतिरोध कौन और किस प्रकार से कर सकता है ? और इस दुर्धर जिज्ञासा का यदि नारा कर ढालें तो फिर ज्ञान की मृद्धि हो कैसे ? जय से मनुष्य इस पृथ्वीतल पर उत्पन्न हुआ है, तभी से वह इस प्रश्न का विचार करता चला लाया है कि, " सारी एश्य और नाशवान् सृष्टि का मूलभूत असृत तत्व क्या है, और वह सुक्ते कैसे प्राप्त होगा ? " आधिमोतिक शाखों की चाहे जैसी उत्तति हो, तयापि मनुष्य की अमृत-तत्त्व-सम्बन्धी ज्ञान की स्वाभाविक प्रवृत्ति कभी कम होने की नहीं । आधिभौतिक शासों की चाहे जैसी वृद्धि हो, तो भी सारे आधिभौतिक स्रिप्ट-विद्यान को वगुल में दवा कर प्राध्यात्मिक तत्त्वज्ञान सदा उसके खागे ही दौड़ता रहेगा ! दो चार हज़ार वर्ष के पहले यही दशा थी, और अब पश्चिमी देशों में भी बन्ही बात देख पड़ती है। और तो क्या, मनुष्य की युद्धि की यह ज्ञान-लालसा जिस दिन छुटेगी, उस दिन उसके विषय में यही कहना होगा कि " स वै मुक्तोऽचवा पृशः "!

दिफाल से समर्यादित, सम्रत, स्रनादि, स्वतन्त्र, सम, एक, निरन्तर, सर्वव्यापी खोर निर्मुण तत्त्व के प्रास्तित्व के विषय में, अथवा उस निर्मुण तत्त्व से सगुणसृष्टि की उत्पत्ति के विषय में, जैसा व्याख्यान इसारे प्राचीन उपनिपदों में किया गया है, उससे आधिक सयुक्तिक न्याख्यान प्रम्य देशों के तत्व्यां ने स्रय तक नहीं किया है। स्रवांचीन जर्मन तत्ववेत्ता कान्ट ने इस वात का स्ट्न विचार किया है, कि मनुष्य को वाद्य सृष्टि की विविधता या भिज्ञता का ज्ञान एकता से क्यों और कैसे होता है; और फिर उक्त उपपत्ति को ही उसने सर्वांचीन शास्त्र की रीति से प्राधिक स्पष्ट कर दिया है, जौर हेगल यद्यपि अपने विचार में कान्ट से कुछ स्रागे बढ़ा है, त्यापि उसके भी सिद्धान्त वेदान्त के स्रागे नहीं बढ़े हैं। शोपेनहार का भी यही हाल है। लैटिन भापा में उपनिपदों के स्रनुवाद का स्रध्ययन उसने किया था; स्रोर उसने यह वात भी लिख रखी है कि " संसार के साहित्य के इन स्रत्यु-

त्तम " ग्रन्थों से कुछ विचार मेंने अपने ग्रन्थों में लिये हैं। इस छोटे से ग्रन्थ में इन सब वातों का विस्तारपूर्वक निरूपस करना सम्भव नहीं, कि उक्त गम्भीर विचात और उनके साधक-वाधक प्रमाणों में अथवा वेदान्त के सिद्धान्तों और कान्ट प्रसृति पश्चिमी तत्त्वज्ञों के सिद्धान्तों में समानता कितनी है और अन्तर कितना है। इसी प्रकार इस बात की भी विस्तार से चर्चा नहीं कर सकते, कि उपनिपद और बेदान्त-सत्र जैसे प्राचीन अन्यों के वेदान्त में झौर तद्वत्तरकालीन अन्यों के वेदान्त में झौटे मोटे भेद कौन कौन से हैं। अतर्व भगवद्गीता के अध्यात्म-सिद्धान्तों की सत्यता, महत्व और उपपत्ति समभा देने के लिये जिन जिन वातों की आवश्यकता है, सिर्फ उन्हीं वातों का यहाँ दिग्दर्शन किया गया है; और इस चर्चा के लिये उपनिपद, वेदान्तसूत्र और उसके शांकरभाष्य का आधार प्रधान रूप से लिया गया है । प्रकृति-पुरुपरूपी सांख्योक्त हैत के परे क्या है—इसका निर्माय करने के लिये. केवल इप्रा और ६५४ सिंध के हैत-भेद पर ही ठहर जाना उचित गहीं; किन्तु इस वात का भी सदम विचार करना चाहिये कि इप्टा पुरुप को बाह्य सृष्टि का जो ज्ञान होता है उसका स्वरूप क्या है, वह ज्ञान किससे होता है और किसका होता है। याहा सप्टि के पदार्थ मनुष्य को नेत्रों से जैसे दिखाई देते हैं, वैसे तो वे पशुओं को भी दिखाई देते हैं। परंत मनुष्य में यह विशेषता है कि श्राँख, कान इत्यादि ज्ञानेन्द्रियों से उसके मन पर जो संस्कार हुआ करते हैं, उनका एकीकरण करने की शक्ति उसमें है और इसी लिये वाह्य सृष्टि के प्रदार्थ मात्र का ज्ञान रसको हुआ करता है। पहले चेत्र-चेत्रज्ञ-विचार में बतला चुके हैं, कि जिस एकीकरण-शक्ति का फल उपर्वृक्त विशेषता है, वह शक्ति मन और बुद्धि के भी परे है-अर्थात् वह आत्मा की शक्ति है। यह वात नहीं, कि किसी एक ही पदार्य का ज्ञान उक्त शिंत से होता हो; किन्तु सृष्टि के सिन्न भिन्न पदार्थों में कार्य-कारगा-भाव ऋदि जो अनेक सम्वन्ध हैं-जिन्हें हम सृष्टि के नियम कहते हैं--उनका ज्ञान भी इसी प्रकार हुआ करता है । इसका कारण यह है, कि बद्यपि हम भिन्न भिन्न पदार्थों को दृष्टि से देखते हैं तथापि उनका कार्य-कारण-सम्बन्ध प्रत्यन्त हरि-गोचर नहीं होता; किन्तु हम अपने सानसिक व्यापारों से बसे निश्चित किया करते हैं। उदाहरणार्थ, जब कोई एक पदार्थ हमारे नेत्रों के सामने आता है तब उसका रूप और उसकी गति देख कर इस निश्चय करते हैं कि यह एक ' फ़ौजी सिपाही ' है, और यही संस्कार मन में बना रहता है। इस के बाद ही जब कोई दूसरा पदार्थ उसी रूप और गति में दृष्टि के सामने जाता है. तत्र वही मानसिक क्रिया फिर ग्रारू हो जाती है और हमारी ब्राह्ट का निश्चय हो जाता है कि वह भी एक फ़ौजी सिपाही है। इस प्रकार भिन्न समय में एक के बाद दूसरे, जो अनेक संस्कार हमारे सन पर होते रहते हैं, उन्हें हम अपनी स्मरण-शक्ति से बाद कर एकत्र रखते हैं; और जब वह पदार्थ-समूह हमारी दृष्टि के सामने ञा जाता है, तव उन सब भिन्न भिन्न संस्कारों का ज्ञान एकता के रूप में हो कर इस कहने लगते हैं कि हमारे सामने से 'फ़ौज ' जा रही हैं। इस सेना के

पीले जानेवाले पदार्य का रूप देख कर इस निश्रय करते हैं कि वह 'राजा 'है। खारे, 'फ़ींज'-सम्बन्धी पहुले संस्कार को तथा 'राजा'-सम्बन्धी इस नूतन संस्कार को एकत्र कर हुम कहते हैं कि यह 'राजा को सवारी जा रही है '। हसिलये कहना पड़ता है कि सृष्टि-ज्ञान केवल इन्द्रियों से प्रत्यन्त दिखाई देनेवाला जड़ पदार्थ नहीं है। किन्तु इन्द्रियों के द्वारा मन पर होनेवाले अनेक संस्कारों या परिणामों का जो ' एकीकरगा' ' द्रष्टा जात्मा ' किया करता है, उसी एकीकरगा का फल ज्ञान है। इसी लिये भगवदीता में भी ज्ञान का लज्ञगा इस प्रकार कहा है— " श्राविभक्त विभक्तेषु " श्रयांत् ज्ञान वही है कि जिससे विभक्त या निरालेपन में श्राविभक्तता या पुकता का योध हो " (गी. १५. २०) । परन्तु इस विषय का यदि सूच्स विचार किया जावे कि इन्द्रियों के द्वारा मन पर जो संस्कार प्रयस होते हैं वे किस वस्तु के हैं; तो जान पड़ेगा कि यद्यपि ऋँख, कान, जाक इत्यादि इन्द्रियों से पदार्थ के रूप, शब्द, गंध आदि गुगों का ज्ञान इसें होता है तथापि जिस पदार्थ में ये वाह्य गुरा है उसके आन्तारेक स्वरूप के विषय में हमारी इन्द्रियाँ हमें कुछ भी नहीं वतला सकतीं। इम यह देखते हैं सद्दी कि 'गीली मिटी ' का घड़ा वनता है, परन्तु यह नहीं जान सकते कि जिसे हम 'गीली मिट्टी 'कहते हैं, उस पदार्थ का ययार्थ तात्विक स्वरूप क्या है। विकनाई, गीलापन, मैला रंग या गोलाकार ( रूप ) इत्यादि गुगा जय इन्द्रियों के द्वारा सन को पृथक पृथक सालूम हो जाते हैं तब उन सब संस्कारों का एकिकरण करके ' दृष्टा ' प्रात्मा कहता है कि ' यह गीक्षी सिट्टी हैं; ' और आगे इसी द्रव्य की ( फ्योंकि यह मानने के लिये कोई कारण नहीं, कि दृत्य का ताखिक रूप बदल गया ) गोल तथा पोली श्राकृति या रूप, ठन ठन प्राचाज और सुलापन इत्यादि गुगा जय इन्द्रियों के द्वारा मन को मालूम हो जाते हैं तब आत्मा उनका एकीकरण करके उसे ' घड़ा ' कहता है। सारांश, तारा भेद ' रूप या प्राकार ' में दी होता रहता है; फीर जब इन्ही गुणों के संस्कारों को, जो सन पर चुन्ना करते हैं, ' द्रष्टा ' प्रात्मा एकत्र कर लेता है, तव एक ही तात्विक पदार्थ को अनेक नाम प्राप्त हो जाते हैं । इसका सब से सरल उदाहरण समृद्र और तरङ्ग का, या सोना और प्रालद्वार का है; क्योंकि इन दोनों उदाहरणों में रक्ष गाढ़ापन-पतलापन, वजन छादि गुगा एक ही से रहते हैं और केवल रूप ( आकार ) तथा नाम यही दो गुण वदलते रहते हैं । इसी लिये वेदान्त में ये सरल उदाहरण हमेशा पाये जाते हैं। सोना तो एक पदार्थ है; परन्तु भिन्न भिन्न समय पर यदलनेवाले उसके आकारों के जो संस्कार, इन्द्रियों के द्वारा सन पर होते हैं उन्हें एकत्र करके 'द्रष्टा ' उस सोने को ही, कि जो तास्विक एष्टि से एक ही मूल पदार्थ है ) कभी ' कड़ा, ' कभी ' अँगुठी या कभी ' पँचलड़ी,' ' पहुँची '

<sup>\*</sup> Of. "Knowledge is first produced by the synthesis of what is manifold." Kant's Critique of Pure Reason, p. 64. Max Muller's translation 2nd. Ed.

क्योर 'कड़न ' इत्यादि भिन्न भिन्न नाम दिया करता है। भिन्न भिन्न समय पर पदार्थों को जो इस प्रकार नाम दिये जाते हैं उन नामों को, तथा पदार्थी की जिन भिन्न मिल आकृतियाँ के कारण वे नाम वदलते रहते हैं उन आकृतियाँ को उपनिपदाँ में ' नाम रूप ' कहते हैं और इन्हीं में अन्य सय गुणों का भी समावेश कर दिया जाता है ( छां. ३ ओर ४; वृ. १. ४. ७ )। श्रीर इस प्रकार समावेश होना ठीक भी है क्योंकि कोई भी गुण लीजिये, उसका कुछ न कुछ नाम या रूप अवश्य होगा। यद्यपि इन नाम-रूपों में प्रतिक्तगा परिवर्तन होता रहे; तथापि कहना पढ़ता है कि इन नाम-रूपों के मूल में स्राधारमूत कोई तत्त्व या द्रव्य है जो इन नाम रूपों से भिन्न है पर कभी बदलता नहीं—जिस प्रकार पानी पर तरहें होती हैं, उसी प्रकार ये सव नाम-रूप किसी एक ही मुलद्रव्य पर तरङ्गों के समान हैं। यह सच है कि मुमारी इन्द्रियाँ नाम-रूप के ञातिरिक श्रोर कुछ भी पहचान नहीं सकतीं; श्रतएव इन इन्द्रियों को उस मूलद्रव्य का ज्ञान होना सम्भव नहीं कि जो नाम-रूप से भिन्न हो परन्तु उसका श्राधारभूत है। परन्तु सारे संसार का ग्राधारभूत यह तत्व भले ही अन्यक्त हो अर्थात् इन्द्रियां से न जाना जा लके; तथापि इसको अपनी बुद्धि से यही निश्चित अनुमान करना पढ़ता है, कि वह सत् है अर्थात् वह सचसुच सर्व-काल, सव नाम-रूपों के मूल में तथा नाम-रूपों में भी निवास करता है, और उसका कभी नाश नहीं होता, क्योंकि यदि इन्द्रियगोचर नाम-रूपों के अतिरिक्त, मूलतत्त्व को कुछ मानें ही नहीं तो फिर 'कड़ा,' 'कड़न' आदि मिल मिल पदार्य हो जावेंगे; एवं इस समय हमें जो यह ज्ञान हुआ करता है कि ' वे सब एक ही धातु के, सोने के वने हैं ' उस ज्ञान के लिये कुछ भी छाधार नहीं रह जावेगा। ऐसी अवस्या में केवल इतना ही कहते बनेगा कि यह 'कड़ा' है, यह 'कड़न' हैं; यह कदापि न कह सकेंगे कि कड़ा सोने का है और कड़न भी सोने का है, श्रतएव न्यायतः यष्ट सिद्ध होता है, कि कहा सोने का है,' कहन सोने का है,' इत्यादि वाक्यों में 'है'शब्द से जिस सोने के साथ नामरूपात्मक 'कडे' और 'कड़न ' का सम्बन्ध जोड़ा राया है, वह सोना केवल शशश्यद्भवत् अभावरूप नहीं है, किन्तु वह उस द्रव्यांश का ही वोधक है कि जो सारे आभूपणीं का श्राधार है। इसी न्याय का उपयोग सृष्टि के सारे पदार्थों में करें तो सिद्धान्त यह निकलता है कि पत्थर, मिट्टी, चाँदी, लोहा, लकडी, इत्यादि अनेक नाम-रूपा-त्मक पदार्थ, जो नज़र स्राते हैं वे, सब किसी एक ही इच्य पर भिन्न भिन्न नाम-रूपों का मुलम्मा या गिलट कर, उत्पन्न हुए हैं; श्रर्थात् सारा भेद केवल नाम-रूपों का है, मृतदृत्य का नहीं, भिन्न मिन्न नाम-रूपों की जड़ में एक ही दृत्य नित्य निवास करता है। 'सब पदार्थों में इस प्रकर से नित्य रूप से सदैव रहना '— संस्कृत में 'सत्ता-सामान्यत्व ' कहलाता है।

वेदान्तशास्त्र के उक्त सिद्धान्त को ही कान्ट छादि छर्चाचीन पश्चिमी तत्त्व-ज्ञानियों ने भी स्वीकार किया है। नाम-रूपात्मक जगत् की जड़ में, नाम-रूपों से

भिन्न, जो कुछ श्रदृश्य नित्य द्रव्य है उसे फान्ट ने श्रपने प्रन्य में ' वस्तुतस्व ' कहा है, और नेत्र छादि हन्द्रियों को गोचर होनेवाले नाम-रूपों को ' वाहरी दृश्य ' कहा हैं \*। परन्तु वेदान्तशास्त्र में, नित्य वदलनेवाले नाम-रूपात्मक एश्य जगत् को 'मिण्या 'या 'नाशवान् 'श्रीर मूलद्रव्य को 'सत्य 'या 'श्रभृत 'कहते हैं। सामान्य लोग सत्य की ध्याएया यों करते हैं कि ' चर्चावें सत्यं ' अर्थात जो आँखों से देख पड़े वही सत्य है; और व्यवहार में भी देखते हैं कि किसी ने स्वार में लाख रुपया पा लिया अथवा लाख रुपया मिलने की वात कान से खुन ली; तो उस स्वम की बात में और सचमुच लाख रुपये की श्वम के मिल जाने में बढ़ा भारी अन्तर रहता है। इस कारण एक दूसरे से सुनी हुई और ऑखों से प्रत्यक्त देखी हुई—इन दोनों वातों में फिस पर श्रधिक विश्वास करें, धोंखों पर या कानों पर ? इसी दुविधा को मेटने के लिये बृद्दारायक उपनिपद् (५.१५.४) में यद्द 'चत्तुर्च सत्यं ' वास्य आया द्द । किन्तु जिस शास्त्र में रुपये के खरे-खोटे द्दोने का निश्रय ' रुपये ' की गोल गोल सुरत और उसके प्रचलित नाम से करना है, वहाँ सत्य की इस सापेच व्याख्या का क्या उपयोग होगा ? इस व्यवहार में देखते हैं कि यदि किसी की वात का ठिकाना नहीं है और यदि यह घराटे-घराटे अपनी यात यदलने लगे, तो लोग वसें भूठा कहते हैं। फिर इसी न्याय से ' रुपये ' के नाम-रूप को ( भीतरी द्रव्य को नहीं ) खोटा ग्रयवा भूठ करने में क्या हानि है ? क्योंकि रुपये का जो नाम-रूप श्राज इस घड़ी है, उसे दूर करके, उसके बदले 'करधनी ' या ' कटोरे ' का नाम-रूप उसे यूसरे ही दिन दिया जा सकता है अर्थात् हम अपनी आँखों से देखते हैं कि यह नाम-रूप हमेशा चदलता रहता है,—इसमें निव्यता कहाँ है? अब यदि कहें कि जो आँखों से देख पडता है, उसके सिवा अन्य कुद्ध सत्य नहीं है; तो प्कीकरण की जिस मानिसक किया में स्टिश्कान होता है, वह भी तो आँखों से नहीं देख पड़ती—सतर्व उसे भी भूठ कहना पड़ेगा; इस कारण हमें जो कुछ ज्ञान द्दोता है, उसे भी ख्रसत्य—भूठ—कद्दना पड़ेगा । इन पर, छीर ऐसी ही दूसरी फठिनाइयों पर ध्यान दे कर "चर्चुर्व सत्यं" जैसे सत्य के लीकिक और सोपेच लच्चमा को ठीक नहीं माना है; किन्तु सर्वोपनिपद में सत्य की यही ध्याख्या की है कि सत्य चही है जिसका घन्य वातों के नाश हो जाने पर भी कभी नाश नहीं होता । और इसी प्रकार महाभारत में भी सत्य का यही लक्षण वतलाया गया है--

<sup>•</sup> कान्ट ने अपने Critique of Puro Reason नामक शन्य में यह निनार किया है । नाम-स्पात्मक संसार की जड़ में जो द्रन्य है, उसे उसने 'दिन् आन् ज़िशुं' ( Ding an sioh-Thing in itself ) कहा है, और हमने उसी का भाषान्तर ' वस्तुत्त्रन ' किया है । नाम-स्पों के बाहरी हुइय को कान्ट ने 'परशायनुंग' (Erscheinung=appearance) कहा है। कान्ट कहता है कि ' वस्तुत्त्रन ' अशेय है।

गी. र. २८

सत्यं नामाऽष्ययं नित्यमिकारि तथैव च । क

अर्थात् " सत्य वच्ची है कि जो अन्यय है अर्थात् जिसका कभी नाश नहीं होता, जो निल है अर्थात् सदा-सर्वदा वना रहता है, और अविकारी है अर्थात् जिसका स्वस्य कभी बदलता नहीं " ( मभा. शां. १६२. १० )। अभी कुछ, और योड़ी देर में कुछ कहनेवाले मनुष्य को भूठा कहने का कारण यही है, कि वह अपनी वात पर हियर नहीं रहता-इधर उधर ढगमगाता रहता है। सत्य के इस निरपेद्य लद्यगा को स्त्रीकार कर लेने पर कहना पड़ता है, कि आँखों से देख पडनेवाला पर हर घड़ी में बदल-नेवाला नाम-रूप मिथ्या है; उस नाम-रूप से ढका हुआ और उसी के गल में सहैव एक ही सा स्थित रहनेवाला असूत वस्तुतत्त्व ही - वह आँखों से भले ही न देख पड़े-होक होक सत्य है। भगवदीता में बहा का वर्णन उसी नीति से किया गया है 'यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ' (गी. न २०; १३. २७)-अज्ञर ब्रह्म वही है कि जो सव पदार्थ श्रर्थात् सभी पदार्थों के नाम-रूपात्मक शरीर न रहने पर भी, नष्ट नहीं होता। महाभारत में नारायणीय अयवा भागवत धर्म के निरूपण में वही श्लोक पाठभेद से फिर 'यः स सर्वेषु भृतेषु ' के स्थान में 'भूतप्रामशरीरेषु ' 'हो कर श्राया है (सभा. शां. ३३६. २३)। ऐसे ही गीता के, दूसरे श्रष्याय के सोलइवें और संब्रह्वें श्लोकों का तात्पर्य भी यही है। वेदान्त में जब आभूषण को 'मिथ्या' और सुवर्ण को 'सत्य ' कहते हैं, तव उसका यह सतलव नहीं है कि वह ज़ेवर निरुपयोगी या विलकुल खोटा है श्रयांत् श्राँखों से दिखाई नहीं पड़ता या मिट्टी पर पन्नी चिपका कर बनाया गया है खर्यात वह झस्तित्व में है ही नहीं। यहाँ 'मिण्या' शब्द का प्रयोग पदार्थ के रद्ध-रूप आदि गुगाँ के लिये और आइति के लिये अर्थात जपरी दृश्य के लिये किया गया है. भीतरी दृष्य से उसका प्रयोजन नहीं है। स्मरण रहे कि ताचिक द्रव्य तो सदैव 'सत्य' है। वेदान्ती यही देखता है कि पदार्थमात्र के नाम-कपात्मक आच्छादन के निचे, मूल में कौन सा तत्त्व है, श्रीर तत्त्वज्ञान का सच्चा विषय है भी यही । व्यवहार में यह प्रत्यक्त देखा जाता है कि गहना वनवाने में चाहे जितनी वनवाई देनी पड़ी हो, पर आपति के समय जब उसे वेचने के लिये शराफ़ की दूकान पर ले जाते हैं तब वह साफ़ साफ़ कह देता है कि " में नहीं जानना चाहता कि गहना गढवाने में तीले पीछे क्या मेहनत देनी पड़ी है, यदि सोने के चलतू भाव में येचना चाहो, तो हम ले लंगे "! वेदान्त की परिभाषा में इसी विचार का इस हँग से व्यक्त करेंगे;-शरांफ की गहना मिय्या श्रीर उसका सोना भर सत्य देख पड़ता है। इसी प्रकार यदि किसी नये मकान को वेचें तो उसकी सुन्दर वनावट (रूप), श्रीर गुआइश की जगह (श्राकृति)

<sup>\*</sup> भीन ने real (सत् या सत्र ) की न्याख्या वतलाते समय "Whatever anything is really, it is unalterably" कहा है (Prolegomena to Ethics, § 25) भीन की वह न्याख्या और महाभारत की उक्त न्याख्या-दोनों तत्त्वतः एक ही है।

यनाने में जो खर्च लगा होगा उसकी छोर ख़रीदार ज़रा भी ध्यान नहीं देता; वह कहता है कि इंट-चूना लकड़ी-पत्यर और मज़दूरी की लागत में यदि घेचना चाही तो वेच डालो । इन एप्टान्तों से चेदान्तियों के इस कथन को पाठक भली भाँति समक्त जावेंगे कि नाम-रूपात्मक जगत् मिष्या है और द्यार सत्य है। ' एड्य जगत् मिथ्या है ' इसका प्रये यह नहीं कि वह प्राँखों से देख ही नहीं पढ़ता; किन्तु इसका ठीक ठीक अर्थ यही है कि वह आँखों से तो देख पडता है, पर एक ही द्रव्य के नाम-रूप भेद के कारण जगत के बहुतेरे जो स्थलकृत अथवा कालकृत स्थय हैं, वे नाशवान हैं और इसी से मिय्या हैं; इन सब नाम-रूपात्मक एश्यां ष्पाच्छादन में छिपा रुखा सदैव रहनेवाला जो अविनाशी और यविकारी दृष्य है, वही नित्य और सत्य है। शराफ को कड़े, कहन, गुन्त और अँगूहियाँ खोटी कैंचती हैं, उसे सिर्फ उनका सोना खरा जैंचता है, परन्तु सृष्टि के सोनार के कारख़ाने में मूल में ऐसा एक ही दृज्य है कि जिसके भिज़-भिज नाम-रूप दे कर सोना-चाँदी, लोहा-पत्यर, लकड़ी, ह्वा-पानी आदि सारे गहने गढ़वाये जाते हैं । इसलिये शराफ़ की श्रपेका वेदान्ती कुछ और आगे यह कर सोना-चाँदी या पत्यर प्रसृति नाम-रूपों को, जेवर के ही समान मिण्या समाम कर सिद्धान्त करता है कि इन सब पदायों के मल में जो दृष्य अर्यात् ' यस्तुतत्व ' मीजृद है वही सचा अर्यात् अविकारी सत्य है। इस वस्तुतत्व में नाम-रूप प्रादि कोई भी गुण नहीं हैं, इस कारण इसे नेत्र प्रादि इन्द्रियाँ कभी भी नहीं जान सकतीं। परन्तु फाँखों से न देख पडने, नाक से न सेंघे जाने श्रयवा द्वाय से न टरोले जाने पर भी द्वादि से निश्ययपूर्वक जनुमान किया जाता है कि प्रज्यक रूप से वह होगा प्रवश्य ही; न केवल इतना ही, चल्कि यह भी निश्चय करना पड़ता है कि इस जगत् में कभी न यदलनेवाला 'जो कुछ 'है, वह यही सत्य वस्तुतत्त्व है। जगत् का मल सत्य इसी को कहते हैं। परन्त नासमभ विदेशी और कुछ स्वदेशी पंडितम्मन्य भी सत्य और मिथ्या शब्दों के, वेदान्त शाखवाले पारिभापिक प्रर्थ को न तो सोचते-समभते हैं, और न यह देखने का ही कप्ट उठाते हैं कि सत्य शब्द का जो अर्थ हमें सुम्मता है, उसकी अपेता इसका अर्थ कुछ और भी हो सकेगा या नहीं; वे यह कह कर श्रद्धेत वेदान्त का उपहास किया करते हैं कि " हमें जो जगत् आँखों से प्रत्यच देख पड़ता है, इसे भी देदान्ती लोग मिण्या कहते हैं, भला यह कोई वात है ! " परन्तु यास्क के शब्दों में कह सकते हैं कि यदि अन्धे को खम्मा नहीं सूमता,तो इसका दोपी कुछ खम्मा नहीं है ! छान्दोग्य ( ६. १; और ७. १ ), वृद्ददारायक ( १. ६. ३ ), सुराडक ( ३. २. ८ ) श्रीर प्रश्न ( ६. ५ ), स्नादि उपनिपदों में वारंवार वतलाया गया है कि नित्य बदलते रहनेवाले अर्थात् नाशवान् नाम-रूप सत्य नहीं हैं। जिसे सत्य अर्थात् नित्य स्थिर तत्व देखना न्हो, उसे अपनी धप्टि को इन नाम-रूपें। से बहुत आगे पहुँचाना चाहिये । इसी नाम-रूप को कठ (२.४) और मुगडक (१, २.६) आदि उपनिपदों में ' अविद्या ' तथा श्वेताश्वर उपानिपद ( ४. १० ) में 'माया ' कहा है । भग-

वदीता में 'माया, ''मोह्न 'श्रोर 'श्रज्ञान 'शब्दों से वही श्रर्य विवक्षित है। जगत के आरम्भ में जो कुछ या, वह विना नाम-रूप का अर्थात निर्शेषा और भ्रत्यक था: फिर श्रागे चल कर नाम-रूप मिल जाने से बही व्यक और सगग बन जाता है ( हु. १. ४. ७; छां. ६. १. २, ३ ) । अतएव विकारवान् अथवा नाग्रवान नास-रूप को ही ' माया ' नाम दे कर कहते हैं कि यह सगुण अथवा दृश्य-सिष्ट एक मुलद्रव्य अर्थात् ईश्वर की माया का खेल या लीला है। अब इस दृष्टि से देखें तो सांख्यों की प्रकृति अञ्चक भले ही बनी रहे, पर वह सस्व-रज-तमगुग्रामयी है, श्रतः नाम-रूप से युक्त माया ही है। इस प्रकृति से विश्व की जो उत्पत्ति या फैलाव होता है ( जिसका वर्गान घाठवें प्रकर्गा में किया है ) वह भी तो उस मागा का सगुणा नाम-रूपात्मक विकार हैं। क्योंकि कोई भी गुणा हो, वह इन्द्रियों को गोचर होनेवाला और इसी से नाम-रूपात्मक ही रहेगा। सारे आधिमोतिक शास्त्र भी इसी प्रकार माया के वर्ग में जाजाते हैं। इतिहास, भूगर्भशाख,विद्युत्शाख, रसायनशास, पदार्थविज्ञान ज्ञादि कोई भी शास्त्र लीजिये, उसमें सब नाम-रूप का 'ही तो विवे-चन रहता है अर्थात् यही वर्णन होता है कि किसी भी पदार्थ का एक नाम-रूप चला जा कर उसे इसरा नाम-रूप कैसे मिलता है। उदाहरणार्थ, नाम-रूप के मेद का ही विचार इस शास्त्र में इस प्रकार रहता है;—जैसे पानी जिसका नाम है, उसकी भाफ नाम कव और कैसे मिलता है अथवा काले-कलूटे तारकोल से लाल-हरे, नीले-पीले राने के रह (रूप) क्योंकर वनते हैं, इत्यादि । अतएव नाम-रूप में ही उलको हुए इन शास्त्रों के अभ्यास से, उस सत्य वस्तु का बोध नहीं हो सकता कि जो नाम-रूप से परे हैं। प्रगट हैं कि जिसे सचे ब्रह्मस्वरूप का पता लगाना हो, उसको जपनी दृष्टि इन सब आधिभौतिक अर्थात् नाम-रूपात्मक शाख्राँ से परे पहुँ-चानी चाहिये। और यही अर्थ छान्दोग्य उपनिपद सं, सातवें अध्याय के आरम्भ की कया में न्यक्त किया गया गया है। कया का आरम्भे इस प्रकार है;-नारद ऋषि सन-त्कुमार त्रर्थात् स्कन्द के यहाँ जा कर कहने लगे कि, ' मुक्ते आत्मज्ञान वतलाओ; ' तव सनत्कुमार वोले कि, ' पहले वतलाओ, तुमने क्या सीखा है, फिर में वतलाता हूँ '। इस पर नारद ने कहा कि, " में ने इतिहास-प्रग्रागुरूपी पाँचवें वेद सहित ऋग्वेद प्रभृति समग्र वेद, व्याकरण, गणित, तर्कशास्त्र, कालशास्त्र, नीतिग्रास्त्र, सभी वेदाङ्ग, धर्मशास्त्र, भूतविद्या, सात्रविद्या, नत्त्रतिद्या ग्रोर सप्देवजनविद्या प्रभृतिसव कुछ पढ़ा है; परन्तु जव इससे आत्मज्ञान नहीं हुआ, तव अव तुम्हारे यहाँ आया हूँ। " इसका सनत्कुमार ने यह उत्तर दिया कि, ' तू ने जो कुछ सीखा है, वह तो सारा नाम-रूपात्मक है; सचा ब्रह्म इस नामब्रह्म से बद्धत आगे है; ' और फिर नारद को कमशः इस प्रकार पहचान करा दी, कि इस नाम-रूप से अर्थाद सांख्यों की ब्रन्यक प्रकृति से अथवा वागी, आशा, सङ्कल्प, मन, ब्राह्म (ज्ञान ) और प्राग्य से भी परे एवं इनसे वढ़-चढ़ कर जो है वही परमात्मरूपी अमृततस्व है।

यहाँ तक जो विवेचन किया गया, उसका तात्पर्य यह है कि यद्यपि मनुष्य की

इन्द्रियों को नाम-रूप के आतिरिक्त और किसी का भी प्रत्यच ज्ञान नहीं होता है, ती भी इस प्रानित नाम रूप के प्राच्यादन से हैंका दुवा लेकिन घाँखाँ से न देख पड़नेवाला अर्घात् कुछ न कुछ अप्यक्त नित्य द्रन्य रहेना ही चाहिये; और इसी कारण सारी सृष्टि का ज्ञान इस एकता से द्वीता रहता है। जो कुछ ज्ञान द्वीता है, सो फात्मा को ही होता है, हसिलये धात्मा ही ज्ञाता यानी जाननेवाला हुआ। ष्पीर इस ज्ञाता को नाम-रूपात्मक सृष्टि का ही ज्ञान होता है; खतः नाम-रूपात्मक बाह्य सृष्टि ज्ञान हुई ( सभा. शां. ३०६. ४०) बार इस नाम-रुपात्मक सृष्टि के मूक में जो कुछ वस्तुताव है, वही ज्ञेय है । हती वर्गीकरण को मान कर भगवद्गीता ने ज्ञाता को चोप्रज ष्यात्मा ष्रीर ज्ञेय को इन्द्रियातीत नित्य परवहा कहा है ( गी. १३. १२-१७); जार फिर आगे ज्ञान के तीन भेट करके कहा है कि, भिस्नता या नानात्य से जो सृष्टि-शान होता है यह राजस है, तथा इस नानात्य का जो ज्ञान एकत्यरूप से द्वाता द्वे यह सारिवक ज्ञान द्वे (गी.१८.२०, २१) । इस पर कुछ स्रोग कहते हैं कि इस मकार जाता, जान और जेय का त्रिविध भेद करना ठीक नहीं है; एवं यह मानने के निये हमारे पास छुछ भी प्रमागा नहीं है कि हमें जो छुछ जान होता है, उसकी अपेचा लगत में सीर भी कुछ है। गाय, घोड़े प्रमृति जी बाह्य वस्तुएँ इमें देख पड़ती हैं, यह तो ज्ञान ही है, जो कि हमें होता है, बीर यदाप यह ज्ञान मत्य है तो भी यह यतनाने के लिये कि, यह ज्ञान है काहे का, हमारे पास ज्ञान को छोड़ और वोई मार्ग हो नहीं रह जाता; अत्रव्य यह नहीं कहा जा सकता कि इस ज्ञान के आतिरिक्त बाह्य पदार्थ के नाते कुछ स्पतन्त्र पस्तुएँ सें ष्मचवा इन बाह्य वस्तुकों के मूल में श्रीर कोई स्वतन्त्र तस्य हैं। क्योंकि जब ज्ञाता ही न रहा, तम जगत कहां से रहे ? इस दृष्टि से विचार करने पर उक्त त्रिविध षर्गीकरण में कर्षात ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेष में-- ज्ञेष गर्दी रह पाता; ज्ञाता कीर उसको होनेवाला ज्ञान, यही दो वच जाते हैं; और यदि इसी व्राक्तिको और ज़रा सा षामें ले चलें तो ' जाता ' या ' द्रष्टा ' भी तो एक प्रकार का ज्ञान ची चे, इस-लिये अन्त में ज्ञान के सिया बुसरी चस्तु ही नहीं रहती। इसी को ' विज्ञान-वाद ' कहते हैं, जीर योगाचार पन्य के वादों ने इसे ही प्रमाण माना है । इस पन्य के विद्वानों ने मतिपादन किया है कि जाता के जान के प्रतिरिक्त हुस जगत में प्रीर कुछ भी स्वतन्त्र नहीं हैं; सौर तो क्या, दुनिया ही नहीं हैं, जो कुछ है मनुष्य का ज्ञान ही ज्ञान है। पंत्रेज मन्यकारों में भी ध्यम जैसे परिएत इस हैंग के मत के पुरस्कर्ता है। परन्तु चेदान्तियों को यह मत मान्य नहीं है। वेदान्तसूत्रों ( २. २. २८-३२)में षाचार्य वादरायण ने बीर इन्हीं तुत्रों के साप्य में श्रीमच्छ-इताचार्य ने इस मत का खराउन किया है। यह कुछ फूठ नहीं भे कि मनुष्य के मन पर जो संस्कार होते हैं, घन्त में थे ही उसे विदित रहते हैं; जीर इसी को हम ज्ञान कहते हैं। परन्तु प्रय प्रश्न होता है कि यदि ज्ञान के प्रतिरिक्त कौर कुछ हैं ही नहीं तो ' गाय '-सम्पन्धी ज्ञान जुदा है, ' घोड़ा '-सम्यन्धी ज्ञान जुदा है,

र्जार 'में '-विषयक ज्ञान जुदा है — इस प्रकार ज्ञान-ज्ञान में ही जो मिन्नता इसारी ब्राव्ह को जँचती है, उसका कारण क्या है ? माना कि, ज्ञान होने की मानसिक किया सर्वत एक ही है; परन्तु यदि कहा जाय कि उसके सिवा और कुछ है ही नहीं, तो गाय, घोड़ा इत्यादि भिन्न-भिन्न भेद था कहाँ से गये ? यदि कोई कहें कि स्वम की सृष्टि के समान मन आप ही अपनी मर्जी से ज्ञान के ये भेद बनाया करता है; तो स्वम की सृष्टि से पृथक् जागृत अवस्था के ज्ञान में जो एक प्रकार का ठीक ठीक सिलसिला मिलता है, उसका कारण वतलात नहीं बनता (बेस. शांभा. २. २. २६. ३. २. ४)। अच्छा, यदि कहें कि ज्ञान को छोड उसरी कोई भी वस्त नहीं है और 'इप्टा' का मन ही सारे भिश्च-भित्र पदायों को निर्मित करता है, तो प्रत्येक द्रष्टा को ' ग्राह्नंपूर्वक ' यह सारा ज्ञान होना चाहिये कि ' मेरा मन यानी में ही खरभा हूँ ' अथवा ' में ही गाय हूँ '। परन्तु ऐसा होता कहाँ है ? इसी से शहराचार्य ने सिद्धान्त किया है कि, जब सभी की यह मतीति होती है कि में अलग हैं और सुम्म से खम्भा और गाय प्रभृति पदार्थ भी अलग-अलग हैं; तब इष्टा के मन में समुचा ज्ञान होने के लिये इस आधारभूत वाह्य सृष्टि में कुछ न कुछ स्वतन्त्र वस्तुएँ प्रवश्य होनी चादियं (वेसू शांभा. २. २. २८ )। काट का सत भी इसी प्रकार का है; उसने स्पष्ट कह दिया है कि सुष्टि का ज्ञान होने के लिय यद्यीप मनुष्य की बुद्धि का एकीकरण स्नावरयक है,तयापि बुद्धि इस ज्ञानको सर्वधा अपनी ही गाँठ से, अर्थात निराधार या विलक्ल नया नहीं उत्पन्न कर देती, इसे सृष्टि की बाह्य वस्तुओं की सदेव अपेजा रहती है। यहाँ कोई प्रश्न करे कि, "क्योंजी! शङ्कराचाय एक वार वाह्य सृष्टि को मिथ्या कहते हिं और फिर दूसरी बार बौदों का खरादन करने में दसी बाह्य लुष्टि के अस्तित्व को, ' द्रश' के अस्तित्व के समान ही, सत्य प्रतिपादन करते हैं ! इन बेमेल वातों का मिलान होगा कैसे ? " पर, इस प्रश्न का उत्तर पहले ही बतला चुके हैं। आचार्य जब बाह्य सृष्टि की मिय्या या ब्रसत्य कहते हैं, तव उसका इतना ही अर्थ सममना चाहिय कि वाह्य सृष्टि का दृश्य नाम-रूप असत्य अर्थात विनाशवान् है । नाम-रूपात्मक बाह्य दृश्य मिण्या बना रहे; पर इससे इस सिद्धान्त में रत्तीभर भी श्राँच नहीं श्राती कि इस वाह्य सृष्टि के मूल में कुछ न कुछ इन्द्रियातीत सत्य वस्तु है। च्रेय-च्रेयज्ञ-विचार में जिस प्रकार यह सिद्धान्त किया है कि देहेन्द्रिय छादि विनाशवान् नाम-रुपें के मूल में कोई नित्य त्रात्मतत्त्व है; उसी प्रकार कड़ना पडता है कि नाम-रूपारमक वाह्य स्रोट के मूल में भी कुछ न कुछ नित्य ज्ञात्मतत्त्व है। अत्युव वेदान्तशास्त्र ने निश्चय किया है कि देहेरिद्यों और याहा सृष्टि के निशिदिन बदलनेवाले अर्थात् मिछ्या दृश्यों के मूल में, दोनों ही श्रोर कोई नित्य श्रर्यात् सत्य दृष्य हिपा हुशा है। इसके श्रागे अब प्रश्न होता है कि दोनों ग्रार जो ये ।नित्य तत्त्व हैं, वे ग्रालग ग्रालग हैं या एक रूपी हैं। परन्तु इसका विचार फिर करेंगे। इस मत पर मौके-वेमौके इसकी बर्वाची-नता के सम्यन्ध में जो आन्नेप हुन्ना करता है, यभी वसी का योडा सा विचार करते हैं।

क़ह्य लोग कहते हैं कि घोद्धों का विज्ञान-वाद यदि वेदान्त-शास को सम्मत नहीं है, तो श्रीशहराचार्य के माया वाद का भी तो पाचीन उपनिपदों में वर्शन नहीं र्षः इसलिये उसे भी चेदान्तशास्त्र का मूल भाग नहीं मान सकते । श्रीशहराचार्य का मत, कि जिसे माया-वाद कहते हैं, यह है कि वाद्यस्थि का, प्राँखों से देख पड़ने-पाला, नाम-स्पात्मक स्वरूप मिछ्या है; उसके मूल में जो अन्यय और नित्य द्रव्य है वहीं सत्य है। परन्तु उपनिपदां का सन जगा कर अध्ययन करने से कोई भी सहज ही जान जावेगा कि यह माज्ञेप निराधार है । यह पहले ही यतला चुके हैं कि ' सत्य ' शब्द का उपयोग साधारण व्यवद्वार में आँखों से प्रत्यन्न देख पडनेवाली यस्तु के किये किया जाता है। अतः 'सत्य ' शब्द के इसी मचलित अर्थ को ले कर उपनिपदों में कुछ स्थानों पर फ्राँखों से देख पड़नेवाले नाम-रूपात्मक याद्य पदार्थों को 'सत्य', धोर उन नाम-रूपों से प्राच्छादित प्रत्य को ' प्रमृत 'नाम दिया गया है। उदाहरण लीजिये; एहदारसयक उपनिपद् (१.६.३) में " तदे-तदमृतं सत्येनच्छतं " — यह स्रमृत सन्य से आच्छादित है—कह कर फिर समृत धार सत्य शब्दों की यह व्याख्या की है कि "प्राशो वा समृतं नामरूपे सत्यं ताम्त्रा-मयं प्राणुश्वदाः " श्रयात् प्राणु श्रमृत हे श्रोर नाम-रूप सत्य है, एवं इस नाम-रूप सत्य से प्राणु ठेंका हुआ है ! यहाँ प्राणु का क्षर्य प्राणु-स्वरूपी परव्रहा है । इससे प्रगट है कि सागे के उपनिपदों से जिसे ' मिछ्या ' स्रोर ' सत्य ' कहा है, पहले वसी के नाम फ़न से 'सत्य ' थार ' अनुत ' थे। जनेक स्थानां पर इसी अमृत की ' सत्यस्य सत्यं ' — प्राँखों से देख पडनेवाको सत्य के भीतर का प्रान्तिम सत्य ( वृ. २. ३. ६ ) — कहा है। बिन्तु उक्त भाचेप इतने ही से सिद्ध नहीं हो जाता कि वपनिपदों में कुछ स्थाना पर फाँखां से देख पढ़नेवाली सृष्टि को ही सत्य कहा है। क्योंकि मुद्दारगयक में भी, जन्त में यह सिद्धान्त किया है को धातमरूप पर-ब्राप्त की छोड फाँर सव ' प्रार्तम् ' प्रपात् विनाग्रवान् है ( गू.३.७२३ )। जब पहले पहल जगत के मलतत्व की खोज शोने लगी, तब शोधक लोग फाँखों से देख पढ़नेवासे जगतु की पहुले से ही सत्य मान कर हुँहने समे कि उसके पेट में और कौन सा सूदम सत्य छिपा हुआ है। किन्तु फिर ज्ञात हुआ कि जिस रूप मृष्टि के रूप को इस सत्य मानते हैं, यह तो असल में विनाशवान है और उसके भीतर कोई ष्पविनाशी या प्रमृत तत्त्व मीजृद है। दोनों ये बीच के इस मेद को जैसे जैसे प्राधिक च्यक्त करने की प्रावश्यकता होने लगी, वंसे ही वंसे 'सत्य ' प्रीर ' प्रमृत ' शब्दों के स्थान में 'अधिवा' और 'विवा' एवं घन्त में 'मावा' और 'सत्य' अथवा ' मिछ्या ' और ' सत्य ' हुन पारिभाषिक शब्दों का प्रचार होता गया। क्योंकि 'सत्य ' शब्द का धात्वर्थ ' सदैव रहनेवाला ' है, इस कारगा नित्य बदलनेवाले और नाशवान नाम-रूप का सत्य कहुना उत्तरोत्तर और भी यनुचित केंचने क्या । परंतु इस रीति से ' माया ' प्रथवा ' मिण्या ' शब्दों का प्रचार पीछे से भने ही हुआ हो; तो भी ये विचार बहुत पुराने जमाने से चले आरहे हैं कि जगत् की वस्तुओं का वह दृश्य,

जो आंखों से देख पड़ता है, विनाशी और असल है; एवं उसका आधार**मू**त 'तातिक द्रव्य ' ही सत् या सत्य है । प्रत्यच्च ऋग्वेद में ही कहा है कि " एकं सदिपा बहुगा वदन्ति " ( १.१६४.४६ धीर १०.११४.५ )- मृल में जो एक और नित्य ( सत् ) है, उसी को विम (ज्ञाता) भिन्न भिन्न नाम देते हैं—अर्थात एक ही सत्य वस्त नाम-रूप से भिन्न भिन्न देख पड़ती है। ' एक रूप के अनेक रूप कर दिख-लाने 'के अर्थ में, यह ' माया ' शब्द ऋ वेद में भी प्रयुक्त है और वहाँ यह वर्णन है कि, ' इन्द्रो सायाभिः पुरुद्धपः ईयते '-इन्द्र खपनी साया से अनेक रूप धारण करता है ( इ. ६.४७.१८ )। तैतिरीय संहिता ( ३.१.११ ) में एक स्थान पर ' साया ' शब्द का इसी छर्थ में प्रयोग किया गया है और श्वेताश्वतर उपनिपद में इस 'माया ' शब्द का नाम-रूप के लिये उपयोग हुआ है। जो हो; नाम-रूप के न्निये ' माया ' शब्द के प्रयोग किये जाने की शिति श्वेताश्वतर उपनिपद के समय में भन्ने ही चल निकली हो; पर इतना तो निर्विवाद है कि नाम रूप के जानित अथवा असल होने की कल्पना इससे पहले की है, ' माया ' शब्द का विपरीत आर्थ करके श्रीशङ्कराचार्य ने यह कल्पना नई नहीं चला दी है। नाम-रूपात्मक सृष्टि के स्वरूप को, जो स्रोत श्रीशृहुराचार्य के समान वेधडुक ' मिथ्या ' कह देने की हिम्मत न कर सकें, श्रयवा जैसा गीता में मगवान् ने उसी अर्थ में ' माया ' शब्द का उपयोग किया है. वैसा करने से जो हिचकते हों, वे चाहें तो खुशी से बृहदाररायक उपनिपद के 'सत्य' और ' अमृत ' शब्दों का उपयोग करें । कुछ भी क्यों न कहा जावे; पर इस सिद्धान्त में जुरा सी भी वाघा नहीं जाती कि नाम-रूप 'विनाशवानु' हैं, और जो तत्व वनसे आच्छादित है वह 'असत 'या ' अविनाशी ' है एवं यह भेद प्राचीन वैदिक काल से चला छा रहा है।

अपने आंतमा को नाम-रूपात्मक याहार्स्टि के सारे पदार्थों का ज्ञान होने के लिये, 'कुछ न कुछ' एक ऐसा मूल नित्यहच्य होना चाहिये कि जो आत्मा का आधारभूत हो और उसी के मेल का हो, एवं वाह्यसृष्टि के नाना पदार्थों की जड़ में वर्तमान रहता हो; नहीं तो वह ज्ञान ही न होता। किन्तु हतना ही निश्चय कर देने से अध्यात्मशास्त्र का काम समाप्त नहीं हो जाता। वाह्यसृष्टि के मूल में वर्तमान इस नित्य द्रव्यं की ही बेदान्ती लोग ' वह्य ' कहते हैं; और अय हो सके, तो इस ब्रह्म के स्वरूप का निर्माय करना भी आवश्यक है। सारे नाम-रूपात्मक पदार्थों के मूल में वर्तमान यह नित्यत्मव है अध्यक्त; इसिलये भगट ही है कि इसका स्वरूप नाम-रूपात्मक पदार्थों के समान व्यक्त और रयूल पतार्थों के समान व्यक्त और रयूल पदार्थों के समान व्यक्त और रयूल पदार्थों को छोड़ हैं, तो मन, स्मृति, वातना, भागा और ज्ञान प्रमृति वहुत से ऐसे अव्यक्त पदार्थों ही के जो स्वरूल नहीं हैं एवं यह असम्भव नहीं कि परब्रह्म हनमें से किसी भी एक-आध के स्वरूप का हो। कुछ लोग कहते हैं कि प्राय का और परब्रह्म को नासना-त्मक निश्चत किया है। और वासना-तमक का धर्म है, अतः इस मत के अनुसार सक निश्चत किया है। और वासना मन का धर्म है, अतः इस मत के अनुसार

महा मनोमय ही कहा जावेगा (ते. ३.४)। परन्तु खब तक जो विवेचन हुआ है, वससे तो यही कहा जावेगा कि—' प्रज्ञानं प्रह्मा' ( ऐ. ३. ३ ) खयवा 'विज्ञानं प्रह्मा' (तै. ३. ५)-गडसप्टि के नानात्व का जो ज्ञान एकस्वरूप से हमें होता है, वही महा का स्वरूप होगा। हेगल का सिद्धान्त इसी ढंग का है। परन्तु उपनिपदों में, चिद्रपी ज्ञान के साथ ही साय सत् ( अर्थात् जगत् की सारी वस्तुओं के आस्तित्व के सामान्य धर्म या सत्ता समानता ) का थार आनन्द का भी प्रहा-स्वरूप में ही अन्त-भीव करके ब्रह्म को सम्बदानन्दरूपी माना है। इसके अतिरिक्त दूतरा ब्रह्म-स्वरूप कहना हो तो वह ॐकार है। इसकी उपपत्ति इस प्रकार है;-पहले समस्त प्रनादि केंकार से उपजे हैं; ब्यार वेदों के निकल चुकने पर, उनके नित्य शहदों से ही आगे चल कर बह्या ने जब सारी खृष्टि का निर्माण किया है ( गी. १७, २३; ममा. शां. २३१. ५६-५८), तव मूल प्रारम्भ में ॐकार को छोड़ छीर कुत्र न था। इससे सिद्ध होता है कि अकार ही सचा प्राप्त-स्वरूप है ( माग्रहूक्य. १; तेति. १,८)। परंतु केवल अध्यातम-शाख की दृष्टि से विचार किया जाय तो परवृद्ध के ये सभी स्वरूप योड़े यहुत नाम रूपारमक ही हैं। प्योंकि इन सभी स्वरूपों की मनुष्य अपनी इन्द्रियों से जान सकता है, और मनुष्य को इस शित से जो कुछ ज्ञात हुआ करता है यह नाम-रूप की ही श्रेग्री में है। फिर इस नाम-रूप के मूल में जो ष्मनादि, भीतर-बाहर सर्वत्र एक सा भरा हुत्या, एक ही नित्य और प्रमृत तत्त्व है ( गी. १३. १२-१७ ), उसके वास्तविक स्वरूप का निर्माय हो तो वर्षोंकर हो? कितने ही प्रव्यात्मशाखी परिद्रत कहते हैं कि कुछ भी हो, यह तत्व हमारी इन्द्रियों को अज्ञेय ही रहेगा; खीर कान्ट ने तो इस प्रश्न पर विचार करना ही छोड़ दिया है। इसी प्रकार उपनिपदों में भी परव्रहा के अशय स्वरूप का वर्णन इस प्रकार है; - " नेति नेति " अर्घात् यह नहीं है कि जिसके विषय में कुछ कहा जा सकता हैं; मा इससे परे हैं, यह फोंखों से देख नहीं पढ़ता; वह वागी को और मन को भी आगोचर है—'' यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सद्द । " फिर भी अध्यातम-शास्त्र ने निश्चय किया है कि इस स्मान्य स्थिति में भी मनुष्य स्मपनी सुद्धि से झास के स्वरूप का एक प्रकार से निर्माय कर सकता है। ऊपर जो वासना, स्पृति, एति, थाशा, प्राण धौर ज्ञान प्रश्टीत अन्यक्त पदार्थ यतलावे गये हैं, उनमें से जो सबसे षातिशय न्यापक ष्रयवा सय ते श्रेष्ठ निर्मात हो, उसी की परवस का स्वरूप मानना चाडिये। क्योंकि यह तो निर्विवाद ही है कि सब छव्यक्त पदायों में परवहा श्रेष्ठ है। अय इस दृष्टि से आशा, स्मृति, वासना और शृति आदि का विचार करें तो वे सय मन के धर्म हैं, अत्एव इनकी अपेका मन श्रेष्ठ हुआ; मन से ज्ञान श्रेष्ठ है ष्मीर ज्ञान है बुद्धि का धर्म, ष्मतः ज्ञान से बुद्धि श्रेष्ट दुई; ष्मीर श्रन्त में यह बुद्धि भी जिसकी नौकर है वह आत्मा ही सबसे श्रेष्ट है (गी. ३. ४२)। ज्ञेत्र-चेत्रश्-प्रकरण में इसका विचार किया गया है। अब वासना और मन आदि सब अन्यक्त पदार्थों से यदि कात्मा श्रेष्ठ है, तो छाप ही सिद्ध हो गया कि परम्रह्म का स्वरूप मी

वहीं ज्ञातमा होगा । छान्द्रोध्य उपनिषद् के सातवें अध्याय में इसी युक्ति से काम लिया गया है; और सनन्द्रमार ने नारद से कहा है कि वाणी की अपेता मन अधिक योग्यता का ( भूयल् ) है. मन से ज्ञान, ज्ञान से वल और इसी प्रकार चढते-चढते जब कि जातमा सब से श्रेष्ठ ( भूमन् ) है, तब जातमा ही को परब्रहा का सन्ना स्वरूप कष्टना चाहिये। छंत्रेज़ अन्यकारीं में श्रीन ने इसी सिद्धान्त को माना है: किन्तु उसकी युक्तियाँ कुछ कुछ मिल हैं। इसलिये यहाँ उन्हें संकेप से वेदान्त की परिभाषा में बतलाते हैं। श्रीन का कथन है कि हमारे मन परइन्ट्रियों के द्वारा बाह्य नाम-रूप के जो संस्कार हुआ करते हैं, उनके एकीकरण से चात्मा को ज्ञान होता है; रस ज्ञान के सेल के लिये बाह्य सृष्टि के भिन्न मिन्न नाम-रूपों के मूल में भी एकता से रहनेवाली कोई न कोई वस्तु होनी चाहिये; नहीं तो आत्मा के एकीकरण से जो ज्ञान बत्पन्न होता है वह स्वक्रपोज-कल्पित और निराधार हो कर विज्ञान-बाद के समान असत्य प्रमाशित हो जायगा। इस 'कोई न कोई ' वस्तु को हम ब्रह्म कहते हैं; भेद इतना ही है कि कान्ट की परिसापा को मान कर शीन उसको वस्तु-तत्त्व कहता है। कुछ भी कहो, अन्त में वस्तुतत्त्व ( ब्रह्म ) और श्रात्मा ये ही दो पदार्थ रह जाते हैं, कि जो परस्पर के मेल के हैं। इन में से 'भातमा' मन भीर ब्रद्धि से परे अर्थात इन्द्रियातीत है, तथापि अपने विश्वास के प्रमागा पर इस माना करते हैं कि आत्मा जड़ नहीं है; वह या तो चिद्रपी है या चैतन्यरूपी है। इस प्रकार भारमा के स्वरूप का निष्यय करके देखना है कि बाह्यसृष्टि के ब्रह्म का स्वरूप क्या है। इस विषय में यहाँ दो ही पन्न हो सकते हैं; यह ब्रह्म या वस्तुतत्व (१) भारमा के स्वरूप का होगा या (२) ज्ञातमा से भिन्न स्वरूप का । क्योंकि ब्रह्म भीर भारमा के लिया श्रव तीसरी वस्तु ही नहीं रह जाती । परन्तु सभी का श्रनुमद यह है कि यदि कोई भी दो पदार्थ स्वरूप से भिन्न हों तो उनके परिग्राम अथवा कार्य भी भिन्न भिन्न होते चाहिये। अतएव हम लोग पदार्थों के भिन्न अथवा एक-रूप होने का निर्णय उन पदार्थों के परिग्रामों से ही किसी भी शास में किया करते हैं। एक वदाहरण लीनिये, दां बृह्यों के फल, फ़ल, पत्ते, छिलके और जह को देख कर हम निश्चय करते हैं कि व दोनों सलग-सलग हैं या एक ही हैं। यदि इसी रीति का अवलम्ब करके यहाँ विचार करें तो देख पड़ता है कि आत्मा और बहा एक ही स्वरूप के होंगे। क्योंकि जपर कहा जा चुका है कि सृष्टि के भिन्न भिन्न पदार्थी केजी संस्कार सन पर होते हैं उनका श्रात्मा की किया से एकीकरण होता है; इस एकीकरण के साथ उस एकीकरण का मेल होना चाहिये कि जिसे भिन्न मिन्न वाह्य पदार्थों के मूल में रहनेवाला वस्तुतस्व अर्थात् ब्रह्म इन पदार्थी की अनेकता को सेट कर निपन्न करता है; यदि इस प्रकार इन दोनों में मेल न होगा तो समुचा ज्ञान निराधार और असत्य हो नावेगा । एक ही नमूने के और विलक्कल एक दूसरे की जोड़ के एकीकाए करनेवाले ये तस्त्र दो स्थानों पर मले ही हों परन्तु ने परस्पर भिन्न मिन्न नहीं रह सकते; अतएव यह आप ही सिद्ध होता है कि इनमें से आत्मा का जो रूप होगा,

वही रूप वहा का भी होना चाहिये . । सारांश, किसी भी शित से विचार क्यों न किया जाय, सिद्ध यही होगा कि याद्य सृष्टि के गाम कीर रूप से आच्छादित वद्यतस्य, नाम-रूपात्मक प्रकृति के समान जड तो है ही नहीं किन्तु वासनात्मक महा, सनोमय प्रहा, ज्ञानमय प्रहा, प्रात्मवहा प्रथवा अकाररूपी प्रान्दवहा -ये महा के रूप भी निम्न केशा के हैं और वहा का वास्तविक स्वरूप इनसे परे है एवं इनसे अधिक योग्यता का अर्थात् शुद्ध आत्मस्वरूपी है। और इस विषय का गीता में फनेक स्पानों पर जो उल्लेख है, उससे स्पष्ट होता है कि गीता का सिद्धान्त भी यही है (देखो गी. २,२०; ७.५; ८.४,१३.३१;१५.७,८) । फिर भी यह न समभ नेना चाहिये कि वहा और प्राप्ता के एकस्वरूप रहने के इस सिद्धान्त को हमारे ऋषियों ने ऐसी युक्त-प्रयुक्तियों से ही पहले खोजा था । इसका कारगा इसी प्रकरण के आरम्भ में यतना चुके हैं कि अध्यात्मशाश में अकेली युद्धि की ही सहायता से कोई भी एक ही अनुमान निश्चित नहीं किया जाता है, उसे सदैव स्नात्म-प्रतीति का सहारा रहना चाहिये। इसके अतिरिक्त सर्वदा देखा जाता है कि आधिभौतिक शास में भी अनुभव पहले होता है, और उसकी उपपत्ति या तो पीछे से मालूम हो जाती है, या हुँह सी जाती है । इसी न्याय से उक्त वहात्मेक्य की युद्धिगम्य उपपत्ति निकलने से सैकड़ों वर्ष पहले, हुमारे प्राचीन ऋषियों ने निर्शाय कर दिया धा कि " नेम्ह नानाऽहित किंचन " ( ब्रू. ४.४. १६; कठ. ४. ११ )—सृष्टि में देख पड़नेवाली सनेकता सच नहीं है, उसके मूल में चारों घोर एक ही घरत, अन्यय कीर नित्यतस्य है (गी. १८.२०)। कीर फिर वन्दोंने अपनी जनतर्देष्टि से यह सिद्धान्त हुँद निकाला कि, वाल सृष्टि के नाम-रूप से आच्छादित अविनाशी तत्त्व और अपने शरीर का वह श्रात्मतर्थ, कि जो युद्धि से परे ई—ये दोनों एक ही अमर धौर फान्ययं हैं अथवा जो तथा महाागुड में है वहीं पिगड में यानी मतुष्य की देह में वास करता है; एवं बृहद्दारस्यक उपनिषद् में याज्ञवल्म्य ने नैद्रेयी को, गार्गी वारुशि प्रसृति को भीर जनक को ( हु. ३.५--=; ४.२--४ ) पूरे वेदान्त का यही रहस्य बतलाया है। इसी उपनिषद् में पहले कहा गया है, कि जिसने जान लिया कि "काई ब्रह्मासिम "—में ही पश्चहा हूँ, उसने सब कुछ जान लिया ( वृ. १.४.१०); श्रीर छान्दोग्य उपनिपद् के छठे अध्याय में थेतकेतु को उसके पिता ने प्रदेत चेदान्त का यही तस्व प्रनेक रीतियों से समका दिया है। जब ख्रध्याय के आरम्भ में खतकेतु ने प्रपने पिता से पूछा कि " जिस प्रकार मिट्टी के एक लोंदे का भेद जान सेने से मिही के नाम-रूपात्मक सभी विकार जाने जाते हैं; उसी प्रकार जिस एक ही वस्तु का ज्ञान हो जाने से सय कुछ समभा में था जावे, वही एक वस्तु सुमी बतलाझी, मुक्ते उसका ज्ञान नहीं; "तय पिता ने नदी, समुद्र, पानी और नमक प्रश्रुति ज्ञेनक दृशन्त दे कर समम्भाषा कि वाद्य सृष्टि के मूल में जो दृब्य है, वह (तत्) कीर सू ( त्वम् ) अर्थात् तेरी देश का बात्मा दोनी एक शि है,- "तत्वमासि;" एवं

<sup>\*</sup> Green's Prolegomena to Ethics, §§ 26-36.

ज्यां ही तूने अपने आत्मा को पहाचना, त्यां ही तुमे आप ही मालून हो जावेगा कि समस्त जगत् के मूल में क्या है। इस प्रकार पिता ने खेतकेतु को भिन्न भिन्न नी ह्यान्तों से उपदेश किया है और प्रति वार "तत्त्वमित "—वही तृ है— इस सूत्र की पुनरावृत्ति की है (डां. ६.८—१६)। यह 'तत्त्वमित ' अंद्रत वेदान्त के महावाक्यों में मुख्य वाक्य है।

इस प्रकार निर्णय हो गया कि त्रह्म ग्रात्मस्वरूपी है। परन्तु श्रात्मा चिद्रपी है, इसलिये सम्मन है कि कुछ लोग बहा को भी चिद्रपी समकें । अत्रव यहाँ बहा के. और उसके साथ ही साथ घात्मा के सचे स्वरूप का थोड़ा सा खलासा कर देना प्रावश्यक है । ग्रात्मा के साक्षिच्य से जड़ात्मक बुद्धि में उत्पन्न होनेवाले धर्म को चित्र श्रर्थात् ज्ञान कहते हैं। परन्तु जय कि बुद्धि के इस धर्म को आत्मा पर लादना उचित नहीं है, तब तात्विक दृष्टि से बात्सा के मूल स्वरूप को भी निगुंग श्रीर श्रक्षेय ही मानना चाहिये। श्रतएव कई-एकों का मत है कि यदि ब्रह्म श्रात्म-स्वरूपी है तो इन दोनों को, या इनमें से किसी भी एक को, चिद्रपी कहना कुछ द्यशों में गौगा दी है। यह आसेप अकेले चिट्टप पर ही नहीं है; किन्तु यह आप ही आप सिद्ध होता है कि परव्रह्म के लिये सत् विशेषणा का प्रयोग करना भी उचित नहीं है । क्योंकि सत् और असत्, ये दोनों धर्म परस्पर-विरुद्ध और सदैव परस्पर-सापेस हैं अर्थात् भिन्न भिन्न दो बस्तुओं का निर्देश करने के लिये कहे जाते हैं। जिसने कभी उजेला न देखा हो, वह ऋँधेरे की कल्पना नहीं कर सकता; यही नहीं किन्तु ' उजैला ' श्रीर 'श्रीधेरा ' इन शुब्दों की यह जोडी ही उसको सुम्तन पहेगी। सत् और धसत् शब्द की जोड़ी (द्वन्द्व) के लिये यही न्याय उपयोगी है। जब इम देखते हैं कि कुछ वस्तुओं का नाश होता है, तब हम सब वस्तुओं के असत् ( नाशु होनेवाली ) और सत् ( नाशु. न होनेवाली ), ये दो भेद करने सगते हैं; भ्रयवा सत् और श्रसत् शृदद् सुभः पड़ने के लिये मनुष्य की दृष्टि के आगे दो प्रकार के विरुद्ध घर्मी की आवश्यकता होती है। श्रन्छा, यदि आरम्म में एक ही बस्तु थी, तो हैत के उत्पन्न होने पर दो बस्तुओं के उद्देश से जिन सापेद्य सद और असत् शब्दों का प्रचार दुआ है, उनका प्रयोग इस मूलवस्तु के लिये कैसे किया जावेगा ? क्योंकि यदि इसे सत् कहते हैं तो शृङ्का होती है कि क्या उस समय उसकी जोड़ का कुछ असन भी था ? यही कारण है जो ऋखेद के नासदीय सुक ( १०.१२६ ) में परव्रह्म को कोई भी विशेषणा न दे कर सृष्टि के मुलतत्त्व का वर्णन इस प्रकार किया है कि " जगत के घारम्म में न तो सत् या घोर न घसत् ही था; जो कुछ या वह एक ही था। " इन् सत् भीर असत् शुब्दों की जोड़ियाँ ( अयवा हन्द्र ) तो पीछे से निकली हैं; और गीता (७.२८; २.४५) में कहा है कि सत् और असत्, शीत और उप्ण आदि इन्हों से जिसकी बुद्धि के ही जावे, वह इन सब इन्हों से परे अर्थात् निर्देन्द्र बहापद को पहुँच जाता है। इससे देख पड़ेगा कि ष्मध्यात्मशास्त्र के विचार कितने गहन और सुद्म हैं । केवल तर्कटिए से विचार

करें तो परद्रहा का खचवा आत्मा का भी खज्ञेयत्व स्वीकार किये विना गति ही नहीं रहती । परन्त प्रधा इस प्रकार श्रञ्चेय और निर्मुण अत्तव्य इन्द्रियातीत हो, तो भी यह प्रतीति हो सकती है कि परप्रस का भी वही स्वरूप है, जो कि हमारे निर्मुगा तथा अनिर्वाच्य आत्मा का है और जिले हम साचात्कार से पहचानते हैं: इसका कारण यस है कि प्रत्येक मनुष्य को प्रपने प्रात्मा की सान्नात प्रतीति होती ही है। अत्रत्व प्रय यह सिद्धान्त निरर्थक नहीं हो सकता कि वस और आत्मा एक-हवरूपी हैं। इस इप्टि से देखें तो वहा-हवरूप के विषय में इसकी अपेना कुछ अधिक नहीं कहा जा सकता कि ब्रह्म फ्रात्म-स्वरूपी है; शेप वातों के सम्बन्ध में अपने षात्रभव को ही पूरा प्रमासा मानना पडता है। किन्तु बुद्धिसम्य शाखीय प्रतिपादन में जितना शन्दों से हो सकता है, उतना खुलासा कर देना श्रावश्यक है। इसी निये यद्यपि ब्रह्म सर्वत्र एक सा व्यास, अञ्चय और अनिर्वाच्य है; तो भी जड सृष्टि का श्रीर श्रात्मस्यरूपी प्रहातत्व का भेद व्यक्त करने के लिये, श्रात्मा के सार्शिष्य से जड़ प्रकृति में चैतन्यरूपी जो गुगा हमें ट्रगोचर होता है, उसी को आत्मा का प्रधान लज्ज्ज्ञा मान कर ऋष्यात्मशास्त्र में आत्मा और प्रशा दोनों को चिद्रपी या चैतन्यरूपी कहते हैं। क्योंकि यदि ऐसा न कर तो आत्मा और वस दोनीं ही निर्मा, निरंजन एवं धानिर्वाच्य होने के कारण उनके रूप का वर्गान करने में या तो चुप्पी साध जाना पडता है, या शुट्दों में किसी ने कुछ वर्षान किया तो " नाहीं नाहीं " का यह मन्त्र रटना पडता है कि " नेति नेति । एतसादन्यत्परमास्ति " -यह नहीं है, यह ( महा ) नहीं है, ( यह तो नाम-रूप हो गया ), सरचा महा इससे परे और ही है; इस नकारात्मक पाठ का आवर्तन करने के आतिरिक्त र्षार दूसरा मार्ग ही नहीं रह जाता ( हु. २.३.६ )। यही कारण 🕏 जो सामान्य शिति से वस के स्वरूप के लक्ष्मा चित् (ज्ञान), सत् (सत्तामात्रत्व अपवा प्रस्तित्व ) श्रीर प्रानन्द वर्तलाये जाते हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि ये लक्षण छन्य सभी लक्तगां की ष्यपेक्ता श्रेष्ट हैं। फिर भी सारण रहे कि शब्दां से बहास्वरूप की जितनी पहुचान हो सकती है, उतनी ही करा देने के लिये ये लक्षण भी कहे गये हैं; वास्तविक ब्रह्मस्वरूप निर्मुण ही है, उसका ज्ञान होने के लिये उसका छपरोचानुमव ही होना चाहिये। यह घनुमव कैसे हो सकता है-इन्द्रियातीत द्दोंने के कारण अनिर्वाच्य प्रह्म के स्वरूप का अनुभव प्रह्मितप्र पुरुष को कब और कैसे होता है-इस विषय में हमारे शाखकारों ने जो विवेचन किया है, उसे यहाँ संचेप में वतलाते हैं।

महा घीर पात्मा की एकता के उक्त समीकरण को साल भाषा में इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं कि ' जो पिशद में हैं, वही महाागृह में हैं '। जब इस प्रकार महात्मिय का सनुमन हो जाने, तन यह भेद-भान नहीं रह सकता कि ज्ञाता प्राणात्मिय का सनुमन हो जाने, तन यह भेद-भान नहीं रह सकता कि ज्ञाता प्राणात्मिय का वत्नु है सीर जेय व्यणात् देखने की वस्तु भानग हैं। किन्तु इस विषय में शृक्षा हो सकती है कि मनुष्य जय तक जीवित है, तब तक उसकी नेन्न

सादि इन्ट्रियाँ यदि झूट नहीं जाती हैं, तो इन्ट्रियाँ प्रथक हुई और उनको गोसर द्दोनेवाले विषय प्रयक् दुए — यह भेद ह्र्टेगा तो कैसे ? और यदि यह भेद नहीं ह्रुटता, तो ब्रह्मात्मेक्य का अनुभव कैसे होगा ? अब यदि हन्द्रिय-दृष्टि से द्वी बि-चार करें तो यह शक्का एकाएक अनुचित भी नहीं जान पडती । परन्तु हाँ, गुम्मीर विचार करने लगे तो जान पड़ेगा कि इन्द्रियाँ वाह्य विषयों को देखने का काम खुद-मुख्तारी से-अपनी ही मर्ज़ी से-नहीं किया करती हैं। पहले वतला दिया है कि " चतुः १२यति रूपािया मनसा न तु चत्तुपा " ( ममा. शां. ३११.१७ )— किसी भी वस्तु को देखने के लिये (और सुनने आदि के लिये भी) नेत्रों को (ऐसे ही कान प्रमति को भी ) मन की सहायता श्रावश्यक है; यदि मन शून्य हो, किसी श्रीर विचार में हुवा हो, तो श्राँलों के जागे धरी हुई वस्तु मी नहीं सुमती । व्यव-हार में होनेवाले इस अनुभव पर ध्यान देने से सहज ही अनुमान होता है कि नेत्र खादि इन्द्रियों के अज़ुरारा रहते हुए भी, मन को यदि उनमें से निकाल कें, तो इन्द्रियों के विषयों के द्वन्द्व बाह्य सृष्टि में वर्तमान होने पर भी अपने लिये न होने के समान रहेंगे । फिर परिगाम यह होगा कि मन केवल झात्मा में अर्थात् शात्म-स्वरूपी वहा में ही रत रहेगा, इससे हमें वहात्सीन्य का साजात्कार होने लगेगा। ध्यान से. समाधि से. एकान्त उपासना से भ्रयवा भ्रत्यन्त ब्रह्म-विचार करने से. श्रंत में यह मानसिक स्थिति जिसको प्राप्त हो जाती है, फिर उसकी नज़र के खागे दश्य सिं के द्वन्द्व या भेद नाचते मले रहा करें पर वह उनसे लापरवा है - उसे वे देख ट्टी नहीं पड़ते; और उसके। ब्रह्मेत ब्रह्म स्वरूप का श्राप ही ज्ञाप पूर्ण साम्रात्कार हो जाता है। पूर्ण बहाज्ञान से ऋन्त में परमावधि की जो यह स्थिति बास होती है, इसमें जाता, ज्ये और ज्ञान का तिहरा भेद अर्थात त्रिपुटी नहीं रहती, अथवा . डपास्य और डपासक का द्वेतभाव भी नहीं वचने पाता। स्रतएव यह स्रवस्था और किसी दूसरे को वतलाई नहीं जा सकती; क्योंकि ज्यांही ' दूसरे ' शब्द का दबारण किया, त्याँही अवस्था विगड़ी और फिर प्रगट ही है कि मनुष्य झहुँत से द्वेत में था जाता है। थोर तो क्या, यह कहना भी मुश्किल है कि मुक्ते इस भवस्या का ज्ञान हो गया । क्योंकि 'में' कहते ही, औरों से मिन्न होने की मावना मन में आ जाती हैं; और ब्रह्मात्में स्य होने में यह भावना पूरी बाघक है। इसी कारमा से याज्ञवल्य ने बृहदारमयक ( ४.५.१५; ४.३.२७ ) में इस परमावधि की स्थिति का वर्णन थाँ किया है;—'' यत्र हि द्वैतमिव भवति तदितर इतरं पश्यति... जिन्नति...श्र्योति...विजानाति । ...यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभृत् तत्केन कं पश्येत् ...जिन्नेत्...श्रुगुयात्...विज्ञानीयात् । ...विज्ञातारमरे केन विज्ञानीयात् । एतावदरे खलु अमृतत्विमिति; " इसका मावार्थ यह है कि " देखनेवाले (द्रष्टा) और देखने का पदार्थ जब तक बना हुआ था, तब तक एक दूसरे को देखता था, सुँघता था, सुनता था और जानता था; परन्तु जव सभी आत्मसय हो गया ( अर्थात् अपना श्रीर पराया सेंद्र ही न रहा) तद कौन किसको देखेगा, सुँघेगा, सुनेगा और

जानेगा ? प्रदे ! जो स्वयं ज्ञाता प्रयात् जाननेवाला है, उसी को जाननेवाला फीर दूसरा कहाँ से लाओंगे ? " इस प्रकार सभी फात्मभूत या प्राप्तभूत हो जाने पर वहाँ भीति, शोक अथवा सुल-दुःख चादि द्वन्द्व भी रह कहाँ सकते हैं ( ईश.७ ) ? पर्योकि जिससे दरना है या जिसका शोक करना है, वह तो अपने से-इम से-जुदा होना चाहिये, धीर ब्रह्मात्मैक्य का अनुभव हो जाने पर इस प्रकार की किसी भी भिन्नता को अवकाश ही नहीं मिलता। इसी दुःख-शोक-विरष्टित अवस्या को ' ष्यानन्दमय ' नाम दे कर तैतिरीय उपनिपद् (२. =; ३. ६) में कहा है कि यह ष्मानन्द ही ब्रह्म है। किन्तु यह वर्गान भी गौगु ही है। पर्योक्ते प्रानन्द का प्रतु-भव करनेवाला खय रही कहीं जाता है ? अतएव गृहदारएयक उपनिपद् ( ४.३. ३२) में कहा है कि लोकिक प्रावन्द की घपेचा प्रात्मानन्द कुछ विलचेख होता है। प्राप्त के वर्णन में जो 'घ्रानन्द ' शब्द ष्राया करता है, उसकी गीखता पर घ्यान दे कर भी प्रन्य स्थानों में महावेत्ता पुरुष का प्रान्तिम वर्णन ('प्रानन्द' शब्द को निकाल बाहर कर ) इतना ही किया जाता है कि ' प्राय भवति य एवं वेद" ( मृ. ४. ४. २५ ) प्रथवा " ब्रह्म चंद ब्रह्मिय सवति" ( मुं. ३. २, ६ )— जिसने महा को जान लिया, यह महा ही हो गया। उपनिपदी (मृ. २. ४. १२; छां. ६. १३ ) में इस स्विति के लिये यह स्पान्त दिया गया है कि नमक की ढली जय पानी में घुल जाती है तब जिस प्रकार यह भेद नहीं रहता कि हतना भाग खारे पानी का है और इतना भाग मामूली पानी का है, उसी प्रकार ब्रह्मात्मेवय का ज्ञान हो जाने पर सय व्रह्मसय हो जाता है। किन्तु उन श्री तुकाराम महाराज ने, कि 'जिनकी कहै निख घेदान्त वाणी,' इस खारे पानी के दशन्त के बदले ग़ढ़ का यह मीठा **८**टान्त दे कर ष्पपने अनुभव का वर्णन किया है-

> ' गूंगे का गुड़ ' है भगवान् , वाहर भीतर एक समान । किसका ध्यान करूँ सविवेक ! जल-तरंग से हैं हम एक ॥

इसी लिये कहा जाता है कि परम्म हिन्द्रयों को अगोचर और मन को भी अगम्य होने पर भी ह्वानुभवगम्य है अर्थात् अपन-अपने अनुभय से जाना जाता है। परम्म की जिस अज्ञेयता का वर्णन किया जाता है वह जाता और ज्ञेयवाली द्वेती स्थिति की है; अद्वेत साचात्काश्वाली हियति की नहीं। जय तक यह बुद्धि यनी है कि मैं अलग हूँ और बुनिया अलग हूँ; तय तक कुछ भी क्यों न किया जाय, म्यात्मिष्य का पूरा ज्ञान होना सम्भव नहीं है। किन्तु नदी यदि तसुद्र को निगल नहीं सकती --उसको अपने में लीनं नहीं कर सकती वो जिस मकार ससुद्र में शिर कर नदी तहुण हो जाती है; उसी मकार पराम्म में निमन्न होने से मनुष्य को वसका अनुभव हो जाती है; उसी मकार पराम्म में निमन्न होने से मनुष्य को वसका अनुभव हो जाया करता है और फिर उसकी ऐसी म्यामय स्थिति हो जाती है कि " सर्वभूतस्य-मात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि " (गी. है, २९) --सारे माया। सुम्म में हैं और में सब में हूँ। केन उपनिषद्र में बढ़ी खूबी के साथ पराम्म के स्वस्प का विरोधामा-

सात्मक वर्णन इस खर्थ को व्यक्त करने के लिये किया गया है कि पूर्ण परवहा का झान केवल खपने अनुसव पर ही निर्सर है । वह वर्णान इस प्रकार है;-" श्रविज्ञात विज्ञानतां विज्ञातमविज्ञानताम् " ( केन. २. ३ )—जो कहते हैं कि हमें परमहा का ज्ञान हो गर्या, उन्हें उसका ज्ञान नहीं दुखा है; और जिन्हें जान ही नहीं पढ़ता कि श्वमने उसको जान लिया, उन्हें श्वी वह शत सुआ है। प्यॉकि जय कोई कहता हैं कि में ने परसेश्वर को जान किया. तब उसके मन में यह हैत ब्रांद्ध टरपन्न हो जाती है कि में (ज्ञाता) जुदा हूँ और जिसे में ने जान जिया, वह (ज्ञेय) ब्रह्म अलग हैं: घतएवं रतका ब्रह्मात्मेश्यरूपी छहेती घतुमन रत समय रतना ही कचा और अपूर्ण होता है। फलतः उसी के मुँह से सिद्ध होता है कि कहनेवाले को सबे ब्रह्म का ज्ञान हुआ नहीं है। इसके विपरीत 'में ' और ' यहा ' का हैती मेद मिट जाने पर ब्रह्मात्मेक्य का जब पूर्ण अनुभव होता है, तब उसके मुँह से ऐसी भाषा का निकलना भी सम्भव नहीं रहता कि 'में ने नसे ( अर्थाव अपने से भिन्न और कुछ ) जान लिया। ' श्रत्व इस स्विति में, श्रयति जब कोई ज्ञानी पुरुप यह बत-लाने में असमर्थ होता है कि में बहा को जान गया, तय कहना पढ़ता है कि रसे बहा का ज्ञान हो गया। इस प्रकार द्वेत का विलक्कल लोप हो कर, परबहा में ज्ञाता का सर्वया रँग जाना, लय पा लेना, विलक्त युल जाना, श्रयवा एक जी हो नाना सामान्य रूप में दिख तो दुष्कर पढ़ता ई; परन्तु हमारे शास्त्रकारों ने अनुमन से निश्चय किया है कि एकाएक दुर्घट प्रतीत शोनेवाली 'निर्वाण' स्थिति अम्यास कौर वैराग्य से अन्त में मनुष्य को साध्य हो सकती है। ' में '-पनरूपी द्वंत भाव इस स्यिति में द्वय जाता है, नष्ट हो जाता है; अतएव कुछ लोग शंका किया करते हैं कि यह तो फिर ब्रात्स-नाश का ही एक तरीका है। किन्तु ज्योंही समक में ब्राया कि यद्यपि इस स्थिति का अनुमव करते समय इसका वर्णन करते नहीं धनता है, परन्तु पीछे से उसका सारगा हो सकता है, त्याही उक्त शंका निर्मूल हो जाती है \*। इसकी अपेना और भी अधिक प्रयत प्रमाण साधु-सन्तों का अनुभव है। बहुत प्राचीन सिद्ध पुरुषों के अनुभव की वात पुरानी है, वन्हें जाने दीजिये; विलकुल अभी के प्रसिद्ध भगवद्गक तुकाराम सद्दाराज ने भी इस परमावधि की स्थिति का वर्णन धालद्वारिक भाषा में वहीं खुवी से धन्यतापूर्वक इस प्रकार

<sup>ें</sup> ध्यान से और समाधि से प्राप्त होनेवाली ख्रेंत की अथवा अमेदमाब की यह अवस्था nitrous-oxide gas नामक पक प्रकार की रासायानिक वायु को मूँघने से भी प्राप्त हो जाया करती है। इसी वायु को ' लाफिंग गैस ' भी कहते हैं। Will to Believe and Other Essays on Popular Philosophy. by William James, pp. 294. 298. परन्तु यह नकली अवस्था है। समाधि से जो अवस्था प्राप्त होती है, वह सभी – अतली –है। यही इन दोनों में महत्त्व का भेद है। फिर भी यहाँ उसका उद्धेख हमने इसलिये किया है कि इस कृत्रिम अवस्था के हवाले से अमेदावस्था के अस्तित्व के विषय में इन्छ भी वाद नहीं रह जाता।

किया है कि " हमने अपनी मृत्यु अपनी धौंखों से देख ली, यह भी एक उत्सव हो गया।" व्यक्त अयवा अव्यक्त समुगा वहा की उपासना से ध्यान के द्वारा धीरे धीरे बढ़ता दुषा उपासक अन्त में "शहूं मह्मासिम" ( हु. १. ४. १० )—में ही मह्म हूँ— की स्थिति में जा पहुँचता है; ष्रीर मह्मात्मेक्य स्थिति का उसे साह्मात्कार होने लगता है। फिर उसमें यह इतना मस हो जाता है कि इस वात की और उसका ध्यान भी नहीं जाता कि में किस स्थिति में हूँ श्रयवा किसका अनुभव कर रहा हूँ। इसमें जागृति वनी रहती है, यतः इस अवस्या को न तो स्वम कह सकते हैं और न सुप्रसि; यदि जागृत करें तो, इसमें वे सब ध्यवद्वार एक जाते हैं कि जो जागृत **जबस्या में सामान्य शिति से दुःजा काते हैं। इसलिये स्वप्त, मुपुति (नींद)** अचवा जागृति-इन तीनों व्यावद्वारिक श्रवस्थाओं से विलकुल भिन्न इसे चौथी अथवा तुरीय अनस्या शाखों ने कहा है; इस स्थिति को प्राप्त करने के लिये पातञ्ज-लयोग की दृष्टि से मुख्य साधन निविंकल्प समाधि-योग लगाना है कि जिसमें हैत का ज़रा सा भी लवलेश नहीं रहता। श्रीर यही कारण है जो गीता (६. २०-२३) में कहा है कि इस निविंकल्प समाधि-योग को घाभ्यास से प्राप्त कर लेने में मनुष्य को उकताना नहीं चाहिये । यदी ब्रह्मात्मेक्य श्थिति ज्ञान की पूर्णावस्या है। क्योंकि जब सम्पूर्ण जगत् बहारूप श्रर्यात् एक ही हो चुका, तय गीता के ज्ञान-कियावाले इस सत्त्रगा की पूर्णता हो जाती है, कि '' ख्राविभक्तं विभक्तेषु ''—खने-कत्व की एकता करना चाहिये—और फिर इसके खारो किसी को भी खर्षिक ज्ञान हो नहीं सकता । इसी प्रकार नाम-रूप से पर इस अमृतत्व का जहीं मनुष्य को श्रनुभव हुआ कि जन्म-मरण का चक्कर भी श्राप ही से ट्यूट जाता है। क्योंकि जन्म-मरण तो नाम-रूप में दी हैं; जीर यह मनुष्य पहुँच जाता है उन नाम-रूपों से परे (गी. म्. २९)। इसी से महात्माओं ने इस स्थिति का नाम 'मरण का मरण' रख छोड़ा है। सीर इसी कारण से, याज्ञवल्य इस रिवति को प्रमृतत्व की सीमा या पराकाष्टा कहते हैं। यही जीवन्सुक्तावस्या है। पातञ्जलयोगसूत्र स्रीर स्रन्य स्थानी में भी वर्णन है कि, इस अवस्या में आकाश-गमन आदि की कुछ अपूर्व अलोकिक सिद्धियाँ मात हो जाती हैं ( पातअलस्. ३. १६—४४ ); ग्रीर इन्हों को पाने के लिये कितने ही मनुष्य योगाभ्यास की धुन में लग जाते हैं । परन्तु योगवासिए-प्रग्रोता कहते हैं कि आकाशगान प्रभृति सिद्धियाँ न तो ब्रह्मनिष्ट स्थित का साध्य हैं और न उसका कोई भाग ही; अतः जीवन्मुक्त पुरुष इन सिद्धियाँ को पा लेने का उद्योग नहीं करता और यहधा उसमें ये देखी भी नहीं जाती (देखी यो. ५. ८२)। इसी कारण इन सिद्धियों का उल्लेख न तो योगवासिष्ट में ही और न गीता में ही कहीं है। विसष्ट ने राम से स्पष्ट कह दिया है कि ये चमत्कार तो माया के खेल हैं, कुछ ब्रह्म-विद्या नहीं हैं। कदाचित ये सचे हों, इस यह नहीं कहते कि ये होंगे ही नहीं।जो हो; इतना तो निर्धिचाद है कि यह महाविशा का विषय नहीं है। प्रतएव ये सिद्धियाँ मिलें तो और न मिलें तो, इनकी परचा न करनी चिहिये: मह्मांबद्याणाख का कवन

है कि इनकी इच्छा अथवा आशा भी न करके मनुन्य को वही प्रयत्न करते रहना चाहिये कि जिससे प्राणिमात्र में एक आत्मावाली परमावधि की ब्रह्मनिए स्विति प्राप्त हो जावे। ब्रह्मनान आत्मा की शुद्ध अवस्या है; वह कुछ जावृ, करामात या तिलस्माती लटका नहीं है। इस कारण इन सिद्धियों से—इन चमत्कारों से—श्रह्मज्ञान के गौरव का बढ़ना तो दर किनार, उसके गौरंच के—उसकी महत्ता के—ये चमत्कार प्रमाण भी नहीं हो सकते। पद्मी तो पहले भी उड़ते थे पर अय विमानोंबाले लोग भी आकाश में उड़ने लगे हैं; किन्तु तिर्फ़ इसी गुण के होने से कोई इनकी गिनती ब्रह्मवेताओं में नहीं करता। और तो क्या, जिन पुरुषों को ये आकाश-गमन आदि सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं, वे मालती-माधव नाटकवाले अधीरघराट के समान कुर और घातकी भी हो सकते हैं।

ब्रह्मात्मेक्यरूप ज्ञानन्द्रमय स्थिति का जनिर्वाच्य प्रतुभय और किसी दूसरे को पूर्णतया वतलाया नहीं जा सकता। फ्योंकि जय उसे दूसरे की यतलाने लगेंगे तव ' मैं-तू ' वाली हैत की ही मापा से दाम लेना पड़ेगा; और इस हैती भाषा में ऋईत का समस्त अनुभव व्यक्त वरते गहीं चनता। घतएव उपनिपरी में इस परमावधि की स्विति के जो वर्णन हैं, उन्हें भी अधूरे और गीता समझना चाहिये। और जब ये वर्णन गौण हैं, तब सृष्टि की उत्पत्ति पूर्व रचना सममाने के लिये अनेक स्थाना पर उपनिषदों में जो निरे हैती वर्णन पाये जाते हैं, उन्हें भी गींगा ही मानना चाहिये। बदाहरण लोजिये, उपनिपदों में दूर्य सृष्टि की इत्पत्ति के विषय में ऐसे वर्णन हुं कि आत्मस्वरूपी, गुद्ध, नित्य, सर्वव्यापी और अविकारी प्रदा ही से आगे चल कर हिरग्यगर्भ नामक संगुण पुरुप या चाप (पानी) प्रन्द्वति सृष्टि के न्यक पदार्थ क्रमशः निर्मित हुए; अथवा परमेश्वर ने हुन नाम-रूपों की रचना करके फिर जीव-रूप से उनमें प्रवेश किया ( ते. २. ६; छां. ६. २. ३; जृ. १. ४. ७ ), ऐसे सव हैतपूर्ण वर्णन अहैतहि से ययार्थ नहीं हो सकते। क्योंकि, ज्ञानगर्य निर्मुण पर-में वर ही जब चारों कोर भरा हुआ है, तब ताचिक दृष्टि से यह कहना ही निर्मूल हो जाता है कि एक ने दूसरे को पदा किया। परनत साधारण मनुष्या को सृष्टि की रचना समभ्या देने के लिये न्यावसारिक अर्घात हैत की भाषा सी तो एक साधन है, इस कारण व्यक्त सृष्टि की अर्थात् नाम-रूप की रत्पत्ति के वर्णन उपनिपदीं में उसी हैंग के मिलते हैं, जैसा कि ऊपर एक उदाहरता दिया गया है। तो मी उसम प्रदेत का तत्व यना ही है और अनेक स्थानों में कह दिया है कि इस प्रकार द्वैती ब्याव-हारिक मापा वर्तने पर भी मूल में शहूत ही है। देखिये, श्रव निश्रय हो चुका है कि सूर्य घूमता नहीं है, रियर है; फिर भी वोलचाल में जिस प्रकार यही कहा जाता है कि सूर्व निकल आया अथवा हुय गया; उसी प्रकार यद्यपि एक ही आता-स्वरूपी परवर्षा चारों और अलग्रह भरा दुआ है और यह आविकार्य है, तयापि वपनिपदा में भी ऐसी ही भाषा के प्रयोग मिलते हैं कि ' परवहा से व्यक्त जगत् की उत्पत्ति होती है। 'इसी प्रकार गीता में भी यंद्यपि यह कहा गया है कि

' मेरा सच्चा स्वरूप प्रायय फ्राँर प्रज है ' (गी. ७.२५), तथापि भगवान् ने कहा है कि 'में सारे जगत को उत्पन्न करता हूँ ' ( ४. ६ )। परन्तु इन वर्णानों के मर्म को पिना सम्रोत-यूक्ते कुछ पागुडत लोग इनको शब्दशः सच्चा मान लेते हैं . ग्रीर फिर इन्हें ही मुख्य समाभ कर यह सिद्धान्त किया करते हैं कि हैत अथवा विशिष्टाहरत मत का उपनिपदों में प्रतिपादन है। वे कहते हैं कि यदि यह मान लिया जाय कि एक ही निर्मुख प्राप्त सर्वेत्र ज्यात हो रहा है, तो फिर इसकी उप-पान नहीं लगती कि इस अविकारी बहा से विकार-राहित नाशवान सगुगा पदार्थ कैसे निर्मित हो गये । क्योंकि नाम-रूपात्मक सृष्टि को यदि ' साया ' कहें तो निर्मुण वर्षा से समृत्य साया का उत्पदा श्लोना श्ली तर्कष्टर या शुम्य नहीं हैं; इससे श्रहेत-वाद लँगडा हो जाता है। इससे तो कहीं श्रप्छा यह होगा कि सांख्यग्राख के मतानुसार प्रकृति के सदश नाम-रूपात्मक व्यक्त सांधे के किसी सगुगा परन्तु व्यक्त रूप को नित्य मान तिया जावे: धार उस व्यक्त रूप के ध्रम्यन्तर में परवासरूप कोई दूसरा नित्य तत्त्व ऐसा प्रोत प्रोत भरा हुआ रखा जावे, जैसा कि किसी पंच की नली में भाफ़ रहती है ( छू. ३.७ ); एवं इन दोनों में धेसी ही एकता मानी जावे जैसी कि दाडिम या प्रनार के फल के भीतरी दानों के साथ रहती है। परन्त हमारे मत में उपनिपदों के तात्पर्य का ऐसा विचार करना योग्य नहीं है । उपनिपदों में कहीं कहीं हैती और कहीं कहीं अहैती वर्णन पाये जाते हैं, सो इन दोनों की कुछ ने कुछ एकवाक्यता करना तो ठीफ है; परन्त अहैत-बाद को मुख्य समम्तने फ्रीर यह मान सेने से, कि जय निगुंगु बहा सगुण होने लगता है तब उतने ही समय के लिये मायिक हैत की हियति प्राप्त की हो जाती है, खब बचनों की जैसी व्यवस्था लगती है, वैसी व्यवस्था हैत पद्म को प्रधान मानने से लगती नहीं है। उदाहरण सीजिये, इस ' सत् त्वमांसे ' वाश्य के पद का चानवय द्वैती सतानुंसार कभी भी ठीक नहीं लगता, तो क्या इस छड़चन को हैत मत-वालों ने समफ ही नहीं पाया ? नहीं, समम्ता ज़रूर है, तभी तो वे इस महावाक्य का जैसा-तैसा अर्थ लगा कर ष्यपने मन को सममा लेते हैं। 'तत्वमति ' को द्वैतवाले इस प्रकार उल-भाते ई—तत्वम् = तस्य त्यम्—अर्थात् उसका तू है, कि जो कोई तुमसे भिन्न है; तू पही नहीं है। परन्तु जिसको संस्कृत का योड़ा सा भी ज्ञान है, और जिसकी बुद्धि श्रामह में बँध नहीं गई है, वह तुरन्त ताड़ लेगा कि यह खोंचा-तानी का स्रयं ठीक नहीं है। फैबल्य उपनिपद् ( १.१६ ) में तो " स त्यमेव त्यमेव तत्" इस प्रकार 'तत्' धौर 'त्वम् ' को उलट-पलट कर उक्त महावाक्य के अहुतप्रधान होने का ही सिद्धान्त दशीया है। प्रय प्रीर क्या बतलावें ? समस्त उपनिपट्टों का बहुत सा भाग निकाल ढाले बिना अथवा जान-बूक्त कर उस पर दुर्लच्य किये विना, उपनिपद शास्त्र में प्रहुत को छोड़ और कोई दूसरा रहस्य वतला देना सम्भव श्वी नहीं श्वे । परन्तु ये वाद तो ऐसे हैं कि जिनका कोई स्रोर-छोर ही नहीं; तो किर यहाँ हम इनकी विशेष चर्चा क्यों करें ? जिन्हें प्रद्वेत के अतिरिक्त यन्य मत रुचते हों, वे ख़ुशी से उन्हें स्वीकार

कर हो । उन्हें रोकता कीन है ? जिन उदार महात्माओं ने उपनिपदों में अपना यह स्पष्ट विश्वास चतलाया है कि " नेह नानास्ति किञ्चन " ( वृ. ४.४.१६; कट. ४.५१) —इस सिंट में किसी भी प्रकार की अनेकता नहीं है, जो कुछ है वह मूल में सब " एकमेवाद्वितीयम् " ( हां ६.२.२ ) है, और जिन्होंने आगे यह वर्णन किया है कि " मृत्योः स मृत्युमामोति य इन्ह नानेव पश्यति" जिसे इस जगत् में नानात्व देख पडता है, वह जन्म-मरण के चकर में फैसता है। —हम नहीं सममते कि उन महा-त्माओं का छाशुय छट्टेत को छोड़ और भी किसी प्रकार हो सकेगा। परन्त अनेक वैदिक शाखाओं के अनेक उपनिपद् होने के कारण जैसे इस शक्का को थोड़ी सी गुंजाइश मिल जाती है कि कुल उपनिपदों का तात्पर्य क्या एक ही है; वैसा हाल गीता का नहीं है। जब गीता एक ही प्रन्य है, तब प्रगट ही है कि उसमें एक ही प्रकार के वेदान्त का प्रतिपादन होना चाहिये । और जो विचारने लगे कि वह कीन सा वेदान्त है, तो यह प्रहेतप्रधान सिद्धान्त करना पडता है कि " सब भूतों का नाज हो जाने पर भी जो एक ही स्थिर रहता है " (गी. ध-२०) बही यवार्य में सत्य है एवं देह और विश्व में मिल कर सर्वत वही व्यास हो रहा है (गी. १३. ३१ )। श्रीर तो क्या, श्रात्मीपम्य-द्वद्धि का जो नीतित्तव गीता में बतलाया गया है, उसकी परी परी उपपत्ति भी श्रद्धेत को छोड खोर दूसरे प्रकार की वेदान्त हाँग्रे से नहीं लगती है। इससे कोई हमारा यह आशय न समम ले कि श्रीशंकराचार्य के समय में अथवा उनके पश्चात् छाईत मत को पोपगा करनेवाली जितनी युक्तियाँ निकली हैं श्रयवा जितने प्रमाण निकले हैं, वे सभी यद्य-यावत् गीता में प्रतिपादित हैं। यह तो हम भी मानते हैं कि द्वेत, अद्वेत और विशिष्टाईत अन्टति सम्प्रदायों की उत्पत्ति होने से पहले ही गीता वन हुकी है; ग्रार इसी कारण से गीता में किसी भी विशेष सम्प्रदाय की युक्तियों का समावेश होना सम्भव नहीं है । किन्तु इस सम्मति से, यह कहने में कोई भी वाधा नहीं खाती कि गीता का वेदान्त मामूली तीर पर शाहर सम्प्रदाय के ज्ञानानुसार अहैती है — हैती नहीं। इस प्रकार गीता श्रीर शाहर सम्प्रदाय में तत्वज्ञान की धृष्टि से सामान्य मेल है सही: पर हमारा मत है कि आचार-2प्टि से गीता कर्म-संन्यास की अपेता कर्मयोग को अधिक महत्त्व देती है, इस कारण गीता-धर्म शाङ्कर सम्प्रदाय से भिन्न हो गया है । इसका विचार श्रागे किया जावेगा । प्रस्तुत विषय तत्त्वज्ञानसम्बधी है; इसलिये यहाँ इतना ही कहना है कि गीता और शाक्षर सम्प्रदाय में-दोनों में-यह तत्त्वज्ञान एक ही प्रकार का है अर्घात अहैती है। अन्य साम्प्रदायिक भाष्यों की अपेद्धा गीता के शाहर भाष्य को जो अधिक महत्त्व प्राप्त हो गया है, उसका कारण भी यही हैं।

ज्ञानदृष्टि से सारे नाम-रूपों को एक छोर-निकाल हैने पर एक ही अविकारी और निग्रंग तच्च स्थिर रह जाता है; अतप्व पूर्ण और स्ट्म विचार करने पर अद्भैत सिद्धान्त को ही स्वीकार करना पड़ता है। जय इतना सिद्ध हो चुका, तब अद्भैत वेदान्त की दृष्टि से यह विचेचन करना आवश्यक है कि इस एक निर्णुण और प्रत्यक्त द्रव्य से नाना प्रकार की व्यक्त सगुगा सृष्टि क्योंकर उपजी । पद्दले बतला श्राये हैं कि सांख्यों ने तो निर्तृता पुरुष के साथ ही त्रिगुगात्मक श्रयांत सगुण प्रकृति को प्रनादि और स्वतन्त्र मान कर, इस प्रश्न को इल कर लिया है । किन्तु यदि इस प्रकार सगुगा प्रकृति को स्वतन्त्र मान लें तो जगत के मूलतत्व दी हुए जाते हैं; स्रीर ऐसा करने से उस प्रदेत मत में वाधा प्राती है कि जिसका ऊपर श्रनेक कारगों के द्वारा पूर्णतया निश्चय कर लिया गया है । यदि सगुगा प्रकृति को स्वतन्त्र नहीं मानते हैं तो यह वतलाते नहीं वनता कि एक ही मूल निर्गुण द्रव्य से नानाविध सम्मा सृष्टि कैसे उत्पन्न हो गई । क्योंकि सत्कार्य-वाद का सिद्धान्तं यह है कि निर्मा से समुख —जो कुछ भी नहीं है उससे और कुछ —का उपजना शक्य नहीं है; शीर यह सिद्धान्त श्रद्धेत-वादियों को ही मान्य हो चुका है इसलिये दोनों ही और प्रदुचन है। फिर यह उलमान सुलमे कैसे ? विना प्रदेत को छोड़े ही, िर्मुगु से संगुगु की **बत्पत्ति होंगे का मार्ग यतलाना है** फ्रीर सत्कार्य-वाद की दृष्टि से वह तो रका दुआ साही है। सचा पंच है—ोसी वेसी उलमान नहीं है। और तो क्या. क़ल लोगों की समक्त में, प्रदेत सिद्धान्त के मानने में यही ऐसी श्रहचन है जो सब से मुख्य, पेचीदा और कठिन है। इसी प्रदचन से छड़क कर ये हैंत को प्रानीकार कर लिया करते हैं । किना महैती परिएतों ने भपनी युद्धि के द्वारा इस विकट घडचन के फन्दे से छूटने के लिये भी एक युक्तिसद्भत येगीड़ मार्ग हुँड लिया है। ये कहते हें कि सत्कार्य-बाद अयवा गुगापरिगाम-बाद के लिखान्त का उपयोग तब होता है जब कार्य और कारण, दोनों एक ही श्रेसी के अथवा एक ही वर्ग के होते हैं और इस कारण अहैती वेदान्ती भी इसे स्वीकार कर लेंगे कि सत्य और निगंगा बहा से. सत्य श्रीर सगुगा माया का उत्पन्न होना शक्य नहीं है। परन्तु यह स्वीकृति उस समय की है, जब कि दोनों पदार्थ सत्य हों; जहाँ एक पदार्थ सत्य है पर दूसरा उसका सिर्फ ट्यय है, वहाँ सत्कार्य-चाद का उपयोग नहीं होता । सांख्य मत-वाले 'प्ररूप' के समान ही ' प्रकृति ' को भी स्वतन्त्र छौर सत्य पदार्थ सानते हैं। यही कारण है जो वे निर्मुण पुरुष से सगुण प्रकृति की जत्पत्ति का विवेचन सत्कार्य-वाद के अनुसार का नहीं सकते। फिन्तु ग्रहेत वेदान्त का सिद्धान्त यह है कि साया अनादि यनी रहे, फिर भी यह सत्य और स्वतन्त्र नहीं है, यह तो गीता के कथनानुसार 'मोह' ' प्रज्ञान ' प्रयचा ' इन्द्रियों को दिलाई दैनेवाला दश्य ' है; इसलिये सत्कार्य-बाट से जो खान्नेप निप्पन्न हुआ था, उसका उपयोग फ्राहेत सिन्हान्त के लिये किया ही नहीं जा सकता। याप से लड़का पैदा हो, तो कहेंगे कि यह इसके गुगा-परिगाम से हुआ है; परना पिता एक व्यक्ति है और जय कभी यह बच्चे का, कभी जवान का धीर कभी पुढ़हे का स्वाँग बनाये हुए देख पड़ता है, तय हम सदेव देखा करते हैं कि इस व्यक्ति से छोर इसके अनेक स्वाँगां में गुण-परिणामरूपी कार्य-कारणमाव नहीं रहता। ऐसे ही जब निश्चित हो जाता है कि सूर्य एक ही है, तब पानी में फॉलों को दिलाई देनेवाले उसके प्रतिविम्य को हम अस कह देते हैं फ्रीर उसे

गुण-परिणाम से उपजा हुन्ना दूसरा सूर्य नहीं मानते । इसी प्रकार दुरवीन से किसी प्रष्ठ के यथार्थ स्वरूप का निश्चय हो जाने पर ज्योति:शास्त्र स्पष्ट कह देता है कि बस ग्रह का जो स्वरूप निरी झाँखों से देख पडता है वह, दृष्टि की कमज़ीरी और उसके भारतन्त दरी पर रहने के कारणा, निरा दृश्य उत्पन्न हो गया है । इससे प्राप्ट हो गया कि कोई भी वात नेत्रं स्नादि इन्द्रियों के प्रत्यक्त गोचर हो जाने से ही स्वतन्त्र और सत्य वस्त मानी नहीं जा सकती । फिर इसी न्याय का अध्यासनास्त्र में भी उपयोग करके यदि यह कहें तो क्या द्वानि है कि, ज्ञान-चलुरूप दस्तीन से जिसका निश्चय कर लिया गया है, वह निर्गुगा परव्रहा सत्य है; और ज्ञानहीन चर्मचलुकों की जो नाम-रूप गोचर होता है वह इस परवहा का कार्य नहीं है-वह तो इन्द्रियों की दुवेलता से उपजा तुमा निरा अम ग्रर्थात् मोद्वात्मक ध्रय है। यहाँ पर यह प्रदेष ही नहीं फवता कि निर्मुण से समुग्र उत्पन्न नहीं हो सकता। न्यांकि दोनों वस्तुएँ एक ही श्रेग्री की नहीं हैं; इनमें एक तो सत्य है और दूसरी है सिर्फ दृर्य; एवं अनुभव यह है कि मूल में एक ही वस्तु रहने पर भी, देखनेवाले प्रस् के दृष्टि-भेद से, प्रज्ञान से प्राथवा नजरवन्दी से उस एक ही वस्त के दृश्य बदलते रहते हैं। उदाहरणार्य, कार्नों को सुनाई देनेवाले शब्द और श्राँखों से दिखाई देने-वाले रह-इन्हों दो गुगों को लीजिये। इनमें से कानों को जो शब्द या खवाज़ सुनाई देती है, उसकी सूचमता से जाँच करके श्राधिमोतिक शाश्चियों ने पूर्णतया सिद्ध कर दिया है कि ' शब्द ' या तो वायु की लहर है या गति है । और श्रव सुदम शोध करने से निश्चय हो गया है कि शाँखों से देख पडनेवाले लाल, हरे, पीले, आदि रङ्ग भी मूल में एक ही सूर्य-प्रकाश के विकार हैं और सूर्य-प्रकाश स्वयं एक प्रकार की गति ही है। जब कि ' गति ' मृल में एक ही है, पर कान उसे शब्द और आँखें उसी को रङ बतलाती हैं: तब यदि इसी न्याय का उपयोग कुछ ग्राधिक व्यापक रीति से सारी इन्द्रियों के लिये किया जावे. तो सभी नाम-रूपों की रत्पत्ति के सम्बन्ध में सत्कार्य-वाद की सहायता के बिना ही ठीक ठीक उपपत्ति इस प्रकार लगाई जा सकती है, कि किसी भी एक अविकार्य वस्त पर मनुष्य की मिल भिन्न इन्द्रियाँ अपनी अपनी और से शब्द-रूप खादि अनेक नाम-रूपात्मक गुगों का ' प्रध्यारोप ' करके नाना प्रकार के दृश्य उपजाया करती हैं: परन्तु कोई स्नावश्यकता नहीं है कि मूल की एक ही वस्तु में ये दृश्य, ये गुरा प्रथवा ये नाम-रूप होतें ही। और इसी अर्थ को सिद्ध करने के लिये रखी में सर्प का, अयवा सीप में चाँदी का श्रम होना, या झाँख में डँगली डालने से एक के दो पदार्थ देख पडना प्रयवा अनेक रंगों के चप्मे लगाने पर एक पदार्थ का रंग-विरंगा देख पडना आदि अनेक ध्यान्त वेदान्तशास में दिये जाते हैं । मनुष्य की इन्द्रियाँ उससे कभी छूट नहीं जाती हैं, इस कारण जगत के नाम-रूप प्रयंवा गुण उसके नयन-पय में गोचर तो थवश्य होंगे; परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि इन्द्रियवान् मनुष्य की दृष्टि से जगत का जो सापेच स्वरूप देख पड़ता है, वही इस जगत के गूल का प्रयांत निरपेद्य और नि.स स्तरूप है। मनुष्य की वर्तमान इन्द्रियों की अपेद्या यदि उसे न्यूना-धिक इन्द्रियों प्राप्त हो जावं, तो यह खिए उसे जैसी आज कल देख पढ़ती है बैसी ही न दीखती रहेगी। और यदि यह ठीक है तो जब कोई पूछ कि प्रश की-देखने-वाले मनुष्य की-इन्द्रियों की प्रपेद्धा न करके यतलाओं कि स्टिप्ट के मूल में जो तत्व है उसका नित्य सीर सत्य स्वरूप क्या है, तव यही उत्तर देना पड़ता है कि वह मृलतस्य है तो निर्गुण, परन्तु मनुष्य को लगुणा दिखाई देता है—यह मनुष्य की इन्द्रियों का धर्म है, न कि मूलवस्तु का गुगा। आधिभीतिक शास में उन्हीं वातीं की जींच होती है कि जो इन्द्रियों को गोचर रूआ करती हैं और यही फारगा है कि वहीं इस ढँग के प्रश्न होते ही नहीं। पान्तु मनुष्य और उसकी इन्द्रियों के नष्ट-प्राय हो जाने से यह नहीं कह सकते कि ईश्वर का भी सफ़ाया हो जाता है अथवा मनुष्य को यह अमुक प्रकार का देख पढ़ता है इसलिये उसका विकालायाधित, नित्य फार निरपेश स्वरूप भी वधी द्वीना चादिये। प्रतण्व जिल प्रध्यात्मशास्त्र में यह विचार करना होता है कि जगत के मूल में पर्तमान सत्य का मूल स्वरूप प्या है, उसमें मानवी इन्द्रियों की सापेल एष्टि छोड़ देनी पड़ती है और जितना ही सके उतना, मुद्धि से ही प्रन्तिम विचार करना पड़ता है। ऐसा काने से इन्द्रियों को गोचर द्वीनेवाले सभी गुगा थाप द्वी थाप छुट जाते हैं और यह सिद्ध हो जाता है कि वस का नित्य स्वरूप इन्द्रियातीत प्रचीत् निर्मुगा एवं सय में श्रेष्ठ 🕏 । परन्तु श्रय प्रश्न द्योता है कि जो निर्मुण है, उसका पर्णन करेगा ही कौन, और किस प्रकार करेगा ? इसी लिये छहेत धेदान्त में यह सिन्हान्त कियागया है किपरवस का अन्तिम धर्यात निरपेंद्ध और नित्य स्वरूप निर्मुण तो है ही, पर अनिर्यास्य भी है; और इसी निर्मुण स्वरूप में मनुष्य को प्रपनी इन्द्रियों के योग से समुगा दश्य की अस्तक देख पड़ती। है। अब यहाँ फिर पश्च होता है कि, निर्मुण को सगुण करने की यह शाकि इन्द्रियो ने पा कहाँ से की ? इस पर खहेत चेदान्तराख का यह उत्तर है कि मानवी ज्ञान को गति यहीं तक है, इसके आगे उसकी गुजर नहीं, इसलिय यह इन्द्रियों का धज्ञान है और निर्शेष परवश में समुण जगत का टर्य देखना उसी छज्ञान का परिगास है; श्रथवा यहाँ इतना ही निश्चित अनुमान करके निश्चिम्त हो। जाना पड़ता है कि इन्द्रियाँ भी परसेधर की रहिंट की ही हैं, इस कारण यह सगुण सुष्टि (प्रकृति) निर्पुण परमेश्वर की ही एक ' देवी साया ' है ( गी. ७. १४ )। पाटकों की समक्त सं अब गीता के इस चर्णन का तत्व आ जावेगा, कि केवल इन्द्रियों से देखनेवाले अमबुद्ध लोगों को परमेश्वर न्यक्त और सगुण देख पड़े सही; पर उसका सच्चा और श्रेष्ट स्वरूप निर्मुग्य है, उसका ज्ञान-सृष्टि से देखने में ही ज्ञान की परमायधि है ( गी. ७.१४,२४,२४)। इस प्रकार निर्मुय तो कर दिया कि परमेश्वर मूल में निर्मुण है ज्ञीर मनुष्य की इन्दियों की उसी में सगुणा सृष्टि का विविध एश्य देखे पड़ता है; किर भी इस बात का योड़ा सा खुलासा कर देगा आवश्यक है कि उक्त सिद्धान्त में ' निर्मुणा ' शब्द का अर्थ क्या समभा जावे। यह सच है कि हवा की लहरों पर शब्द-स्तर

क्षादि गुणों का अथवा सीपी पर चाँदी का जब इसारी इन्द्रियाँ ऋष्यारीप काती हैं, तब इवा की लहरों में शुद्द-रूप आदि के अथवा सीप में चांदी के गुण नहीं होते: परन्त यद्यपि टनमें अध्यारोपित गुगा न हों तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि उनसे भिन्न गुरा सूल पदार्थी में होंगे ही नहीं। क्योंकि हम प्रत्यच देखते हैं कि यदापि सीप में चांदी के गुणा नहीं हैं, तो भी चाँदी के गुणों के अतिरिक्त और वृसरे गुण वसमें रहते ही हैं। इसी से अव यहाँ एक और शङ्का होती है — यहि कहें कि इन्द्रियों ने अपने अज्ञान से मृल ब्रह्म पर जिन गुणों का प्राध्यारीप किया था, वे गुगा ब्रह्म में नहीं हैं, तो क्या और दूसरे गुगा परवहा में न होंगे ? और विद मान लो कि है, तो फिर वह निर्मुण कहाँ रहा ? किन्तु कुछ और अधिक सक्स विचार करने से ज्ञात होगा कि यदि मूल ब्रह्म में इन्द्रियों के द्वारा अध्यारोपित हिये गये गुणों के अतिरिक्त और दूसरे गुण हों भी, तो इस उन्हें मालूम ही कैसे कर सकेंगे ? क्योंकि गुणों को सनुष्य अपनी इन्ट्रियों से ही तो जानता है, और जो गुण इन्द्रियों को खगोचर हैं, वे जाने नहीं जाते । सारांश, इन्द्रियों के द्वारा अध्यारोपित गुणों के अविरिक्त परब्रह्म में यदि और छुद्ध दूसरे गुणा हो तो उनको जान लेना हमारे सामर्थ्य से बाहर है; और जिन गुणों की जान लेना हमारे कानू में नहीं, बनको परवहा में मानना भी न्यायशास्त्र की दृष्टि से योग्य नहीं है। श्रतएव गुर्ख शब्द का ' मनुष्य को ज्ञात द्वीनेवाले गुण ' अर्थ करके वेदान्ती लोग सिद्धान्त किया करते हैं कि ब्रह्म ' निर्मुण ' है । न तो अहुँत वेदान्त ही यह कहता है और न कोई इसरा भी कह सकेगा कि मृत परब्रह्म-स्वरूप में ऐसा गुण या ऐसी शक्ति सनी द्रोगी कि जो मनुष्य के लिये घतर्श्य है। हिंवहुना, यह तो पहले ही बतला दिया है कि वेदान्ती लोग भी इन्द्रियों के उक्त अज्ञान अयवां माया को उसी मल पावस की एक अतर्क्य शक्ति कहा करते हैं।

विगुणात्मक माया अथवा प्रकृति कोई दूसरी स्वतन्त्र वस्तु महीं हूं; किन्तु एक ही निर्णुण वहा पर मनुष्य की इन्द्रियाँ अज्ञान से तमुण दृश्यों का अध्यारोप किया करती हैं। इसी मत को 'विवर्त-वाद ' कहते हैं। अद्वैत वेदान्त के अनुसार यह उपपित इस बात की हुई की जय निर्णुण वहा एक ही मृलतस्व है, तब माना प्रकार का सतुण जगत पर्ह दे की जय निर्णुण वहा एक ही मृलतस्व है, तब माना प्रकार का सतुण जगत पर्ह दिखाई कैसे देने लगा। कणाव-प्रणित व्यायशास में असंस्थ परमाणु जगत के मृल कारण माने गये हैं और नैरयायिक इन परमाणुओं को सत्य मानते हैं। इसलिये उन्होंने निश्चय किया है कि जहाँ इन असंस्थ परमाणुओं का संयोग होने लगा, वहाँ सृष्टि के अनेक पदार्थ वनने कगते हैं। परमाणुओं के संयोग को आरम्भ होने पर इस मत से सृष्टि का निर्माण होता है इसलिये इसको 'आरम्भ-वाद' कहते हैं। परन्तु नैरयायिकों के असंस्थ परमाणुओं के मत को सांस्य मार्गवाले नहीं मानते; वे कहते हैं कि जड़सृष्टि का मृल कारण 'एक, सत्य और त्रिगुणात्मक प्रकृति ही है, एवं इस त्रिगुणात्मक प्रकृति के गुणों के विकास से अथवा परिणाम से व्यक्त स्विध वनती है। इस मत को 'गुण्यपरिणाम-वाद'

कहते हैं। क्योंकि इसमें यह प्रतिपादन किया जाता है कि, एक मूल सगुरा प्रकृति के गुगा-विकास से ही सारी व्यक्त सृष्टि पैदा हुई है। किन्तु इन दोनों वादों की अद्वैत्ती वेदान्ती स्वीकार नहीं करते । परमाणु असंख्य हैं, इसलिये अद्वैत मत के अनुसार वे जगत् का मूल हो नहीं सकते; और रह गई प्रकृति, सो यथपि वह एक हो तो भी उसके पुरुष से भिन्न और स्वतन्त्र होने के कारण अद्वेत सिद्धान्त से यह द्वेत भी विरुद्ध है। परना इस प्रकार इन दोनों वादों को त्याग देने से और फोई न कोई जपपति इस वात की देनी होगी कि एक निर्मुण नग्र से सगुण सृष्टि कैसे उपजी है । क्योंकि सत्कार्य-वाद के अनुसार निर्मुण से सगुण हो नहीं सकता। इस पर वेदान्ती कहते हैं कि सत्कायं-वाद के इस सिद्धान्त का उपयोग वहीं होता है जहाँ कार्य और कारण दोनों वस्तुएँ सत्य हों । परन्तु जहाँ मूलवस्तु एक ही है श्रीर जहाँ उसके भिन्न भिन्न दृश्य ही पलदंते रहते हैं, वहाँ इस न्याय का उपयोग नहीं होता । क्योंकि इस सदैव देखते हैं कि एक ही वस्तु के भिन्न भिन्न इर्यों का देख पड़ना उस वस्तु का धर्म नहीं; किन्तु द्रष्टा — देखनेवाले पुरूप — के दृष्टिभेद के कारण ये भिन्न भिन्न दृश्य उत्पन्न हो सकते हैं "। इस न्याय का उपयोग निर्गुण ब्रह्म फ्रीर सगुण जगत के लिये करने पर कहूंगे कि ब्रह्म तो निर्गुण है पर मनुष्य के इन्द्रिय-धर्म के कारण उसी में सगुणुत्व की फलक उत्पन्न हो जाती है। यह विवर्त-वाद है। विवर्त-वाद में यह मानते हैं कि एक ही मूल सत्य द्रन्य पर स्रनेक प्रसत्य प्रयात सदा बदलते रहनेवाले ध्रयों का सध्यारीय होता है; और गुगापरिणाम-वाद में पहले से ही दो सत्य दृष्य मान लिये जाते हैं, जिनमें से एक के गुणों का विकास हो कर जरात की नाना गुण्युक्त अन्यान्य वस्तुएँ उपजती रहती हैं। रस्सी में सर्प का भास दोना विवर्त है; और दूध से दही बन जाना गुगा-परि-ग्णाम है। इसी कारण वेदान्तसार नामक अन्य की एक प्रति में इन दोनों वादों के लच्चा इस प्रकार बतलाये गये हैं:--

यस्तास्विकोऽन्यथामावः परिणाम उदीरितः । अतास्विकोऽन्यथामावो विवर्तः स उदीरितः ॥

" किसी मूल वस्तु से जब ताधिक सर्यांत सचमुच ही दूसरे प्रकार की वस्तु बनती है, तब उसको (गुगा-) परिग्राम कहते हैं और जब ऐसा न हो कर मूल वस्तु ही कुछ (अताधिक) भासने लगती है, तब उसे विवर्त कहते हैं " (वे. सा. २१)। आरम्भ-वाद नैट्यायिकों का है, गुग्रापरिग्राम-वाद सांख्यों का है और विवर्तवाद अद्वैती वेदान्तियों का है। अद्वृती वेदान्ती परमाग्रु या प्रकृति, इन दोनों सगुण वस्तुओं को निर्गुण वस्तु से सिड और ह्वतन्त्र नहीं मानते; परन्तु फिर यह आवेप

<sup>\*</sup> अप्रेज़ी में इसी अर्थ की न्यक्त करना हो, तो याँ कहेंगे;— appearances are the results of subjective conditions, viz. the senses of the observer and not of the thing in itself.

द्रीता है कि सत्कार्य-बाद के अनुसार निर्मुण से समुण की उत्पत्ति होना असम्भव है। इसे दर करने के लिये ही विवर्त-बाद निकर्ली है। परन्तु इसी से कुछ लोग जो यह समक्त बैठे हैं कि, वेदान्ती लोग गुण-परिएास-बाद को कभी स्वीकार नहीं करते हें ब्रयना बारो कभी न करेंगे, यह इनकी भूल है। अद्वेत मत पर, सांख्यमत नाता का अथवां अन्यान्य हैतमत-वालों का भी जो यह मुख्य आवीप रहता है कि निर्णुत ब्रह्म से सगुण प्रकृति का अर्थात् माया का उद्गम हो ही नहीं सकता, सो यह श्रास्ट्रेप कुछ अपरिहार्य नहीं है। विवर्त-वाद का मुख्य वहेंग्र इतना ही दिखला देना है कि, एक ही निर्पुण बहा में माया के अनेक दृश्यों का हमारी इन्द्रियों को दिख पढ़ना सम्भव है। यह उद्देश सफल हो जाने पर, अर्थात जहाँ विवर्त-वाद से यह सिद हुआ कि एक निर्भुण परव्रहा में ही त्रिगुणात्मक संगुण प्रकृति के दश्य का दिल पढ़ना शक्य है वहाँ, वेदान्तशास्त्र को यह स्वीकार करने में कोई भी हानि नहीं कि, इस प्रकृति का अगला विस्तार गुण-परिएाम से सुझा है । अद्देत वेदन्त का सुल्य क्यन यही है कि स्वयं मृल प्रकृति एक दश्य है — सल नहीं है। नहीं प्रकृति का दश्य एक वार दिखाई देने लगा, वहाँ फिर इन दश्यों से आगे चल बर निकलनेवाले दसरे दृश्यों को स्वतन्त्र न मान कर अहैत चेदान्त को यह सान लेने में कुछ भी आपति नहीं है कि एक दश्य के नुषों से दूसरे दृश्य के नुषा और दूसरे से तीसरे ऋदि के, इस प्रकार नाना-गुगात्मक दृश्य दत्पन्न होते हैं। अतएव यद्यीर गीता में भगवानू ने वतलाया है कि "यह प्रकृति मेरी ही माया है" (गी. ७. १४; ४. ६), फिर भी गीता में ही यह कह दिया है कि ईश्वर के द्वारा अधिष्ठित (गी. ६. १०) इस प्रकृति का अगला विस्तार इस " गुगा गुगोषु वर्तन्ते " (गी. ३. २८; १४. २३) के स्थाय से ही होता रहता है। इससे ज्ञात होता है कि विवर्त-वाद के अनुसार मूल निर्मुण परब्रहा में एक वार माया का दृश्य उत्पन्न ही सुकने पर इस मायिक इपय की, अर्थात् प्रकृति के अगले विस्तार की रूपपत्ति के लिये गुणोत्कर्ष का तत्त्व गीता को भी सान्य हो चुका है। जब समुचे दृश्य जगद को ही एक बार माबात्मक दृश्य कह दिया, तब यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि इन दर्गों के अन्यान्य रूपों के लिये गुणोत्कर्ष के ऐसे कुछ नियम होने ही चाहिये। वेदान्तियों को यह अस्वीकार नहीं है कि मायात्मक दृश्य का विस्तार भी नियम-बद ही रहता है । उनका तो इतना ही कहना है कि, मूल प्रकृति के समान ये नियम भी मायिक ही हैं और परमेखर इन सब सायिक नियमों का अधिपति है। वह इनसे परे हैं, और उसकी सत्ता से ही इंच नियमों को नियमत्व अर्थात् निसता प्राप्त है। गई है। दश्य-रूपी सतुरा अतएव विनाशी प्रकृति में ऐसे नियम बना देने का सामर्थ्यं वहीं रह सकता कि जो त्रिकाल में भी अवाधित रहें।

यहाँ तक जो विवेचन किया गया है, उससे द्वात होगा, कि जगत, जीव और परमेखर—स्वयं अध्यात्मद्वाख की परिभाग के अनुसार माया ( अर्थाद माया से दरपन किया हुआ जगत्), आत्मा और परवहा — का स्वरूप क्या है एवं इनका

परस्पर क्या सम्बन्ध है। ऋष्यात्म दृष्टि से जगत् को सभी वस्तुओं के दो वर्ग होते हिं—' नाम-रूप ' घोर नाम-रूप से घाष्ट्यादित 'नित्य तत्त्व '। इनमें से माम-रूपों को ही सगुरा माया अयवा प्रकृति कहते हैं। परन्तु नाम रूपों को निकाल दालने पर जो ' नित्य द्रव्य ' बच रहता है, यह निर्गुगा ही रहना चाहिये। क्योंकि कोई भी गुरा विना नाम रूप के रह नहीं सकता । यह नित्य और अन्यक तत्त्व ही पर-वहा है, और मनुष्य की दुवल इन्द्रियों की इस निर्मुण परवस में ही समुख माया उपजी दुई देख पड़ती है। यह माया सत्य पदार्घ नहीं है। परत्र ही सत्य प्रयांत त्रिकाल में भी खदााधित और कभी भी न पलटनेवाली वस्तु है। दृश्य तृष्टि के नाम-रूप और उनसे जारदादित परवस के स्वरूप सम्बन्धी ये लिखान्त हुए । प्रय इसी न्याय से मनुष्य का विचार करें तो सिद्ध होता है कि मनुष्य की देह और इन्द्रियाँ टश्य सृष्टि के अन्यान्य पदार्घों के समान नाम-रूपात्मक अर्घात् अनित्य माया के वर्ग में हैं; और इन देहिन्द्रयों से ढेंका हुआ सात्मा नित्यस्वरूपी परवरा की श्रेगी। का है; अथवा बहा और आत्मा एक ही है। ऐसे अर्थ से बाह्य सृष्टि को स्वतन्त्र, सत्य पदार्थ न माननेवाले अहत-सिद्धान्त का और योद्ध-सिद्धान्त का भेद अय पाठकों के ध्यान में आ ही गया होगा। विज्ञान-वादी मीद कहते हैं कि वास सृष्टि ही नहीं है, वे फ़फेल ज्ञान को ही सत्य मानते हैं; और वेदान्तशाखी बाह्य सृष्टि के नित्य यदलते रहनेवाले नाम-रूप को ही प्रसत्य मान कर यह सिद्धान्त करते हैं कि इस नाम-रूप के मूल में और मनुष्य की देह से-दोनों में-एक ही शात्मरूपी, नित्य द्रव्य भरा हुआ है; एवं यह एक जात्मतत्व ही खन्तिम सत्य है। सांख्य सत वालों ने ' प्राचिमक्तं विभक्तेषु ' के न्याय से सप्ट पदार्थों की प्रानेकता के वृक्षीकरण को जड प्रकृति भर के लिये ही स्वीकार कर लिया है । परन्त वेदान्तियों ने सत्कार्य-याद की वाधा को न्र करके निश्रय किया है कि जो ' पिराउ में हैं वही ब्रह्माराउ में है; ' इस कारण राच सांच्यों के असंख्य पुरुषों का चौर प्रकृति का एक ही परमात्मा में प्रदेत से या प्रविभाग से समावेश हो गया है। ग्रुद स्वाधिभातिक परिइत हैकल ग्रहैती है सही; पर यह अबेली जड़ प्रकृति में ही चैतन्य का भी संप्रह करता हैं: और वेदान्त, जड़ को प्रधानता न दे कर यह सिद्धान्त स्थिर करता है कि विकालों से अमर्यादित, असृत और स्वतन्त्र चिद्रपी परवस ही सारी सृष्टि का मृत है। हेकल के जड प्रदेत में फोर प्रध्यात्मशाल के ब्रद्देत में यह प्रत्यन्त महत्त्व-पूर्ण भेद है। यहैत वेदान्त का यही सिद्धान्त गीता में है, और एक प्रराने कवि ने समप्र प्रदेत वेदान्त के सार का वर्णन यां किया है-

> क्रोकार्षेन प्रवरपामि यदुक्तं प्रन्थकोटिभिः । ब्रह्म सत्यं जगन्मिय्या जीवो प्रदीव नापरः ॥

" नरोड़ों प्रन्यों का सार आधे खोक में यतलाता हूँ—(१) यहा सत्य है,(२) जगत् अर्थात् जगत् के सभी नाम-रूप मिथ्या अथवा नाशवान् हैं; और (३) मनुष्य का जात्मा एवं बहा मूल में एक ही हैं, दो नहीं। " इस खोक का ' मिण्या ' ग्रन्ट यदि किसी के कानों में चुभता हो, तो वह बृहदाररायक वर्षानेपद के अनुसार इसके तींसरे चरण का वहामृतं जगत्यत्यम् ' पाठान्तर सुशी से कर है; परन्तु पहले ही बतला जुके हैं कि इससे मावार्य नहीं बदलता है। फिर भी कुछ वैदान्ती इस यात को लेकर फिज्ल भगडते रहते हैं कि समुचे दश्य जगन् के भदश्य किन्तु नित्य परमहारूपी मूलतत्व को सत् ( सत्य) कहें या असत् ( असत्य=अनृत )। अतप्त इसका यहाँ थोड़ा सा खुलासा किये देते हें कि इस बात का ठीक ठीक बीज क्वा हैं। इस एक ही सत् या सत्य शब्द के दो भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं, इसी कारण यह मराड़ा मचा हुया है: और यदि ध्यान से देखा जावे कि प्रत्येक पुरुष इस 'सत् ' शुंटद का किस प्रथं में उपयोग करता है, तो छक्क भी गड़बड़ नहीं रह जाती। फ्योंकि यह भेद तो सभी को एक सा मंजूर है कि बार अध्रय होने पर भी नित्य है, और नाम-रूपात्पक जगत दृश्य होने पर भी पल-पल में बदलनेवाला है। इस सत् या सत्य शब्द का व्यावहारिक प्रयं है (१) घाँखों के खागे श्रमी प्रत्यक्ष देख पड़नेवाला अर्थात् न्यक ( फिर कल उसका दश्य स्वरूप चाहे बदले चाहे न बदले ); श्रीर दसरा अर्थ है (२) वह अव्यक स्वरूप कि जो सदैव एक सा रहता है, घोंसों से मले ही न देख पढ़े पर जो कभी न बदले। इनमें से पहला अर्थ जिनको सम्मत है, वे श्रीसों से दिखाई देनवाले नाम-रूपात्मक जगन् को सत्य करते हैं। और पर्यस को इसके विरुद्ध सर्यात् आँखों से न देख पड़के वाला अतपुर असत् अयवा असत्य कहते हैं । इदाहरणार्य, तेतिरीय टपनिपद में धर्य सृष्टि के लिये ' सत् ' और जो दृश्य सृष्टि से परे हैं, उसके लिये ' सन् ' रे अर्थात् जो कि परे हैं ) अथवा ' अनृत ' ( ऑंशों को न देख पड़नेवाला ) ग्रन्टॉ का डप-योग करके बहा का वर्णन इस प्रकार किया है कि जो कुछ मूल में या आरम्म में था बद्दी दृव्य " सच त्यरचाभवत् । निरुक्तं चानिरुक्तं च । निजयनं चानिरुयनं च । विज्ञानं चाविज्ञानं च । सत्यं चानृतं च । " (ते. २.६) — सन् ( ऑग्झॉ से देख पड़नेवाला ) और वह ( जो पर है ), वाच्य और अनिर्वाच्य, साधार और निराधार, ज्ञात और त्राविज्ञात ( स्रज्ञेय ), सत्य और स्रानुत,—इस प्रकार द्विधा बना सुन्ना है। परना इस प्रकार बहा को ' अनुत ' कहने से अनुत का अर्थ भूठ या असत्य नहीं है, क्योंकि आगे चल कर तैतिसीय टपनिपड़ में ही कहा है कि " यह अनृत ब्रह्म जगत् की 'प्रतिष्ठा' अथवा आधार है, इसे और इसरे आधार की अपेका नहीं है-एवं जिसने इसको जान लिया वह अभय हो गया। " इस वर्णन से स्पष्ट हो जाता हैं कि शब्द-भेद के कारण भावार्य में कुछ ऋन्तर नहीं होता है । ऐसे ही ऋन्त में क्या है कि " असदा इदमय आसीत् " यह सारा जगत पहले असत् ( महा ) या, और ऋग्वेद के ( १०. १२६. ४ ) वर्णन के अनुसार, आगे चल कर उसी से सत्यानी नाम-रूपातमक व्यक जगत् निकला है (ते. २. ७)। इससे भी स्पष्ट ही हो जाता है कि यहाँ पर असत् ' शब्द का प्रयोग ' अन्यक्त अर्थात् आँखाँ से न देख पडनेवाले 'के

क्रर्य में ही दुका है; क्रोर वेदान्तस्त्रों ( २. १. १७ ) में वादरायणाचार्य ने उक्त वचनों का ऐसा ही अर्थ किया है। किन्तु जिन लोगों को 'सत् 'अथवा 'सत्य ' शब्द का यह कार्थ ( ऊपर बतलाये हुए कार्यी में से दूसरा कार्य ) सम्मत है—काँखों से न देख पड़ने पर भी सदेव रहनेवाला अथवा टिकाऊ—वे उस अदृश्य परमुख को ही सत् या सत्य कहते हैं कि जो कभी भी नहीं बदलता और नाम-रूपात्मक माया को भ्रसत् यानी भ्रसत्य भ्रभीत् विनाशी कहते हैं । उदाहरणार्थ, छान्दोग्य में वर्णन किया गया है कि " सदेव साम्येदमत्र जासीत् कथमसतः सजायेत "-पहले यह सारा जगत् सत् ( ब्रह्म ) या, जो असत् है यानी नहीं है उससे सत्, यानी जो विद्यमान है—मीजूद है - कैसे उत्पन्न होगा (छां. ६. २. १, २ ) ? फिर भी छान्दोग्य उपनिषद में ही इस परमहा के लिये एक स्थान पर अन्यक्त अर्थ में 'असत् ' शब्द प्रयुक्त हुआ है (छां. ३.१६.१)"। एक ही परवार को भिन्न भिन्न समयों और अर्थों में एक बार 'सत्' तो एक बार 'असत्,' यो परस्पर-विरुद्ध नाम देने की यह गड़बड़— श्रर्थात् वाच्य धर्थं के एक श्री होनेपर भी निरा शब्द-वाद मचवाने में सहायक-प्रयाणि धागे चल कर एक गई; और अन्त में इतनी ही एक परिभाषा स्थिर हो गई है कि बहा सत् या सत्य यानी सदैव स्थिर रहनेवाला है, और दृश्य सृष्टि असत् अर्थात् नाशवात् है। मगवंद्गीता में यही अन्तिम परिभाषा मानी गई है और इसी के अनुसार दूसरे अध्याय ( २. १६--१८ ) में कह दिया है कि परवहा सत् और ष्मविनाशी है, एवं नाम-रूप श्रसत् अर्थात् नाशवान् हैं; श्रार वेदान्तसूत्रों का भी ऐसा ही मत है। फिर भी ध्रय राष्टि को 'सत् 'कह कर परवहा को 'श्रसत् 'या ' त्यत् ' ( वह = परे का ) कहने की तैत्तिरीयोपनिपर्वाली उस पुरानी परिभाषा का नामोनिशों अब भी बिलकुल जाता नहीं रहा है । पुरानी परिभाषा से इसका भन्नी भाँति ख़ुलासा हो जाता है कि गीता के इस ॐ-तत्-सत् ब्रह्मनिर्देश (गी. १७.२३ ) का मूल क्रर्य क्या रहा होगा । यह ' ॐ ' गृहाद्धाररूपी वैदिक सन्त्र है: उपनिपदों में इसका अनेक रीतियों से व्याख्यान किया गया है ( प्र. ५; मां. = - १२; डां. १.१)। 'तत् ' यानी वह अथवा दृश्य सृष्टि से परे, वूर रहनेवाला अनिर्वाच्य तत्व हैं; और 'सत् ' का अर्थ है आँखों के सामनेवाली दृश्य सृष्टि । इस सङ्ख्य का अर्थ यह है कि ये तीनों मिल कर सब ब्रह्म ही है; और इसी अर्थ में भगवान ने गीता में कहा है कि " सदसच्चाहमर्शन " (गी. ६. १६) — सत् यानी पर-बार और असत अर्थात दृश्य सृष्टि, दोनों में ही हूँ। तथापि जब कि गीता में कर्म-योग ही प्रतिपाद्य है, तब सत्रहुँचे अध्याय के अन्त से प्रतिपादन किया है कि इस बहानिर्देश से भी कर्मयोग का पूर्ण समर्थन होता है; 'ॐ तत्सव ' के 'सव '

<sup>\*</sup> अध्यात्मज्ञास्त्र-वाले अंग्रेन ग्रन्थकारों में भी, इस विषय में मत-भेद है कि real अर्थाद सत् ज्ञन्द जात के दृदय (भाया) के लिये उपयुक्त हो अपना वस्तुतस्व (मद्य) के लिये। कान्ट दृदय को सद् समझ कर (real) वस्तुतस्व को अविनाज्ञी मानता है। पर हेगल और भीन प्रभृति दृदय को असत (unreal) समझ कर वस्तुतस्व को सत (real) कहते हैं।

शब्द का श्रयं लोकिक दृष्टि से मला श्रयांत् सद्दृद्धि से किया रुश्रा श्रयथा वह कमें है कि जिसका श्रव्हा फल मिलता है; और तत् का श्रयं परे का या फलाशा झोड़ कर किया दुश्रा कमें है। संकल्प में जिसे 'सत्' कहा है वह एश्य सृष्टि यानी कमें ही है, (देखो श्रगाला प्रकरण ), श्रतः हस ब्रह्मिनंदेंश का यह कमेंप्रधान श्रयं मूल श्रयं से सहज ही निष्पन्न होता है। ॐ तत्सत्, नेति नेति, सन्विदानन्द, भार सत्यस्य सत्यं के श्रतिरिक्त और भी कुछ ब्रह्मिनंदेंश अपनिपदों में हैं; परन्तु उनके यहाँ हस्तिये नहीं बतलाया कि गीता का श्रयं समझने में उनका उपयोग नहीं है।

जगत्, जीव और परमेश्वर (परमात्मा) के परस्पर सम्बध का इस प्रकार निर्णय हो जाने पर, गीता में भगवान ने जो कहा है कि " जीव मेरा ही ' अंश ' है " ( गीता. १४. ७ ) छोर " में ही एक ' छंश ' से सारे जगत में न्यास हूँ " (गी. १०. ४२)—एवं वादरायगाचार ने भी वेदान्त (२. ३. ४३; ४. ४. १९) में यही वात कही है-सयवा पुरुषसुक्त में जो "पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यान सृतं दिवि " यह वर्णन है उसके 'पाद 'या ' श्रंश ' शब्द के अर्थ का निर्णय भी सद्दुज ही हो जाता है। परमेश्वर या परमात्मा यद्यपि सर्वेन्यापी है, तर्वापि वह निरवयव और नाम-रूप-रहित हैं; अतएव वसे काट नहीं सकते (अन्छेष) श्रीर उसमें विकार भी नहीं होता (श्रविकार्य); ग्रीर इसिनिये उसके अलग अलग विभाग या दुकड़े नहीं हो सकते (गी. २. २५)। अतगुव जो परव्रदा सवनता से अकेला ही चारों और न्यास है, उसका और मनुष्य के शरीर में निवास करनेवाले श्रात्मा का भेद यतलाने के लिये यद्यपि न्यवहार में ऐसा कहना पड़ता है कि 'शारीर प्रात्मा 'परमहा का ही 'चंश ' है; तथापि ' प्रंश ' या ' भाग ' शब्द का अर्थ " काट कर अलग किया हुआ हुकड़ा " या " अनार के अनेक दानों में से एक दाना "नहीं है; किन्तु ताखिक दृष्टि से उसका खर्य यह सममाना चाहिये, कि जैसे घर के भीतर का आकाश और घड़े का आकाश (सठाकाश और घटाकाश) पुक ही सर्वव्यापी त्राकाश का 'श्रंश 'या भाग है उसी प्रकार 'शारीर भारता ' भी परवस का ग्रंश है ( ग्रमृतविन्तृपनिपद् १३ देखों ) । सांल्य-वादियों की प्रकृति, भीर देकल के जड़ाद्वेत में माना गया एक वस्तुतत्व, ये भी इसी प्रकार सत्य निर्गुण परमात्मा के ही संगुर्ग व्यर्थात् मर्यादित ग्रंश हैं। श्रधिक क्या कहें; आधिभौतिक शास्त्र की प्रणाली से तो यही मालूम होता है, कि जो कुछ व्यक्त या श्रम्यक मूल ताव है (फिर चाहे वह आकाशवत कितना भी व्यापक हो), वह सब स्थल और काल से यद केवल नाम-रूप अतपूव मर्यादित और नाशवान है । यह बात सच है कि उन तत्त्वों की व्यापकता भर के लिये उतना ही पर्याह्य उनसे आच्छादित हैं; परन्तु परव्रह्म उन तत्वों से मर्यादित न हो कर उन सब में झोत प्रोत भरा हुआ है और इसके अतिरिक्त न जाने वह कितना बाहर है, जिसका कुछ पता नहीं। परमेश्वर की न्यापकता दृश्य साष्टि के वाहर कितनी है, यह वतलाने के लिये

यद्यपि ' त्रिपाद ' शब्द का उपयोग पुरुपसूक्त में किया गया है, तथापि उसका व्यर्ष ' अनन्त ' ही इप है । वस्तुतः देखा जाय तो देश भीर काल, माप और तील या संख्या इत्यादि सब नाम-रूप के ही प्रकार हैं; श्रीर यह वतला चुके हैं कि परवास इन सब नाम-रूपों के परे हैं । इसी लिये उपनिपदों में ब्राप्त-स्वरूप के ऐसे वर्णन पाये जाते हैं, कि जिस नाम-स्तात्मक ' काल ' से सच कुछ प्रसित है, उस ' काल ' को भी असनेवाला या पचा जानेवाला जो तत्व हैं, यही परमाम हैं (मैं. ई. १४); श्रीर 'न तदासयते सूर्यी न शशांको न पावकः' -परमेश्वर को प्रकाशित करनेवाला सूर्य, चन्द्र, आप्ने इत्यादिकों के समान कोई प्रकाशक साधन नहीं है, किन्तु यह स्वयं प्रकाशित है — इत्यादि प्रकार के जो वर्तान उपनिपदों में थार गीता में हैं उनका भी अर्थ बही हैं (गी. १५. ६; फड. ५. १५, थे. ६. १४) । सूर्य-चन्द्र-तारागगा सभी नाम-रूपात्मक विनाशी पदार्थ हैं । जिसे ' ज्योतिषां ज्योतिः '( गी. १३. १७; गृह. ४. ४. १६ ) कहते हैं, वह स्वयंत्रकाश और ज्ञानसय वहा इन सय के परे फनन्त भरा तुत्रा है। वसे वृसरे प्रकाशक पदार्थों की अपेदा नहीं है और उप-नियदों में तो स्पष्ट कहा के कि सूर्य-चन्द्र आदि को जो प्रकाश प्राप्त है। वह भी उसी स्वयंत्रकाश ब्रह्म से ही मिला है (मुं. २. २. १०) । श्राधिमोतिक शासों की युक्तियों से इन्दिय-गोचर होनेवाला धतिसुद्म या अत्यन्त दूर का फोई पदार्घ लीजिये—ये सव पदार्थ दिकाल आदि नियमें की कैद में वैधे हैं, अतप्त उनका समावेश 'जगत' ही में होता है। सचा परमेश्वर उन सब पदार्थी में रह कर भी उनसे निराला और उनसे कहीं अधिक व्यापक तथा नाम-रूपों के जाल से स्वतन्त्र हैं; स्रतएव केवल नाम-रूपों का ही विचार करनेवाले छाधिभौतिक शाखों की युक्तियाँ या साधन वर्तमान दशा से चाहे सौगुने अधिक सुद्दम और प्रगत्म हो जाये, संचापि रुष्टि के मूल 'श्रमूत तत्व' का उनसे पता लगना सम्भव नहीं। वस श्राविनाशी, श्रावि-कार्य और अमृत तत्व को केवल अध्यात्मशास्त्र के ज्ञानमार्ग से ही हुँ हना चाहिये।

यहाँ तक प्रभ्यात्मशाख केजी मुख्य मुख्य सिद्धान्त वतलाये गये भीर शाखीय रीति से उनकी जो संजिस उपपत्ति वतलाई गई, उनसे इन वातों का स्पर्धकरण हो जायगा, कि परमेश्वर के सारे नाम-ख्पात्मक न्यक्त स्वरूप केवल मायिक खीर खनित्य हैं तथा इनकी अपेदा उसका प्रज्यक्त स्वरूप श्रेष्ठ हैं, उसमें भी जो निर्मुण प्रश्नांत नाम-ख्य-रहित है वही सब से श्रेष्ठ हैं; और गीता में वतलाया गया है कि अज्ञान से निर्मुण ही सग्रुण सा माजूम होता है। परन्तु इन सिद्धान्तों का केवल शब्दों में अधित करने का कार्य कोई भी मनुष्य कर सकेगा जिसे सुदेव से हमारे समान चार अज्ञां का कुछ ज्ञान होगया है — इसमें ग्रुख विशेषता नहीं है। विशेषता तो इस बात में है, कि ये सारे सिद्धान्त जुद्धि में खा जावें, मन में प्रतिविभिन्नत हो जावें, हदय में जम जावें और नत नस में समा जावें; इतना होने पर परमेश्वर के स्वरूप की इस प्रकार पूरी पहचान हो जावे कि एक ही परमण सब प्राणियों में ज्यात है, और उसता पूरी पहचान हो जावे कि एक ही परमता से वर्ताच करने का अचल स्वभाव उसी भाव से संकट के समय भी पूरी समता से वर्ताच करने का अचल स्वभाव स्वभाव से संकट के समय भी पूरी समता से वर्ताच करने का अचल स्वभाव

हो जावे: परन्तु इसके लिये अनेक पीढियों के संस्कारों की, इन्द्रिय-निमन्न की. दीघोंचोग की तथा घ्यान और उपासना की सहायता ऋत्यन्त आवश्यक है । इन सब बातों की सहायता से " सर्वत्र एक ही आत्मा " का भाव जब किसी मनुष्य के संकट-समय पर भी उसके प्रत्येक कार्य में स्वासाविक रीति से स्पष्ट गौचर होने लगता है, तभी सममना चाहिय कि उसका बहाज्ञान यथार्थ में परिएक हो गया है और ऐसे ही सनुष्य को मोन्न प्राप्त होता है (गी. ५.१५-२०; ६.२१,२२) — यही अध्यात्मशास्त्र के उपयुक्त सारे सिद्धान्तों का सारभूत और शिरोमणि-भन श्चान्तिम सिद्धान्त है । ऐसा श्राचरण जिस पुरुप में दिखाई न दे, उसे 'कन्ना' सममनां चाहिये — अभी वह ब्रह्म-ज्ञानावि में पूरा पक नहीं पाया है। सबे साध और निरे वेदान्त-शास्त्रियों में जो भेद है, वह यही है । और इसी अमिप्राय से भगवदीता में ज्ञान का लज्ञ्या यतलाते समय यह नहीं कहा, कि " बाह्य स्रष्टि के मलतत्व को केवल बुद्धि से जान लेना " ज्ञान है; किन्तु यह कहा है कि सना ज्ञान बद्धी है जिससे " अमानित्व, ज्ञान्ति, आत्मनिप्रच, सगद्वादि " इत्यादि स्दात मनोवृत्तियाँ जागृत हो जावें और जिससे चित्त की पृरी गुद्धता आचरण में सदेव न्यक्त हो जावे (गी. १३. ७-११) । जिसकी व्यवसायात्मक बुद्धि ज्ञान से आत्म-निष्ठ (अर्थात् आत्म-अनात्मविचार में स्थिर) हो जाती है और जिसके मन को सर्व-भतात्मेंक्य का पूरा परिचय हो जाता है, उस पुरुष की वासनात्मक युद्धि भी निस्संदेह ग्रद्ध ही होती है। परन्तु यह समभने के लिये कि किसकी बुद्धि कैसी है, इसके आचरण के सिवा दूसरा बाहरी साधन नहीं है; अतएव केवल प्रतका के प्राप्त कोरे ज्ञान-प्रसार के आधुनिक काल में इस बात पर विशेष ध्यान रहे, कि 'ज्ञान 'या 'समबुद्धि' शब्द में ही शुद्ध (व्यवसायात्मक) बुद्धि, शुद्ध वासना ( वासनात्मक बुद्धि ) श्रोर ग्रुद्ध श्राचरण, इन तीनों ग्रुद्ध वार्तों का समावेश किया जाता है। ब्रह्म के विषय में कोरा वाक्पांडित्य दिखलानेवाले, और उसे सुन कर 'वाह ! वाह!!' कहते हुए सिर हिलानेवाले, या किसी नाटक के दर्शकों के समान " एक बार फिर से — वन्समोर " कहनेवाले बहुतेरे होंगे (गी. २.२६; क. २.७)। परन्तु जैसा कि उपर कह आये हैं, जो मनुष्य अन्तर्वाहा शुद्ध अर्घात् साम्यशील हो गया हो, वही सचा आत्मनिष्ठ है और उसी को सुक्ति मिलती है, निक कोरे पंडित को - फिर चाहे वह कैसा ही बहुश्रुत और बुद्धिमान क्यों न हो । उपनि-पदों में स्पष्ट कहा है कि " नायमात्मा प्रवचनेन लम्यो न मैध्या यहना श्रुतेन" (क. २.२२; मुं. ३.२.३); और इसी प्रकार तुकाराम महाराज भी कहते हैं -" यदि तू पंडित होगा, तो तू पुरागा-कथा कहेगा; परन्तु तू यह नहीं जान सकता कि ' में ' कौन हूँ " । देखिये, इसारा ज्ञान कितना संकुचित है । ' मुक्ति मिलती है ' —ये शब्द सहज ही हमारे मुख से निकल पड़ते हैं! मानो यह मुक्ति आत्मा से कोई भिन्न वस्तु है! बहा और आत्मा की एकता का ज्ञान होने के पहले द्रष्टा और हर्य जगत में भेद या सही: रान्त हमारे अध्यातमहास ने निश्चित कर रखा है, कि

जय मह्मात्मैक्य का पूरा द्वान हो जाता है तय आतमा मह्म में मिल जाता है, और मह्मद्भानी पुरुष आप ही मह्मद्दप हो जाता है; इस आध्यात्मिक अवस्या को ही 'मह्मिन्वीम् ' मीज कहते हैं; यह मह्मिन्वीम् किसी से किसी को दिया नहीं जाता, यह फहीं दूसरे स्थान से आता नहीं, या इसकी प्राप्ति के लिये किसी अन्य लोक में जाने की भी आपएयकता नहीं। पूर्ण आतम्ज्ञान जय और जहीं होगा, उसी ज्ञाम में और उसी स्थान पर मोज धरा हुआ है; क्योंकि मोज तो आतमा ही की मूल शुद्धावस्या है; वह कुछ निराली स्वतंत्र बस्तु या स्थल नहीं है। शिवगीता ( १३. ३२ ) में यह श्लोक है —

मोक्षस्य न हि वासोऽस्ति न ग्रामान्तरमेव वा । अज्ञानहृदयग्रन्थिनाज्ञो मोक्ष इति स्मृतः ॥

अर्थात् " मोच कोई ऐसी वस्तु नहीं कि जो किसी एक स्थान में रखी हो, अचवा यह भी नहीं कि उसकी प्राप्ति के लिये किसी दूसरे गाँव या प्रदेश की जाना पड़े। वास्तव में हृदय की प्रज्ञानप्रन्यि के नाश हो जाने की ही मोज कहते हैं "। इसी प्रकार प्रध्यात्मशास्त्र से निप्पन्न दोनेवाला यही प्रश्रं भगवद्गीता के " आर्मतो व्यानियांगं वर्तते विदितात्मनाम् " (गी. ५. २६) — जिन्हें पूर्गं स्नात्मज्ञान हुन्ना है उन्हें वर्षानिर्वागुरूपी मोच आप ही जाप प्राप्त हो जाता है, तथा " यः सदा मुक्त एव सः " (गी. ५. २८) इन श्लोकों में वर्णित हैं; और " वहा वेद प्राह्मीय भवति "—जिसने महा को जाना, वह महा ही हो जाता है ( मुं. ३. २. ६ ) इत्यादि उपनिषदु-वाक्यों में भी वही क्षर्य पार्शित है। मनुष्य के क्रातमा की ज्ञान-दृष्टि से जो यह पर्गावस्था होती है, वसी को ' ब्रह्मभूत ' (गी. १८. ५४) या ' ब्राह्मी स्थिति ' कहते हैं (गी. २. ७२); फ्रींर स्थितप्रज्ञ (गी, २. ५५-७२), भितसान् (गी. १२. १३-२०), या त्रिगुगातीत (गी. १४. २२-२७) पुरुषों के विषय में भग-वद्गीता में जो वर्णन हैं, वे भी इसी अवस्था के हैं। यह नहीं समम्तना चाहिये, कि जस सांख्य-वादी 'त्रिगुणातीत ' पद से प्रकृति और पुरुप दोनों को स्वतंत्र मान कर पुरुष के केवलपन. या 'केवल्य' को मोच मानते हैं, वैसा ही मोच गीता को भी सम्मत हैं; किन्तु गीता का अभिप्राय यह है, कि अध्यात्मशास में कही गई ब्रासी अवस्या " अई ब्रह्मास्म " - में दी ब्रह्म हूँ (वृ. १. ४. १०) - कभी तो भक्ति-मार्ग से, कमी चित्त-निरोधरूप पातञ्जस योगमार्ग से, श्रीरकमी गुगासुगा-विवे-चनरूप सांख्य-मार्ग से भी प्राप्त होती है । इन मार्गों में छाज्यातमविचार केवल बुद्धिगम्य मार्ग है, इसलिये गीता में कहा है कि सामान्य मनुष्यों को परमेश्वर-स्वरूप का ज्ञान द्वोने के लिये भक्ति ही सुगम साधन है । इस साधन का विस्तारपूर्वक विचार हमने आगे चल कर तेरहवें मकरता में किया है। साधन कुछ भी हो; इतनी वात तो निविंवाद है, कि नहात्मेव<sup>म</sup> का अर्थात् सचे परमेथर-स्वरूप का ज्ञान होना, सब प्राणियों में एक ही आत्मा को पहचानना, और उसी भाव के अनुसार वर्ताव करना ही अध्यातम-ज्ञान की परमावधि है; तथा यह अवस्था जिसे प्राप्त ही जाय नहीं पुरुष धन्य तथा कृतकृत्य होता है। यह पहले ही बतला चुके हैं,

कि केवल इन्द्रिय-सुख प्राुट्यों और मतुप्यों को एक ही समान होता है इसलिये मनुष्य-जन्म की सार्थकता अथवा मनुष्य की मनुष्यता ज्ञान-प्राप्ति ही में है । सब प्राणियों के विषय में काया वाचा मन से सदेव ऐसी ही साम्यबुद्धि रख कर भ्रपने सद कर्मी को करते रहना ही नित्य-मुक्तावस्था, पूर्ण योग या सिद्धावस्था है। इस श्रवस्या के जो वर्णान गीता में है, इनमें से बारहवें अध्यायवाले मिक्सान प्रहर के वर्णन पर टीका करते हुए ज्ञानेश्वर महाराज " ने अनेक दृष्टान्त दे कर प्रस्तुस्त पुरुष की साम्यावस्था का अत्यंत मनोहर और चटकीला निरूपण किया है: और यह कहने में कोई हर्ज नहीं, कि इस निरूपण में गीता के चारों स्यानों में वाणित ब्राह्मी अवस्या का सार आ गया है; यया:— " हे पार्थ ! जिसके हृदय में विष-मता का नाम तक नहीं है, जो शब्रु और मित्र दोनों को समान ही मानता है; भयवा हे पांडव ! दीपक के समान जो इस बात का भेद-भाव नहीं जानता, कि यह भेरा घर है इसलिये यहाँ प्रकाश करूँ और वह पराया घर है इसलिय वहाँ अँधेरा करूँ; बीज बोनेवाले पर और पेड़ को काटनेवाले पर भी धृत्त जैसे समभाव से छाया करता है; " इत्यादि ( ज्ञा. १२. १८ )। इसी प्रकार " प्रुप्ती के समान वह इस बात का भेद विलक्कल नहीं जानता कि उत्तम का श्रष्टगा करना चाहिये और श्रधम का लाग करना चाहिये; जैसे कृपालु प्रारा इस वात को नहीं सोचता कि राजा के शरीर को चलाऊं और रङ्क के शरीर को गिराऊं; जैसे जल यह भेद नहीं करता कि गो की तथा बुक्ताऊँ और ज्याप्र के लिये विष वन कर उसका नाश करूँ; वैसे ही सब प्राणियों के विषय में जिसकी एक सी मित्रता है; जो स्वयं कृपा की सति है, और जो ' में ' और 'सेरा ' का व्यवहार नहीं जानता। और जिसे सुख-दु:ख को मान भी नहीं होता। " इत्यादि (ज्ञा. १२. १३ )। अध्यात्मविद्या से जो कुछ श्रन्त में प्राप्त करना है, वह यही है।

उपर्युक्त विवेचन से विदित होगा, कि सारे मोहाधर्म के मूलभूत ऋष्यातम् हान की परम्परा हमारे यहाँ उपनिपदों से लगा कर ज्ञानेश्वर, तुकाराम, रामदास, क्ष्वीरदास, स्रदास, तुलसीदास, हस्मादि आयुनिक साधु पुरुषों तक किस प्रकार अध्याहत चली आ रही हैं । परन्तु उपनिपदों के मी पहले यानी आसंत प्राचीन काल मं ही हमारे देश में इस ज्ञान का प्राहुर्मांव सुआ था, और तब से अम अम से आगे उपनिपदों के विचारों की उदाति होती चली गई है। यह बात पाठकों को भली माँति सममा देने के लिये अस्वेद का एक प्रसिद्ध स्क मापान्तर सिहत यहाँ अम्ल में दिया गया है, जो कि उपनिपदान्तर्गत अक्षविद्या का आधारस्तम्म है । सृष्टि के अयान्य स्कतस्व और उससे विविध दश्य सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में जैसे विचार इस स्क में प्रदर्शित किये गये हैं वैसे प्रगल्म, स्वतंत्र और मूल तक की सोज क्रमेवाले तस्वकान के मार्मिक विचार अन्य किसी भी धर्म के मूलग्रन्य में दिखाई

<sup>\*</sup> शनियर महाराज के ' शनियरी ' अन्य का हिन्दी अनुवाद श्रीयुत रश्चनाथ माधव मगाड़े, था, ए. सव जड़ा, नागपुर ने किया है; और यह अन्य उन्हों से मिछ सकता है।

नहीं देते । इतना 'द्वी नहीं; 'किन्तु . ऐसे अध्यात्म-विचारीं से परिशृशीं श्रीर इतना प्राचीन लेख भी अब तक कहीं उपलब्ध नहीं हुआ है । इसलिये अनेक पश्चिमी पंडितों ने धार्मिक इतिहास की एष्टि से भी इस सूक्त को अवंत महत्वपूर्ण जान कर आश्रय-चिक्त हो अपनी अपनी भाषामां में इसका अनुवाद यह दिखलाने के लिये किया है, कि सनुष्य के मन की प्रवृत्ति इस नाशवान् और नाम-रूपात्मक सृष्टि के परे नित्य और अचिन्त्य प्राया-शक्ति की चोर सम्बा ही कैसे कुक जाया करती है। यह अखेद के इसमें मंडल का १२९ में सुक्त हैं। खोर इसके प्रारम्भिक शब्दों से इसे " नासदीय सुक्त " कहते हैं। यही सुक्त तेतिरीय बाह्मणा ( २. ८. ह ) में लिया गया है और महाभारतान्तर्गत नारायगीय या भागवत धर्म में इसी सुक्त के आधार पर यह बात वतलाई गई है कि भगवान की इच्छा से पहले पहल सृष्टि केरी वत्यब हुई ( मभा. शां. ३४२. ८)। सर्वानुक्रमाणिका के अनुसार इस स्क का ऋषि परमेष्टि प्रजापति है चार देवता परमात्मा है, तथा इसमें त्रिष्टुप् वृत्त के यानी ग्यारह प्रचरों के पार चरणों की सात ऋचाएँ हैं। 'सत् ' धीर ' प्रसत् ' शब्दीं के दो दो अर्घ होते हैं; अतएव हुप्टि के मूलदृष्य को ' सत् ' कहने के विषय में वप-निपत्कारों के जिस मतभेद का उद्धेख पहले हम इस प्रकरण में कर चुके हैं; वही मतभेद ऋषेद में भी पाया जाता है। उदाहरणार्घ, इस मूल कारण के विपय में कहीं तो यह कहा है कि " एकं सिद्रमा बहुधा बदन्ति (ऋ. १. १६४. ४६) ष्यया " एकं सन्तं वसुधा कल्पयन्ति " ( ऋ. १. ११४. ४ )—यह एक छीर सत् यानी सदेव स्थिर रहनेवाला है, परन्तु उसी को लोग छनेक नामों से पुकारते हैं; श्रीर कहीं कहीं इसके विरुद्ध यह भी कहा है कि " देवानां पूर्वे युगेऽसतः सद-जायत " ( ऋ. १०. ७२. ७ )—देवताओं के भी पहले असत् से अर्थात् अय्यक्त से 'सत् ' अर्थात् व्यक्त सृष्टि उत्पन्न सुई । इसके आतिरिक्त, किसी न किसी एक दूरय तत्त्व से सृष्टि की उत्पात्त होने के विषय में जलवेंद्र ही में भिन्न भिन्न अनेक वर्णन पाये जात हैं; जैसे हािट के आरम्भ में मूल हिरायगर्भ या, अमृत और मृतु दोनों उसकी ही छाया हैं, और आगे उसी से सारी सृष्टि निर्मित हुई है ( ऋ. १०. १२१. १,२); पहले विराद्रूपी पुरुष या, और उससे यज्ञ के द्वारा सारी सृष्टि उत्पन्न हुई ( ऋ. १०. ६० ); पहले पानी ( याप् ) या, उसमें प्रजापित उत्पन्त हुआ ( ऋ. १०. ७२. ६; १०. ८२. ६ ); ऋत और सत्य पहले उत्पक्ष चुन्, फिर रात्रि (अन्धकार), भीर उसके बाद समुद्र (पानी), संवत्सर इत्यादि उत्पन्न दुए (ऋ. १०. १६०. १)। ऋग्वेद में वृश्चित इन्हीं मूल द्रव्यों का भ्रागे अन्यान्य स्थानों में इस प्रकार उल्लेख किया गया है, जैसे:-(१) जल का, तैतिरीय बाह्मण में 'आपो वा इद्मन्ने सिक्किसासीत '—यद्द सय पहले पतला पानी था (ते. ना. १. १. ३. ४); (२) असत् का, तैत्तिरीय उपनिषद् में ' असद्वा इदम्म आसीत् '—यद्द पहले असत् था (ते.२.७); (३) सत् का, छांदोग्य में 'सदेव सोम्येदमन्न आसीत् ' -यह सब पहले सत् ही था ( छां. ई. २ ) अथवा ( ४) आकाश का, ' आकाश:

परायण्य '—आकाश ही सब का मूल है (छां. १. ६); (५) मृत्यु का, वृहदारायक में ' नैवेह किंचनाप्र धासीन्मृत्युनैवेदमाधृतमासीत '—पहले यह कुछ भी न या, मृत्यु से सब आच्छादित या ( वृह्. १. २. १ ); श्रौर (६) तम का, मैश्युपनिपद् में 'तसो वा हदमग्र धासीदेकम् ' ( मे. ५. २)— पहले यह सब अकेला तम ( तमोणुणी, अन्धकार ) या,—आगे उससे रज और सच्च हुआ। अन्त में हन्हीं वेदवचनों का अनुसरण् करके मनुस्पृति में सृष्टि के आरम्भ का वर्णन इस प्रकार किया गया है:—

आसीदिदं तमाभूतप्रमज्ञातमश्रक्षणम् । अप्रतक्यमविज्ञेयं प्रसुतमिव सर्वेतः ॥

अर्थात् " यह सव पहले तम से यानी अन्धकार से ज्यात या, मेदाभेद नहीं जाना जाता या, अगम्य और निद्रित सा या; फिर आगे इसमें अन्यक परमेश्वर ने प्रवेश करके पहले पानी उत्पन्न किया " ( मनु. १. ५-६)। सृष्टि के आरम्भ के मूल द्रव्य के सम्बन्ध में एक वर्णान या ऐसे ही भिन्न मिन्न वर्णान नासदीय स्क के समय मी अवश्य प्रचलित रहे होंगें; और उस समय मी यही प्रश्न उपस्थित हुआ होगा, कि इनमें कौन सा मूल-द्रव्य सत्य माना जावे ? अतण्व उसके सत्यांश के विषय में इस स्क के ऋषि यह कहते हैं, कि—

्रेस्तः । नासदासीको सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो ब्योसा परो यत् । किसावरीयः कुष्ट् कस्य शर्म-क्रमः किसासीद्गष्ट्नं गर्मीरम् ॥१॥

न मृत्युरासीदमृतं न तिर्द्दि न राज्या श्रद्ध श्रासीत्मकेतः । श्रानीदवातं स्वथया तदेक तस्माद्धान्यक्ष परः किंचनाऽऽसः॥२॥ १. तब अर्थात् मूलारंस में असत् नहीं था और सत् भा नहीं था ! अंतरिस नहीं था और उसके परे का आकाश भी न था ! (ऐसी अवस्था में ) किस ने (किस पर ) आवरण डाला ? कहाँ ? किसके सुख के लिये ? अगाध और गहन जल (भी ) कहाँ था ? \*

२. तब मृत्यु अर्थात् मृत्युप्रस्त नाशवान् दृश्य सृष्टि न थी, अतएव (दूसरा) अमृत अर्थात् आविनाशी नित्य पदार्थे (यह भेद ) भी न था। (इसी प्रकार ) रात्रि और दिन का भेद समझने के लिये कोई साधन (= प्रकेत ) न था। (जो कुछ था) वह अकेला एक ही अपनी शक्ति (स्वधा) से वायु के विना स्वासो-च्ह्यास लेता अर्थात् स्फूर्तिमान् होता रहा। इसके आतिरिक्त या इसके परे और कुछ भी न था।

<sup>\*</sup> ऋचा पहली — चौथे चरण में 'आसीं किन् ' यह अन्वय करके इसने उक्त अर्थ दिया है; और उसका मानार्थ है 'पानी तव नहीं था ' (तै. त्रा. २. २. ९ देखों)।

तम ष्रासीत्तमसा गृहुममेऽ-मकेतं सलिलं सर्वमा इदम् । तुच्छेनाम्वपिद्वितं यदासीत् तपसस्तन्महिनाऽजायतेकम् ॥ ३॥

कामस्तद्मे समवर्तताधि मनसो रेतः शयमे यदासीत् । सतो वन्धुमसति निरविन्दन् हृदि मतीप्या कचयो मनीपा॥॥॥ ३. जो ( यत ) ऐसा कहा जाता है कि, अन्धकार था, आरम्भ में यह सब अन्धकार से, आरम्भ में यह सब अन्धकार से ज्याप्त ( शोर ) भेदाभेद-रहित जल था, ( या ) जासु अर्थात् सर्वज्यापी महा ( पहले ही ) तुच्छ से अर्थात् सूठी माया से आच्छादित था, वह ( तत् ) मूळ में एक ( महा ही ) तप की महिमा से (आगे रूपौतर से) प्रगट हुआ था\*।

४. इसके मन का जो रेत अर्थात् बीज प्रथमतः निकला, वही आरम्भ में काम (अर्थात् सृष्टि निर्माण करने की प्रवृत्ति या शक्ति) हुआ। झाताओं ने अन्तः-करण में विचार करके दुद्धि से निश्चित किया, कि (यही) असत् में अर्थात् मूल परम्रह्म में सत् का यानी विनाशी दश्य एष्टि का (पहला) सम्यन्य है।

ऋचा तीसरी— कुछ लोग इसके प्रथम तीन चरणों को रवतन्त्र मान कर उनका ऐसा विधानात्मक कर्थ करते हैं, कि " अन्धकार, अन्धकार से न्याप्त पानी, या तुच्छ से भाष्छादित आभु ( पोलापन ) था।" परन्तु इमारे मत से यह भूल है। क्योंकि पहली दो ऋचाओं में जब कि ऐसी स्पष्ट उक्ति है, कि मूलारम्भ में कुछ भी न भा; तब उसके विपरीत इसी सुक्त में यह कहा जाना सम्भव नहीं, विः मृत्रारम्भ में अन्धवार या पानी था। अच्छा; यदि वैसा अर्थ करें भी, तो तीसरे चरण के यद शन्द को निरर्थक मानना होगा। अतपन तीसरे नरण के 'यत ' का नोथे चरण के 'तत 'से सन्यन्य लगा कर, जैसा कि हम ने जगर किया है, अर्थ करना आवस्यक है । भूलारम्भ में पानी वगेरह पदार्थ थे ' ऐसा कहनेवालों को उत्तर देने के लिये इस सुक्त में यह ऋचा आई है; और इसमें ऋषि का व्देश यह बतकाने का है, कि तुम्हारे कथनानुसार मूल में तम, पानी स्त्यादि पदार्थ न थे, किन्तु एक गदा का ही आगे यह;सर विस्तार हुआ है। 'तुच्छ ' ओर 'आसु ' ये शस्द एक दूसरे के प्रतियोगी हैं अतरव तुच्छ के विपरीत आभु शब्द का अर्थ वड़ा या समर्थ होता है; और ऋग्वेद में जहां अन्य दो स्थानों में इस शब्द का प्रयोग हुआ है, वहीं साय-णाचार्य ने भी उसका यही अर्थ किया दे (फा. १०,२७.१,४)। पंचदशी (विश. १२९, १३० ) में तुच्छ शब्द का उपयोग माया के लिये किया गया है(नृसि. उत्त.९. देखो), अर्थात 'आगु' का अर्थ पोलापन न हो कर 'परमदा' धी होता है। ' सर्व भाः दरम् '—यहाँ साः (मा-भस्) अस् धातु का भूतकारु है और दसका अर्थ 'आसीत्' दोता है।

तिरश्रीनो विततो राष्ट्रमरेपाम् ऋथः स्विदासीहुपरि न्विदासीत्। रेतोघा जासन् महिमान ऋासन् स्वधा ऋवस्तात् प्रयतिः परस्तात्॥॥।

को श्रद्धा वेद क इन्द्र प्र बोचत् कुत आजाता कुत इयं विषृष्टिः। श्रदांग् देवा श्रस्य विसर्जनेना-य को वेद यत श्रावभूष ॥ ६॥

इयं विकृष्टिर्यंत घावभूव यदि चा दुधे यदि चा न । यो धस्याध्यद्धःपरमे व्योमन् सो भंग वेद यदि चा न वेद् ॥ ७ ॥

- ५. (बढ़) राहेम या किरण या घाण इनमें आड़ा फेड गया; और यदि कहें कि यह नीचे था तो यह कपर भी था। (इनमें से बुळ) रेतोघा अर्थात् बीज-प्रद हुए और (बढ़ कर) बड़े भी हुए। उन्हीं की स्वशक्ति इस और रही और प्रयति अर्थात् प्रभाव उस ओर (ज्याप्त) हो रहा।
- ६. (सत् का) यह विसर्ग यानी पसारा किससे या कहाँ से भाया—यह ( इससे अधिक ) प्र यानी विस्तार-पूर्वक यहाँ कीन कहेगा ? इसे कीन निक्र-यात्मक जानता है? देन भी इस ( सन् मृष्टि के ) विसर्ग के पश्चात हुए हैं। फिर वह जहाँ से हुई, उसे कीन जानेगा?
- ७. (सत् का) यह विसर्ग संयात फैलाव जहाँ से हुआ अथवा निर्मित किया गया या नहीं किया गया—उसे परम आकाश में रहनेवाला इस सृष्टि का जो अथका (हिरण्यगर्भ) है, वही जानता होगा; या न भी जानता हो ! (कीन कह सके !)

सारे वेदान्तशाख का रहस्य यही हैं, कि नेत्रों को या सामान्यतः सब इन्द्रियाँ को गोचर होनेवाले विकारी धौर विनाशी नाम-रूपात्मक अनेक ध्रयों के फेंद्र में फेंसे न रह कर जानदाष्टि से यह जानना चाहिये, कि इस ध्रय के परे कोर्र न वोर एक और अनुत तस्व है। इस मक्तन के गोले को ही पाने के लिये उक्त सुक्त के अपि की बुद्धि एकदम दौढ़ पड़ी हैं, इससे यह स्पष्ट देख पड़ता हैं कि दसका अन्तर्ज्ञांव कितना तीव था! मुलारम्म में अर्थात् सृष्टि के सारे पदार्थों के क्षयत्व होने के पहले जो छुद्ध था, वह सत्व था या असत्, मृत्यु था था अमर, आकाश धा या जल, प्रकाश या या अंघकार? — ऐसे अनेक प्रश्न करनेवालों के साथ वाद-विवाद न करते हुए, वक्त ऋषि सव के आगे दौड़ कर यह कहता है, कि सत्व और असत्, मृत्यं और अमर, अंधकार और प्रकाश, आच्छादन करनेवाला और आच्छादित, सुख देनेवाला और यसका अनुमव करनेवाला, ऐसे हैत की परसर-सापेज माथा ध्यय सृष्टि की कराति के अनन्तर की है; अवएव सृष्टि में इन इन्हों के वत्यत्व होने के पूर्व अर्थात्व वर्ष एक और दूसरा ' यह भेद ही न या तव, कोन किसे आच्छादित करता है इसलिये आरम्म ही में इस सुक्त का ऋषि विमंद हो कर यह कहता है, कि मूला-रम्भ के एक इल्य को सत् या असत्, आकाश या अधकार, अमृत

या मृत्यु, इत्यादि कोई भी परस्पर-सापेक् नाम देना उचित नहीं; जो कुछ या, वह इन सब पदार्थी से विलक्ष्मण या सीर वह अकेला एक ही चारी और अपनी अप-रंपार शक्ति से स्फ्रतिमानू था; उसकी जोडी में या उसे आच्छादित करनेवाला अन्य कुछ भी न था। बूसरी शस्त्रा में 'आनीत 'क्रियापद के 'अन् 'धातु का अर्थ है शासोच्छ्वास लेना या एफ़रगा होना, और 'प्राग्ता 'शब्द भी उसी धातु से बना है; परन्तु जो न सत् है और न असत्, उसके विषय में कौन कह सकता है कि वह सजीव प्राणियों के समान धासोच्छ्वास सेता या और धासोच्छ्वास के लिये वहाँ वायु ही कहाँ है ? खतगृव ' आनीत् ' पद के साय ही—' अघातं ' =िबना वायु के, ग्रीर 'स्वथया'=स्वयं प्रापनी ही महिमा से-इन दोनों पदों को जोड़ कर " सृष्टि का मूलतत्व, जट नहीं या " यह अद्वेतावस्या का अर्थ द्वेत की भाषा में वड़ी युक्ति से इस प्रकार कहा है, कि " यह एक विना वायु के केवल सपनी ही शक्ति से शासी-च्छ्वास लेता या स्क्र्तिमान् होता या ! " इसमें वाराद्य से जो विरोध दिखाई देता है, वह द्वेती भाषा की अपूर्णता से उत्पन्न हुआ है। " नेति नेति ", " एकमेवाद्वि-तीयम् " या " स्वे महिक्षि प्रतिष्टितः " (छां. ७. २४. १)—ग्रपनी ही महिमा से खर्यात् धन्य किसी की खपेजा न करते चुण अकेला ही रहनेवाला—इत्यादि जो परव्रद्य के वर्णान उपनिपदों में पाये जाते हैं, वे भी उपरोक्त अर्थ के ही धोतक हैं। सारी सृष्टि के मूलारंभ में चारों फोर जिस एक अनिर्वाच्य तत्व के एक्सण होने की यात इस सूक्त में कही गई है, वहीं तत्व लिए का प्रलय होने पर भी निःसन्देह शेप रहेगा । श्रतएव गीता में इसी परवहाँ का कुछ पर्याय से इस प्रकार वर्णन है, कि " सद्य पदार्थों का नाश होने पर भी जिसका नाश नहीं होता" (गी. द. २०); और आगे इसी सक्त के अनुसार स्पष्ट कहा है कि " वह सत् भी नहीं है और द्यसत् भी नहीं है " (गी. १३. १२ )। परन्तु प्रश्न यह है कि जब सृष्टि के मूलारंभ में निर्गुण प्राप्त के सिवा क्षीर कुछ भी न था, तो फिर वेदों में जो ऐसे वर्णन पाये जाते में कि "आरंभ में पानी, खंधकार, या छासु और तुच्छ की जोडी थी " उनकी पया व्यवस्था होगी ? अतएव तीसरी ऋचा में कवि ने कहा है कि इस प्रकार के जितने वर्णन हैं जैसे कि, सृष्टि के जारंभ में अंधकार या, या अंधकार से आच्छादित पानी था, या त्राभु (बार्स ) श्रीर उसको धाच्छादित करनेवाली मापा ( तुन्छ ) ये दोनों पहले से ये इत्यादि, वे तय उस समय के हैं कि जब अकेले एक मूल परवास के तप-माहात्म्य से उसका विविध रूप से फैलाव हो गया था-ये वर्णन मूलारंभ की स्थिति के नहीं हैं। इस ऋचा में 'तप 'शब्द से मूल ग्रह्म की ज्ञानमय विलक्तगा शक्ति विवक्तित है और उसी का वर्णन चौथी ऋचा में किया गया है ( मुं. १. १. ६ देखों )। " एतावान् यस्य महिमाऽतो ज्यायांश्च पृरुपः " ( ऋ. १०. ६०. ३ ) इस न्याय से सारी सृष्टि ही जिसकी महिमा कहलाई, उस मूल द्रव्य के विषय में कहना न पड़ेगा कि वह इन सब के परे, सब से श्रेष्ठ और भिन्न है । परन्तु हरूब क्लु और इष्टा, भोका और भोग्य, जाच्हादन करनेवाला और अच्छाय, संधकार

और प्रकाश, मर्ल और अमर इलादि सारे हैतों को इस प्रकार अलग कर वर्षाच यह निश्चय किया गया कि केवल एक निर्मल चित्रपी विलक्त्या परवहा ही मुलारंभ में याः तयापि जव यह वतलाने का समय आया कि इस अनिर्वास्य निर्ता अकेले एक तत्त्व से आकाश, जल इत्यादि हुंहात्मक विनाशी सगुणा नाम-स्यात्मक विविध सृष्टि या इस सृष्टि की मूलभूत त्रिगुणात्मक प्रकृति कैसे उत्पन्न हुई, तब तो हमार प्रस्तुत ऋषि ने भी सन, काम, असत् और सत् जैसी हैती भाषा का ही उपयोग किया है: और अन्त में स्पष्ट कर दिया है कि यह प्रश्न मानवी युद्धि की पहुँच के बाहर है। चौथी ऋचा में मृल बहा को ही 'असव्' कहा है; परन उसका अर्थ "कुछ नहीं"यह नहीं मान सकते, न्योंकि दूसरी ऋचा में ही स्पष्ट कहा है कि "वह है "। न केवल इसी सक्त में, किन्तु अन्यत्र भी व्यावहारिक भाषा को स्वीकार कर के ही ऋग्वेद और वाजसनेयी संहिता में गहन विपयों का विचार ऐसे प्रश्नों के द्वारा किया गया है (ऋ.१०. ३१. ७; १०. ८१.४; वाज. सं. १७.२०देखों)— जैसे. दृश्य सृष्टि को यज्ञ की उपमा दे कर प्रश्न किया है कि इस यज्ञ के लिय म्रावरयक वृत, समिधा इत्यादि सामग्री प्रथम कहाँ से म्राई ? ( ऋ. १०. १३०. ३), अथवा घर का दशन्त ले कर यह प्रश्न किया है, कि मूल एक निर्गुगा से, नेत्रों को प्रत्यक्त दिखाई देनेवाली त्राकाश-पृथ्वी की इस भन्य इमारत को वनाने के लिये लकडी ( मल प्रकृति ) कैसे मिली ? —िक स्विद्धनं क उ स वृत्त आस येती वावा-पृथिवी निष्टतत्तुः । इन प्रश्नां का उत्तर, उपर्युक्त सुक्त की चौथी और पाँचवीं ऋचा में जो कुछ कहा गया है, उससे अधिक दिया जाना सम्मव नहीं है (वाज. सं. ३३. ७४ देखो ); और वह उत्तर यही है, कि उस अनिर्वाच्य अकेले एक ब्रह्म ही के मन में सुष्टि निर्माण करने का ' काम '-रूपी तथ्व किसी तरह उत्पन्न हुआ, और वस्त्र के घारों के समान या सूर्य-प्रकाश के समान उसी की शास्त्राएँ तुरन्त नीचे-अप और चहुँऔर फैल गई तथा सत् का सारा फैलाव हो गया अर्थात् आकाश-पृथ्वी की यह भव्य इमारत वन गई। उपनिपदों में इस सुक्त के श्रर्थ को फिर भी इस प्रकार प्रगट किया है, कि " सोऽकामयत। वहु स्यां प्रजायेयेति "। (तै. २. ६; छां ६. २. ३) — उस परवहा को ही अनेक होने की इच्छा हुई ( वृ. १. ४ देखों); और अयर्व वेद में भी ऐसा वर्णन है, कि इस सारी दृश्य सृष्टि के मूलभूत द्रव्य से ही पहले पहल 'काम ' हुआ ( अधर्व. ६. २. १६ ) । परन्तु इस स्क में विशेषता यह है, कि निर्मुण से समुगा की, असत से सत की, निर्दृन्द से इन्द्रकी, अयवा असङ्ग से सङ्ग की उत्पत्ति का प्रश्न मानवी बुद्धि के लिए अगम्य समभा कर, लांख्यों के समान केवल तर्कवश हो मूल प्रकृति ही को या उसके सदश किसी दूसरे तत्त्व को स्वयंभू और स्वतन्त्र नहीं माना है; किन्तु इस सुक्त का ऋषि कहता है कि " जो वात समफ में नहीं त्राती उसके लिये साफ साफ कह दो कि यह समफ में नहीं ब्राती; परन्तु उसके लिये शुद्ध बुद्धि से ब्रीर ब्रात्मप्रतीति से निश्चित किये राये अनिर्वाच्य ब्रह्म की योग्यता को दृश्य सृष्टिरूप साथा की योग्यता के बराबर

मत समम्तो, और न परवण के विषय में अपने शहैत-भाव ही को छोड़ो। इसके सिवा यह सोचना चाहिये की यद्यपि प्रहाति को एक भिन्न त्रिगुगुगत्मक स्वतन्त्र पदार्घ मान भी लिया जाये; तथापि इस प्रश्न का उत्तर तो दिया ही नहीं जा सकता कि उसमें चृष्टि को निर्माण करने के लिये प्रयमतः चुद्धि (सञ्चान्) या सहंकार केसे उत्पत्त हुआ। और, जब कि यह दोप कभी टल ही नहीं सकता है, तो फिर प्रकृति को स्वतन्त्र मान लेने में क्या लाभ है ? सिर्फ इतना कही, कि यह बात समभा में नहीं जाती कि मूल गरा से सरा प्रयांत् प्रकृति कैसे निर्मित हुई । इसके लिये प्रकृति को स्वतन्त्र मान लेने की ही कुछ जावश्यकता नहीं है। सनुष्य की बुद्धि की कौन कहे, परन्तु देवताओं की दिव्य-बुद्धि से भी सत् की उत्पत्ति का रहस्य समक्त में था जाना संभव नहीं: क्योंकि देवता भी दृश्य स्वष्टि के आरम्भ होने पर उत्पन्न हुए हैं; उन्हें पिछला हाल पया मालूम ? (गी. १०. २ देखो ) । परन्तु हिरएयगर्भ देवताओं से भी बहुत प्राचीन और शेष्ट है और ऋषेद में ही कहा हैं; कि सारम्भ में वह अवेलाही " मृतस्य जातः पतिरेक आसीत् " ( त्र. १०. १२१. १ ) सारी सृष्टि का ' पति ' धर्यात् राजा या अध्यक्त था । फिर उसे यह बात क्योंकर मानूम न होगी ? और यदि उसे मानूम द्दोगी; तो फिर कोई पूछ सकता है कि इस वात को दुवींघ या खगम्य क्यों कहते हो ? अत्रव्य इस सुक्त के ऋषि ने पहले तो उक्त मध्य का यह स्वीपचारिक उत्तर दिया है कि " हैं। वह इस बात की जानता होगा;" परन्तु अपनी बुद्धि से ब्रह्म-देव के भी ज्ञान-सागर की याज्ञ लेनेवाले इस ऋषि ने प्राधर्य से सार्शक ही प्रान्त में तरन्त ही कह दिया है, कि " प्रयवा, न भी जानता हो! कोन कह सकता है ? क्योंकि वह भी सत ही की शेएी में है इसलिये 'परम ' कहलाने पर भी 'स्नाकाश' ही में रहनेवाले जगत के इस फ्रप्यज को सत्, घसर्, प्राकाश फीर जल के भी पूर्व की वातों का ज्ञान निश्चित रूप से कैसे हो सकता है ? " पान्तु यदापि यह वात समक्त में नहीं जाती कि एक ' असत् ' अर्थात् प्रत्यक्त और विर्शुगा द्वस्य ही के साथ विविध नाम-स्यात्मक सत् का प्रयोग् मूल प्रकृति का संबंध केसे हो गया, त्रवापि मुलब्रह्म के एकत्य के विषय में ऋषि ने अपने अहेंत-भाव की छिगने नहीं दिया है ! यह इस यात का एक उत्तस उदाहरण है, कि साविक श्रद्धा और निर्मल प्रतिभा के यल पर मनुष्य की बुद्धि छाचिन्य बस्तुओं के सधन यन में सिंह के समान निर्भय हो कर कैसे सजार किया करती हैं और वहाँ की अतन्यं वातों का ययाशाकि कैसे निध्यय किया करती हैं! यह सचमुच ही आश्चर्य तथा गाँरव की बात हैं कि ऐसा सुक्त ऋषेद में पाया जाता हैं! हमारे देश में इस सुक्त के ही विषय का कारी बाह्यणों (तेंसि. बा. २. ८. ६) मं, उपानेपदीं में और अनंतर वेदान्तशाख के ग्रन्थों में सुद्रम रीति से विवेचन किया गया है । और पश्चिमी देशों में भी अर्था-चीन काल के कान्ट इत्यादि तत्वज्ञानियों ने उसीका अत्यंत सूदम परीदासा किया है। परन्त स्मरण रहे कि इस पुरू के ऋषि की पवित्र बुद्धि में जिन परम सिद्धानतों की

٠.,

स्कृतिं हुई है, वही सिद्धान्त, आगे प्रतिपत्तियों को विवर्त-वाद के समान उचित उत्तर दे कर और भी दड़, स्पष्ट या तकेंद्रष्टि से निःसंदेह किये गये हैं—इसके आगे आभी तक न कोई यदा है और न यदने की विहेप आहा ही की जा सकती है।

श्रध्यात्म-प्रकर्गा सनाइ हुआ! अय जाने चलने के पहले 'केसरी'की चाल के अनुसार उस सार्ग का दुछ निरीक्तगा हो जाना चाहिये कि जो यहाँ सक चल ब्राये हैं। कारण यह है कि यदि इस प्रकार सिंद्दावलोकन न किया जाते, तो विषयानुसंधान के चुक जाने से सन्भव है कि फ्रीर किसी अन्य मार्ग में सञ्चार होने लगे । प्रन्यात्म्य से पाटकों को विषय में प्रवेश कराके कर्त-जिज्ञाता का संजिप्त स्वरूप वतलाया है और तीसरे प्रकरण में यह दिखलाया है कि कर्मगोपशाल ही गीता का मुख्य प्रतिपाय विषय है । ऋनंतर चीये, पाँचवें और छड़े प्रकरण में सुखदु:स-विवेद्दपूर्वक यह यतलाया है, कि कर्मयोगशास्त्र की आधिमातिक उपपत्ति एक देशीय तथा अपूर्ण है और शाधिदेविक उपपत्ति लगढ़ी है । फिर, कर्मयोग की आव्यात्मिक उपपत्ति यतसाने के पहले. यह जानने के लिये कि आत्मा किसे कहते हैं, हुठे प्रकरण में ही पहले सेत्र-सेत्रज्ञ-विचार और जागे सातवें तथा आखें प्रकारण में लांच्य-राम्बान्तरांत द्वेत के अनुसार कर-अक्तविचार किया गया है। और फिर इस प्रकरण में फाकर इस विषय का निरूपण किया गया है,कि जातना कास्वरूप क्या है, तया पिराद और ब्रह्माराह में शेनों और एक ही अमृत और निर्मुण आत्मतन किस प्रकार जोतप्रोत श्रोर निरन्तर न्यास है । इसी प्रकार यहां यह भी निश्चित किया गथा है, कि ऐसा समबुद्धि-याग प्राप्त करहे—कि सब प्राणियों में एक ही जाता है— वसे सदैव जागृत रखना ही जात्मज्ञान की और जात्मजुल की पराकाश है; और फिर यह वतलाया गया है कि अपनी उदि को इस प्रकार प्राद आत्मिन्ट अवस्या में पहुँचा देने में ही मनुष्य का मनुष्यस्व प्रयोत नर-देह की सार्यकता या मनुष्यं का परम पुरुषार्यं है । इस प्रकार मनुष्य जाति के द्याच्यात्मिक परम साध्य का निर्णय हो जाने पर कर्मयोगराख के इस मुख्य प्रश्न का भी निर्णय श्राप ही अप हो जाता है, कि संसार में हमें प्रतिदिन जो ज्यवहार करने पढ़ते हैं वे किस नीति से किये जावें, अथवा जिस ग्रुद्ध दुद्धि से उन सांसारिक व्यवद्वारों की करना चाहिये उसका ययार्य स्वरूप क्या है । क्योंकि इन्द्र यह दहलाने की स्राव-श्यकता नहीं कि ये सारे व्यवहार उसी शिंत से किये जाने चाहिए कि जिससे वे पीरे-गास में ब्रह्मार्केक्यरूप समबुद्धि के पोपक या श्रविरोधी श्री। भगवद्गीता में कर्मयोग के इसी बाध्यात्मिक तत्त्व का उपदेश ब्रज़्तन को किया गया है । परन्तु कर्मयोग का प्रतिपादन केवल इतने ही से पूरा नहीं होता। क्योंकि क़द्र लोगों का कप्तना है, कि नामरूपात्मक चृष्टि के व्यवहार स्नात्मज्ञान के विरुद्ध हैं सत्वत्य ज्ञानी पुरुप उनकी होड़ दे; श्रीर यदि यही यात सत्य हो, तो संसार के सारे व्यवहार त्याज्य समके जावंगे, और फिर कर्म-ब्रक्संशास्त्र भी निर्धिक हो जावेगा ! अतपुत्र इस विषय का निर्दाप करने के लिये कर्मधोतशाख में ऐसे प्रमाँ का भी विचार धदश्द करना पड़्सा है, कि कर्म के वियम कीन से हैं जोर उनका परिग्राम क्या होता है, अथया द्विद्ध की शुद्धता होने पर भी व्यवहार छर्चान कर्म क्यों करना चाहिय ? मगवद्गीता में ऐसा विचार किया भी गया है। संन्यास-मार्गवाले लोगों को इन प्रश्नों का कुछ भी सहाय नहीं जान पड़ता; छत्तन्त न्योंही भगवद्गीता के वेदान्त या भिक्त का निरूपण्ण समाप्त हुआ, त्योंही प्रायः ये लोग छपनी पोषी समेटने लग जाते हैं। परन्तु ऐसा करना, हमारे मत से, गीता के मुख्य डहेश की छोर ही दुर्लेंद्य करना है। छत्त्व अथ छागे क्रम क्रम से एस चात का विचार किया जायगा, कि भगवद्गीता में उपशुक्त प्रश्नों के क्या उत्तर दिये गये हीं।

## दसवाँ प्रकरण । कर्मविपाक और आत्मस्वातंत्र्य ।

## कर्मणा वध्यते जन्तुर्विद्यया तु प्रमुच्यते । क

महानारत, ज्ञान्ति. २४०.७।

गुचिप यह सिदान्त अन्त में सच है कि इस संसार में जो कुछ है वह परब्रह्म ही है: परमदा को छोड़ कर छन्य कुछ नहीं है, तथापि मनुष्य की इन्द्रियाँ को गोचर द्वीनेवाली धरय सृष्टि के पदायों का अध्यातमग्राम्त्र की चलनी से जब हम संशोधन करने लगते हैं, तय उनके नित्य-क्रानित-रूपी दो विमाग या समृह हो जाते हैं--- एक तो टन पड़ायों का नाम-रूपात्मक दृश्य है जो इन्द्रियों को प्रत्येत्र देख पहता है; परन्तु इसेग़ा बदलनेवाला होने के कारण अनित्र है और दूसरा पर-मात्म-तत्व है जो नाम-रूपों से फास्ट्रादित होने के फारण ब्राट्य, परन्तु नित्र है। यह सब है कि रसायन-शास में जिस प्रकार सब पदार्थी का पृथहरण करके टनके घटक-दृष्य प्रसग प्रसग निकास लिये जाते हैं, रसी प्रकार ये दो विमाग आँसों के सामने प्रयक् पृथक् नहीं रखे जा सकते; परनु ज्ञान-दष्टि से उन दोनों को ऋलग श्रलग करके शास्त्रीय दपपादन के मुर्मीत के लिये उनको क्रमग्रः ' मन्न ' और 'नावा' तया कभी कमी 'हब-दार्ष ' और 'माया-दृष्टि 'नाम दिया जाता है। तयापि स्मरण रहे कि बहा मूल से ही नित्य ग्राँर सत्य है, इस कारण उसके साय मृष्टि शब्द ऐसे अवतर पर अनुमाताये लगा रहता है, और ' महा-मृष्टि ' शब्द से यह मतलय नहीं है कि ब्रह्म को किसी ने उत्पन्न किया है। इन दो सृष्टियों में से, दिकाल आदि नाम-रूपों से अमर्पादित, छनादि, नित्य, घविनाही, प्रमृत, स्वतंत्र और सारी टर्य-सृष्टि के लिये काधारभूत हो कर उसके भीतर रहनेवाली ब्रह्म-सृष्टि में, ज्ञानचन्त्र से सज्ञार करके प्रात्मा के शुद्ध स्वरूप घयवा प्रपने परम साध्य का विचार पिद्यले प्रकरण में किया गया; चार सच पृद्धिये तो ग्रुद्ध कष्पात्मगाख वहीं समाप्त हो गया। परन्तु, मनु य का भारमा यद्यपि आदि में बहा-सृष्टि का है, तयापि दृश्य-मुप्टि की अन्य यस्तुओं की तरह यह भी नाम-रूपात्मक देहेन्द्रियों से श्राच्छादित है और ये देहेन्द्रिय प्रादिक नाम-रूप विनाही हैं; इसलिये प्रत्येक मनुष्य की यह स्वमाविक इच्छा होती है कि इनसे हुट कर अमृतत्व कैसे प्राप्त करूँ। और, इस इच्छा की पूर्ति के लिये मनुष्य को न्यवद्वार में कैसे चलना चाहिये -- कर्मयोग-शास्त्र के इस विपय का विचार करने के लिये. कर्म के कायदों से बैंधी हुई अनित्य नाया-छि के ईती प्रदेश में ही अब हमें याना चाहिये । पिराह और

 <sup>&</sup>quot;क्म से प्राणी बाँधा जाता है और विचा से उसका सुरकारा हो जाता है।"

ब्रह्माग्रह, दोनों के मूल में यदि एक ही नित्य और स्वतंत्र शात्मां है, तो श्रव सद्दा द्वी प्रश्न द्वीता दे कि पिग्रंड के जातमा को प्रशासित के जातमा की परचान हो जाने में कौन सी अडचन रहती है और वह दर कैसे हो ? इस प्रश्न को हल करने के लिये नाम रूपों का विवेचन करना आवश्यक होता है, क्योंकि वेदान्त की दृष्टि से सब पदार्थों के दो ही वर्ग होते हैं, एक झात्मा अयवा परमात्मा, और दूसरा उसके जपर का नाम-रूपों का प्रावरगा; इसलिये नाम-रूपात्मक आवरगा के सिवा प्रय श्रन्य कुछ भी शेप नहीं रहता । वेदान्तशास्त्र का मत है कि नाम-रूप का यह श्रावरण किसी जगह घना तो किसी जगह विरल होने के कारण एश्य सृष्टि के पदार्थी में सचेतन और अचेतन, तथा सचेतन में भी पशु, पत्ती, मनुष्य, देव, गम्बर्व और राज्ञस इत्यादि भेद हो जाते हैं। यह नहीं कि आत्मा-रूपी बाध किसी स्थान में न हो। वह सभी जगह है-वह पत्यर में है और मनुष्य में भी है । परन्तु, जिस प्रकार दीपक एक होने पर भी, किसी सोहे के यनस में, अथवा न्यूना-धिक स्वच्छ फाँच की जालटेन में उसके रखने से अन्तर पड़ता है; उसी प्रकार आत्मतत्त्व सर्वत्र एक ही होने पर भी उसके ऊपर के कोश, अर्थात् नाम-रूपात्मक **यावराग के तारतम्य-भेद से प्रचेतन ग्रार सचेतन जेसे भेद हो जाया करते हैं।** चौर तो क्या, इसका भी कारण वही है कि सचेतन में मनुष्या चौर पशुस्रों को ज्ञान सम्पादन करने का एक समान ही सामर्थ्य क्यों नहीं होता । व्यातमा सर्वत्र एक ही है सही; परन्तु वह प्रादि से ही निर्मुण प्यार उदासीन होने के कारण मन, बुद्धि इत्यादि नाम-रूपात्मक साधनों के विना, स्वयं कुछ भी नहीं कर सकता; स्रीर ये साधन मनुष्य-योनि को छोड छन्य किसी भी योनि में उसे पूर्णतया प्राप्त नहीं होते. इस लिये मनुष्य-जन्म सब में श्रेष्ठ कद्वा गया है। इस श्रेष्ठ जन्म में प्राने पर ज्ञात्मा के नाम-रूपात्मक आवरण के ह्यूल और सूचम, दो भेद होते हैं। इनमें से ह्यूल आवरण मनुष्य की ह्यूल देह ही है कि जो शुक्त शोणित आदि से यनी है। शुक्र से आगे चल कर स्नायु, मारिय और मजा; तथा शोगित अर्थात् रक्त से त्वचा मांस घोर केश उत्पन्न दोते हैं--ऐसा समक्त कर इन सम को वेदान्ती ' ष्रायसर्प कोश 'कहते हैं। इस स्थूल कोश को छोड़ कर जब इम यह देखने लगते हैं कि इसके भन्दर नया है तब कमशः वायुरूपी प्राया अर्थात 'प्रायामय कोश,' मन श्रयांत 'मनोमय कोश,' बुद्धि अर्थात् 'ज्ञानमय कोश' खोर श्रन्त में ' श्रानन्दमय कोश 'मिलता है। आत्मा उससे भी परे है । इसालिये तैसिरीयोपनिपद् में अन्नमय कोश से भागे बढते बढ़ते जन्त में ज्ञानन्दमय कोश वतला कर वरुण ने भूगु को शातम-स्वरूप की पहचान करा दी है (तै. २. १--५; ३. २--६)। इन सब कोशों में से स्यूल देस का कोश छोड़ कर बाकी रहे हुए प्राचादि कोशों, सूच्म इन्त्रियों सौर प्रजतन्मात्राओं को चेदान्ती ' लिंग ' सचना सूच्म शरीर कहते हैं । वे लोग, ' एक ही जात्मा को भिन्न भिन्न योनियों में जन्म केसे प्राप्त होता है '--इसकी उपपत्ति, सांख्य-शाख की तरह छुद्धि के घनेक ' भाव ' मान कर नहीं जगाते:

किन्दु इस विषय में उनका यह सिद्धान्त है कि यह सब कर्म-विपाक का, अपना क्लं के फलों का परियाम है। गीता में, वेदान्तसूत्रों में ह्यार उपनिपदों में स्पष्ट कहा है कि यह कर्म लिंग-शरीर के आश्रय से अपांत आधार से रहा करता है और जब आत्मा स्यूल देह छोड़ कर जाने लगता है तय यह कर्म भी लिंगशरीर-द्वारा उतके साथ जा कर यार वार उसको भिन्न भिन्न जन्म लेने के लिये बाज्य करता रहता है। इसिलये नाम-रूपात्मक जन्म-मरण के चकर से छूट कर नित्य परम्रहा-स्त्ररूपी होने में अथवा मोज की प्राप्ति में, पिराइ के आत्मा को जो अड़चन दुसा करती है यसका विचार करते समय लिंग-शरीर और कर्म दोनों का भी विचार करना पदता है। इनमें से लिंग-शरीर का सांख्य और वेदान्त दोनों इप्टियों से पहले ही विचार किया जा चुका है; इसलिये यहाँ फिर उसकी चर्चों नहीं की जाती । इस प्रकरण में सिर्फ इसी धात का विवचन किया गया है, कि जिस कर्म के कारण आत्मा को श्रहण्या में सिर्फ इसी धात का विवचन किया गया है, कि जिस कर्म के कारण आत्मा को श्रहण्या में होते चुए अनेक जन्मों के चकर में पड़ना होता है, उस कर्म का स्वरूप क्या है, और उससे छूट कर आत्मा को अस्ततत्व पात होने के लिये मनुष्य को इस संसार में कैसे चसता चारिये।

सुष्टि के आरम्भकाल में अन्यक्त और निर्मुण परवस जिस देशकाल आहि नाम-रूपामक सग्र्या शक्ति से व्यक्त, श्रर्यात् दृश्य-सृष्टिरूप सुन्ना सा देख पढता है, उसी को वेदान्तशास्त्र में ' माया ' कहते हैं (गी. ७. २४, २५ ); और उसी में कर्म का भी समावेश होता है ( बृ. १. ६. १ )। किंबतुना यह भी कहा जा सकता है कि 'माया 'और 'कर्म 'दोनों समानार्थक हैं । क्योंकि पहले कुछ न कुछ कर्म, अर्थात् स्थापार, हुए विना अस्यक का न्यक श्लोना अयवा निर्मुण का समुण श्लोना सम्मव नहीं। इसी लिये पहले यह कह कर कि में अपनी माया से प्रकृति में उत्पन्न होता हूँ (गी. ४. ६), फिर आगे आठवें अध्याय में गीता में ही कर्म का यह लक्या दिया है कि 'अक्र परमझ से पद्ममहाभूतादि विविध सृष्टि-निर्माण होने की जो किया है वही कर्म है '(गी. द. ३)। कर्म कहते हैं व्यापार अथवा किया को; फिर वह मनुष्यकृत हो, सृष्टि के छन्य पदार्थी की क्रिया हो, अथवा मूल सृष्टि के उत्पन्न होने की ही हो; इतना न्यापक अर्थ इस जगह विवित्त है । परन्त कर्न फोई हो उसका परिणान सदैव केवल इतना ही होता है, कि एक प्रकार का नाम-रूप बद्ध कर उसकी जगह दूसरा नाम-रूप उत्पन्न किया जाय; क्योंकि इन नाम-रूपों से आच्छादित मूल द्रव्य कभी नहीं बदलता—वह सदा एकसा ही रहता है। उदाहरणार्य, बुनने की किया से ' सूत ' यह नाम बदल कर उसी वृज्य की ' वस्त्र ' नाम मिल जाता है; और कुम्हार के व्यापार से ' सिद्दी ' नाम के स्थान में 'घट ' नाम प्राप्त हो जाता है । इसलिये माया की व्याख्या देते समय कर्म को न ते कर नाम और रूप को ही कमी कमी माया कहते हैं । तथापि कमें का जब स्वतन्त्र विचार करना पढ़ता है, तब यह कहने का समय आता है कि कर्म-स्वरूप और माया-स्वरूप एक ही हैं। इसामिये आरम्म ही में यह कह देना

ष्मिक सुभीते की वात होगी कि माया, नाम-रूप और कर्म, ये तीनों मूल में एक स्वरूप ही हैं। हाँ, उसमें भी यह विशिष्टार्थक सूच्म भेद किया जा सकता है कि माया एक सामान्य शब्द है और उसी के दिखावे को नाम-रूप तथा व्यापार को कर्म कहते हैं। पर साधारणतया यह भेद दिखलाने की खावश्यकता नहीं होती। इसी लिये तीनों शब्दों का यहुधा समान अर्थ में ही प्रयोग किया जाता है। पर-ब्राम के एक साग पर विनाशी साया का यह जो आच्छादन ( अथवा उपाधि=जपर का बढ़ौना ) हमारी आँखों को दिखता है, बसी को सांख्यशास में "त्रिगुगात्मक प्रकृति " कहा गया है। सांव्य-वादी प्रकृष और प्रकृति दोनों तत्वों को स्वयंभू, स्वतन्त्र और अनादि मानते हैं। परन्तु माया, नाम-रूप अथवा कर्म, ज्ञाग-जाग्रा में बदलते रहते हैं; इसलिये उनको, नित्य और अविकारी परवहा की योग्यता का, द्यर्यात् स्वयंभू और स्वतंत्र मानना न्याय-उष्टि से खनुचित है । क्योंकि निख और अनित्य ये दोनों करपनाएँ परस्पर-विरुद्ध हैं छोर इसिलये दोनों का आसित्व एक ही काल में माना नहीं जा लकता । इसलिये वेदान्तियों ने यह निश्चित किया है कि विनाशी प्रकृति श्रथया कर्मात्मक माया स्वतन्त्र नहीं है; किन्तु एक नित्य, सर्व-न्यापी और निर्मुण परमहा में ही मनुष्य की दुर्बल इन्द्रियों को संगुण माथा का दिखावा देख पड़ता है । परन्तु केवल इतना ही कह देने से काम नहीं चल जाता कि माया परतन्त्र है और निर्गुण परब्रह्म में ही यह दृश्य दिखाई देता है । गुण-परिणाम से न सन्ती, तो विवर्त-वाद से निर्गुण और नित्य ब्राग्स में विनाशी सगुण नाम-रूपों का, अर्थात् साया का दृश्य दिखना चाहे सस्भव हो; तयापि यहाँ एक धौर प्रश्न उपस्थित होता है, कि मनुष्य की इन्द्रियों को दिखनेवाला यह सगुग्र दृश्य निर्मुग्र परब्रह्म में पहुले पहुल किस कम से, कव और क्यों दिखने लगा ? अथवा यही अर्थ न्यावहारिक भाषा में इस प्रकार कहा जा सकता है, कि नित्य और चित्रपी परमेश्वर ने नाम-रूपारमक, विनाशी और जड़-सृष्टि कर और नगी उत्पन्न की ? परन्तु ऋग्वेद के नासदीय सुक्त में जैसा कि वर्तान किया गया है, यह विषय मनुष्य के ही लिये नहीं; किन्त देवताओं के लिये और येदीं के लिये भी खगम्य हैं ( ऋ. १०. १२६; तै. बा. २. ८. ८ ), इसलिये उक्त प्रश्न का इससे छाधिक श्रीर कुछ उत्तर नहीं दिया जा सकता कि " ज्ञान-दृष्टि से निश्चित किये दुए निर्गुग् परमहा की ही यह एक अतन्यें लीला है " (वेसू. २. १. ३३)। अतएव इतनामान कर ही आगे चलना पड़ता है, कि जब से हम देखते आये तय से निर्माण यहा के साथ ही नाम-रूपात्मक विनाशी कर्म अथवा संगुष्ता माया हुमें इग्गीचर होती आई है। इसी लिये वेदान्तसूत्र में कहा है कि मायात्मक कर्म खनादि है (वेस. २. १. ३५-३७); और भगवद्गीता में भी भगवान ने पहले यह वर्णन करके कि प्रकृति हवतन्त्र नहीं है— 'मेरी ही माया है ' (गी. ७. १४), फिर आगे कहा है कि प्रकृति क्षर्योत् माया, और पुरुष, दोनों ' अनादि ' हैं ( गी. १३. १६ )। इसी तरह श्रीष्ट्रांक्य ने क्यपने आव्य में माया का तत्त्वाग्य देते हुए कहा है कि " सर्वही- श्वरस्याऽऽस्मभृते इवाऽविद्याकिएते नामरूपे तत्त्वान्यत्वाभ्यामनिवंचनीये संसार-प्रपद्मवीजभृते सर्वज्ञस्येचरस्य ' माया ' ' शक्तिः ' ' प्रकृति 'रिति च श्रुतिस्मृत्योरिभ-लप्येते " (वेस. शांभा. २. १. १४)। इसका भावार्य यह है — " (इन्द्रियों के) यज्ञान से मूल प्रहा में करियत किये हुए नास-रूप को 'ही श्रुति खाँर स्मृति-प्रन्याँ में सर्वज्ञ डेंबर की 'माया', 'शक्ति' अयवा 'मकृति' कहते हैं; ये नाम-रूप सर्वज्ञ परमेश्वर के आतमभूत से जान पड़ते हैं, परन्त इनके जड होने के कारण यह नहीं कहा जा सकता कि ये पश्चहा से शिव हैं या आभित (तत्वान्यत्व), श्रीर यही जड स्रष्टि ( दर्य ) के विस्तार के मल हैं," श्रीर " इस माया के योग से ही यह सृष्टि परमेश्वर-निर्मित देख पढती है, इस कारण यह माया चाहे विनाशी हो, तयापि दृश्य-तृष्टि की उत्पत्ति के लिये छावश्यक और अत्यन्त उपयुक्त है तथा इसी को रपनिपटों में अन्यक्त, आकाश, अनुर इत्यादि नाम दिये गये हैं " (वेसु. शांमा. १. थ. ३) । इससे देख पटेगा कि चिन्मय ( प्ररूप ) और अचेतन माया (प्रकृति ) इन दोनों तत्त्वों को सांख्य-बादी स्वयंभ , स्वतन्त्र ग्रीर श्रमादि मानते हैं; पर माया का श्रनादित्व यद्यपि वेदान्ती एक तरह से स्वीकार करते हैं, तयापि यह उन्हें मान्य नहीं कि साया स्वयंभू और स्वतंत्र हैं; और इसी कारण संसारात्मक माया का वृद्धारूप से वर्णन करते समय गीता ( १५, ३ ) में कहा गया है कि 'न रूपमस्येह तयोपलभ्यते नान्तो न चाहिनं चसंप्रतिष्टा'—इस संसार-प्रच कारूप, सन्त, आदि, मृल अथवा टोर नहीं मिलता । इसी प्रकार तीसरे अध्याय में जो ऐसे वर्णन हैं कि ' कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ' (३. १५) —ब्रह्म से कर्म इत्पन्न हुआ; ' यह: कर्म-समुद्रवः '( ३. १४ )-यह भी कर्म से ही उत्पन्न होता है, अपवा 'सह यहाँ:-प्रजाः सप्ट्वा ' (३. १०) — प्रहादेव न प्रजा (स्रष्टि), यह (कर्म) दोनों को साय ही निर्माण किया; इन सब का तात्यवें भी यही है कि " कर्म अथवा कर्मरुपी यज्ञ और सृष्टि सर्थात् प्रजा, ये सब साय ही उत्पत्त हुई हैं। " फिर चाहे इस स्प्रिको प्रत्यक्त बहादेव से निर्मित हुई कही अयवा सीमांसकों की नाई यह कही कि इस बहादेव ने नित्य वेद-शब्दों से इसकी यनाया—अर्थ दोनों का एक ही है ( सभा. शां. २३१; मतु, १. २१)। सारांश, दृश्य-सृष्टि का निर्माण होने के समय मूल निर्गुण बहा में जो न्यापार दिख पड़ता है; वही कमें है । इस न्यापार को ही नाम-रुपात्मक माया कहा गया है; और इस मूल कर्म से ही सूर्य-चन्द्र ख्रादि सृष्टि के सब पदार्थों के स्थापार जाने परम्परा से उत्पन्न हुए हैं ( हू. ३. ८. ८ ) । ज्ञानी पुरुषों ने अपनी बुद्धि से निश्चित किया है कि संसार के सारे व्यापार का मृलभृत जो यह स्टियुत्पत्ति-काल का कर्न अयवा माया है, सो ब्रह्म की ही कोई न कोई अतक्यें लीला है, स्वतंत्र वस्तु नहीं है = । परन्तु ज्ञानी पुरुपों की गति यहाँ पर कुंडित हो

<sup>&</sup>quot;What belongs to mere appearance is necessarily subordinated by reason to the nature of the thing in itself." Kant's Metaphysic of Morals (Abbot's trans. in Kant's Theory of Ethics, p. 81).

जाती है, इसलिये इस यात का पता नहीं लगता कि यह लीला, नाम-रूप छाषवा मायात्मक कर्म 'कय ' उत्पन्न हुआ। अतः केवल कर्म-मृष्टि का ही विचार जय करना होता है तय इस परतन्त्र फ़ीर विनाशी माया को तया माया के साथ ही तदंगभूत कर्म को भी, वेदान्तशास्त्र में श्रनादि कहा करते हैं (वेस्. २.१.३४)। स्मरण रहे कि, जैसा सांख्य-वादी कहते हैं, उस प्रकार, छनादि का यह मतलब नहीं है कि माया मूल में ही परमेश्वर की यरावरी की, निरारम्भ और स्वतन्त्र है; परन्तु यहाँ अनादि शन्द का यह अर्थ निनाक्तित है कि वह दुर्जेयारम्भ है, अर्थात् उसका आदि(आरम्भ) मालुम नहीं होता ।

परन्तु यद्यपि हमें इस बात का पता नहीं लगता कि चिद्रुप ब्रह्म कर्मात्मक श्रयांत् एश्यवृष्टि-रूप कय श्रीर क्यों होने लगा, तथापि इस साथात्मक कर्म के अगले सब न्यापारों के नियम निश्चित हैं छोर उनमें से चहुतेरे नियमों को इस निश्चित रूप से जान भी सकते हैं। प्राठवें प्रकरण में सांख्यशास्त्र के श्रनसार इस वात का विवेचन किया गया है, कि मूल प्रकृति से अर्थात अनादि मायात्मक कर्म से ही आगे चल कर सृष्टि के नाम-रूपात्मक विविध पदार्घ किस कम से निर्मित हुए; और वहीं आधुनिक आधिभौतिकशास के सिद्धान्त भी तुलना के लिये वतलाय गये हैं। यह सच है कि वेदान्तशास प्रकृति को परव्रहा की तरह स्वयम्भू नहीं मानता; परन्तु प्रकृति के अगले विस्तार का फ्रम जो सांव्यशास में कहा गया है, वही वेदान्त को भी मान्य है; इसलिये यहाँ उसकी पुनरुक्ति नहीं की जाती। कर्मात्मक मूल प्रकृति से विश्व की उत्पत्ति का जो कम पहले वतलाया गया है उसमें, उन सामान्य नियमाँ का कुछ भी विचार नहीं हुआ कि जिनके अनुसार मनुष्य को कर्म-फल भोगने पड़ते हैं। इसलिये अब उन नियमों का विवचन करना आवश्यक है । इसी को 'कर्म-विपाक 'कहते हैं। इस कर्म-विपाक का पहला नियम यह है कि जहाँ एक बार कर्म का खारम्भ हुन्ना कि फिर उसका व्यापार म्नागे बरावर अस्तराङ जारी रहता है स्मीर जब ब्रह्मा का दिन समाप्त होने पर सृष्टि का संहार होता है तब भी यह कर्म बीजरूप से बना रहता है एवं फिर जब सृष्टि का आतम्म होने लगता है तय उसी कर्म-बीज से फिर प्रवेवत अंकुर फूटने लगते हैं। मदाभारत का कथन है कि:—

येषां ये यानि कर्माणि प्राक्सृष्टयां प्रतिपेदिरे । तान्येय प्रतिपद्यन्ते सृष्यमानाः पुनः पुनः ॥

अर्थात् " पूर्व की सृष्टि में प्रत्येक प्राणी ने जो जो कर्म किये होंगे, ठीक वे ही कर्म उसे ( चाहे उसकी इन्छा हो या न हो ) किर किर ययापूर्व प्राप्त होते रहते हें " (देखो ममा. शां. २३१.४८,४६ और गी. ८.१८ तथा १६) । गीता (४.११) स कहा है कि " गहना कर्मणो गतिः "-कर्म की गति कठिन है; इतना ही नहीं किन्तु कर्म का वन्धन भी यहा कठिन है। कर्म किसी से भी नहीं छूट सकता। वायु कर्म से ही चलती हैं; सूर्य-चन्द्रादिक कर्म से ही घूमा करते हैं; और ब्रह्मा, विज्यु, महेश आदि सगुण देवता भी कर्मों में ही वैधे हुए हैं । इन्द्र आदिकों का क्या पद्धना है ! सत्त्वा का अर्थ है नाम-रूपात्मक और नाम-रूपात्मक का अर्थ है क्रमें या कर्म का परिगाम । जब कि यही बतलाया नहीं जा सकता कि मायात्मक कर्म ब्राह्म में कैसे उत्पत हुआ, तब यह कैसे बतलाया जावे कि तदात्भृत मतुष्य इस धर्म-बक में पहले-पहल कैसे फूँस गया। परन्तु दिसी भी शिति से क्यों न हो, जब घह एक वार कर्म-चन्धन में पड़ चुका, तत्र फिर ग्रागे चल कर उसकी एक नाम-स्पातक देन का नाग होने पर कर्म के परिग्राम के कारण उसे इस खिट में भित्र कित्र रूपी का मिलना कभी नहीं हरता; क्योंकि ग्राशनिक प्राधिभौतिक शास्त्रकारों ने भी अब यह निश्चित किया है "कि कर्म-शांक का कभी भी नाश नहीं होता; दिन् जो शक्ति ब्राज दिसी एक नाम-रूप से देख पडती है, यही शक्ति उस नाम-रूप के नाश होने पर इसरे नाम-रूप से प्रगट हो जाती है। और जब कि किसी एक सक रूप के नाश होने पर इसको भिल भिल नाम-दूप प्राप्त हुन्ना ही करते हैं, तब यह भी नहीं माना जा सकता कि ये भित्र भिद्रा नाम-रूप निर्जीव ही होंगे ायना गे भिन्न प्रकार के हो ही नहीं सकते । श्रध्यात्म-दृष्टि से इस नाम-रूपात्मक पर्यारा हो ही जन्म-मराम का चक्र या संसार कहते हैं: और इन नाम-स्पी की शांतरएत शक्ति को समष्टि-रूप से महा, और व्यष्टि-रूप से जीवात्मा कहा करते हैं। बक्तुतः देखने से यह विदित द्दोगा कि यह ज्ञातमा न तो जन्म घारण करता है और न मरता ही है: अर्घात यह नित्य और स्वार्या है । परन्त कर्म-बन्धन में पढ़ जाने के कारगा एक नाम-रूप के नाज़ हो जाने पर उसी को इसरे नाम-रूपों का प्रात होना टल नहीं सकता। ग्राज का कर्म कल भोगना पड़ता है ग्रींर कल का परसीं; इतना ही नहीं, किन्तु इस जन्म में जो कुछ किया जाय उसे घागले जन्म में भोगना पड़ता है—इस तरह यह भव-चक्र सदैव चलता रहता है। मनुस्टृति तया सहाभारत ( मनु. ४. १७३; ममा. आ. =०. ३ ) में तो कहा गया है कि इन कर्म-फलों की न केवल हमें किन्तु कभी कभी हमारी नाय-रूपात्मक देह से उत्पद्म हुए हमारे लड़की

<sup>ै</sup> यह बात नहीं कि पुनर्जन्म की इस करवना को फेरल एन्ट्रपूर्म ने या केरल शिल्क्षक विद्यों ने ही माना ही । यथिप बीट लोग आत्मा को नहीं मानते, सभापि वैदिक्तमं में विश्व को प्रकार में माना हो । यथिप बीट लोग आत्मा को नहीं मानते, सभापि वैदिक्तमं में विश्व के स्वार्थ के स्वर्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वर्थ के स्वर्य के स्वर्थ के स्व

श्रीर नातियों तक को भी भोगना पड़ता है। शांतिपर्व में भीप्म युधिष्ठिर से कहते हैं:-पापं कर्म कृतं किंचिश्रदि तस्मित दश्यते ।

रृपते तस्य पुत्रेषु पौत्रेप्यपि च नप्तुषु ॥

व्यर्थात् ''हे राजा ! चाहे किसी आदमी को उसके पाप-कर्मी का फल उस समय मिलता चुत्रा न देख पड़े; तथापि नह, उसे ही नहीं, किन्तु उतके पुत्रों, पौत्रों ध्यौर प्रपौत्रों तक को भोगना पड़ता है " ( १२६. २१)। हम लोग प्रत्यन्न देखा करते हैं कि कोई कोई रोग वंशपरम्परा से प्रचलित रहते हैं। इसी तरह कोई जन्म से ही दिखी होता है और कोई वैभव-पूर्ण राजकुल से उत्पन्न होता है। इन सब बातों की उपपत्ति केवल कर्म-बाट से ही लगाई जा सकती है; और बहुतों का मत है कि यही कर्म-वाद की सचाई का प्रमाण है। कर्म का यह चक्र जब एक बार आरम्भ ही जाता है तय उसे फिर परमेश्वर भी नहीं रोक सकता। यदि इस टप्टि से देखें कि सारी सृष्टि परमेश्वर की इच्छा ते ही चल रही है, तो कहना होगा कि कर्म-फल का देने-वाला परमेश्वर से मिश कोई ट्रसरा नहीं हो सकता ( बेसू. ३. २. ३८; को. ३. ८); और हुती लिये भगवान् ने कहा है कि " लभते च ततः कामान् मयेव विद्वितान् हि ताजू " (गी. ७. २२) —में जिस का निश्चय कर दिया करता हूँ वही इच्छित फल मनुष्य को मिलता है। परन्तु, कर्म-फल को निश्चित कर देने का काम यद्यपि ईश्वर का है, तथापि वेदान्तशास्त्र का यह सिद्धान्त है कि वे फल हर एक के खरे-खोटे कमों की अर्यात् कर्म-सकर्म की योग्यता के अनुरूप ही निश्चित किये जाते हैं: इसी िये परमेश्वर इस सम्बन्ध में वस्तृतः उदासीन ही है; व्यर्थात यदि मनुष्यों में भले-हुरे का भेद हो जाता है तो उसके लिये परमेश्वर वैपम्य ( विपमद्विद्ध ) फ्रीर नेर्रुग्य (निर्देयता) दोषों का पात्र नहीं होता (वेस्. २. १. ३४)। इसी आशय को केन्त्र गीता में भी कहा है कि " समोऽहं सर्वभूतेषु " ( E. २६ ) प्रयांत् ईश्वर सब के लिये सम है; अयवा-

नादत्ते कस्यनित् पापं न चैव सुकृतं विभुः ॥

परमेशः न तो किसी के पाप को लेता है न पुराय को, कर्म या माया के स्वभाव का कि राज रहा है जिससे प्राणिमात्र को छपने छपने कर्मानुसार सुखहु: ब भोगने पड़ते हैं (गी. ४. १४. १४)। सारांश, यद्यपि मानवी दुद्धि से इस बात का पता नहीं जगता कि परमेश्वर की इच्छा से संसार में कर्म का आरम्भ कद हुआ और तर्दग्तानुत्य कर्म के बन्धर में पहले पहले केसे फेंस गया तथापि जब हम यह हिसते हैं कि कर्म के भविष्य परिणाम या फल केवल कर्म के नियमों से ही उत्पत्त हुआ करते हैं, तब हम छपनी तुद्धि से इतना तो अवश्य निश्चय कर सकते हैं कि संसार के आरम्भ से प्रत्येक प्राणी नाम-ख्यात्मक अनादि कर्म की केद में वैंघ सा गवा है। " कर्मणा बच्यते जनतुः "—ऐता जो इस प्रकरण के आरम्भ में ही वजन दिया हुआ है, उसका अर्थ भी यही है।

इस अनादि कर्म-प्रवाह के और भी दूसरे अनेक नाम हैं, जैसे संसार, प्रकृति, माया, हरय सृष्टि, सृष्टि के कायदे या नियम इत्यादि; क्योंकि सृष्टि-शास्त्र के नियम नाम-रूपों में होनेवाले परिवर्तनों के ही नियम हैं, और यदि इस दृष्टि से देखें सो सव आधिभौतिक-शास्त्र नाम-रूपात्मक माया के प्रपंच में ही आ जाते हैं। इस माया के नियम तथा बन्धन सुदृढ़ एवं सर्वन्यापी हैं। इसी लिये हैकल जैसे आधिमीतिक-शास्त्रज्ञ. जो इस नाम-रूपात्मक माया किंवा दृश्य-सृष्टि के मूल में श्रयवा रससे परे किसी नित्य तत्त्व का होना नहीं मानते, उन सोगों ने सिद्धान किया है कि यह सृष्टि-चक्र मनुष्य को जिधर ढकेलता है, उधर ही उसे जाना पहता है। इन पंडितों का कथन है कि प्रत्येक मनुष्य को जो ऐसा मालूम होता रहता है कि नाम-रूपात्मक विनाशी स्वरूप से हमारी सुक्ति होनी चाहिये अयवा असुक काम करने से इमें अमृतत्व मिलेगा-यह सय केवल अम है; आत्मा या पर-मात्मा कोई स्वतंत्र पदार्थ नहीं है और अमृतत्व मी भूठ है; इतना ही नहीं, किन्तु इस संसार में कोई भी मनुष्य अपनी इच्छा से छुछ काम करने को स्वतंत्र नहीं हैं। मनुष्य श्राज जो कुछ कार्य करता है, वह पूर्वकाल में किये गये स्वयं उसके या 🥕 उसके पूर्वजों के कमों का परिशास है, इससे उक्त कार्य का करना न करना भी उसकी इच्छा पर कभी अवलियत नहीं हो सकता। उदाहरणार्थ, किसी की एक-साध उत्तम वस्तु को देख कर पूर्व-कर्मों से अथवा वंशपरम्परा-गत संस्कारों से उसे चुरा केने की बुद्धि कई लोगों के सन में, इच्छा न रहने पर मी, उत्पन्न हो जाती है और वे उस वस्तु को चुरा लेने के लियं प्रवृत्त हो जाते हैं । अर्थात् इन आधिमातिक पंडितों के मत का खारांश यही है, कि गीता में जो यह तत्व बतलाया गया है कि " अनिच्छन् अपि वार्पोय बलादिव नियोजितः " ( गी. ३. ३६ )—इच्छा न होने पर भी मनुष्य पाए करता है-यही तत्त्व सभी जगह एक समान उपयोगी है, इसके लिये एक भी अपवाद नहीं है और इससे यचने का भी कोई उपाय नहीं है। इस मत के अनुसार यदि देखा जाय तो मानना पड़ेगा कि मनुष्य की जो बुद्धि और इच्छा श्राज होती है वह कल के कमी का फल है, तथा कल जो बुद्धि उत्पक्ष हुई थी वह परसों के कर्मों का फल था; और ऐसा होते होते इस कारगा-परम्परा का . कभी अन्त ही नहीं मिलेगा तया यह मानना पड़ेगा कि मनुष्य श्वपनी स्वतंत्रवुद्धि से कुछ भी नहीं कर सकता, जो कुछ होता जाता है वह सब पूर्वकर्म अर्थात देव का दी फल है-क्योंकि प्राक्तन कर्म को दी लोग देव कहा करते हैं । इस प्रकार यदि किसी कर्म को करने अथवा न करने के लिये मनुष्य को कोई स्वतंत्रता ही नहीं है, तो फिर यह कहना भी व्यर्थ है कि सन्त्य को अपना आवरण असुक रीति से सुचार लेना चाहिये और असक शित से बहात्सेन्य-ज्ञान शास करके अपनी ख़िंदे को ग्रुख करना चाहिये। तव तो मनुष्य की वही दशा होती है कि जो नदी के प्रवाह में बहती हुई लकड़ी की हो जाती है; अर्थात जिस और माया, प्रकृति, चिटिकम या कर्म का प्रवाह उसे खींचेगा, उसी छोर उसे चुपचाप चले जाना

चाहिय-फिर चाहे उसमें अधागति हो अथवा प्रगति। इस पर कुछ अन्य आधि-भौतिक उत्क्रान्ति-वादियों का कष्ट्रना है कि प्रकृति का स्वरूप रिवर नहीं है और नाम-स्य ज्ञा-ज्ञा में बदला करते हैं; इसलिये जिन सृष्टि-नियमों के अनुसार ये परिवर्तन द्वीते हैं, उन्हें जान कर मनुज्य को बाह्य-छिट में ऐसा परिवर्तन कर लेना चाहिये कि जो उसे हितकारक हो; और हम देखते हैं कि मनुष्य इसी न्याय से प्रत्यच्च न्यवद्वारों में भ्राप्ति या विद्युन्छक्ति का उपयोग अपने फायदे के लिये किया करता है । इसी तरह यह भी अनुभव की वात है कि प्रयत्न से मनुज्य-स्वभाव में थोडा बहुत परिवर्तन अवश्य हो जाता है । परन्तु प्रस्तुत प्रश्न यह नहीं है कि सृष्टि-रचना में या मनुष्य-स्वभाव में परिवर्तन होता है या नहीं, और करना चाहिये या नहीं: हमें तो पहले यही निश्चय करना है कि ऐसा परिवर्तन करने की जो बुद्धि या इच्छा सनुष्यं में उत्पन्न होती है उसे रोकने या न रोकने की स्वाधीनता उसमें है या नहीं । और, आधिमीतिक शास्त्र की दृष्टि से इस बुद्धि का होना या न होना ही यदि " बढि: कर्मानुसारिगी" के न्याय के अनुसार प्रकृति, कर्म या सृष्टि के नियमों से पहले ही निश्चित हुझा रहता है, तो यही निप्पन्न होता है कि इस आधिभौतिक शास्त्र के अनुसार किसी भी कर्म को करने या न करने के लिये मनुष्य स्वतंत्र नहीं है। इस बाद को " वासना-स्वातत्त्र्य, " " इच्छा-स्वातन्त्र्य " या " प्रवृत्ति-स्वातन्त्र्य " कहते हैं। केवल कर्म-विपाक अथवा केवल आधिभौतिक-शास्त्र की दृष्टि से विचार किया जाय तो अन्त में यही सिद्धान्त करना पड़ता है कि मनुष्य को किसी भी प्रकार का प्रवृत्ति-स्वातन्त्र्य या इच्छा-स्वातन्त्र्य नहीं है— वह कर्म के खंडेख कथनों से वैसा ही जकड़ा दुआ है जैसे किसी गाड़ी का पहिया चारों तरफ से लोहे की पट्टी से जकड़ दिया जाता है । परन्तु इस सिद्धान्त की सत्यता के लिये सनुत्यों के अन्तःकरण का अनुभव गवाद्दी देने को तयार नहीं है। प्रत्येक मनुष्य अपने अन्तः करण में यही कहता है कि यद्यपि सुम्म में सूर्य का उदय पश्चिम दिशा में करा हेने की शक्ति नहीं है, तो भी सुम्त में इतनी शक्ति अवश्य है कि मैं अपने हाथ से शोनेवाले कार्यों की भलाई-खुराई का विचार कर के उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार करूँ या न करूँ, श्रयवा जब मेरे सामने पाप और पुराय तथा धर्म और श्रधमें के हो मार्ग उपस्थित हों, तब उनमें से किसी एक को स्वीकार कर होने के लिये में स्वतन्त्र हैं। भव यही देखना है कि यह समम सच है या भूठ । यदि इस समम को भूठ फर्टें. तो इस देखते हैं कि इसी के आधार से चौरी, हत्या आदि अपराध करने-वालों को अपराधी ठहरा कर सज़ा दी जाती है; और यदि सच माने तो कर्म-वाद. कर्म-विपाक या दृश्य-सृष्टि के नियम मिय्या प्रतीत होते हैं । ज्ञाधिभौतिक-शास्त्रों में केवल जड़ पदार्थों की क्रियाचों का ही विचार किया जाता है; इसलिये वहाँ यह प्रश्न अत्पन्न नहीं होता; परन्तु जिस कर्मयोगशास्त्र में ज्ञानवान मतुष्य के कर्तस्य-क्रकर्तस्य का विवेचन करना होता है, उसमें यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है और इसका उत्तर देना भी आवश्यक है। द्योंकि एक बार यदि यही अन्तिस

निश्चय हो जाय कि मनुष्य को कुछ भी प्रवृत्ति-स्वातन्त्र्य प्राप्त नहीं हैं; तो फिर श्रमक प्रकार से बुद्धि को ग्रद करना चाहिये, अमुक कार्य करना चाहिये अमुक नहीं करना चाहिये, अमुक धर्म्य है, जमुक अधर्म, इत्यादि विधि-निपेधशास के सब मत्त्रांडे ही आप ही आप मिट जायेंगे ( बेम. २, ३. ३३ ), व और तब परम्या से या प्रत्यक्ष रीति से महामाया प्रकृति के दासत्व में तदेव रहना ही मनुष्य का पुरू पार्य हो जायगा । अथवा पुरुपार्य ही काहे का ? अपने वश की बात हो तो पुरु-पार्थ ठीक है: परन्त जहाँ एक रची भर भी अपनी सत्ता और इच्छा नहीं रह जाती वड़ा दास्य और परतंत्रता के सिवा और हो ही क्या सकता है ? इल में बुते हुए वैलों के समान सब लोगों को प्रकृति की बाज़ा में चल कर, एक बादुनिक कवि के कथनानुसार 'पटार्थधर्म की श्रंदलायों ' से वैध जाना चाहिये ! हमारे भारत-वर्ष में कर्म-वाद या देव-वाद के और पश्चिमी देशों में पहले पहल ईसाई घर्म के भवितन्यताबाद से तथा अर्वाचीन काल में ग्रंद आधिभौतिक शास्त्रों के स्रोह-क्रम-वाद से इच्छा-स्वातन्त्र्य के इस विषय की और पंडितों का च्यान आकर्षित हो गया है और इसकी यहत कुछ चर्चा हो रही है । परन्तु यहाँ पर उसका वर्णन करना असम्भव हैं; इसलिये इस प्रकरण में पही बतलाया जायगा कि वैदान्त-शास और भगवद्गीता ने इस प्रश्न का प्या उत्तर दिया है।

यह सच है कि कर्म-प्रवाह धनादि है थीं। जब एक वार कर्म का चकर शुरू है। जाता है तब परमेघर भी उत्तमें इस्तजेप नहीं करता। तथापि अध्यात्मशास्त्र का यह सिद्धान्त है कि ध्रथ-सृष्टि केवल नाम-रूप या कर्म ही नहीं है; किन्तु इस नाम-रूपत्रमक व्यावस्त्रण के लिये आधारभूत एक आत्मरूपी, स्वतन्त्र और अविनाशी व्रस-सृष्टि है तथा मनुष्य के शरीर का श्वात्मा उस नित्य एवं स्वतन्त्र परम्रह्म ही का अंश है। इस सिद्धान्त की सद्दायता से, प्रस्पन्त में आविवायी दिखनेवाली उक्त अड्ड-चन से भी झुटकारा हो जाने के लिये, हमारे शासकारों का निश्चित किया हुआ एक मार्ग है। परन्तु इसका विचार करने के पहले कर्मविपाक-प्रक्रिया के शेप श्रंश का वर्णान पूरा कर लेना चाहिये। ' जो जस करे सो तस फल चाला ' चानी " जैसी करनी बेसी मरनी " यह नियम न केवल एक ही व्यक्ति के लिये; किन्तु कुटुम्ब, जाति, राष्ट्र और समस्त संसार के लिये भी उपशुक्त होता है और चूंकि प्रस्थेक मनुष्य का किसी न किसी कुटुम्ब, जाति, अथवा देश में समावेश हुआ। ही करता है इस-लिये वले स्वयं अपने कर्मों के लाय साय कुटुम्ब आदि के सामाजिक कर्मों के फलों को भी अंशुतः मोगना पहता है। परन्तु व्यवहार में प्रायः एक सनुष्य के कर्मों को ही। भी अंशुतः मोगना पहता है। परन्तु व्यवहार में प्रायः एक सनुष्य के कर्मों को ही।

<sup>ै</sup> वेदान्तसूत्र के इस अधिकरण को ' क्षिकरृत्वाधिकरण ' कहते हैं । उसका पहला ही सूत्र है '' कर्तो हाकार्धवत्त्राय '' अर्थात विधि-निषेषद्राख में अर्थवत्व होने के िये वीव को कर्ता मानना चाहिये । पाणिनि के '' स्वतंत्रः कर्ता '' (पा. १. ४. ५४) सूत्र के 'कर्ता' शब्द से ही आत्मस्वातंत्र्य का बोध होता है और इससे मालून होता है कि यह अधिकरण हमी विषय का है।

विवेचन करने का प्रसंग शाया करता है; एसलिन वर्म-विपाक-प्रक्रिया में वर्ग के विभाग आयः एक मनुष्य को ही लहुत बारके दिये जाते हैं । उदाहराणार्थ, सहुष्य से किये जानेवाले अशुभ कर्मों के मतुर्जी ने — कारिक, वाचित्र और सानितक — तीन भेद किये हैं । ध्यभिचार, हिंसा कौर जोरी - इन लंगों को कायिक; कह, मिय्या, ताना भारना और असंगत दोलना - इन चारों को चाचिकः और पर-इच्याभिलापा, इसरो दा प्राहित-चिन्तन और जर्म जाग्रा' करना — इन तीनी को मानसिक पाप कहते हैं । सब जिला कर वन अवार दे ऋगुम या पाप-कर्म बतलाये गये हैं ( मतु. १२. ५-०; मभा. ततु. १२ ) और हाले फल भी कहें गये हैं । परन्तु ये भेद कुछ स्थायी नहीं है, फ्रांकि इसी वध्याय में सब हमी के फिर भी—साधिक, राजस और जारत—गांच भेट्ट किये गरे हैं और प्राय: भगवद्गीता में दिये गये पर्णन के कतुराह एन तीनं। प्रकार के तुर्गा या कर्मी के लद्मामा भी बतलाने गये हैं (गी. १४. ११-१४; १८. २३-२४: मग्न. १२. ३१-३४ )। परन्त कर्म-विपाक-शकरमा से कर्म का जो खारा।नातः विसाम पापा जाता है, यह इन दोनों से भी निज है; उसमें दर्भ के लेकित, प्रारूप और फिरामागु, ये तीन भेद किये जाते हैं। किकी सञ्चय के हारा इल इत्या तक किया गया जो कर्म है - पाधे वह इस जन्म में किया गया हो या पूर्वजन्म में - वह राव 'संचित ' श्चर्यात् ' एकत्रित ' वर्त्त कहा जाता है । एसी ' संचित ' का दूसरा नाम ' घटट ' धौर मीमांसकों की परिभाषा में ' एपवं' भी हैं । इन नामों के पढ़ेने का कारण यह र्ध कि जिल समय वर्म या किया की जाती है उसी समय के लिये बद्द एश्य रहती है, उस समय के बीत जाने पर बाहु किया शार पतः क्षेत्र नहीं रहती; किनु उसके सुन्म प्रसन्य प्रध्यय अर्थात् जववं कीर विलक्षात् परिगाम ही पासी रह जाते हैं ( येसु. शांभा. ३. २. ३६, ४० ) । कुछ भी हो; पत्नु इसमें सन्देह नहीं कि इस च्या तक जो जो दर्स किये गये द्वारो उन तब दे परिणामों के संप्रष्ट दो ही 'संचित'. ' खप्ष्ट' या ' अपूर्व ' करते हैं । उन सब संचित पत्नों को एकदम भोगना । असम्भव है, क्योंकि इनके परिणामों से एक्ट परस्पर विरोधी शर्यात भन्ने फौर हारे दोनों प्रकार के फल देनेवाले हो सकते हैं। उदाहरणार्थ, कोई सचित वर्ग स्वर्गप्रद जार कोई नखप्रद भी रीते हैं; इसिलये हम दोनों के पत्नों यो एक ही समय भोगना सम्भव नहीं है — इन्हें एक के बाद एक भोगना पड़ता है । खतएब ' संचित ' में से जितने कमी के फलों को भोगना पहले शुरू होता है उतने ही को 'प्रारूघ' अर्थात् आरम्भित 'संचित ' कहते हैं । व्यवहार में संचित के श्रर्थ में ही ' प्रास्ट्य ' शब्द का प्रदूधा उपयोग दिया जाता है; परम्तु यह भूल है। शाख-रिष से यही प्रगट होता है कि संचित के घर्यात समस्त भूतपूर्व कमों के संप्रमु के एक छोटे भेद की श्री 'प्रारूप' करते हैं। 'प्रारूप' कुछ समस्त संचित नहीं है; संचित के जितने भाग के फलों का (कार्यों का) भोगना ख्रास्भ हो गया हो उतना ही प्रारूथ है और इसी कारण से इस प्रारूथ का दसरा नाम कारव्य-कर्म है। प्रारघ्य और संचित के स्रतिरिक्त कर्म का कियमाण नामक एक भीर तीसरा भेद हैं । कियमाए। वर्तमान-कालवाचक धातु-साधित शब्द है और उसका अर्थ है—' जो कर्म अभी हो रहा है अथवा जो कर्म अभी किया ला रक्षा है। 'परन्त वर्तमान समय में हम जो कुछ करते हैं वह प्रारव्यन्तर्म का ही ( अर्थात संचित कर्मी में से जिन कर्मों का भोगना ग्ररू हो गया है, उनका ही ) परिशास है; बतएव ' कियमाश् ' को कर्म का तीसरा भेद मानने के लिये हमें कोई कारता देख नहीं पढ़ता। हाँ, यह भेद दोनों में अवश्य किया जा सकता है कि मास्ब कारमा है और क्रियमाम उसका फल अर्थात कार्य है:परन कर्म-विपाक-प्रक्रिया में इस भेड़ का कुछ उपयोग नहीं हो सकता । संचित में से जिन कर्मी के फर्सो का भोगना श्रमी तक आरम्म नहीं हुआ है उनका—अर्थात् संचित में से प्राख्य को धरा देने पर जो कर्म बाकी रह जाँय उनका-बोध कराने के लिये किसी इसरे शब्द की श्रावरयकता है। इसलिये वैदान्तजुत्र ( ४. १. १४ ) में प्रारब्ध ही को प्रारब्ध-कार्य और जो प्रारब्ध नहीं हैं उन्हें अनारब्ध-कार्य कहा है। हमारे मतानुसार संचित कमों के इस शिति से-प्रारव्य-कार्य और अनारव्य-कार्य-दो भेद करना ही शास्त्रकी दृष्टि से आधिक युक्तिपूर्ण माजूम होता है। इसलिये ' क्रियमाण ' को धातु-साधित वर्तमानकालवाचक न समक्र कर ' वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्वा ' इस पाणिनिस्त्र के अनुसार (पा. २. ३. १२१) मित्रप्यकालवाचक समाम, तो उसका धर्य जी आगे शीव्र ही मोगने को है ' किया जा सकेगा: और तथ क्रियमाण का ही श्चर्यं त्रनारव्य-कार्यं हो जायगाः एवं 'प्रारव्य' तथा 'क्रियमागा' ये दो शब्द क्रम से वेदान्तसूत्र के ' आर्ट्य कार्य ' और ' अनार्ट्य-कार्य ' शट्दों के समानार्यक हो जायँगे । परन्तु कियमागा का ऐसा ऋर्ष ऋाज-कल कोई नहीं करता; उसका श्चर्य प्रचलित कर्म ही लिया जाता है। इस पर यह ब्राव्वेप है कि ऐसा अर्थ लेने से प्रारव्ध के फल को ही क्रियमाण कहना पडता है और जो कर्म अनारव्धकार्य हैं उनका बोध कराने के लिये संचित, आरब्ध तथा क्रियमाए। इन तीनों शब्दों में कोई भी शब्द पर्याप्त नहीं होता । इसके अतिरिक्त कियमाण शब्द के रूढार्थ की छोड़ देना भी अच्छा नहीं है। इसलिये कर्म-विपाक-क्रिया में संचित, प्रारव्य और कियमागु-कर्म के इन लांकिक मेदों को न मान कर हमने उनके बानारव्य-कार्य और मारव्य-कार्य यही दो वर्ग किये हैं और यही शाख-दृष्टि से भी सभीते के हैं। 'भोगना' किया के कालकृत तीन भेद होते हैं-जो भोगा जा चुका है ( भूत ), जो भोगा जा रहा हैं ( वर्तमान ), और जिसे खागे मोगना है (भविष्य ) । परन्तु कर्म-विपाक-क्रिया में इस प्रकार कर्म के तीन भेद नहीं हो सकते; क्योंकि संचित में से जो कर्मप्रारूध हो कर भोगे जाते हैं उनके फल फिर भी संचित ही में जा मिलते हैं। इसलिये कर्म-भोग का विचार करते समय संचित के यही दो भेद हो सकते हैं -(१) वे क्र्म जिनका भोगना शुरू हो गया है अर्थाद प्रारव्ध; और (२) जिनका भोगना शुरू नहीं हुआ है अर्थात अनारुध; हन दो मेदों से अधिक भेद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार सब कमों के फलों का विविध वर्गाकरण करके उनके उपभोग के सम्बन्ध में कर्म-विपाक-प्रक्रिया यह बतलाती है, कि सक्षित ही कुल भोग्य है, इसमें से जिन कर्म-फर्ली का उपभोग आरम्भ होने से यह शरीर या जन्म मिला है, अयाद सिद्धात में से जो कर्म प्रारव्य हो गये हैं, उन्हें भोगे विना छटकारा नहीं है-" प्रारव्धकर्मगारं भोगादेव ज्ञयः । " जब एक बार हाय से बागु छट जाता है तय वह सीट कर आ नहीं सकता; अन्त तक चला ही जाता है; अथवा जब एक बार कुम्हार का चाक घुमा दिया जाता है तय उसकी गति का अन्त होने तक यह घुमता ही रहता है; ठीक इसी तरह ' प्रारव्य ' कर्मी की प्रयीत जिनके फल का भोग होना शुरू हो गया है उनकी भी अवस्था होती है । जो शुरू हो गया है, उसका अन्त ही होना चाहिये। इसके सिवा दूसरी गति नहीं है। परन्तु स्ननारव्य-कार्यकर्म का ऐसा हाल नहीं है-इन सब कर्मी का ज्ञान से पूर्णतया नाज़ किया जा सकता है। प्रारव्य-कार्य और अनारव्य-कार्य में जो यह महत्त्वपूर्ण भेद है उसके कारण ज्ञानी पुरुष को ज्ञान होने के बाद भी नैसर्गिक रीति से मृत्यु होने तक, स्रर्थात् जन्म के साथ ही प्रास्क्य हुए कर्मी का अन्त होने तक, शान्ति के साथ राह देखनी पहती है। ऐसा न करके यदि वह हठ से देह त्याग करे तो—ज्ञान से उसके अनारव्य-कर्मी का च्रय हो जाने पर भी-देहारम्भक प्रारव्य-कर्मी का भोग अपूर्ण रह जायगा कीर उन्हें भोगने के लिये उसे फिर भी जन्म लेना पढ़ेगा, एवं उसके मोक्त में भी बाधा फ्रा जायगी। यह वेदान्त और सांख्य, दोनों शाखों का निर्णय है। ( वेस. ४. १. १३- १५; तथा सां. का. ६७ )। उक्त बाधा के सिवा इह से फात्म-हत्या करना एक नया कर्म हो जायगा और उसका फल भोगने के लिये नया जन्म लेने की फिर भी व्यावश्यकता होगी । इससे साफ़ जाहिर होता है कि कर्मशास की दृष्टि से भी भात्म-इत्या करना मर्खता ही है।

कर्मफल भोग की दृष्टि से कर्म के भेदों का वर्णन हो जुका । अय इसका विचार किया जायगा कि कर्म-बंधन से द्वुटकारा कैसे अर्थाव किस युक्ति से हो सकता है। पहली युक्ति कर्म-बादियों की हैं। जपर बतलाया जा जुका है कि प्रमार्ट्ध-कार्य भविष्य में भुगते जानेवाले संचित कर्म को कहते हैं—फिर इस कर्म को चाहे इसी जन्म में भोगना पड़े या उसके लिये और भी दूसरा जन्म लेना पड़े । परन्तु इस अर्थ की ओर ध्यान न दे कर कुछ मीमांसकों ने कर्मवन्धन से ब्रुट कर मोछ पाने का अपने मतानुसार एक सहज मार्ग हुँड निकाला है। तिसरे प्रकर्णा में कहे अनुसार मीमांसकों की धार एक सहज मार्ग हुँड निकाला है। तिसरे प्रकर्णा में कहे अनुसार मीमांसकों की धार से समस्त कर्मों के नित्य, नैमित्तिक, काम्य और निपिद धुंसे चार भेद होते हैं। इनमें से समस्त कर्मों के नित्य, नैमित्तिक, काम्य और निपिद धुंसे चार भेद होते हैं। इनमें से सन्ध्या प्रादि नित्य-कर्मों को न करने से पाप लगता है और नैमित्तिक कर्म तभी करने पड़ते हैं कि जब उनके लिये कोई निमित्त उपस्थित हो। इसलिये मीमांसकों का कहना है कि इन दोनों कर्मों को करना ही चाहिये। याकी रहे काम्य और निपिद्ध कर्म। इनमें से निपिद्ध कर्म करने से पाप लगता है, इस-क्तिये कर्ही करना चाहिये; और काम्य कर्मों को करने से उनके फर्लों को भोगने के

लिये फिर भी जन्म लेना पढ़ता है, इसलिये इन्हें भी नहीं करना चाहिये। इस प्रकार भिन्न भिन्न कर्मों के परिग्रामों के तारतस्य का विचार करके यदि सन्तव्य कह कर्मी को छोड़ दे और कुछ कर्मा को शास्त्रोक्त रीति से करता रहे, तो वह आए ही श्राप मुक्त हो जायगा । क्योंकि, प्रारव्य कर्मी का, इस जन्म में उपभोग कर लेने से. बनका अन्त हो जाता है; और इस जन्म में सब निल-नैमिचिक कर्मों को करते रहने से तथा निषद्ध करों से बचते रहने से नरक में नहीं जाना पड़ता, एवं काम्य करों को होड देने से स्वर्ग आदि मुखों के भोगने की भी आवश्यकता नहीं रहती। और जब इडलोक, नरक और स्वर्ग, ये तीनों गति, इस प्रकार हुट जाती हैं, तब आत्मा के लिये मोत्त के सिवा कोई दूसरी गति ही नहीं रह जाती । इस बाद को 'कर्म-मुक्ति' या 'नैप्यूनर्य-सिद्धि' कहते हैं। कमें करने पर भी जो न करने के समान हो, अर्थात जब किसी कर्म के पाप पराय का बंधन कर्त्ता को नहीं हो सकता, तब बस रियति को ' नैप्कर्म्य ' कहतं हैं । परन्तु वेदान्तशास्त्र में निश्चय किया गया है कि भीगांसकों की उक्त युक्ति से यह ' नैव्हर्म्य ' पूर्ण शीति से नहीं सध सकता ( वेसु शांसा, थ. ३. १४ ); और इसी श्रामित्राय से गीता भी कहती है कि " कर्म न करने से नैफार्य नहीं होता, और छोड़ देने से सिद्धि भी नहीं मिलती "( गी. ३.४)। धर्मशाखों में कहा गया है कि पहले सो सब निषिद्ध कमें। का त्याग करना ही ब्रस-म्भव है: और यदि कोई निपिद्ध कर्म हो जाता है तो केवल नैमित्तिक प्रायश्रित से उसके सब दोपों का नाश भी नहीं होता। अच्छा, यदि मान लें कि उक्त यातसम्भव है. तो भी मीमांसकों के इस कथन में ही कुछ सत्यांश नहीं देख पढता कि 'शाल्ब, कर्मी को भोगने से तथा इस जन्म में किये जानेवाले कर्मी को उक्त यक्तिके अनुसार करने या न करने से सब ' संचित ' कमें। का संग्रह समाप्त हो जाता है, क्योंकि दो ' संचित ' करों के फल परस्पर-विरोधी — डदाहरणार्थ, एक का फल स्वर्गसुख तथा इसरे का फल नरक-यातना—हों, तो उन्हें एक ही समय में और एक ही स्वत में मोगना ऋसम्भव है; इसिलिये इसी जन्म में 'प्रारव्ध ' हुए कमा से तथा इसी जन्म में किय जानेवाले कर्मी से सब 'संचित 'कर्मी के फर्ली का भोगना पुर नहीं हो सकता । महाभारत में, पराशरगीता में कहा है:—

> कदाचिरधुकृतं तात क्टस्यमिय तिप्रति । सञ्जमानस्य संसारे यावद्दुःखाद्दिमुच्यते ॥

" कभी कभी सनुष्य के सांसारिक दुःखों से छूटने तक, उसका पृत्रकाक्ष में किया गया प्राय ( उसे अपना फल देने की राह देखता हुआ ) खुप बैठा रहता है " ( ममा. शां. २६० १७ ); और यही न्याय सीचत पापकर्मों को भी लागू है। इस प्रकार सीचत कर्मों प्रमोग एक ही जनम में नहीं खुक जाता; किन्तु सीचत कर्मों का एक भाग खर्यात् अनारव्य-कार्य हमेशुर्ग बचा ही रहता है; और इस जनम में सब छर्मों को पदि उपर्युक्त युक्ति से करते हहें तो भी बचे दुए अनारव्य-कार्य-सीचेंगों को

भोगने के लिये पुनः जन्म लेना द्वी पड़ता है। इसी लिये वेदान्त का सिद्धान्त है कि मीमांतकों की उपर्युक्त सरक मोच-युक्ति खोटी तथा आन्तिमूलक है । कर्म-यंधन से खूटने का यह मार्ग किसी भी उपनिपद् में नहीं घतलाया गया है। यह केवल तर्क के भाधार से स्वापित किया गया है; परन्तु यह तर्क भी अन्त तक नहीं टिकता । सारांश, कर्म के द्वारा कर्म से छुटकारा पाने की फाशा रखना वैसा ही व्यर्थ है, जैसे एक प्रान्धा, दूसरे प्रान्धे को रास्ता दिखला कर पार कर दे! प्रश्हा, प्रव यदि सीमां-सकों की इस युक्ति को मंज़र न करें और कर्म के बंधनों से इदकारा पाने के लिये सव कर्मी को प्राप्रदुर्वक छोड कर निरुधोगी बन घेंडे तो भी काम नहीं चल सकता: क्योंकि अनारव्ध-कर्मी के फलों का भोगना तो बाकी रहता ही है, और इसके साथ कर्म छोड़ने का प्रायह तथा चुपचाप येठ रहना तामस कर्म हो जाता हैं: एवं इन तामस कमें के फलों को भोगने के लिये फिर भी जन्म लेना ही पड़ता है (गी. १८.७, ८) । इसके सिवा गीता में छनेक स्वलों पर यह भी वतलाया गया है, कि जय तक शरीर है तब तक शासोच्ह्यास, सोना, बैंडना इत्यादि कर्म श्रीते श्री रहते हैं, इसलिये सब कमी को छोड़ देने का प्रावह भी व्यर्ष ही है-यणार्थ में, इस संसार में कोई चगा भर के लिये भी कर्म करना छोड़ नहीं सकता (गी. ३. ५; ६८, ११)।

कर्म चाहे मला हो या दुरा; परन्तु उसका फल भोगने के लिये मनुष्य को एक न एक जन्म ले कर इमेशा तैयार रहना ही चाहिये; कर्स अनादि है और उसके असंद व्यापार में परमेश्वर भी इस्तक्षेप नहीं करता; सब ए.मी को छोड देना सम्भव नहीं है; और मीमांसकों के कथनानुसार कुछ कमी को करने से और कुछ कमी को छोड़ देने से. भी वर्म-बन्धन से बुटकारा नहीं भिक्ष सकता-इत्यादि वातों के सिद हो जाने पर यह पहला प्रश्न फिर भी होता है, कि कर्मात्मक नाम-रूप के विनाशी चक से ह्यट जाने एवं उसके मूल में रहनेवाले फागृत तथा खविनाशी तत्त्व में किल जाने की मनुष्य को जो स्वामाविक इच्छा होती है, उसकी तृप्ति करने का कौन सा मार्ग है ? वेद और स्मृति-प्रन्यों में यज्ञ-याग छादि पारतीकिक कल्यासा के छनेक साधनों का वर्णन है, परन्तु मोक्तशास की टिप्ट से ये सब कनिए श्रेणी के हैं: क्योंकि यज्ञ-याग आदि पुराय-कर्मों के द्वारा स्वगंत्राप्ति तो हो जाती है, परन्तु जय इन पुराय-कर्मों के फलों का अन्त हो जाता है तय-चाहे दीर्घकाल में ही क्यों न हो-कभी न कभी इस कर्म-भूमि में फिर लीट कर जाना ही पड्ता है ( मभा. वन. २४६, २६०; गी. =. २५ फीर ह. २०) । इससे स्पष्ट हो जाता है कि कर्म के पंजे से विलक्कल छट कर अम्हतताच में मिल जाने का छीर जन्म-मरण की भौमाट को सदा के लिये दूर कर देने का यह सन्ना मार्ग नहीं है। इस अंभर को दूर करने का प्रयांत मोद्य-प्राप्ति का प्रध्यातमशाख के कथनानुसार ' ज्ञान ' ही एक समा मार्ग है। ' ज्ञान ' शब्द का सर्य व्यवद्वार-ज्ञान या नाम-रूपात्मक सृष्टिशास्त्र का ज्ञान नहीं है; किन्तु यहाँ उसका अर्थ प्रशासीक्य-ज्ञान है। इसी को 'विद्या' भी।

तहक हैं; और इस; प्रकरण के आरम्म में 'कर्मणा वच्यते जन्तुः विद्यवा तु प्रसु-च्यते '—क्सें से ही प्राणी बाँचा जाता है और विद्या से उसका छुटकारा होता है— यह जो वचन दिया गया है उसमें 'विद्या 'का अर्थ ' ज्ञान 'ही विविद्यत है। मगवान् ने अर्जुन से कहा है कि:—

शानाभिः सर्वकर्माणि मस्मसात्कुबतेऽर्जुन ।

" ज्ञान-रूप छाप्नि से सब कर्म भस्म हो जाते हैं " (गी. ४. ३७); और दो स्वलॉ पर मज्ञामारत में भी कड़ा गया है कि: —

> वीजान्यग्न्युपदग्घांनि न रोहन्ति यथा पुनः । शानदग्वैस्तथा क्रेग्रैर्नात्मा संपद्यते पुनः ॥

" भूना हुद्या बीज जैसे उग नहीं सकता, वैसे ही जब ज्ञान से (कर्मों के) केन्न दग्ध हो जाते हैं तब वे झात्मा को पुनः प्राप्त नहीं होते " (ममा. वन. १२६.१०६, १०७; शां. २११. १७)। उपनिपदां में भी इसी प्रकार ज्ञान की महत्ता वतलाने वाले श्रमेक वचन हैं,—जैसे " य एवं वैदाहं ब्रह्मास्मीति स इदं सर्व मवति " ( हु. १. थ. १० )—जो यह जानता है कि मैं ही बहा हूँ, यही असृत बहा होता है; जिस प्रकार कमलपत्र में पानी करा नहीं सकता उसी प्रकार जिसे बहाजान हो गया वसे कमें दुपित नहीं कर सकते ( छां. ४. १४, ३ ); ब्रह्म जाननेवाले को मोज मिलता है ( ते. २. १ ); जिसे यह माजूम हो चुका है कि सब कुछ आतमाय है उसे पाप नहीं लग सकता ( घृ. ४. ४. २३ ); " ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाहौः" ( श्वे. ५. १३; ६. १३ )—परसैश्वर का ज्ञान होने पर सब पाशों से मुक हो जाता है; " चीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दष्टे परावरे " (मुं. २.२. ८)—परब्रह्म का ज्ञान होने पर उसके सब कर्मों का चय हो जाता है; " विद्ययामृतमर्गुते " (ईशा. ११. मैत्रू. ७. ६ )—विद्या से श्रमृतत्व मिलता है; " तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्या विद्यतेऽयनाय " ( श्वे. ३. =)-परमेश्वर को जान लेने से प्रमरत्व मिलता है, इसको छोड मोज-प्राप्ति का दसरा मार्ग नहीं है । और शाख-दृष्टि से विचार करने पर भी यही सिदान्त दृढ़ होता है; क्योंकि दृश्य-सृष्टि में जो कुछ है वह सब यद्यपि कर्म-मय है, तयापि इस सृष्टि के आधारभूत परवहा की ही वह सब लीला है, इस. लिये यह स्पष्ट हैं कि कोई भी कर्म परव्रह्म को बाधा नहीं दे सकते-अर्थात् सब कर्मी को करके भी परवहा श्रालिप्त ही रहता है। इस प्रकरण के श्रारम्भ में बतलाया जा चुका है कि अध्यातमशास्त्र के अनुसार इस संसार के सब पदायों के, कर्म (माया) और बहा दो ही वर्ग होते हैं । इससे यही प्रगट होता है कि इनमें से किसी एक वर्ग से अर्थात् कर्म से हुटकारा पाने की इच्छा हो तो मनुष्य को दूसरे वर्ग में अर्थात् ब्रह्म-स्वरूप में प्रवेश करना चाहिये; उसके लिये और वृक्षरा मार्ग नहीं है, क्योंकि जब सब पदार्थों के केवल दो ही वर्ग होते हैं तथ कर्म से मुक्त अवस्था सिवा ब्रह्म-स्वरूप के और कोई शेष नहीं रह जाती। परन्तु ब्रह्म-स्वरूप की इस

अयस्या को प्राप्त करने के लिये यह स्पष्ट रूप से जान केना चाहिये कि महा का स्वरूप पया है: नहीं तो करने चलेंगे एक कीर द्वीगा कुछ दूसरा द्वी! " विनायक प्रकृषीगो रचयामास पानरम् "-मृति तो गग्रेश की पनानी यो; परन्त (यह न यन कर ) यन गई बन्दर की-ठीक यही दशा होगी! इसलिय द्वारवात्मशाख के युक्ति-वाद से भी यही सिद्ध होता है, कि वहा-स्वरूप का ज्ञान (सर्यात् ब्रह्मासैक्य का तथा महा की फीज़प्तता का ज्ञान ) प्राप्त करके उसे मृत्यू पर्यन्त हिचर रहाना ही कर्म पाश से मुक्त होने का सचा सार्ग है। गीता में भगवान ने भी यही कहा है कि " कमी में मेरी कुछ भी पासिक नहीं है; इसिलये मुक्ते कर्म का पन्धन नहीं होता—श्रीर जो इस तत्व को समम जाता है वह कर्म-याश से मुक्त हो जाता है" (गी. ४. १४ तथा १३. २३ ) । सारण रहे कि यहीं 'ज्ञान' का पार्य केवल शाब्दिक ज्ञान या वेवल मानसिक किया नहीं है; किन्तु हर समय और प्रत्येक स्थान में वसका आर्य "पप्टले मानसिक ज्ञान छोने पर और फिर हान्त्रियों पर जय प्राप्त कर रहेने पर मर्साभूत द्वीने की कवस्या या बाह्मी स्थिति " द्वी दे । यह बात वैदान्तसूत्र के शांकरभाष्य के फारम्भ भी में कभी गई है। पिद्रजे प्रकर्ता के भान्त में ज्ञान के सम्बन्ध में बन्धातमशाख का यही सिद्धान्त बतलाया गया है और महाभारत में भी जनक ने सुलभा से कहा है कि—'' ज्ञानेन करते यतन यत्नेन प्राप्यते सहत "— ज्ञान (अर्थात् मानसिक क्रियारूपी ज्ञान ) ही जाने पर मनुष्य यत्न करता है और यत्न के इस मार्ग से ही फन्त में उसे महत्तत्व (परमेश्वर) प्राप्त ही जाता है (शां. ३२०. ३०)। कष्यात्मशाल एतना ही यतला सकता है कि मोच्च-प्राप्ति के लिये किस मार्ग से और कहाँ जाना चाहिये—इससे अधिक वह और सुद्ध नहीं बतला सकता । शास्त्र से ये यात जान कर प्रत्येण मन्त्य को शास्त्रोक्त मार्ग से स्वयं प्राप ही चलना चाहिये छोर वस कार्ग में जो कींटे या याधाएँ हीं, वन्हें निकाल कर अपना राखा खुद साफ कर लेना चाहिये पूर्व वसी मार्ग में चलते हुए स्वयं खपने प्रयत्न से द्वी फन्त में ध्येय यस्तु की प्राप्ति कर ज़नी चाहिये। परन्तु यह मयत्न भी पातंजल योग, ष्रध्यातमधिचार, भक्ति, कर्मफल त्याग इत्यादि क्रनेक प्रकार से किया जा सकता है (भी. १२. ८--१२), स्रीर इस कारण मनुष्य बसुधा उलमान में फेंस बाता है। इसी लिये गीता में पहले निष्कास कर्मवोग का सुख्य मार्ग बतलावा गवा 🖁 धार उसकी सिद्धि के लिये छठे प्रध्याय में यम नियम फासन-प्रासा-याम-प्रत्याद्वार-धारगा-ध्यान-समाधिरू व व्यंगगूत साधनों का भी वर्योन किया गया है; तथा छाने सातवें ग्रष्याय से यह वतलाया है कि कर्मयोग का ग्राचरण करते रहने से ही परमेश्वर का ज्ञान ऋष्यात्मविचार-द्वारा श्रथमा ( इससे भी सुलभ रीति से ) भक्तिमार्ग-हारा हो जाता ई (गी. १८. ४६)।

कर्म-यन्थन से झुटकारा शोने के लिये कर्मकों छोड़ देना कोई वचित मार्ग नर्श ई, किन्तु महात्मेश्य ज्ञान से सुद्धि को शुद्ध करके परमेश्वर के समान ज्ञाचरण करते रहने से ही अन्त में मौत्र मिलता है; कर्म को छोड़ देना अम है, क्योंकि कर्म किसी से ह्यट नहीं सकता;--इत्यादि वातें यद्यपि अब निर्विवाद सिद्ध हो गई तथापि वह पहले का प्रश्न फिर भी बढ़ता है कि, क्या इस मार्ग में सफलता पाने के लिये शाव-श्यक ज्ञान-प्राप्ति का जो प्रयत्न करना पडता है वह मनुष्य के वश में है? भवता नाम-रूप कमीत्मक प्रकृति जिधर खींचे उधर ही उसे चले जाना चाहिये। मगवान गीता में कहते हैं कि "प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहः कि करिप्यति " (गी. ३.३३) -- निमन्त से क्या होगा? प्राणिमात्र अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार हो चलते हैं: " भिष्येप न्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोच्चति "—तेरा निश्चय व्यर्थे है: जिधर त न चाहेगा वधर तेरी प्रकृति तुम्ते खींच क्षेगी (गी. १८. ५६; २.६०); और मनुजी कप्तते हैं कि " वलवान् इन्द्रियमामा विद्वासमपि कपेति " ( मनु. २. २१५ ) -विद्वानों को भी इन्द्रियाँ अपने वश में कर लेती हैं। कर्मविपाक अक्रिया का भी निष्कर्ष यही है; क्योंकि जब ऐसा मान लिया जाय कि मनुष्य के मन की सब प्रेरणाएँ पूर्व-कर्मी से भी उत्पन्न शोती हैं, तब तो यही अनुमान करना पड़ता है कि उसे एक कर्म से दूसरे कर्म में अर्थात् सद्व भव-चक्र में ही रहना चाहिये। अधिक क्या कहें, कर्म से ख़ुटकारा पान की प्रेरगा। छोर कर्म, दोना वात परस्पर-विरुद्ध हैं। और यदि यह सत्य है, तो यह आपत्ति था पड़ती है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिये कोई भी मनुष्य स्वतन्त्र नहीं है। इस विषय का विचार अध्यात्मशास्त्र में इस प्रकार किया गया है, कि नाम-रूपात्मक सारी दृश्य-सृष्टि का आधारसूत जो तत्वं है वही मनुष्य की जडदेह में भी निवास करता है, इससे उसके कृत्यों का विचार देह धौर भात्मा दोनों की दृष्टि से करना चाडिय । इनमें से घात्मस्वरूपी बहा मूल में केवल एक ही होने के कारण कभी भी परतन्त्र नहीं हो सकता: पर्थोंके किसी एक वस्तु को इसरे की अधीनता में वह होने के लिये एक से अधिक-कम से कम दो-वस्तुओं का दोना नितान्त स्रावश्यक है। यहाँ नाम-रूपात्मक कर्म ही वह दूसरी वस्त है: परन्तु यह कर्म व्यनित हैं जोर मूल में वह परमहा ही की लीका है जिससे निविवाद सिद्ध होता है कि, यद्यपि उसने परव्रह्म के एक छांश को स्नाच्छादित कर लिया है, तथापि वह परवहा को अपना दास कभी भी वना नहीं सकता। इसके अतिरिक्त यह पहले ही वतलाया जा चुका है, कि जो आत्मा कर्म-मृष्टि के व्यापारी का एकीकरण करके सृष्टि-ज्ञान उत्पन्न करता है, उसे कर्म-सृष्टि से भिन्न भर्यात् ब्रह्म-सृष्टि का ही होना चाहिये। इससे सिद्ध<sup>े</sup> होता है कि परब्रह्म और उसी का र्जश शारीर जात्मा, दोनों मूल में स्वतन्त्र अर्थात कर्मात्मक प्रकृति की सत्ता से मुक्त हैं। इनमें से परमात्मा के विषय में मनुष्य को इससे अधिक ज्ञान नहीं हो सकता कि वह अनन्त, सर्वच्यापी, नित्य, ग्राद्ध और मुक्त है। परन्तु इस परमात्मा दी के अंश-रूप जीवातमा की वात भिन्न है; यद्यीप वह मूल में शुद्ध, मुकल्यावन निर्मुख तथा अकर्ता है, तथापि शरीर और बुद्धि आदि इन्द्रियों के बन्धन में फैंसा हो के कारण, वह मनुष्य के सन में जो स्फूर्ति उत्पक्ष करता है उसका प्रत्यचानुभवरूपी ज्ञान हमें हो सकता है । माफ का बदाहरण लीजिये, जब वह ख़ली जगह में रहती है तब उसका कुछ ज़ोर नहीं चलता; परन्तु वह जब किसी वर्तन में बंद कर ही जाती है तब वसका दवाव वस वंर्तन पर जीर से होता पुत्रा देख पड़ने लगता है; ठीक इसी तरह जब परमात्मा का ही श्रंशभूत जीव ( गी. १५. ७ ) समादि-पूर्व-कर्माशित जड़ देह तथा हिन्त्यों के यन्धनों से बद ही जाता है, तय इस बदावस्था से उसको मुक्त करने के लिये (मोचानुकूल) कर्म करने की प्रवृत्ति देहेन्द्रियों में होने लगती हैं; फ्रांर इसी को व्यायहारिक टिट से " सातमा की स्वतन्त्र प्रमुत्ति" कहते हैं। " ब्यावहारिक दृष्टि से " कहने का कारण यह है कि शुद्ध मुक्तावस्या में या " ताविक दृष्टि से" स्नातमा हुन्छा रहित तथा अकर्ता है-सब कर्तत्व केवल प्रकृति का है (गी. १३. २६: वेस. शांमा. २. ३. ४० )। परन्त बेदान्ती लोग सांख्य-मत की भौति यह नहीं मानते कि प्रकृति ही ह्वयं मोलानकल कर्म किया परती है: पर्योकि ऐसा मान क्षेत्रे से यह कहना पढ़ेगा कि जह प्रकृति प्रपने अंधेपन से प्रज्ञानियों को भी मुक्त कर सकती है । और यह भी नहीं कहा जा सकता कि जो फात्मा मूज ही में अकर्ता है, वह स्वतन्त्र रीति से, अर्थात विना किसी निभित्त के, अपने भैसर्गिक गुला से श्री प्रवर्तक हो जाता है। इसलिये प्रात्म-स्वातन्त्य के उक्त सिद्धान्त को घेदान्त्रणाख में इस प्रकार बतलाना पड़ता है, कि जात्मा यद्यपि मूल में प्रकर्ता है तथापि बन्धनों के निभित्त से वह इतने ही के लिये दिखाज प्रेरफ बन जाता है, और अब यह आग-न्तक मेरकता उसमें एक पार किसी भी निमित्त से था जाती है, तब यह कर्म के नियमों से भिन्न अर्थात् स्वतन्त्र श्री रहती है। "स्वतंत्र" का अर्थ निर्निमित्तक नहीं है, और भ्रात्मा अपनी मूल ग्रुद्धावस्या में कर्ता भी नहीं रहता । परना बार बार इस जम्मी चौडी कर्म-कथा को न यतलाते रह कर इसी को संज्ञेप में जातमा की स्वतन्त्र प्रवृत्ति या प्रेरगा। कद्दने की परिपाटी हो गई है । बन्धन में पड़ने के कारगा ष्पात्मा के द्वारा इन्द्रियों को मिलनेवाली स्वतन्त्र प्रेरणा में फ्रीर बाह्यसारि के पहार्थी के संयोग से इन्द्रियों में अपन होनेवाली प्रेरगा में यहुत भिन्नता है। खाना, पीना, र्धन करना-वे सब इन्द्रियों की प्रेरणाएँ हैं, और आतमा की प्रेरणा मोद्यानुकृत कर्म करने के लिये हुआ करती है। पहली प्रेरणा केवल वास प्रार्थात कर्म-सृष्टि की है; परन्त दूसरी प्रेरणा बातमा की बर्चात प्रहा-सृष्टि की है; ब्रार ये दोनों प्रेरणाएँ प्राय: परस्पर-विरोधी हैं जिससे इन के भताड़े में ही मनुष्य की सब ष्राय बीत जाती है। इनके भाग हे के समय जब मन में सन्देश उत्पन्न होता है तब कर्म स्टि की प्रस्णा को न मान कर ( भाग. ११. १०. ४ ) यदि मनुष्य ग्राखातमा की स्वतन्त्र शेरगा के धनसार चलने लगे—ग्रीर इसी की सच्चा थात्मज्ञान या सच्ची प्रात्मनिष्टा कहते हें – तो इसके सब व्यवद्दार स्वभावतः मोचानुकूल ही होंगे; भारे भन्त में —

विश्रद्रधर्मा शुद्धेन बुद्धेन च स बुद्धिमान् । विमलात्मा च भवति समेल विमलात्मना । स्वतन्त्रश्च स्वतन्त्रेण स्वतन्त्रत्वमवाप्तते ॥ " वह जीवात्सा या प्रारीर आत्मा, जो मूल में स्वतन्त्र है, ऐसे परमात्मा म मिल जाता है जो नित्म, शुद्ध, बुद्ध, निर्मल और स्वतन्त्र है" ( सभाशां. २०८. २०-२० )। कपर जो कहा गया है कि ज्ञान से मोल मिलता है, उसका यही अर्थ हैं। इसके विपरीत जब जड़ देहेन्द्रियों के प्राकृत धर्म की अर्थात् कर्म-सृष्टि की प्रेरगा की प्रव-लता हो जाती है, तब मनुष्य की अर्थोगित होती है। शरीर में वैधे हुए जीवात्मा में, देहेन्द्रियों से सोलानुकृल कर्म करान की तथा ब्रह्मात्मेक्य-ज्ञान से मोन्न प्राप्तकर लेने की जो यह स्वतन्त्र शिक्ष हैं, इसकी छोर च्यान दे कर ही भगवान् ने अर्जुंक को बारम-स्वातन्त्र्य अर्थात् स्वावलम्त्रन के तस्व का वपदेश किया ई कि:—

> उदरेदात्मनाऽऽत्मानं नात्मानमनसादयेत् । शात्मेव ह्यात्मनो वन्युरात्मेव रिपुरात्मनः ॥

"मतुष्य को चाहिये कि वह अपना उदार आपही करे;वह अपनी अवनित आप ही न करे; क्योंकि प्रत्येक मनुष्य स्वयं अपना वन्यु ( द्वितकारी ) है और स्वयं अपना शृष्टु ( नाशकर्ता ) है " (गी. ६. ५); और इसी हेतु से योगवासिष्ट (२. सर्गं ४-८) में देव का निराकरण करके पौरूप के महत्त्व का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। नो समुख्य इस सम्ब को पहचान कर आचरण किया करता है कि सब प्राणियों में एक ही बात्सा है, दसी के बाचत्या को सदाचत्या या मोज्ञानकृत बाचत्या कहते हैं; और जीवात्मा का भी यही स्वतन्त्र धर्म है कि ऐसे आचरगा की ओर देद्देन्द्रियों को प्रवृत्त किया करे। इसी धर्म के कारण दूराचारी मनुष्य का अन्तःकाण भी सदाचार ही की तरफदारी किया करता है जिससे दसे अपने किये हुए हुप्कर्मी का पश्चात्ताप होता है। आधिदेवत पद्म के परिदित हसे सदसद्विदेक-बुद्धिस्वी देवता की स्वतन्त्र स्कृति कहते हैं। परन्तु तात्विक दृष्टि से विचार करने पर विदित होता है, कि युद्धीन्त्रिय बढ़ प्रकृति ही का विकार होने के कारगु स्वयं अपनी ही प्रेरणा से कर्म के नियम-बन्धनों से सुक्त नहीं हो सकती, यह प्रेरणा इसे कर्म-लुप्टि के बाहर के श्रात्मा से प्राप्त होती है। इसी प्रकार पश्चिमी परिहर्तों का " इच्छा-स्वातंत्र्य " शब्द भी वेदान्त की दृष्टि से ठीक नहीं है, क्योंकि इच्छा सन का धर्स है और घाठवें प्रकरण में कहा जा चुका है कि बुद्धि तथा उसके साय साय सन भी कर्मात्मक जड़ प्रकृति के अस्ववेद्य विकार हैं इसलिये ये दोनों स्वयं आप ही कर्म के बंघन से ह्रूट नहीं सकते । अत्तर्व वेदान्तराख का निश्चय है कि सचा स्वातंत्र्य न तो युद्धि का है और न मन का-वह देवल आत्मा का है। यह स्वातंत्र न तो कात्मा को कोई देता है और न कोई इससे झीन सकता है। स्वतंत्र परमात्मा का भंगुरूप जीवात्मा जब टपाधि के वंधन में पड़ जाता है, तब वह स्वयं स्वतंत्र्य रीति से कपर कहे अनुसार बुद्धि तथा सन में प्रेरणा किया करता है । ग्रंन्त:करण की इस प्रेरणा का अनादर करके कोई वर्ताव करेगा तो यही कहा जा सकता है कि वह स्वयं अपने पैरों में आप कुरहाड़ी मारने को तैयार है! सगवद्गीता में इसी तत्व का **इहिल यों किया गया है '' न हिनह्त्यात्मनाऽऽत्मानं "—जो स्वयं प्रापना घात श्राप** ह्यी नहीं करता, उसे उत्तम गति मिलती है (गी. १३. २८) श्रीर दासयोघ में भी इसी का स्पष्ट अनुवाद किया गया है (दा. बो. १७.७.७-१०)। यद्यपि देख पड़ता है कि मनुष्य कर्म-मृष्टि के अभेदा नियमों से जकड़ कर वैंघा चुजा है, तथापि स्वभावतः इसे ऐसा मालूम होता है कि में किसी काम को स्वतंत्र रीति से कर सकेंगा। जन्मव के इस तरव की उपपत्ति जपर कहे अनुसार महा-सृष्टि को जड़-सृष्टि से भिन्न माने विना किसी भी छन्य शिति से नहीं वतलाई जा सफती। इसलिय जो श्रारपात्मग्राख को नहीं मानते, उन्हें इस विषय में या तो मनुष्य के नित्य दासत्व को मानना चाहिये, या प्रवृत्ति-स्त्रातन्त्र्य के प्रश्न को प्रगम्य समन्त कर यी ही छोड़ देना चाहिये; उनके जिये कोई दसरा मार्ग नहीं है । फर्देस वेदान्त का यह सिद्धान्त है कि जीवात्मा और परमात्मा मूल में एकरूप हैं ( वेसू. शांभा. २. ३.४० ) कोर इसी सिद्धान्त के प्रमुसार प्रवृत्ति-स्वातंत्र्य या इच्छा-स्वातंत्र्य की उक्त उपपत्ति वतलाई गई है। परन्तु जिन्हें यह छद्देत मत मान्य नहीं है, प्रथवा जो भक्ति के लिये हैंत का स्वीकार किया करते हैं, उनका कथन है कि जीवारमा का यह सामर्थ्य स्वयं उसका नष्टों है, बंदिक यष्ट उसे परमेश्वर से प्राप्त ष्ट्रोता है। तथापि " न ऋते श्रान्तस्य सख्याय देवाः " ( ऋ. ४. ३३. १९ )—यकने तक प्रयत्न करनेवाले मनुष्य के श्रातिरिक्त श्रन्यों को देवता लोग मदत नहीं करते-- ऋग्वेद के इस तरवान-सार यह कहा जाता है कि जीवात्मा को यह सामर्थ्य प्राप्त करा देने के जिये पहले हवयं ही प्रयत्न करना चाहिये, कर्यात कात्मश्रयत्न का और पर्याय से आत्म-स्वातंत्र्य का तत्त्व फिर भी स्थिर वना ही रहता है ( वेसू. २. ३. ४१, ४२; गी. १०. ५ और १० )। अधिक क्या कहें बौद्धधर्भी सीग जात्मा का या परवहा का प्रास्तित्व नहीं मानते; और यद्यपि उनको ब्राग्रहान तथा खात्मदान मान्य नहीं है, तथापि टनके धर्मत्रंथों में यही उपदेश किया गया है कि " छत्तना ( खात्मना ) चोदयऽ त्तानं "—श्रपने जापं को स्वयं अपने ही प्रयत्न से राष्ट्र पर लगाना चाहिये। इस उपदेश का समर्थन करने के जिये कहा गया है कि:—

> अत्ता (आत्मा) हि अत्तनो नाथो अत्ता हि अत्तनो गति । तस्मा सञ्जमयऽत्ताणं अस्तं ( अस्त्रं ) भद्दं व वाणिजो ॥

" हम ही ख़ुद ज्यपने स्वासी या मालिक हैं और अपने आतमा के खिवा हमें तारने वाला दूसरा कोई नहीं है; इसिलेये जिस प्रकार कोई व्यापारी अपने उसम घोड़े का संयमन करता है, उसी प्रकार हमें अपना संयमन आप ही भली माँति करना चाहिये" ( धम्मपद. ३८०); और गीता की माँति आत्म-स्वातंत्र्य के आस्तित्व तथा उसकी आवश्यकता का भी वर्णन किया गया है (देखो सहापशिनिव्याग्रासुत्त २.३२-२४)। आधिमौतिक कृत्व परिवत कोंट की भी गणना इसी वर्ग में करनी चाहिय; क्योंकि यद्यित वह विवाकिती उपपत्ति

के केवल प्रत्यक्कित् कह कर इस बात को अवश्य मानता है, कि प्रयत्न से मनुष्ट अपने आचरण और परिस्थिति को सुघार सकता है।

यद्यीप यह सिद्ध हो चुका कि कर्मपाश से मुक्त हो कर सर्वभूतान्तर्गत एक ब्रात्मा की पहचान लेने की जो ब्राच्यात्मिक पूर्णावस्था है उसे प्राप्त करने के लिये ब्रह्मात्मैक्य-झान ही एकमात्र उपाय है और इस ज्ञान को बास हर लेना हमारे श्रधिकार की यात है, तथापि स्तरगा रहे कि यह स्वतंत्र श्रात्मा भी अपनी छाती पर लटे इए प्रकृति के बोम्त को एक्ट्रम अर्थात् एक ही चुगा में अलग नहीं कर सकता । जैसे कोई कारीगर कितना ही कुशल क्यों न हो परन्तु वह इथियारों के विना कुछ काम नहीं कर सकता और यदि द्वियार खराव दों तो उन्हें टीक कारे में उसका बहुत सा समय नष्ट हो जाता है, वैसा ही जीवात्ना का भी हाल है। ज्ञान-प्राप्ति की बेरसा करने के किये जीवारमा स्वतंत्र तो ध्यवस्य हैं: परन बह ताविक दृष्टि से मृत में निर्मुणु और बे.यल हैं, अपया साववें प्रकरण में यतलाये अनुसार नेत्रयुक्त परन्तु सँगडा है ( सन्यु. ३. २, ३; गी. १३. २० ), इसिनिये उक त्रेराता के अनुसार कर्म करने के लिये जिन साधनों की आवश्यकता होती हैं ( जैसे कुम्हार को चाक की सावश्यकता होती हैं ) वे इस स्नातमा के पास स्वयं अपने नहीं होते-जो साधन उपलब्ध हैं, जैसे देह और बुद्धि-मादि इन्टियाँ, वे सब सायात्मक प्रकृति के विकार हैं। अतएव जीवारमा को श्रपनी सुक्ति के लिये भी, प्रास्ट्य-कर्मानुसार प्राप्त देहेन्द्रिय ग्राहि सामग्री ( साधन या ट्यापि ) के द्वारा ही सब काम करना पढ़ता है। इन साधनों में शुद्धि मुख्य है इसलिये कुछ काम इस्ते के निये जीवातमा पष्टले खिंद को भी प्रेरणा करता है। परन्त पूर्वश्रमांतुसार श्रीर प्रकृति के स्वभावानुसार यह कोई नियम नहीं कि यह युद्धि हमेशा शुद्ध तथा सारिवक ही हो। इसाबिये पहले ब्रिग्रगात्मक प्रकृति के प्रपंच से मुक्त हो कर यह बुद्धि अन्तर्मुल, शुद्ध, सात्त्विक या आत्मिनिष्ट होनी चाहिये; प्रयात् यह बुद्धि ऐसी होनी चाहिये कि जीवात्मा की प्रेरणा को माने उसकी आज्ञा का पासन करे श्रीर उन्हीं दर्भी को करने का निश्चय करे कि जिनसे श्रातमा का कल्यागा हो । पैसा होने के लिये दीर्घकाल तक वैराग्य का अन्यास करना पडता है । इतना होने पर भी भूख-प्यास छादि देहधर्म छोर संचित कर्मी के वे फल, जिनका भोगना श्रारंस हो गया है, सृत्यु-तमय दक हारते ही नहीं । तात्पर्य यह है कि वद्यपिश्पाधि-वद्ध जीवातमा देहेन्द्रियों को मोज्ञानुकुल कर्म करने की प्रेरणा करने के लिये स्वतंत्र है, तथापि प्रकृति ही के द्वारा खाँके उसे सब काम कराने पडते हैं, इसनिये उतने भर के लिये (वहर्ड, सुरुद्दार कादि कार्रागरों के समान) वह परावलस्वी हो जाता है और उसे देहेन्द्रिय आदि इधियारों को पहले शुद्ध करके अपने अधिकार में कर लेना पड़ता है ( वेसू. २. ३.४० )।यष्ट काम एकरम नहीं हो सकता, इसे धीरे धीरे करना चाहिये; नहीं तो चमकने और सहकनेवाले घोडे के समान इन्द्रियाँ बसवा करने क्रांगी और मनुष्य को धर दबावेंगी। इसी लिये भगवात में कहा है कि इस्ट्रिय- निमन्त करने के लिये बुद्धि को धृति या धेर्य की सञ्चायता मिलनी चाहिये (गी. ६.२४); शीर जागे अठारहवें अध्याय ( १८.३३-३५) में बुद्धि की मॉर्ति एति के भी-साध्विक, राजस और तामस-तीन नैसर्गिक भेद बतलाये गये हैं। इनमें से तामस और राजस को छोड कर पृद्धि को सारिवक बनाने के लिये इन्द्रिय-निप्रष्ट करना पडता है: भीर इसी से छठवें अध्याय में इसका भी संदिप्त वर्गान किया है कि ऐसे इन्द्रिय-निम्हाभ्यास-रूप योग के लिये उचित स्थल. जासन और आहार कौन कौन से हैं । इस प्रकार गीता ( ६.२५ ) में बतलाया गया है कि " शनैः शनैः" अभ्यास करने पर चित्त स्थिर हो जाता है, इत्हियाँ वश में हो जाती हैं और आगे कुछ समय के वाद ( एकदम नहीं ) ब्रह्मात्मैश्य-ज्ञान होता है, एवं फिर " आत्मवन्त न कर्मारी। निवध्नित धनंजय " - उस ज्ञान से कर्म-बन्धन छट जाता है (गी. ४. ३६-४१ )। परन्त भगवान एकान्त में योगाभ्यास करने का उपदेश देते हैं (गी. ६.१०), इससे गीता का तात्पर्य यह नहीं समफ लेना चाहिये कि संसार के सय न्यवद्वारों को छोड़ कर योगाभ्यास में द्वी साँरी प्रायु विता दी जावे । जिस प्रकार कोई ज्यापारी अपने पास की पूँजी से ही-चाहे वह बहुत योड़ी ही पर्यों न हो-पहले धीरे धीरे व्यापार करने लगता है और उसके द्वारा ग्रन्त में स्रपार संपत्ति कमा लेता है, इसी प्रकार गीता के कर्मयोग का भी हाल है । अपने से जितना हो सकता है उतना ही हन्द्रिय निव्रह करके पहले कर्मयोग को ग्रुरू करना चाडिये और इसी से अन्त में व्यधिकाधिक इन्द्रिय-निप्रद्य-सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है; तथापि चौराहे में बैठ कर भी योगाभ्यास करने से काम नहीं चल सकता, क्योंकि इससे बुद्धि को एकामता की जो सादत हुई होगी उसके घट जाने का भय होता है। इसिलिये कर्मयोग का प्राचरण करते हुए कुछ समय तक नित्य या कभी कभी एकान्त का सेवन करना भी आदश्यक है (गी. १३. १०)। इसके लिये संसार के समस्त व्यवहारों को छोड़ देने का उपदेश भगवानू ने कहीं भी नहीं दिया है; प्रत्युत सांसारिक व्यवद्वारों को निष्काम-वृद्धि से करने के लिये ही इन्द्रियनिप्रष्टु का अभ्यास बतलाया गया है; स्रोर गीता का यही कथन है कि इस इन्द्रिय निम्नह के साय साय ययाशकि निष्काम कर्मयोग का भी ज्ञाचरण प्रत्येक मनुष्य को इमेशा करते रहना चाहिये, पूर्ण इन्द्रिय-निम्नह के सिद्ध होने तक राष्ट्र देखते बैठे नहीं रहना चाहिये । मैन्युपनिपद में कीर मद्दाभारत में कहा गया है कि यदि कोई मनुष्य बुद्धिमान् स्थीर निप्रही हो, तो वह इस प्रकार के योगाभ्यास से छः महीने में साम्यबुद्धि प्राप्त कर सकता है (मै. ६.२८; मभा. शां. २३६.३२; श्रम्त. धनुगीता. १६, ६६ )। परन्तु भगवान् ने जिस साचिक, सम या खात्मनिष्ठ बुद्धि का वर्षान किया है, वह बहुतेरे लोगों को छः महीने में क्या, छः वर्ष में भी प्राप्त नहीं हो सकती; और इस अभ्यास के अपूर्ण रह जाने के कारण इस जन्म में तो पृशी सिद्धि होगी ही नहीं, परन्तु वृसरा जन्म के कर फिर भी ग्रुरू से वही अभ्यास करना पढेगा फ्रीर उस जन्म का सम्यास भी पूर्वजन्म के सम्यास की भाँति ही साधरा रह जायगा, इसलिये यह शहर उत्पन्न होती है कि ऐसे मनुष्य को पूर्ण सिद्धि कमी मिल ही नहीं सकती; फलतः ऐसा भी माजूम होने लगता है कि कर्मयोग का ग्राचरण करने के पूर्व पातंजल योग की सञ्चायता से पूर्ण निविकल समाधि लगाना पद्दले सीख लेना चाहिये। अर्जुन के मन में यही शक्का उत्पन्न हुई थी और उसने गीता के छठवें शब्याय ( ६.३७-३६ ) में श्रीकृष्ण से पछा है कि ऐसी दशा में मनुष्य को प्या करना चाहिये। उत्तर में भगवानू ने कहा है कि खात्मा अमर होने के कारण इस पर लिंग-शरीर द्वारा इस जन्म में जो घोड़े बदुत संस्कार होते हैं, वे द्यागे भी ज्यां के त्यां वने रहते हैं, तथा यह ' योगश्रष्ट ' पुरुप, प्रयात् कर्मयोग को पूरा न साथ सकने के बारण उससे अष्ट होनेवाला पुरुष, अगले जन्म में अपना प्रयत्न वहीं से ग्रुरू करता है कि जहाँ से उसका अभ्यास हूट गया या चौर ऐसा श्रोते होते इस से " धनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम् " ( गी. ६.४४ )— अनेक जन्मों में पूर्ण सिद्धि हो जाती है एवं अन्त में उसे मोज प्राप्त हो जाता है। इसी सिद्धान्त को लद्दय करके इसरे अध्याय में कहा गया है कि " खलमणस्य धर्मस्य त्रायते सद्दतो भयात् " (गी. २. ४०) — इस धर्म का प्रयात् कर्मयोग का स्तरूप घाचरण भी वहे वहे संकटों से वचा देता है। सारांश, मनुष्य का घाता जुल में यथपि स्वतंत्र है तथापि मनुष्य एक ही जन्म में पूर्ण किद्धि नहीं पा सकता, क्योंकि पूर्व कर्मों के अनुसार उसे मिली हुई देह का प्राकृतिक स्वभाव अगुद्ध होता है। परन्त इससे " नात्मानमवमन्येत पूर्वाभिरसमृद्धिभिः " ( मनु. ४. १३७ )-किसी को निराश नहीं दोना चाहिये; और एक ही जन्म में परम सिद्धि पा जाने के दुराप्रह में पड़ कर पातक्षल योगाभ्यास में अर्थाद इन्द्रियों का जबर्दनी दूसन करने में ही सब प्राय पृथा सो नहीं देनी चाहिये। फात्मा को कोई बल्दी नहीं पढ़ी है, जितना भाज हो सके उतने ही योगयल को प्राप्त करके वर्मयोग का श्राचरण शरू कर देना चाहिये,इससे धीरे धीरे दुद्धि प्रधिकाधिक सान्त्रिक तथा शुद्ध होती जायगी कौर दर्मयोगका यह स्वत्याचरण ही-नहीं, जिल्लाहा तक-रहेंट में बेठे हुए मनुष्यकी तरह. यागे दकेलते दकेलते थंत में याज नहीं तो कल, इस जनम में नहीं तो अगले जन्म में, उसके जात्मा को पूर्णवहा-प्राप्ति करा देगा । इसी लिये भगवान ने गाता में साफ कप्ता है कि कर्मयोग में एक विशेष गुरा यह है कि उसका स्वरूप से भी स्वरूप ष्माचरमा कभी व्यर्थ नहीं जाने पाता ( गी. ६. १५ पर हमारी टीका देखी) । सनुष्य को विचित है कि वह केवल इसी जन्म पर ध्यान न है और धीरत को न होड़े, किन्त निष्कास कर्स करने के बापने उद्योग को स्वतंत्रता से और धीरे धीरे व्याग्रक्ति जारी रखे । प्राक्तन-संस्कार के कारण ऐसा मालूम होता है कि प्रकृति की गाँठ इस से इस जन्म में त्राज नहीं हुट सकती; परन्तु वही दन्धन कम कम से वहनेवाले क्सेयोग के अभ्यास से कल या दूसरे जन्मों में आप ही आप डीला ही जाता है, थीर ऐसा होते होते " बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते " (गी. ७.. १९)— क्सी न क्सी पूर्ण ज्ञान की पासि दोने से प्रकृति का वन्य या पराधीनता झूट जाती है एवं फातमा भाषने मूल की पूर्ण निर्तुण मुक्तानस्थाको पर्यात् मोच-दशा को पहुँच जाता है। मनुष्य क्या नहीं कर सकता है ? जो यह कहावत प्रचलित है कि '' नर करनी करे तो नर से नारायण होय'' यह चेदान्त के उक्त सिद्धान्त का ही ध्यनुवाद है; खीर हसी जिये योगवातिष्ठकार ने मुमुल्ल प्रकरण में उचोग की खूय प्रशंसा की है तथा प्रसन्दिग्ध रीति से कहा है कि घन्त में सप गुछ उद्योग से ही मिसता है

( यो. २. ४. १०-१⊏ )।

यध सिद्ध हो जुका कि ज्ञान-प्राप्ति का प्रयत्न करने के लिये जीवातमा मूल में स्वतंत्र है जीर स्वावतम्बनपूर्वक दीर्घोद्योग से उसे कभी न कभी प्राक्तन कर्म के पंजे से ह्युटकारा मिल जाता है। यस थीड़ा सा इस बात का स्पष्टीकरणा स्रीर हो जाना चाहिये, कि कर्म-चय किसे कहते हैं और यह कब होता है। कर्म-चय का क्षर्य है — सब करों के बन्धनों से पूर्ण खर्यात् निःश्रेप मुक्ति होना । परस्त् पहले कच्च आये हैं कि कोई पुरुष ज्ञानी भी हो जाय तथापि जव तक शरीर है तय तक स्रोता, बैठना, भूख, प्यास इत्यादि कर्म ह्यूट नहीं सकते. फ्रोर प्रास्ट्य कर्म का भी विना भोगे चय नहीं होता, इसिलये वह साम्रह से देह का त्याग नहीं कर सकता। इस में सन्देश नहीं कि ज्ञान होने के पूर्व किये गये सब कमीं का नाम ज्ञान होने पर हो जाता है; परन्तु जय कि ज्ञानी प्रुच्य को यावर्जायन ज्ञानीत्तर-काल में भी कुछ न कुछ कर्म करना ही पडता है, तब ऐसे कमों से असका छुटकारा केसे होगा? श्रीर, यदि ख़ुटकारा न हो तो यह शुद्धा उत्पद्ध होती है कि फिर पूर्व-कर्म-खय या शागे मोक्त भी न होगा । इस पर वेदान्तशास्त्र का उत्तर यह है, कि ज्ञानी मनुष्य की नाम-रूपात्मक देश को नाम-रूपात्मक कर्मी से यद्यपि कभी ह्यटकारा नहीं मिल सकता, तथापि इन कर्मी के फर्ज़ों को प्रपने ऊपर लाद लेने या न लेने में खात्मा पूर्ण शीत से स्वतंत्र हैं; इसलिये यदि इन्दियों पर विजय प्राप्त दरके, कर्म के विषय में प्रांगिमात्र की जो व्यासिक होती है, क्षेवल उसका ही सुय किया जाय, तो झांनी मनुष्य कर्म करके भी उसके फल का भागी नहीं होता। कर्म स्वभावतः सन्ध. अचेतन या मृत होता है; वह न तो किसी को स्वयं पकड़ता है और न किसी को छोड़ता ही है; वह स्वयं न अच्छा है, न बुरा। मनुष्य अपने जीव को इन करों में फैंसा कर इन्हें अपनी कासिक से अच्छा या द्वरा, और शुभ या प्रशुभ वना लेता है। इसातिय कहा जा सकता है कि इस अमत्वयुक्त प्रासक्ति के छूटने पर दर्भ के वन्धन क्राप ही हट जाते हैं; फिर चाहे वे कर्स बने रहें या चले जायें। गीता में भी स्थान-स्थान पर यही वपदेश दिया गया है कि:—सच्चा नैप्कर्म्य इसी में है, कर्म का त्याग करने में नहीं (गी. ३.४); तेरा आधिकार केवल कर्म करने का है, फल का भिलना न मिलना तेरे अधिकार की वात नहीं है (गी. २. ४७); "कर्मेदियेः कर्म योगससकः" ( गी. ३. ७ )—फल की प्राप्ता न रख कर्नेन्द्रियों को कर्म करने देः " त्यशत्वा कर्मफलासंगम् " ( गी. ४. २० )—कर्मफल का त्याग कर, " सर्वेभृता-त्मभूतात्मा कुर्वरापि न निष्यते " (गी. ५. ७)—िंबन पुरुपों की समस्त प्राधियों में समदादि हो जाती है उनके किये हुए कर्म उनके बन्धन का कार्या नहीं हो सकते; " सर्वकर्मफलत्यागं कुरु " (गी. १२. ११ )—सव कर्मफलों का त्याग करः कार्यमिलेव यत्कर्म नियतं क्रियते " (गी. १८. ६)-केवल कर्तस्य समक्र कर लो शास कर्म किया जाता है वही सात्तिक है: " चेतसा सर्वकर्माणा मयि संन्यस्य" (गी. १८. ५७) सब कर्मी को सुक्ते अपीय करके वर्ताव कर । इन सब उपदेशों का रहस्य वही है जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है। अब यह एक स्वतंत्र प्रश्न है कि ज्ञानी मनुष्यों को सब ब्यावहारिक कर्म करने चाहिये या नहीं । इसके सम्बन्ध में गीताशास्त्र का जो सिद्धान्त है उसका विचार स्थाले प्रकरण में किया जायगा। अभी तो केवल यही देखना है कि ज्ञान से सब कमी के मसा हो जाने का अर्थ क्या है; धीर उपर दिये गये वचनों से, इस विषय में गीता का जो स्रामित्राय है वह, भली भाँति प्रगट हो जाता है। व्यवहार में भी इसी न्याय का रुपयोग किया जाता है। उदाहरणार्थ, यदि एक मनुष्य ने किसी दूसरे मनुष्य को धोले से घड़ा दे दिया तो इम रसे टजड़ नहीं कहते। इसी तरह यदि केवल दुर्घटना से किसी की इत्या हो जाती है तो उसे फ़्रीजदारी कानून के अनुसार खुन नहीं सममति । अप्नि से घर जल जाता है अथवा पानी से सकड़ों खेत वह जाते हैं, तो क्या श्रप्ति और पानी को कोई दोपी समभता है ? देवल कमें। की चोर देखें तो मनुष्य की दृष्टि से प्रत्येक कर्म में कुछ न कुछ दोप या श्रवगुगा श्रवश्य ही मिलेगा " सर्वारंभा हि दोपेगा धमेनाबिरिवाबताः" (गी. १८. ४८ ) । परन्त यह वह दोप नहीं है कि जिसे छोड़ने के लिये गीता कड़ती हैं। मनुष्य के किसी कर्म को जब हम अच्छा या प्रुरा कहते हैं. तब यह श्रन्द्वापन या बुरापन ययार्थ में उस कमें में नहीं रहता, किन्त कर्म करनेवाले मनुष्य की बुद्धि में रहता है। इसी वात पर ध्यान दे कर गीता ( २. ४६-५१ ) में कहा है कि इन कमों के ब्रोपन को दूर करने के लिये कत्ता को चाहिये कि वह अपने मन और बुद्धि को शुद्ध रखे: और उपनिपड़ों में भी कर्ता की बुद्धि को ही प्रधानता दी गई है, जैसे:--

> मत एवं मनुष्याणां कारणं वन्धमोक्षयोः । वन्धाय विषयासंगि मोक्षे निर्विषयं स्मृतम् ॥

" मनुष्य के (कर्म से) बंधन या मोज का मन ही (एव) दारण है; मन के विषयासक होने से वंधन, और निष्काम या निर्विषय प्रधांत निःसंग होने से मोज होता है " (मैन्द्रु-६ ३४; अम्रतविन्द्रु-२)। गीता में यही वात प्रधानवा से वतवाई गई है कि, ब्रह्मात्मैक्य-झान से खुदि की उक्त साम्यावस्था कैसे प्राप्त कर लेनी चाहिये। इस खबस्या के प्राप्त हो जाने पर कर्म करने पर भी पूरा कर्म-जय हो जाया करता है। निराग्न होने से अर्थात् संन्यास ले कर छाग्नहोत्र खादि कर्मों को छोड़ देने से, स्वयवा अन्निय रहने से अर्थात् किसी भी कर्म को न कर चुपचाप वैठे रहने से, कर्म का चुय नहीं होता (गी. ६.१)। चाहे मनुष्य की इच्छा रहे या न रहे.

परन्तु प्रकृति का चक्र इमेशाधूमता ही रहता है जिसके कारण मनुष्य को भी वसके साथ अवश्य ही चलना पढ़ेगा (गी. ३. ३३; १८. ६०)। परन्तु अज्ञानी जन ऐसी स्थिति में प्रकृति की पराधीनता में रह कर जैसे नाचा करते हैं, वैसा न करके जो मनुष्य अपनी बुद्धि को हन्द्रिय-निम्नम् के द्वारा स्थिर एवं शुद्ध रखता है श्रीर सृष्टिक्रम के अनुसार अपने हिस्से के (प्राप्त) कर्मी को केवल कर्त्तव्य समभ कर अनासक्त ब्रद्धि से एवं शांतिपर्वक किया करता है, वही सचा विरक्त है, वही सचा स्थितप्रज्ञ है और उसी की ब्रह्मपद पर पहुँचा हुआ कहना चाहिये (गी. 3. ७: ४. २१: ५. ७—६; १८. ११ )। यदि कोई ज्ञानी पुरुष किसी भी व्यावसारिक कर्म को न करके संन्यास ले कर जंगल में जा बैठे; तो इस अकार कर्मी को छोड़ दैने से यह समझना बढ़ी भारी भूल है, कि उसके कर्मों का चय हो गया (गी. ३. थ )। इस तत्त्व पर हमेशा ध्यान देना चाहिये, कि कोई कर्म करे या न करे. परन्त उसके कमें का त्तय इसकी प्रक्षि की साम्यावस्था के कारण होता है, न कि कमें की छोडने से या न करने से। कर्म-चय का सचा स्वरूप दिखलाने के लिये यह उदाहरण दिया जाता है, कि जिस ताइ प्रक्षि से लकड़ी जल जाती है उसी तरह ज्ञान से सब कर्म भस्म हो जाते हैं; परन्तु इसके बदले उपनिपद में और गीता में दिया गया यह दृष्टान्त अधिक समर्पक है, कि जिस तरह कमलपत्र पानी में रष्ट कर भी पानी से बालिस रहता है, उसी तरह ज्ञानी पुरुप को-बर्बात् प्रह्मार्पण करके अथवा आसिक छोड़ कर कर्म करनेवाले को-कर्मों का लेप नहीं होता (छां. ४.१४. ३: गी. ५. १०)। कर्म स्वरूपतः कभी जलते ही नहीं; और न उन्हें जलाने की कोई बावश्यकता है। जब यह बात सिद्ध है कि कर्म नाम-रूप है और नाम-रूप हुण्य सृष्टि है, तब यह समस्त हुण्य सृष्टि जलेगी कैसे ? और कहाचित् जल भी जाय. तो सत्कार्य-वाद के धनुसार सिर्फ यही होगा कि उसका नाम-रूप बदल जायगा । नाम-रूपात्मक कर्म या माया हमेशा बदलती रहती है, इसलिये मनुष्य अपनी रुचि के अनुसार नाम-रूपों में भन्ने ही परिवर्तन कर ले; परन्तु इस बात को नहीं भूलना चाहिये कि वह चाहे कितना ही ज्ञानी हो परन्तु इस नाम-रूपात्मक कर्म या माया का समूल नाश कदापि नहीं कर सकता। यह काम केवल परमेश्वर से ही हो सकता है (वेस्. ४. ४. १७)। हीं, मूल में इन जड़ कमीं में भलाई बुराई का जो बीज है भी नहीं और जिसे मनुष्य उनमें अपनी समत्व बुद्धि से उत्पन्न किया करता है, उसका नाश करना मनुष्य के हाय में है; और उसे जो कुछ जलाना है वह यही वस्तु है। सब प्राणियों के विषय में समबुद्धि रखकर छपने सब न्यापारों की इस ममत्वबुद्धि को जिसने जला ( नष्ट कर ) दिया है, वही धन्य है, वही कृत-कुल और मुक्त है; सब कुछ करते रहने पर भी, उसके सब कर्म ज्ञानाप्ति से दाध सममे जाते हैं (गी. ४. १८; १८. ५६)। इस प्रकार कमें। का दश्य होना मन की निर्विषयता पर और प्रह्मात्मेक्य के अनुभव पर ही सर्वथा अवलम्बित है; अतपुव प्रगट है कि जिस तरह आग कभी भी उत्पन्न हो परन्तु वह दहन करने का अपना

धर्म नहीं छोड़ती, उसी तरह ब्रह्मात्मैक्य-ज्ञान के होते ही कर्मचय-रूप परिणाम के होने से कालायधि की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती—ज्यों ही ज्ञान हुआ कि उसी चागु कर्स-चुत्र हो जाता है। परन्तु अन्य सत्र काली से मरण-काल इस सम्बन्ध में अधिक महत्त्व का माना जाता है; क्योंकि यह आयु के विलक्कल अन्त का काल है, श्रीर इसके पूर्व किसी एक काल में ब्रह्मज्ञान से अनारव्य-संज्ञित का बढ़ि ज्ञय हो गया हो तो भी प्रारव्ध नष्ट नहीं होता। इसलिये यदि यह ब्रह्मज्ञान धन्त तक एक ससान स्थिर न रहे तो प्रारव्ध-कर्मानुसार सृत्यु के पहले जो जो प्रच्छे या बुरे कर्म होंगे वे सब सकाम हो जाबेंगे और उनका फल मोगने के लिये फिर भी जन्म लेना ही पडेगा । इसमें सन्देष्ट नहीं कि जो पूरा जीवन्युक्त हो जाता है उसे यह अय कदापि नहीं रहता; परन्तु जय इस विपय का शाखदृष्टि से विचार करना हो तब इस बात का भी विचार धवरय कर लेना पड़ता है, कि ख़त्यु के पहले जो बहादान हो गया या वह कदाचित मरगा-काल तक रियर न रष्ट सके! इसी लिये शाखकार मृत्य से पहले के काल की अपेन्ना भरगा-काल ही को विशेष महत्त्वपूर्ण मानते हैं, और यह कहते हैं कि इस समय यानी खुत्यु के समय ब्रह्मात्मेंश्य-ज्ञान का श्रतुमव अवश्य होना चाहिये, नहीं तो मोस नहीं होगा । इसी अभित्राय से उपनिपर्दों के खाबार पर गीता में कहा गया है कि " ब्रन्तकाल में मेरा ब्रनन्य भाव से सरख करने पर मनुष्य मुक्त होता है " ( गी. ८. ५ )। इस सिद्धान्त के अनुसार कहना पड़ता है कि यदि कोई दुराचारी मनुष्य अपनी सारी आयु दुराचरण में व्यतीत करे भौर केवल अन्त समय में बहाजान हो जावे,तो वह भी नुक हो नाता है। इसपर कितनेही लोगों का कहना है, कि यह बात युक्तिसङ्गत नहीं। परन्तु योड़ा सा विचार करने पर सालूम होगा कि यह बात अनुचित नहीं कही जा सकती—यह विलक्क साय और समुक्तिक है। बस्तुतः यह संभव नहीं कि जिसका सारा जन्म दूराचार में बीता हो, उसे केवल सृत्यु-समय में ही बहाजान हो जावे । खन्य सब बातों के समान ही ब्रह्मनिष्ट होने के लिये सन को जादत ढालनी पढ़ती है; श्रार जिसे इस जन्म में एक वार भी ब्रह्मात्मेश्य-ज्ञान का धनुभव नहीं हुआ है, उसे केवल मरण-काल में भी उसका एकदम हो जाना परम दुर्घेट या श्रसम्भव ही है । इसी लिये गीता का दूसरा महत्वपूर्ण कयन यह है कि मन को विषय वासना-रहित वनाने के तिये प्रत्येक महुप्य को सदैय चश्यास करते रहना चाहिये, जिसका फ**ज यह** होगा कि अन्तकाल में भी यही स्थिति बनी रहेगी और मुक्ति भी अवश्य हो जायगी (गी. ८. ६,७ तथा २.७२) । परन्तु शास्त्र की छान वीन करने के लिये मान लीजिये कि पूर्व संस्कार चादि कारणों से किसी मनुष्य को केवल मृत्यु-समयमें ही ब्रह्मज्ञान हो गया। निस्सदेह ऐसा उदाहरण लाखों और करोड़ों मनुष्यों में एक-स्राध ही मिल सकेगा। परना, चाहे ऐसा वदाहरण मिले या न मिले, इस विचार को एक और रख कर हमें यही देखना है कि यदि ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाय तो क्या होगा । ज्ञान चाहे मरण-काल में ही क्यों न हो,परन्तु इससे मनुष्य के बनारव्य-संचितका चय होता ही है;

धीर इस जन्म के भोग से धारहव-संचित का चय मृत्यु के समय हो जाता है। इसिलये उसे कुछ भी कर्म भोगना वाकी नहीं रह जाता है; और यही सिद्ध होता हैं कि वह सब करों से खर्यात संसार चक से सुक हो जाता है। यही सिद्धान्त गीता के इस वाक्य में कहा गया है कि " अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्" (गी. ६. ३०)-यदि कोई यड़ा दुराचारी मनुष्य भी पामेश्वर का अनन्य भाव से सारण करेगा तो यह भी मुक्त हो जायगा; श्रीर यह क्षिद्धान्त संसार के श्रन्य सब धर्मों में भी प्राह्म माना गया है। ' स्ननन्य भाव ' का यही कर्य है कि परमेश्वर में मनुष्य की चित्रवृत्ति पूर्ण शिति से कीन हो जावे। सारण रहे कि मुँह से तो ' राम राम ' यह्यहाते रहें और चित्तवृत्ति दूसरी ही और रहे, तो इसे अनन्य भाव नहीं कहेंगे। सारांश, परमेश्वर-ज्ञान की महिमा ही ऐसी है कि ज्योंही ज्ञान की प्राप्ति हुई, त्यांही सब धनारव्य-संचित का एकदम चुय हो जाता है। यह अवस्या कभी भी प्राप्त हो, सदेव इष्ट ही है। परन्तु इसके साथ एक आवश्यक वात यह है कि मृत्यु के समय यह स्थिर बनी रहे, और यदि पहले प्राप्त न हुई हो तो कम से कम मृत्यु के समय अवश्य प्राप्त हो जाय। ऐसा न होने से, हमारे शासकारों के क्यनानुसार, कुछ न कुछ वासना खबश्य ही बाकी रह जायगी जिससे पुनः जन्म क्षेता पडेगा और मोश्च भी नहीं मिलेगा।

इसका विचार हो चुका कि कर्म-वन्धन पया है, कर्म-चय किसे कहते हैं वह कैसे और कब होता है। जय प्रसंगानुसार इस बातका भी कुछ विचार किया जायगा कि जिनके कर्मफल नष्ट हो गये हैं उनको, और जिनके कर्म-बन्धन नहीं हुटे हैं उनको सृत्यु के जनन्तर विदिक धर्म के अनुसार कीन सी गति मिलती है। इसके संबंध में उप--निपदों में यद्गत चर्चा की गई है (छां. ४. १५; ५. १०; घृ.६.२.२-१६; कां. १.२-३) जिसकी एकवाक्यता वेदान्तसूत्र के चीये अध्याय के तीसरे पाद में की गई है। परन्त इस सब चर्चा को यहाँ बतलाने की कोई आवश्यकता नहीं है; इमें केवल उन्हीं दो मार्गों का विचार करना है जो भगवद्गीता ( =. २३-२७.) में कहे गये हैं। वैदिक धर्म के ज्ञानकारांड और कर्मकारांड, दो प्रसिद्ध भेद हैं। कर्मकारांड का मल बहेश यह है कि सूर्य, जीम, इन्द्र, वरुण, रुद्र इत्यादि वैदिक देवताओं का यक्त द्वारा पूजन किया जावे, उनके प्रसाद से इस लोक में पुत्र-पौत्र खादि सन्तति तथा गी, प्रश्न, धन, धान्य छादि संपत्ति मास कर ली जावे और अन्त में मरने पर सद-गति प्राप्त होवे । वर्तमान काल में यह यज्ञ-याग आदि श्रीतधर्म प्रायः लुप्त हो गया है, इससे उक्त उद्देश को सिद्ध करने के निये लोग देव-मक्ति तथा दान-धर्म आहि शास्त्रोक्त प्राय-कर्म किया करते हैं। ऋग्वेद से स्पष्टतया मालूम होता है कि प्राचीन काल में लोग, न केवल स्वार्य के लिये वाल्क सब समाज के कल्याया के लिये भी. यज्ञ द्वारा ही देवताओं की श्वाराधना किया करते थे। इस काम के लिये जिन इन्द्र खाहि देवताओं की अनुकृतता का सम्पादन करना आवश्यक है, उनकी स्तृति से ही ऋखेट के सक्त भरे पड़े हैं और खल-खल पर ऐसी प्रार्थना की गई है, कि " है देव !

इमें सन्तति और समृद्धि दो, " " इमें शतायु करो ", " इमें, इमारे लड़कों-बच्चें को और हमारे वीर पुरुषों को तथा हमारे जानवरों को न मारो " । ये याग-यज्ञ तीनों वेदों में विद्वित हैं इसलिये इस मार्ग का पुराना नाम 'त्रयी धर्म ' हैं; और बाह्यगुप्रथों में इन यहाँ की विधियों का विस्तृत वर्णन किया गया है। पान्तु मिन्न भिन्न बाह्यसार्थयों में यज्ञ करने की भिन्न भिन्न विधियाँ हैं, इससे आगे शंका होने लगी कि कौन सी विधि प्राह्य है; तब इन परस्पर-विरुद्ध वान्यों की एकवास्यता करने के लिये जैमिनि ने अर्थ-निर्मायक नियमों का संप्रद्व किया । जैमिनि के इन निवमों को ही मीमांसासूत्र या पूर्व-मीमांसा कहते हैं, और इसी कारण से प्राचीन कर्मकाराढ को मीमांसक मार्ग नाम मिला तया हमने भी इसी नाम का इस प्रग्य में कई बार वपयोग किया है क्योंकि छाज कल यही प्रचलित हो गया है। परनु स्मरण् रहे कि यद्यपि " मीमांसा " शब्द ही आगे चल कर प्रचलित हो गया है, तथापि यज्ञ-याग का यह सार्ग बहुत प्राचीन काल से चलता आया है । यही कारण है कि गीता में 'सीमांसा ' शब्द कहीं भी नहीं आया है किन्तु इसके बदले " त्रयी धर्म " ( गी. ६, २०, २१ ) या ' त्रयी विद्या ' नाम आये हैं। यज्ञ-याग आदि श्रीत-कर्म-प्रतिपादक बाह्यगुर्ध्यां के बाद आरख्यक और उपनिपद वने । इनमें यह प्रति-पादन ।कींग गया कि यज्ञ-याग कादि कर्म गाँगा हैं और ब्रह्मज्ञान ही श्रेष्ठ है, इसलिये इनके धर्म को ' ज्ञानकाराड ' कहते हैं। परन्तु मिल मिल अपनिपदों में मिल भिन्न विचार हैं, इसित्ये उनकी भी एकवाक्यता करने की आवश्यकता हुई; और इस कार्य को वादरायगाचार्य ने अपने वेदान्तलब में किया । इस अन्य की बहासूब्र, शारीरसूत्र या उत्तरमीमांसा कड्ते हैं । इस प्रकार पूर्वमीमांसा तथा उत्तरभीमांसा, ऋम से, कर्मकाराड तथा ज्ञानकाराड-संबंधी प्रधान प्रन्य हैं । बस्तुतः ये दोनों प्रन्य मूल में भीमांसा ही के हैं अर्थात् वैदिक वचनों के अर्थ की चर्चा करने के लिये ही बनाये गये हैं। तथापि आज कल कर्मकाराह-प्रतिपादकों को केवल ' मीमांसक र और ज्ञान-काराड-प्रतिपादकों को ' वेदान्ती ' कहते हैं । कर्मकाराडवालों का अर्थात् मीमांसकों का कहना है कि श्रोतधर्म में चातुर्मास्य, ज्योतिष्टोम प्रसृति यज्ञ-याग भ्रादि कर्म ही प्रधान हैं; और जो इन्हें करेगा उसे ही वेदों के आज्ञानसार मोज प्राप्त होगा। इन यज्ञ-याग चादि कर्मों को कोई भी छोड नहीं सकता। यदि छोड देगा तो सम-मना चाहिये कि वह श्रोत-धर्म से विद्यत हो गया; क्योंकि वैदिक यह की उत्पत्ति सृष्टि के साथ ही हुई है और यह चक्र अनादि काल से चलता आया है, कि मनुष्य यज्ञ करके देवताओं को तप्त करे, तथा मनुष्य की पर्जन्य खादि. सब श्रावश्य-

<sup>ै</sup> ये मंत्र अनेक स्थर्लों पर पाये जाते हैं, परन्तु उन तव को न दे कर यहाँ केंत्रछ एक ही मन्त्र बतलाना बस होगा, कि जो बहुत प्रचिल्त है। वह यह है " मा नत्तीके तनये मा न जायी मा नो गोपु मा नो अन्युपु रीरिष:। वीरान्मा नो रुद्र भामितो वधीईवियम्तः सर-मिस्वा हवामहे " ( ऋ. १. ११४, ८)।

कताओं को देवगगा पूरा करें। श्राज कल हमें इन विचारों का कुछ महस्व मालूम नहीं होता क्योंकि यज्ञ-याग रूपी श्रोत-धर्म अय प्रचलित नहीं है । परन्तु गीता-काल की रियति भिन्न थी, इसलिए भगवद्गीता (३.१६-२५)में भी यज्ञचक का महत्त्व ऊपर कहे अनुसार वतलाया गया है। तथापि गीता से यह स्पष्ट मालूम श्रोता है कि उस समय भी उपनिपदों में प्रतिपादित ज्ञान के कारण मोज्ञ-दृष्टि से इन कर्मों को गौराता जा चुकी घी (गी. २. ४१-४६)। यही गौराता जाहिंसा-घर्म का प्रचार होने पर आगे आधिकाधिक बढती गई । भागवतधर्म में स्पष्टतया प्रतिपादन किया गया है कि यज्ञ-याग वेदविद्वित हैं तो भी उनके लिये पश्चवध नहीं करना चाहिये, धान्य से ही यज्ञ करना चाहिये (देखो मभा. शां. ३३६. १० और ३३७)। इस कारण ( तथा कुछ अंशों में फारी जैनियों के भी ऐसे ही प्रयत्म करने के कारण ) श्रीत यज्ञमार्ग की प्राज कल यह दशा हो गई है, कि काशी सरीखे यहे वहे धर्म होत्रों में भी श्रोताप्तिहोत्र पालन करनेवाले छाप्तिहोत्री बहुत ही घोडे देख पड़ते हैं, और ज्योतिष्टोम ग्रादि पशु-यज्ञों का होना तो दस वीस वर्षों में कभी कभी सन पडता है। तथापि श्रीतथर्म ही सब वैदिक धर्मों का मूल है भीर इसी लिए उसके विषय में इस समय भी कुछ प्रादरवृद्धि पाई जाती है भीर जैमिनि के सत्र अर्थ-निर्गाधिकशास्त्र के तौर पर प्रमागा माने जाते हैं। यदापि श्रीत-वज्ञ-याग-चादि धर्म इस प्रकार शिथिल हो गया, तो भी मन्वादि स्मृतियों में वर्शित दूसरे यज्ञ-जिन्हें पद्मसञ्चायज्ञ कहते हैं-अय तक प्रचलित है जौर इनके सम्बन्ध में भी श्रौतवश-यागचक स्नादि के ही उक्त न्याय का उपयोग होता है। उदाहरणार्थ, मन धादि स्मृतिकारों ने पाँच षाष्ट्रंसात्मक तथा नित्य गृष्ट्यज्ञ यतलाये हैं; जैसे वेदान्ययन महायज्ञ है, तर्पण पितृयज्ञ है, होम देवयज्ञ है, वाल भूतयज्ञ है धार प्रतिथि-संतर्पण सनुरययज्ञ है; तथा गार्धस्य-धर्म में यह कहा है कि इन पाँच यज्ञों के द्वारा ऋमानुसार ऋषियों, पितरों, देवताओं, प्राधियों तथा मनुष्यों को पहले तुस करके फिर किसी गृहस्य को स्वयं भोजन करना चाहिये ( मतु. ३. ६८ - १२३ ) । इन यहाँ के कर लेने पर जो खब वच जाता है उसकी " अमृत " कहते हैं; और पहले सब मनुष्यों के भोजन कर लेने पर जो अल बचे उसे 'विवस ' कहते हैं ( म. ३. २५४ ) । यह ' अमृत ' और ' विवस ' अन्न ही गृहस्य के लिये विद्वित एवं श्रेयस्कर है। ऐसा न करके जो कोई सिर्फ अपने पेट के निये ही भोजन पका कर खावे, तो यह खब अर्थात पाप का मत्त्रणा करता है फ्रोर उसे क्या मनुस्तृति, क्या ऋग्वेद और गीता, सभी अन्धों में 'अघाशी' कहा गया है (ऋ. १०. ११७. ६; मतु. ३. ११८; गी. ३. १३) । इन स्मार्त प्रज्ञसप्तायक्री के सिवा दान, सत्य, दया, चाहिंसा चादि सर्वभूत-हितपद प्रन्य धर्म भी उपनि-वहाँ तथा स्मृतिप्रन्यों में गृहस्य के लिये विहित माने गये हैं (तै. १. ११); और उन्हीं में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि कुदुस्य की घृद्धि करके वंश को स्थिर रखो-" प्रजातंतुं मा स्ववच्छेत्शीः "। ये सब कर्म एक प्रकार के यज्ञ ही साने

जाते हैं और इन्हें करने का कारण तैतिरीय संहिता में यह वतलाया गया है, कि जम्म से ही ब्राह्मण अपने ऊपर तीन प्रकार के इत्या ले आता है—एक इतियों का, दूसरा देवताओं का और तीसरा पितरों का। इनमें से इतियों का इत्या वेदाम्यास से, देवताओं का यह से और पितरों का प्रहोत्ति से खुकाना चाहिये; नहीं तो उसकी अच्छी गति न होती (ते. सं. ६. ३. १०. ५) ै। महामारत (आ. ११) में एक कथा है कि जरस्कार ऐसा न करते हुए, विवाह करने के पहले ही उप्र तपश्चर्या करने लगा, तब संतान-स्त्रय के कारण उसके यायावर नामक पितर आकाश में लटकते हुए उसे देख पड़े, आर किर उनकी आजा से उसके अपना विवाह किया। यह भी कुछ यात नहीं है कि इन सब कमी या यहां को केवल ब्राह्मण ही करें। वैदिक यहां को छोड़ अन्य सब कमें ययाधिकार खियों और श्राहों के लिये भी विहित हैं इसलिये स्पृतियों में कही गई चातुर्वय्य-व्यवस्था के अनुसार जो कर्म किये जाय वे सब यह ही हैं; उदाहरणार्थ स्त्रियों का युद्ध काना भी एक यहा है; और इस प्रकरणा में यह का यही व्यापक अर्थ विविद्यत है। मनु के कहा है कि जो जिसके लिये विहित हैं, वही उसके लिये तप हैं (११. २३६); और महाभारत में भी कहा है कि:—

आरंभयज्ञाः क्षत्रास्च हिर्वयेज्ञा विद्याः स्मृताः । परिचारयज्ञाः ग्रद्धाश्च जपयज्ञा हिनातयः ॥

" धारम्म ( उँचीग ), इवि, सेवा श्रीर जप ये चार यह ज्ञिय, वैद्य, शृह और व्राह्मण इन चार वर्णों के लिये यथानुक्रम विश्वित ईं (ममा. श्रां, २६०. १२)। सारांश, इस स्पष्टि के सब मनुष्यों को यह द्वी के लिये प्रहादेव ने दरफा किया ईं (ममा. श्रां, २६०. १२)। सारांश, इस स्पष्टि के सब मनुष्यों को यह द्वी के लिये प्रहादेव ने दरफा किया ईं (ममा. श्रानु. १८. १३)। फलतः चातुंवंत्रयं ब्यादि सब शास्त्रोक्त कर्म एक प्रकार के यह ही हैं और यदि प्रत्येक मनुष्य अपने अपने अधिकार के श्रनुतार इन शास्त्रोक्त कर्मों या यहाँ को—चंत्र, व्यवसाय या कर्तव्य न्यवहार को—न करे तो समूचे समाज की द्वावि होगी और सम्मव ईं कि श्रन्त में वसका नाश्च मी हो जावे। इसलिये ऐसे व्यापक अर्थ से सिद्ध होता है कि लोकसंप्रह के लिये यह की सदेव आवश्यकता होती ईं!

भ्रव यह परन उठता है कि यदि वेद और चातुर्वर्श भादि सार्त-ध्वस्था के अनुसार गृहस्यों के लिये वही यहप्रधान-वृत्ति विहितः सानी गई है कि की केवल फर्समय है, तो क्या इन सांसारिक कर्मों को धर्मशास्त्र के अनुसार यथा-विधि (अर्थाव नीति से और धर्म के स्नामानुसार) करते रहने से. ही कोई सनुष्य

<sup>\*</sup> देचिरीय सीहता का वचन यह है:--- " जायमानो वे आक्षणीलमिर्श्रना जायत अक्षच्येणीयस्यो यद्येन देवेन्यः प्रजया पितृस्य एपना अनुलो यः पुत्रो यत्ना अक्षचारिमातीति "।

जन्म-मरण के चक्तर से मुक्त हो जायगा ? छोर यदि कहा जाय कि वह मुक्त हो जाता है, तो फिर ज्ञान की मड़ाई छोर योग्यता हो क्या रही ? ज्ञानकांड छर्णात उपनियदों का साफ यही कहना है कि जब तक ब्रह्मात्मेक्य-ज्ञान हो कर कर्म के विषय में विरक्ति न हो जाय तब तक नाम-रूपात्मक माया से या जन्म-भरण के चक्तर से छुटकरा नहीं मिल सकता; छोर श्रोतस्मार्त-धर्म को देखो तो यही मालूम पड़ता है कि प्रत्येक मगुप्य का गाईश्ट्य धर्म कर्मप्रधान या न्यापक सर्य में यद्ममय है । इसके अति-रिक्त वेदों का भी कपन है कि यद्मार्थ किये गये कर्म चन्धक नहीं होते छोर यज्ञ से ही स्वर्गप्राप्त होती है । स्वर्ग की चर्चा छोड़ दी जाय; तो भी हम देखते हैं कि ब्रह्मदेव ही ने यह नियम बना दिया है कि इन्द्र छादि देवताओं के सन्तुष्ट हुए बिना वर्षा नहीं होती और यज्ञ के बिना देवतागण भी सन्तुष्ट नहों होते ! ऐसी अवस्था में यज्ञ कर्म किये विना मनुष्य की भलाई कैसे होगी ? इस लोक के क्रम के विषय में मनुस्पृति, महाभारत, उपनिषद तथा गीता में भी कहा है कि:—

अमी प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । आदित्याज्जायते ब्राष्ट्रिकेष्टरलं ततः प्रजाः ॥

" यज्ञ में इवन किये गये सब द्रव्य ऋदि द्वारा सूर्य को पहुँचते हैं और सूर्य से पर्जन्य और पर्जन्य से अस तथा अस से प्रजा उत्पन्न होती है " ( मन. ३. ७६; ममा. शां. २६२. ११; सैन्यु. ६. ३७; गी ३. १४)। फीर, जय कि ये यज्ञ कर्म के द्वारा ही द्वीते हैं, तब कर्म को छोड देने से काम कैसे चनेगा ? यज्ञमय कर्मी को छोड देने से संसार का चक्र यन्द हो जायगा और किसी को खाने को भी मिलेगा ! इस पर भागवतधर्म तथा गीताशास्त्र का उत्तर यह है कि यज्ञ-याग श्रादि वैदिक कर्मों को या श्रन्य किली भी स्मार्त तथा व्यावहारिक ज्ञयमय कर्म को छोड़ देने का उपदेश हम नहीं करते; हम तो तुम्हारे ही समान यह भी कहने को सैयार हैं कि जो यज्ञ-चक्र पूर्व काल से बराबर चलता खाया है उसके बंद हो जाने से संसार का नाश हो जायगा; इसलिये हमारा यही सिद्धान्त है कि इस कर्मर,य यज्ञ को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिये (सभा. शां. ३४०; गी. ३. १६) । परन्तु ज्ञानकाराड में अर्थात् उपानिपदों ही में स्पष्टरूप से कहा गया है कि ज्ञान धीर वैराग्य से कर्मचाय पुए बिना मोच नहीं मिल सकता, इसालिये इन दोनों सिदान्तों का मेल करके इमारा अन्तिम कथन यह है कि सब कमाँ को ज्ञान से ष्मर्यात् फलाशा छोड़ कर निष्काम या विरक्त दुद्धि से करते रद्दना चारिये ( गी. ३. १७.१९ ) । यदि तुम स्वर्ग-फन की काम्य-बुद्धि सन में २ख कर ज्योतिष्टोम ष्मादि यज्ञ-याग करोगे तो, वेद में कहे अनुसार, स्वर्ग-फल तुम्हें निस्सन्देश मिलेगा; क्योंकि वंदाज्ञा कभी भी भूठ नहीं हो सकती। परन्तु स्वर्ग-फल नित्य प्रार्थात हमेशा टिकनेवाला नहीं है, इसी लिये कहा गया है ( बृ. ४. ४. ६; वेसू. ३. १. ८; मभा. वन. २६०, ३६)--

प्राप्यान्तं कर्मणस्तस्य यत्किचेद्द करोत्ययम् । तस्माह्योकात्पुनरेत्यस्थे लोकाय कर्मणे ॥ \*

इस लोक में जो यज्ञ-याग छ।दि प्रसय कर्म किये जाते हैं उनका फल स्वर्गीय उप-भोग से समाप्त हो जाता है और तब यह करनेवाले कर्मकाएडी मनुष्य को स्वर्ग-लोक से इस कर्मलोक अर्घात् भूलोक ने फिर भी ग्राना पडता ई। छांदोग्योपनिषद (५. १०. 3-६) में तो स्वर्ग से नीचे ग्राने का मार्ग भी यतलाया गया है। भगवद्गीता में "कामात्मानः स्वर्गपराः" तथा " वैगुरायविषया वेदाः " (गी. २ ४३.४४ ) इस प्रकार करूर गोंगात्य-सचक जो वर्गान किया गया है वह इन्हीं कर्मकाराडी लोगों को लक्स करके कहा गया है: और नवें ऋष्याय में फिर भी स्पष्ट-वया कहा गया है कि " गतागर्व कामकामा लमंत " (गी. ६. २१) - उन्हें स्वर्गकोक घौर इस लोक में यार यार घाना जाना पड़ता है। यह आवागमन ज्ञान प्राप्ति के विना रक नहीं सकता । जब तक यह एक नहीं सकता तब तक थातमा को सच्चा समाधान. पूर्णांवरूचा तथा मोच्च भी नहीं मिल सकता। इस-क्षिये शीता के समस्त उपदेश का सार यही है कि यज्ञ-याग आदि की कीन कहे. चातुर्वरार्य के सब कर्मी को भी तुम ब्रह्मात्मेंक्य-ज्ञान से तया साम्यद्वदि से भारतिक छोड़ कर करते रहो-यस, इस प्रकार कर्मचक्र को जारी रख कर भी तुम मुक्त ही बने रहाँगे (गी. १८, ५,६) । किसी देवता के नाम से तिल, चावल या किसी प्रशा को " इटं एमक देवतारी न सम " कह कर श्रप्ति में हवन कर देने से ही कुछ यज्ञ नहीं हो जाता। प्रत्यक्ष पग्र को सारने की घ्रपेजा, प्रत्येक सनुष्य के शरीर में काम-क्रोध आदि जो अनेक पश्चमृत्तियाँ हैं, उनका साम्यवादिरूप संय-माप्ति में होम करना ही श्राधिक श्रेयस्कर यज्ञ है ( गी. ४. ३३)। इसी ऋभिप्राय से गीत। में तथा नारायणीय धर्म में भगवान ने कहा है कि "में यहाँ में जपयह"ऋषीर थेष्ठ हैं (गी. १०. २५, मभा. शां. ३. ३७)। सनुस्मृति (२. ८७) में भी कहा गया है कि बाह्मणा और कुछ करे या न करे, पत्नु वह केवल जप से ही सिद्धि पा सकता है। आप्ति में ब्याहति दालते समय ' न मम ' ( यह वस्तु मेरी नहीं है ) कह कर उस वस्तु से अपनी समत्ववादि का त्याग दिखलाया जाता है-यही यज्ञ का मुख्य तत्व है और दान भादिक कर्नों का भी यही वीज है, इसालिये इन कर्मी की योग्यता भी यह के वरावर है। अधिक क्या कहा जाय, जिनमें अपना तिनक भी स्वार्य नहीं है, ऐसे कमी को ग्रुद बुद्धि से करने पर वे यज्ञ ही कहे जा सकते हैं। यह की इस व्याख्या को स्त्रीकार करने पर जो कहा कर्म निष्काम इदि से किये जायें वे सब एक महायज्ञ ही होंगे; और द्रव्यमय यज्ञ को लागू होने-

<sup>ैं</sup> इत मंत्र के दूसरे चरण को पढ़ते तनय ' पुनरेति ' और ' अहरे ' ऐसा पदच्छेद करके पढ़ना चाहिये, तब इस चरण में अहरीं की कभी नहीं मालून होगी। वैदिक प्रन्यों को पढ़ते समय पैसा बहुमा करना पढ़ता है।

वाला मीमांसको का यह न्याय कि ' यहार्थ फिये गये कोई भी कर्म वंधक नहीं होते' उन सय निष्काम कर्मों के लिये भी उपयोगी हो जाता है। इन कर्मों को करते समय फलाशा भी छोड़ दी जाती है जिसके कारण ह्या का खाना-जाना भी छूट जाता है छोर इन कर्मों को करने पर भी फन्त में मोक्ररुपी सद्गति मिल जाती है (गी. ३. ६)। सारांश यह है कि संसार यह्मय या कर्ममय है सही; परन्तु कर्म करनेवालों के दो वर्ग होते हैं। पहले वे जो शाखोक्त रीति से, पर फलाशा एख कर, कर्म किया करते हैं ( कर्मकांडी लोग ); छोर दूसरे वे जो निष्काम युद्धि से, केवल कर्तच्य समभ कर, कर्म किया करते हैं ( ह्यानी लोग ) । एस संबंध में गीता का यह सिद्धान्त है कि कर्मकांडियों को स्वर्ग-प्रासिरूप छानित्य फल मिलता है और ज्ञान से अर्थात् निष्कामयुद्धि से कर्म करनेवाले ज्ञानी पुरुषों को मोक्ररूपी नित्य फल मिलता है। मोक्र के लिये कर्मों का छोड़ना गीता में कर्हीं भी नहीं वतलाया गया है। इसके विपरीत फरारहवें फर्च्याय के छारंभ में स्पष्टतया वतला दिया है कि "त्याग= छोड़ना ' शब्द से गीता में कर्मत्याग कभी भी नहीं समक्षना चाहिये, किन्तु उसका कर्ष 'फलत्याग' ही सर्वंत्र विवाहित है।

इस प्रकार कर्मकांडियों और कर्मयोगियों को भिज्ञ भिज्ञ फल मिलते हैं, इस कारण प्रत्येक को खुत्यु के बाद भिन्न भिन्न लोकों में भिन्न भिन्न मार्गों से जाना पडता है । इन्हीं मार्गों को ऋस से ' प्रितृयागा ' और ' देवयान ' कहते हैं (शां. १७. १५, १६); और उपनिपदों के फ्राधार से गीता के खाठवें खध्याय में इन्हीं दोनों मार्गी का बर्गान किया गया है। वह मतुष्य, जिसको ज्ञान हो गया है — और यह ज्ञान कम से कम अन्तकाल में तो अवश्य ही हो गया हो (गी. २. ७२) — देहपात होने के अनन्तर और भिता में शरीर जल जाने पर, उस अप्नि से ज्योति ( ज्वाला ) , दिवस, ग्राह्मपत्त और उत्तरायण के छः महीने में, प्रयाण करता हुआ ब्रह्मपद की जा पहुँचता है तथा वहाँ उसे मोक्त प्राप्त होता है इसके कारण वह पुनः जन्म से कर मृत्युलोक में फिर नहीं लीटता; परन्तु जो केवल कर्मकांडी है अर्थात् जिसे ज्ञान नहीं है, वह उसी अप्नि से धुर्यों, रात्रि, कृष्णुपत्त और दित्तेगुायन के छः मद्दीने, इस कम से प्रयाण करता हुया चन्द्रलोक को पहुँचता है और अपने किये इए सब प्राय-कर्मों को भोग करके फिर इस लोक में जन्म लेता है; इन दोनों मार्गों में यही भेद है (गी. 🕳 २३-२७) । 'ज्योति '(ज्याला) शब्द के बदले उपनिपदों में ' अचिं ' ( ज्वाला ) शब्द का प्रयोग किया गया है, इससे पहले मार्ग को ' ऋचिरादि ' और दूसरे को ' धूम्रादि ' मार्ग भी कहते हैं । हमारा उत्तरायण उत्तर ध्रवस्थल में रहनेवाले देवताओं का दिन है और हमारा दक्ति गायन उनकी रात्रि है। इस परिभाषा पर ध्यान देने से मालुम हो जाता है कि इन दोनों मार्गी में से पहला छार्चिरादि (ज्योतिरादि) मार्ग जारम्भ से छन्त तक प्रकाशसय है श्रीर दूसरा धूत्रादि मार्ग अन्धकारमय है । ज्ञान प्रकाशमय है श्रीर परवहा " ज्योतिपां ज्योतिः" (गी. १३. १७ )-तेजों का तेज-है इस कारण देहपात

होने के अनन्तर, ज्ञानी पुरुषों के मार्ग का प्रकल्मिय होना उचित ही है, कौर भीता में उन दोनों मार्गों को ' शुद्ध ' छोर ' कृप्य ' इसी लिये कहा है कि हनका भी अर्थ प्रकाशमय छोर अन्धकारमय है। गीता में उत्तरायण के बाद के सोपानों का वर्णन नहीं है। परन्तु यास्त्र के निरुक्त में उद्गयन के बाद देवलोंक, सूर्य, वेश्वत खोर मानस पुरुष का वर्णन है ( निरुक्त १४. ६ ); श्रीर वपनिषदों में देवपान के विषय में जो वर्णन हैं, उनकी एकवाययता करके वेदान्तसूत्र में यह कम दिया है कि उत्तरायण के याद संवत्तर, वायुकोंक, सूर्य, चिश्वत, वरुणलोंक, इन्द्र- लोक, प्रजापतिलोंक और छन्त में ब्रह्मलोंक है ( ग्रह्म ४, ६०; ६. २. १४; हो. ५.

१०; कापी. १. ३; बेस्. ४. ३. १—६)।

देवयान घोर पितृयास सार्गी के सीपानों या सुकामों का वर्सन हो चुका। परन्तु इनमें जो दिवस, ग्रुकृपज्ञ, उत्तरायण इत्यादि का वर्णन है दनका सामान्य अर्थ कालयाचक दोता है, इस लिए स्यामाविकही यह प्रश्न उपस्थित होता है, कि पया देवयान और पितृयाए। मार्गे। का काल से कुछ सम्बन्ध है अथवा पहले कमी या या नहीं ? यद्यपि दिवस, रात्रि, गुरूपत्त इत्यादि शब्दों का अर्थ कालवाचक भैं; तयापि श्रप्ति, ज्वाला, वायुलोक, विद्युत् श्रादि जो श्रन्य सोपान में रनका ऋषं कालवाचक नहीं हो सकता; और यदि यह कहा जाय कि ज्ञानी पुरुष को दिन अयवा रात के समय मरने पर, भिन्न भिन्न गति मिलती है तब तो ज्ञान का इड महत्व ही नहीं रह जाता । इसलिये च्यप्ति, दिवस, दत्तरायम् इत्यादि सभी शब्दी को कालवाचक न मान कर वेदान्तसूत्र में यह सिद्धान्त किया गया है, कि ये शब्द इनके ग्रामिसानी देवताओं के लिये करियत किये गये हैं तो ज्ञानी और कर्मकांडी पुरुषों के ज्ञातमा को भिन्न भिन्न मागा से बहालोक और चन्द्रसोक में से जाते हैं (वेस्. ४. २. १६--२१; ४. ३. ४) । परन्तु इस में सन्देश है कि भगवद्गीता की यह मत मान्य है या नहीं; स्यांकि उत्तरायगा के याद के सोपाना का, कि जो काल-वाचक नहीं हैं, गीता में वर्णन नहीं है। इतना ही नहीं; बल्कि इन मार्गों की वत-लाने के पहले भगवान ने काल का स्पष्ट रहोख इस प्रकार किया है कि "में तुमें वह काल बतलाता हैं कि जिस काल में मरने पर कर्मयोगी लौट कर आता है या नहीं ञाता है " ( गी. ८, २३ ); और महामारत में भी यह वर्णन पाया जाता है कि जब मीप्म पितामह शरशय्या में पड़े ये तब वे शरीरत्याग करने के लिये उत्तरायण की, अर्थात् सूर्य के उत्तर की ओर मुद्दने की, प्रतीक्षा कर रहे थे ( भी. १२०; अनु-१६७ ) । इससे विदित होता है कि दिवस, ग्राकुपक्ष और उत्तरायगुकाल ही मृत्य होने के लिये कभी न कभी प्रशस्त माने जाते थे । अरवेड़ ( १०. ==. १५ और हु. ६. २. १५) में भी देवयान और पिनृयागा मार्गी का जहाँ पर वर्शन है, वहीं कालवाचक अर्थ ही विवित्तित है। इससे तथा अन्य अनेक प्रमाणों से हमने यह निश्चय किया है, कि दत्तर गोलार्ध के जिस स्थान में सूर्य क्वितिज पर है महीने तक इमेशा देख पड़ता है, इस स्थान में अर्थात् उत्तर भूव के पास या मेरूरवान में

जब पहले वैदिक ऋषियों की बस्ती थी, तब ही से छः महीने का उत्तरायसा रूपी प्रकाशकाल मृत्यु भ्रोने के लिये प्रशस्त माना गया होगा । इस विषय हा विस्तृत विवेचन इसने अपने दूसरे ग्रन्य में किया है।कारण चाहे कुछ भी हो, इसमें सन्देह नहीं कि यह समम बहुत प्राचीन काल से चली खाती है; और यही समम देव-यान तथा पितृयाम् मार्गी सं-प्रगटन हो तो पर्शयसे ही-अन्तर्भृत हो गई है। आधिक क्या कहें, इसे तो ऐसा मालूम होता है कि इन दोनों मार्गों का मूल इस शाचीन समक्त में ही है। यदि ऐसा न माने तो गीता में देवयान और पितृयाया को लच्च करके जो एक यार 'काल ' (गी. ८. २३) और दूसरी बार 'गति ' या ' सुति ' श्रर्यात् मार्ग ( गी. =, २६, २७ ) कहा है, यानी इन दो भिन्न भिन्न अर्थों के शब्दों का जो उपयोग किया गया है, उसकी कुछ उपपत्ति नहीं लगाई जा सकती। वेदान्त-सूत्र के शाद्धरमाध्य में देवयान और पितृयागा का कालवा चक अर्थ स्मार्त है जो कर्मयोग ही के लिये उपयुक्त होता है, और यह भेद करके, कि सचा प्रश्रज्ञानी उपनिपदाँ में विशित श्रीत मार्ग से, अर्थात् देवताप्रयुक्त प्रकाशमय मार्ग से, ब्रह्म-लोक को जाता है, 'कालवाचक' तथा 'देवतावाचक' अर्थो की व्यवस्था की गई है (वे. सू. शां. भा. ४. २. १८—२१)। परन्तु मूल सूत्रों को देखने से ज्ञात द्दोता है, कि काल की फावश्यकता न रख उत्तरायगादि शब्दों से देवताओं को कल्पित कर देवपान का जो देवतावाचक क्षर्य वादरायणाचार्य ने निश्चित किया है, वही उनके मतानुसार सर्वत्र श्राभित्रेत होगा; और यह मानना भी उचित नहीं है कि गीता में वर्णित मार्ग उपनिषदों की इस देवयान गति को छोड़ कर स्वतंत्र हो सकता है । पान्त यहाँ इतने गहरे पानी में पैठने की कोई आवश्यकता नहीं है: क्योंकि यद्यपि इस विषय में मतभेद हो कि देवयान श्रीर पितृयाण के दिवस, राश्रि, उत्तरायण आदि शब्द ऐतिहासिक दृष्टि से मुलारम्भ में कालवाचक ये या नहीं; तयापि यह यात निर्विवाद है, कि आगे यह कालवाचक अर्थ छोड़ दिया गया। श्रन्त में इन दोनों पदों का यही अर्थ निश्चित तथा रूढ हो गया है कि-नाल की अपेद्धा न रख चाहे कोई किसी समय मरे—यदि वह ज्ञानी हो तो अपने कर्मानुसार अकाशमय मार्ग से, और केवल कर्मकांडी हो तो अन्धकारमय मार्ग से परलोक को जाता है। चाहे फिर दिवस श्रीर उत्तरायण श्रादि शब्दों से बादरायणाचार्य के कयनानुसार देवता समिभिये या उनके लक्षण से प्रकाशमय मार्ग के कमशः बढते द्वए सोपान समिमिये; परन्तु इससे इस सिद्धान्त में कुछ भेद नहीं दोता कि यहाँ देवयान और पितृयाम् शब्दों का रूटार्घ मार्गवाचक है।

परन्तु क्या देवयान श्रोर क्या पितृयाण, दोनों मार्ग शाखोक श्रश्रांत पुरायकर्म करनेवाले को ही प्राप्त हुआ करते हैं, क्योंकि पितृयाण यद्यपि देवयान से नीचे की श्रेणी का मार्ग है, तथापि वह भी चन्द्रलोक को प्रश्रांत एक प्रकार के स्वर्गलोक ही को पहुँचानेवाला मार्ग है। इसलिये प्रगट हैं, कि वहाँ सुख मोगने की पात्रता होने के किये इस जोक में हुछ न कुछ शाखोक पुरायकर्म खबश्य ही करना पड़ता

हैं (गी. ६. २०, २१)। जो लोग योड़ा भी शाखोक्त प्रायक्रमं न करके संसार में खपना समस्त जीवन पापाचरण में बिता देते हैं, वे हन रोगों में से किसी भी मांगं से नहीं जा सकते। इनके विषय में उपनिपदों में कहा गया है कि ये लोग मत्ते पर पृकदम पशु-पद्मी आदि तिर्यक्-योनि में जन्म लेते हैं और वार्रवार यमलोक अर्घात् नरक में जाते हैं। इसी को 'तीसरा 'मार्ग कहते हैं और वार्रवार यमलोक अर्घात् नरक में जाते हैं। इसी को 'तीसरा 'मार्ग कहते हैं (छां. ५, २०. ८, कठ. २. ६, ७); और मगनद्रीता में भी कहा गया है कि निपट पापी क्षर्यात् श्रासुरी पुरुषों को यही निरय-गति प्राप्ति होती हैं (गी. १६. १६-२१; ६. १२, वेत्, ३. १. १२, ३३; निरुक्त १४. ६)।

ऊपर इस बात का विवेचन किया गया है कि मरने पर मनुष्य को उसके कर्मा-नुरूप वैदिक घर्म के प्राचीन परम्परानुसार तीन प्रकार की गति किस क्रम से प्राप्त होती है। इनमें से केवल देवयान मार्ग ही मोच-दायक है; परन्तु यह मोच क्रमक्रम से अर्थात् अचिरादि ( एक के बाद एक, ऐसे कई खोपानों ) से जाते जाते अन्त में मिलता है; इसलिये इस मार्ग को ' क्रममुक्ति ' कहते हैं, और देहपात होने के श्रनन्तर अर्थात् मृत्यु के ग्रनन्तर बहालोक में जाने से वहाँ श्रन्त में सक्ति मिलती है, इसी लिये इसे 'विदेश-सुक्ति 'भी कहते हैं । परन्तु इन सब बातों के ऋतिरिक शुद्ध अध्यात्मशास्त्र का यह भी कथन है कि जिसके सन में बहा और आत्मा के एकन्व का पूर्ण साज्ञातकार नित्य जागृत है, उसे ब्रह्मप्राप्ति के किये कहीं दूसरी जगह क्यों जाना पड़ेगा? अथवा उसे मृत्यु काल की भी बाट क्यों जोहनी पढ़ेगी ? यह बात सच है कि उपासना के लिये स्वीकृत किये गये सर्यादि प्रतीकों की श्रयांत् सगुगा ब्रह्म की उपालना से जो ब्रह्मज्ञान होता है वह पहले पहल कुछ श्रपुर्ण रहता है, क्योंकि इससे मन में सूर्यलोक या ब्रह्मलोक इत्यादि की कल्पनाएँ उत्पन्न हो जाती हैं और वे ही भरण-समय में भी भन में न्यूनाधिक परिमाण से वनी रहती हैं । अतएव इस अपूर्णता को दूर करके मोद्ध की प्राप्ति के लिये ऐसे लोगों को देवयान मार्ग से 'ही जाना पड़ता है ( वेस. ४. ३१५ ) । क्योंकि, श्रष्यातम-शास्त्र का यह अटल सिद्धान्त है कि मरण-समय में जिसकी जैसी भावना या ऋतु हो उसे वैसी ही 'गति' मिलती है (छां. ३. १४.१)। परन्तु सगुगा रपासना या अन्य किसी कारण से जिसके मन में अपने आतमा और बहा के बीच कुछ भी परदा या द्वैतमाव (ते. २.७) शेप नहीं रह जाता, वह सदैव बहा-रूप ही है; अतपुर मगट है, कि ऐसे पुरुष को ब्रह्म-प्राप्ति के लिये किसी दूसरे स्थान में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। इसी लिये वृहदारएयक में याज्ञवल्य ने जनक से कहाँ है कि जो पुरुष ग्रुद्ध ब्रह्मज्ञान से पूर्ण निष्काम हो गया हो— " न तस्य प्राचा उत्कामन्ति बहीव सन् बह्माप्यति " — उसके प्राचा उसरे किसी स्थान में नहीं जाते; किन्तु वह नित्य बहासूत है और बहा में ही लय पाता है (वृ. ४. ४. ६); और वृद्धदारायक तथा कड, होनों नपनिपद्दीं में कहा गया है कि ऐसा प्ररूप " अत्र बह्य समर्तुते " ( कड. ६. १४ )— यहीं का यहीं ब्रह्म का अनुभव करता

है। इन्हीं श्रुतियों के आधार पर शिवगीता में भी कहा गया है, कि भोज के लिये स्यानान्तर करने की कोई आवश्यकता नहीं होती । प्रह्म कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि जो अमुक स्थान में हो और अमुक स्थान में न हो ( छां. ७. २५; मुं. २. २. ११)। तो फिर पूर्ण ज्ञानी पुरुष को पूर्ण बहा-प्राप्ति के लिये उत्तरायगा, सूर्यलोक श्रादि मार्ग से जाने की श्रावश्यकता ही क्यों होनी चाहिये ? " ग्रह्म वेद शहाव भवति " ( मुं. ३. २. ६ )- जिसने ब्रह्मस्वरूप को परचान लिया, वह तो स्वयं यहीं का यहीं, इस लोक में ही, बहा हो गया। किसी एक का दूसरे के पास जाना तभी हो सकता है जब 'एक ' और ' दूसरा ' ऐसा स्थलकृत या कालकृत भेद शेप हो; और यह भेद तो अन्तिम स्थिति में अर्थात् अद्वेत तथा श्रेष्ट ब्रह्मानुभव में रष्ट ही नहीं सकता। इसालिये जिसके मन की ऐसी नित्य स्थिति हो चुकी <sup>°</sup>सै कि " यस्य सर्वमात्मैवाऽभूत् " ( जृ. २. ४. १४ ), या " सर्व खांख्यदं ब्रह्म " ( छां. ३. १४. १), अथवा में ही महा हूँ— " अहं महााऽस्मि" ( हु. १. ४. १० ), उसे ब्रह्मप्राप्ति के लिये और किस जगह जाना पढ़ेगा ? वह तो नित्य ब्रह्मभूत ही रहता है। पिछले प्रकरण के अन्त में जैसा इमने कहा है वैसा ही गीता में परम ज्ञानी प्ररुपों का वर्गान इस प्रकार किया गया है कि " क्राभितो व्रह्मनिर्वागं वर्तते विदितात्मनां " (गी. ५. २६) — जिसने द्वेत भाव को छोड कर आत्मस्वरूप को जान लिया है उसे चाहे प्रारव्य-कर्म-च्य के जिये देहपात होने की राह देखनी पड़े, तो भी उसे मोच-प्राप्ति के लिये कहीं भी नहीं जाना पडता, क्योंकि ब्रह्मिन-र्वाणरूप मोन्न तो उसके सामने द्वाय जोड़े खड़ा रहता है; अथवा " इद्देव वैंजित: सर्गों थेपां साम्ये स्थितं मनः " (गी. ५. १६)— जिसके मन में सर्व-भूतान्तर्गत ब्रह्मात्मेक्यरूपी साम्य प्रतिविभियत हो गया है, वह ( देवयान भागे की भपेद्या न रख ) यहाँ का यहीं जन्म-भरण को जीत स्रेता है अयवा " भूतपृथ-रमावमेकस्यमनुपश्यति "- जिसकी ज्ञानरिष्ट में समस्त प्राग्रीयों की भिन्नता का नाश हो चुका फ्रौर जिसे वे सच एकस्य प्रयाद परमेश्वर-स्वरूप दिखने लगते हैं, वह " ब्रह्म सम्पद्यते "—ब्रह्म में मिल जाता है ( गी. १३. ३० ) । गीता का जो वचन ऊपर दिया गया है कि "देवयान और पितयापा मार्गी को तस्वतः जाननेवाला कर्मयोगी सोंच को प्राप्त नहीं होता " (गी. ५. २१), वसमें भी " तत्वतः जाननेवाला "पद का अर्थ "परमावधि के ब्रह्मस्वरूप को परचाननेवाला " ही विवक्तित हैं (देखो भागवत. ७. १५.५६)। यही पूर्ण ब्रह्मेमूत या परमाविध की ब्राह्मी स्थिति है; श्रीर श्रीमच्छंकराचार्य ने श्रपने शारीरक साप्य ( वेस. ४. ३. १४ ) में प्रतिपादन किया है, कि यही ग्रध्यात्म-ज्ञान की अत्यन्त पूर्यावस्था या पराकाष्टा है। यदि कहा जाय कि ऐसी स्थिति प्राप्त होने के लिये मनुष्य को एक प्रकार से परमेश्वर ही हो जाना पडता है. तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। फिर कहने की आवश्यकता नहीं कि इस शीरी से जो प्ररूप नसामत हो जाते हैं, वे कर्म-सृष्टि के सब विधि-निषेधों की अवस्था से भी

परे रहते हैं; क्योंकि उनका प्रशासान सदीय जागृत रहता है, इसिस्विये जो उन्ह वे किया करते हैं वह हमेशा ग्रुह और निष्काम बुद्धि से ही प्रेरित हो कर पाप-प्राय से श्रालिस रहता है। इस स्थिति की प्राप्ति हो जाने पर ब्रह्म-प्राप्ति के लिये किसी बान्य स्थान में जाने की अथवा देह-पात होने की अर्थात मरने की भी कोई आवश्यकता बर्डी रहती, इसलिये ऐसे स्थितप्रज्ञ ब्रह्मीनेष्ठ पुरुष को "जीवन् मुक्त " कहते हैं (यो ३. ६)। यदापि बौद्ध-धर्म के लोग ब्रह्म या श्रात्मा को नहीं मानते. तथापि उन्हें यह बात पूर्णतया मान्य है कि मनुष्य का परम साध्य जीवन्मुक की यह निफाम अवस्था ही है; और इसी तत्त्व का संग्रह उन्होंने कुछ शब्द-भेद से अपने धर्म में किया है (पिशिष्ट प्रकरण देखों )। कुछ लोगों का कथन है कि पराकाश के निष्कामत्व की इस अवस्था में और सांसारिक कर्मी में स्वामाविक पास्पर-विशेष है, इसलिये जिसे यह अवस्था प्राप्त होती है उसके सब कर्म आप ही श्राप हूट जाते हैं और वह संन्यासी हो जाता है। परन्तु गीता को यह सत सान्य नहीं हैं: उसका यही सिद्धान्त है कि स्वयं परमेश्वर जिस प्रकार कर्म करता है उसी प्रकार जीवनसक के किये भी निष्कास ख़ादि से, लोकसंग्रह के निमित्त, सूत्य पर्यन्त सव व्यवसारों को करते रहना सी आधिक श्रेयस्कर है, क्योंकि निष्कामत्व और कर्म में कोई विरोध नहीं है। यह वात ऋगले प्रकरण के ानिरूपण से स्पष्ट हो जायगी । गीता का यह तत्व योगवासिष्ट ( ई. ड. १६६ ) में भी स्वकृत किया गया है।

## ग्यारहवाँ प्रकरण । संन्यास और कर्मयोग ।

संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरानुमौ । तयोस्तु कर्मसंन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते क गीताः ५.

पिछले प्रकरगा में इस बात का विस्तृत विचार किया गया है. कि श्रनादि कर्म के चक्रर से छूटने के लिये प्राणिमात्र में एकत्व से रहनेवाल परमहा का अनुभवात्मक ज्ञान होना ही एकमात्र उपाय है; श्रीर यह विचार भी किया गया है कि इस अमृत ब्रह्म का ज्ञान सम्पादन करने के लिये मनुष्य स्वतंत्र है या नहीं, एवं इस ज्ञान की प्राप्ति के लिये भाषाखिष्ट के खानेत्व व्यवद्वार अथवा कर्म वह किस प्रकार करे। अन्त में यह सिद्ध किया है, कि बन्धन कुछ कर्म का धर्म या गुगा नहीं है किन्तु मन का है, इसलिय व्यावहारिक कर्मी के फल के बारे में जो ध्रपनी आसिक होती है उसे इंदिय-निग्रप्त से धीरे धीरे घटा कर, शुद्ध खर्यात् निष्काम युद्धि से कर्म करते रहने पर, कुछ समय के बाद साम्यवृद्धिरूप भारतज्ञान देहेन्द्रियों में समा जाता है और ष्मन्त में पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार इस वात का निर्णय हो गया, कि मोच्चरूपी परम साध्य अथवा आध्यात्मिक पूर्णावस्था की प्राप्ति के लिये किस साधन या उपाय का प्रवलम्बन करना चाहिये। जब इस प्रकार के वर्ताव से, प्रर्थात् यथा-शक्ति और यथाधिकार निष्काम कर्म करते रहने से, कर्म का बंघन छूट जाय तथा चित्तशुद्धि द्वारा अन्त में पूर्णी प्रहाज्ञान प्राप्त हो जाय, तब यह महत्त्व का प्रश्न उप-स्थित होता है कि खब खागे अर्थात् सिद्धावस्या में ज्ञानी या स्थितप्रज्ञ पुरुष कर्म ही करता रहे, श्रपचा प्राप्य चस्तु को पाका कृतकृत्य हो, माया-सृष्टि के सब व्यव-हारों को निरर्थक और ज्ञानविरुद्ध समभ्त कर, एकदम उन का त्याग कर दे? क्योंकि सब कर्मी को बिलकुल छोड़ देना ( कर्मसंन्यास ), या उन्हें निष्काम खुद्धि से मृत्यु पर्यंत करंते जाना (कर्मयोग), ये दोनों पद्म तर्क दृष्टि से इस स्थान पर संभव होते हैं। और इन में से जो पन्न श्रेष्ठ ठहरे उसी की श्रोर च्यान दे कर पहले से (श्रर्यात्

<sup>&</sup>quot; '' संन्यास और कर्मयोग दोनों निःश्रेयस्कर कथांत मोक्षदायक हैं; पनरतु इन दोनों में कर्मसंन्यास की अपेक्षा कर्मयोग हो अथिक श्रेष्ठ है।'' दूसरे चरण के 'कर्मसंन्यास' पद से अगट होता है, कि पहले चरण में 'संन्यास ' अग्द का क्या अर्थ करना चाहिये। गणेश-गीता के चौथे अध्याय के आरंग में गीता के वदी प्रश्लोचर लिये गथे हैं। वहाँ यह श्लोक थोड़े अग्दिन से इस प्रकार आया है—''क्रियायोगो नियागक्षान्युमी मोक्षस्य सामने । तयोभिन्ये कियायोगस्यागात्तस्य विशिष्यते॥ "

साधनावस्या से ही ) वर्ताच करना सुविधाजनक होगा, इसलिये टक दोनों पत्तों के तारतम्य का विचार किये विना कर्म और अकर्म का कोई भी आध्यातिक विवेचन परा नहीं हो सकता । अर्जुन से सिर्फ़ यह कह देने से काम नहीं चल सकता था. कि पूर्ण ब्रह्मञ्चान प्राप्त हो जाने पर कर्मी का करना थीर न करना एक सा है (गी. १८): क्योंकि समस्त व्यवहारों में कर्म की अपेका बढि ही की श्रेष्टता होने के कारण, ज्ञान से जिसकी बुद्धि समस्त भूतों में सम हो गई है, उसे किसी भी करें के ग्रुभाग्रुमत्व का लेप नहीं लगता (गी. ४. २०, २९) । भगवान का तो उसे यही निश्चित वपदेश या कि-युद्ध ही कर-युद्ध-यस्व! (गी. २.१८); और इस लो तथा स्पष्ट उपदेश के समर्थन में ' लडाई करों तो ऋच्छा, न करो तो ऋच्छा ' ऐसे सन्दिग्ध उत्तर की अपेना और दूसरे कुछ सबल कारणों का बतलाना आवश्यक था। और तो क्या, गीताशास्त्र की मन्ति यह वतलाने के लियेही हुई है कि, किसी कर्म का भयद्वर परिग्राम दृष्टि के सामने दिखते रहने पर भी ब्रह्मिगत प्ररूप उसे ही क्यों करें । गीता की यही तो विशेषता है । यदि यह जल है, कि कर्म से जन्त बँचता और ज्ञान से मुक्त होता है, तो ज्ञानी पुरुष को कम करना ही न्यों चाहिये? कर्म-त्वय का अर्थ कर्मों का छोड़ना नहीं है: केवल फलाशा छोड़ देने से ही कर्म का चय हो जाता है, सब कर्मी को छोड़ देना शक्य नहीं है: इत्यादि सिद्धान्त यद्यपि सत्य हो तथापि इससे मली माति यह सिद्ध नहीं होता, कि जितने कमें छट सकें **बतने भी न छोड़े जाँय । श्रोर, न्याय से देखने पर भी, यहीं ऋर्घ नि**पन्न ष्टोता है; क्योंकि गीता ही में कहा है कि चारों और पानी ही पानी हो जाने पर जिस प्रकार फिर उसके लिये कोई कुएँ की खोज नहीं करता, उसी प्रकार कर्मी से सिद्ध होनेवाली शानप्रांति हो चुकने पर ज्ञानी पुरुप को कर्म की क्रझ मी अपेका नहीं रहती (गी. २. ४६) । इसी लिये तीसरे अध्याय के ग्रारम्भ में प्रर्जन ने श्रीकृप्णा से प्रथम यही पूछा है, कि अपकी सम्मति में यदि कर्म की अपेक्षा निष्काम श्रयवा साम्यबुद्धि श्रेष्ट हो, तो स्थितप्रज्ञ के समान में भी अपनी बुद्धि को ग्रद किये लेता हूँ-वल, मेरा मतलव पूरा हो गया; ग्रव फिर भी लडाई के इस घोर कर्म में मुक्ते क्यों फुँसाते हो ? (गी. ३, १) इसका उत्तर देते हुए मगवान् ने ' कर्म किसी से भी छूट नहीं सकते ' इत्यादि कारण बतला कर, चौथे श्रव्याय में कर्स का समर्थन किया है । परन्तु सांख्य ( संन्यास ) और कर्मयोग दोनों ही मार्ग यदि शास्त्रों में वतलाये गये हैं, तो यही कहना पढ़ेगा कि, ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर, इनमें से जिसे जो मार्ग अच्छा लगे, उसे वह स्वीकार कर से । ऐसी दशा में, पाँचर्ने अध्याय के घारम्भ में, अर्जुन ने फिर प्रार्थना की, कि दोनों मार्ग गोलमाल कर के मुक्ते न वतलाइये; निश्चयपूर्वक मुक्ते एक ही बात वतलाइये कि इन दोनों में से अधिक श्रेष्ठ काँन है (गी. रे. १)। यदि ज्ञानोत्तर कर्म करना और न करना एक ही सा है, तो फिर में अपनी मर्ज़ी के अनुसार जी चाहेगा तो कर्म करूँगा, नहीं तो न करूँगा । यदि कर्म करना ही दसम पदा हो, तो सभे

उसका कारण सममाइये; तभी में आपके कवनानुसार आचरण करूँगा । अर्जुन का यह प्रश्न कुछ छपुर्व नहीं है। योगवातिष्ठ (५.५६.६) में श्रीरामचन्द्र ने विसिष्ठ से और गर्गोशगीता (४.१) में वरेराय राजा ने गर्गोशजी से यही प्रश्न किया है। केवल हमारे ही यहाँ नहीं, वरत् यूरोप में जहाँ तत्वज्ञान के विचार पहले पहल ग्रारू हुए थे, उस प्रीत देश में भी, प्राचीन काल में, यह प्रश्न उपस्थित इसा या । यह वात फरिस्टाटल के प्रन्य से प्रगट होती है । इस प्रसिद्ध युनानी ज्ञानी पुरुष ने अपने नीतिशास्त्र-सम्बन्धी अन्य के अन्त ( १०.७ और **= ) में य**ही प्रभा उपस्थित किया है और प्रथम अपनी यह सम्मति दी है कि संसार के या राजनीतिक मामलों में जिन्दगी विताने की अपेदा ज्ञानी पुरुष को शांति से तत्त्व-विचार में जीवन विताना ही सबा भीर पूर्ण फानन्द्रदायक है । तो भी उसके अनन्तर लिखे गये प्रापने राजधर्म-सम्यन्धी अन्य ( ७.२ और ३ ) में अरिस्टाटल 🕏 🕏 लिखता है कि " कुछ ज्ञानी पुरुप तत्त्व-विचार में, तो कुछ राजनीतिक कार्यों में. निसप्त देख पडते हैं; और यदि पूछा जाय कि इन दोनों मार्गों में कीन यहत धन्छा है तो यही कहना पढ़ेगा कि प्रत्येक मार्ग खंशतः सचा है। तथापि, कर्म की श्रपेला प्रकर्म को प्रच्छा कप्तना भूल है । क्योंकि, यह कप्तने में कोई प्तानि नहीं कि, प्रानन्द भी तो एक कर्म ही है और सची श्रेय:प्राप्ति भी अनेक अशों में ज्ञानशक्त तथा नीतियुक्त कर्मी में ही है। " दो स्थानों पर प्रस्टिटल के भिन्न मिन्न मतों को देखकर गीता के इस स्पष्ट कंपन का महत्त्व पाठकों के ध्यान में त्रा जावेगा, कि "कर्म ज्यायो एकर्माणः " (गी. ३.८) — अकर्ग की अपेक्षा कर्म श्रेष्ठ थे। गत शताब्दी का प्रसिद्ध फ्रेंच परिद्धत आगस्य कोंट अपने आधिभौतिक तत्वज्ञान में कहता है-"यह कहना आन्तिमूलक है, कि सत्वविचार ही में निमप्त रह कर जिन्हगी विताना श्रेयस्कर है । जो तावज्ञ प्ररूप इस दह के आयुष्यक्रम को अजीकार करता है और अपने द्वाय से दोने योग्य लोगों का कल्यागा करना छोड देता है उसके विषय में यही कहना चाहिये कि वह अपने प्राप्त साधनों का दुरुपयोग करता है।" विपत्त में जर्मन ताववेत्ता शोपनहर ने कहा है, कि लंसार के समस व्यवहार-यहाँ तक कि जीवित रहना भी — तः जमय हैं, इसलिये तत्त्वज्ञान प्राप्त कर इन सव कर्मी का, जितनी जल्दी हो सके, नाश करना ही इस संसार में मनुष्य का सच्चा कर्तव्य है। कोंट सन् १८४७ ई० में, और शोपेनहर सन् १८६० ई० में संसार से विदा चुए । शोपेनहर का पन्य जर्मनी में हार्टमेन ने जारी रखा है । कहना नहीं होगा, कि स्पेन्सर और मिल प्रभृति श्रंप्रेज़ तत्वशाखज़ों के मत कोंट के ऐसे 👸 । परन्तु इन सय के छारो यह कर, पाल पी के ज़माने के प्राधिभीतिक जर्मन परिद्वत निटशे ने.

<sup>&</sup>quot; And it is equally a mistake to place inactivity above action for happiness is activity, and the actions of the just and wise are the realization of much that is noble. " ( Aristotle's Politics, trans. by Jowett. Vol. 1, p. 212. The italies are ours ).

श्रपने ग्रन्मों में, कर्म छोड़नेवालों पर ऐसे तीव कटाच किये हैं कि, वह कर्मसंन्यास-पत्तवालों के लिये ' सूर्य-शिरोमणिं ' शब्द से अधिक सौध्य शब्द का उपयोग कर ही नहीं सकता है "।

यरोप में ऋरिस्टाटल से ले कर श्रय तक जिस प्रकार इस सम्बन्ध में दो पक्ष हैं. उसी प्रकार भारतीय वैदिक धर्म में भी प्राचीन काल से लेकर अब तक इस सम्बन्ध के हो सम्प्रदाय एक से चले आ रहे हैं (ममा. शां. ३४६.७)। इनमें से एक को संन्यास-मार्ग, सांख्य-निष्टा या केवल सांख्य ( प्रयवा ज्ञान में ही नित्य निमन्न रहने के कारण ज्ञान-निष्टा भी) कहते हैं; श्रीर दूसरे को कर्मशीय, अयवा संत्तेप में केवल योग या कर्म-निष्ठा कहते हैं। इस तीसरे प्रकरण में ही कह आये हैं, कि यहाँ 'सांख्य' और 'योग' शब्दों से तात्पर्य क्रमशः कापिल-सांख्य और पातञ्जल योग से नहीं है।परन्त'संन्यास' शब्द भी कुछ सन्दिग्ध है, इसलिये वसके प्रयं का कुछ प्रधिक विवरण करना यहाँ भावश्यक है। 'सन्यास 'शब्द से सिर्फ़ 'विवाह न करना ' और यदि किया न्नो तो ' वाल-वर्जा को छोड भगवे कपडे रेंग लेना ' ग्रयवा ' केवल चौथा आग्रम ग्रहण करना 'इतना ही अर्थ यहाँ विवक्तित महीं है । क्योंकि विवाह न करने पर भी भीत्म पितामह मरते दम तक राज्यकारों के उद्योग में लगे रहे: और श्रीमच्छंकराचार्य ने ब्रह्मचर्य से एकदम चौया आग्रम प्रदेशा दर, या महाराष्ट्र देश में श्रीसमर्थ रामहास ने मृत्युपर्यंत बहाचारी गोरवामी रह दर, ज्ञान फैला करके संसार के उद्धारार्थ कर्म किये हैं । यहाँ पर मुख्य प्रश्न यही है, कि ज्ञानोत्तर संसार के व्यवदार केवल कर्तच्य समभ कर लोक-कल्याण के लिये. क्रिये जावें भ्रयवा मिय्या समभ कर एकड्म छोड़ दिये जावें ? इन व्यवहारों या कमी का करनेवाला कर्मयोगी कहलाता है; फिर चाहे वह व्याहा हो या हाँहा, भगवे कपडे पहने या सफेद । हीं, यह भी कहा जा सकता है कि ऐसे काम दरने के लिये विवाह न करना, भगवे कपडे पहनना अथवा बन्ती से बाहर विरक्त हो कर रहना ही कंमी कभी विशेष सुभीते का होता है । क्योंकि फिर क़द्रम्य के भरण-पोषण की भंभार अपने पींडे न रहने के कारणा. अपना सारा समय और परिश्रम लोक-कार्यों

<sup>ै</sup> कर्मयोग और कर्मत्याग ( सांख्य या संन्यास ) इन्हां दो मागों को सली ने अपने Pessimism नामक मन्य में कम से Optimism और Pessimism नाम दिये हैं, पर हमारी राय में यह नाम ठीक नहीं । Pessimism राब्द का अर्थ " उदास, निराशावारी या रोती मूरत " होता है । परन्तु स्तार को अनित्य समदा कर उसे छोड़ देनेवाले संन्यासी आनन्दी रहते हैं और वे लोग संनार को आनन्द से ही छोड़ते हैं; इस्निज्ये हमार्ग राय में, वनको Pessimist कहना ठीक नहीं । इसके घटले कर्मयोग को Energism और सांख्य या संन्यास मार्ग को Quietism करना अधिक प्रशस्त होगा । वैदिक धर्म के अनुसार दोनों मार्गों में बढ़ाकान एक ही सा है, इसल्बिय दोनों का आनन्द और द्वारा दुक्तमय है अथवा एक आशा-वारी है और दूमरा निरागावादी ।

में लगा देने के लिये कुछ भी खड़्चन नहीं रहती। यदि ऐसे पुरुष मेप से संन्यासी हों, तो भी ये तत्व-दृष्टि से कर्मयोगी ही हैं। परन्तु विपरीत पन्न में खयांत जो लोग इस संतार के समस्त च्यवहारों को निःसार समम्म उनका त्याग करके जुपचाप येंठ रहते हैं, उन्हों को संन्यासी कहना चाहिय; फिर चाहे उन्होंने मत्यन्न चाया खाश्रम प्रह्मण किया हो या न किया हो। सारांश, गीता का कटान्न मगवे अथवा सफ़्द कपड़ों पर खार विवाह या व्यापयां पर नहीं हैं; मत्तुत हसी एक बात पर नज़र रख कर गीता में संन्यास खार कर्मयोग, होनों मागों का विभेद किया गया है कि ज्ञानी पुरुप जगत् के व्यवहार करता है या नहीं। शेष यातें गीताधर्म में महत्त्व की नहीं हैं। संन्यास या चतुर्याक्षम शब्दों की खपेना वर्मलंन्यास खपवा कर्मलाग शब्द यहीं खिक खन्यांक खार निःसन्दिग्य हैं। परन्तु इन दोनों की खपेना सिर्फ संन्यास शब्द के व्यवहार की ही खिक हीते होने के कारण उसके पारिमापिक खर्म का यहाँ विवरण किया गया है। जिन्हों इस संसार के व्यवहार निःसारमतीत होते ही, वे उससे निमृत्त हो खरराय में जा कर स्मृति-धर्मानुसार चतुर्याक्षम में प्रवेश करते ही, इससे कर्मत्याग के इस मार्ग को संन्यास कहते ही। परन्तु इसमें प्रधान माग कर्मत्याग ही है, गैरूने कपट़े नहीं।

यधपि इस प्रकार इन दोनों पक्षों का प्रचार हो कि पूर्ग ज्ञान होने पर फागे कर्म करो (कर्मयोग ) या कर्म छोड दो (कर्मसंन्यास ), तथापि गीता के साम्प्र-दाविक टीकाकारों ने अब यहीं यह प्रश्न छेटा है, कि क्या अन्त में मोच-प्राप्ति कर देने के लिये दोनों मार्ग स्वतन्त्र अर्घात् एक से समर्प हैं: अयवा. केवल पूर्वाह यानी पद्दली सीढ़ी है और अन्तिम मोछ की प्राप्ति के लिये कर्म छोड कर संन्यास लेना ही चाहिये ? गीता के दूसरे फ्रीर तीसरे प्रध्यायों में जो वर्णन है, उससे जान पढ़ता है कि ये दोनों मार्ग स्वतन्त्र हैं। परन्तु जिन टीकाकारों मत है, कि कभी न कभी संन्यास प्राधम को प्रातिकार कर समस्त सांसारिक कर्मी को छोडे विना मोदा नहीं मिल सकता—यार जो लोग इसी युद्धि से गीता की टीका करने में प्रवृत्त हुए हैं, कि यही यात गीता में प्रतिपादित की गई है-दे गीता का यह तात्पर्य निकालते हैं कि " कर्मयोग स्वतन्त्र शीत से मोदा-प्राप्ति का मार्ग नहीं है पहले चित्त की शब्दता के लिये कर्म कर छन्त में संन्यात ही लेना चाहिये. संन्यास ही श्रन्तिम सुर्य निष्टा है।" परन्तु इस श्रर्थ को स्वीकार कर होने से भगवानु ने जो यह कहा है कि ' सांख्य ( संन्यास ) और योग ( कर्मयोग ) दिविध प्रयात दो प्रकार की निष्ठाएँ इस संसार में हैं ' ( गी. ३. ३ ), उस द्विविध पद का स्वारस्य विलक्कल नष्ट हो जाता है। कर्मयोग शब्द के तीन प्रयं हो सकते हैं:— (१) पहला खर्य यह है कि ज्ञान हो या न हो, चातुर्वसूर्य के यज्ञ-याग प्रादि कर्म प्रयया श्रुति-स्मृति-वर्णित कर्म करने से ही मोदा मिलता है । परन्त मीमांसकों का यह पेल गीता को मान्य नहीं ( गी. २. ४५ )। (२) दूसरा अर्थ यह है कि कित-ग्रद्धि के क्रिये कर्म करने ( कर्मयोग ) की आवश्यकता है, इसाक्तिये

केवल चित्तशादि के निमित्त ही कर्म करना चाहिये। इस अर्थ के अनुसार कर्म-योग संन्यासमार्ग का पूर्वाङ्ग हो जाता है; परन्तु यह गीता में वर्णित कर्मयोग नहीं है। (३) जो जानता है कि मेरे आत्मा का कल्यामा किस में है, वह ज्ञानी पुरुष स्वधर्मोक्त युद्धादि सांसारिक कर्म मृत्यु पर्यन्त करे या न करे, यही गीता में मुख्य प्रश्न है और इसका उत्तर यही है कि ज्ञानी प्ररूप को भी चातुर्वराय के सब कर्म निष्काम-बुद्धि से करना ही चाहिये (गी. ३. २५)—यही 'कर्मयोग' शब्द का त्तीसरा अर्थ है और गीता में यही कर्मयोग प्रतिपादित किया गया है । यह कर्म-योग सैन्यासमार्ग का प्रवाह कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि इस मार्ग में कर्म कभी छुटते ही नहीं । अब प्रश्न है केवल मोज्ञ-प्राप्ति के विषय में । इस पर गीता में स्पष्ट कहा है, कि ज्ञान-प्राप्ति हो जाने से निष्काम-कर्म बन्धक नहीं हो सकते, प्रत्युत संन्यास से जो मोच मिलता है वही इस कर्रयोग से भी प्राप्त होता है (गी. ४. ४ )। इस्रालियं गीता का कर्मयोग संन्यासमार्ग का प्रवीदः नहीं है; किन्तु ज्ञानीतर ये दोनों मार्ग मोस्रदृष्टि से स्वतन्त्र अर्यात् तुस्यवल के हैं (गी. ५. २); गीता के " लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्टा " ( गी. ३. ३ ) का यही अर्थ करना चाहिये । और इसी हेत से, भगवान ने अगले चर्या सें— " ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनास "- इन दोनों मार्गों का पृथक पृथक एपट्टीकरण किया है । आगे चल कर तेरहवें अध्याय में कहा है " अन्ये सांख्येन योगन कर्मयोगन चापरे " (गी-१३. २४ ) इस श्लोक के-' ब्रान्ये ' (एक) और ' अपरे ' (ट्सरे)-ये पद रक्त दोनॉ भागों को स्वतन्त्र माने विना, ऋम्वर्थक नहीं हो सकते । इसके सिवा, जिस नारा, युक्तीय धर्म का प्रवृत्तिमार्ग (योग) गीता में प्रतिपादित है, उसका इतिहास मद्राभारत में देखने से यही सिद्धांत इह होता है । सृष्टि के आरम्भ में भगवान् ने हिररायगर्भ अयात बह्या को सृष्टि (चने की आज्ञा दी; उनसे मरीचि प्रमुख सात मानस पुंत्र हुए । सृष्टिकाम का अन्छे प्रकार आरम्भ करने के लिये उन्होंने योग अर्थात् कर्भमय प्रवृत्ति मार्ग का अवलम्बन किया। ब्रह्मा के सनत्कुमार और कपिल प्रभृति दूसरे सात पुत्रों ने, उत्पन्न होते ही, निवृत्तिमार्ग श्रयीत् संख्य का श्रवलम्बन किया। इस प्रकार दोनों मार्गी की उत्पत्ति बतला कर आगे स्पष्ट कहा है, कि ये दोनों मार्ग मोज्ञ-दृष्टि से तुल्यवल त्रर्थात् वासुदेव-स्वरूपी एक दी परमेश्वर की प्राप्ति करा देनेवाले, भिन्न भिन्न और स्वतन्त्र हैं (सभा शां. ३४८. ७४; ३४६. ६३-७३ ) । इसी प्रकार यह भी भेद किया गया है, कि योग ऋर्यात् प्रवृत्तिमार्ग के प्रवर्तक हिरग्यगर्भ हैं और सांख्यमार्ग के मूल प्रवर्तक कृपिल हैं। परन्तु यह कहीं नहीं कहा है कि आगे हिरएयगर्भ ने कर्मी का त्याग कर दिया। इसके विपरित ऐसा वर्णन है, कि भगवान ने सृष्टि का व्यवहार अच्छी तरह से चलता रखने के लिये यज्ञ-चक्र को उत्पन्न किया और हिरग्यगर्भ से तथा अन्य देवताओं से कहा कि इसे निरन्तर जारी रखो ( सभा. शां. ३४०. ४४—७५ और २२६. ६६, ६७ देखो ) । इससे निर्विचाट सिद्ध होता है, कि सांख्य और योग दोनी मार्ग फ्रारम्भ से ही स्वतन्त्र हैं। इससे यह भी देख पड़ता है, कि गीता के सारप्रदायिक टीकाकारों ने कर्ममार्ग को जो गौयात्व देने का प्रयत्न किया है, यह केवल साम्प्रदायिक फ्रायह का परिशाम है; कीर इन टीकाग्रों में जो स्थान-स्थान पर यह तुर्रा लगा रहता है, कि कर्मयोग ज्ञानपाि छथवा संन्यास का केवल साधनमात्र है, वह इनकी मनगढ़न्त है— वास्तव में गीता का सच्चा भावार्य वैसा नहीं है।गीता पर जो संन्यासमार्गीय टीकाएँ हैं उनमें, हमारी समम्ब से, यही गुल्य दोप है। फ्रीर, टीकाकारों के इस साम्प्रदायिक फ्रायह से छूटे बिना कभी सम्भव नहीं, कि गीता के चास्तविक रहस्य का योध हो जावे।

यदि यह निश्चय करें, कि कर्मसंन्यास और कर्मयोग दोनों स्वतन्त्र रीति से मोक्षदायक हैं-एक दूसरे का पूर्वाङ्ग नहीं-तो भी पूरा निर्वाह नहीं होता । क्योंकि, यदि दोनों मार्ग एक ही से मोत्तदायक हैं, तो कहना पड़ेगा, कि जो मार्ग हमें पसन्द होगा उसे हम स्वीकार करेंगे। और फिर यह सिद्ध न हो कर कि अर्जुन को युद्ध ही करना चाहिये, ये दोनों पत्त संभव होते हैं, कि भगवान के उपदेश से परमेश्वर का ज्ञान द्वीने पर भी चाहे यह अपनी रुचि के अनुसार युद्ध करे अथवा लड़ना-मरना छोड़ कर संन्यास प्रह्मा कर ले। इसी लिये चर्छन ने स्वामाविक रीति से यह सरल प्रश्न किया है, कि "इन दोनों मारों में जो श्रधिक प्रशस्त हो, वह एक ही निश्चय से सुभी वतलाओं ? (गी. ५. १) जिससे ऋाचरण करने में कोई गडुबड़ न हो । गीता के पांचवें अध्याय के आरम्भ में इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न कर चुकने पर अगले श्लोकों में भगवान ने स्पष्ट उत्तर दिया है, कि "संन्यास और कर्म-योग दोनों मार्ग निःश्रेयस ग्रार्थात् मोज्ञदायक हैं ग्रायवा मोज्ञ दृष्टि से एक सी योग्यता के हैं; तो भी दोनों में कर्मयोग की श्रेष्ठता या योग्यता विशेष है (विशिष्यते ) " ( गी. ५. २ ); और यही श्लोक हमने इस प्रकर्गा के आरम्भ में लिखा है। कर्मयोग की श्रेष्टता के सवन्ध में यही एक चचन गीता में नहीं है; किन्तु प्रानेक चचन हैं; जैसे "तस्माद्योगाय युज्यस्व" (गी. २. ५०) — इसालिये त् कर्मयोग को ही ह्वीकार कर; " मा ते संगोऽस्त्वकर्मशि " ( गी. २. ४७ )-कर्म न करने का आप्रह मत रखः

यित्वद्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन । कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥

कर्मों को छोड़ने के भागड़े में न पड़ कर " इन्द्रियों को मन से रोक कर अनासक युद्धि के द्वारा कर्मेंदियों से कर्म करनेवाले की योग्यता ' विशिष्यते ' अर्थात् विशेष है " (गी. ३.७); क्योंकि, कभी क्यों न हो, "कर्म ज्यायो एकर्मणाः" अकर्म की अपेक्षा कर्म श्रेष् है (गी. ३.८); " इससे तू कर्म ही कर" (गी. ४. १५) अथवा " योग-मातिष्ठोत्तिष्ठ " (गी. ४. ४२) – कर्मणोग को अञ्चीकार कर युद्ध के लिये खड़ा हो; " (योगी) ज्ञानिस्योऽिष मतोऽिषकः " — ज्ञान मार्गवाले ( संन्यासी) की

श्रवेज्ञा कमयोगी की योग्यता अभिक है; "तस्माद्योगी भवार्जुन " (गी. ६. १६)— इसिलिये, हे अर्जुन ! तू (कर्म-) योगी हो; अयवा "मामजुस्तर युद्ध्य च" (गी. ८. ७) — मन में मेरा समरण रख कर युद्ध कर; इत्यादि अनेक वचनों से गीता में अर्जुन को जो उपदेश स्थान-स्थान पर दिया गया है, उसमें भी संन्यास या अकर्स की अपैद्या कर्मयोग की अधिक योग्यता दिखलाने के लिये, 'ज्यायः', 'अभिकः,' और 'विशिध्यते' इत्यादि पद स्पष्ट हैं । अठारहमें अध्याय के स्पसंहार में भी भगवान् ने फिर कहा है, कि "नियत कर्मों का संन्यास करना उचित नहीं है, आसिन्दिनिदिह्त सब काम सदा करना चाहिये, यही मेरा निश्चित और उत्तम मत है " (गी. १८. ६, ७)। इससे निर्विवाद सिद्ध होता है, कि गीता में संन्यास-मार्ग

की अपेना कर्मयोग को ही श्रेष्टता दी गई है।

परन्तु, जिनका साम्प्रदायिक सत है, कि संन्यास या माक्ते ही आन्तिम और श्रेष्ट कर्तव्य है, कर्म तो निरा चित्तग्रुद्धि का साधन है - वह मुख्य साध्य या कर्तव्य नहीं हो सकता - उन्हें गीता का यह सिद्धान्त कैसे पसंद होगा ? यह नहीं कहा जा सकता कि दनके घ्यान में यह वात आई ही न होगी, कि गीता में संन्यास मार्ग की श्रपेना कर्मयोग को स्पष्ट रीति से श्राधिक सम्रत्व दिया गया है। परन्तु, यदि यह वात मान ली जाती, तो यह प्रगट ही है, कि उनके सम्प्रदाय की योग्यता कम हो जाती। इसी से पाँचवें छाष्याय के जारम्म में, अर्जुन के प्रश्न और भगवान् के स्तर सरत, सयुक्तिक और स्पष्टार्थक रहने पर भी, साम्प्रदायिक टीकाकार इस चहर में पढ़ गये हैं कि इनका कैसा क्या अर्थ किया जाय । पहली श्रह्चन यह यी, कि ' संत्यास और कर्मयोग इन दोनों सागी में श्रेष्ट कीन है ?' यह प्रश्न ही दोनों मार्गी को स्वतन्त्र माने विना उपस्थित हो नहीं सकता। क्योंकि, टीकाकारी के क्यनानुसार, कर्मयोग यदि ज्ञान का सिर्फ पूर्वाङ्ग हो, तो यह वात स्वयंसिद है कि पूर्वाह गौंगा है और ज्ञान अथवा संन्यास ही शेष्ट है। फिर प्रश्न करने के लिये गुंजाइश ही कहाँ रही? घरछा; यदि प्रश्न को उचित मान ही लें, तो यह स्वीकार करना पड़ता है, कि ये दोनों मार्ग स्वतन्त्र हैं; और तब तो यह स्वीकृति इस कपन का विरोध करेगी, कि केवल दुमारा सम्प्रदाय दी मीज का मार्ग है ! इस अडचन को दूर करने के लिये इन टीकाकारों ने पहले तो यह तुर्रा लगा दिया है कि अर्जुन का प्रश्न ही ठीक नहीं है; और फिर यह दिखलाने का प्रयत्न किया है कि भगवान के टत्तर का तात्पर्य भी वैसा ही है ! परन्तु इतना गोलमाल करने पर भी भगवांत्र के इस स्पष्ट उत्तर - ' कर्मयोग की योग्यता अथवा श्रेष्टता विशेष है ' (गी. ५. २)-का अर्थ ठीक ठीक फिर सी लगा ही नहीं! तब अन्त में अपने मन का, पूर्वापर संदर्भ के विरुद्ध, दूसरा यह तुर्रा लगा कर इन टीकाकारों को किसी प्रकार अपना समाधान का सेना पड़ा, कि " कर्मयोगो विशिष्यते " -- कर्मयोग की योग्यता विशेष हैं -बहु वसन कर्मयोग की पीली प्रशंसा करने के लिये यानी अर्थवादात्मक है, वास्तव भगवान के मत में भी संन्यासमार्ग ही श्रेष्ठ है (गी. शांमा. ५. २; ६. १, २;

१८, ११ देखो )। शाहरभाष्य में ही वयों, रामानुबभाष्य में भी यह छोक कर्म-योग की केवल प्रशंसा करनेवाला-ग्रर्थवादात्मक-ही माना गया है (गी. रामा. ४. १) । रामानुजाचार्य यद्यपि ऋँद्वती न थे, तो भी उनके मत में भक्ति ही मुख्य साध्य चस्तु है; इसिनिये कर्मयोग ज्ञानयुक्त भक्ति का साधन ही हो जाता है (गी. रासा. ३. १ देखों )। मूल प्रन्य से टीकाकारों का सम्प्रदाय भिन्न है; परन्तु टीकाकार इस इद समाम से उस अन्य की टीका करने लगे, कि हमारा मार्ग या सम्प्रदाय ही मूल प्रन्य में वर्षित है। पाठक देखें, कि इससे मूल प्रन्य की कैसी खींचातानी हुई है। भगवान् श्रीकृष्णा या व्यास को, संस्कृत भाषा में स्पष्ट शब्दों के द्वारा, क्या यह कहना न स्राता था, कि ' अर्जुन ! तेरा प्रश्न ठीक नहीं है ' ! परन्तु ऐसा न कर के जब अनेक स्थलां पर स्पष्ट शिति से यही कहा है, कि " कर्मयोग ही विशेष योग्यता का है " तब कहना पड़ता है कि साम्प्रदायिक टीकाकारों का उल्लिखित प्रर्य सरल नहीं है; और, पूर्वापर संदर्भ देखने से भी यही अनुमान एड होता है। क्योंकि गीता में ही, अनेक स्थानों में ऐसा वर्णन है, कि ज्ञानी प्ररूप कर्म का संन्यास न कर ज्ञान-प्राप्ति के घ्यनन्तर भी प्रनासक्त युद्धि से घ्रपने सब न्यवद्वार किया करता है (गी. २. ६४; ३. १६; ३. २४; १८. ६ देखों) । इस स्थान पर श्री शहराचार्य ने प्रपने भाष्य में पहले यह प्रश्न किया है, कि मोच ज्ञान से मिलता है या ज्ञान और कर्म के समुचय से; श्रीर फिर यह गीतार्थ निश्चित किया है, कि केवल ज्ञान से ही सब कर्म दग्ध हो कर मोज-प्राप्ति होती है, मोज-प्राप्ति के लिये कर्म की स्रावश्यकता नहीं । इससे आगे यह धनुसान निकाला है, कि ' जब गीता की दृष्टि से भी मोच के लिये कर्म की आवश्यकता नहीं है, तय चित्त-शादि हो जाने पर सब कर्म निरर्यक हैं ही; ग्रोर वे स्वभाव से ही बन्धक ग्रर्थात ज्ञानविरुद्ध हैं, इस-लिये ज्ञान-प्राप्ति के अनन्तर ज्ञानी प्ररूप को कर्म छोड देना चाहिये '--यही मत भगवान को भी गीता में बाह्य है। ' ज्ञान के जनन्तर ज्ञानी प्ररूप को भी कर्म करना चाहिये ' इस मत को ' ज्ञानकर्मसमुज्ञय-पद्म ' कहते हैं; श्रीर श्रीशङ्कराचार्य की वपर्यक्त दलील ही वस पक्त के विरुद्ध मुख्य आदीप है। ऐसा ही युक्तिवाद मध्वाचार्य ने भी स्वीकृत किया है (गी. माभा. ३. ३१ देखों ) । हमारी राय में यह युक्तिबाद समाधानकारक अयवा निरुत्तर नहीं है । क्योंकि, (१) यद्यपि कान्य कर्म चन्धक हो कर ज्ञान के विरुद्ध हैं, तथापि यह न्याय निप्काम कर्म को लागू नहीं; और (२) ज्ञान-प्राप्ति के प्रनन्तर मोत्त के लिये कर्म प्रना-वश्यक भले हुआ करें, परन्तु उससे यह सिद्ध करने के लिये कोई याधा नहीं पहें-चती कि ' जन्य सवल कांरणों से ज्ञानी पुरुप को ज्ञान के साथ ही कर्म करना ष्पावश्यक है '। सुसूज़ का सिर्फ़ चित्त ग्राह करने के लिये ही संसार में कर्म का उपयोग नहीं है धौर न इसी लिये कमें उत्पन्न ही हुए हैं । इसिलये कहा जा सकता है, कि मोल के अतिरिक्त अन्य कारगों के लिये स्वधर्मानुसार प्राप्त श्रीनेवाले कर्मसिट के समस्त व्यवसार निष्काम वृद्धि से करते सी रहने की ज्ञानी पुरुष को भी ज़रूरत है। इस प्रकरण में छागे विस्तार सहित विचार किया गया है, किये अन्य कारण कीन से हैं। यहाँ इतना ही कहे देते हैं, कि जो अर्जुन संन्यास क्षेत्रे के लिये तैयार हो गया या उसको ये कारण वतलाने के निमित्त ही गीताशास्त्र की प्रमुत्ति हुई हैं। श्राँर ऐसा अनुमान नहीं किया जा सकता, कि चित्त की शृद्धि के पश्चात मोज के लिये कमी की अनावश्यकता यतला कर गीता में संन्यासमागं शी का प्रतिपादन किया गया है । शाहरसंप्रदाय का यह सत है सही कि ज्ञान-प्राप्ति के अनंतर संन्यासात्रम ले कर कर्मी को छोड़ ही देना चाहिये; परंतु रससे यह नहीं सिद्ध होता कि गीता का तात्पर्य भी वही होना चाहिये; और न यही बात सिद्ध होती है कि अकेले शाहरसम्प्रदाय को या अन्य किसी सम्प्रदाय को 'धर्म 'मान कर दसी के अनुकृत गीता का किसी प्रकार धर्य लगा लेना चाष्ट्रिये। गीता का तो यही रियर सिद्धान्त है, कि ज्ञान के पश्चात भी संन्यासमार्ग प्रहर्ण करने की अपेद्मा कर्मयोग को स्वीकार करना भी उत्तम पत्त है। फिर उसे चाहे निराला सम्प्र-दाय कहो या और कुछ उसका नाग रखो । परंतु इस वात पर भी ध्यान देना चाहिये, कि यदापि गीता को कर्भयोग ही श्रेष्ट जान पहला है, तथापि अन्य परमतअस-हिपा सम्प्रदायों की भाँति दसका यह ब्याप्रह नहीं, कि संन्यास-मार्ग को सर्वया त्याज्य सानना चाहिये। गीता में संन्यातमार्ग के सम्बन्ध में कहीं भी घनाइर-भाव नहीं दिखलाया गया है । इसके विरुद्ध, भगवान् ने स्पष्ट कहा है, कि संन्यास धीर कर्मयोग दोनीं सार्ग एक ही से निःश्रेयस्कर—मोजदायक—प्रयवा मोज्रुधि से समान मृत्यवान हैं। और आगे इस प्रकार की युक्तियों से इन दो मिल निष सागों की एकरूपता भी कर दिखलाई है कि " एक तांख्यं च योगं च यः परपति स पर्यति " (गी. ५. ५)—जिसे यह मालूम हो गया कि, ये दोनों मार्ग एक ही हैं बार्यात् समान यलवाले हैं, दसे ही सन्ना तत्वज्ञान हुआ; या 'कर्मयोग' हो. तो रसमें भी फलाज़ा का संन्यास करना ही पडता है— " न इसंन्यस्तसंक्रसो योगी भवति कश्चन " (गी. ६. २ )। यद्यपि ज्ञान-श्राप्ति के श्रनंतर (पहले ही नहीं) कर्म का संन्यास करना, या कर्मयोग स्वीकार करना, दोनों मार्ग मोत्तरष्टि से एक सी ष्टी योग्यता के हैं: तयापि लोकन्यवहार की दृष्टि से विचारने पर यही मार्ग सर्वश्रेष्ट है, कि शुद्धि में संन्यास रख कर अर्थात् निष्टाम सुद्धि से देहेन्द्रियों के द्वारा जीवनपर्यत लांक्संप्रचु-कारक सय कार्य किये जार्य । क्योंकि मगवान का निश्चित उपदेश है कि इस रपाय से संन्यास और कर्म दोनों स्विर रहते हैं एवं त्तरतुसार ही, फिर अर्जुन युद्ध के लिये प्रवृत्त हुआ है। ज्ञानी और अज्ञानी में यहीं तो इतना भेद हैं । केवल शारीर अर्थाद देहेन्टियों के कर्म, देखें तो दोनों के एक से होंगे ही; परन्तु अज्ञानी मनुष्य दन्हें आतक बुद्धि से और ज्ञानी मनुष्य अना-सक बुद्धि से किया करता है (गी. ३. २५)। मास कवि ने गीता के इस सिद्धान्त का वर्षोन अपने नाटक में इस प्रकार किया है—

प्राज्ञस्य मूर्वस्य च कार्ययोगे । तमत्वमम्येति ततुनं बुद्धिः ॥

" ज्ञानी खोर मूर्ख मनुष्यों के कर्म करने में शरीर तो एक सा रहता है, परंतु ख़िंद में भिन्नता रहती है " ( प्राविमार ५. ५ )।

कुछ फुटफल सेन्यास-भार्गवालों का इस पर यह और कथन है कि "गीता में फार्जन को कर्म करने का उपदेश तो दिया गया है। परन्त भगवान, ने यह उपदेश इस बात पर ध्यान दे कर किया है, कि श्रज्ञानी अर्जुन को, चित्त-ग्राह्दि के लिये, कर्म करने का ही अधिकार था। सिद्धावस्या में भगवान के मत से भी कर्मत्याग ही श्रेष्ट है। " इस युक्तिवाद का सरल भावार्थ यही देख पड़ता है, कि यदि भगवान यह कह देते कि " अर्जुन! तू अज्ञानी है," तो वह उसी प्रकार पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के लिये आप्रह करता, जिस प्रकार कि कठोपनिपद में नाचिकेता ने किया था; और फिर तो उसे पूर्ण ज्ञान यतलाना ही पडता; एवं यदि वैसा पूर्ण ज्ञान उसे यतलाया जाता तो वह युद्ध ह्योड कर संन्यास ले लेता और तय तो भगवानू का भारतीय-युद्ध-संबंधी सारा उद्देश ही विफल हो जाता - इसी भय से ग्रापने खत्यन्त प्रिय भक्त को धोखा देने के लिये भगवान श्रीकृप्या ने गीता का उपदेश किया है! इस प्रकार जो लोग सिर्फ छपने सम्प्रदाय का समर्थन करने के लिये, भगवानु के मत्ये भी प्रत्यन्त प्रिय सक्त को घोखा देने का निन्छ कर्म सहने के लिये प्रवृत्त हो गये, उनके साथ किसी भी प्रकार का घाद न करना ही अच्छा है। परंतु सामान्य लोग इन आमक यक्तियों में कहीं फँस न जावें, इसलिये इतना ही कह देते हैं कि श्रीक्रपा को कर्जुन से स्पष्ट शब्दों में यह कह देने के लिथे, उरने का कोई कारण न था, कि " तू अज्ञानी है, इसलिये कर्म कर;" धौर इतने पर भी, यदि अर्जुन कुछ गडबड करता, तो उसे अज्ञानी रख कर ही उससे प्रकृति-धर्म के अनुसार युद्ध कराने का सामध्ये श्रीकृष्ण में या ही (गी. १८. ५६ और ६१ देखों) । परन्त ऐसा न कर. बारबार 'ज्ञान' और 'विज्ञान' यतला कर ही (गी. ७. २; ६. १; १०, १; १३. २; १४. १ ), पन्द्रहवें ष्रघ्याय के अन्त में भगवान ने अर्जुन से कहा है कि " इस शास्त्र को समभ लेने से मनुष्य ज्ञाता और कृतार्थ हो जाता है " (गी. १४. २०)। इस प्रकार भगवान् ने उसे पूर्ण ज्ञानी यना कर, उसकी इच्छा से ची उस से युद्ध करवाया है (गी. १८. ६३)। इससे भगवान का यह अभिन्नाय स्पष्ट रीति से सिद्ध होता है कि ज्ञाता पुरुप को, ज्ञान के पश्चात् भी, निष्काम कर्म करते ही रहना चाहिये कौर यही सर्वोत्तम पन्न है । इसके अतिरिक्त, यदि एक बार मान भी लिया जाय कि अर्जुन अज्ञानी या, तथापि उसको किये हुए उपदेश के समर्थन में जिन जनक प्रभति प्राचीन कर्मथोगियों का घोर खारो भगवान ने स्वयं ध्रपना भी उदाहरुग दिया है, उन सभी की श्रज्ञानी नहीं कह सकते । इसी से कहना पड़ता है कि साम्पदायिक आप्रह की यह कोरी दलील सर्वया त्याज्य और अनुचित है, तथा गीता में ज्ञानयुक्त कर्मयोग का ही उपदेश किया गया है।

स्रव तक यह वतलाया गया कि सिद्धावस्या के व्यवद्वार के विषय में भी, कर्मत्याग (सांख्य ) छोर कर्मयोग (योग ) ये दोनों मार्ग न केवल हमारे ही देश में, वरत् अन्य देशों में भी प्राचीन समय से प्रचलित पाये जाते हैं । अनंतर, इस विषय में, गीताशास्त्र के दो सुख्य सिद्धांत वतलाये गये:--(१) ये दोनां मार्ग स्वतन्त्र सर्यात् भोत्तु की दृष्टि से परस्पर निरपेश्च छौर तुल्य बलवाले हैं, एक दसरे का श्रङ्ग नहीं; और (२) इनमें कर्मयोग ही अधिक प्रशस्त है। और, इन दोना सिद्धान्तों के अत्यन्त स्पष्ट होते हुए भी टीकाकारों ने इनका विपर्यास किस प्रकार श्रीर क्यों किया, इसी बात को दिखलाने के लिये यह सारी प्रस्तावना लिखनी पढी। श्रय, गीता में दिये हुए उन कारणों का निरूपण किया जायगा, जो प्रस्तुत प्रकरण की इस मुख्य बात को सिद्ध करते हैं, कि सिद्धावस्या में भी कर्मत्याग की अपेक्षा श्रामरागान्त कर्म करते रद्दने का मार्ग श्रर्यात् कर्मयोग प्री श्राधिक श्रेयस्कर है। इनमें से कुछ यातों का खु लासा तो सुख-दु:ख-विवेक नामक प्रकर्गा में पहले ही हो चुका है। परन्तु वह विवेचन था सिर्फ सुख-दुःख का, इसलिये वहाँ इस विषय की परी चर्चा नहीं की जा सकी । अतएव, इस विषय की चर्चा के लिये ही यह स्वतंत्र प्रकर्गा लिखा गया है। वैदिक धर्म के दो भाग हैं - कर्मकाराड श्रीर ज्ञानकाराउ । पिछले प्रकरण में उनके भेद वतला दिये गये हैं । कर्मकाराउ में अर्थात ब्राह्मसा आदि श्रीत श्रंथों में श्रीर श्रंशतः वर्धनेपदों में भी ऐसेस्पष्ट वचन हैं. कि प्रत्येक गृहस्य - फिर चाहे वह बाह्यण हो या चुत्रिय - श्रप्तिहोत्र करके यद्याधिकार ज्योतिष्टोम आदिक यज्ञ-याग करे और विवाह करके वंश वढांवे। बदा-हरणार्थ, "एतद्दे जरामयं सत्रं यद्मिहोत्रम्" – इस ऋप्रिहोत्ररूप सत्र को मरण पर्यत जारी रखना चाहिये ( श. बा. १२. ४. १. १ ); " प्रजातंतुं मा न्यवच्छेत्सीः " — वंश के धारों को टूटने न दो (तै. ड. १. ११. १); अथवा " ईशावास्यमिदं सर्वम्" —संसार में जो क़ब्ब है, उसे परमेश्वर से अधिष्ठित करे अर्थात ऐसा सममे, कि मेरा कुछ नहीं उसी का है, और इस निष्काम बुद्धि से-

कुर्वेन्नेवेह कर्माणि निजीविषेच्छतं समाः।

एवं त्विय् नान्ययेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ।

"कर्म करते रह कर ही सी वर्ष अर्थात आयुष्य की मर्यादा के छन्त तक जीने की इच्छा रखे, एवं ऐसी ईशावास्य शुद्धि से कर्म करेगा तो उन कर्मों का तुम्में (पुरुष को) लेप (वन्धन) नहीं लगेगा; इसके अतिरिक्त (लेप अथवा वन्धन से वचने के लिये) दूसरा मार्ग नहीं है (ईश. १ और २); इत्यादि वचनों को देखे। । एस्तु जब इस कर्मकाराद से ज्ञानकाराद में जाते हैं, तब इसारे वैदिक प्रन्यों में ही छनेक विरुद्ध-पत्तीय वचन भी मिलते हैं, जैसे " ब्रह्मविद्मारोति परम् " (ते. २. ९. ९) म्बह्मज्ञान से मोत्त प्राप्त होता है; " नान्यः पन्या विचतेऽयनाय " (थे. २. ५. ९) (विना ज्ञान के) मोत्त-प्राप्ति का दूसरा मार्ग नहीं है; " पूर्वे विद्वांसः प्रसां न काम वन्ते। कि प्रत्या करित्यामो येपां नोऽयमात्माऽयं लोक इति ते ह स्म पुत्रिक्यावाश्च वित्तैपर्यायाश्च कोकैपर्यात्याश्च खोत्वेपर्यायाश्च कोकैपर्यात्याश्च कोकैपर्यात्याश्च खोते हुन्द्या न यी, और यह समम

कर कि जब समस्त लोक ही हमारा जात्मा हो गया है, तब हमें ( वृसरी ) सन्तान किस लिये चाहिये, वे लोग सन्तति, संपत्ति, श्रोर स्वर्ग आदि में से किसी की भी 'एपणा' अर्थात् चाष्ट्र नहीं करते थे, किन्तु उससे निवृत्त हो कर वे ज्ञानी पुरुष भिद्याटन करते हुए घूमा करते थे; घषवा " इस रीति से जो लोग विरक्त हो जाते हैं उन्हों को मोच मिलता है, ( सुं. १. २. ११ ); या खन्त में " यदहरेय विर-जेत् तदृष्ट्रीय प्रवजेत् " (जावा. ४)—जिस दिन युद्धि विरक्त हो, उसी दिन संन्यास ले ले । इस प्रकार वेद की जाज़ा द्विविध अर्थात् दो प्रकार की होने से ( सभा, शां. २४०. ६ ) प्रवृत्ति धीर निवृत्ति, या कर्मयोग धीर सांख्य, इनमें से जो श्रेष्ट मार्ग हो, उसका निर्माय करने के लिये यह देखना श्रावश्यक है, कि कोई दूसरा उपाय है या नहीं। फ्राचार अर्थात् शिष्ट लोगों के व्यवसार या रीति-माति को देख कर इस प्रश्न का निर्णाय हो सकता, परना इस सम्बन्ध में शिष्टाचार भी उभयविध क्षयांत् दो प्रकार का है। इतिहास से प्रगट होता है, कि ग्रुक और याज्ञवल्क्य प्रश्नुति ने तो संन्यासमार्ग का, एवं जनक, श्रीहृष्णा और जैगीपच्य शमुख ज्ञानी पुरुषों ने कर्मयोग का ही, धवलम्यन किया था। इसी प्रभित्राय से लिखान्त पत्त की दलील में वादश-यगाचार्य ने कहा है " तुल्यं तु दर्शनस् " ( वेस्. ३. ४. ६ )— अर्थात् प्राचार की हाष्टि से ये दोनों पंथ समान बत्तवान् हैं। स्टृति वचन" भी ऐसा है-

> विवेकी सर्वदा मुक्तः कुर्वतो नास्ति कर्तृता । अलेपवादमाश्रित्य श्रीकृष्णजनको यथा ॥

षर्यात " पूर्ण अस्त्वामी पुरुष सव कर्म करके भी श्रीकृत्या छीर जनक के समान प्रकर्ता, आलित एवं सर्वदा मुक्त ही रहता है।" ऐसा ही भगवद्गीता में भी कर्मा की परम्परा यतलाते हुए मन्नु, इदवाकु धादि के माम यतला कर कहा है कि " एवं ज्ञान्वा कृतं कर्म पृषें पि मुमुज्ञाभः" (गी. ४. १४)— ऐसा जान कर प्राचीन जनक प्रादि ज्ञानी पुरुषों ने कर्म किया। योगवासिष्ठ छीर भागवत में जनक के किया हसी प्रकार के दूसरे बहुत से बदाहरण दिये गये हैं (यो. ४. ७५; भाग. २. ८. ४३—४४.)। यदि किसी को शुद्धा हो, कि जनक धादि पूर्ण ब्रह्मज्ञानी न ये; तो योगवासिष्ठ में स्पष्ट लिखा है, कि ये सव ' जीवन्युक्त ' ये । योगवासिष्ठ में ही क्यों, महाभारत में भी कथा है, कि व्यासजी ने खपने पुत्र शुक्त को मोज्ञधर्म का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेने के लिये प्रन्त में जनक के यहाँ भेजा था ( मभा. ज्ञां. ३२४ छीर यो. २. १ देखों)। इसी प्रकार उपनिपदों में भी कथा है कि अश्वपति कैंकेय राजा ने बहालक करिय को ( छो. ४. ११—२४) छीर काशिराज प्रजातरायु ने गार्य यालाकी को ( छ. २. १) अस्त्वान सिखाया था। परन्तु यह पर्यान कहीं नहीं मिलता, कि अश्वपति या जनक ने राजपाट छोड़ कर कर्मत्याग रूप संन्यास के

<sup>\*</sup> इसे स्मृतिवचन मान कर आनर्वागरि ने कठोपनिषद् ( २.१९) के दाकिरभाष्य की टीका में उदध्त किया है। नहीं मान्यम यह कहीं का वचन है।

भी, र, ४०

लिया। इसके विपंरीत, जनक-सुलभा-संवाद में जनक ने स्वयं अपने विषय में कहा है कि " हम मुक्तसङ्ग हो कर—आसिक होड़ कर—राज्य करते हैं । यदि हमारे एक हाय को चन्दन लगाओं और दूसरे को हील ढालो, तो भी रसका सुल और दुःख हमें एक सा ही है। " अपनी स्थिति का हस प्रकार वर्यान कर ( ममा. आं. ३२०. ३६) जनक ने आंगे सुलभा से कहा है—

मोक्षे हि त्रिषिषा निष्ठा दृष्टाऽन्येमोंस्वित्तिः । ज्ञानं लोकोत्तरं यश्च सर्वत्यागश्च कर्मणाम् ॥ ज्ञाननिष्ठां वदंस्येके मोक्षद्यास्त्रविदो तनाः । क्रमीनष्ठां तथैवान्ये यतयः स्ट्रमदर्शिनः ॥ प्रहायोमयमप्येवं ज्ञानं कर्म च कवलम् । तृतीयेयं समाख्याता निष्ठा तेन महत्यना ॥

खर्यात मोनगाल के ज्ञाता मोन-प्राप्ति के लिये तीन प्रकार की निष्टाएँ बतलते हैं;— (१) ज्ञान प्राप्त कर सब कमों का लाग कर देना—इसी को छुद्य मोनशास्त्रज्ञ ज्ञानिष्ठा कहते हैं; (२) इसी प्रकार दूसरे स्वस्तर्शों लोग कमेनिश 
शास्त्रज्ञ ज्ञानिष्ठा कहते हैं; (२) इसी प्रकार दूसरे स्वस्तर्शों लोग कमेनिश 
यतलाते हैं; परन्तु केवल ज्ञान और केवल कर्स-इन दोनों निश्च में छोड़ कर, (१) यह तीसरी (अर्थात् ज्ञान से आसिक का क्य कर कर्म करने की) निश्च 
(सुम्मे) रस महात्मा (पद्मशिख) ने वतलाई है "(ममा. शां. १२०. १८-४०)। 
निष्ठा शब्द का सामान्य अर्थ अन्तिम स्थिति, आधार या अवस्था है। परनु इस 
स्थान पर और गीता में भी निश्च शब्द का अर्थ "मतुष्य के जीवन का वह मार्ग, 
हुँग, रीति वा उपाय है, जिससे अश्च विताने पर अन्त में मोक् की प्राप्ति होती है। गीता पर जो शाङ्करमाण्य हैं, इसमें भी निष्ठा = अनुष्ठेवतालर्थ-क्यांत आयुष्य 
या जीवन में जो कुछ अनुष्ठेय (आवर्षा करने योष्य) हो उसमें तत्परता (निमप्त 
रह्मा)— यही अर्थ किया है। आदुष्य करमें योष्य) हो उसमें तत्परता (निमप्त 
रह्मा)— यही अर्थ किया है। आदुष्य करमें योष्य) हो इसमें तत्परता (निमप्त 
रह्मा)— यही अर्थ किया है। आदुष्य करमें योष्य हो, किन्तु यह कहा है कि 
यव-याग आदि कर्म करने से ही सोज की प्राप्ति होती है—

ईजाना बहुभिः यदैः ब्राह्मणा बेहपारगाः । द्यास्त्राणि चेह्यमाणं स्युः प्रातास्त्र परमां गतिम् ॥

क्योंकि, ऐसा न मानने से, शास्त्र की स्वर्यात् वेद की स्नाज्ञा व्यर्थ हो जावेगी (नै. सू. ५. २३ पर ज्ञावरमाप्य देखों)। स्वीर, उपनिपत्कार तथा वादरायणानार्ष ने, यह निश्चय कर कि यज्ञ-याग स्नादि सभी कर्म गौण हैं, सिद्धान्त किया है कि मोज़ की प्रांते ज्ञान से ही होती है, ज्ञान के लिवा स्वीर किसी से भी मौज़ का मिलना शक्य नहीं (वेपू. ३. ४. ९, २)। परन्तु जमक कहते हैं कि इन दोनों निरासों को खोड़ कर स्नातिक वि. हित कर्म करने की एक तीसरी ही निरा पद्मीण है (क्वरं संस्थ्यमार्गी हो कर भी) हमें बदलाई है । में होनों निरासों को छोड़

कर " इन शब्दों से प्रगट होता है कि यह तीसरी निष्टा, पहली दो निष्टाओं में से, किसी भी निष्टा का प्रञ्ज नहीं-प्रत्युत स्वतन्त्र रीति से वर्शित है । वेदान्तसूत्र (३. ४. ३२-३५) में भी जनक की इस तीसरी निष्टा का उद्देख किया गया है धोर भगवद्गीता में जनक की इसी तीसरी निष्टा का-इसी में भक्ति का नया योग करके—वर्णन किया गया है। परन्तु गीता का तो यह सिद्धांत है, कि सीमांसकों का केवल कर्मयोग अर्थात् ज्ञान-विराहित कर्ममार्ग मोत्तदायक नहीं है. वह केवल स्वर्गप्रद है ( गी, २. ४२—४४; ६. २१ ); इसालिये जो मार्ग गोत्तपद नहीं, उसे ' निष्ठा ' नाम ही नहीं दिया जा सकता । क्योंकि, यह ध्याख्या सभी को स्वीकृत है, कि जिससे बन्त में मौज मिले उसी मार्ग को 'निप्ता ' कहना चाहिये । ब्रात-एव, सब मतों का सामान्य विवेचन वरते समय. यद्यपि जनक ने तीन निष्ठाएँ यतलाई है, तयापि मीमांसकों का केवल ( प्रार्थात् ज्ञानांवरहित ) कर्ममार्ग ' निप्रा ' में से प्रयक् कर सिद्धान्त-पन्त में रिघर होनेवाली दो निष्टाएँ ही गीता के तीसरे अध्याय के क्रारम्भ में कही गई ह (गी. ३.३)। केवल ज्ञान (सांख्य) स्रोर ज्ञानयुक्त निष्काम-कर्म (योग) यही हो निष्टाएँ हैं; ग्रीर, सिद्धांतपद्मीय इन दोनों निष्ठाओं में से, दूसरी ( अर्थात्, जनक के कथनानुसार तीसरी ) निष्ठा के समर्थनार्थं यह प्राचीन उदाहरेगा दिया गया है कि " कर्मगीन हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः "- जनक प्रभृति ने इस प्रकार कर्म वरके ही सिद्धि पाई है । जनक भादिक चत्रियों की बात छोड़ दें, तो यह सर्वश्रुत है ही कि ब्यास ने विचित्रवीय के वंश की रचा के लिये एतराष्ट्र फीर पासुद्ध. दो क्षेत्रज पुत्र निर्मासा किये से फीर तीन वर्ष तक निश्नतर परिश्रम करके संसार के उद्धार के निर्मित्त उन्होंने महाभारत भी लिखा है; एवं कलियुग में स्मातं अयोत संन्यासमार्ग के प्रवर्तक श्रीशृहुराचार्य ने भी अपने अलाकिक ज्ञान तथा उद्योग से धर्म-संस्थापना का कार्य किया था। कहाँ तक कहें. जब स्वयं ब्रह्मदेव कर्म करने के लिये प्रवृत्त हुए, तभी सृष्टि का श्रारम्भ इस्रा है: बढ़ादेव से ही मरीचि प्रसृति सात मानस पुत्रों ने उत्पत्न हो कर संन्यास न ले. सप्टिकम को जारी रखने के लिये सागा पर्यंत प्रशासिमार्ग की ही अज़ीकार किया; श्रीर सनत्कुणर प्रसृति द्सरे सात मानस प्रत्र जन्म से ही विरक्त स्रर्थात निवृत्तिपंथी दुए-इस कया का उक्षेख महाभारत में वर्णित नारायाग्रीयधर्म-निरूपग्र में है ( मभा. शां. ३३६ श्रीर ३४० )। यहाजानी पुरुषों ने और बहादेव ने भी, कर्म करते रहने के ही इस प्रवृत्तिमार्ग को क्यों अङ्गीकार किया ? इसकी उपपत्ति वेदान्त-सत्र में इस प्रकार दी है " यावदिषकारमविष्यतिसाधिकारिग्राम् " ( वेसू. ३. ३. ३२)—जिसका जो ईश्वरानीमेंत अधिकार है, उसके पूरे न होने तक, कार्यों से छुट्टी नहीं मिलनी। इस उपपत्ति की जाँच आगे की जावेगी। उपपत्ति कुछ ही क्यों न हो, पर यह बात निर्विनाद है, कि प्रवृत्ति छोर निवृत्ति दोनों पन्य, प्रह्मज्ञानी प्ररुपों में, संसार के आरम्भ से प्रचलित हैं। इससे यह भी प्रगट है, कि इनमें से किसी की श्रेष्ठता का निर्णय सिर्फ आचार की और ध्यान दे कर किया नहीं जा सकता ।

इस प्रकार, पूर्वाचार द्विचिय होने के कारग केवल आचार से ही यदारि वह निर्माय नहीं हो सकता, कि निवृत्ति श्रेष्ठ है या प्रवृत्ति, तयापि संन्यासमागं के कोगों की यह दूसरी दलील है कि — यदि यह निर्विवाद है कि विना कर्मे-बन्ध से हुए मोज नहीं होता, तो ज्ञान-प्राप्ति हो जाने पर स्प्याम्सलक कर्मे का मनगढ़ा, जितनी जलदी हो सके, तोड़ने में ही श्रेय है। महाभारत के शुकानुश्रासन में — इसी को शुकानुश्रा ने भी कहते हैं —संन्यासमागं का ही प्रतिपादन है । वहाँ शुक ने व्यासजी से मृद्धा है—

यदिदं वेदवचनं कुरु कर्म स्यनेति च । कां दिशं विद्यया यान्ति कां च गच्छन्ति कर्मणा ॥

" देद, कर्स करने के लिये भी कहता है और छोड़ने के लिये भी; तो फ्रव सुभे बत-लाइये, कि विधा से अर्थात कर्मरहित ज्ञान से फीर केवल कर्म से कीन सी गति मिलती है ? " (शां. २४०. १) इसके उत्तर में न्यासजी ने कहा है —

कर्मणा वध्यते जन्तुर्विद्यया तु प्रमुच्यते । तस्मात्कर्म न कुर्वेति यतयः पारदर्शिनः ॥

"कमें से प्राणी वैध जाता है और विद्या से मुक्त हो जाता है; इसी से पारदर्शीयित अथवा संन्यासी कमें नहीं करते " ( शां. २४०. ७ ) । इस ख्रोक के पहले चरण का विवेचन हम पिहले प्रकरण में कर आये हैं । "कमेंगा। वध्यते जंतुविद्या तु प्रसुच्यते " इस सिद्धांत पर छुछ वाद नहीं है । परन्तु स्मरण रहे कि वहाँ यह दिखलाया है, .कि "कमेंगा। वध्यते " का विचार करने से सिद्ध होता है कि जड़ अथवा चेतन कम किसी को न तो बाँध सकता है और न छोड़ सकता है; मनुष्य फलाशा से अथवा अपनी आसकि से कमों में वैंध जाता है; इस आसकि से अंतरा हो कर वह विदे केवल वाह्य इन्दियों से कमें करे, तब भी वह मुक्त ही है । शामचन्द्रजी, इसी अर्थ को मन में ला कर, अध्यातम रामायगा ( २. ४. ४२) में जदमण से कहते हैं, कि—

प्रवाहपतितः कार्ये कुर्वन्नपि न लिप्यते । बाह्ये सर्वत्र कर्तृत्वमायहन्नपि राघव ॥

"कर्ममय संसार के प्रवाह में पढ़ा हुआ मतुष्य बाहरी सब प्रकार के कर्तव्य-कर्म करके भी आलिस रहता है।" अध्यात्मशास्त्र के इस सिद्धान्त पर घ्यान देने से देख पड़ता है, कि कर्मों को दुःखमय मान कर उनके त्यागने की आवश्यकता ही नहीं रहनी; मन को शुद्ध और सम करके फलाशा छोड़ देने से ही सब काम हो जाता हैं। तात्पर्य यह कि, 'प इत और काम्य कर्म का विरोध हो, त्यापि विष्काम-कर्म और ज्ञान के वीच कोई भी विरोध हो नहीं सकता। इसी से अनुगीता में "तस्मात्कर्म न कुर्वन्ति "—अत्युव कर्म नहीं करते—इस वाक्य के बदले,

तस्मात्कर्मसु निःसेहा ये केचित्पारदार्शनः।

" इससे पारदर्शी पुरुष कर्म में श्रासिक नहीं रखते " ( स्रश्व. ५१. ३३ ), यह वाक्य जाया है । इससे पहले, कर्मयोग का स्पष्ट प्रतिपादन किया गया है, जैसे—

कुर्वते ये तु कर्माणि श्रद्दधाना विपश्चितः ।

अनाशीयोंगसंयुक्तास्ते धीराः साधुदर्शिनः ॥

धर्यात् " जो ज्ञानी पुरुष श्रद्धा से, फलाशा न रल कर, ( वर्म- )योगमार्ग का ध्रवलम्य करके, कर्म करते हैं, ये ही साधुद्शी हैं " (अध्यः ४० .६, ७)। इसी प्रकार

यांददं वेदवचनं कुरु कम त्यजेति च ।

इस पूर्वार्ध में जुड़ा रुम्रा ही, वनपर्व में युधिष्टिर को शोनक का, यह जपदेश है— तत्माद्धमीनिमान् सर्वाजाभिमानात् समाचरेत् ।

क्षर्यात् " वेद में कर्म करने और छोडने की भी काज्ञा है; इसलिये ( कर्तृत्व का ) क्षभिमान छोड़ कर हमें अपने सब कर्म करना चाहिये " (वन. २. ७३)। शुकानुमक्ष में भी म्यासजी ने शुक से दो वार स्पष्ट कहा है कि:—

एवा पूर्वतरा वृश्तिक्रांखणस्य विधायते ।

शानवानेव कर्म णि कुर्वन् सर्वत्र सिध्यति ॥

" प्रावाग की पूर्व की, प्रसनी ( पूर्वतर ) वृक्ति यही है कि ज्ञानवान् हो कर, सय काम करके ही, सिंद्धि प्राप्त करे " ( ममा. शां. २३७. १; २३४. २६)। यह भी प्रगट हैं कि यहाँ " ज्ञानवानेव " पद से ज्ञानोत्तर सीर ज्ञानयुक्त कर्म ही विवादित है। खब यदि दोनों पहों। के उक्त सब बचनों का निराप्रह बुद्धि से विचार किया जाय तो, मालूम होगा कि " कर्मखा। उध्यते जंदुः " इस दलील से सिर्फ़ कर्मखा। विपयक यह एक ही खनुमान निप्पत्र नहीं होता कि " तम्मात्कर्म न कुर्वानेत " ( इससे काम नहों करते ); किन्तु उसी दलील से यह निष्काम कर्म-योग विपयक दूसरा खनुमान भी उतनी ही योग्यता का सिद्ध होता है कि " तस्मात्कर्मसु निः क्लेहाः"—इससे कर्म में खासकि नहां रखते । सिर्फ़ हम ही इस प्रकार के दो खनुमान नहीं करते, बल्कि व्यासकी ने भी यही धर्म शुकानुप्रक्ष के निम्न श्लोक में स्पष्टतया वतलागा है—

द्वाविमावय पन्थानी यस्मिन् वेदाः प्रतिष्ठितः । प्रकृतिलक्षणो धर्मः निर्वालक्ष विभाविताः ॥ क

" इन दोनों मार्गों को वेदों का ( एक सा ) स्राधार है — एक मार्ग प्रवृत्तिविषयक धर्म का फीर दूसरा निवृत्ति कर्षात् संन्यास लेने का है " ( मभा. शां. २४०. ६ ) ।

<sup>\*</sup> इस अन्तिम चरण के 'निष्टचिश्र सुभाषिनः' और 'निष्टचिश्च विभाषितः' ऐसे पाठ-भेद भी हैं। पाठभेद कुछ भी हो: पर प्रथम ' द्वाविमी ' यह पद अवश्य है जिससे इतना तो निविवाद सिद्ध होता है, कि दोनों पन्य स्वतन्त्र हैं।

पहले लिख ही चुके हैं. कि इसी प्रकार नारायग्रीय धर्म में भी इन दोनों फ्यों का प्रथक् प्रयक् स्वतंत्र रीति से. एवं सृष्टि के आत्म्म से प्रचलित होने का वर्णन किया गया है। पत्न्तु स्मरग्र रहे, कि महाभारत में प्रसङ्गानुसार इन दोनों पन्यों का वर्णन पाया जाता है, इसिलये प्रवृत्तिमार्ग के साथ ही निवृत्तिमार्ग के समर्थक वचन भी उसी महाभारत में ही पाये जाते हैं। गीता की संन्यासमार्गीय टीकाओं में, निवृत्तिमार्ग के इन वचनों को ही सुख्य समभ्त कर, ऐसा प्रतिपादन करने का प्रयत्त किया गया है, मानों इसके सिना और दूसरा पन्य ही नहीं है और यदि हो भी तो वह गाँग्रा है अर्थात् संन्यासमार्ग का केवल श्रद्ध है। परन्तु यह प्रतिपादन साम्प्रदिक्त आग्रह का है और इसी संगीता का केवल श्रद्ध है। परन्तु यह प्रतिपादन साम्प्रदिक्त आग्रह का है और इसी संगीता का क्षेत्र सरक एवं स्पष्ट रहने पर भी, आग्र कल वह बहुतों को दुर्शोध हो। गया है। गीता के " लोकेऽसिनिहाविधा निष्ठा "(गी. ३. ३) इस श्लोक की वरावरी का ही " द्वाविमावय पन्यानों " यह श्लोक है, इससे प्रगट होता है कि इस स्थान पर हो समान बलवाले मार्ग वतलाने का हेतु है। परन्तु, इस स्पष्ट अर्थ की और अर्थवा प्रवीपर सन्दर्भ की ओर ध्यान न दे कर,कुल लोग इसी श्लोक में यह दिखलाने का यत्न किया करते है कि दोनों मार्गों के बदले एक ही मार्ग प्रतिपाद्य हैं!

इस प्रकार यह प्रगट हो गया कि कर्मसंन्यास(सांख्य) और निष्काम कर्म (योग), दोनों वैदिक धर्म के स्वतंत्र मार्ग है और उनके विषय में गीता का यह निश्चित सिद्धान्त है कि वे वैकल्पिक नहीं हैं, किन्तु ' संन्यास की अपेक्षा कर्मणेग की गोत्यता विशेष है। ' अब कर्मयोग के सम्बन्ध में, गीता में आगे कहा है, कि जिस संबार में इस रहते हैं वह संसार और उसमें हमारा ज्ञाग भर जीवित रहना भी जब कर्म ही है. तब कर्म छोड़ कर जावें कहाँ ? चौर, यदि इस संसार में श्रयांत कर्मभूमि में ही रहना हो, तो कर्म छूटेंगे ही कैसे ? हम यह प्रत्यन्त देखते हैं। कि जब तक दें ह है, तब तक भूख धीर प्यास जैसे विकार नहीं छटते हैं (गी. थ, द, ह) और उनके निवारगार्थ भिक्षा भाराना जैसा लिजत कर्म करने के लिये भी संन्यासमार्ग के अनुसार यदि स्वतंत्रता है, तो अनासक्तवादि से अन्य च्यावचारिक शास्त्रोक्त कर्म करने के लिये ही प्रत्यवाय कौन सा है ? यदि कोई इस हर से खन्य कर्मी का त्याग करता हो, कि कर्म करने से कर्मपाश में फैंस कर ब्रह्मानन्द से विद्यत रहेंगे अथवा ब्रह्मात्मैक्य-रूप अद्वेतश्रद्धि विचलित हो जायगी, तो कहना चाहिये कि अब तक उसका मनोनियह कहा है: और मनोनियह के कहे रहते हए किया हुआ कर्मत्याग गीता के अनुसार मोह का अर्थात् तामस अयवा सिय्याचार है (गी. १८. ७; ३. ६)। ऐसी अवस्या में यह अर्थ आप ही आप प्रगट होता है, कि ऐसे कहा मनोनियह को चित्तशुद्धि के द्वारा पूर्ण करने के लिये, निष्काम बुद्धि वडानेवाले यज्ञ दान प्रसृति गृहत्याश्रम के श्रीत या सार्त कर्म ही उस मनुष्य को करना चाहिये। सारांश, ऐसा कर्मत्याग कभी श्रेयस्कर नहीं होता। यदि कहें, कि मन निर्दिपय है और वह उसके अधीन है, तो फिर

उसे कर्म का उर ही किस लिये हैं अथवा, कर्मों के न करने का व्यर्थ आग्रह ही वह क्यों करे ? वरसाती छत्ते की परीचा जिस प्रकार पानी में ही होती है उसी प्रकार चा— विकारहेती सांत विभिन्नते, येवां न चतांसि स एव धीराः।

" जिन कारणों से विकार उत्पन्न होता है, वे कारण अथवा विषय दृष्टि के आगे रहने पर भी, जिनका अन्तःकरण मोह के पंत्रे में नहीं फँसता, वे ही पुरुष धेर्य-शाली कहे जाते हैं " ( कुमार. १. ५६ ) — कालिदास के इस ज्यापक न्याय से, कर्मों के द्वारा ही मनोनियह की जाँच हुआ करती है और स्वयं कार्यकर्ता को तथा श्रीर लोगों को भी ज्ञात हो जाता है, कि मनोनिज्रह पूर्ण दुष्टा या नहीं। इस दृष्टि से भी यही सिद्ध होता है, कि शास्त्र से प्राप्त ( स्रर्थात् प्रचाह-पतित ) कर्म करना ही चाहिये (गी. १८. ६) । प्रच्छा, यदि कही, कि " मन वश में है और यह ढर भी नहीं, कि जो चित्तशादि प्राप्त हो चुकी है, वह कर्म करने से विगड जावेगी: परंतु ऐसे व्यर्थ कर्म करके शरीर को कष्ट देना नहीं चाहते कि जो मोत्त-प्राप्ति के लिये अनावश्यक हैं:" तो यह कर्मलाग 'राजस' कहलावेगा, क्योंकि यह काय-क्षेश का भय कर केवल इस जुद्र छुद्धि से किया गया है कि देह की कप्ट होगा; कार. त्याग से जो फल मिलना चाहिये वह ऐसे 'राजस' कर्मत्यागी को नहीं भिलता (गी. १८. ८)। फिर यही प्रश्न है कि कर्म छोडे ही क्यों ? यदि कोई कहे, कि 'सब कर्म माया-छि के हैं, अतएव आनित्य हैं, इससे इन कर्मों की मंतमद में पड जाना, बहा-सृष्टि के नित्य घातमा को उचित नहीं ' तो यह भी ठीक नहीं है: क्योंकि जब स्वयं परवस ही माया से आस्क्रादित है, तय यदि भनुष्य भी उसी के अनुसार माया में व्यव हार करे तो क्या द्वानि है ? मायासृष्टि छीर महासृष्टि के भेद से जिस प्रकार इस जगत के दो भाग किये गये हैं; उसी प्रकार फ्रात्सा थीर देहेन्द्रियों के भेद से मनुष्य के भी दो भाग है। इनमें से, झात्मा छीर ग्रह्म का संयोग करके प्रदा में आत्मा का लय कर दो और इस प्रह्मानंगम्य ज्ञान से अदि को नि:सङ्ग रख कर केवल मायिक देहेन्द्रियों द्वारा मायास्टि के स्यवद्वार किया फरो । यस; इस प्रकार यतीव करने से मोल में कोई प्रतियन्ध न स्रावेगा;; और उक्त दोनों भागों का जोड़ा प्रापस में मिल जाने से सृष्टि के किसी भाग की उपेता था विच्छेद करने का दीप भी न लगेगा; तया प्रहा-सृष्टि एवं माया-शृष्टि — परलोक धीर इहलोक -- दोनों के कर्त्तन्य-पालन का श्रेय भी मिल जायगा । ईशोपनिषद में इसी तत्त्व का प्रतिपादन है (ईश. ११)। इन श्रुतिवचनों का धागे विस्तार सहित विचार किया जावेगा। यहाँ इतना ही कह देते हैं, कि गीता में जो कहा है कि '' बाह्यात्मैक्य के अनुभवी ज्ञानी पुरुष मायास्तृष्टि के न्यवद्वार केवल शरीर अथवा केवल इन्द्रियों से ही किया करते हैं " ( गी. ४. २९; ४. १२ ) उसका तात्त्व्यं र्स् वहीं हैं; थौर, इसी उद्देश से खठारहवें अध्याय में यह सिद्धान्त किया है, कि " निस्तङ्ग बुद्धि से, फनाशा छोड़ कर, केवल कर्त्तव्य समभ्त कर, कर्म करना ही सच्चा 'सास्विक' कर्मत्याग है"— कर्म छोड़मः सच्चा कर्मत्याग यहाँ है

(गी. १८. ६)। कर्म मायासृष्टि के ही क्यों न हों, परन्त किसी क्रगस्य उद्देश है परमेश्वर ने ही तो उन्हें बनाया है; उनको वन्द करना मनुष्य के अधिकार की बात नहीं, वह परमेश्वर के अधीन है, अतएव यह वात निर्विवाद है, कि बुद्धि निःसक रख कर केवल आरीर कर्म करने से वे मोख के वाधक नहीं होते । तब चित्त को विश्क्त कर केवल इन्द्रियों से शास्त्र-सिद्ध कर्म करने में द्वानि दी क्या है ? गीता में कहा ही है कि - " न हि कश्चित् चुगामपि जातु तिष्टलकर्मकृत् " ( गी. ३. ५; १८. ११) — इस जगत् में कोई एक चुगा भर भी विना कर्म के रह नहीं सकता: और अनुगीता में कहा है " नैप्कर्म न च लोकेऽस्मिन् मृहूर्तमिष लभ्यते " ( ग्रन्थ. २० ७) - इस लोक में (किसी से भी) घडी मर के लिये भी कर्म नहीं छटते। मनुष्यों की तो विसात ही क्या, सूर्य-चन्द्र प्रमृति भी निरन्तर कर्म ही करते रहते हैं! श्राधिक क्या कहें, यह निश्चित सिद्धान्त है कि कर्म ही सृष्टि और सृष्टि ही को है; इसी लिये हम प्रत्यत्त देखते हैं कि सृष्टि की घटनाओं को (अथवा कर्म को) चुगा भर के लिये भी विश्राम नहीं मिलता। देखिये, एक छोर भगवान गीता में कहते हैं; " कर्म छोड़ने से खाने को भी न मिलेगा " ( गी. ३. ८ ); दूसरी श्रोर वनपर्व में द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है " अकर्मग्रा वै भूतानां वृत्तिः स्यानहि काचन " ( वन. ३२. ८) अर्थात् कर्म के विना प्राधामात्र का निर्वाह नहीं और इसी प्रकार दासवोध में, पहले ब्रह्मज्ञान वतला कर, श्रीसमर्थ शमदास स्वामी भी करते हैं " यदि प्रपञ्च छोड कर परमार्थ करोंगे, तो खाने के लिये छन भी न मिलेगा" (दा. १२. १. ३)। अच्छा, भगवानु का ही चरित्र देखी; मालूम होगा कि आप प्रत्येक युग में भिन्न भिन्न अवतार ले कर इस मायिक जगत में साधुओं की रचा और हुष्टों का विनाग्ररूप कर्म करते आ रहे हैं ( गी. ४. ८ और मभा. शां. ३३६. १०३ देखों )। उन्हों ने गीला में कहा है, कि यदि मैं ये कर्म न करूँ तो संसार उजड कर नष्ट हो जावेगा ( गी. ३. २४ )। इससे सिद्ध होता है, कि जब स्वयं भगवान् जगत के धारगार्थ कर्म करते हैं, तब इस कथन से क्या प्रयोजन है, कि जानीत्तर कर्म निश्र्यक है ? अत्र व " यः क्रियावान् स परिदतः " ( सभा, वन. ३१२. १०८ ) - जो कियावान है, वही परिडत है - इस न्याय के अनुसार अर्जन को निमित्त कर भगवान सब को उपदेश करते हैं, कि इस जगत में कर्म किसी से छट नहीं सकते, कर्मी की बाघा से बचने के लिये मनुष्य छपने धर्मानुसार प्राप्त कर्त्तन्य को फलाशा त्याग कर अर्थात् निष्काम बुद्धि से सदा करता रहे - यही एक मार्ग (योग) सनुष्य के अधिकार में है और यही उत्तम भी है। प्रकृति तो अपने न्यवहार सदैवही करती रहेगी: परन्त उसमें कर्तृत्व के काभिमान की बुद्धि छोड़ देने से मनुष्य सुक्त ही है (गी. ३. २७; १३. २६; १४. १६; १८. १६)। मुक्ति के लिये कर्म छोड़ने, या सांख्या के कथनानुसार कर्म-संन्यास-रूप वैशाय, की ज़रूरत नहीं; क्योंकि इस कर्मभूमि में कर्म का पूर्णतया त्याग कर डालना शक्य ही नहीं है।

इस पर भी कुछ लोग कहते हैं -- हाँ, माना कि कर्मबन्ध तोड़ने के लिये कर्म

छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, लिर्फ कर्म-फलाशा छोड़ने से ही सब निर्वाह हो जाता है; परम्तु जब ज्ञान-प्राति से हमारी बुद्धि निष्काम हो जाती है तब सब वासनाओं का सुध हो जाता है ग्रांर कर्म करने की प्रवृत्ति होने के लिये कोई भी कारण नहीं रह जाता; तब ऐसी अवहचा में अर्थात वासना के सुध से—कायछेश-मब से नहीं—सब कर्म आप ही आप छूट जाते हैं। इस संसार में मतुष्य का परम प्रस्पाय मोद्य ही है। जिसे ज्ञान से यह मोस्र प्राप्त हो जाता है उसे प्रजा, सम्पत्ति सबवा स्वर्गादि लोकों के सुख में से किसी की भी "एपणा" (इस्डा) नहीं रहती (ए. ३.४.९ भीर ४.४.२२); इसलिय कर्मों को न छोड़ने पर भी खन्त में उस ज्ञान का स्वामाविक परिणाम यही हुआ करता है, कि कर्म आप ही आप छुट़ जाते हैं। इसी अभिप्राय से उत्तरगीता में कहा है—

शानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः।

न चास्ति किंचिरकर्तव्यमस्ति चेत्र स तत्ववित् ॥

" ज्ञानामृत पी कर कृतकृत्य हो जानेवाले पुरुष का फिर धारी कोई कर्त्तन्य नहीं रहता; और, यदि रह जाय, तो वह तत्विवत् श्रयात् ज्ञानी नहीं है " (१.२३)"। यदि किसी को शंका हो, कि यह झानी पुरुष का दोप है, तो ठीक नहीं, क्योंकि श्रीशृहराचार्यं ने कहा है " अलङ्कारो ध्यमस्माकं यद्वागातमावगर्ता सत्यां सर्वकर्त-म्पताद्वानिः " (बेसु. शां. भा. १.१.४) - प्रयात् यद्द तो प्राप्रज्ञानी पुरुष का एक खलक्कार हो है। उसी प्रकार गीता में भी ऐसे वचन हैं, जैसे " तस्य कार्य न विचते " (गी. ३.१७) - ज्ञानी को आगे करने के किये छुछ नहीं रहता; उसे समस्त वैदिक कर्मों का कोई प्रयोजन नहीं (गी. २.४६); प्रयचा " योगारूडस्य तस्येव शमः कारणमुख्यते " (गी. ६.३) - जो योगारुट हो गया, उसे शम ही कारण है। इन वचनों के आतिरिक्त " सर्वारम्भपरित्यागी " ( गी. १२,१६ ) अर्वाद समस्त बचीग छोड्नेवाला फ्राँर " प्रानिकेतः " (गी. १२.१६) प्रयात् विना घर-द्वार का, इत्यादि विशेषणा भी ज्ञानी पुरुष के लिये गीता में प्रयुक्त चुए हैं। इन सव बातों से छुछ लोगों की यह राय है - भगवदीता को यह मान्य है कि ज्ञान के पश्चात् कर्म तो साप ही साप छूट जाते हैं । परन्तु, हमारी समक्त में, गीता के वानयों के ये पार्य और उपयुक्त धुक्तियाद भी ठीक नहीं। इसी से, इसके विरुद्ध इसे जो कुछ कहना है उसे खब संक्षेप में कहते हैं।

सुल-दु:ख-विषेक प्रकरता में इसने दिखलाया है, कि गीता इस यात को नहीं मानती कि ' ज्ञानी होने से मनुष्य की सब प्रकार की इच्छाएँ या चासनाएँ छूट ही जानी चाहिये।' सिर्फ इच्छा या चासना रहने में कोई दु:ख नहीं, दु:ख सी सची जड

<sup>\*</sup> यह समझ ठीक नहीं, कि यह स्रोक श्रुति का है। वेदान्तसूत्र के झांकरभाष्य में यह स्रोक नहीं है। परन्तु सनस्तुजातीय के भाष्य में आचार्य ने दसे लिया है; और नहीं कहा है, कि यह रिमपुराण का स्रोक है। इसमें सन्देह नहीं कि यह खोक संन्यासनार्गवाओं का है, कर्मयोगियों का नहीं। वौद वर्षवन्यों में भी ऐसे ही वचन हैं (देखी परिशिष्ट प्रकरण)।

हैं उसकी बासकि । इससे गीता का सिद्धान्त हैं, कि सब प्रकार की बासनाहों हो नष्ट करने के बदले जाता को उचित है कि केवल आसिक को छोड कर का हो। यह नहीं, कि इस प्रासक्ति के द्वरने से उसके साथ ही कर्म भी दूर बाद । की तो क्या, वासना के द्वार जाने पर भी सब कर्मों का द्वारना शक्य नहीं । वासना हो या न हो, हम देखते हैं कि, श्वासीच्छ्वास प्रमृति कर्मे नित्य एकसे हुआ करते हैं। और आखिर चुएा भर जीवित रहना भी तो कर्म ही है एवं वह पूर्ण ज्ञान होने पर भी अपनी वासना से भयवा वासना के जय से द्वर नहीं सकता । यह बार प्रत्य सिद्ध है, कि वासना के द्धर जाने से कोई ज्ञानी पुरुष अपना प्राण नहीं सो बेद्धा र्थार, इसी से गीता में यह वचन कहा है " न हि कश्चित्त्रणमपि बातु तिहतकां-वृत् " ( गी. ३. ५ )-कोई क्यों न हो, विना कर्म किये रह नहीं सकता। गीतकाह के कर्मयोग का पहला दिदान्त यह है, कि इस कर्मभूमि में कर्म तो निसर्ग से ही मात. प्रवाष्ट-पतित और अपरिष्ठार्य हैं, वे मन्द्र्य की वासना पर असविवत नहीं हैं । इस प्रकार यह सिद्ध हो जाने पर, कि कर्म और वासना का परसर निज सम्यन्य नहीं है, वासना के स्वय के साथ ही कर्म का भी स्वय मानना निराधार हो जाता है । फिर यह प्रश्न सहज ही होता है, कि वासना का क्य हो जाने पर भी ज्ञानी पुरुष को प्राप्त कर्म किस रीति से करना चाहिये । इस प्रश्न का उत्तर गीता के वीसरे अध्याय में दिया गया है (गी. ३. १७-१६ और उस पर हमारी टीका देखें)। गीता को यह सत सान्य है कि, ज्ञानी पुरुष को ज्ञान के पश्चात् स्वयं अपना कोई कर्तव्य नहीं रह जाता । परंतु इसके आगे वह कर गीता का यह भी कयन है कि कोई भी क्यों न हो, वह कर्म से हाटी नहीं पा सकता । कई लोगों को वे दोनों सिद्धान्त परस्पर-विरोधी जान पहते हैं, कि झानी प्ररूप को कर्त्तस्य नहीं रहता और कर्म नहीं हुट सकते; प्रतु गीता की घात ऐसी नहीं है । गीता ने उनका याँ मेल मिलाया है:--जब कि कर्म ऋपरिष्ठाये हैं, तब ज्ञान-प्राप्ति के बाद भी ज्ञानी पुरुष को कर्म करना ही चाहिये। चूंकि दसको स्वयं अपने लिये कोई कर्चन्य नहीं रह जाता, इसलिय अब रसे अपने संय कर्म निकामबृद्धि से करना ही रचित है । सार्ध्य, तीसरे अध्याय के १७ वें श्लोक के "तस्य कार्य न विद्यते" वान्य में. 'कार्य न विद्यते' हुन शुष्ट्रों की अपेज़ा, ' तस्य ' ( अर्घात् वस ज्ञानी पुरुष के लिये ) शब्द ऋषिक महत्त्व का है: और उसका भाषार्थ यह है कि ' स्वयं उसकी' अपने लिये हुइ प्राप्त नहीं करना होता, इसी लिये अब ( ज्ञान हो जाने पर ) उसको अपना कर्तक्य निर-पेज युद्धि से करना चाहिये । आगे १६ वें श्लोक में, कारग्र-वोधक 'तस्मात' पर का प्रयोग कर, अर्जुन को इसी अर्थ का उपदेश दिया है " तस्मादसकः सततं कार्य कमें समाचर" (गी. ३. १६)-इसी से व शाख से प्राप्त अपने कर्तन्य को, आसक्ति न रख कर, करता जाः कर्म का त्याग सत कर ! तीसरे अध्याय के १७ स १६ तक. तीन श्लोकों से जो कार्य-कारगु-भाव व्यक्त होता है इस पर और अध्याय के समुचे प्रकरण के सन्दर्भ पर, ठीक ठीक ध्यान देने से देख पढ़ेगा कि, संन्यास मार्गियों के कथनानुसार 'तस्य कार्यं न विधते ' इसे स्वतंत्र सिद्धांत मान किना अचित नहीं । इसके लिये उत्तम प्रमाण, जागे दिये दुए उदाहरण हैं । 'ज्ञान-प्राप्ति के पश्चात् कोई कर्तव्य न रहने पर भी शाख से प्राप्त समस्त व्यवहार करने पढ़ते हैं '—इस सिद्धान्त की पृष्टि में भगवान् कहते हैं—

न मे पार्थाऽस्ति कर्तच्य त्रिषु लाकपु किंचन ।

नानवासमवासम्यं वर्त एव च कर्मणि ॥ " दे पार्थ! ' मेरा ' इस ब्रिसुवन में कुछ भी कर्त्तन्य (वाकी) नहीं दें, खयवा कोई प्रप्राप्त चस्तु पाने की ( वासना ) रही नहीं है; तथापि में कर्म ही करता हूँ " (गी. ३. २२)। "न मे कर्त्तत्वमास्ति" (मुक्ते कर्त्तव्य गर्हा रहा है) ये शब्द पूर्वोक्त श्लोक के "तस्य कार्य न विद्यते " (उसकी कुछ कर्त्तव्य नहीं रहता) इन्हों शब्दों को सन्य करके कहे गये हैं। इससे सिद्ध होता है, कि इन चार पींच क्षीकों का सावार्च यही है:-" ज्ञान से कर्तच्य के शेप न रहने पर भी, किंवडुना इसी कारण से शासतः प्राप्त समस्त व्यवहार बनासक बुद्धि से करना श्री चाहिये।" यदि ऐसा न हो, तो ' तस्य कार्य न विद्यते ' इत्यादि श्लोकों में यतलाये हुए सिद्धान्त को दह करने के लिये भगवान ने जो प्रापना उदाहरण दिया है वह (प्रालग) प्रसंबद सा हो जायगा और यह अनवस्था प्राप्त हो जायगी कि, सिद्धान्त तो कुछ और है; धीर उदाहरण ठीक उसके विरुद्ध कुछ और ही है। इस अनवस्या को टालने के िबये संन्यासमागीय टीकाकार " तस्मादसक्तः सततं कार्य कर्म समाचर " के ' तस्मात ' शब्द का पार्च भी निराक्षी रीति से किया करते हैं । उनका कथन है कि गीता का मुख्य सिद्धान्त तो यही है, कि ज्ञानी पुरुष कर्म छोड दे: परन्त अर्जुन ऐसा जानी या नहीं इसलिये—' तस्माद '— सगयानू ने उसे कर्म करने के लिये कहा है। इस उत्तर कह भाये हैं कि ' गीता के उपदेश के पश्चात भी पर्श्वन अज्ञानी ही या ' यह शुक्ति ठीक नहीं है । इसके आतिरिक्त यदि 'तस्मात् ' शब्द का अर्थ इस प्रकार खींच तान कर लगा भी लिया, तो " न मे पार्घा अस्ति-कर्तन्यम् " प्रभति श्होकों में भगवान मे-" अपने किसी कर्त्तव्य के न रहने पर भी में कर्म करता है " यह जो अपना बदाहरण मुख्य सिदान्त के समर्थन में दिया है, उसका मेल भी इस पत्त में अच्छा नहीं जमता। इसलिये "तस्य कार्यं न विशते "वाक्य में 'कार्य न विराते 'शब्दों को मुख्य न मान कर 'तस्य 'शब्द को ही प्रधान मानना चारिये; फ्रीर ऐसा करने से " तसादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर "का प्रार्थ यही करना पढ़ता है कि "तू ज्ञानी है, इसानिये यह सच है, कि तुक्ते अपने स्व. र्य के लिये कर्म अनावश्यक हैं; परम्तु स्वयं तेरे लिये कर्म अनावश्यक हैं, इसी छिये धाव तू उन कर्मी की, जो शास्त्र से प्राप्त हुए हैं ' मुक्ते बरावश्यक नहां ' इस युद्धि से अर्थात् निकाम गुदि से, कर । " घोड़े में यह अनुमान निकलता है, कि कर्म होड़ने का यह कारण नहीं हो सकता कि ' यह हमें अनावश्यक है। ' किन्त कर्म क्रपरिष्ठार्य हैं इस कारण, शाब से मार अपरिष्ठार्य कर्ती को. स्वार्य-व्याग-ब्रद्धि से

करते ही रहना चाहिये। यही गीता का कघन है और गढ़ि प्रकरण की समता ही दृष्टि से देखें, तो भी यही व्यर्थ होना पहता है। कर्म-सन्यास और कर्म-योग, हत दोनों में जो यहा क्रन्तर है, वह यही है। सन्यास पत्तवाले कहते हैं कि "तक कुछ कर्त्तव्य शेप नहीं यचा है, इससे तू कुछ भी न कर; " और गीता ( प्रायंत कर्मयोग) का कथन है कि "तुम्ने कुछ कर्तव्य शेप नहीं बचा है, इसलिये इब तुमें जो कुछ करना है यह स्वार्य संयंधी चासना छोड कर अनासक बढि से कर।" ध्यय प्रश्न यह है कि एक ही हेत्-वाक्य से इस प्रकार मिछ मिछ दो अनुमान क्याँ निकले ? इसका उत्तर इतना ही है, कि गीता कमें। को अपरिष्टार्य मानती है, इस-लिये गीता के करवियचार के अनुसार यह अनुसान निकल ही नहीं सकता के ' कर्म होड दो '। प्रतब्ब 'तुम्ने प्रनावश्यक है' इस हेत-बास्य से ही शीता में दह अनुमान दिया गया है कि स्वार्थ-बुद्धि छोड़ कर कर्म कर। बसिएडी ने योगवासिए में श्रीरामचन्द्र को सय ब्रह्मज्ञान बतला कर निष्काम कमें की श्रोर प्रवृत्त करने के लिये जो बुक्तियाँ बतलाई हैं, वे भी इसी प्रकार की हैं। योगवासिष्ट के ब्रन्त में भगव-द्वीता का उपर्केष्ठ सिद्धान्त ही अलुक्ताः हुयह आ गया है (यो. ई. ट. १६६ भीर २९६. १६; तथा गी. ३. १६ के प्रजुवाद पर हमारी टिप्पणी देखों)। योग-वासिष्ट के समान ही शौद्धधर्म के महायान पन्य के अन्यों में भी इस सम्बन्ध में गीता का अनुवाद किया गया है। परना विषयान्तर होने के कारण, उसकी चर्चा यहीं नहीं की जा सकती; हमने इसका विचार आगे परिशिष्ट प्रकरण में कर दिया है।

कात्मज्ञान होने से 'में 'कीर 'मेरा' यह फड़हार की नापा ही नहीं रहती (गी. १८. १६ और २६) एवं हसी से ज्ञानी पुरुष को ' निर-मम ' कहते हैं। निर्मम का अर्थ 'मेरा-मेरा (मम) न कट्टनेवाला ' है, 'परन्तु भूल न जाना चाहिये, कि यद्यपि नताज्ञान से 'से 'और 'सेरा' यह अहंकार-दर्शक मान हर जाता है, तथापि उन दो प्राव्टा के बदले 'जगत ' खाँर ' जगत का '-श्रथवा मकि-पत्त में 'परमेश्वर' और 'परमेश्वर का '--ये प्रध्य का जाते हैं। संसार का अत्येक सामान्य मनुष्य भ्रापने समस्त व्यवद्वार 'मेरा 'या 'मेरे लिये ' ही समम्त कर किया घरता है। परन्तु ज्ञानी होने पर, समत्य की वासना हुट जाने के कारण, वह इस बुद्धि से ( निर्मम बुद्धि से ) टन व्यवहारों को करने लगता है कि ईबर-निर्मत संसार के समस्त व्यवदार परमेश्वर के हैं, और उनकी करने के लिये ही ईश्वर ने प्टमें वत्पन्न किया है। प्रज्ञानी और ज्ञानी में यही तो भेद है (गी. ३. २७. २८)। गीता के इस सिद्धान्त पर ध्यान देने से झात हो जाता है, कि " योगारूड पुरुष के लिये शम ही कारण होता है " (गी. ६. ३ और उस पर हमारी टिप्पणी देखों), इस श्लोक का सरल अयं क्या होगा। गीता के टीकाकार कहते ई-इस श्लोक में कहा गया है, कि योगारुढ पुरुप धारों (ज्ञान हो जाने पर ) ज्ञाम धर्चांद ज्ञान्ति को स्वीकार करे, और कुछ न करे। परन्त यह अर्थ ठीक नहीं है। शम मन की शान्ति है; उसे श्रन्तिम 'कार्य 'न कह कर इस श्लोक में यह कहा है, कि शम ष्रयवा शान्ति इसरे किसी का कारण है-शमः कारणमुख्यते। ग्रवशमको कारण मान कर देखना चाडिये कि घाने उसका ' कार्य ' क्या है । पूर्वापर सन्दर्भ पर विचार करने से यही निष्पन्न होता है, कि वह कार्य 'कर्म ' ही है। और तय इस श्लोक का ऋर्य ऐसा होता है, कि योगारूढ़ पुरुप अपने चित्त को शान्त करे तथा उसशान्ति या शम से ही अपने सब अगले व्यवहार करे-टीकाकारों के कथनानुसार यह अर्थ नहीं किया जा सकता कि ' योगारूढ पुरुप कर्म छोड़ दे '। इसी प्रकार ' सर्वारम्म-परित्यागी' और 'यानिकेतः' प्रसृति पदों का अर्थ भी कर्मत्यागविषयक नहीं, फलाशा-त्याग-विषयक ही करना चाहिये; गीता के अनुवाद में, उन स्वलों पर जहाँ थे पद धाये हैं, हमने टिप्पणी में यह वात खोल दी है। भगवान ने यह सिद्ध करने के निये, कि ज्ञानी पुरुष को भी फलाशा त्याग कर चातुर्वराय आदि सब कर्म यथाशास्त्र करते रहना चाहिये, अपने अतिरिक्त दूसरा उदाहरमा जनक का दिया है। जनक एक बड़े कर्मयोगी थे । उनकी स्वार्थ-बुद्धि के ह्यूटने का परिचय उन्हीं के मुख से यों है-' मिथिलायां प्रदीप्तायां न मे दह्मति किञ्चन ' (शां. २७५. ४ और २१६. ५०)-मेरी राजधानी मिथिला के जल जाने पर भी मेरी कुछ हानि नहीं ! इस प्रकार अपना स्वार्य प्रयवा लाभालाम न रहने पर भी, राज्य के समस्त व्यवहार करने का कारगा वतलाते चए, जनक स्वयं कहते हिं-

देवेम्यश्च पितृम्यश्च भूतेभ्योऽति।थिभिः सह । इत्यर्थे सर्व एवैते समारम्भा भवंति वै ॥

" देव, पितर, सर्वभूत ( प्रायी ) और फातिथियों के किये ये समस्त व्यवद्वार जारी हैं, मेरे किये नहीं " (ममा. अश्व. ३२.२४) । खपना कोई कर्तव्य न रहने पर, खयवा स्वयं किसी वस्तु को पाने की वासना न रहने पर मो,यदि जनक-श्रीकृप्य जैसे महात्मा हस जगत् का करवाया करने के लिये प्रवृत्त न होंगे, तो यह संसार उत्सन्न ( ऊजड़) हो जायगा—उत्सीदेयुरिमे लोकाः (गी. ३.२४) ।

कुछ लोगों का कहना है कि गीता के इस सिखान्त में कि 'फलाशा छोड़नी चाहिये, सब प्रकार की इच्छाओं को छोड़ने की प्रावश्यकता नहीं, ' और वासना- ज्य के सिखान्त में, कुछ बहुत मेद नहीं कर सकते । क्योंकि चाहे वासना छूदे, चाहे फलाशा छूदे; दोनों धोर कर्म करने की प्रवृत्ति होने के लिये कुछ भी कारण नहीं देख पड़ता; इससे चाहे जिस पढ़ को स्वीकार करें, छान्तिम परिग्राम—कर्म का छूटना—दोनों धोर बरावर हैं। परन्तु यह छान्तेप छज्ञानमूलक हैं, क्योंकि 'फलाशा' शब्द का ठीक ठीक अर्थ न जानने के कारण ही यह उत्पत्त हुआ है। फलाशा छोड़ने का धर्य यह नहीं कि सब प्रकार की इच्छाओं को छोड़ देना चाहिये, अयवा यह छोढ़ या भाव होना चाहिये कि मेरे कर्मों का फल किसी को कमी न मिले धार यदि सिक्ते, तो उसे कोई भी न ले; प्रस्तुत पाँचवें प्रकरण में पहले ही हम कह छाये हैं, कि ' अग्रुक फल पाने के लिये ही में यह कर्म करता हूँ ' इस

प्रकार की फलविषयक समतायुक्त आसाक्त को या बुद्धि के आवह को 'फलागा.' 'सङ्ग 'या 'काम 'नाम गीता में दिये गये है। यदि कोई मनुष्य फल पाने ही इच्छा आग्रह या वृथा आसक्ति न रखे; तो उससे यह मतलब नहीं पाया जाता कि वह अपने प्राप्त-कर्म को, फेबल कर्तच्य सममा कर, करने की बाढ़ि और उत्साह को भी, इस आप्रद्व के साथ ही साथ, नष्ट कर डाले । अपने फायदे के सिवा इस संसार में जिन्हें दूसरा कुछ नहीं देख पड़ता, और जो पुरुप केवल फल की इच्छा से ही कर्म करने में मस रहते हैं, उन्हें सचमुच फलाशा छोड़ कर कर्म करना शक्य न नैंचेगा; परन्तु जिनकी बुद्धि ज्ञान से सम श्रीर विरक्त हो गई है, उनके जिये कुछ कठिन नहीं है। पहले तो यह समम ही गलत है, कि हमें किसी काम का जो फल मिला करता है. वह केवल हमारे ही कर्म का फल है। यदि पानी की द्ववता धीर अग्नि की बप्पाता की सञ्चापता न मिले तो सनुष्य कितना भी सिर क्यों न खपावे, उसके प्रयत्न से पाक-सिद्धि कमी हो नहीं सकेगी-मोजन पकेगा ही नहीं; और अप्ति आदि में इन गुण-धर्मी को माजूद रखना या न रखना कुछ मनुष्य के यस या उपाय की बात नहीं है। इसी से कर्म-सृष्टि के इन स्वयंसिद विविध व्यापारी अथवा धर्मी का पहले ययाशकि ज्ञान प्राप्त कर मनुष्य को उसी देंग से अपने न्यवहार करने पढते हैं, जिससे कि वे व्यापार अपने प्रयत्न के धनुकल हों । इससे कहना चाहिये, कि प्रयत्नों से सन्प्य की जो फल मिलता है, वह केवल उसके ही प्रयत्नों का फल नहीं है, वरन उसके कार्य और कर्मशृष्टि के तदनकल अनेक स्वयंसिद धर्म-इन दोनों-के संयोग का फल है। परन्तु प्रयत्नों की सफलता के लिये इस प्रकार जिन नानाविध सृष्टि-न्यापारीं की श्रमकृतता श्रावश्यक है, कई बार उन सब का मनुष्य को यथार्थ ज्ञान नहीं रहता और कुछ स्थानों पर तो होना शक्य भी नहीं है, इसे ही 'दैव ' कहते हैं। यदि फल-सिद्धि के लिये ऐसे स्षष्टि क्यापारों की सन्दायता अत्यंत आवश्यक है जो हमारे अधिकार में नहीं और न जिन्हें हम जानते हैं. तो स्रागे कहना नहीं होगा कि ऐसा श्रामिमान करना सर्वता है कि " केवल ब्रोपने प्रयत्न से भ्री मैं अमुक बात कर लूँगा " ( गी. १८. १४-१६ देखों )। क्योंकि. कर्म-सृष्टि के ज्ञात और अज्ञात न्यापारों का मानवी प्रयत्नों से संयोग 'होने पर जी फल होता है, वह केवल कर्म के नियमों से ही हुआ करता है; इसलिये हम फल की क्रामिलापा करें या न करें फल-सिद्धि में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी फलाशा घलवत हमें दुःखकारक हो जाती है । परन्त स्मरण रहे कि सनुष्य के लिये आवश्यक बात अकेले सृष्टि-स्यापार स्वयं अपनी और से संघटित हो कर नहीं कर देते । चने की रोटी को स्वादिष्ट बनाने के लिये जिस प्रकार आदे में थोडा सा नमक भी मिलाना पड़ता है, उसी प्रकार कर्म-सृष्टि के इन स्वयंसिद्ध क्यापारों को मनुष्यों के उपयोगी होने के लिये उनमें मानवी प्रयत्न की योढी सी मात्रा मिलानी पढ़ती है। इसी से ज्ञानी और विवेकी प्ररूप, सामान्य लोगों के समान, फल की बासिक बयवा ज्राभिलापा तो नहीं रखते: किन्त वे स्रोग जगत के व्यवशार की

सिद्धि के लिये, प्रवाह-पतित कर्म का ( अर्चात् कर्म के अनादि प्रवाह में शास्त्र से प्राप्त ययाधिकार कर्म का ) जो छोटा-वडा भाग सिले उस ही, शान्तिपूर्वक कर्त्तस्य समम कर किया करते हैं। और, फल पाने के लिये, कर्म-संयोग पर (अयवा भक्तिहृष्टि से परमेश्वर की इच्छा पर ) निर्भर हो कर निश्चित रहते हैं। "तेरा प्राधिकार केवल कर्म करने का है, फल होना तेरे प्राधिकार की यात नहीं " (गी. २. ४७) इत्यादि उपदेश जो फर्जुन को किया है, उसका रहस्य भी यही है । इस प्रकार फलाशा को त्याग कर कर्म करते रहने पर, आगे कुछ कारणों से कदाचित कर्म निष्फल हो जायँ; तो निफलता का दुःख मानने के लिये हमें कोई कारण ही नहीं रहता, क्योंकि हम तो भ्रपने अधिकार का काम कर चुके । बदाहरण लीजिये; वैद्यकशास का मत है, कि आयु की डोर (शरीर की पोपगा करनेवाली नैसर्गिक धातुओं की शक्ति ) सवल रहे विना निरी फोपधियों से कभी फायदा नहीं होता; और इस होर की सवलता क्रनेक प्राप्तन क्रयना प्रश्तेनी संस्कारों का फल है । यह बात बैच के हाय से होने योग्य नहीं, और उसे इसका निश्चयात्मक ज्ञान हो भी नहीं सकता । ऐसा होते हुए भी, हम प्रत्यन्त देखते हैं, कि रोगी लोगों को श्रोपधि देना अपना कर्त्तन्य समभ कर केवल परोपकार की बादि से, विध अपनी बादि के अनुसार इजारों रोगियों को दवाई दिया करते हैं। इस प्रकार निष्कास-प्राद्धि से काम करने पर, यदि कोई रोगी चंगा न हो, तो उससे वह वैद्य उद्विम नहीं होता; बल्फि वहे शान्त चित्त से यह शास्त्रीय नियम हुँह निकालता है, कि असक रोग में असक स्रोपधि से भी सैकड़े इतने रोगियों को श्राराम होता है। परन्तु इसी वैध का लड़का जय वीमार पड़ता है, तय उसे छोपधि देते समय वह छायुप्य की डोर-वाली बात भूस जाता है और इस ममतायुक्त फलाशा से उसका चित्त घवड़ा जाता है कि " मेरा लडका अच्छा हो जाय।" इसी से उसे या तो दसरा वैद्य ब्रलाना पड़ता है, या दसरे वैद्य की सलाह की जावश्यकता होती है! इस छोटे से बदाहरण से जात होगा. कि कर्मफल में ममतारूप आसक्ति किसे कहना चाहिये और फलाशा न रहने पर भी निरी कर्तन्य-बुद्धि से कोई भी काम किस प्रकार किया जा सकता है । इस प्रकार फलाशा को नष्ट करने के लिये यद्यपि ज्ञान की सहायता से सन में वैराग्य का भाव बादल होना चाहिये; पश्नु किसी कपडे का रङ्ग (राग) दूर करने के लिये जिस प्रकार कोई कपड़े को फाडना सचित नहीं समभता, उसी प्रकार यह कहने से कि ' किसी कर्म में आसक्ति, काम, सङ्ग, राग अथवा श्रीति न रखो ' उस कर्म को श्री छोड़ देना ठीक नहीं। वैरान्य से कर्म करना श्री यदि अशक्य श्री, तो वात निराली श्री परन्तु इस प्रत्यक्त देखते हैं कि वैराग्य से भली भाँति कर्म किये जा सकते हैं; इतन, ष्टी क्यों, यह भी प्रगट है कि कर्म किसी से छूटते ही नहीं। इसी किये छज्ञानी लोग जिन कर्मी को फलाशा से किया करते हैं, उन्हें ही ज्ञानी पुरुष ज्ञान-प्राप्ति के बाद भी लाभ-अलाभ तथा सुख-दु:ख को एक सा भान कर (गी- २. ३८) धैर्य एवं उत्साह से, किन्तु शुद्ध-बुद्धि से, फल के विषय में विश्क्त या उदासीन रष्ट कर

(गी. १८. २६) केवल कर्तच्य मान कर, छपने छपने छिकारानुसार शान्त वित्त से करते रहें (गी. ६. ३)। नीति और मोच की दृष्टि से उत्तम जीवन-क्रम का यही सच्चा तत्त्व है। श्रनेक स्थितप्रज्ञ, महाभगवद्भक्त श्रीर परम ज्ञानी प्रस्पों ने -- एवं स्वयं भगवान् ने भी — इसी मार्ग को स्वीकार किया है। भगवद्गीता प्रकार कर कहती है, कि इस कर्मयोगमार्ग में ही पराकाश का पुरुपार्थ या परमार्थ है, हसी ' योग ' से परमेश्वर का भजन पूजन होता है और श्रन्त में सिद्धि भी सिल्ती है (गी. १८. ४६) । इतने पर भी यदि कोई स्वयं जान वृक्त कर गैर-समम्त कर हो, तो उसे दुदैंवी कद्दना चाहिये। स्रेन्सर साहब को यद्यपि अध्यात्म दृष्टि समात न चीः तथापि उन्होंने भी अपने 'समाजशास्त्र का अभ्यास' नामक अन्य के अन्त में, गीता के समान ही, यह सिद्धान्त किया है; — यह बात आधिमौतिक शित से भी सिद्ध है कि इस जगत में किसी भी काम की एकदम कर गुजरना शक्य नहीं, उस के लिये कारणीभूत और प्रावश्यक दूसरी हज़ारों वातें पहले जिस प्रकार हुई होंगी वसी प्रकार मनुष्य के प्रयत्न सफल, निष्फल या न्यूनाधिक सफल दुआ वस्ते हैं। इस कारण यद्यपि साधारण मनुष्य किसी भी काम के करने में फलाशा से ही प्रवत्त होते हैं, तथापि द्वादिमान् पुरुष को शान्ति और उत्साह सं, फल-संबंधी आप्रह छोड़ कर, अपना कर्त्तव्य करते रहना चाहिये "।

यद्यपि यह सिद्ध हो गया, कि हानी पुरुप इस संसार में अपने प्राप्त कर्मों के फलाशा छोड़ कर निष्काम बुद्धि से आमरगान्त अवश्य करता रहे, तयापि यह यतलाये विना कर्मयोग का विवेचन पूरा नहीं होता कि ये कर्म किसले और किस लिये प्राप्त होते हें ? अतएव मगवान् ने हर्मयोग के समर्थनार्थ अर्जुन को झन्तिम और महत्त्व का उपदेश दिया है कि " लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमहित"

<sup>&</sup>quot;Thus admitting that for the fanatic, some wild anticipation is needful as a stimulus, and recognizing the usefulness of his delusion as adapted to his particular nature and his particular function, the man of higher type must be content with greatly moderated expectations, while he perseveres with undiminished efforts. He has to see how comparatively little can be done, and yet to find it worth while to do that little: so uniting philanthropic energy with philosophic calm. "— Spencer's Study of Sociology, 8th Ed. p. 403. The italies are ours. इटकावर में fanatics के स्थान में 'प्रकृति के गुणों से विमुद्ध '(गी. ३.२९) वा 'अहंकारविमुद्ध '(गी. ३.२९) अथवा भास कवि का 'मूक्ष शब्द और man of higher type के स्थान में 'विद्यान '(गी. ३.२५) पर्व greatly moderated expectations के स्थान में 'फलीदातीन्य 'अथवा ' फलीदाताला ' रून समानार्थी शब्दों भी योवना करने से ऐसा देख पड़ेगा कि स्वेन्सर साहव ने मानो गीता के हैं। हिस्तान्य का अनुवाद कर दिया है।

(गी. ३. २०) — लोकसंप्रह की ग्रोर दृष्टि दे कर भी तुमें कर्म करना ही उचित है। लोक अप्रह का यह अर्थ नहीं कि कोई ज्ञानी पुरुष ' सनुष्यों का केवल जसघट करे ' अथवा यह अर्थ नहीं कि ' स्वयं कर्मत्याग का अधिकारी होने पर भी इस लिये कर्म करने का ढोंग करे कि अज्ञानी मनुष्य कडीं कर्म न छोड येंठें और उन्हें श्रपनी (ज्ञानी पुरुष की) कर्म-तत्परता अच्छी लगे। 'क्योंकि, गीता का यह सिखलाने का हेतु नहीं, कि लोग अज्ञानी या मूर्ख बने रहें, अयवा उन्हें ऐसे ही बनाये रखने के लिये ज्ञानी पुरुष कर्म करने का दोंग किया करें । ढोंग तो दरही रद्वा; परन्तु ' लोग तेरी श्रपकीर्ति गावेंगे ' ( गी. २. ३४ ) इत्यादि सामान्य लोगों को जैंचनेवाली युक्तियों से भी जब अर्जुन का समाधान न हुआ, तय भगवान् उन युक्तियों से भी अधिक ज़ोरदार और तत्त्वज्ञान की दृष्टि से अधिक यलवान कारण ष्यय कह रहे हैं। इसलिये कोश में जो 'संग्रह' शब्द के जमा करना, इकट्ठा करना, रखना, पालना, नियमन करना प्रसृति छर्य हैं, उन सय को यथासम्भव प्रहता करना पडता है; और ऐसा काने से 'लोगों का संप्रह करना 'यानी यह श्रर्थ होता है कि " उन्हें एकन्न सम्बद्ध कर इस रीति से उनका पालन-पोपए। और नियमन करे, कि उनकी परस्पर अनुकृतता से उत्पन्न 'होनेवाला सामर्थ्य उनमें आ जावे, एवं उसके द्वारा उनकी सुस्थिति को स्थिर रख कर उन्हें श्रेयःप्राप्ति के मार्ग में लगा दे।"' राष्ट्र का संप्रद्व' शब्द इसी अर्थ में मनुस्मृति (७. १४) में आया है और शाहरभाष्य में इस शब्द की व्याख्या याँ हैं--" लोकसंप्रह=लोकस्यो-न्मार्गप्रवृत्तिनिवाश्याम् । " इससे देख पड़ेगा कि संप्रद्व शब्द का जो दम ऐसा श्चर्य करते हैं-श्रज्ञान से मनमाना वर्ताव करनेवाले लोगों को ज्ञानवान वना कर सिर्मित में एकत रखना और श्रात्मोनित के मार्ग में लगाना—वह अपूर्व या निराधार नहीं है। यह संप्रह शब्द का कर्ष हुआ; परन्तु यहाँ यह भी बतलाना चाष्ट्रिये, कि 'लोकसंग्रह' में 'लोक' शब्द केवल मनुष्यवाची नहीं है। यदापि यह सच है, कि जगत के अन्य प्राणियों की अपेना मनुष्य श्रेष्ट है और इसी से मानव जाति के ही कल्यागा का प्रधानता से ' लोकसंप्रह ' शब्द में समावेश होता हैं; तथापि भगवान की ही ऐसी इच्छा है कि भूलोक, सत्यलोक, पितृलोक और देवलोक प्रश्नुति जो अनेक लोक अर्थात् जगत् भगवान् नेबनाये हैं; उनका भी भली भाँति धारण-पापण हो और वे सभी अच्छी राति से चलते रहें: इसानिये कहना पड़ता है कि इतना सब व्यापक अर्थ 'लोकसंग्रह' पद से यहाँ विवाहीत है कि मनुष्यलोक के साथ ही इन सब लोकों का व्यवहार भी सुरियति से चले (लोकानां संप्रदः)। जनक के किये दुए अपने कर्त्तत्य के वर्णन में, जो ऊपर लिखा जा चुका है, देव और पितरों का भी उल्लेख है, एवं भगवदीता के तीसरे अध्याय में तया मद्याभारत के नारायग्रीयोपाख्यान में जिस यज्ञचक का वर्णन है उसमें भी कहा है, कि देवलोक और मनुष्यलोक दोनों ही के धारगा-पोषगा के लिय ब्रह्म-देव ने यज्ञ जलाय किया (गी. इ. १०-१२)। इससे स्पष्ट होता है कि सगवद्गीता

में 'लोकसंग्रह' पद से इतना अर्थ विविज्ञत है कि—अकेले मनुष्यलेक का ही नहीं, किन्तु देवलोक आदि सब लोकों का भी उचित धारण-पोपण होने और वेपरसर एक दूसरे का श्रेय सम्पादन करें ! सारी स्रष्टि का पालन-पोपण करके लोकसंग्रह करने का जो यह आधिकार मगवान् का है, वही ज्ञानी पुरुप को अपने ज्ञान के कारण ग्राह हुआ करता है ! ज्ञानी पुरुप को लो वात प्रामाणिक जैचती है, अन्य सोक भी रसे प्रमाण मान कर तद्वुकूल ध्यवहार किया करते हैं (गी.३. २१)! क्योंके, साधारण लोगों की समम्म है, कि शान्त चित्त और पोपण कैसे होगा एवं तद्वुक्त ध्यवहार श्रिय पोपण कैसे होगा एवं तद्वुक्त धर्म-प्रकच्यकी मर्यादा बना देना भी उसी का काम है। इस सम्पन्न में कुछ भूल भी नहीं है। और, यह भी कह सकते हैं कि सामान्य लोगों की समम्म में ये वार्ते भली भाति नहीं था सकतीं, इसी जिये तो वे ज्ञानी पुरुषों के मरीसे रहते हैं। इसी आभिप्रायको मन में ला कर शान्तिपर्य में युधिष्टिर से भीष्म ने कहा है—

## छोक्षंग्रह्षंयुक्तं विधात्रा विहितं पुरा । सूरमधर्मार्थनियतं सतां चरितसुत्तमम् ॥

श्चर्यात् " लोकसंप्रहकारक ग्रीर सुच्म प्रसङ्गा पर धर्मार्थ का निर्णय कर देनेवाला साध प्रत्यों का, उत्तम चरित स्वयं बहादेव ने श्वी धनाया है " ( ममा. शां २४८. २५)। ' लोकसंत्रह ' कुछ ठाले येंठे की येगार, दकोसला या लोगों को बजार में डाले रखने की वरकीय नहीं है: किन्तु ज्ञान एक कर्म के संसार में न रहने से जगत के नष्ट हो जाने की सम्मावना है इसलिये यही सिद्ध होता है कि बहादेव-निर्मित साधु पुरुषों के कर्तव्यों में से ' लोक्संग्रह ' एक प्रधान कर्तव्य है । श्रीए इस भगवहवचन का भावार्य भी यही है, कि " में यह काम न करूँ तो ये समझ लोक अर्थात् जगत् नष्ट हो जॉवंगे " (गी. ३. २४ ) । ज्ञानी पुरुष सब सोगों के नेत्र हैं: यदि वे छपना काम छोड देंगे, तो सारी दुनिया घन्छी हो जायगी और इस संसार का सर्वतीपरि नाग चुए विना न रहेगा । ज्ञानी प्ररुपों की ही उचित है. कि लोगों को ज्ञानवान कर ख्वत यनाव । परन्तु यह काम सिर्फ जीम हिला देने से अर्थात् कोरे उपदेश से ही कभी सिद्ध नहीं होता । क्योंकि, जिन्हें सदाचरण की श्रादत नहीं और जिनकी बुद्धि भी पूर्ण श्रुद्ध नहीं रहती, उन्हें यदि कोरा बस्तज्ञन सुनाया जाय तो वे लोग उस ज्ञान का दुरुपयोग इस प्रकार करते देखे गये 🐔 " तेरा सो मेरा, और मेरा तो मेरा है ही। " इसके सिवा, किसी के उपदेश की सत्यता की जाँच भी तो जोग उसके ब्राचरण से ही किया करते हैं। इसलिये, यदि ज्ञानी पुरुष स्वयं कर्म न करेगा, तो वह सामान्य लोगों को आलसी बनाने का एक वदत वड़ा कारण हो जायगा । इसे ही 'बुंद्धिभेद ' कहते हैं: और यह बुद्धि-भेदन होने पाने तथा सब लोग, सचमुच निष्काम हो कर अपना कर्तव्य करने के लिये जागृत हो जाव इसालिये. संसार में ही रह कर अपने कमी से सब लोगों को सदाचरण की-

निष्काम बुद्धि से कर्मयोग करने की-प्रत्यदा शिक्ता देना ज्ञानी पुरुष का कर्तन्य(हाँग नर्दी) हो जाता है। अतप्य गीता का कथन है कि उसे (ज्ञानी पुरुष को ) कर्म छोड़ने का ष्मधिकार कभी प्राप्त नहीं होता; अपने लिये न सही, परन्तु लोकसंप्रहार्य चातुर्वस्य के सय कर्म काधिकारानुसार उसे बरना ही चाहिये । किन्तु सन्यासमार्गवालीं का मत है, कि ज्ञानी पूरुप को चातुर्परार्थ के कर्म निष्काम मुद्धि से करने की भी कुछ ज़रुरत नहीं-यही क्याँ, करना भी नहीं चाहिय; इसलिये इस सम्प्रदाय के टीका-कार गीता के " ज्ञानी पुरुष को लोकअङ्ग्रमञ्चाषं कर्म करना चादिये " इस सिद्धान्त का क़द्य गढ़बड़ कर्ष कर प्रत्यच नहीं तो पर्वाय से, यह कहने के लिये तंयार से हो गये हैं, कि स्वयं भगवान् छोंग का उपदेश करते हैं । पूर्वापर सन्दर्भ से प्रगट है, कि गीता के लोकसंप्रद शब्द का यह दिलमिल या पोचा कर्ष सचा नहीं। गीता को यह मत ही मंजूर नहीं. कि ज्ञानी पुरुष को कमें छोड़ने का अधिकार प्राप्त है; खीर, इसके सुबूत में गीता में जो फारण दिये गये हैं, उनमें कोक्संप्रह एक मुख्य कारण है। इसलिय, यह मान कर कि शानी पुरुष के कर्म छूट जाते हैं, लोक-संब्रह पद का ढोंगी फर्प करना सर्वया अन्यारय ई । इस जगत में मनुष्य केवल अपने ही निये नहीं उत्पन्न दुआ है। यह सच है, कि सामान्य लोग नासमभी से स्वार्थ में धी फॅंसे रहते हैं; परन्तु "सर्वभूतस्यमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि" (गी. ६.२६)— में सब भूतों में हूं और सब भूत मुक्त में हैं-इस रीति से जिसकी समस्त संसार ही बात्मभूत हो गया है, उसका अपने मुख से यह कहना ज्ञानमें वटा लगाना है, कि " मुझे तो मोक मिल गया, अय यदि जोग दुः हो हों, तो मुझे इसकी क्या परवा ? " ज्ञानी पुरुष का आरमा क्या कोई स्वतंत्र स्पक्ति है ? उसके खात्मा पर जब तक शकान का पहीं पढ़ा था, तय तक 'अपना' और 'पराया' यह भेद कायम था। परन्त ज्ञान-प्राप्ति के बाद सब लोगों का जातमा ही उसका पातमा है। इसी से योग-वासिए में राम से वसिए ने कहा है-

यावछोक्षपरामर्शो निरूढो नास्ति योगिनः । सावद्दरुदसमाधित्वं न भवत्येव निर्मलम् ॥

" जय तक लोगों के परामग्रं लेने का ( अर्थात् लोकसङ्ग्रह का ) काम थोड़ा भी याक़ी है—समाप्त नहीं हुआ है—सय तक यह कभी नहीं कह सकते, कि योगारूढ़ पुरुप की रियति निर्देष हैं" ( यो. ई. पू. १२८. ६७) । केयल अपने ही समाधि-मुख में दूय जाना मानो एक प्रकार से अपना ही स्वाध साधना है । संस्थासमाग्वाले इस यात की ओर दुर्लेश करते हैं, यही उनकी युक्ति-प्रतुक्तियों का मुख्य दोप है । सम्यास्त्र की अपेश्वा किसी का भी अधिक हानी, अधिक निष्कास या अधिक योगा- रूढ़ होना श्रम्य नहीं । परन्तु जय स्वयं भगवान् भी " साधुओं का संरक्त्रग्र, वुहें का नाश और धर्म-संरवापना " ऐसे कोकसंग्रह के काम करने के लिय ही समय समय पर अवतार जेते हैं (गी. ४. ८), तय लोकसङ्ग्रह के कर्सक्य को छोड़ देमेबाले ज्ञानी पुरुप का यह कहना सर्पया समुचित है कि " अस परमेश्वर मे हुन

सब लीगों को उत्पन्न किया है, बहु उनका जैसा चाहेगा वैसा घारण-योक्या कौराा, उधर देखना सेरा काम नहीं है। " क्योंकि ज्ञान प्राप्ति के बाद, ' परमेश्वर' 'में 'और 'लोग '-यह मेट ही नहीं रहता; और यदि रहे, तो उसे टाँगी कष्टना चाष्ट्रिये, झानी नहीं। यदि ज्ञान से ज्ञानी पुरुष परमेश्वररूपी हो जाता है, तो परमेश्वर जो काम करता है, वह परमेश्वर के समान श्रर्यात निरसङ्ख ब्रद्धि से करने की आवश्यकता ज्ञानी पुरुष को केले छोड़ेगी (गी. ३. २२ कोर ४. १४ एवं १५) ? इसके अतिरिक्त परमेश्वर को जो कुछ करना है, वह भी ज्ञानी पुरुष के रूप या द्वारा से ही करेगा। प्रतएव जिसे परमेश्वर के स्वरूप का ऐसा अपरोंच ज्ञान हो गया है, कि " सब प्राशियों में एक खात्मा है, " उसके मन में सर्वभूतानुकरा श्रादि बदास धृत्तियाँ पूर्णता से जागृत रह कर स्वभाव से ही उसके मन की प्रवृत्ति लोककल्याम की धार हो जानी चाहिये। इसी अभिप्राय से तुकाराम महाराज साधुपुरुप के सन्तारा इस प्रकार बतलाते हैं- " जो दीन दुखियों को अपनाता है वहीं साधु है-ईश्वर भी उसी के पास है;'' श्रयवा "जिसने परोपकार में अपनी शकि का न्यय किया है दसी ने फ्रात्मस्थिति की जाना है; " ब्रोर, भन्त में संतजनें के ( अर्थात् भक्ति से परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान पानेवाले महात्माओं के) कार्य का वर्णन इस प्रकार किया है " संतों की विमृतियाँ जगत के कल्याण ही के लिये हुआ दरती हैं, वे लोग परोपकार के लिये अपने शरीर को कप्ट दिया करते हैं।" मर्तृष्ट्वि ने वर्णन किया है कि परार्थ ही जिसका स्वार्थ हो गया है. वही पुरुष साष्ट्रकों में श्रेष्ट है,-"स्वार्थी यस्य परार्थ एव स प्रमानेकः सतामप्राणीः।"स्या मनु बादि शास्त्रपरोता ज्ञानी न थे ? परन्तु रन्हों ने तृप्सान्दुःख को बढ़ा भारी दावा मानकर तृप्या के साथ ही साथ परांपकार-बुद्धि छादि सभी उदात्तवातियों को नष्ट नहीं कर दिया- उन्होंने लोकसंप्रहकारक चातुर्वसर्थ प्रमृति शास्त्रीय मयादा बना देने का उपयोगी काम किया है। ब्राह्मगु को ज्ञान, जुबिय की युद्ध, वैश्य को खेती, गोरकां और न्यापार श्रयवा शृद्ध को संवा-ये जो गुगा, कर्म और स्वमाव के श्रवु रूप भिन्न भिन्न कर्म शाखों में वर्णित हैं, वे केवल प्रत्येक व्यक्ति के हित के ही निये नहीं हैं; प्रत्युत मनुस्मृति (१. ८० ) में कहा है, कि चातुर्वरार्य के स्थापारों का विभाग लोकसंप्रह के लिये ही इस प्रकार प्रवृत्त हुचा है; सारे समाज के बचाव के लिये कुछ पुरुपों को प्रतिदिन युद्धकला का अभ्यास करके सदा तैयार रहना चा देवे और बुद्ध लेगों को खेती, ध्यापार एवं ज्ञानार्जन प्रसृति वद्योगों से समाज की अन्यान्य आवश्यकताँ पूर्ण करनी चाहिये। गीता ( ४. ५३; १८. ४९ ) का

श्रिक्त भाव वो कविवर बाबू मैथिछीशरण गुप्त ने यों व्यक्त किया है:— वास उनी में है विभुवर का है वन सच्चा साझ वही— जिसते दुखियों को अपनाया, बढ़ कर उनकी वॉह गही। आस्मस्थिति जानी उसने ही पराहत जिसने व्यथा सही, परिहतार्थ जिनका वैभव है, है उनसे ही श्रम्य मही॥

अभिप्राय भी ऐसा ही है। यह पहले कहा ही जा चुका है, कि इस चातुर्वशर्यधर्म हैं. से यदि कोई एक भी धर्म दय जाय तो समाज उतना ही पंगू हो जायगा श्रीर श्चन्त में उसके नाश हो जाने की भी सम्भावना रहती है। स्मरता रहे कि उद्योगीं के विभाग को यह व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं रहती । प्राचीन यूनानी तत्वज हेटो ने एतहिपयक प्राप्ते अन्य में सीर ग्रायांचीन फ्रेज शास्त्रज्ञ कींट ने प्रपने " श्राधिमातिक तत्त्वज्ञान " में, समाज की रियति के लिये जो ध्यवस्या स्पित की है, वह यदापि चातुर्वस्य के सदश है; तथापि उन प्रन्यों को पढ़ने से कोई भी जान सकेगा, कि उस व्यवस्था में चेदिक धर्म की चातुर्वरार्य व्यवस्था से कुछ न कुछ भिन्नता है। इनमें से कीन सी समाजन्यवस्मा प्रच्छी है, प्रथवा यह प्रच्छापन सापेदा है, और युगमान से इसमें छात्र फेर फार हो सकता है या नहीं, हत्यादि ष्पनेक प्रश्न यहाँ उठते हैं; ग्रीर षाज कल तो पश्चिमी देशों में 'लोकसंप्रप्ट' एक महत्त्व का शास बन गया है । पांतु गीता का तात्पर्य-निर्माय ही हमारा प्रस्तुत विषय है, इसालिये कोई धावश्यक नहीं कि यहाँ उन प्रश्तों पर भी विचार करें। यह यात निर्विचाद है, कि गीता के समय में चातुर्वसूर्य की व्यवस्था जारी थी धार ' लोक-संप्रद ' काने के देतु से दी वद्त प्रवृत्त की गई थी । इसलिये गीता के 'स्रोक-संबद्ध ' पद का अर्थ यही होता है, कि लोगों को प्रत्यदा दिखला दिया जावे कि चातुर्वसूर्यं की व्यवस्था के अनुसार अपने अपने शास कर्म निष्काम सुद्धि से किस प्रकार करना चाहिये । यही वात मुख्यता से यहाँ यतलानी है । ज्ञानी पुरुष समाज के न तिर्फ नेत्र हैं, बरज् गुरु भी हैं । इससे छाप ही छाप सिद्ध हो जाता है कि उपर्युक्त प्रकार का जोकलग्रह करने के लिये, उन्हें प्रापने समय की समाजव्यवस्या में यदि कोई न्यूनता जैचे, तो ये उसे क्षेतकेतु के समान देश-कालानरूप परिमार्जित वरें और समाग की श्यित तथा पोपणुशक्तिं की रहा करसे चुए उसको उदातायस्या में ने जाने का प्रयत्न करते रहें । इसी प्रकार का लोक-संप्रप्त करने के किये राजा जनक संन्यास न हैं कर जीवन पर्यन्त राज्य करते रहे श्रीर मनु ने पहला राजा बनना स्वीकार किया; एवं इसी फार्गा से " स्वधर्ममपि चायेदय न विकम्पितुमर्दक्षि " ( गी. २. ३१ )-स्वधर्म के प्रमुसार जो वर्म प्राप्त हैं, उनके लिये रोना तुभे उचित गर्ही-: श्रयवा "स्वभावनिगतं कर्म कर्वजामोते किल्पिपम " ·( गी. १८. ४७ )—हवसाव स्रोर गुगां के सन्हरूप निश्चित चातुर्वगुर्वव्यवस्था के अनुसार नियमित कर्म करने से तुम्हे कोई पाप नहीं सगेगा—, इत्यादि प्रकार से चातुर्वरार्य-कर्म के प्यनुसार प्राप्त पुरु युद्ध को करने के लिये गीता में वारवार प्रजीन को उपदेश किया गया है। यह कोई भी नहीं कहता, कि परमेश्वर का यद्याशक्ति ज्ञान प्राप्त न करो । गीता का भी सिद्धान्त है, कि इस झान को सम्पादन हरना ही मनुष्य का इस जगत में इतिकर्तव्य है। परन्तु इसके थांगे वह कर गीता का विशेष सचन यह है कि, अपने पातमा के कल्यामा में ही समष्टिरूप जातमा के कल्यामार्थ वशामिक प्रयत्न करने का भी समावेश होता है। इसलिये लोकसंप्रह करना ही हातासंख्य-

ज्ञान का सचा पर्यवसान है । इस पर भी यह नहीं, कि कोई पुरुष ब्रह्मजानी होने से ही सब प्रकार के व्यावहारिक व्यापार प्रपने ही हाय से कर डालने योग्य हो जाता हो । भीष्म और न्यास दोनों महाज्ञानी और परम भगवद्गक थे; परन्तु यह होई नहीं कहता, कि मीप्प के समान व्यास ने भी लड़ाई का काम किया होता। देवताओं की श्रोर देखें, तो वहाँ भी संसार के संचार काने का काम शहर के बदले विजा को सौंपा हुआ नहीं देख पड़ता। मन की निर्विपयता की, सम और ग्रद बुद्धि की, तथा आध्यात्मिक उन्नति की अन्तिम सीढी जीवन्सुकावस्या है; वह इन्न आधि-भौतिक उद्योगों की दस्तता की परीज्ञा नहीं है । गीता के इसी प्रकरण में यह विशेष उपदेश दुयारा किया गया है कि स्वभाव धीर गुगों के अनुरूप प्रचितत चातुर्वगुर्व श्रादि व्यवस्थाओं के अनुसार जिस कमें को हम सदा से करते चले था रहे हैं. स्वभाव के ऋतुसार उसी कर्म अथवा व्यवसाय को ज्ञानीत्तर भी ज्ञानी पुरुप लोक-संप्रष्ट के निमित्त करता रहे; क्योंकि उसी में उसके निपुण होने की सम्मावना है, वह यदि कोई और ही न्यापार करने लगेगा तो इससे समाज की हानि होगी (गी. ३. ३५; १८. ४७) । प्रत्येक सतुष्य में ईश्वरनिर्मित प्रकृति, स्वभाव और गुणों के अनुरूप जो भिन्न भिन्न प्रकार की योग्यता होती है, उसे ही अधिकार कहते हैं। और वेदान्तसूत्र में कहा है कि " इस अधिकार के अनुसार प्राप्त कर्मी को पुरुष ब्रह्मज्ञानी हो करके भी लोकसंप्रष्टार्थ मरगापर्यंत करता जावे, छोड न दे-- " याव-दंधिकारमवंस्थितिराधिकारिगाम् " (वेसु. ३. ३. ३२ ) । कुछ लोगों का कथन है, कि वेदान्तसत्रकर्ता का यह नियम केवल यह ग्रधिकारी पुरुपों को ही उपयोगी हैं; और इस सुत्र के माप्य में जो समर्थनार्थ उदाहरण दिये गये हैं, उनसे जान पढ़ेगा कि वे सभी बदाहरण ज्यास प्रमृति बढ़े बड़े ऋधिकारी पुरुषों के ही हैं। परन्तु मृत सूत्र में अधिकार की लुटाई-यड़ाई के संबंध में कुछ भी उल्लेख नहीं है, इससे " आधिकार ' शब्द का मतलब छोटे-बडे सभी आधिकारों से हैं; और बदि इस बार का सुद्म तथा स्वतन्त्र विचार करें कि ये श्रधिकार किस को किस प्रकार प्राप्त होते हैं, तो ज्ञात होगा कि मनुष्य के साथ ही समाज और समाज के साथ ही मनुष्य को परमेश्वर ने उत्पन्न किया है, इसिलिये जिसे जितना बुद्धिवल, सत्तावल, द्रव्यवत या शरीरवल स्वभाव ही से हो प्रथवा स्वधर्म से प्राप्त कर लिया जा सके, वसी हिसाब से ययाशकि संसार के धारगा और पोपगा करने का योडा बहत। श्रधिकार ( चातुर्वरार्य श्रादि श्रथवा श्रन्य गुरा और कर्म-विभागरूप सामाजिक च्यवस्था से ) प्रत्येक को जन्म से ही प्राप्त रहता है। किसी कल को, ऋच्छी रीति से चजाने के लिये वड़े चक्के के समान जिस प्रकार छोटे से पश्चिये की भी प्रावश्यकता रहती है; उसी प्रकार समस्त संसार की ग्रपार घटनाओं ग्रयवा कार्यों के सिलसिले को न्यवस्थित रखने के लिये ज्यास खादिकों के बड़े अधिकार के समान सी इस बात की भी खावश्यकता है कि छत्य सनुष्यों के छोटे छाधिकार भी पूर्ण और योग्य रीति से असल में साये जावें । यदि कुम्हार बढ़े और जुलाहा कपड़े तैयार न करेगा,

तो राजा के द्वारा योग्य रहागा होने पर भी जोकसंग्रह का काम पूरा न हो सफेगा; अयवा यदि रेल का कोई अदना भग्रदीवाला या पाइंद्समेन अपना कर्तव्य न करे, तो जो रेलगाडी श्राज कल वाय की चान से रात दिन वैखटके दौड़ा करती है, वह फिर ऐसा कर न सकेगी। अतः वेदान्तसूत्रकर्ता की ही उछिखित युक्ति-प्रयुक्तियों से श्रय यह निष्पत हुआ, कि व्यास प्रमृति वड़े बड़े अधिकारियों कोही नहीं. प्रत्युत श्रन्य प्रत्यों को भी - फिर चाहे यह राजा हो या रहा - लोकसंत्रह करने के लिये जी छोटे बड़े श्राधिकार ययान्याय प्राप्त हुए हैं, उनको ज्ञान के पश्चात भी छोड़ नहीं देना चाहिये, किन्तु वन्हीं अधिकारीं को निष्काम गुद्धि से प्रपना कर्त्तव्य समक्त ययाशाकि, , ययामति थोर ययासम्भव जीवनपर्यंत करते जाना चाहिये । यह कहना ठीक नहीं कि में न सही तो कोई दूसरा उस काम को करेगा । क्योंकि ऐसा करने से समूचे काम में जितने पुरुषों की प्रावश्यकता है, उनमें से एक घट जाता है और संघशकि कम ही नहीं हो जाती, बाल्क ज्ञानी पुरुष उसे जितनी अच्छी शीत से करेगा, उतनी श्रन्छी रीति से श्रीर के द्वारा उसका द्वीना शक्य नहीं; फलतः इस द्विसाय से लोकसंमद्द भी अधूरा ही रह जाता है । इसके अतिरिक्त, कह आये हैं, कि ज्ञानी पुरुष के कर्मत्यावरूपी उदाहरण से लोगों की ब्रद्धि भी विगलती है। कभी कमी सन्यासमार्गवाले कहा करते हैं, कि कर्म से चित्त की ग्रुद्धि हो जाने के पश्चात् अपने आतमा की मोच-प्राप्ति से ही संतुष्ट रहना चाहिये, संसार का नाश भले ही हो नावे पर उसकी कुछ परवा नहीं करना चाहिये — " लोकसंप्रष्टधर्मछ नैय कुर्यान कारयेत " प्रयात न तो जोकसंप्रद्व करे थार न करावे ( मभा. प्रथा अनुगीता. ४६. ३६)। परन्तु ये लोग ध्यास प्रमुख महात्माओं के व्यवहार की जो उपपत्ति वतलात हैं उससे, और वसिष्ठ एवं पत्राशिख प्रसृति ने राम तथा जनफ आदि को अपने अपने अधिकार के अनुसार समाज के धारगा-पापगा इत्यादि के काम ही मरणा पर्यंत करने के लिये जो कहा है उससे, यही प्रगट होता है कि कर्म छोड देने का संन्यासमार्गवालों का उपदेश एकदेशीय है — सर्वथा सिद्ध होनेवाला शास्त्रीय सत्य नहीं । स्नत्यव कहना चाहिये, कि ऐसे एकपत्तीय उपदेश की स्रोर ष्यान न दे कर स्वयं भगवान् के ही उदाहरणा के अनुसार ज्ञान-प्राप्ति के पश्चात् भी अपने आधिकार को परख कर, तदनुसार स्रोकसंग्रह-कारक कर्म जीवन भर करते जाना ही शास्त्रोक्त और उत्तम मार्ग है: तथापि इस लोकसंप्रष्ट को फलाशा रख कर न करे । क्योंकि जोकसंप्रह की ही क्यों न हो; पर फलाशा रखने से, कर्म यदि निष्फल हो जाय तो, दुःख दुए विना न रहेगा । इसी से में 'लोकसंप्रह करूँगा' इस स्रभिमान या फलाशा की वाबि को मन में न रख कर लोकसंग्रह भी केवल कर्त्तव्य बुद्धि से ही करना पड़ता है । इसालिये गीता में यह नहीं कहा कि 'लोकसंत्रहार्ष' प्रयांत् लोकसंत्रहरूप फल पाने के लिये कर्म करना चाहियं; किन्तु यह कहा है कि लोकसंप्रह की और दृष्टि वे कर (संपृष्ट्यन् ) तुभ्ते कर्म करना चाष्ट्रिये - 'क्रोकसंप्रश्नमेवापि

संपरयत् ' (गी. ३. २०)। इस प्रकार गीता में नो ज़रा लंगी चोंड़ी शब्द्योजना की गई है, उसका रहस्य भी वही है जिसका उद्धेख ऊपर किया जा जुका है। लोक-संप्रह सचमुच महत्वपूर्ण कर्तव्य है; पर यह न भूलना चाहिये कि इसके पहले खोक (गी. ३. १९) में अनासक बुद्धि से कर्म करने का भगवान् ने अर्जुन को जो उपदेश दिया है, वह लोकसंग्रह के लिये भी उपयुक्त है।

ज्ञान और कर्म का जो विरोध है, वह ज्ञान और काम्य कर्मी का है; ज्ञान और निप्काम कर्म में आव्यात्मिक दृष्टि से भी कुछ विरोध नहीं है। कर्म अपरिहार्य हैं और लोकसंप्रह की दृष्टि से उनकी आवश्यकता भी बहुत है, इसलिये जानी प्ररूप को जीवनपर्यन्त निस्सङ्ग ब्राह्मिस ययाधिकार चातुवराय के कर्म करते ही रहना चाहिये। यदि यही वात शास्त्रीय युक्ति-प्रयुक्तियों से सिद्ध है और गीता हा भी यही इत्यर्ष है, तो मन में यह शक्का सहज ही होती है, कि वैदिक धर्म के स्मृतिप्रन्यों में विधित चार आश्रमों में से संन्यास आश्रम की क्या दशा होगी ? मत् श्रादि सब स्ट्रतियाँ में ब्रह्मचारी, गृहस्य, वानप्रस्थ और सन्यासी – ये चार आग्रम वतला कर कहा है कि अध्ययन, यज्ञ-याग, दान, या चातुर्वरार्य-धर्म के अनुसार प्राप्त अन्य कर्मों के शास्त्रोक्त आचरण द्वारा पहले तीन आधर्मों में धीरे-धीरे चित्त की ग्रींद हो जानी चाहिये और अन्त में समस्त कर्मी को स्वरूपतः होड देना चाहिये तथा संन्यास ले कर मोच्च प्राप्त करना चाहिये ( मनु. ६. १ श्रीर ३३-२७ देखो ) । इससे सब स्मृतिकारी का यह श्रामेप्राय प्रगट होता है, कि यज्ञ-याग और दान प्रसृति कर्म गृहत्याश्रम में यद्यपि विहित हैं, तथापि वे सव वित्त की शुद्धि के लिये हैं, अर्थात् उनका यही उद्देश है कि विपयासिक या स्वार्थपरायणु-ख़द्धि छट कर परोपकार-ख़ुद्धि इतनी बढ जावे कि श्राणियों में एक ही कात्मा को पहुँचानने की शक्ति आस हो जाय; और, यह स्थिति प्राप्त होने पर, मोस की प्राप्ति के लिये अन्त में सब कर्मी का स्वरूपतः त्याग कर संन्यासाश्रम ची लेना चाहिये । श्रीशङ्कराचार्य ने कलियुग में जिस संन्यास-धर्म **की** स्यापना की, वह मार्ग यही है; और स्नार्तमार्गवाले कालिदास ने मी खबंग के आस्म में --

> शैशवेभ्यस्तिविद्यानां यैविने विषयैपिणाम् । वार्षके मुनिवृत्तीनाम् योगेनान्ते तत्तत्यनाम ॥

" वालपन में अभ्यात (अहाचर्य) कानेवाले, तरुणावश्या में विषयोपमोगरूपां संसार (गृहस्याश्रम) करनेवाले, उतरती अवस्या में मुनिद्वृत्ति से या वानप्रस्य धर्म से रहनेवाले, और अन्त में (पात ज्ञल) योग से संन्यात धर्म के अनुसार ब्रह्माएड में आत्मा को ला कर प्राण्य छोड़नेवाले "-ऐसा सूर्यवंश के पराक्रमी राजाओं का वर्णन किया है (रह्म. १- ८)। ऐसे ही महाभारत के शुक्रालुप्रश्न में यह कह कर, कि—

चतुष्पदी हि निःश्रेणी ब्रह्मण्येषा प्रतिष्ठिता । एतामारहा निःश्रेणी ब्रह्मलोके महीयते ॥ " चार आश्रम रूपी पार सीड़ियां का यह ज़ीना फन्त में महापद को जा पर्रेंचा है; इस ज़ीने से, खर्यात एक आश्रम से उत्तर के दूसरे आश्रम में — इस प्रकार चड़ते जाने पर, अन्त में मनुष्य महालोक में यहण्यन पाता है " ( शां. २४३. १५ ), सागे इस क्रम का वर्णन किया है—

कपायं पाचयित्वाद्य श्रेणिस्थानेषु च विषु । प्रमुजेच्च परं स्थानं परिवाज्यमनुत्तमम् ॥

" इस जीने की तीन सीड़ियों में मनुष्य अपने किहिया (पाप) का अयांत् रवार्षपरा-याण आत्मवुद्धि का अथवा विषयासकि रूप दोष का श्रीव्य ही ह्य ब बरे कि कि संन्यास ले; पारिताज्य अर्थात् संन्यास ही सब में श्रेष्ट स्थान हुँ" (हार्ग. २४४.३)। एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जाने का यह सिलासिला मनुस्मृति में भी हूँ ( मनु. ६. ३४)। परन्तु यह बात मनु के ध्यान में अव्यत्नी तरह छा गई थी, कि इनमें से आवित्य अर्थात् संन्यास आश्रम की ओर लोगों की फिज़ल प्रवृत्ति होने से मंसार का फर्नृत्व नष्ट हो जायगा और समाज भी पंतु हो जायेगा। इसी से मनु ने स्पष्ट मयांद्रा बना दी है, कि मनुष्य पूर्वाश्रम में मृह्यमं के अनुसार पराक्रम शीर लोकसंग्रह के सय कर्म अवश्य करे; इसके पश्चात्—

> ग्रहरगस्त यदा पश्चेद्वतीपश्चितमासमनः । भगत्यस्थैव चापत्यं तदारणं समाध्येत् ॥

"जय शरीर में कुरियों पड़ने लगें और नाती का मुँह देग्य ले तब गुरूरा वानप्रहा हो कर संन्यास के के ( मनु.६. २)। इस मयीदा का पालन करना चाहिये, क्योंकि मनुस्तृति में ही लिखा है, कि प्रत्येक मनुष्य जन्म के साम ही प्रपनी पीठ पर ऋषियाँ, पितरां कीर देवताकों के (तीन ) प्रत्म (कर्तस्य ) ले कर उत्पन्न पुत्रा 😵 । एस-लिये वेदाष्ययन से ऋषियों का, पुत्रोत्पादन से पितरीं का फीर गश्चमों से देवता कादिकों का, इस प्रकार, पश्चले इन तीनों ऋगों। को शुकाये विना मनुष्य संसार छोड़ कर संन्यास नहीं ले सकता। यदि वह ऐसा करेगा ( सर्गात संन्यास होगा ), तो जन्म से ही पारे हुए कर्ने को येयाक न करने के कारण यह क्रधांगति का पहुँचेगा ( मनु. ६. ३५-३७ ष्यार पिद्रले प्रकरमा का ते. सं. मंत्र देखो ) । प्राचीन हिन्दूधमंशास के अनुसार याप का कर्ज़, मियाद गुज़र जाने का सवय न बतला कर, घेटे या नाती को भी चुकाना पड़ता या और किसी का कर्न चुकाने से पहले हीं मर जाने में बड़ी दूर्गित मानी जाती थीं; इस यात पर घ्यान देने से पाठक सहज ही जान जायेंगे, कि जन्म से ही प्राप्त छौर उद्धिक्ति महाच के सामाजिक कर्तस्य को ' ऋषा ' कहने में हमारे शास्त्रकारों का प्या देत था। कालिदास ने रहायंश्व में कहा है, कि स्मृतिकारों की बतलाई दुई इस मर्यादा के प्रमुखार सूर्यवंशी राजा लोग चलते ये ख्रीर जब बेटा राज करने योग्य हो जाता तब उसे गहीं पर विठला कर (पद्दले से द्वी नहीं ) स्वयं गृहस्थाश्रम से निष्टुत्त द्वीते थे (रेषु. ७. ६८)।

٦,

मागवत में लिखा है, कि पहले दच प्रजापित के ह्यंश्वसंद्रक पुत्रों को और कित श्ववाश्वसंद्रक दूसरे पुत्रों हो भी, उनके विवाह से पहले ही, नारद ने निष्ठतिमार्ग का उपदेश दे कर भिज्ज बना ढाला; इसले इस प्रशास्त्र और गर्छ व्यवहार के कारण का उपदेश दे कर भिज्ज बना ढाला; इसले इस प्रशास्त्र और गर्छ व्यवहार के कारण नारद की निर्भर्तना करके दच प्रजापित ने उन्हें श्राप दिया (माग. ६.४. ३४-४२)। इसले झात होता है, कि इस प्राश्रम-व्यवस्था का मृत-हेतु यह था, कि अपना गार्ह्स्थ्य जीवन ययाश्रास्त्र प्रता कर गृह्दशी चलाने योग्य, लढ़कों के, सयाने हो जाने पर, बुढ़ापे की निर्यंक खाशासों से उनकी उमझ के खाड़े न झा निरा मोक परायया हो मनुष्य स्वयं स्नान्द पूर्वक संसार से निवृत्त हो जाने । इसी हेतु से विदुरनीति में वृतराष्ट्र से विदुर ने कहा है—

उत्पाद्य पुत्रानरणांश्च कृत्वा वृत्ति च तेम्योऽनुविधाय कांचित्। स्याने कुमारीः प्रतिपाद्य सर्वो अरण्यसंस्योऽय मुनिर्दुभृयेत्॥

' गृह्हस्याश्रम में पुत्र उत्पन्न कर, उन्हें कोई ऋत्य न छोड़ खीर उनकी जीविका के लिये कुछ योड़ा सा प्रवन्य कर, तया सव लड़िकयों को योग्य स्थानों में दे चुक्ते पर, वानप्रस्य हो संन्यास लेने की इच्छा करे " ( ममा. उ. ३६. ३६ )। आज कल हमारे यहाँ साधारता लोगों की संसार-सम्यन्धी समम्क भी प्रायः विदुर के कपना-सुसार ही है। तो भी कभी न कभी संसार को छोड़ देना ही मनुष्य मात्र का परम साध्य मानने के कारता, संसार के व्यवहारों की सिद्धि के लिये स्मृतिप्रतात्राओं ने जो पहले तीन आश्रमों की श्रेयस्कर मर्थादा नियत कर दी थी, वह धीरे धीरे हृदने लगी; और यहाँ तक स्थित जा पहुँची, कि यदि किसी को पदा होते ही अयवा अवस्य मं ही झान की प्राप्ति हो जावे, तो उसे इन तीन सीदिगों पर चढ़िय की आवश्यकता नहीं है, वह एकदम संन्यास ले तो कोई हानि नहीं—'ब्रह्मचारिंव प्रवजेद्गृहाद्वा बनाद्वों ' (जावा. ४)! इसी अभिप्राय से महाभारत के गोकािर-लीय-संवाद में कित्र ने स्पृत्ररिप्त से कहा है—

शरीरपिकः कर्माणि ज्ञानं तु परमा गतिः । कपाये कर्मभिः पक्षे रसज्ञाने च तिष्ठति ॥ #

" सारे कर्म श्रीर के ( विषयासक्तिरूप ) रोग निकाल फेकने के लिये हैं, ज्ञान ही सब में उत्तम और अन्त की गति हैं; जब कर्म से श्रारीर का कपाय अयवा श्रज्ञान- रूपी रोग नष्ट हो जाता है तब रस-हान की चाह उपजती हैं " (शां. २६६.३६)। इसी प्रकार मोत्त्वधर्म में, पिङ्गक्षगीता में भी कहा है, कि " नैराश्यं परमं सुखं " अथवा " योडसी प्राणान्तिको रोगस्तां तृष्णां राजतः सुखम् "—तृष्णारूप प्राणा-

<sup>\*</sup> वेदानततूर्वों पर जो शाङ्करमाप्य है, (३. ४. २६) उसमें यह खोक लिया गया है। वहाँ इसका पाठ इस प्रकार है:— "क्षायपक्तिः कर्मोणि शानं तु परमा गतिः । क्षाये कर्मभिः पक्ते ततो शान प्रवर्तते ॥ " महामारत में हमें यह खोक नैसा मिला है हमने यहाँ वैसा हो के लिया है।

न्तक रोग छूटे विना सुल नहीं है ( शां. १७५. ६५ शीर ५८ )। जावाल खीर मुद्द-दारायक डपनिपरों के चचनों के खितिरक्त कंवत्य खीर नारायगोपिनपद में पर्यान है, कि " न कमीगा प्रजया घनेन त्यागेनिक अमृत्तरयमानशुः " — कर्म से, प्रजा से अपवा घन से नहीं, किन्तु त्याग ( या न्यास से ) कुछ पुरुष मोज प्राप्त करते हैं ( के. १. २; नारा. उ. १२.३. खीरण्ड देखों )। यदि गीवा का यह सिद्धान्त हैं, कि जानी पुरुष को भी खन्त तक कर्म ही करते रहना चाहिये, तो खब बतलाना चाहिये कि हन वचनों की व्यवस्था केसी क्या जनाई जावे । इस श्रंका के होने स ही खर्जन ने घठारहें खप्याय के खारम्भ में भगवान् से पूछा है कि " तो खब मुक्त खलग खलग बतलाओ, कि संन्यास के मानी क्या ही, खीर त्यान से क्या समधूँ " ( १८. १ )। यह देखने के पहले, कि मगवान् ने इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया, स्मृति-प्रन्थों में प्रतिवादित इस खाश्रम-मार्ग के शतिरिक्त एक इसरे तुल्वयल के वैदिक मार्ग का भी बहाँ पर थोड़ा सा विचार करना खावश्यक है ।

महाचारी, गृह्हत्व, जानग्रश पार कात में संन्यासी, इस प्रकार प्राथमों की इन चार चढ़ती हुई सीढ़ियों के जीन की दी ' क्यांत ' अर्थात् ' स्मृतिकारों का प्रतिपादन किया हुआ मार्ग ' कहते हैं । ' कम कर ' धोर ' कम दिखे '— धेद की ऐसी जो दो प्रकार की आशाएं हैं, उनकी एकवास्थता दिखलाने के लिये आयु के मेद के अनुसार आश्रमों की व्यवस्था स्मृतिकर्ताओं ने की धे; धोर कमों के स्वरूप्तः संन्यास दी को यदि क्यांत्रम प्रेय मान लें, तो उस प्येय की सिद्धि के लिये स्मृतिकारों के निर्दिष्ट किये दुए आयु विताने के चार सीढ़ियोंवाले हस आश्रममार्ग को साधन रूप समक्त कर अनुधित नहीं कह सकते । आश्रप्य विताने के लिये इस प्रकार चढ़ती हुई सीढ़ियों की व्यवस्था से संसार के व्यवस्थार का लोप न हो कर व्यवि वैदिक कर्म और खीपनिषदिक ज्ञान का मेल हो जाता है; तथापि अन्य तीनी प्राथमों का अवदाता गृहस्थाश्रम दी होने के कारग्र, मनुस्मृति खीर महाभारत में भी, अन्त में उसका ही महत्त्व स्पष्टतया स्विहत हुखा है—

यथा मातरमाक्षित्य वर्वे जीवन्ति जन्तवः ।

एवं गाईस्यमाश्रित्य वर्तन्त इतराश्रमाः ॥
"माता के (पृथ्वी के ) प्राथ्रय से जिस प्रकार स्वय जन्तु जीवित रच्चते चूं, उसी
प्रकार गृहस्थाश्रम के प्रासरे प्रन्य प्राथ्रम चूं (श्रां. २६८.६; प्रीर मतु. ३,००
देवो ) । मतु ने तो प्रन्यान्य प्राथ्रमों को नदी प्रीर गृहस्थाश्रम की श्रोप्रता इस प्रकार
है ( मतु. ६. ६०. मभा. शां २६४. ३६ ) । जब गृहस्याश्रम की श्रोप्रता इस प्रकार
गिर्विवाद है, तव उसे छोड़ कर 'कर्म-संन्यास 'करने का घपदेश देने से लाभ चूं
ह्या हैं ? क्या ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर भी गृहस्थाश्रम के कर्मकरना प्रश्रक्य है?
नच्चीं तो फिर इसका पया पर्य है, कि ज्ञानी पुरुप संसार से निवृत्त चो ग्रीही
यद्वत स्वार्यपुद्धि से बर्ताव करनेवाले साधारण जोगों की प्रयेक्षा पूर्ण निकाम
ग्रुद्धि से ह्यवहार करनेवाले ज्ञानी पुरुप जोकसंग्रह करने में प्रधिक समर्थ बौर पात्र

रहते हैं । प्रतः ज्ञान से जब उनका यह सामर्थ्य पूर्णांवस्या को पहुँचता है, तसी समाज को छोड़ जाने की स्वतंत्रता ज्ञानी पुरुष को रहने देने से, उस समाव की ही अत्यन्त हानि हुआ करती है, जिसकी भलाई के लिये चातुर्वराय-व्यवस्था क्षी गई है। शरीर-सामर्थ्य न रहने पर यदि कोई अशक्त मनुष्य समाज को छोड कर वन में चला जाये तो बात निराली ई-उससे समाज की कोई विशेष हानि नहीं होगी । जान पडता है कि संन्यास-भाग्रम को घुढापे की मर्यादा से लपेटने में मह का हेतु भी यही रहा होगा। परन्तु, ऊपर कह जुके हैं, कि यह श्रेयस्कर मर्यादा न्यवद्वार से जाती रही। इसलिये ' कर्म कर ' धार ' कर्म छोड ' ऐसे दिविध वेद-वचनों का मेल करने के लिये ही यदि स्मृतिकर्ताओं ने आश्रमों की चहती हुई श्रेगी बाँधी हो, तो भी इन भिन्न भिन्न घेट्वाक्यों की एकवाक्यता करने क स्मृतिकारों की बराबरी का श्री—र्सोर तो क्या उनसे भी क्राधिक—निर्विवाद क्रिकार जिन भगवान् श्रीकृष्णु को है, उन्हीं ने जनक प्रभृति के प्राचीन ज्ञान-कर्म-समुख-यात्मक-मार्ग का भागवत-धर्म के नाम से पुनरुजीवन और पूर्ण समर्थन किया है। भागवतधर्म में केवल अध्यात्म विचारों पर ही निर्मर न रह कर वासुदेव-मिक रूपी सुलम साधन को भी उसमें मिला दिया है । इस विषय पर आगे तेरहर्ने प्रकरण में विस्तारपूर्वक विवेचन किया जावेगा । मागवत-धर्म मिक्टप्रधान भन्ने ही हो, पर उसमें भी जनक के मार्ग का यह महत्त्व-पूर्ण तस्त्र विद्यमान है, कि परमेश्वर का ज्ञान पा चुकने पर कर्म-त्यागरूप संन्यास न ले, केवल फलाग्ना छोड़ कर ज्ञानी प्ररूप को भी लोकसंब्रह के निमित्त समन्त व्यवहार यावजीवन निष्काम सुदि से करते रहना चाहिये: खतः कर्मदृष्टि से ये ट्रोनॉ सार्ग एक से अर्पात् ज्ञानकर्मः समुरचयात्मक या प्रवृत्तिअधान होते हैं। साद्मात् परवस के ही बवतार, नर और नारायण ऋषि, इस प्रवृत्तिप्रधान धर्म के प्रथम प्रवर्तक हैं और इसी से इस धर्म का प्राचीन नाम ' नारायगायि धर्म ' है। ये टोनी ऋपि परम ज्ञानी ये और लोगों को निष्कास कर्स करने का उपदेश देनेवाले तथा स्वयं करनेवाले ये. (मना-उ. ४८. २१ ); ग्रीर इसी से महाभारत में इस धर्म का वर्णन इस प्रकार किया गया है:-- " प्रवृत्ति-लच्चगुश्रैव धर्मी नारायगात्मकः " ( ममा. शां. ३४७.८१ ), भाषवा " प्रवृत्ति-लचुगां धर्म ऋषिनारायगाोऽववीत् "-नारायगा ऋषि का भारम किया हुआ वर्म बामरगान्त प्रवृत्तिप्रधान है ( समा. शां. २१७. २ ) । मागवत में स्पष्ट कहा है, कि यही सास्वत या भागवतधर्म है और इस सास्वत या मूज मागवतधर्म का स्वरूप ' नैप्कर्म्यलचगा ' अर्थात् निष्काम प्रवृत्तिप्रधान या ( साग १.३. द और ११. ४. ६ देखों )। अनुगीता के इस श्लोक से " प्रवृत्तिनदाणी योगः झानं संन्यासलक्षणम् " प्रगट द्वीता है, कि इस प्रवृत्ति मार्ग का ही एक भीर नाम ' योरा ' या ( ममा. अश्व. ४३. २४ )। और इसी से नारायण के भव-तार श्रीकृष्णा ने, नर के अवतार अर्जुन को गीता में जिस धर्म का उपदेश दिया दै, उसको गीता में ही 'योग 'कहा है। बाज कल कुछ लोगों की समक है कि भागवत और सार्त, दोनों पन्य उपास्य-भेद के कारगा पहल उत्पन्न हुए थे; पर इमारे मत में यह समक्त ठीक नहीं। क्योंकि इन दोनों मार्गी के उपास्य मिल सने ही हों, किन्तु उनका अध्यात्मज्ञान एक ही है । योर अप्यात्म-ज्ञान की नींब पुक ही होने से यह सम्भव नहीं, कि उदात्त झान में पारत्त प्राचीन झानी पुरुष केवल उपास्य के भेद को ले कर अगडते रहें । इसी कारगा से भगवद्गीता ( ६. १४ ) एवं शिवगीता ( १२. ४ ) दोनां प्रन्यों में कहा, है कि भक्ति किसी की करो, परुँचेगी यह एक ही परमेधर को । महाभारत के नारायग्रीय धर्म में तो इन दोनों देवताओं का अभेद में बतलाया गया है, कि नारायमा और एव एक ही हैं, जो एद के भक्त हैं वे नारायण के भक्त हैं और जो एद के द्वेपी हैं, ये नारायण के भी द्वेपी हैं (मभा. शां.३४१. २०-२६और ३४२. १२६ देखी) । हमारा यह कहना नहीं है, कि प्राचीन काल में शेव स्रार वैपायों का भेद हो न था; पर हमारे कथन का तात्पर्य यष्ट है, कि ये दोनों — स्नातं ग्रांर भागवत — पन्य शिव भीर विष्णा के वपास्य भेद-भाव के कारण भिन्न भिन्न नहीं हुए हैं; ज्ञानोत्तर निवृत्ति या प्रवृत्ति, कर्म छोड़े या नहीं, केवल इसी मरुख के पिषय में मत-भेद होने से ये दोनों पन्य प्रचम उत्पन्न पुण् है। प्रामे कुछ समय के बाद जब मूल भागवतधर्म का प्रवृत्ति मार्ग या कर्गयोग सुप्त हो गया कौर उसे भी केवल विद्या-भक्तिप्रधान अर्यात भनेक प्रशां में निवृत्तिप्रधान व्याधुनिक स्वरूप प्राप्त हो गया, एवं एसी के कारगा जब जुवाभिमान से ऐसे फराड़े द्वीने जगे कि तेरा देवता 'शिव ' है स्मार मेरा देवता 'विपा ': तब ' मार्त ' र्यार ' भागवत ' शब्द कमशः 'शैव ' श्रीर ' वैपाय ' शब्दों के समानार्थक हो गये और अन्त में प्राप्तनिक भागवराधियाँ का चेदान्त (हेत या विशिष्टाहेत) भिन्न हो गया तथा घेदान्त के समान ही ज्योतिप श्चर्यात एकादशी एवं चन्द्रन लगाने की रीति तक स्मार्थ मार्ग से निराक्षी हो गई। किन्त ' स्मार्त ' शब्द से ही व्यक्त होता है, कि यह भेव सच्चा कौर मूल का (पुराना ) नहीं है। भागवतधर्म भगवानु का ही प्रवृत्त किया हुआ है; इसालिये इसमें कोई लाखर्य नहीं, कि इसका उपास्य देव भी श्रीकृष्ण या विष्णु है; परन्तु ' स्मार्त ' शब्द का धातवर्ष ' स्पृत्युक्त ' — केवल इतना ही — होने के कारगा यप्ट नहीं कहा जा सकता कि स्मार्त-धर्म का उपास्य शिव ही होना चाहिये। वर्षोंकि सनु खादि प्राचीन धर्मप्रन्थों में यह नियम कहीं नहीं है, कि एक शिव की ष्टी उपासना करनी चाष्ट्रिये । उसके विपरीत, विष्णु का द्वी वर्गान आधिक पाया जाता है और कुछ स्थलों पर तो गगापति प्रसृति की भी उपास्य यत्रकाया है। इस के किया शिव और विप्ता दोनों देवता वैदिक हैं अर्थात् येद में ही इनका वर्धन किया गया है, इसलिये इनमें से एक को ही स्मार्त कहना ठीक नहीं है । श्रीशह-राचार्य स्मार्त मत के पुरस्कर्ता कहे जाते हैं; पर शाहर मठ में उपास्य देवता शारदा है और शाक्स भाष्य में जहाँ जहीं प्रतिमा-पूजन का प्रसंग बिद्धा है: वहाँ वहाँ षाचार्य ने शियांक्षेग का निर्देश न कर शालप्राम अर्थात विष्ण-प्रतिमा

का ही उद्धेल किया है ( वेसू. शांभा १ २ ७; १ ३, १४ और ४. १, ३; हां. शांभा. प. १. १)। इसी प्रकार कहा जाता है, कि पत्रदेव-पूजा का प्रकार भी पहले शक्कराचार्य ने श्री किया या। इन सब बातों का विचार करने से यशी सिद्ध होता है कि पहुंचे पहुंच स्मार्त और मागवत पन्यों में 'शिवमकि' वा ' विपामिक ' जैसे उपास्य मेदों के कोई भागडे नहीं थे: किन जिनको हि से स्मति-प्रन्थों में स्पष्ट शीति से वर्णित आश्रम-व्यवस्था के शतुसार तहना श्रवस्था में यथाशास्त्र संसार के सब कार्य करके, ब्रहापे में एकाएक कर्म छोड चतुर्वाश्रम या संन्यास क्षेत्रा श्रन्तिम साध्यं या वे ही सार्त कहलाते ये श्रीर जो जीग भाषान के उपदेशानुसार यह सममते थे कि ज्ञान पूर्व उज्ज्ञल भगवदाकि के साय ही साथ सर्गा पर्यन्त गृष्ठस्याश्रम के कार्य निष्काम युद्धि से करते रहना चाहिये बन्हें भागवत कहते थे । इन दोनों शब्दों के मूल प्रर्थ यही हैं; खौर, इसी से ये दोनों शब्द, सांख्य श्रीर योग अथवा संन्यास श्रीर कर्मयोग के क्रमणः समा-नार्यक होते हैं। भगवान के जबतारकृत्य से कही, या ज्ञानयुक्त गाईहरूय धर्म के महत्त्व पर ध्यान टे कर कही. संस्थांस-त्राध्यम लप्त हो गया था: चीर कतिवर्त्य प्रकरण में प्राप्तिल कर दिया गया था; धर्यात् कलियुग में जिन यातां को शास ने निषद्ध साना है उनमें संन्यास की गिनती की गई थी 🚁। फिर जैन स्रीर बीद्ध धर्म के प्रवर्तकों ने कापिल सांख्य के मत को स्वीकार कर, इस मत का विशेष प्रचार किंग कि. संसार का त्याग कर संन्यास जिये विना मीच नहीं मिलता । इतिहास में प्रसिद है, कि बढ़ने स्वयं तरुए अवस्था में ही राज-पाट, धीर बाल बच्चों की छोड़ कर संन्यास टीसा ने जी थी। यद्यपि श्रीश्रष्टराचार्य ने जैन और वौद्धों का खरादन किया है. तथापि जैन और बीदों ने जिस संन्यासधर्म का विशेष प्रचार किया था, उसे ही श्रीतसार्त संन्यास कह कर आचार्य ने कायम रखा श्रीर उन्हों ने गीता का इत्यर्प भी ऐसा निकाला कि. वही संन्यासधर्म गीता का प्रतिपाद्य विषय है। परन्त वास्तव में गीता स्मार्त-मार्ग का ग्रन्य नहीं: यद्यपि सांख्य या संन्यास मार्ग से ही गीता का बार्स हुया है, तो भी खागे सिद्धान्तपद्ध में प्रवृत्तिप्रधान सागवतधर्म ही उसमें प्रतिपादित है। यह स्वयं महामारतकार का वचन है, जो हम पहले ही प्रकरण में दे आये हैं। उन दोनों पन्यों के बीदेक ही होने के कारण, सब अंशों में न सही तो अनेक अंशों में, दोनों की एकवाक्यता करना शक्य है । परन्तु ऐसी एकवाक्यता करना एक वात है; धीर यह कहना दूसरी यात है, कि गीता में संन्यास मार्ग ही

<sup>&</sup>quot; निर्णयसिन्धु के तृतीय परिष्छेद में काल्विन्धं-प्रकरण देखी। इसमें " अभिदोन्नं गना-रूम्मं संन्यासं पर्ल्योतृकम् । देवराच्च स्रुतोत्पत्तिः करी पज्र विवर्ज्येत् " और " संन्यास्थ न कर्तव्यो माद्यणेन विज्ञानता " इत्यादि स्मृतिवचन हैं। अये:—अधिदोन्न, गोवध, संन्यास, श्राद में मांसमझण और नियोग, कलियुग में ये पाँचीं निषिद्ध हैं। इनमें से संन्यास का निषदस मी शंकराचार्य ने पाँछे से निकाल दाला।

प्रतिपाय है, यदि कहीं कर्ममार्ग को मोचप्रद कहा हो, तो वह सिर्फ अर्घवाद या पोसी स्तुति है। रुचिवाचित्र्य के कारण किसी को भागवतधर्म की श्रपेचा स्मार्तधर्म ही बदुत प्यारा जेंचेगा, अथवा कर्मसंन्यास के लिये जो कारण सामान्यतः यतलाये जात हैं वे ही उसे अधिक वलवान् प्रतीत होंगे; नहीं कौन कहे । उदाहरणार्थ, इसमें किसी को शंका नहीं, कि श्रीशंकराचार्य को स्मार्त या संन्यास धर्म ही मान्य था, घान्य सब मार्गी को वे जज्ञानमूलक मानते घे। परन्तु यह नहीं कहा जा सकता, कि सिर्फ उसी कारण से गीता का भावार्य भी यही होना चाहिये। यदि शुम्हें गीता का सिद्धान्त मान्य नहीं है, तो कोई चिन्ता नहीं, उसे न मानो। परन्तु यह उचित नहीं कि अपनी टेक रखने के लिये, गीता के फ्रारम्भ में जो यह कहा है कि " इस संसार में त्रायु विताने के दो प्रकार के स्वतंत्र मोजपद मार्ग प्रयया निष्ठाएँ हैं " इसका ऐसा कार्य किया जाय, कि " संन्यासनिष्ठा ही एक, सचा धीर श्रेष्ठ मार्ग है। " गीता में विश्वत ये दोनों मार्ग, वैदिक धर्म में, जनक आरे याज्ञवल्यय के पहले से ही, स्वतंत्र रीति से चले का रहे हैं। पता लगता है, कि जनक के समान समाज के धारण और पोपण करने के अधिकार चात्रधर्म के अनुसार, वंशपरम्परा से या श्रपने सामर्थ्य से जिनको प्राप्त हो जाते थे, ये ज्ञान-प्राप्ति के पश्चारा भी निष्काम बुद्धि से कपने काम जारी रख कर जगत का कल्यागा करने में ही ध्रपनी सारी प्यायु लगा देते थे । समाज के इस प्रधिकार पर घ्यान दे कर ही महाभारत में अधिकार-भेद से दुहरा वर्गीन आया है, कि " सुखं जीवन्ति सुनयो भैदयवृत्तिं समात्रिताः " ( शां. १७८. ११ )—जंगलों में रहनेवाले सुनि धानन्द से भिदावृत्ति को स्वीकार करते हैं--और " दग्रड एव हि राजेन्द्र स्वत्रधर्मी न सुग्रदनम् " (शां-२३. ४६ )—दराह से लोगों का धारण-पोपण करना ही चात्रिय का धर्म है, मुग्दन करा लेना नहीं । परन्तु इससे यह भी न समम होगा चाहिये, सिर्फ प्रजापालन के अधिकारी चत्रियों को सी, उनके अधिकार के कारगा, कर्मयोग विस्तित था। कर्मगोग के उल्लिखित बचन का ठीक भावार्य यह है, कि जो जिस कर्म के करने का अधिकारी हो, वह जान के पश्चात भी उस कर्म को करता रहे; और इसी कारण से महाभारत में कहा है, कि " एपा पूर्वतरा वृत्तिर्वाद्यात्मस्य विधीयते " (शां. २३७) ---ज्ञान के पश्चात ब्राह्मता भी अपने क्राधिकारानुसार यज्ञ-याग आदि कर्म प्राचीन काल में जारी रखते ये। मनस्मृति में भी संन्यास प्राधम के बदले सब वर्गों के लिये वैदिक कर्मयोग ही विकल्प से विह्ति माना गया ई (मनु. ई. द्रई-१६) । यह कहीं नहीं सिखा है कि भागवतधर्म केवल चत्रियों के ही लिये है; प्रत्युत उसकी महत्ता यह कह कर गाई है, कि स्त्री और शूद्र खादि सब लोगों को वह सुलभ है (गी. ६. ३२)। महाभारत में ऐसी कवाएँ हैं कि तुलाधार (वैश्य) और न्याध ( बहेलिया ) इसी धर्म का आचरण करते थे, फीर उन्हों ने बाह्मणों को भी उसका वपदेश किया या (शां. २६३; वन. २९४)। निष्काम कर्मयोग का फ्राचरण करने-वाले प्रमुख पुरुषों के जो बदाहरण भागवत-धर्मप्रन्यों में दिये जाते हैं, वे केवण ज़नक-श्रीकृष्ण ब्रादि चृत्रियों के ही नहीं हैं; प्रत्युत उनमें वितष्ट, जैगीषव्य और व्यास प्रसृति ज्ञानी ब्राह्मर्गों का भी समावेश रहता है।

े बंहें न अंसना चाहिये, कि बद्यपि गीता में कर्ममार्ग ही प्रतिपाद है, तो भी निरे कर्म अर्थात ज्ञानरहित कर्म करने के सार्ग को गीता मोचप्रद नहीं सानती। ज्ञानरहित कर्म करने के भी दो भेद हैं । एक तो दम्भ से या आसुरी बुद्धि से कर्म करना, और दसरा श्रद्धां से । इनमें दश्म के मार्ग या आसरी मार्ग को गीता ने ( १६. १६ और १७. २८ ) और मीमांसकों ने भी गई तथा नरकाद माना है: ्प्वं ऋग्वेंद् में भी, अनेक स्थलों पर श्रद्धा की महत्ता विधित है ( ऋ १०. १४); E. ११३. २ और २. १२. ४) । परन्तु दूसरे मार्ग के विषय में व्यर्शत ज्ञान-व्यक्ति रिक्त किन्तु शास्त्रों पर श्रद्धा रख कर कर्में करने के सार्ग के विषय में सीमांतकों का कहनां है कि परमेश्वर के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान न हो तो भी शास्त्रों पर विश्वास रख कर केवल अद्धापर्वक, यज्ञ-याग आदि कर्म मरण पर्यन्त करते जाने से अन्त में मोच ही मिलता है । पिछले प्रकारण में कह चुके हैं, कि कर्मकाएड रूप से मीमांसकों का यह मार्ग बहुत प्राचीन काल से चला का रहा है। देर-संहिता और बाह्यमाँ में संन्यास आश्रम खावश्यक कहीं नहीं कहा गया है। उलग जीमीन ने वेदों का यही स्पष्ट मत वतलाया है, कि गृहस्थाश्रम में रहने से ही मोह मिलता है (वेस. ३. ४. १७-२० देखों ) श्रीर उनका यह कथन कुछ निराधार भी नहीं। क्योंकि कर्मकाराढ के इस प्राचीन मार्ग को गौरा मानने का आरम्भ उप-निपदों में ही पहले पहल देखा जाता है। यद्यपि उपनिपट् वैदिक हैं, तथापि वनके विषय-प्रतिपादन से प्रगट होता है, कि वे संहिता और बाह्यगाँ के पीछे के हैं। इसके मानी यह नहीं, कि इसके पहले परमेश्वर का ज्ञान हुआ ही न या । हैं। उपनिपत्काल में 'ही यह मत पहले पहल ग्रमल में ग्रवश्य ग्राने लगा, कि मोच पाने के लिये ज्ञान के पश्चात् वैराग्य से कर्मसंन्यास करना चाहिये; और इसके पश्चात् संहिता एवं ब्राह्मयों में विश्वित कर्मकागढ़ को गौगात्व ह्या गया। इसके पहले कर्म ही प्रधान माना जाता था । उपनिषत्काल में वैराग्य युक्त ज्ञान अर्थात् संन्यास की इस प्रकार बढ़ती होने लगने पर: यज्ञ-याग प्रश्नुति कर्मी की ओर या चातुर्वसर्य धर्म की धोर भी ज्ञानी पुरुप यों ही दुर्लच करने लगे धीर तभी से यह समक मन्द होने लगी, कि जोकसंग्रह करना हमारा कर्त्तव्य है। स्मृतिप्रणेताओं ने अपने अपने अन्यों में यह कह कर, कि गृहत्याश्रम में यज्ञ-याग आदि श्रीत या चातु-वेरार्थ के स्मार्त कर्म करना ही चाहिये, गृहस्थाश्रम की वढ़ाई गाई है सही; परन्तु स्मृतिकारों के मत में भी, अन्त में वैराग्य या संन्यास आश्रम ही श्रेष्ठ माना गया है; इसलिये उपनिषदों के ज्ञान-प्रभाव से कर्मकागुढ को जो गौगाता प्राप्त हो गई थी उसको इटाने का सामर्थ्य स्मृतिकारों की श्राशम-स्यवस्था में महीं रह सकता या। ऐसी न्यवस्या में ज्ञानकाराड और कर्मकाराड में से किसी को गौरा न कह कर, भक्ति के साय इन दोनों का मेज कर देने के लिये, गीता की प्रवृत्ति हुई है। उपनिषदः

प्रगोताच्यों के ये सिद्धान्त गीता को सान्य हैं; कि ज्ञान के थिना मोज्ञ-प्राप्ति नहीं होती और यज्ञ-याग स्नादि कर्मों से यदि यहुत हुस्ना तो स्वर्ग-प्राप्ति हो जाती है (मुंड. १. २. १०; गी. २. ४१-४५)। पान्तु गीता का यह भी सिद्धान्त हैं, कि स्षि-क्रम को जारी रखने के लिये यज्ञ क्रयवा कर्म के चक्र को भी कायम रखना चाहिये-कर्मी को छोड़ देना निरा पागलपन या मुर्खता है । इसलिये गीता का उपदेश है. कि यज्ञ याग छादि श्रीत कर्म प्रयवा चातुर्वगर्य छादि स्यावहारिक कर्म भज्ञानपूर्वक श्रद्धा से न काके ज्ञान-वैराग्य-युक्त वुद्धि से निरा कर्त्तव्य समम्त कर करो; इससे यह चक्र भी नहीं विगडने पायगा और तुम्हारे किये हुए कर्स मोच के छाड़े भी नहीं बावेंगे। क्हना नहीं होगा, कि ज्ञानकागृढ और कर्मकागृछ ( संन्यास श्रीर कर्म) का मेल मिलाने की गीता की यह शैकी स्मृतिकर्ताओं की खपेचा स्रधिक सरस है। पर्योंकि व्यष्टिरुप भारमा का कल्यागा यतिकञ्चित् भी न घटा कर उसके साय सृष्टि के समष्टिरूप बात्सा का कल्याण भी गीतामार्ग से साधा नाता है।मीमां-सक कहते हैं, कि कर्म जनादि और वेद-शतिपादित हैं इसलिये तुम्हें ज्ञान न हो ती भी उन्हें काना ही चाहिये। कितने ही (सय नहीं) उपनिपत्रयोता कर्मी को गीया मानते हैं और यह कहते हैं — या यह मानने में कोई चति नहीं कि निदान उनका मुकाय ऐसा ही है - कि दर्मी को वैराग्य से छोड़ देना चाहिये । कौर, स्मृति-कार, आयु के मेद अर्थात् आश्रम-ध्यवस्या से उक्त दोनों मतों की इस वाक्यता करते हैं, कि पूर्व ब्राधमों में इन कर्मों को करते रहना चाहिये और चित्तग्रुद्धि हो जाने पर गुढ़ापे में वैराग्य से सब कर्मी को छोड़ कर सन्यास के जेना चाहिये । परन्तु गीता का मार्ग इन तीनों पन्यों से भिन्न है । ज्ञान घोर काम्य कर्म के याच यदि विरोध हो तो भी ज्ञान और निष्काम-कर्म में कोई विरोध नहीं; इसी क्षिये गीता का कथन है, कि निष्काम-युद्धि से सब कर्म सर्वदा करते रही, उन्हें कभी मत होहो। श्रव इन चारों मतों की तुलना करने से देख पडेगा, कि ज्ञान होने के पहले कर्म की आवश्यकता सभी को मान्य है: परन्त उपनिपदी और गीता का कथन है कि ऐसी स्थिति में श्रद्धा से किये दूए कर्म का फल स्वर्ग के सिवा दसरा कुछ नहीं होता । इसके आगे, अर्थात ज्ञान-प्राप्ति हो खुकने पर-कर्म किये जावें या नहीं - इस विषय में, उपनिपत्कत्तांश्रों में भी मतभेद है । कई एक उपनिपत्कर्तायों का मत है कि ज्ञान से समस्त काम्य युद्धि का प्हास हो चुकने पर जो मनुष्य मोज का श्राधिकारी हो गया है, उसे केवल स्वर्ग की प्राप्ति करा देनेवाले काम्य कर्म करने का कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता; परन्तु ईशावास्य आदि वृसरे कई एक उपनिपदों में प्रतिपादन किया गया है, कि मृत्युक्षोक के व्यवद्वारों की जारी रखने के जिये कर्म करना ही चाहिये। यह प्रगट है, कि उपनिपदों में वार्शित इन दो मार्गी में से, दूसरा मार्ग ही गीता में प्रतिपादित है (गी. ५.२) । परन्तु यद्यपि यह कहें कि मोज के प्राधिकारी ज्ञानी पुरुष को निष्कामबुद्धि से लोकसंप्रसार्थ सब स्यवद्वार करना चाहिये; तथापि इस स्थान पर यह प्रश्न घाप ही होता है, कि जिन

यज्ञ-थाग छादि कर्सों का फल स्वर्ग-शाप्ति के सिवा दृसरा छुछ नहीं, कहें वह को ही क्यों ? इसी से छारारहवें अध्याय के जारम्म में इसी प्रश्न को रठा का मगवान् ने स्पष्ट निर्माय कर दिया है, कि '' यज्ञ, दान, तप '' धादि क्में सदेव चित्त मुद्दि-कारक हैं, धर्यात निष्काम-बुद्धि उपजाने और वढ़ानेवाले हैं; इसलिये ' इन्हें भी ' ( प्तान्यि ) अध्य निष्काम कर्मों के समान लोकसंत्र हार्थ हानी पुरुष को फलाज़ और सङ्ग छोड़ कर सदा करते रहना चाहिये ( गी. १८. ई )। परमेश्वर को फलाज़ और सङ्ग छोड़ कर सदा करते रहना चाहिये ( गी. १८. ई )। परमेश्वर को कर्मण कर इस प्रकार सच कर्म निष्काम-बुद्धि से करते रहने से, व्यापक अर्थ में, यही एक वड़ा मारी यज्ञ हो जाता है; और फिर इस यज्ञ के लिये जो कर्म किया जाता है वह वन्धक नहीं होता (गी. ४.२३), किन्तु सभी काम निष्काम-बुद्धि से करने के कारण यज्ञ से जो हवर्ग-प्रासिक्त्य वन्धक फल मिलनेवाला था वह भी नहीं मिलता और ये सब काम मोच्च के छाड़े था नहीं सकते । सारांग्न, मीमांसकों का कर्मकाग्रड यदि गीता में कायम रखा गया हो, तो वह इस रीति से रखा गया है कि उससे सर्ग का धाना-जाना छूट जाता है और सभी कर्म निष्काम बुद्धि से करने के कारण अन्त में मोच्च-प्रासि हुए विना नहीं रहती। घ्यान रखना चाहिये, कि मीमांसकों के कर्ममार्ग और गीता के कर्मयोग में यही महत्त्व का मेद हैं—दोनों एक नहीं हैं।

यहाँ वतला दिया, कि भगवद्गीता में प्रवृत्तिप्रधान भागवत्वधमें या कार्योग ही प्रतिपाद्य है, और इस कर्मयोग में तथा मीमांसकों के कर्मकाराड में कौनसा भेर हैं। अब ताबिक दृष्टि से इस बात का घोड़ा सा विचार करते हैं कि गीता के कर्म-योग में और ज्ञानकाराड को से कर स्पृतिकारों की वर्णन की हुई आवम-स्पनस्पा में क्या भेद है। यह भेद यहुत ही सूच्म है और सच पूछो तो इसके विषय में वाद करने का कारण भी नहीं है। दोनों पद्म मानते हैं, कि ज्ञानश्राप्ति होने तक चित्त की शुद्धि के क्षिये प्रथम दो आश्रमों ( ब्रह्मचारी और गृहत्य ) के कृत्य समी को करना चाहिये। मतमेद लिर्फ इतना ही है, कि पूर्ण ज्ञान हो चुकने परकर्मकी या संन्यास के हो। सम्भव है कुछ लोग यह समभ्त कि सदा ऐसे झानी पुरूप किसी समाज में थोडे ही रहेंगे, इसिलय इन थोडे से जानी प्रत्यों का कर्म करना या न करना एक ही सा है, इस विषय में विशेष चर्चा करने की आवश्यकतानहीं। परन्तु यह समक्ष ठीक नहीं; क्योंकि ज्ञानी प्ररूप के वर्ताव को और लोग प्रमाण मानते हें और अपने अन्तिम साध्य के अनुसार ही मनुष्य पहले से आदत डानता है, इसलिये लॉकिक दृष्टि से यह प्रश्न अखंत महत्व का हो जाता है कि " ज्ञानी पुरुष को क्या करना चाहिये ? " स्मृतिप्रन्थों में कहा तो है, कि ज्ञानी पुरुष अन्त में संन्यास ले ते; परन्त अपर कह आये हैं कि स्मार्त मार्ग के बनुसार ही इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं। उदाहरण लीजिये; ब्रह्मदारग्यकोपनिपद में याज्ञ-वल्क्य ने जनक को ब्रह्मज्ञान का बहुत उपदेश किया है; पर उन्हों ने जनक से यह कहीं नहीं कहा, कि " अब तुम राजपाट छोड़ कर संन्यास ले लो "। उत्तरा यह कहा है, कि जो ज्ञानी पुरुष ज्ञान के पश्चात संसार को छोड देते हैं, वे इसिनिये

उसे छोड़ देते हैं, कि संसार हमें रुचता नहीं है-न कामयन्ते( हू. ४.४.२२)।इससे वृद्धदारग्यकोप निपद का यह अभिप्राय व्यक्त होता है, कि ज्ञान के पश्चात संन्यास का लेना और न जेना अपनी खपनी खुशी की खर्यात वैकल्पिक वात है, वहाजान श्रीर संग्यास का कुछ नित्य सम्बन्ध नहीं: श्रीर वेदान्तसूत्र में बृहदारगयकोशनिपद के इस वचन का छर्च वैसा द्वी लगाया गया है ( वेसु. ३. ४. १५) । शंकरा-चार्य का निश्चित सिद्धान्त है, कि ज्ञानोत्तर कर्म-सन्यास किये विना मोच मिल नहीं सकता, इसलिये प्रपने भाष्य में उन्हों ने इस मत की पुष्टि में सब उपनिपदों की ष्प्रनुकृतता दिखलाने का प्रयत्न किया है। तथापि शंकराचार्य ने भी स्वीकार किया है कि जनक श्रादि के समान ज्ञानोत्तर भी अधिकारानुसार जीवन भर कर्म करते रहने से कोई जित नहीं है (वेसू. शांभा. ३. ३. ३२; प्रारे गी. शांभा. २. एवं ३. २० देखो ) । इससे एपष्ट विदित होता है, कि संन्यास या स्मार्त मार्गवालों को भी ज्ञान के पश्चात कर्म विलक्षत ही त्याज्य नहीं जैनते; कुछ ज्ञानी पुरुपों की ष्प्रपदाद सान अधिकार के प्रमुखार कर्म करने की स्वतंत्रता इस मार्ग में भी दी गई है। इसी अपवाद को और व्यापक बना कर गीता कहती है, कि चातुर्वगर्य के लिये विश्वित कर्म, ज्ञान-प्राप्ति हो चुकने पर भी, लोकसंप्रह के निमित्त कर्त्तव्य समफ कर, प्रत्येक ज्ञानी पुरुष को निष्काम बुद्धि से करना चाहिये। इससे सिद्ध होता है, कि गीताधर्म व्यापक हो तो भी उसका तत्व संन्यास मार्गवालों की दृष्टि से भी निर्देश है; और वेदान्तसूत्रों को स्वतंत्र रीति से पहने पर जान पडेगा बनमें भी ज्ञानयुक्त कर्मयोग संन्यास का विकल्प समक्त कर प्राप्त माना गया है ( वेस. ३. ४. २६; ३.४.३२ - ३५) #। भग यह यतलाना आवश्यक है, कि निष्काम बुद्धि से ही क्यों न हो, पर जब मरागु पर्यन्त कर्म ही करना है, तब स्मृतियन्यों में वर्षित कर्मत्यागरूपी चतुर्ष प्राथम या संन्यास प्राथम की क्या दशा होगी। ष्टार्जन अपने मन में यही सोच रहा था, कि भगवान कभी न कभी कहेंगे ही, कि कर्मत्यागरूपी संन्यास लिये विना मोज्ञ नंहीं मिलता; श्रीर तब भगवान के सुख से ही युद्ध छोड़ने के लिये सुक्ते स्वतंत्रता मिल जावेगी। परन्तु जय खर्जुन ने देखा, कि सम्रहुवें प्रष्याय के प्रस्त तक भगवान ने कर्मत्याग रूप संन्यास-माश्रम की यात भी नहीं की, वारंबार केवल यही उपदेश किया कि फलाशा को छोड़ दे; तब खठा-रष्टवं अध्याय के आरम्भ में सर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया है, कि " तो फिर सुभेत बतलाकी, संन्यास और त्याग में क्या भेद है ? " अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं " श्रर्जुन ! यदि तम ने समस्ता हो, कि मैं ने इतने समय तक जो कर्मयोग मार्ग वतलाया है उसमें संन्यास नहीं है, तो वह समक्त गुलत

<sup>े</sup> वेदान्तसूत्र के इस अधिकरणका अर्थ शांकरभाष्य में कुछ निराला है। परन्तु 'विहि-तत्वाच्चश्रम कर्माणि '(३.४.३२) का अर्थ एमारे मत में ऐसा है, कि " ब्रानी पुरुष आश्रमकर्म भी करे तो अच्छा है, क्योंकि वह विहित है। "सारांश, एमारी समझ से वेदान्तसूत्र में दोनों पक्ष स्थीकृत है, कि ब्रानी पुरुष कर्म करे, चहि न करे।

है। कर्मवोगी पुरुष सब कर्मी के दो भेड़ करते हिं—एक को कहते हैं 'काव' ऋहते श्रासक युद्धि से किय गये कर्न, और दूसरे को कहते हैं 'निकान ' कर्याद क्रास्टि होड कर किये गये कर्म । ( मनुस्तृति रेश = में इन्हीं कर्मी को क्रम से 'प्रदर्ख' और ' निवृत्त ' नाम दिये हैं ) । इनमें से 'काम्य ' वर्ग में जितने कर्म हैं दर सद को कमेपोगी एकाएक छोड़ देता है, अर्थाद वह उनका 'सत्यास 'करता है। दर्ख रह गये ' निकास ' या ' निवृत्त ' कर्म; सो कर्मयोगी निकास कर्म करता हो है, पर दन सद में फलाजा का ' त्यार्ग ' सर्वर्षेय रहता है । सारांत्र, कर्मपोगमार्ग में भी ' संन्यास ' ग्रीर ' त्याग ' ह्या कहैं। है ? न्सात मार्गवाले कर्म का सकताः संग्रह करते हैं. तो इसके स्थान में कर्ममार्ग के योगी कर्म-कलाजा का संन्यास करते हैं। संन्यास दोनों क्रोर कृत्यम ही है" (गी. १८. १-६ पर हमारी टीका देखों) । मतवतः धर्म का यह मुख्य तत्व है, कि जो प्रत्य अपने सभी कर्म परमेखर को अपेर अ निकाम बुद्धि से करने लगे, वह गृहस्पात्रमी हो, तो भी इसे ' नित्र संन्याती' ही कहुना चाहिय ( गी. ४. ३ ); और भागवतपुराण में भी पहले सब आव्रमन्वर्ग बतला कर करत में नारद ने युधिटिर की इसी ताब का उपदेश किया है । बातर परिहत ने जो गीता पर वधार्यदीपिका टीका लिखी है, इसके ( १= २) क्यनखुआ " शिला चोहुनी तोडिला दोरा, " -र्सृटुर्सुट्राय मंत्र संन्यासी-या द्वाय में दरह ते कर भिन्ना माँगी, श्रयवा सब कर्म होड़ कर जंगत में जा रहे, तो इसी से संनात नहीं हो जाता। संन्यास और वैराग्य बुद्धि के धर्म हैं; दशुद्ध, बोटी पा बनेड के नहीं । यदि कहो, कि ये दस्द आदि के ही धर्म हैं, ब्रद्धि के अर्याद ज्ञान के नहीं, तो राजद्वत्र श्रयवा द्वतरी की डाँडी पकडनेवाले को भी वह मोज निलग चाष्टिये, जो संन्यासी को शास होता हैं: जनक-सत्तमा-संवाद में ऐसा ही दश है-

त्रिरण्डादिषु यद्यत्वि मोश्चो शने न कत्वचित् । छत्रादिषु कथं न त्याजुल्यहेती परिग्रहे॥

( ग्रां. २२०. १२ ); क्योंकि द्वाय में द्वाद घाराग करने में यह सोद्ध का देतु दोनों स्थानों में एक दी ई । वात्तयं, कायिक, वादिक कार सानिक संयम दी सबा विद्र्य हैं (मतु. १२. २०); कार सबा संन्यास कान्य द्वादि का संन्यास हैं (गी.६० २); एवं वह जिस प्रकार मागवतघर्न में नहीं हुट्ता ( गी. ६. २ ), वसी प्रकार द्वादि के दियर रखने का कर्म या मोजन कादि कर्म मी सांत्यमार्ग में कन्त- तक हुट्ता ही नहीं हैं। फिर ऐसी जुद्ध शंकाएँ करके मगवे या सफ़ेड़ कराड़ों के तिय मगड़ने से क्या साम होगा, कि विद्र्याही या क्यांत्यानरूप संन्यास कर्मयोगमार्ग में नहीं है इसतिये वह मार्ग स्कृतिविद्द या स्थान्य है। मरावान् ने सो निरमिमानपूर्वक दुदि से यही कहा है:—

एकं संख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ।

षर्णात्, जिसने यह जान लिया कि लांग्य फाँर कर्मयोग मोछाएष्टि से दो नहीं, एक ही हैं, वही पीरांडत है (गी. ५. ५)। बार महाभारत में भी कहा है, कि एकान्तिक प्रधांत भागवराधमं लांग्यधमं की यरावरी का है—" लांख्ययोगेन तुत्यो हि धमं एकान्तसिवतः" (शां. ३९८. ७५) सारांश, तय स्थार्य का परार्थ में लय कर प्रपनी थागनी योग्यता के खनुतार व्यवहार में प्राप्त सभी कर्म सय प्राधियों के हितार्य भरण पर्यन्त निष्काम नृद्धि से केवल कर्त्तन्य समम्ब कर करते जाना ही सचा पराय वा 'नित्रसंन्यास 'ई (५. ३); हसी कारण कर्मयोगमार्ग में स्वस्य के कर्म का संन्यात वर भिद्या कभी भी नहीं माँगते।परन्तु चाहरी प्राचरण से देखने में यदि इस प्रकार भेद दिखे, तो भी संन्यास जीर लाग के "सची तत्व कर्मयोगमार्ग में भी क्षायम ही रहते हें । इसलिये गीता का प्रान्तिम सिद्यान्त है, कि स्मृतिग्रन्थों की प्राप्तम-ववस्था का और निष्काम कर्मयोग का थिरोध नहीं।

सम्भव ६ इस विवेचन से कद लोगों की कदाचित ऐसी समझ हो जाय, कि संन्यासधर्म के साथ कर्मयोग का मेल करने का जो इतना बढ़ा उद्योग गीता में किया गया है, उसका कारण यह है कि स्मार्थ या संन्यास धर्म प्राचीन होगा छोर कर्म-योग उसके याद का छोगा । परना इतिहास की टाप्टि से विचार करने पर कोई भी जान सकेगा कि सची स्थिति ऐसी नहीं है। यह पहले ही कह साथे हैं, कि पेदिक धर्मं का यात्यन्त प्राचीन स्वरूप कर्मकाराटात्मक ही या। यागे चल कर उपनिपदाँ के ज्ञान से कर्मकाराट को गीताता प्राप्त होने लगी और कर्मत्यागरूपी संन्यास धीरे धीरे प्रचार में काने लगा । यह वैदिक धर्म-पृत्र की वृद्धि की वृद्धि सीडी है। परना, ऐसे समय में भी, डपनिपरों के ज्ञान का कर्मकागढ से मेल मिला कर, जनक प्रमृति ज्ञाता प्रस्प कपने वर्म निष्कास गुद्धि से जीवन भर किया करते घे-अर्थात कहना चाहिये. कि पेदिक धर्म-हृद्य की यह दूसरी सीटी दो प्रकार की ची-एक जनक प्यादि की, ग्रार दुसरी याद्यवल्य प्रस्ति की। स्मातं ग्राथम-स्यवस्या दूससे अगली अर्थात् तीसरी सीडी है। वृसरी सीडी के समान तीसरी के भी दो भेद हैं। स्मृतित्रन्थों में कर्मत्यागरूप चौचे जाधम की महत्ता गाई तो अपदय गई है, पर उसके साथ ही जनक आदि के ज्ञानयुक्त कर्मयोग का भी-उसकी संस्थास आश्रम का विकार समक्त कर- स्पृतिक्योताओं ने चर्णन किया है । उदाहरणार्थ, सम हमृतिग्रन्यों में मूलभूत मनुहसृति को ही लीजियं; इस हमृति के छठे प्राच्याय में कहा है, कि सनुष्य प्रक्षाचर्य, गाईहच्य और वानप्रस्य प्राथ्नमां से चढता चढता कर्मत्यागरूप चौथा याश्रम ले । परन्तु संन्यास प्राधम प्रयांत् यतिधर्म का निरूपण समाप्त होने पर मन् ने पहले यह प्रस्तावना की, कि " यह यतियों का म्मर्यात् संन्यासियां का धर्म पतलाया, प्रय चेद-संन्यासिकां का कर्मयोग कड्ते हें " धीर किर यह यतला कर कि धन्य पाधमों की घरेजा गृहस्थाश्रम ही श्रेष्ठ केंद्रे है, उन्हों ने संन्यास बाधम या यतिधर्म को धैकल्पिक मान निष्काम गार्हस्ट्यस्ति के कर्मयोग का वर्णन किया है (मत. ६. =६--६६); स्रीर स्नागे वारहवें सक्याय

में रसे ही "वैदिक कर्मयोग " नाम दे कर कहा है, कि यह मार्ग भी चनवे बाश्रम के समान ही निःश्रेयस्कर अर्थात् मोक्तपद है (मनु. १२, ६ 🔑 )। सतु का यह सिद्धान्त याज्ञवल्य-स्तृति में भी जाया है। इस स्मृति के तीयो द्याच्याय में वितिधर्म का निरूपण हो चुकने पर ' द्याचा ' पर का प्रयोग करे लिखा है, कि आगे ज्ञाननिष्ट और सत्यवादी गृहस्य भी ( सन्यास न ले कर ) मुक्ति पाता हैं ( याज्ञ. ३. २०४ और २०५ ) । इसी प्रकार यास्क ने भी अपने निस्क में लिखा है, कि कर्स छोड़नेवाले तपस्वियाँ और ज्ञानयुक्त कर्म करनेवाले कर्मशीगियाँ को एक ही देवयान गति प्राप्त होती हैं (नि. १४. ६) । इसके श्रतिरिक्त, इस विषय में इसरा प्रमाण घर्मसूत्रकारों का है। ये घर्मसूत्र गद्य में हैं और विद्वानों का मत है कि स्रोकों में रूबी गई स्रुतियों से ये पुराने होंगे। इस समय हमें यह नहीं देखना है, कि यह मत सही है या ग़लत । चाहे वह सही हो या ग़लत; इस प्रसंग पर सुख्य बात यह है, कि कपर सनु और पाज़बल्य-स्मृतियों के वचनों में गृहस्या-श्रम या कर्मयोग का जो महत्व दिखाया गया है उससे भी ऋषिक महत्व धर्मधुत्रों में वर्णित है । मनु और याज्ञवलय ने कर्मयोग को चतुर्य धात्रम का विकस कहा है; पर बीधायन और आपस्तम्ब ने ऐसा न दर स्पष्ट कह दिया है, कि गृह-स्यात्रम ही सुल्य है और उसी से आगे अमृतत्व मिलता है। बौधायन चर्मसूत्र में " जायमानो चै श्राह्मणुश्चिमिर्ऋणुवा जायते "—जन्म से ही प्रत्येक श्राह्मण अपनी पीठ पर तीन ऋषा ले ब्याता है— इत्यादि तैतिरीय संहिता के वचन पहते दे कर कहा है, कि इन ऋगों को चुकाने के लिये यज्ञ-याग-ख्रादि-पूर्वक गृहस्यात्रम का भाग्रप करनेवाला सनुष्य बहालोक को पहुँचता है और बहाचये या सन्यासकी प्रशंसा करनेवाले अन्य लोग धूल में मिल जाते हैं ( यो. २. ६. ११. ३३ और ३४); एवं ज्ञापस्तम्बनुत्र में भी ऐसा ही कहा है ( आप. २. ६. २४. ८ )। यह नहीं, कि इन दोनों धर्मसुत्रों में संन्यास-आजन का वर्णन ही नहीं है; किन्तु उसका भी वर्णन करके गृहत्यात्रम का ही महत्व अधिक नाना है। इससे और विशेषतः महस्त्रति में कर्मयोग को 'बैदिक ' विशेषणा देने से स्पष्ट सिद्ध होता है, कि मनुस्रति के समय में भी कर्मज़ागरूप संन्यास झाल्रम की छपेज़ा निष्काम कर्मयोगरूपी गृष्ट-ह्यात्रस शाचीन समस्ता जाता या, और मोज की दृष्टि से उसकी योग्यता चनुपै आग्रम के बराबर ही गिनी जाती थी । गीता के टीकाकारों का ज़ोर संन्यास या कर्मत्याग-युक्त मक्ति पर ही होने के कारण टपर्युक्त स्मृति-त्रचनों का दक्षेख टनकी टीका में नहीं पाया जाता । परन्तु उन्हों ने इस म्रोर दुर्लक मले ही किया हो, किन्तु इससे कर्मयोग की प्राचीनता घटती नहीं है । यह कहने में कोई शानि नहीं, कि इस प्रकार प्राचीन होने के कारता, स्मृतिकारों को यति-धमें का विकरन, कर्मयोग मानना पढ़ा । यह दुई वैदिक कर्मयोग की वात । श्रीकृत्या के पहले जनक आदि इसी का आचरण करते थे। परन्तु आगे उसमें मगवानु ने मक्ति को भी मिला दिया और दसका बहुत प्रसार किया, इस कारण उसे ही ' मागवतवर्म ' बाम प्राप्त हो गया है । यद्यपि भगवद्गीता ने इस प्रकार संन्यास की छपेचा कर्मयोग को ही छाधिक श्रेष्टता दी है, तथापि कर्मयोगमार्ग को छागे गौगाता क्यों प्राप्त हुई और संन्यास-मार्ग का ही बोलवाला क्यों हो गया — इसका विचार ऐतिहासिक दृष्टि से छागे किया जावेगा । यहाँ इतना ही कहना है, कि कर्मयोग स्मार्त-मार्ग के पश्चास् का नहीं है, वह प्राचीन वैदिक काल से चला छा रहा है ।

भगवद्गीता के प्रत्येक ष्रध्याय के धन्त में " इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनि-पत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशाखे " यह जो संकल्प है, इसका मर्भ पाठकों के ज्यान में श्रय पूर्णतया श्रा जावेगा । यह संकल्प वतलाता है, कि भगवान् के गाये हुए उप-निपट में अन्य उपनिपदों के समान ब्राह्मविद्या तो है ही, पर अकेली ब्राह्मविद्या ही नहीं; प्रत्युत प्रसाविद्या में ' सांख्य ' और ' योग ' ( वेदान्ती संन्यासी और वेदान्ती कर्मयोगी ) ये जो दो पन्य उपजते हैं उनमें से योग का अर्थात् कर्मयोग का प्रति-पादन ही भगवद्गीता का मुख्य विषय है । यह कहने में भी कोई हानि नहीं, कि भगवद्गीतोपनिपद कर्मयोग का प्रधान प्रन्य है । क्योंकि यद्यपि वैदिक काल से ही कर्मयोग चला आ रहा है, तयापि " कुर्वसेवेह कर्माणि " (ईश. २), या "आरम्य कर्माणि गुगान्वितानि " ( एवे. ६. ४ ) प्रयवा " विद्या के साथ ही साथ स्वाध्याय छादि कर्म करना चाहिये " (ते. १. ६), इस प्रकार के कुछ घोड़े से उहेखों के ष्पतिरिक्त, उपानिपदों में इस कर्मयोग का विस्तृत विवेचन कहीं भी नहीं किया गया है । इस विषय पर भगवद्गीता ही मुख्य और प्रमाणु-भूत प्रंय है; और काव्य की दृष्टि से भी यही ठीक जैंचता है, कि भारत-भूमि के कर्ता प्ररुपों के चरित्र जिस सहा-भारत में वर्धित हैं; उसी में अध्यात्मशास्त्र को ले कर कर्मयोग की भी उपपत्ति वतलाई जावे । इस वात का भी खय अच्छी तरह से पता लग जाता है। कि प्रस्थानत्रयी में भगवद्गीता का समावेश क्यों किया गया है। यद्यपि उपनिपद मलभत हैं; तो भी उनके कहनेवाले ऋषि अनेक हैं; इस कारण उनके विचार संकीर्णे कोर कुछ स्थानों में परस्पर-विरुद्ध भी देख पड़ते हैं । इसतिये उपनिपदों के साय ही साय, उनकी एकवाक्यता करनेवाले वेदान्तसूत्रों की भी, प्रस्थानत्रयी में गराना करना स्नावश्यक या । परन्तु उपनिपद् और वैदान्तसूत्र, दोनों की स्रपेत्ना यदि गीता में कुछ अधिकता न होती, तो प्रस्थानग्रयी में गीता के संप्रद्व करने का कोई भी कारता न या । किन्तु उपनिपदों का ऋकाव प्रायः संन्यास मार्ग की फ्रोर है, एवं विशेषतः उनमें ज्ञानमार्ग का ही प्रतिपादन है; और भगवदीता में इस ज्ञान को के कर भक्तियुक्त कर्मयोग का समर्थन है — बस, इतना कह देने से गीता श्रंय की अपूर्वता सिद्ध हो जाती है और साथ ही साथ प्रह्यानव्रयी के तीनों भागों की सार्यकता भी न्यक्त हो जाती है । क्योंकि वैदिक धर्म के प्रमागाभूत ग्रंय में यदि ज्ञान फ्रोर कर्म (सांख्य ग्रीर योग ) दोनों वैदिक मार्गों का विचार न चुत्रा होता, तो प्रस्थानत्रयी सतनी अपूर्ण ही रह जाती। कुछ लोगों की समम है कि जब उपनिपद सामान्यतः निवृत्तिविषयक हैं, तब गीता का प्रवृत्तिविषयक अर्थ

लगाने से प्रस्थानत्रयी के तीनों मागों में विरोध हो जायगा थ्रौर उनकी प्रामाणिकता में भी न्यूनता का जावेगी । यदि सांख्य क्रर्यात् एक संन्यास ही सच्चा वैक्ति मोत्तमार्ग हो, तो यह शङ्का ठीक होगी। परन्तु ऊपर दिखलाया जा चुका है, कि कम से कम ईशाधास्य प्रादि कुछ उपनिषदों में कर्मयोग का स्पष्ट उहेल हैं। इस-लिये वेदिक-धर्म-पुरुप को केवल एकइत्यी अर्थात् संन्यासप्रधान न समम कर ग्रीट गीता के अनुसार ऐसा सिद्धान्त करें कि इस वैदिष-धर्म-पुरुष के ब्रह्मविद्यारूप एक ही मस्तक है और मोज्ञदृष्टि से तुल्य बलवाले सांख्य और कर्मयोग उसके दहिनेबाएँ दो द्वाय हैं, तो गीता और उपनिपदों में कोई विरोध नहीं रह जाता । उपनिपदों में एक मार्ग का समर्थन है, और गीता में दूसरे मार्ग का; इसलिये प्रस्पानत्रयी के ये दोनों भाग भी दो हायों के समान परस्पर-विरुद्ध न हो, सहायकारी देख पढ़ेंगे। ऐसे ही, गीता में केवल टपंनिपदों का ही प्रतिपादन मानने से, पिष्टपेपण का तो वैयर्थ्य गीता को प्राप्त हो जाता, वह भी नहीं होता । गीता के साम्प्रदायिक टीकाकारों ने इस विषय की उपेक्षा की है, इस कारण सांख्य और योग, दोनों मार्गें के पुरस्कर्ता भ्रपने प्रपने पन्य के समर्थन में जिन मुख्य कारगों को वतलाया करते हैं, उनकी समता और विषमता चटपट घ्यान में आ जाने के लिये नीचे लिखे गये नक्शे के दो ख़ानों में वे ही कारण परस्पर एक दूसरे के सामने संचेप से दिये गये हैं । स्मृतिप्रन्यों में प्रतिपादित स्मातं स्राप्रसन्यवस्या और मूल भागवत-घर्म के मुख्य मुख्य भेद भी इससे ज्ञात हो जावेंगे ---

## त्रह्मविद्या या आत्मज्ञान ।

प्राप्त होने पर ।

कर्मसंन्यास (सांख्य )। (१) मोच श्रात्मज्ञान से द्वी मिलता है, कर्म से नहीं। ज्ञान-विरहित किन्तु श्रद्धापूर्वक किये गये यज्ञ-याग श्रादि कर्मों से मिलनेवाला स्वर्गस्य श्रीनत्य है।

(२) ब्रात्मज्ञान द्वीने के लिये इन्दिय-नियह से बुद्धि को दियर, निष्काम, विरक्त और सम करना पढ़ता है।

(३) इसलिये इन्द्रियों के विपयों का पाश तोड़ कर सुक्त (स्वतन्त्र) हो जाओ। कर्मयोग (योग)।

(१) मोच आत्मज्ञान से ही मिलता है, कर्म से नहीं। ज्ञान-विरहित किन्तु अद्धापनक किये गये यज्ञ-याग आदि कर्मी से सिलनेवाला स्वर्गसुख अनित्य है।

(२) श्रात्मज्ञान द्वोने केलिये इन्द्रिय-नियुद्ध से बुद्धि को स्थिर, निष्काम, विरक्त

और सम करना पहता है।

(३) इसिलये इन्द्रियों के विषयों को न छोड़ कर उन्हीं में वैराग्य से कर्यात निप्कास-युद्धि से ज्यवद्वार कर इन्द्रियनिप्रह की जाँच करों । निष्कास के मानी निष्किय नहीं । (४) तृष्णामूलक कर्म दुःखमय श्रोर वंधक हैं।

- (प्र) इसिलये चित्तशुद्धि होने तक यदि कोई कमें करे, तो भी छन्त में छोड़ देना चाहिये।
- (६) यज्ञ के सर्घ किये गये कर्म वन्धक न द्वोंने के कारण, गृहस्याश्रम में सनके करने से द्वानि नद्दीं है।
- (७) देह के धर्म कमी झूटते नहीं, इस कारण संन्यास लेने पर पेट के लिये भिक्ता माँगना गुरा नहीं।
- (द) ज्ञान-प्राप्ति क जनन्तर अपना निज्ञी कर्त्तन्य कुछ श्रीप बन्हों रहता और लोकसंत्रह करने की कुछ ज्ञावश्यकता नहीं।

- (१) यदि इसका खूव विचार करें कि दुःख चौर वन्धन किसमें हैं, तो देख पड़ेगा कि अचेतन कर्म किसी को भी याँधत या छोड़ते नहीं हैं, उनके सम्बन्ध में कर्ता के सम में क्ती के सम में क्ती के सम में क्ती के सम होती हैं, वही वन्धन और दुःख की जड़ हैं।
- (५) इसलिये चित्तशुद्धि हो चुकने पर भी फलाशा छोड़ कर, धैयं और उत्साह के साथ सय कमें करते रही। यदि कहों कि कमों को छोड़ हें, तो वे छूट नहीं सकते। खुष्टि ही तो एक कमें है, उसे विश्रास है ही नहीं।
- (६) निष्कास-मुद्धि से या ब्रह्मापंता-विधि से किया गया समस्त कर्म एक भारी ' वज्ञ ' ही है। इसिलिये स्वधंम-विहित समस्त कर्म को निष्काम झुद्धि से केवल कर्तच्य समभ्य कर सद्देव करते रहना चाहिये।
- (७) पेट फे लिये भीख माँगना भी तो कर्म ही है; जोर जय ऐसा 'निर्ल-जता ' का कर्म करना ही है तब प्रम्यान्य कर्म भी निष्काम शुद्धि से क्यों न किये जावें ? गृष्ट्रयाश्रमी के प्रातिरिक्त भिद्धा देगा ही कीन ?
- (a) ज्ञान-प्राप्ति के घ्रनन्तर जपने लिये भने कुछ प्राप्त करने को न रहें परन्तु कर्म नहीं छूटते । इस्तिलये जो कुछ शाख से प्राप्त हो, उसे ' सुक्ते नहीं चाहिये ' ऐसी निर्मम द्वादि से लोकसंप्रह की घोर ष्टि रख कर करते जाओ । जोकसंप्रह किसी से भी नहीं छूटता; उदाक्रसार्थ भगवान् का चरित्र देखो ।

(१) परन्तु यदि अपवाद-स्वरूप कोई यायिकारी पुरुप ज्ञान के पश्चान् भी ष्प्रपने ध्यावहारिक श्राधिकार रानक आदि के समान जीवन पर्यन्त जारी रखे, तो कोई द्वानि नहीं।

(१०) इतना ष्ट्रीने पर भी कर्स-त्याग-रूपी सन्यास ही श्रेष्ट है। ग्रन्य व्याश्रमी के कर्म वित्तगृश्चि के साधनमात्र हैं, ज्ञान और कर्म का तो स्वसाव से ही ही दर्म का उपयोग नहीं है। जनत् क विरोध है । इसलिये पूर्व घाश्रम में, ध्यवहार चलता रखने के लिये भी की जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, चित्तराहि करके बन्त में कर्म-आगरूपी संन्यास लेना चाहिये। चित्तग्रुद्धि जन्मते ही या पूर्व आयु से हो जावे, तो गृह-स्याश्रम के कर्ने काते रहने की भी जाव-श्वकता नहीं है। कमें का स्वरूपतः त्याग करना ही सचा संन्यास-आश्रम है ।

(५६) कर्म-अन्याप ले चक्ने पर भी. शम दन घाडिक धर्म पालत जाना चाहिये ।

(६) गुणाविमाग-रूप चतुर्वसर्थ-व्यवस्था के अनुसार छोटे चडे श्राव्यार सभी की जन्म से दी प्राप्त होते हैं: स्यघर्मालुसार प्राप्त होनेवाले इन अधि-कार्रे को लोकसंत्रहार्य निःसङ्ग बहि से सभी को नित्पवाद-रूप से जारी खना चाहिये। क्योंकि यह चक जगन को धारगा करने के लिये परमेक्ट ने डी यनाया है।

(१०) यह सब है कि शाखोक रीति से सांसारिक कर्म करने पर चिच्छाई होती है। परन्तु देवल चित्त की ग्रुहि की धादश्यकता है। इसी प्रकार कान्य-कर्न और ज्ञान का विरोध भने ही हो. पर विकास कमें और ज्ञान के बीच विलक्कल विरोध नहीं । इसलिये चित्र की गाहि के पश्चान भी फलाग़ा का खाग कर निष्काम शुद्धि से जगन के संप्रहार्व चानवंगर्व के सब कर्म प्रामस्मान्त जारी रखी। यही सचा सन्प्रास है। कर्म का स्वरूपतः खाग करना कभी भी उचित नहीं थीर शुक्य भी नहीं है।

(११) ज्ञान-भाति के पश्चान फलाग्रा-त्याग-रूप सन्यास ले कर, शम-दम च्याहिक धर्मी के सिवा जात्मीपन्य घटि से प्राप्त शोनेवाले सभी धर्मी का पालन किया करें । और, इस शम अर्थात् ज्ञान्तवृत्ति से ही, ज्ञास से प्रात समस्त कर्म, लोकसंत्रह के निमित्त मरागु पर्यन्त करता जात्रे । निष्काम कर्मे

न होडे।

(१२) यह मार्ग जनादि छोर श्रुति- (१२) यह मार्ग जनादि छोर श्रुति-स्मृति-प्रतिपादित है।

ţ

( १३ ) ग्रुक-याज्ञवल्क्य क्यादि इस मार्ग से गये हैं।

स्मृति-प्रातिपादित के ।

( १३ ) व्यास-वसिष्ठ-जैगीपच्य छादि धीर जनक-धीकृष्णु प्रश्नृति इस मार्ग से गवे हैं।

श्रन्त में मोत्र ।

ये दोनों मार्ग प्रथवा निष्ठाएँ ब्रह्मविद्यामूलक हैं; दोनों ग्रोर मन की निकास ग्रवस्पा श्रीर शान्ति एक ही प्रकार की है; इस कारण दोनों मागों से अन्त में एक ही मोच प्राप्त हुआ करता है (गी. ५. ५ )। ज्ञान के पश्चात् कर्म को छोड घैठना, ग्रीर काम्य कमें छोड़ कर नित्य निष्कान कर्म करते रहना, यही इन दोनें। में सुख्य भेद है।

जपर वतलाये छुए कर्म छोड़ने स्त्रीर कर्स करने के दोनों सार्ग ज्ञानमृतक हैं क्षर्यात ज्ञान के प्रधार ज्ञानी पुरुषों के द्वारा स्वीकृत और प्राचरित हैं। परन्तु कर्म छोडना और कर्म करना, दोनों वात ज्ञान न होने पर भी हो सकती हैं। इसलिये सज्ञान-मुलक कर्म का ग्रोर कर्म के त्याग का भी यहाँ योड़ा सा विवेचन करना धावश्यक र्हें। गीता के फठारहों प्रध्याय में त्याग के जो तीन भेट यतलाये गये हैं, उनका रष्ट्रस्य यद्यी है। ज्ञान न रहने पर भी छुळ लोग निरे काय-हेज़-भय से कर्म छोड़ दिया करते हैं। इसे गीता में ' राजस त्याग ' कहा है ( गी. १८. ८ )। इसी मकार, ज्ञान न रहने पर भी, कुछ लोग कोरी श्रद्धा से ही यज्ञ-याग प्रश्वति कर्म किया करते हैं। परन्तु रीता का कथन है कि कर्म फरने का यह सार्ग मीदापद नहीं—केवल स्वर्गप्रद हैं (गी. ६. २०)। कुछ लोगों की समक्ष हैं, कि आज कल यज्ञ-याग प्रभृति श्रीतधर्म का प्रचार न रहने के कारण सीमांसकों के इस निरे कर्ममार्ग के सम्बन्ध में गीता का सिद्धान्त इन दिनों विशेष उपयोगी नहीं। परनतु यह ठीक नहीं हैं; क्योंकि श्रीत यज्ञ-याग भले ही हुय गये हों पर स्मार्त यज्ञ श्रयीर चातुर्वर्श्य के कर्म जब भी जारी हैं। इसलियं श्रज्ञान से, परन्तु श्रद्धावृवेक, यज्ञ-याग खादि काल्य कर्म कारनेवाले लोगों के विषय में गीता का जो लिखान्त है, वह ज्ञान-विरहित किन्तु श्रद्धा-सिद्देत चातुवस्ये ग्रादि कर्म करनेवाज्ञा को भी वर्तमान स्थिति में पूर्ण-तया उपयुक्त है। जगत् के ज्यवहार की जोर पछि देने पर ज्ञात होगा, कि समाज में इसी प्रकार के लोगों की प्रयांत शाखों पर श्रद्धा रख कर नीति से प्रपने-अपने कर्म करनेवालों की ही विशेष आधिकता रहनी है, परन्तु उन्हें परनेधर का स्वरूप पूर्गतया ज्ञात नहीं रहता इसलिये, गगितग्राख की पूरी उपगति समम्ते विना ही केंबल सुखात्र गागित की शांत से चिसाय लगानेवाले लोगों के समान, इन श्रद्धाल

छोर कमंड मनुष्यों की श्रवस्था दुश्या करती है । इसमें कोई लेंद्र नहीं कि सभी कर्म शास्त्रोक्त निधि से थार अद्वापर्वक करने के कारण निर्झान्त (ग्रह् ) होते हैं एवं इसी से वे पुरायमद अर्थात स्वर्ग के देनेवाले हैं। परन्तु शास्त्र का ही सिदान्त है. कि विना ज्ञान के मोच नहीं मिलता, इसलिये स्वर्ग-प्राप्ति की अपेना शक्ति मदत्व का कोई भी फल इन कर्मठ लोगों को भिल नहीं सकता। अत्रव जो श्रम तत्व, स्वर्ग-जुल से भी परे हैं, उसकी प्राप्ति जिसे कर केनी हो-और यही एक परम पुरुषायं है-एसे उचित है, कि यह पहले साधन समझ कर, और आते सिद्धावस्या में लोक्संग्रह के लिये प्रयांत जीवनपर्यंत " समस्त शाग्रिमाग्र में एक ष्टी यातमा है " इस ज्ञानयुक्त बुद्धि से, निय्काम कर्म करने के मार्ग को ही खीडार करें। आयु विताने के तब मार्गी में यही मार्ग उत्तम है। गीता का श्रवसरण कर कपर दिये गये नक्शे से इस सार्ग को कर्मयोग कहा है और इसे ही बह्न लोग कर्ममार्ग या प्रवृत्तिमार्ग भी कहते हैं। परन्तु कर्ममार्ग या प्रवृत्तिमार्ग, दोनों शब्दों में एक दोप है-यह यह कि उनसे ज्ञानविरहित किन्तु श्रद्धा-सहित कर्म करने के स्वर्गप्रद नार्ग का भी सामान्य योध सुत्रा करता है । इसलिये ज्ञान-विराहित क्रिय श्रदायुक्त कर्म, व्यार ज्ञा नयुक्त निकाम कर्म, इन दोनों का भेद दिखलाने के लिये दो भिन्न भिन्न शब्दों की योजना करने की प्रावश्यकता होती है। श्रीर, इसी कारण से मनुस्तृति तया भागवत में भी पहले प्रकार के कर्म प्रयाद ज्ञानविरहित कर्म को 'प्रयुत्त कर्म ' और दूसरे प्रकार के खर्यात ज्ञानयुक्त निष्काम कर्म को 'निवृत्त कर्म ' कहा है ( मनु. १२. ८६; भाग ७. १५. ४७ )। परन्तु हमारी राय में ये ग्रहर भी, जितने होने चाहिये उतने, निस्तन्दिग्ध नहीं हैं; फ्योंकि ' निवृत्ति ' शब्द का सामान्य अर्थ ' कर्म से परावृत्त होना ' है । इस शंका को दूर करने के लिये 'निवृत्त' शब्द के आगे 'कर्म ' विशेषणा जोड़ते हैं; और ऐसा करने से 'निवृत्त 'क्शिषण का अर्थ ' कर्म से परावृत्त ' गहाँ होता, और निवृत्त कर्म=निकाम कर्म, यह वर्ष निष्पत हो जाता है। कुछ भी हो, जब तक ' विवृत्त ' शुब्द बसमें हैं, तब तक कर्मत्याग की करपना सन में प्राये विना नहीं रहती । इसी लिये ज्ञानयुक्त निकाम कर्म दूरने के सार्ग को 'निवृत्ति या निवृत्त कर्म 'न कह कर 'क्मेंयोग 'नास देना हमारे मत में उत्तम है । क्योंकि कर्म के चाने योग शब्द ख़ढ़ा रहने से स्वभावतः उसका अर्थ 'मोक में बाधा न दे कर कर्न करने की युक्ति ' होता है; और चज्ञानयुक्त कर्म का तो चाप ही से निरसन हो जाता है। फिर भी यह न भूलवाना चाहिये, कि गीता का कर्मयोग ज्ञानमूलक है और यदि इसे ही कर्ममार्ग या प्रदु-तिमार्ग कहना किसी को अभीट जैंचता हो, तो ऐसा करने में कोई हानि नहीं। स्यल-विशेष में भाषावैचित्र्य के लिये गीता के कर्मचोग को सद्य कर हमने भी इन शब्दों की योजना की है । घस्तु; इस प्रकार कर्म करने या कर्म छोड़ने के ज्ञान-मूलक और अज्ञानमूलक जो भेद हैं, उनमें से प्रत्येक के सम्पन्ध में गीताशास का अभिप्राय इस प्रकार है:--

| श्रायु विताने का मार्ग ।                                                                                                                                                                                                                                                                               | श्रेणी । | गति ।                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|
| <ol> <li>कासोपभोग को द्वी पुरुपार्य नान कर अर्द्व-<br/>कार से, आसुरी द्वादि से, दम्भ ते, या लोभ से<br/>केवल आत्मसुख के लिये कर्म करना (गी.१६.१६)</li> <li>आसुर खचवा राक्षसी मार्ग द्वे।</li> </ol>                                                                                                     | श्रधम    | नरक                                          |
| १. इस प्रकार परमेश्वर के स्वरूप का ययार्थ<br>ज्ञान न होने पर भी, कि प्राियामात्र में एक ही<br>प्रात्मा है, वेदों की प्राज्ञा या शास्त्रों की ष्राज्ञा<br>के प्रमुतार श्रद्धा फीर नीति से प्रपने-प्रपने<br>काम्य-कर्म करना (गी. २. ४१-४४, छीर ६-<br>२०)-वेतल कर्म, त्रवी धर्म, छाषवा गीमांसक<br>माग है। | क सत म   | स्वर्ग<br>(मीमांसकों<br>के मत में<br>मोक्ष ) |
| <ol> <li>शास्त्रोक्त निष्काम कर्तो से परनेश्वर का<br/>झान हो जाने पर प्रन्त में वेराव्य से समस्त<br/>कर्म छोड़, केवल ज्ञान में ही तृह हो रहना<br/>गी. प. २ )- केवल झान, सांख्य, प्राथया<br/>स्मार्त मार्ग हैं।</li> </ol>                                                                              | उत्तम है | कि निधारी                                    |
| १. पहले चित्त की शुद्धि के निमित्त, प्रारे<br>उससे परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त हो ज्ञाने पर फिर<br>केवल लोकलंप्रहार्घ, भरण-पर्यंत भगवान् के<br>समान निष्काम-कर्म करते रहना (गी. ५. २)-<br>ज्ञान-कर्म-समुज्ञय, कर्मवोग या भागवत मार्ग है।                                                                 | सर्वेतिम | मोच } है                                     |

सारांश, यही पत्त गीता में सर्वोत्तम ठहराया गया है, कि मोज-प्राप्ति के लिये यद्यपि कर्म की आवश्यकता नहीं है, तथापि उसके साथ ही साथ दूसरे कारगों के लिये—यर्वात, एक तो अपरिहार्य समक्त कर, जीर दूसरे जगत के धारगुपापेपग्र के लिये आवश्यक मान कर—निष्काम गुद्धि से सदैव समस्त कर्मी को करते रहना चाहिये; अथवा गीता का अन्तिम मत ऐसा है, कि "कृतजुद्धिपु कर्तारः कर्तृषु ब्रह्मवादिनः " ( मनु. १. ६७ ) मनु, के इस वचन के अनुसार कर्तृत्व और ब्रह्मज्ञान का योग या सेल ही सब में उत्तम है, जीर निरा कर्तृत्व या कोरा ब्रह्मज्ञान प्रस्वेक एकद्वेशीय है।

वास्तव में यह प्रकरण यहीं समाप्त हो गया । परन्तु यह दिखलाने के लिये, कि शीता का लिखान्त श्रुति-स्ट्रति-प्रतिपादित है, जपर मिन्न भिन्न स्थानी पर जो वचन **इट्टत किये हैं, उनके सम्यन्ध में कुछ कह्ना ग्रावश्यक है । क्योंकि टपनिपहाँ पा** जो साम्प्रदायिक भाष्य हैं, उनसे यहतेरों की यह समझ हो गई है, कि समस रुपनिपद् संन्यालप्रधान या निवृत्तिप्रधान हैं । हमारा यह कथन नहीं कि स्प-निपदों में संन्यासमार्ग है ही नहीं । बृहदाररायकोपनिषद में कहा है: — यह अनुभव हो जाने पर, कि परवहा के सिवा और कोई वस्तु सत्य नहीं है; "हुई ज्ञानी पुरुष पुत्रेपणा, वित्तेपणा और लोकेपण की परवा न कर, ' हमें सन्तति से क्या काम ? संसार ही हमारा छात्मा है 'यह कह कर छानन्दं से भिन्ना माँगते हुए बूमते हैं " ( ४. ४. २२ )। परन्तु बृहदारसयक में यह नियम कहीं नहीं लिखा कि समस्त ब्रह्मज्ञानियों को यही पत्त स्वीकार करना चाहिये। श्रीर क्या करूँ; जिसे यह उपदेश किया गया, उसका इसी उपनिपद में वर्णन है कि वह जनक राजा ब्रह्मज्ञान के शिखर पर पहुँच कर श्रमृत हो गया था। परन्तु यह कहीं नहीं वतलाया है, कि इसने याज्ञबल्य के समान जगत को छोड़ कर संन्यास ले निया। इससे स्पष्ट होता है, कि जनक का निष्काम कर्मयोग श्रीर वाज्ञवक्य का कर्म-संन्यास—होनों—बृहदाररायकोपनिषद को विकल्प रूप से सम्मत हैं और वेदान्तस्त्र-कत्तां ने भी यही अनुमान किया है (बेस्. ३. ४. १५)। कठोपनिपद् इससे भी छारो वह राया है। पाँचवें प्रकरण में हम यह दिखला आये हैं कि हमारे मत में कठोपनिषद् ने निष्कास कर्मयोग ही प्रतिपाद्य है । छान्दीग्योपनिषद् (६. १४.६) में यही अर्थ प्रतिपाद्य है, और अन्त में त्यष्ट कह दिया है, कि " गुरु से अध्ययन कर, फिर, कुटुम्य में रह कर धर्म से वर्तनेवाला ज्ञानी पुरुष ब्रह्मलोक की जाता 🕏 , वहाँ से फिर नहीं लोटता।" तैतिरीय तया श्वेताश्वतर उपनिपदों के इसी अर्थ के वाक्य जपर दिये गये हैं ( तै. १. ६ और थे. ६. ४ )। इसके सिवा, यह भी ध्यान देने योग्य बात है, कि डपनिपड़ों ने जिन जिन ने दूसरों को ब्रह्मज्ञान हा डप-देश किया है उनमें, या उनके प्रह्मज्ञानी शिष्यों ने, याजवलय के समान एक-ग्राह हुसरे पुरुष के अतिरिक्त, कोई ऐसा नहीं मिलता जिसने कमेलाग रूप संन्यास लिपा हो । इसके विपरीत उनके दर्शनों से देख पडता है, कि वे गृहस्थाश्रमी ही ये। खतएव कहना पड़ता है, कि सनस्त उपनिपद संन्याल-प्रधान नहीं हैं। इनमें से <del>ड</del>ब में तो सन्यास और कर्मथोग का विकल्प है और इन्ह ने सिर्फ़ ज्ञान-कर्म समुबंग ही प्रतिपादित है। परन्तु उपनिपदों के साम्प्रदायिक माप्यों में ये भेद नहीं दिखलाये राये हैं; फिन्तु यही कहा राया है, कि समस्त उपनिषद् केवल एक ही अर्थ—विशे-पतः संन्यास—प्रतिपादन करते हैं । सारांग्र, सान्प्रदायिक टीकाकारों के हाय से गीता की और उपनिपदों की भी एक ही दशा हो गई है; अर्घात् गीता के छब श्लोकों के समान रपनिपदों के कुछ मन्त्रों की भी इन माप्तकारों को खोंचावानी करनी पेड़ी है। टदाहरणार्य, ईशावास्य उपनिषद् को लीजिय। यद्यीप यह स्पनि-

पद छोटा जर्यात् सिर्फ जठारष्ट रहोकों का है, तथापि इसकी योग्वता जन्य उपनिपदों की अपेदा ग्राधिक समभी जाती है। क्योंकि यह उपनिपद् खर्य वाजलनेयी संहिता में ही कहा गया है और अन्यान्य उपनिषद आरश्यक प्रन्य में कहे गये हैं । यह यात सर्वमान्य है, कि संदिता की घपेचा बाएगा, और बाएगा। की धपेचा धार-रायक बन्य, उत्तरीत्तर कम प्रमाणा के हैं। यह समूचा ईंगावास्योपनिपद्, स्रय से ले कर इति पर्यन्त, ज्ञान-कर्म-समुखयान्मक है । इसके पहले मन्त्र ( श्लोक ) में यह कह कर, कि " जगत् में जो कुछ है, वसे ईशावास्य अर्थान् परमेखराधिष्टित समस्त्रा चाहिये, " इसरे ही मन्त्र में स्पष्ट कह दिया है, कि" जीवन भर सौ वर्ष निकाम कर्म करते रह कर ही जीते रहने की इच्छा रखो। " वेदान्तसूत्र में कर्मयोग के विवे-चन करने का जब समय प्राया तब, और घन्यान्य प्रनयों में भी, ईशायास्य का यही वचन ज्ञान-कर्म-समुख्चय पद्म का समर्थक समक्ष कर दिया कुला मिलता है। परन्तु ईशावास्योपनिपद इतने से ही पूरा नहीं हो जाता । उसरे मन्त्र में कही गई बात का समर्थन करने के लिये जाते ' जायेजा ' (कर्स) और ' विजा ' (ज्ञान) के विवेचन का कारम्भ कर, नमें मन्त्र में कहा है कि "निरी जविया (कर्म) का सेवन करनेवाले पुरुष यम्यकार में मुसते हैं, फोर कोरी विचा ( महाज्ञान ) में कर रहनेवाले पुरुष व्यक्तिक केंधेरे में जा पटते हैं। "केवल प्राविया (कर्म) जीर देवल विचा (ज्ञान) की—सलग अलग प्रत्येक की— इस प्रकार राष्ट्रता दिखला कर व्यारहचें सन्त्र में नीचे लिखे अनुसार ' विचा ' और ' प्रविचा ' दोनों के समुच्चय की प्रावश्यकता इस उपनिषद में वर्णन की गई है-

## विद्यां चाऽविद्यां च यस्तद्वेदोभवं सह ।

## अविद्यया मृत्तुं तीत्वां विद्यायाऽमृतमञ्जुते ॥

ष्वयांत् " नितने विद्या (इत्त) छाँर खाँत्या (दर्म) दोनों को एक दूसरी के साथ जान जिया, यह खाँवया (दर्मो) से नृत्यु को अयांत्र नाग्रवन्त साया-तृष्टि के प्रयक्ष को ( सजी अंति ) पार कर, विद्या (प्रकृतान से) अमृतत्व को प्राप्त कर जेता है। " इत गन्त का यही स्पष्ट छाँर सरदा अर्थ है। छोर यही अर्थ, विद्या को ' अर्था है। योर वृत्तरे नाम दे कर इसके छागे के सीन मंत्रों में फिर ले दुस्तरा गया है ( ई्या. १२-१४)। इसके न्यक होता है, कि सम्पूर्ण ईशायात्योपनिषद् विद्या जाँव नित्र को ' हाता ' व्याप्त का ' इतके हाता है। इतके हाता है। इतके हात्व होता है समान ही स्तु और प्रमृत शब्द परस्पर प्रतियोगी हैं। इनमें छान्नत शब्द से ' स्वानाम ही स्तु और प्रमृत शब्द से ' साग्रवन्त सृत्यु लोक या पृष्ट्क से साग्रवन्त सृत्यु लोक या पृष्ट्क से साग्रवन्त सृत्यु लोक या पृष्ट्क से सार ' यह अर्थ विष्पत्र होता है। ये दोनों शब्द हिल धर्म में इत्येद के नातदीय सूक में भी आर्थ हैं ( इत. १०. १२६.२ )। विद्या आदि

शब्दों के ये सरल श्रर्य ले कर ( श्रर्यात विद्या=ज्ञान, श्रविद्या=कर्म, श्रमुत=श्रह कार मृत्यु=मृत्युलोक, ऐसा समभ्त कर ) यदि ईशावास्य के दक्षिवित स्पारहर्वे संत्र का खर्य करें; तो देख पड़ेगा कि इस मंत्र के पहले चरण में विद्या और भविद्या का पुककालीन समुरचय वर्षित हैं, और इसी वात की दह करने के लिये दूसरे चरण में इन दोनों में से प्रत्येक का जुदा जुदा फल वतलाया है । ईग्राचास्योपनिपद को वै दोनों फल इप्ट हैं, छोर इसी लिये इस व्यनिपद में ज्ञान और कर्म दोनों का एक-कालीन समस्चय प्रतिपादित हुआ है । चृत्युसीक के प्रपंच को अच्छी रीति है चलाने या उससे भली भाँति पार पड़ने को ही गीता में 'लोकसंप्रह ' नाम दिवा गया है। यह सच है कि मोल प्राप्त करना मनुष्य का कर्त्तव्य है; परन्तु उसके साथ ही साथ उसे लोक्संप्रह करना भी प्रावश्यक है । इसी से गीता का सिदान्त है, कि ज्ञानी पुरुप लोकसंत्रहकारक कर्म न छोड़े फ्राँर यही सिद्धान्त शब्द-मेर से " प्रविद्यया सृत्युं तीत्वां विद्ययाऽसृतसर्वते " इस रहिखित मंत्र में घा गया है। इससे प्रगट होगा, कि गीता उपनिपदों को एकड़े ही नहीं है, प्रत्युत ईग्नावासी पनिपद् सं स्पष्टतया वर्धित छर्य ही गीता में विस्तार-सहित प्रतिपादित हुया है। ईशाबास्योपनिपद जिस बाजसनेथी संहिता में है, दसी बाजसनेथी संहिता का भाग शतपय ब्राह्मिया है। इस शतपय ब्राह्मिया के भारम्यक में बृहदारम्यकोपनि-पद् आया है, जिसमें ईशावास्य का यह नवीं मंत्र प्राचरशः से लिया है, कि "कोरी विद्या ( ब्रह्मज्ञान ) में सन्न रहनेवाले पुरुप ऋषिक ऋषेरे में जा पहते हैं ' ( वृ. ४. ४. १० ) । इस वृह्यदारस्यकोपनिपद में ही जनक राजा की कवा है, क्रोर इसी तनक का दृशन्त कर्मयोग के समर्थन के लिये भगवानू ने गीता में लिय हु ( गी. ३. २० ) । इससे ईशावास्य का, और भगवदीता के कर्मयोग का जो संबंध इसने जपर दिखलाया है, वहीं श्रधिक छह श्रीर निःसंशय सिद्ध होता है।

परन्तु जिनका साम्प्रदायिक सिद्धान्त ऐसा है, कि सभी उपनिपरों में मोज प्राप्ति का एक ही मार्ग प्रतिपाद्य हैं — कीर वह भी वैराग्य का या संन्यास का ही हैं, वर्पनिपरों में दो-रो मार्गों का प्रतिपादित होना शक्य नहीं, — उन्हें ईशानास्पोपिन पड़ के स्पष्टार्थक मन्त्रों की भी खींचा-तानी कर किसी प्रकार निराला क्षर्य लगाना पढ़ता है। ऐसा न करें. तो ये मंत्र उनके सम्प्रदाय के प्रतिकृत होते हैं, धौर ऐसा होने देना उन्हें हुए नहीं। इसी लिये ग्यारहवें मंत्र पर व्याख्यान करते समय शांकर भाष्य में विद्या 'शब्द का क्षर्य 'हान 'न कर 'उपासना' किया है। कुछ यह नहीं, कि विद्या शब्द का क्षर्य 'हान 'न कर 'उपासना' किया है। कुछ यह नहीं, कि विद्या शब्द का क्षर्य उपासना न होता हो। शारिख्व्यविद्या प्रसृति स्थानों में उसका क्षर्य उपासना ही होता है; पर यह मुख्य क्षर्य नहीं है। यह भी नहीं, कि श्रीशंकराचार्य के घ्यान में वह यात क्षाई न होगी या काई न ची; भीर तो क्या, उसका ध्यान में न खाना शक्य ही न था। हुसरे उपनिपरों में मी ऐसे वचन हैं — " विद्यया विन्त्तेऽम्हतस् " (केन. २. १२), स्रथवा ' प्राप्तस्याध्यात्म विद्यायात्मत्तमश्तुते " (प्रस. २, १२)। मंत्रपुणियद के सातवें प्रपाठक में " विद्यो चान्त्रत्यस्तमरहते ते " विद्यो चान्त्रत्यस्तमरहते होते " (प्रस. २, १२)। मंत्रपुणियद के सातवें प्रपाठक में " विद्यो चान्त्रत्यस्त्र होते " (प्रस. २, १२)। मंत्रपुणियद के सातवें प्रपाठक में " विद्यो चान्त्रत्यस्त्र होते " (प्रस. २, १२)।

विद्यां च " ६० हेशावास्य का राहि।खेत ग्यारप्टवां मन्त्र प्ती अदारशः ले लिया देः फोर उससे सट कर धी, उसके पूर्व में कड. २. ४ फीर खागे कड. २. ४ ये मंत्र दिये हैं। क्षर्यात् ये तीनों संत्र एक ही स्थान पर एक के पश्चान एक दिये गये हैं, कौर यिचला मंत्र ईशायास्य का है । तीनों में ' विद्या ' शब्द वर्तमान है, इसालिये कठोप-निपद में पिद्या शब्द का जो राथ है, पद्दी ( ज्ञान ) कार्य इंशावास्य में भी लेना चाहिये-भेन्यपनिपद् का ऐसा ही प्राभिनाय प्रगट होता है। परन्तु ईशावास्य के शांकरभाष्य में कहा है, कि " यदि विद्या=ष्रात्मज्ञान फोर प्रमृत=सोत्त, ऐसे प्रयं ही ईशावास्त्र के न्यारहुमें मन्त्र में ले लें, तो कहना होगा कि ज्ञान ( दिया ) फ्रोर कर्म ( श्रविष्य ) का समुचय इस रपनिपद में वर्षित हैं; परन्तु जय कि यह समु-चय न्याय से गुक्त नहीं है, तब विपा=देवतोपासना और असूत=देवलोक, यह गौगा क्षर्य ही इस स्वान पर लेना चाहिये।" सार्राश, प्रगट है कि "ज्ञान होने पर संन्यास ले लेना चाहिये, कमं नहीं करना चाहिये; क्योंकि ज्ञान फौर कले का समुख्य कभी भी न्याय्य नहीं "—शांकर सम्प्रदाय के इस मुख्य सिद्धान्त के विरुद्ध ईशावास्य का मंत्र न होने पाचे, इसानिये विचा शब्द का गाँगा धर्य खीकार वर, समस्त ध्रतिव-चनों की जपने सम्प्रदाय के घनुरुष एकदावयता करने के लिये, शांकरभाष्य में ईशावास्य 🕏 ग्यारहचें भंत्रका ऊपर लिखे प्रजुसार पर्ष किया गया है । साम्प्रदायिक एप्टि से देखें, तो ये पर्य महत्त्व के ही नहीं, प्रत्युत खावरयक भी हैं। परन्तु जिन्हें यह रुल सिद्धान्त ही मान्य नहीं, कि समस्त उपनिपट़ों में एक ही ग्रर्थ प्रतिपादित रचना चारिये,-दो मार्गो का श्रुति-प्रतिपादित होना शक्य नहीं,-उन्हें अहि-चित मंत्र में विचा और असूत शुब्द के धर्म बदलने के लिये कोई भी अवश्य-कता नहीं रहती । यह तथ्य मान लेने से भी, कि परमहा ' एकमेवाहितीयं ' है, यह सिद्ध नहीं होता कि उसके ज्ञान होने का उपाय एक से प्राधिक न रहे । एक ही ष्यदारी पर चढने के लिये दो ज़ीने, वा एक ही गाँव को जाने के लिये जिस प्रकार दर मार्ग हो सकते हैं; उसी प्रकार मोज़-प्राप्ति के उपायों की या निएा की वात है; श्रीर इसी पाभिप्राय से भगवद्गीता में स्पष्ट कह दिया है—"लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्टा।" दो निष्टाष्टों का दोना सम्भवनीय कद्दने पर, कुछ उपनिपदों में केवल ज्ञाननिष्टा का, तो छुछ में ज्ञान-कर्म-समुखयनिष्टा का वर्षान छाना छुछ छश्रपय नहीं है। ष्यर्थात, ज्ञाननिष्टा का विरोध होता है, इसी से ईशावास्योपनिपद के शब्द का सरल, स्वाभाषिक और स्पष्ट छर्च छोड़ने के लिये कोई कारण नहीं रह जाता । यह कहने के लिये, कि शीमच्छंकराचार्य का ध्यान सरल फर्च की फ्रपेता संन्यासनिष्टा-प्रधान एकवान्यता की फ्रोर विशेष घा, एक छोर इसरा कारण भी है। तेतिरीय उपनिषद् के शांकरभाष्य (ते. २. ११) में ईशावास्य-मंत्र का इतना ही भाग दिया है, कि " प्रविधया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमश्नुते ", फौर उसके साय श्वी यह मनुवचन भी दे दिया है—" तरसा फल्मपं हन्ति विद्ययाऽसृतमश्तुते " ( मनु. १२. १०४ ) धीर इन दोनों वचनों में " विद्या " शब्द का एक ही मुख्यार्थ ( धर्षात् ब्रह्मज्ञान )

गी. र. ४६

श्राचायं ने स्वीदार किया है । परन्तु यहाँ आचार्य का कवन है, कि "<sub>तीतां=</sub> तेर कर या पार कर-" इस पद से पहले मृत्युलोक को तर जाने की हिया पूरी हो लेने पर, फिर (एक साथ ही नहीं ) विद्या से अमृतत्व प्राप्त होने की किया संग्रीत होती है। किन्तु कहना नहीं होगा, कि यह अर्थ पूर्वार्ध के " उभयं सह " शस्त्रा के विरुद्ध होता है और प्रायः इसी कारण सं ईग्रावास्य के ग्रांकरमाण्य में यह क्षयं छोड़ मी दिया गया हो । कुछ भी हो; ईशावास्य के न्यारहवें नंत्र का शांकर भाष्य में निराला व्याख्यान करने का जो कारण है, वह इससे व्यक हो जाता है। यह कारण साम्प्रदायिक है; और नाज्यकर्त्ता की साम्प्रदायिक दृष्टि स्वीकार न करें-वालों को प्रस्तुत भाष्य का यह न्याल्यान मान्य न होगा । यह वात इमें भी मंतुर है, कि श्रीमच्चंकराचार्य जैसे अलांकिक ज्ञानी पुरुषं के प्रतिपादन किये हुए अर्थ को छोड देने का प्रसंग जहाँ तक दले. वहाँ तक अच्छा है । परना साम्पदायिक दृष्टि त्यागने से ये प्रसंग तो ब्यावेंगे ही बार इसी कारण हमसे पहले भी, ईग्रावास-मन्त्र का घर्ष शांकरभाष्य से विभिन्न ( प्रयात् जैसा हम कहते हैं, वैसा ही ) प्रय भाग्यकारीं ने लगाया है । इदाहरणाये, वाजसनेयी संहिता पर श्रयांत् इंगाना-स्योपनिपद् पर मी उचटाचार्य का जो भाष्य है, उसमें " विद्यां चावियां च" इस मन्त्र का व्याख्यान करते हुए ऐसा अर्थ दिया है कि " विद्या≔द्यालकान और खबिया = कर्स, इन दोनों के एकीकरण से ही असूत अर्थात् नोच निज्जा है। " अनन्ताचार्य ने इस टपनिपद पर अपने भाष्य में इसी ज्ञानकर्मनसुच-यात्मक अर्थ को स्त्रीकार धर अन्त में साफ लिख दिया है कि "इस मन्त्र का सिद्धान्त और 'यत्सांच्येः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते ' (गी.४.५) गीता के इस बचन का अर्थ एक ही है; एवं गीता के इस श्लोक में जो 'सांख्य' और 'योग' शब्द हैं वे इस है 'झान' और 'इमें 'के चौतक हैं " \* । इसी प्रकार अपराकट्टेव ने भी याज्ञवलय-स्तृति (३. ५७ छीर २०५) की अपनी टीका में हुंगाबास्य का न्यारहवीं सन्त्र है कर, धनन्ताचार्य के समान ही, उसका ज्ञान-कर्न-समुजयात्मक क्रयं किया है। इससे पाठकों के ध्यान में का जादेगा, कि श्राज द्वय ही नये सिरे से ईंग्रावास्योनिपड़ के मन्त्र का ग्रांकरमाय से मित्र अर्थ नहीं करते हैं।

यह तो हुआ स्वयं ईग्रायास्त्रोपनिषद् के सन्द्र के सन्दरभ का विचार। भ्रद शांकर

<sup>•</sup> पूने के जानन्याअन में, इंशाबास्योधीनपर की जो पीथी छपी है, उनमें ये सभी भाष्य हैं; और बाह्यक्क्यस्मृति पर अवरार्क को दीका भी आनन्दाअन में ही वृषक छपी है। यो. मेहसमूब्द ने उपनिपदों का जो अनुवाद किया है, उतमें इंशाबास्य का भाषान्तर छोकर भाष्य के अनुसार नहीं है। उन्हों ने भाषान्तर के अन्त में इसके कारण दक्तवर हैं। उन्हों ने भाषान्तर के अन्त में इसके कारण दक्तवर हैं। उन्हों ने अवशिक्त के अपने में इसके कारण दक्तवादार्थ कर भाषा मेक्सवृत्वर साहद को उपलब्ध न हुआ था; और उनके ध्यान में यह बात आई हुई देख नहीं पढ़ी कि कांकरभाष्य में निरादा अर्थ हुया कि कांकरभाष्य में निरादा क्षेत्र के निरादा अर्थ हुया कि कांकरभाष्य हुया कि कांकरभाष्य में निरादा अर्थ हुया कि कांकरभाष्ट हुया कि कांकरभाष्ट के कांकरभाष्ट के निरादा कांकर कांकरभाष्ट के निरादा कि कांकरभाष्ट के निरादा कांकर कांकर

भाष्य में जो "तपसा कत्सपं इन्ति विद्ययाऽसृतमश्तुते " यह मनु का वचन दिया है, उसका भी घोड़ा सा विचार करते हैं। मनुस्मृति के वारहवें अध्याय में यह १०४ नम्बर का खोक हैं; बार मनु. १२. व्हें से विदित होगा, कि वह प्रकरण वैदिक कर्मयोग का है। कर्मयोग के इस विवेचन में—

तपो विद्या च विप्रस्य निःश्रेयसकरं परम् । तपसा कस्मणं द्दन्ति विद्ययाऽमृतमस्त्रते ॥

पहले चरगा में यह चतला कर, कि " तप छोर ( च ) विद्या ( छर्थांत होनों ) वाहागा को बत्तम मोह्यदायक हूं, " फिर प्रत्येक का उपयोग दिखलाने के लिये दूसरे चरगा में कहा है, कि " तप ते होप नष्ट हो जाते हूं छोर विद्या से अमृत अर्थान् मोह्य मिलता है।" इससे प्रगट होता है, कि इस स्थान पर ज्ञान-कर्म-समुचय ही मनु को अभिग्रेत हैं जोर हैंशाचास्य के ग्यारहवें मंत्र का अर्थ ही मनु ने इस खोक में वर्णान कर दिया है। हरितहस्मृति के वचन से भी यही अर्थ आधिक दट होता है। यह हारितस्मृति स्वतन्त्र तो उपलब्ध है ही, इसके सिवा यह नृतिहतुराण ( इ. १-११ ) में भी आई है। इस नृतिहरुराण ( ई. १-११ ) में भी शाई है। इस नृतिहरुराण ( ई. १-११ ) में भी शाई है। इस नृतिहरुराण ( ई. १-११ ) में भी शाई है। इस नृतिहरुराण ( ई. १-११ ) में भी शाई हरीत-समुवाय के सम्बन्ध में थे श्लोक हैं—

ययाधा रथहीनाश रथाधावैविना यथा ।
एवं तपका विद्या न उमाविष तपित्वनः ॥
यथातं मधु तंत्रुतं मधु चावेन संयुत्तम् ।
एवं तपका विद्या च संयुत्तं भेपनं महत्।
द्वाभ्यामेव हि पद्याभ्यां यथा वे पद्षिणां गतिः ।
तथेय ज्ञानकर्माभ्यां प्राप्यतं व्रहा ज्ञाधतम् ॥

स्रयांत् " जिस प्रकार र्य विना घोड़े तौर घोड़े के विना रच (नहीं चलते) उसी प्रकार तपस्वी के तप त्यार विचा की भी स्थिति है। जिल प्रकार त्यार प्रहृद से संयुक्त हो सार प्रहृद का से संयुक्त हो स्थार प्रहृद का से संयुक्त हो अंतर तप जीर विचा के संयुक्त होने से एक महापि होती हैं। जिसे पियों की गति दोनों पंतों के योग से ही होती हैं, वैसे ही ज्ञान कीर कर्म (दोनों) से शाश्वत प्रहा प्राप्त होता हैं। " हारितस्पृति के ये चचन मृद्धात्रेयस्मृति के द्सरे क्रत्याय में भी पाये जाते हैं। इन वचनों से, क्षार विशेष कर उनमें दिये गये प्रमुक्त हो कह हो जाता है कि मनुस्तृति के चचन का क्या क्यां क्यांना चाहिये। यह तो पहले ही कह हाके हैं, कि मनु तप शब्द में हां चातुर्वर्यं के कर्मों का समावेश करते हैं (मनु. ११. २३ २३६); ब्रोर क्या देख पड़ेगा, कि तैतिरियोपिनिषर् में " तप ब्रोर स्वाच्या-प्रचचन" इत्यादि का जो खाच-रया करते के लिये कहा गया है (ते. १. ६ ) यह भी ज्ञान-कर्म-समुख्य पच को स्वीकार कर ही कहा गया है। समृच्च योगातिष्ट प्रन्य का तात्पर्य भी वही है, क्योंकि हस प्रम्य के खारस्म में सुतीह्वा ने पूजा है, कि मुम्ते वतलाह्यं, कि मोहा कैसे

मिलता है ? केवल ज्ञान से, फेवल कर्म से, या दोनों के समुख्य से ? और स्ते उत्तर देते रूप द्वारीतस्मृति का, पद्मी के पंखाँचाला द्रप्टान्त ले कर, पद्दले यह बत-नाया है कि " जिस प्रकार प्राकाश में पत्ती की गति दोनों पंखों से ही होती है. उसी प्रकार ज्ञान और कर्म इन्हीं दोनों से मोद्य मिलता है, केवल एक से ही यह सिद्धि मिल नहीं जाती। " श्रीर श्रागे इसी श्रयं को विस्तार-सहित दिखलाने के तिये समूचा योगवासिष्ट अन्य कहा गया है (यो. १.१.६-६) । इसी प्रकार विसिष्ट ने राम को मुख्य कया में स्थान-स्थान पर बार बार यही दणदेश किया है. कि " जीवन्युक्त के समान बुद्धि को शुद्ध रख कर तुम समस्त व्यवद्वार करे।" (बो, ५. १८. १७---२६), या " कर्मों का छोडना भरगा-पर्यन्त दिवत न होने के काता (यो. ६. उ. २.४२ ), स्वधर्म के श्रमुसार प्राप्त द्रुए राज्य को पालने का काम करते रहे। ( यो. ४.४. ४४ छोर ६. व. २१३.४० )। इस प्रन्य का वपलंद्वार छोर श्रीरामचन्द्र के किये हुए काम भी इसी टपटेश के खनुसार हैं । परन्तु योगवासिए के टीकाकार चे संन्यासमार्गीयः इसलिये पन्नी के दो पंदोंवाली रूपमा के स्पष्ट होने पर भी, उन्हों ने ष्यन्त में घपने पास से यह तुर्रा लगा ही दिया कि ज्ञान घार कर्म दोनों युगपत अर्यात एक ही समय में विहित गहीं हैं। विना टीका का मूल प्रन्य पहने से किसी के भी घ्यान में सहज ही था जावेगा, कि टीकाकारों का यह अर्थ खींचातानी का है, एवं छिष्ट छोर साम्प्रदायिक है । महात प्रान्त में योगपासिए सरीज़ा ही ग़रू-ज्ञानवासिष्टतत्त्वसारायण नामक एक प्रनय प्रसिद्ध है। इसके ज्ञानकाराड, उपासना-काराड थोर कर्मकाराड-ये तीन भाग हैं। हम पहले कह चुके हैं, कि यह प्रत्य जितना पुराना बतनाया नाता है, रतना वह दिखता नहीं है ।यह प्राचीन भने ही न हो; पर जब कि ज्ञान-कर्म-समुचय पन्न ही इसमें प्रतिपाद है, तब इस स्थान पर उसका उद्देख करना श्रावश्यक है। इसमें श्रद्धेत वेदान्त है धोर निप्काम कमें पर ही यद्भत ज़ोर दिया गया है इसलिये यह कहने में कोई हानि नहीं, कि इसका सम्प्रदाय शंकराचार्य के सम्प्रदाय से भिन्न चौर स्वतन्त्र है। महास की घोर इस सम्प्रदाय का नाम ' अनुभवद्वित ' है; धाँर वास्तविक देखने से ज्ञात श्वोगा, कि गीता के कर्म-योग की यह एक नकल ही है। परन्त केवल भगवद्गीता के ही छाधार से इस सम्प्र-दाय को सिद्ध न कर, इस अन्य में कहा है कि कल १०८ स्पनिपदों से भी वही अर्थ सिद्ध होता है। इसमें रामगीता और सूर्यगीता, ये दोनों नई गीताएँ भी दी हुई हैं। कुछ लोगों की जो यह समम है, कि छहुँत सत को अंगीकार करना मानो कर्म-संन्यासपत्त को स्वीकार करना ही है, वह इस ग्रन्य से दूर हो जायगी । जपर दिये गये प्रमाणों से खब स्पष्ट हो जायगा कि संहिता, ब्राह्मण, उपनिपद, धर्मसूत्र, मनु थाञ्चल्क्य-स्मृति, महाभारत, भगवद्गीता, योगवासिष्ट और अन्त में तावसारायण प्रमृति प्रन्यों में भी जो निष्काम कर्मयोग प्रतिपादित है, उसको शुति-स्रृति-प्रतिपादित न मान केवल संन्यासमार्ग को ही श्रुति-स्मृति-प्रतिपादित कहुना सर्वया निर्मूल है।

ļ

इस सृत्युलोक का स्ववद्यार चलने के लिये या लोकसंश्रहार्य यचाधिकार निष्काम कर्म, श्रोर मोद्य की प्राप्ति के लिये ज्ञान, इन दोनों का एककालीन समुख्यय ही, सपया सहाराष्ट्र कवि शिवदिन-केसरी के वर्णानानुसार—

प्रपंच साधुनि परमार्थाचा लाहो ज्यानं केला ! तो नर भला भला रे भला भला ॥ क

यही वर्य, गीता में प्रतिपाद्य हैं। कर्मयोग का यह मार्ग प्राचीन काल से चला ध्य रहा है; जनक प्रसृति ने इसी का घाचरण किया है सीर हवयं भगवान् के द्वारा इसका प्रसार सीर पुनरुजीयन होने के कारण इसे ही भागवतधर्म कहते हैं। ये सव वात बच्छी तरह सिद्ध हो शुकीं। ष्य लोकसंप्रद की दृष्टि से यह देखना भी ध्याव-श्यक है, कि इस मार्ग के हानी पुरुष परमार्थ गुक्त खपना प्रपञ्ज—जगत् का स्ववहार— किस रीति से चलाते हैं। परन्तु यह प्रकरण यहत यह गया है, इसकिय इस विषय का स्वरीकरण खगले प्रकरण में करेंगे।

 <sup>&</sup>quot; वही नर भला है जिसने प्रपान कार कर ( क्षतार के का वर्तांची का वर्तांचित पालन कर ) परमार्थ वानी मोक्ष की प्राप्ति भी कर ली हो।"

## वारहवाँ प्रकरण । सिद्धावस्था और व्यवहार ।

संबंपां यः सुद्धश्रित्यं संबंपां च हिते रतः कर्मणा मनसा याचा स धर्मे वेद नाजले ॥ \* महामारत, शांति. २६९. ध

जिस मार्ग का यह मत है कि जसजान हो जाने से जब दुदि अलन्त सम जोर निष्काम हो जाये तय फिर मनुष्य को कुछ मी कर्तव्य जागे के लिये रह नहीं जाता; और इसी लिए, विरक्त युद्धि से. ज्ञानी पुरुष को इस चण-भक्तार संसारके दुःस्तमय और शुष्क व्यवहार एकदम छोड़ देना चाहिये, उस मार्ग के परिटत इस वात की कदापि नहीं जान सकते कि दर्मयोग प्रयवा गृहस्वाश्रम के यतांव का भी कोई एक विचार करने योग्य शास्त्र है । संन्यास लेने से पहेले चित्र की शुद्धि हो कर ज्ञान-प्राप्ति हो जानी चाहिये, इसी लिय वन्हें मंजर है कि संसार-हिनया-दारी-के काम उस धर्म से दी करना चाहिये कि जिससे चित्त-वृत्ति गुढ़ होने श्रर्यात् वह सात्विक धने । इसी लिये वे समभने हैं कि संसार में ही सदेव वना रचना पागलपन है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी प्रत्येक मनुष्य संन्यास से लं, इस जगत् में उसका यही परम कर्तस्य है । ऐसा मान लेने से कर्मयोग का स्वतन्त्र सहस्य कुछ भी नहीं रह जाताः धौर इसी लिये संन्यासमार्ग के परिडत सांसारिक कर्त्तच्यां के विषय में कुछ योड़ा सा प्राप्तक्रिक विचार करके गार्रहरूयवर्म के कर्म-शकर्म के विवेचन का इसकी अपेना और अधिक विचार कभी नहीं करते कि सनु प्रादि गान्नकारों के चतलाये हुए चार जाअसरपी ज़ीने से चढ़ कर संन्यास श्रायम की श्रान्तिम सीढी पर जल्दी पहुँच जाओ। इसी क्षिये कलियुग में सन्यास मार्ग के पुरस्कर्ता श्रीशङ्कराचार्य ने अपने गीतामान्य में गीता के कर्मश्रधान बचनी की उपेत्ता की है; अथवा उन्हें केवल प्रशंसात्मक (अर्थवाद-प्रधान) कलित किया है; फ्रोर अन्त में गीता का यह फलितार्य निकाला है कि कर्म-संन्यास घर्म ही गीता भर में प्रतिपाद्य है। शार बड़ी फारगा है कि इसरे कितने ही टीकाकारों ने अपने अपने सन्प्रदाय के अनुसार गीता का यह रहस्य वर्णन किया है कि भगवान् ने रताभूमि पर खर्जुन को निवृत्तिप्रधान ख्रयाँत निरी मक्ति, या पातञ्जल योग अववा मोक्तमार्ग का ही उपदेश किया है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि संन्यासमार्ग का अध्यात्मज्ञान निर्दोप है: ग्राँर रसके द्वारा प्राप्त होनेवाली साम्यवृद्धि अयवा

१ '' हे जानले ! (फ़हना चाहिंथे कि) उसी ने धर्म को जाना कि जो कर्म से, मन से और बाजी से सब का दित करने में लगा हुआ है और जो सभी का नित्य लेही है । ''

निष्काम अवस्या भी गीला को मान्य है, तथापि गीला को संन्यासमार्ग का यह कर्म-सम्बन्धी भत बाह्य नहीं है कि भोच-प्रांति के लिये चन्त में करों की एकदम छोड़ ही बैठना चाहिये । पिछले प्रकरण में हमने विस्तार-सहित गीता का यह विशेष सिद्धान्त दिखलाया 🕏 कि व्यवसान से प्राप्त होनेवाले चेरान्य अथवा समता से ही ज्ञानी प्ररूप को ज्ञान-प्राप्ति हो चुकने पर भी सारे व्यवस्तार करते रहना चाहिये। जगत् से शानवुक्त कर्म को निकाल दालें तो दुनिया अन्धी हुई जाती है और इससे वसका नाज्ञ हो जाता है। जय कि भगवान् की ही इच्छा है कि इस रीति से बसका नाश न हो, वह भली भाति चलती रहे; तब ज्ञानी पुरुष को भी जगत् के सभी कर्म निष्कास युद्धि से करते तुए जामान्य लोगों को शब्छे वर्ताय का प्रत्यक्त नम्नना दिराला देना चाहिये । इसी मार्ग को पाधिक श्रेयत्कर और प्राप्त कहें, तो यह देखने की ज़रूरत पड़ती है कि इस प्रकार का ज्ञानी पुरुप जगत् के व्यवद्वार किस प्रकार करता है। पर्यांकि ऐसे ज्ञानी प्ररूप का व्यवद्वार ही लोगों के लिये 'प्रादर्श हैं; उसके वर्म करने की रीति को परख लेने से धर्म-राधर्म, कार्य-राजार्य प्रचवा कर्तव्य-प्रकर्तव्य का निर्णाय कर देनेवाला साधन या दुक्ति — जिसे हम खोज रहे ये — साप ही क्राप 'इमारे 'राघ लग जाती है । हंन्यालमार्ग की 'प्रपेदाा कर्मयोगसार्ग में यही तो विशेषता है । इन्हियों का निम्नह करने से जिस प्रदूप की व्यवसायात्मक ब्रिब्रि हियर हो कर " सब भूतों में एक प्रात्मा " इस साम्य को परात्र सेने में समर्थ हो जाय, उसकी वासना भी ग्रह्म ही होती हैं; और इस प्रकार वासनात्मक ब्राह्म के शुद्ध, तम, निर्तम और परित्र हो जाने से फिर वह कोई भी पाप या नोंदा के लिये प्रतियन्धक कर्म कर ही नहीं सफता । एवंकि पहले वासना है फिर तद्नुजुल कर्म; जय कि कर ऐसा है तब शुद्ध पालना से होनेवाला कर्म शुद्ध ही होगा, व्यार जो ग्राव्ह के वाची मोदा के लिये पातुकृत है । व्यवान पुसार व्यान को कर्म-शकर्म-पिचिकित्सा ' या ' फार्ग-राकार्य-व्यवस्थिति ' का विकट प्रश्न या कि पार-जोदिक बत्यामा के मार्ग में फाड़े न जा वर इस संसार में मनुष्यसात्र को कैसा चर्तांप करना चादिये, उसका रापनी करनी से प्रत्यक्ष उत्तर देनेवाला गुरु अव हुनें मिल गया (ते. १. १९. ४; गी. ३. २९ ) । अर्जुन के जागे ऐसा गुरु श्रीकृष्ण के रूप में प्रत्यन खड़ा था। जब खड़ीन को यह शहा हुई कि ' क्या ज्ञानी पुरुष युद्ध ष्यादि कर्मी को चन्धनकारक समभ्य कर छोड़ है,' तय उसको इस गुरु ने दूर यहा दिया और घष्यात्मशास के सद्वार पर्शन को भसी भारी तसभा दिया कि जगव के व्यवद्वार किस युक्ति से करते रहने पर पाप नहीं लगता; जतः वह युद्ध के लिये प्रपृत्त हो गया। किंनु ऐसा घोषा ज्ञान लखा देनेवाले गुरु प्रत्येक मनुष्य को जब चाहे तब नहीं भिल सकते: धौर तीलरे प्रकरण के अन्त में, " महाजनी बेन नतः स पन्याः " इस बचन का विचार वस्ते हुए इस पत्तका आये हैं कि ऐसे सहापुरुषें। के निरे उपरी वर्ताव पर विलक्क अवलियत रह भी नहीं सकते । अतप्र जगत् को अपने पाचरमा से शिक्षा धेनेवाले एन ज्ञानी पुरुषों के बताव की वही बारीकी से जाँच कर विचार करना चाहिये कि इनके वर्ताव का यवार्य रहस्य या मूल तब क्या है। इसे दी कमयोगगाख कहते हैं; धार जपर जो झानी पुरुप वतलावे गवे हैं, वनकी रियति धार छति ही इस ग्राच का खाधार है। इस जगत् के सभी पुरुप बढ़ि इस प्रकार के खात्मज्ञानी धार कमयोगी हों, तो कमयोगगाख की ज़रुसत ही ब पढ़ेगी। नारायणीय धर्म में एक स्थान पर कहा है —

एकान्तिनो हि पुरुषा दुर्लभा बहेवो हुए । यद्येकान्तिभिराकीण जगत् स्यात्कुकनन्दन ॥ अहिंसकरात्मविद्धिः सर्वभृतहित रतिः । भवेत् कृतसुगप्रानिः आशीः कर्मविवितिता ॥

" एकान्तिक अर्थात् प्रवृत्तिप्रधान भागवतधर्म का पूर्णतया आचरण करनेवाते पुरुपों का घाधिक मिलना घाटिन है । घात्मज्ञानी, घाहिसक, एकान्तधर्म के ज्ञाने धीर प्रागिमात्र की सलाई करनेवाले पुरुपों से यदि यह जगत भर बावे तो बाही:-कर्म धर्यात् काम्य अथवा त्वार्यद्वाद्वे से किये हुए सारे कर्म इस जगद से दूर हो कर फिर इत्ततुम प्राप्त हो लावेगा " ( ग्रां. ३४=. ६२, ६३ ) । क्योंकि ऐसी स्पित में सभी पुरुषों के ज्ञानवान, रहने से कोई किसी का नुकसान तो करेगा ही नहीं; प्रत्युत प्रत्येक मनुष्य सब के कल्यामा पर ध्यान है कर, तहनुसार ही ग्रुट्स ब्रन्त:-करणु और निकान ब्रद्धि से अपना बतांव करेगा। इनारे शास्त्रकारों का सत है कि यहुत पुराने समय में समाज की ऐसी ही स्थिति भी और यह फिर कमी न कमी प्राप्त होगी ही (समा. ज़ां. ४६. ५४); परन्तु पश्चिमी परिद्वत पहली यत हो नहीं सानते — वे अर्वाचीन इतिहास के आधार से कहते हैं कि पहले कमी ऐसी स्थिति नहीं थी; किन्तु भविष्य में नानव जाति के सुधारों की बदौलत ऐसी स्थिति का मिल जाना कभी न कभी सम्भव हो जायेगा। जो हो; यहाँ इतिहास वा विचार इस सतय कर्तव्य नहीं है। हीं, यह कहने में कोई शानि नहीं कि समान की इस ग्रत्युरकृष्ट रियति ग्रयया पूर्गावस्या ने प्रत्येक मनुष्य पर**न** ज्ञानी रहेगा, श्रीर वह जो न्यत्रहार करेगा उसी को ग्रुद, पुरायकारक, धन्यं क्रयता कर्तव्य ही पराकारा यानना चाहिये। इस मत को दोनों ही नानते हैं। प्रसिद्ध खंद्रेज़ चृष्टिशाख-हाता स्पेन्सर ने इसी मत का शापने जीतिशाचा-विपयक अन्य के चन्त में प्रतिपादन किया हैं। और कहा है कि प्राचीन काल में प्रीत देश के तत्वज्ञानी पुरुषों ने यही सिद्धान किया या ! " हदाहरुगाय, हुनानी तत्त्ववैत्ता प्लेटो भ्रपने अन्य में लिखता है -तत्त्व-ज्ञानी पुरुष को जो कर्स प्रशुस्त केंचे, बन्ही ग्रासकारक और न्यास्य है; सर्व साधारण मनुष्यों को ये धर्म विदित नहीं होते, इसलिये उन्हें तत्त्वज्ञ पुरुष के ही निर्णय के यमाग्रा मान लेना चाहिये । ऋरिस्टॉटल नामक दूसरा श्रीफ तरवज्ञ श्रपने नीतिग्रान्ध-

Spencer's Duta of Ethics, Chap. XV, pp. 275-278. संन्तर ने इसे Absolute Ethics नाम दिया है।

विषयक ब्रन्य ( ३. ४ ) में कहता है कि झानी पुरुषों का किया सुधा फ़ैसला सईव इसलिये घडफ रहता है. कि वे सर्च तथ को जाने रहते हैं और जानी प्रक्य का यह निर्माय या व्यवसार सी स्टीरी को प्रमाणभूत है। एपिक्ट्रल नाम के एक स्टीर भीक तत्वशास्त्रेयत्वा ने इस भकार के प्रामाणिक परन झानी पुरुष के वर्णन में कहा हैं कि, यह ''शान्त, समञ्जदिवाला जोर परमेशर के ही समान सदा जानन्द्रमय रहता है: तया उसको लोगों से 'प्रवया उपसे लोगों को ज़रा मा भी प्रष्ट नहीं होता'' ै। पिटकों के ध्यान में का श्री जावेगा कि भगवद्गीता में दक्षित रिक्तप्रज्ञ. त्रिपुणातीन, सचवा परमभक्त या बतापुत पुरुष के वर्णान से इस वर्णान की विज्ञानी समता है । " यस्मानीद्विजते लोको लोकानीद्विजते च यः " ( मी. १२. १५ )-जिनमें लोग वित्ति नहीं शिले, प्यार जो लोगों से वित्ति नशी शीला, ऐसे ही जो हर्ष-रोद, भव-विवाद, स्वानुतर जादि वन्धमों से मुक्ता है, सदा अपने ष्टाप में ही तन्तुष्ट है (प्यात्मनोवात्मना तुष्टः भी. २.४४) त्रिपुणो से जिसका प्रन्ताः करण चारल नहीं श्वीता ( गुर्गायों न विचाल्यत ६४. २३ ), श्वीत या निन्दा, कार मान या अपमान जिले एक से हैं, तथा प्राणिमात्र के अन्तर्गत जाता की एक्ट्रा को परस कर(३=, ४४) साम्प्युद्धि ने जासकि होड़ कर, धैर्य जार उत्साह से धपना कर्तत्व कर्मे करनेवाला व्यवा सम-लेष्ट-महम-कांचन ( १४. २४ ),—ह्वादि प्रकार से भगवद्गीता में भी स्थितप्रज्ञ के सद्मागु सीन-चार यार विस्तारपूर्वक यतलाय गये हैं । इसी ष्रवरण को सिदाबन्त्रा या वाली रिपनि कहते हैं । और गोगवासिष्ठ ब्रादि के प्रमोता इसी स्मिति को जीवन्तुकाचरचा करते हैं । इस रियति का प्राप्त हो जाना अत्यन्त दुर्घट ई, प्रताप्य जर्मन सायवेता कान्य का कथन है कि, श्रीक परिदत्तों ने इस स्पिति का जो घगान किया है यह किसी एक बारतविक पुरुष का वर्णन नहीं है, बढ़िक ग्रुज़ नीति के तत्वों को, लोगों के मन में भर देने के लिये. समम्न नीति की जह ' ग्रुद्ध पासना ' को ही ननुष्य का चौला है कर उन्हों ने परले सिरे के ज्ञानी और नीतिमान् पुरुष का चित्र अपनी कत्यना से तैयार किया है । जेकिन इसारे शासकारों का मत है कि यह स्विति एयानी नहीं, बिलकुल सची है र्थार जन का निप्रष्ट तथा प्रयत्न करने से इसी लोक में प्राप्त हो जाती हैं। इस बात का प्रत्यक्ष सनुभव भी प्रमारे देशघालों को प्राप्त ई । तचापि यह बात साधारगा नहीं है, गीता (७.३) में ही स्पष्ट कहा है कि हज़ारों मनुष्यों में कोई एक-याध मनुष्य इसकी प्राप्ति के लिये प्रयत्न करता है, और इन इज़ारों प्रयत्न करनेवालों में किसी

Epicarus held the virtuous state to be "a tranquil, undisturbed, innocuous, noncompetitive fruition, which approached most nearly to the perfect happiness of the Gods," who "neither suffered vexation in themselves, nor caused vexation to others." Spencer's Data of Ethics p.278; Bain's Mental and Moral Science Ed. 1875, p. 530 转 氧 Ideal Wise Man 转转 및 1

विरले को भी अनेक जनमाँ के अनन्तर परमावधि की यह रियति अन्त में प्राप्त होती है। रियतप्रज्ञ-प्रवस्या या जीवन्मुक्त-प्रवस्या कितनी ही दुष्पाप्य स्यॉ न हो, पर जिस पुरुष को यह परमात्रधि की सिद्धि एक बार प्राप्त हो नाय उसे कार्य-अवर्ष के श्चयवा नीतिग्रास्त्र के नियम बतलाने की कभी त्रावश्यकता नहीं रहती। ऊप इसके लो लजगा बतला बाये हैं, रन्हीं से यह बात बार ही निपन्न ही जाती है। नांकि परमावधि की ग्रुद्ध, सम और पवित्र बुद्धि ही नीति का सर्वस्व है, इस कारण ऐसे हियतप्रज्ञ प्ररुपों के लिये नीति-नियमों का उपयोग करना मानी स्वयंत्रकाश सुर्व के समीप अन्यकार होने की करपना करके बसे मज़ाल दिखलाने के समान, असमजस में पढ़ना है। किसी एक-छाध पुरुष के, इस पूर्ण भवस्या में पहुँचने या न पहुँचने के सम्बन्ध में शुद्धा हो सकेगी। परन्तु किसी भी रीति से जब एक बार विश्वय हो जाय कि कोई पुरुष इस पूर्ण द्यवस्था में पहुँच गया है, तब दसके पाप-पुराय के सम्बन्ध में, ग्रध्यात्मशास्त्र के बिहानित सिद्धान्त को छोड़ और कोई कर्यना शै नहीं की जा सकती । कुछ पश्चिमी राजधर्मग़ाखियों के मतानुसार जिस प्रकार एक स्ततन्त्र पुरुपं में या पुरुषसमृद्द में राजसत्ता श्राधिष्टित रहती हैं, और राजनियमीं से प्रजा के येथे रहने पर भी वह राजा उन नियमों से अखुना रहता है, ठीक टर्जी प्रकार नीति के राज्य में दियतप्रज्ञ पुरुषों का ऋषिकार रहता है। टनके मन में कोई भी काम्य युद्धि नहीं रहती, ग्रतः केवल शास्त्र से प्रात हुए कर्तन्त्रों को छोड़ और किसी भी हेतु से कर्म करने के लिये वे प्रवृत्त नहीं हुआ करते; अतएव अलन निर्मल और गुद्ध वासनावाले इन पुरुषों के व्यवद्वार को पाप या पुराय, नीति व अनीति शब्द कदापि लागु नहीं होते; वे तो पाप और पुराय से बहुत दूर, श्रागे पहुँच जाते हैं। श्रीगृह्मराचार्य ने कहा है—

निक्रमुण्ये पिय विचरतां को विधिः को निषेषः ।
" जो पुरुप त्रिपुणातीत हो गये, उनको विधि-निषेवस्पी नियम बींच नहीं सकते"
धार बींद्र अन्यकारों ने भी लिखा है कि " जिस प्रकार उत्तम हीरे को विसना नहीं
पढ़ता उसी प्रकार जो निर्वाण पढ़ का अधिकारी हो गया, उसके कमें को विधिनियमों का अड़क्का लगाना नहीं पड़ता " (मिलिन्ड्मक्ष. १. १. ७) । कौषीतची
व्यमिं का अड़क्का लगाना नहीं पड़ता " (मिलिन्ड्मक्ष. १. १. ७) । कौषीतची
व्यमिं का अड़क्का लगाना नहीं पड़ता " (मिलिन्ड्मक्ष. १. १. ७) । कौषीतची
व्यमिं का अड़क्का लगाना नहीं पड़ता श्रा क्ष को यह कहा है कि आत्महानी पुरुप की
" मानृहत्या, पिनृहत्या अथवा श्र्णहत्या आदि पाप भी नहीं लगते, " अथवा
गीता ( १८. १०) में, जो यह वर्णान है कि अड्कार-बुद्धि से सर्वया विमुक्त पुरुप
यदि लोगों को मार भी ढाले तो भी वह पाप-पुराय से सर्वद्रा वेलाग ही रहता है,
उसका तात्ययं भी यही हैं ( देखो पद्धद्शी. ११. १६ और १०)। ' धनमपढ़ ' नामक
बाद अन्य में इसी तत्त्व का अनुवाद किया गया है ( देखो धममपढ़, स्टोक स्टिश
धार २६४) है। नई वाइधल में ईसा के शिष्य पाल ने जो यह कहा है कि " मुक्ते

क्रीपीतकी उपनिषद् का बाक्य यह है—' यो मां विज्ञानीयात्रास्य केनिवत कर्मणा ठोको भोदते न नातृवधेन न पितृवधेन न स्तेयेन न श्रूपहत्यया '' घरनपद का छोक इस प्रकार है:—

•

:

٧.

٠,

समी वातें ( एक ही सी ) धर्म्य हैं " ( १ कारिं. ६. १२; रोम. ८.२ ) उसका भाराय या जान के इस वाश्य का आग्रय भी कि " जो भगवार के पुत्र (पूर्वी भक्त) हो गये, उनके हाय से पाप कभी नहीं हो सकता " (जा. १. ३. ६) हमारे मत में ऐसा ही है। जो युद्ध्युद्धि को प्रधानता न दे कर केवल ऊपरी कर्मी से ही नीतिमत्ता का निर्गाय करना सीखे हुए हैं, उन्हें यह सिद्धान्त प्रद्वत सा माजूम होता है, और " विधि-नियम से पर का मनमाना भला धरा करनेवाला "—ऐसा छपने हो मन का कुतर्क-पूर्ण अर्थ करके कुछ लोग उडिलित सिद्धान्त इस प्रकार विषयांस करते हैं कि " स्थितप्रज्ञ को सभी गुरे कर्म करने की स्वतन्त्रता है "। पर अन्धे को खम्मा न देख पड़े तो जिस प्रकार खम्मा दोषी नहीं है उसी प्रकार पद्माभिमान के प्रन्वे इन आवीर-कर्ताओं की उद्घितित सिद्धान का ठीक ठीक ष्पर्य खवगत न हो तो इसका दोप भी इस तिहान्त के मत्ये नहीं योपा जा सकता। इसे गीता भी मानती है कि किसी की शुद्द गुद्धि की परीजा पहले पहल उसके कपरी खाचरण से ही करनी पड़ती हैं; और जो इस कड़ोटी पर चौकल क्षिद्ध होने में अभी कुछ कम हैं, उन अपूर्ण अवस्या के लोगों को उक्त शिद्धान्त लाग करने की इच्छा अध्यातम-बादी भी नहीं करते । पर जय कित्री की युद्धि के पूर्ण विखितिष्ठ और निःसीम निकाम होने में तिल भर भी सन्देह न रहे, तब उस पूर्णा अवस्था में पहुँचे चुण संखुरूप की यात निराली हो जानी है। उसका कोई एक-प्राध काम यदि लोकिक दृष्टि ते विश्वीत देख पड़े, तो तत्वतः यही कहना पडता है कि उसका बीज निर्देषि ही होगा खबबा वह शाल की दृष्टि से कुछ योग्य कारणों के होने से ही हुआ होगा, या साधारण मतुष्यों के कामों के समान उसका लोभमूलक या ष्प्रनीति का होना सम्भव नहीं है। क्योंकि उसकी सुद्धि की पूर्णता, शुद्धता खौर समता पहले से ही निश्चित रहती है। वाइयल में लिखा है कि यमाहाम खपने पुत्र का बोलदान देना चाहता या, तो भी उसे पुत्रह्या कर डालने के प्रयत्न का पाप

> मातरं पितरं धन्ता राजानो हे च खत्तिये। रहुं सानुचरं धन्ता अनीयो याति मादाणो ॥ मातरं पितरं धन्ता राजानो हे च सोरिथये। वैटवच्यपञ्चमं छन्ता अनीयो याति माहाणो॥

प्रगट है कि घरनपर में यह कत्वना कीपोत्त जिपनिषद् से ली गई है। किन्तु बीट, जन्यकार प्रत्यक्ष मातृक्य या पितृक्य अर्थ न करके 'माता 'का तृष्णा और 'पिता ' का अभिमान अर्थ करते हैं। लेकिन हमारे मत में इस खोक वह नीतित्व वैद्ध अन्यकारों को भली भाँति झात नहीं हो पाया, इसी से उन्हों ने यह जीपचारिक अर्थ लगाया है। कोपीतकी उपनिषद् में 'मातृक्षेन पितृक्वेन' मन्त्र के पहले इन्हों ने यह जीपचारिक अर्थ लगाया है। कोपीतकी उपनिषद् में 'मातृक्षेन पितृक्वेन' मन्त्र के पहले इन्हों लगाता। 'स्त्र से स्पट होता है, कि यहाँ पर प्रत्यक्ष क्य किया है तो भी मुझे उसका पाप नहीं लगता।' इस से स्पट होता है, कि यहाँ पर प्रत्यक्ष क्य ही विवक्षित है। पन्पपर के अङ्गेगी अनुवाद में (S. B. E. Vol. X. pp. 70,71) विवस्तु कर साह्य ने इन को को की आई की की ही हो की है, हमारे मह मो ठीक नहीं है।

नहीं लगा: या वृद्ध के शाप से उसका ससुर भर गया तो भी उसे मनुष्यहत्या का पातक छ तक नहीं गया; अथवा माता को भार डार्लने पर भी परगुराम के हाय से मातृहत्या नहीं हुई; उसका कारण भी वहीं तस्व है जिसका उद्घेत ऊपर किया गया है। गीता में अर्जुन को जो यह अपदेश किया गया है कि "तेरी बुद्धि गीर पवित्र और निर्मल हो तो फलाशा छोड़ कर केवल चात्रधर्म के अनुसार यह म भीप्त और द्रोगा को सार डालने से भी, न तो तुमे पिताम ह के वध का पातक क्षोगा और न गरुहत्या का दोप; क्योंकि ऐसे समय ईश्वरी सद्वेत की सिद्धि के निवे तृ ती केवल निर्मित्त हो गया है " (गी. ११. ३३), इसमें भी यही तत्व भा है। व्यवद्वार में भी हम यही देखते हैं कि यदि किसी लखपती ने, किसी भित्राई के दो पैसे छीन लिये हों तो उस लखपती को तो कोई चोर कहता नहीं; उत्तर यही समक्त लिया जाता है कि मिखारी ने ही कुछ अपराध किया होगा कि जिसका जलपती ने उसको दराउ दिया है । यही न्याय इससे भी श्राधिक समर्थक रीति से या पर्गाता से स्थितप्रज्ञ, आईत और भगवद्गक के वर्ताव को उपयोगी होता है। क्योंकि लज्जाधीश की बुद्धि एक बार भले ही डिग जाय, परन्तु यह जानी वुकी थात है कि स्थितप्रज्ञ की बुद्धि को ये विकार कभी स्पर्श तक नहीं कर सकते। स्रष्टि-कत्ती परमेश्वर सब कर्म करने पर भी जिस प्रकार पाप-पुराय से अलिप्त रहता है, वसी प्रकार इन ब्रह्मभूत साबु पुरुपों की स्थिति सदैव पिवत्र और निपाप र<del>ह</del>ती हैं। और तो क्या, समय-समय पर ऐसे पुरुष स्तेच्छा अर्थात् अपनी मर्ज़ी से जो-व्यवद्वार करते हैं, उन्हीं से आगे चल कर विधि-नियमों के निर्वन्ध वन जाते हैं: धीर इसी से कहते हैं कि ये सत्पुरुप इन विधि-नियमों के जनक ( उपजानेवाले ) हैं-वे इनके गुलाम कभी नहीं हो सकते। न केवल वैदिक धर्म में प्रत्युत याँद कार किश्चियन धर्म में भी यही सिद्धान्त पाया जाता है, तथा प्राचीन प्रीकृतक झांनियों को भी यह तत्त्व मान्य हो गया था: श्रीर झर्वाचीन कास में कान्ट ने °

<sup>\*\*\*:</sup> A perfectly good will would therefore be equally subject to objective laws (viz. laws of good), but could not be conceived as obliged thereby to act lawfully, because of itself from its subjective constitution it can only be determined by the conception of good. Therefore no imperatives hold for the Divine will, or in general for a holy will; ought is here out of place, because, the volition is already of itself necessarily in unison with the law. "Kant's Metaphysic of Morals, p. 31 (Abbott's trans, in Kant's Theory of Ethics, 6th Ed.) विद्यो किसी भी बाध्यासिक उपाचि की खीकार नहीं करता; तथापि उसने अपने अन्य में उत्तम पुरुष का (Superman) बो वर्णन किया है उसमें उसने कहा है कि उद्घिखित पुरुष भन्ने और देरे से पूरे रहता है। उसके एक अन्य का नाम भी Beyond Good and Evil है।

श्रपने नीतिशास्त्र के ग्रन्थ में रुपपत्ति-सन्दित यही सिन्द्र कर दिखलाया है । इस प्रकार नीति-नियमों के कभी भी गेंद्र न द्वोनेवाले मूल फिरने या निदेिप पाठ ( सबक् ) का इस प्रकार निश्चय हो चुकने पर आप ही सिद्ध हो जाता है कि नीति-शास्त्र या कर्मयोगशास्त्र के तत्त्व देखने की जिले श्रमिकापा हो, उसे इन उदार श्रीर निफलङ्क सिद्ध पुरुपों के चरित्रों का ही सचम अवलोकन करना चाहिये। इसी आभि-प्राय से भगवद्गीता में अर्जुन ने श्रीकृप्ण से पूछा है, कि " स्थितधीः किं प्रभापेत किमासीत प्रजेत कियू (गी. २. ५४) - हियतप्रज्ञ पुरुष का बोलना, बैठना और चलना कैसा होता है: अथया " केलिहेन्खीन् गुगान् एतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः " ( गी. १४. २१ )— पुरुष त्रिगुगातीत केसे होता है, उसका आचार क्या है और उसको किस प्रकार पश्चानना चाहित्रे । किसी शराफ के पास सोने का ज़ैवर जैंचवाने के लिये ले जाने पर वह अपनी दकान में रखे हुए १०० टाइ के सोने के दकड़े से उसको परख कर जिस प्रकार उसका खरा-खोटापन बतलाता है वसी प्रकार कार्य-ग्रकार्य का या धर्म-प्रधर्म का निर्णय करने के लिये हियतप्रज्ञ का वर्ताव ही कसौटी है, खतः गीता के उक्त प्रंश्नों में यही प्रर्थ गर्भित है कि, सुमे उस कसीटी का जान करा दीजिये। अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देने में भगवान ने रियतमज्ञ अथवा श्रिगुगातीतकी रियति केजी वर्णन किये हैं उन्हें, कुछ लोग सन्यास मार्गवाले ज्ञानी प्रत्यों के वतलाते हैं; उन्हें वे कर्मयोगियों के नहीं मानते । फारण यह वतलाया जाता है कि संन्यासियों को उद्देश कर ही 'निराश्रयः' (४. २०) विशेष्ण का गीता में प्रयोग हुवा है जोर वारहवें जन्याय में स्वितप्रज्ञ भगव-क्कों का वर्णन करते समय " सर्वारम्मपरियागी ' (१२. १६ ) एवं ' ज्ञानिकेतः ग ( १२. १६ ) इन स्पष्ट पदों का प्रयोग किया गया है । परन्तु निराक्षय ध्ययदा स्त्रनि-केत पदों का शर्थ ' घर द्वार छोड़ कर जद्भलों में भटकनेवाला ' विवक्तित नहीं है, किन्तु इसका छर्ष " अनाश्रितःकर्मफलं "(ई.१) के समानार्थक ही करना चाहिये-त्तव इसका प्रार्थ. ' कर्सफल का प्रायय न करनेवाला ' प्रायवा ' जिसके मन में उस फल के लिये ठीर नहीं ' इस हैंग का हो जायगा । गीता के प्रनुवाद में इन श्लोकों के नीचे जो टिप्पिंग्रियाँ दी हुई हैं, उनसे यह बात स्पष्ट देख पड़ेगी । इसके झति-रिक्त स्थितप्रज्ञ के वर्षीन में ही कहा है कि " हिन्द्यों को ध्रपने काव में रख कर च्यवद्वार करनेवाला " खर्थात् वह निष्काम कर्त करनेवाला होता है (गी. २. ६७), और जिस श्लोक में यह 'गिराश्रय ' पद श्राया है, वहां यह वर्णन है कि " कर्मग्यभिप्रवृत्तोऽपि गेव किञ्चित्करोति सः " अर्थात् समस्त कर्म करके भी वह ष्ठालिस रहता हैं। बारहवें खध्याय के व्यनिकेत ष्ट्रादि पदों के लिये हसी न्याय का खपयोग करना चाहिये। क्योंकि इस प्रध्याय में पहले कर्मफल के त्याग की ( कर्म-ह्याग की नहीं ) प्रशंसा कर ख़कने पर (गी. १२. १२), फलाग्ना त्याग कर कर्म करने से मिलनेवाली शान्ति का दिग्दर्शन कराने के लिये आगे अगवद्वक्त के लक्षण यतलाये हैं और ऐसे ही अठारहवें अध्याय में भी यह दिखलाने के लिये कि

कासित-विरहित वर्म करने से शान्ति कैसे मिलती है, ब्रह्मभूत पुरुष का पनः वर्गान द्याया है ( गी. १८. ५० )। अत्यव यह मानना पहता है कि ये स्व वर्णन सन्यास सार्गदालों के नहीं हैं, किन्तु वर्सयोगी पुरुपों के ही हैं। कर्मयोगी स्थितप्रज और संन्यासी स्थितप्रज्ञ दोनों का ब्रह्मज्ञान, शान्ति, श्रासीपम्य और निकास वृद्धि अथवा नीतितस्य पृथक् पृथक् नहीं हैं । दोनों ही पूर्ण बहाजनी रहते हैं, इस कारगा दोनों की ही मानिसक स्थिति, और शान्ति एक सी होती है। इन होनों में बर्सहिष्ट से सहस्व का भेद यह है कि पहला निरी शान्ति में ही हुवा रहता है और विसी की भी चिन्ता नहीं करता, तथा वृसरा अपनी शानि एवं श्चात्मीपन्य-बुद्धि का व्यवष्टार में यथासम्भव नित्य दपयोग किया करता है। श्वतः यह न्याय से सिद्ध है कि व्यवहारिक धर्म-ब्रधर्म-दिवेचन के काम में जिसके प्रसन्न व्यव द्दार का प्रमाण मानना है, वह स्थितप्रज्ञ कर्म करनेवाला ही होना चाहिये; यहाँ कर्मत्यागी साधु अथवा भिन्तु का टिकना सम्भव नहीं हैं । गीता में अर्जुन को कि गये समग्र उपदेश का सार यह है कि कमों के होड़ देने की न तो क़रूरत है औरन वे छूट ही सकते हैं; ब्रह्मार्कक्य का ज्ञान प्राप्त कर कर्मयोगी के समान व्यवसायासक बुद्धि को साम्यावस्था में रखना चाहिये, ऐसा करने से उसके साथ ही साथ वास-नात्सक-बुद्धि भी सदैव ग्रन्द, निर्मम और पवित्र रहेगी, एवं कमें का वन्धन न होगा। यही कारण है कि इस अकरण के जारम्म के श्लोक में, यह धर्मतत्त्व वतलाया गया हैं कि " केवल वाणी और मन से ही नहीं, दिन्तु जो प्रत्यन्त कर्म से सब का चेही झौर हित् हो गया हो, इसे ही धर्मझ कहना चाहिये।" जाजित को उक्त धर्मतन बतलाते समय तुलाधार ने वाग्री और मन के साय शी, बल्कि इससे भी पहले हसमें दर्भ का भी प्रधानता से निर्देश किया है।

वसने कि से अपानात निष्यु कि वस्तु कि ब्राह्म कि ब्राह्म कि सार्थ कि स्वार्थ कि स्वार्थ कि स्वराह्म कि सार्थ कि स्वराह्म कि सार्थ कि स्वराह्म कि सार्थ कि सार्य कि सार्थ कि सार्य कि सार्थ कि सार्य कि सार्थ कि सार्य कि सार्य कि सार्थ कि सार्य कि सार्य

हो, तो भी उसे ऐसे ही लोगों के साथ वर्ताव करना है जो काम-फोध आदि के चक्कर में पड़े हुए हैं और जिनकी बुद्धि अशुद्ध है। अतएव इन लोगों के लाय व्यवहार करते समय, यदि वह अद्विसा, दया, शान्ति, और ज्ञमा आदि नित्य एवं परमावधि के सदग्रगां को ही सब प्रकार से सर्वथा स्वीकार करे तो उसका निर्वाह न होगा "। श्रयांच जहाँ सभी स्थितप्रज्ञ हैं, उस समाज की बढ़ी-चढ़ी हुई नीति श्रीर धर्म-ष्प्रधर्म से उस समाज के धर्म-अधर्म कुछ न कुछ भिन्न रहेंगे ही कि जिसमें सोभी पुरुपों का ही भारी जत्या होगा: वर्ना साध पुरुप को यह जगत छोड देना पडेगा श्रीर सर्वत्र दृष्टों का ही बोकवाला हो जावेगा । इसका सर्य यह नहीं है कि साधु पुरुष को श्रपनी समता-बृद्धि छोड़ देनी चाहिये; फिर भी, समता-समता में भी भेद है। गीता में कहा है कि " बाह्मग्रो गवि हस्तिनि " (गी. ५. १८)—बाह्मग्रा, गाय और हाथी में परिवतों की समझिंद होती है, इसलिये यदि कोई गाय के लिये लाया हुआ चारा बाह्मणा को, और बाह्मणा के लिये बनाई गई रसोई गाय को खिलाने लगे, तो क्या उसे पारीडत कहेंगे ? संन्यास मार्गवाले इस प्रश्न का महस्व भले न मानें, पर कर्मयोगशास्त्र की बात ऐसी नहीं है। दूसरे प्रकरण के विवेचन से पाठक जान गये होंगे कि सत्युगी समाज के पूर्णावस्थावाले धर्म-अधर्म के स्वरूप पर ध्यान रख कर, स्वार्थ-परायण लोगों के समाज में स्थितप्रज्ञ यह निश्चय करके बर्तता है, कि देश-काल के अनुसार उसमें कीन कीन से फूर्क कर देना चाहिये. **फोर कर्मयोगशास्त्र का यही तो विकट प्रश्न है। साधु पुरुष स्वार्ध-परायग्रा लोगों पर** नाराज नहीं होते प्रयवा उनकी लोभ-बुद्धि देख करके वे अपने मन की समता को डिगने नहीं देते, किन्तु इन्हीं लोगों के कल्यागा के लिये वे अपने उद्योग केवल कर्तव्य समभ्त कर वैराग्य से जारी रखते हैं। इसी तत्व को मन में ला कर श्रीसमर्थ

<sup>&</sup>quot;" In the second place, ideal conduct such as ethical theory is concerned with, is not possible for the ideal man in the midst of men otherwise constituted. An absolutely just or perfectly sympathetic person, could not live and act according to his nature in a tribe of cannibals. Among people who are treacherous and utterly without scruple, entire truthfulness and openness must bring rain." Spencer's Data of Ellies, Chap. XV. p. 280. रोक्स ने देवे Relative Ethics क्या है और वह करवा है कि "On the evolution-hypothesis, the two (Absolute and Relative Ethics) presuppose one another; and only when-they co-exist, can there exist that ideal conduct which Absolute Ethics has it formulate, and which Relative Ethics has to take as the standard by which to estimate divergencies from right, or degrees of wrong."

रामदात स्वामी ने दासवीय के प्वीर्थ में पहले बहाजान बतलाया है औा कि (दाल. १५. ६०; ६२. ६–६०; ६४. २) इतका वर्गन कारम किया है कि तिवर्ध मज्ञ या उत्तम पुरुष दर्घनाधारण लोगों को चतुर बनाने के लिये वरान्य से वर्षन मज्ञ या उत्तम पुरुष दर्घनाधारण लोगों को चतुर बनाने के लिये वरान्य से वर्षन किया करते हैं; और आगे कारहवें दराक (दाल. ६६. २) में बहा है कि समी को जली पुरुष धायोग जानकार के ये गुगा — कथा, बातचीत, शुक्ति, दावरंच, प्रसद्ग, प्रवस्न, प्रवस्न, चतुराई, राजगीति, सच्चगीलता, नीत्रणता, श्रद्धारा, घ्रध्यानज्ञान, मोहे, धालितता, वर्षान्य, धेयं, उत्ताच, स्ट्रता, निम्नद्व, समता और विवेष कादि — सीखना चाहिये। परन्तु इस निःस्ट्रच साथु को लोभी मनुष्यों में ही दर्वन हैं, इस कारण अन्त में (दाल. १६. ६. ३०) श्रीसमय का यह उपरेग्न है, कि " लट्ट का लामना लट्ट दी से करा देना चाहिये, बज्जु के लिये ब्यु चाहिये और नद्दरह के सामने नटलट की दी धावश्यकता है।" तात्यमें, यह निर्विवाद है कि पृणांवस्या से स्ववहार में उत्तरने पर प्रसुच धेर्मा के धर्म-श्रधमं में योदा बहुर प्रस्तर कर देना पड़ता है।

इस पर प्राधिशीतिक-वादियों की हाड़ा है कि दुर्गावस्या के समाज से नीवे उतरने पर प्रमेक वातों के सार-प्रसार का विचार काके परमायधि के नीति-धर्म में चिदि थोड़ा यहुत फुर्क करना ही पड़ता है, तो नीति-धर्म की नित्यता कहाँ रह गई और भारत-साविदी में प्यास ने जो यह "धरों नित्यः" तत्व यतलाया है, उसकी क्या दुरा होगी ? वे कहते हैं कि अध्यातमर्राष्ट्र से सिद्ध होनेवाला धर्म का नियान कराना-प्रसृत है, और प्रसेक समाज की स्थिति के शतुसार वस वस समय में " श्रधिकांश कोगों के प्राधिक कुछ "-बाले तत्व से को नीतियमें प्राप्त होंगे, वेही चोले नीति नियन हैं। परन्तु यह दलील ठीक नहीं है । भूमितिज्ञास्त्र के नियमा नुसार यदि कोई विना चौडाई की तरल रेखा प्रयंवा सर्वाश में निर्देष गोलाकारन सींच सके, तो जिस प्रकार इतने दी से सरत रेखा की प्रचया गुद्ध गोलाकार की शाजीय प्याप्या गुलत या निरर्यक नहीं हो जाती, दसी प्रकार सरल धौर ग्रुद नियमों की यात है। जब तक किसी बात के परमावाधि के छुद्ध स्वरूप का निश्चय पहले न कर लिया जाये तय तक व्यवद्वार में देख पट्नेवाली इस यात की घनेक स्रुतों में नुधार करना ध्यया सार-जसार का विचार करके घन में उसके तारतम्य को पर्चान लेना भी सम्मय नहीं ई: और यही कारण है जो शराफ़ पहले भी निर्माय करता है कि १०० टल का सोना कौन है। दिशा-प्रदर्शक ध्रुवमत्स्य यन्त्र व्ययवा श्रुव नक्षत्र की ओर दुर्लन्य कर व्यपार सहोदधि की लहरों सीर बायु के ही तारतम्ब को देख कर जहाज़ के खलासी बारवार ऋपने जहाज़ की पतवार घुमाने लगें तो उनकी जो स्थिति होगी, वही स्थिति नीति-नियमों के पर-मावधि के स्वरूप पर ध्यान न दे कर केवल देश-काल के ब्रानुसार धर्तनेवाले मनुर्यों की दोनी चाहिये । अतगृत यदि तिरी आधिमोतिक-दृष्टि से ही विचार करें हैं।

भी यह पहले प्रवश्य निश्चित कर लेना पडता है कि ध्रुव जैसा यटल और नित्य नीति-तत्त्व कोन सा है: और इस आवश्यकता को एक बार मान लेने से ही समुचा श्नाधिभातिक पद्म लेंगडा हो जाता है। क्योंकि सुख-दुःख आदि सभी विपयोप-भोग नाम-रूपातमक हैं, अत्यव ये अनित्य और विनाशवान माया की ही सीमा में रह जाते हैं; इसलिये केवल इन्हों याद्य प्रमागों के आधार से सिद्ध होनेवाला कोई भी नीति-नियम नित्य नहीं हो सकता । घाधिभौतिक वाद्य सुख-दुःख की करपना जैसी जैसी ददलती जावेगी, वैसे ही वैसे उसकी अनियाद पर रचे हुए नीति-धर्मी को भी वदलते रहना चाहिये। प्रतः नित्य वदलती रहनेवाली नीति-धर्म की इस स्यिति को टालने के लिये माया सृष्टि के विपयोपभोग छोड़ कर, नीति-धर्म की इमारत इस " सब भूतों में एक जातमा " वाले जाण्यातमञ्चान के भजज़त पाये पर ही खडी करनी पड़ती है। क्योंकि पीछे नवें प्रकरण में कह आये हैं कि श्रात्मा को छोड़ जगत् में दृसरी कोई भी वस्तु नित्र नहीं है। यही तात्वर्य व्यासजी के इस वचन का है कि, "धर्मी नियः सुखदुःखे त्यनित्ये"—नीति प्रथवा सदाचरग्र का धर्म निख है जार सुखदु:ख जानेल है। यह सच है कि, दृष्ट और लोगियों के समाज में ष्यद्विसा पूर्व सत्य प्रसृति नित्य भीतिन्धर्म पूर्णाता से पाले नहीं जा सकते: पर इसका दोप इन नित्य नीति-धर्मों को देना उचित नहीं ई । सर्व की किरगों से किसी पदार्थ की परछाई चौरस सदान पर सपाट चौर ऊँचे-नोचे स्थान पर ऊँची-नीची पडती देख जैसे यह प्रतुमान नहीं किया जा सकता कि वह परछाई मूल में ही कैंची-नीची होगी, उसी प्रकार जब कि दुएों के ममाज में नीति-धर्म का, पराकाश का शुद्ध स्वरूप नहीं पाया जाता, तब यह नहीं कह सकते कि छापूर्ण सबस्या के समाज में पाया जानेवाला नीति-धर्म का प्रपूर्ण स्वरूप ही मुख्य प्रयवा मूल का है। यह दोप समाज का है, नीति का नहीं । इसी से चतुर पुरुष शुद्ध थार नित्य नीति-धर्मी से भगड़ा न मचा कर ऐसे प्रयत्न किया करते हैं कि जिनसे समाज ऊँचा उठता हुआ पूर्ष जवस्या में जा पर्नेचे । लोभी मनुष्यों के समाज में इस प्रकार वर्तते समय ही नित्य नीति-धर्मों के कुछ रापवाद यदापे प्रपरिद्वार्य सान कर घुमारे शासों में वत-लाये गये हैं, तथापि इसके लिये शास्त्रों में प्रायश्चित्त भी वतलाये गये हैं। परन्तु पश्चिमी प्राधिमौतिक नीतिशाखञ् इन्हों प्रपवादों को मूछों पर ताव दे कर प्रति-पादन करते हैं, एवं इन अपवादों का निश्चय करते समय वे उपयोग में सानेवाले बाह्य फलों के तारराम्य के तस्व को ही अस से नीति का मूल तस्व सानते हैं। खब पारक लगम जायेंगे कि विद्युले प्रकरशों में हमने ऐसा भेद क्यों दिखलाया है।

यद्द वतला दिया कि स्थितप्रज्ञ ज्ञानी पुरुष की कुद्धि क्रोर इसका बर्ताव द्वी नीति-शाख का प्रधार हैं, एवं यद्द भी वतला दिया कि उससे निकलनेवाले नीति के नियमों को—उनके नित्य होने पर भी—समाज की अपूर्ण प्यवस्था में थोड़ा वहुत बदलना पड़ता हैं; तथा इस रीति से वदले जाने पर भी नीति-नियमों की नित्यता में उस परिवर्तन से कोई वाधा नदीं खाती। प्रय इस पद्दले प्रश्न का विचार करते हैं कि स्थितप्रज्ञ ज्ञानी पुरुष अपूर्ण अवस्था के समाज में जो वर्ताव करता है, टसका मूल अथक बीज तत्त्व क्या है। चीथे प्रकरण में कह आये हैं कि यह बिचार दो प्रकार से किया जा सकता है; एक तो कर्ता की दुद्धि को प्रधान मान कर और दूसरे उसके उसी वर्ताव से । इनमें से, यदि केवल दूसरी ही दृष्टि से विचार करें तो विदित होता कि स्थितप्रज्ञ जो जो व्यवहार करता है, वे प्रायः सत्र लोगों के हित के ही होते हैं। गीता में दो बार कहा गया है कि परम ज्ञानी सत्पुरुप 'सर्वभूतदिते रताः '—प्राणि-मात्र के कल्यागा में निमन्न रहते हैं ( गी. ५. २५; १२. ४ ); द्यौर महामारत में भी थही अर्थ अन्य कई स्थानों में आया है। हम अपर कह चुके हैं कि रिपतप्रज्ञ सिद पुरुप प्राहिंसा श्रादि जिन नियमीं का पालन करता है, वही धर्म श्रयवा सदाचार का नमूना है । इन छाहिसा स्नादि नियमां का प्रयोजन, स्रथना इस धर्म का जन्म वतलाते हुए महामारत में धर्म का वाहरी उपयोग दिखलानेवाले ऐसे अनेक वचन हैं;— " ऋहिंसा सत्यवचनं सर्वभृतिहितं परम् " ( वनः २०६. ७३ )—ऋहिंता घाँर सत्यमापण की नीति प्राणिमात्र के द्वित के लिये हैं; " धारणादर्ममित्याहुः " (शां. १०६. १२)— जगत् का धारण करने से धर्म है; " धर्म हि श्रेय इताहु: " ( अनु. १०५. १४)—कल्पाण ही धर्म है; " प्रमवार्थाय भूतानां धर्मप्रवेचन कृतम् " ( शां. १०६. १० )—लोगों के अम्युद्य के लिये ही धर्म-अधर्मशास्त्र वना द्दैः स्रथवा " लेक्स्यात्रार्थमेवेहः धर्मस्य नियमः कृतः । टभयत्र सुखोदकः " ( ग्रां. २५८. ४)—धर्म-त्रघर्म के नियम इसालिये रचे गये हैं कि लोकन्यवहार चले और दोनों लोकों में कल्याया हो, इत्यादि । इसी प्रकार कहा है कि धर्म-अधर्म-संशय के समय ज्ञानी प्ररुप को भी--

लोकयात्रा च द्रप्टव्या धर्मश्चात्महितानि च ।

" लोकन्यवहार, नीतिवर्म और अपना कस्याग्य—इन वाहरी वातों का तारतम्य में विचार करके " (अ.स. २०. १६; वन. २०६. ६०) फिर जो कुछ करना हो, उसका निश्चय करना चाहिये; और वनपर्व में राजा ग्रिवि ने धर्म-अधर्म के निर्ण्यार्थ हरी सुक्ति का उपयोग किया है ( देखो वन. १२९. १९ और १२)। इन वचनों से प्रगट होता है कि समाज का उत्कर्ष ही स्थितप्रज्ञ के व्यवहार की ' वाछ जीति 'होती है; और पदि यह शिक है तो आगे सहज ही प्रश्न होता है कि आधिमातिक-वादियों के इस अधिकांग्र लोगों के अधिक सुख अथवा ( सुख शब्द को व्यापक करके) हित या कस्थाणावाले नीतितत्त्व को अध्यात्म-वादी भी क्यों नहीं स्त्रीकार कर लेते? चीये प्रकरणा में हमने दिखला दिया है कि, ' इस अधिकांग्र लोगों के अधिक युख ' धूत्र में बुद्धि के आत्मप्रसाद से होनेवाले सुख का अथवा उत्तति का और पारलांकि कस्थाण का अन्तर्भाव नहीं होता—इसमें यह वड़ा भारी होप है । किन्तु ' सुख शब्द का अर्थ और भी अधिक व्यापक करके यह दोप अनेक अंग्रों में निकाल ढाता जा सकेगा; और नीति-धर्म की निव्यता के सम्बन्ध में ऊपर ही हुई आज्यात्मिक उपपत्ति भी कुछ लोगों को विग्रंप महस्त की न जैंचेगी। इसलिये नीतिशाख के उपपत्ति भी कुछ लोगों को विग्रंप महस्त की न जैंचेगी। इसलिये नीतिशाख के उपपत्ति भी कुछ लोगों को विग्रंप महस्त की न जैंचेगी। इसलिये नीतिशाख के उपपत्ति भी कुछ लोगों को विग्रंप महस्त की न जैंचेगी। इसलिये नीतिशाख के उपपत्ति भी कुछ लोगों को विग्रंप महस्त की न जैंचेगी। इसलिये नीतिशाख के उपपत्ति भी कुछ लोगों को विग्रंप महस्त की न जैंचेगी। इसलिये नीतिशाख के अपप्रेत भी कुछ लोगों को विग्रंप महस्त की न जैंचेगी। इसलिये नीतिशाख के उपपत्ति भी कुछ लोगों को विग्रंप महस्त की न जैंचेगी।

श्वाप्यामिक पौर खापिभौतिक मार्ग में जो मद्दाव का भेद द्वै,उसका यहीं खौर मोड़ां सा राजासा फिर कर देना कावश्यक हैं।

नीति की दृष्टि से दिसी वर्ने की योग्यता, स्रयचा प्रयोग्यता का विचार दो प्रकार से किया जाता है:--(१) उस फर्म का फेवल बात फल देख कर खर्यात यह देख करके कि उसका टर्य परिगाम जगन् पर क्या पुषा ई या द्वीगा; श्रीर (२) यद देश कर कि उस वर्म के करनेवाले की प्रदि अर्थात वासना केसी थी । पहले की किंगिमीतिक सार्ग कहते हैं। इसरे में फिर दो पदा होते हैं और इन दोनों के प्रथक पृष्ण नाम हैं। ने किद्धान्त पिद्रले प्रकराएँ। में यतलाये जा ख़के हैं कि, युद्ध कर्म ष्टोने के सिये वासनात्मक-गुद्धि गुद्ध रूपनी पड़ती हैं खीर वासनात्मक मुद्धि की शुद्ध रामने के लिये प्यवसायात्मक शर्यात् कार्य-क्रकार्य का निर्वाण करनेवाली अदि भी रियर, सम और गुद्ध रहनी चाहिये। इन सिद्धान्तों के खनुसार किसी के भी वर्मी की ग्रहता जीचने के लिये देगना पहता है कि उसकी वासनात्मक-सुद्धि शुद्ध ई या नहीं, और वासगात्मपन्युदि की ग्राह्मता जीचने लगें तो खन्त में देखना ही पड़ता है कि व्यवसायात्मक युद्धि ग्रुद्ध है या श्रग्रुद्ध । सारांश, कर्ता की सुद्धि ष्पर्योत् पासना की गुरुता का निर्णय, धन्त में स्पवलायात्मक यदि की गुरुता से ही करना पटता है ( गी. २. ४१ )। इसी स्वयसायात्मक-याद्धि की सदसहिवेचन-हाक्ति के रूप में ध्यतना धेवता मान लेने से यह भागिर्विक मार्ग हो जाता है । पतनु बए पुदि स्वतन्त्र देवत नहीं है, किन्तु खात्मा का एक फनातिन्त्रिय है; फतः युदि को प्रधानता न दे कर, प्रात्मा को प्रधान मान करके वालना की शहरता का विचार करने से यह नीति के निर्माय का भारवालिक मार्ग हो जाता है । हमारे शास्त्र-कारों का मत है कि इन सब मार्गे में खाध्यात्मिक मार्ग छेट हैं: खाँर प्रतिद जर्मन तत्त्वेता कान्ट ने यरापि वहात्मीरप का शिद्धान्त १५९ रूप से नहीं दिया है, समापि दसने अपने नीतिशास के निवेचन का कारम्भ शुद्ध्युद्धि से अर्थात् एकप्रकार से, ध्यम्यातगरेष्टि से ही किया है एवं उसने इसकी उपपत्ति भी दी है कि ऐसा क्यों करना चाहिये 🥸 । प्रीन का क्यभिप्राय भी ऐसा ही है । परन्तु इस विषय की पूरी परी ह्यानयीन इस ह्योटे से अन्य में नश्ची की जा सकती। इस चौंचे प्रकरण में दी एक ब्दाहरण दे कर रपष्ट दिखला चुके हैं कि नीतिमत्ता का पूरा निर्माय करने के लिये कमें के बाहरी फल की अपेद्या कत्तां की ग्रुद्ध युद्धि पर विशेष लक्ष देना पहता है; और इस सम्बन्ध का प्राधिक विचार प्राप्ते, पन्त्रहुवें प्रकरण में पाधारय और पारस्य नीति-मार्गे। की गुलना करते समय, किया जायेगा । अभी इतना ही कएते हैं कि कोई भी कर्म तभी होता है, जब कि पहले उस कर्म के करने की बुद्धि उत्पत्त हो, इसलिये कर्ग की योग्यता-सयोग्यता का विचार भी सभी खंगों

<sup>\*</sup> See Kant's Theory of Ethics, trans. by Abbott, 6th Ed, especially Metaphysics of Morals therein.

में विद्व की ग्राहता-चग्राहता के विचार पर ही अवलम्बित रहता है। ब्रहि ब्री ष्ट्रोगी. तो कर्म भी बुरा होगा; परन्तु केवल बाह्य कर्म के बुरे होने से ही यह अनु मान नहीं किया जा सकता कि बुद्धि भी बुरी होनी ही चाहिये। क्योंकि भूल से. कुछ का कुछ समम लेगे से, खराबा खजान से भी वैसा कर्म हो सकता है, और फिर उसे नीतिशाख की दृष्टि से बुरा नहीं कह सकते। ' श्रधिकांश लोगों के श्रक्ति सख '-वाला नीतितन्त्र केवल वाहरी परिगामों के लिये ही उपयोगी होता है: ग्राँग जब कि इन सुख-दुःखात्मक याहरी परिग्रामों को निश्चित रीति से मापने का बाहरी साधन अय तक नहीं मिला है, तब गीतिमत्ता की इस कसीटी से सहैव बयावें निर्णय होने का भरोसा भी नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार मनुष्य कितना ही सयाना क्यों न हो जाय, यदि उसकी बुद्धि ग्रन्द न हो गई हो तो यह नहीं कह सकते कि यह प्रत्येक अवसर पर धर्म से ही बर्तेगा । विशेषतः जहाँ उसका स्वारं द्या ढटा, वहाँ तो फिर कहना ही क्या है,—स्वार्थे सर्वे विस्कृति येऽपि धर्मविद्रो जनाः (सभा. त्रि. ५१. ४)। सार्राश, मनुष्य कितना छी वडा ज्ञानी, धर्मवेत्ता र्थार सयाना क्यों न हो किन्तु, यदि उसकी युद्धि प्राणियात्र में सम न हो गई ही तो यह नहीं कह सकत कि उसका कर्म सदेव ग्राह्म अयदा नीति की दृष्टि से निर्देश ही रहेगा। अतप्य हमारे शास्त्रकारों ने निश्चित कर दिया है कि नीति का विचार करने में कमें के वाह्य फल की अपेना, कत्तों की बुद्धि का ही प्रधानता से विचार करना चाहिये; साम्यवृद्धि ही छच्छे वर्ताव का चोखा वीज हैं। यही भावार्य भगः बद्रीता के इस उपरेश में भी है:--

> ट्रेण हावरं कर्म बुद्धियोगाद्दनञ्जय । बुद्धी अरणमन्विष्छ कृपणाः फल्व्हेतवः ॥

कुछ लोग इस (गी. २. ४६) श्लोक में बुद्धि का अयं ज्ञान समक्त कर कहते हैं कि कर्म और ज्ञान होनों में से, यहाँ ज्ञान को ही श्रेष्ठता ही है। पर. हमारे सत में यह अर्थ भूल से खाली नहीं है। इस स्थल पर शांकरभाष्य में बुद्धियोग का अर्थ 'समत्व बुद्धियोग 'दिया हुआ है, और यह श्लोक कर्मयोग के मकरण में आया है। अतग्व वास्तव में इसका अर्थ कर्मभ्रधान ही करना चाहिया, और नहीं सरल रीति से लगता भी है। कर्म करनेवाले लोग दो मकार के होते हैं; एक फल पर—उदाहरणार्य, उससे कितने लोगों को कितना सुख होगा, इस पर—दृष्टि जमा कर कर्म करते हैं; और दृष्टिर बुद्धि को सम और निफाम रख कर कर्म करते हैं, फिर कर्म-दर्म-संयोग से उससे जो परिस्ताम होना हो सो हुआ करे। इनमें से 'फलहेतवः ' अर्थात् " फल पर दृष्टि रख कर कर्म करनेवाले " लोगों को नैतिक

<sup>ैं</sup> इस खोक का सरल जर्थ वह हैं —'' हे घनलय ! (सम-) हुद्धि के बोग की अपेक्षा (कोरा) कर्म विल्कुल ही निक्रट हैं। (अतरव (सम-)हुद्धि का ही आश्रय कर । फल पर दृष्टि रख कर कर्म करनेवाले ( पुरुष ) क्षपण जर्यात ओळ दर्जे के हैं। ''

रिष्ट से रूपमा पर्यात कनिए धेमी के बतला कर समयुद्धि से दर्भ करनेवालों को इस स्रोक में श्रेष्टता दी है। इस श्रोड़ के पहले हो चरातुँ। में जो यह कहा है कि ' इरेशा ध्यरं प्रमं वृद्धियोगाद्भशय '—दे भनशय ! समत्य-पृद्धियोग की अपेदा। कोरा वर्म जत्यन्त निरुष्ट हैं — इसका तात्वर्य वर्श हैं: कीर वर्ष प्रद्र्य ने यह प्रश्न किया कि " भी-मन्त्रोण दो वैसे मार्स ? " तव उसको उत्तर भी यही दिया गया। इसका भावार्य यह है कि मरने या मारने की निरी किया की ही छोर ध्यान न है कर वेराना चाहिये कि 'मनुष्य किल तुर्हि से उस वर्श को परता है।' अराष्ट्र हुन र्खाक के तीसरे घरता में उपदेश है कि " तू तुद्धि शर्मात् समगुद्धि की शरण जा " र्थार यागे वपसंशासनक फारारहवें राध्यान में भी भगवान ने फिर करा है कि " युद्धियोग का ष्वाध्य करके तू प्रवने कर्त कर । " गीता के इसरे प्राध्याय के एक र्थार फ़ोक से ध्वक दोता है कि गीता निरं कर्म के विचार की वनिष्ट समक्त कर दस पर्मे की प्रेरक युद्धि के ही विचार को छेए सानती है। सटारहंद राज्याय में कर्म के भले-बरे अर्थात् साधिक, राजन और नामस, भेद बतलारे गये ई । चिद निरे पर्मपत्न की कीर की गीता का लक्ष्य कीता, तो भगवायू ने यह कहा कीता कि जो फर्म यहतेरीं को सुरादायक हो, यही सात्विक है। परन्तु ऐसा न बतला कर करारहर्वे सप्याय में कहा है कि " फलाहा छोड़ कर निस्तत शुद्धि से किया हुस्रा कमें साध्यिक व्यथवा उत्तम है " (गी. ५=. २३)। प्रयोग इससे अगट होत॰ र्ष कि वर्म के बारा राज की फ्रयेदाा कत्तां की निष्यान, सम कौर निरसद्ध गुद्धि की श्री कर्म-अवर्म का विवेचन करने में गीता श्राधिक मद्दूष्य देती हूं । यही न्याय स्पितप्रज्ञ के प्यवदार के लिये उपदुत्ता करने से सिद्ध दीता है कि स्थितप्रज्ञ जिल साम्य युद्धि से पापनी चरावशीवालों, होटां फीर सर्वनाधारमा के साथ दर्ससा है, यही साम्यनुदि उसके शाचरमा का मुल्य तहा है फीर इस घाचरमा से जो आमि-मात्र का मंगल दोता है, यह इस साम्यगरित का निरा जपरी धौर खानुपहिक परि-गाम है। ऐसे ही जिसकी युद्धि पूर्ण अवस्था में पहुँच गई हो, यह लोगों को केवल ष्माधिमीतिक सूरा प्राप्त करा देने के लिये ही प्रापन क्वय व्यवहार न करेगा । यह ठीक धै कि यह दूसरों का गुवसान न करेगा; पर यह उसका सुज्य ध्येय नहीं है। हिंचतप्रज्ञ ऐसे प्रयत्न किया चरता है जिनसे समाज के लोगों की युद्धि स्मधिक स्मधिक शद होती जावे फौर वे लोग फपने समान ही घान्त में फाध्यात्मिक पूर्ग फ़बहवा में जा परुष । मनुष्य के कत्तंत्यों में यदी धोट जीर साविक कर्तव्य है । केवल षाधिर्भातिक मुख-शृद्धि के प्रयत्नों को इस गीता क्षत्रवा शजल समऋते हैं।

गीता का सिदान्त है कि कर्म-प्रकर्म के निर्मायार्थ कर्म के बाद्य फल पर ध्यान न दे कर कर्मा की शुद्ध-युद्धि को ही प्रधानता देनी चाहिये। इस पर कुछ कोगों का यह तर्फ पूर्म मिण्या जादोप है कि यदि कर्म-फल को न देख कर केवल शुद्ध युद्धि का ही इस प्रकार विचार कों तो मागना होगा कि शुद्ध-युद्धि चाता मनुष्य कोई भी युरा काम कर सकता है ! फीर तत्र तो दह सभी युरे कर्म करने के लिये

स्वतन्त्र हो जायगा ! इस धाचेप को इमने श्रपनी ही कल्पना के यल से नहीं छा घसीटा है; किन्तु गीता-धर्म पर कुछ पाइडी बहादुरों के किये हुए इस हँग के बाहेर हमारे देखने में भी धाये हैं \* । किन्तु इमें यह कहने में कोई भी दिश्कृत नहीं जान पडती कि ये धारोप या आदोप बिलकुल मूर्खता के अथवा द्राप्रह के हैं। और यह कहते में भी कोई हाति नहीं है कि आफ्रिका का कोई काला-करूट जहती मनुष्य सुधरे तुणु राष्ट्र के नीतितत्त्वीं का आकलन करने में जिस प्रकार अपात्र और क्रसमर्थ होता है, उसी प्रकार इन पारडी मलेमानसों की ब्राह्म वहिक धर्म के श्चितप्रज्ञ की प्राप्यात्मिक पूर्गावस्था का निरा घाकलन करने में भी स्वधमें के व्यर्थ टराप्रह भ्रथवा थार कुछ भोछे एवं द्वष्ट मनोविकारी से श्रसमर्थ हो गई है। इती-सुनी सुदी के प्रसिद्ध अर्मन तत्त्वज्ञानी कान्ट में अपने नीतिशास्त्र-विपयक प्रन्य में द्यनेक स्थलों पर लिखा है कि कमें के बाहरी फल को न देख कर नीति के निर्णु-यार्थ कर्त्ता की बुद्धि का भी विचार करना रचित है । किन्तु भ्रमने नहीं देखा, कि कान्ट पर किसी ने ऐसा झानुंप किया हो । फिर वह गीतावाले नीतितन को ही चपयुक्त केले द्वोगा ? प्राणिसात्र में समयुद्धि होते हो परोपकार करना तो देह का स्वभाव ही वन बाता है; छोर ऐसा हो जाने पर परमज्ञानी एवं परम शुद्धविदे-वाले मनुष्य के दाय स कुकर्म दोना स्तना दी सम्भव दे जितना कि असृत से मृत्यु हो जाना । कर्म के बाह्य फल का विचार न करने के लिये जब गीता कहती है, तव दसका यह द्यर्थ नद्दां है कि जो दिल में आ जाय सो किया करो; मत्युत गीता कहती हैं कि जब वाहरी परोपकार करने का ढींग पाखगढ़ से या लोन से कोई मी कर सकता है; किन्तु प्राणिसात्र में एक झात्मा को पहचानने से बुद्धि में जो स्थिता और समता ह्या जाती है उसका स्वींग कोई नहीं चना सकता; तब किसी नी

<sup>•</sup> कटकते के एक पादड़ी की ऐसी करन्य का उत्तर मिस्टर हुक्स ने दिया है जो कि, उनके Kurulishetra ( कुरुक्षेत्र ) नामक छुपे हुए निवंध के अंत में है । उसे देखिये, ( Kurulishetra, Vyasashrama. Adyar, Madras, pp. 48-52 )

<sup>† &</sup>quot;The second proposition is: That an action done from duty derives its moral worth, not from the purpose which is to be attained by it, but from the maxim by which it is determined. "...The moral worth of an action "cannot lie any where but in the principle of the will, without regard to the ends which can be attained by action." Kant's Metaphysic of Morals (trans, by Abbott in Kant's Theory of Ethics, p. 16. The italics are author's and not our own). And again "When the question is of moral worth, it is not with the actions which we see that we are concerned, but with those inward principles of them which we do-not see. "p. 24. Ibid.

फास की योग्यता-सर्योग्यता का विचार करने में कर्म के बाह्य परिगाम की अपेदा कत्तों की युद्धि पर ही योग्य एप्टि रखनी चाहिये। गीता का संदोप में यह सिद्धान्त कहां जा सकता है कि गोरे जह कर्म में ही नीतिमत्ता नहीं, किन्तु कर्ता की शक्ति पर वह सर्वया प्रायलीग्यत रहती हैं। आगे गीता (१८ २४) में ही कहा र्श्व कि इस प्राध्यात्मिक ताव के ठीक लियान्त को न समक्त कर, यदि कोई मनमानी करने लगे, तो उस पुरुष को राज्ञस, या तामसी पुद्धियाला कडूना चाहिये । एक भार समयुद्धि हो जाने से फिर उस पुरुष को कर्त्तव्य-सकर्त्तव्य का थार प्राधिक उप-देश नहीं करना पट्ता; इसी तत्व पर ध्यान दे वर्र साधु नुकाराम ने शिवाजी महा-राहा को जो यह उपदेश किया कि " इसका एक ही कल्यागुकारक अर्घ यह है कि प्राणिमात्र में एक बात्मा की देखी, " इसमें भी भगवहीता के अनुसार कर्मयोग का एक ही तस्य वतलाया गया है। यहाँ फिर भी कह देना उचित है कि यगिप साम्यबुद्धि ही सदाचार का बीज हो, तथापि इससे यह भी खनुमान न करना चाहियं कि जय तक इस प्रकार की पूर्ण ग्रान्दुचुद्धि न हो जाये तय तक कर्म करने-वाला घुपचाप द्वाच पर द्वाच धरे वेठा रहे । स्वितप्रज्ञ के समान बुद्धि कर लेना तो परम ध्येय ६; परन्तु गीता के प्यारम्भ ( २. ४० ) में ही यह उपदेश किया गया है कि इस परम ध्येय के पूर्णतया सिद्ध होने तक प्रतीद्या न करके, जितना हो सके वतना ही. निफामवादि से प्रत्येक नवुष्य अपना कर्म करता रहे; इसी से बुद्धि अधिक खांधिक ग्रुद्ध होती चली जायगी खाँर जन्त में पूर्ण सिद्धि हो जायगी । गैसा आग्रह करके समय को मुफ़त न गर्वा है कि जय तक पूर्ण सिद्धि पा न जाऊँगा तय तक कंसे करेंगा ही नहीं ।

' सर्वभूतिहेत ' प्रचवा ' अधिकांग्र होतों के प्रधिक कृत्याण '-याला नीति-तत्त्व केवल वात्र कमें को उपनुक्त शंगे के कारण शालामाही खार कुरण है; परन्यु यह 'प्राणीमात्र में एक खालाा-' वाली हिपतम् की ' साम्य-युद्धि ' मूलप्राष्ट्री हैं, खार एसी को नीति-निर्माय के काम में भ्रष्ट मानना चाहिये। यशिष इस प्रकार यह यात सिद्ध हो चुकी, तथापि एस पर कर्म एमों के खाद्येप हैं कि इस सिद्धान्त से व्यावहारिक पर्ताव की उपपत्ति ठीक ठीक नहीं लगती। ये खाद्येप प्रायः संन्यास-मार्गी हियतम् के संसारी व्यवहार को देख कर ही इन लोगों को सुक्ते हैं। किन्तु चोड़ा सा विचार करने से किसी को भी सहज ही देख पढ़ेगा कि खाद्येप हिचत-प्रज्ञ कर्मयोगी के वर्ताव को उपयुक्त नहीं होते। खीर तो क्या, यह भी कह सकते हैं कि प्राणिमान में एक खात्मा खयया खारभीप्रय-युद्धि के तत्त्व से व्यावहारिक नीतिधर्म की जैसी खच्छी उपपत्ति लगती हैं, वैसी खीर किसी भी तत्त्व से नहीं लगती।उदाहरण के लिये उस परोपकार धर्म की ही लीजिये कि जो सब देशों में खार सब नीतिशाखों में प्रधान माना गया है । 'दूसरे का खात्मा ही मेरा खात्मा है ' इस क्रध्यात्मं तत्त्व से परोपकार धर्म की जैसी उपपत्ति लगती है, वैसी किसी भी खाधिभौतिक-वाद से नहीं लगती। बहुत हुआ तो, खाधिभौतिक शाख इतना

श्ची कह सकते हैं कि, परोपकार-युद्धि एक नैसमिक गुगा है। और वह सका<del>ल-का</del> के अनुसार वह रहा है। किन्तु इतने से ही परोपकार की निसता सिद् नहीं है। जाती: यही नहीं बल्कि स्वार्य और परार्य के मनाड़े में इन दोनों बोड़ों पर सवार द्वीने के लालची चतुर स्वाधियों की भी अपना मतलव गाँउने में इसके काल अवसर मिल जाता है। यह बात हम चौंथे प्रकरण में बचला चुके हैं। इस पर भी कुछ लोग कहते हैं कि, परापकार-हादि की जिल्लता सिद करने में लाम ही शा है! प्राणिमात्र में एक ही ज्ञातना मान कर यदि प्रत्येक पुरुष सदा-सर्वदा प्राणिमात्र हा हीं हित करने लग जाय तो उसकी गुजर केंसे होगी ? और जब वह इस प्रकार श्रपना ही योग-ज्ञेम नहीं चला सका, तब वह और लोगों का कलाए। कर ही हैसे सकेता ? लेकिन ये शहाएँ न तो नई ही है और न ऐसी है कि जो दाली न वासकें भगवान ने गीता में ही इस प्रश्न का यों उत्तर दिया है— " तेपां नित्यानियुक्तानं योगचेमं वहान्यहत् " ( गी. ६. २२ ); और अध्यातनशास्त्र की युक्तियों से मी यही अर्थ निष्पत्न होता है। जिसे लोक-कल्यामा करने की बुद्धि हो गई, उसे हुद खाना-पीना नहीं छोड़ना पड़ता; पत्नु उसकी दुदि ऐसी होनी चहिये कि में लोके-पकार के लिये ही देह धारण भी करता हैं। जनक ने कहा है ( ममा. अब ३२) कि जब ऐसी बुद्धि रहेगी तभी इन्द्रियाँ कार्यु में रहेगी और लोक्करवाण होगा; और मीमांतकों के इस सिदान्त का तत्त्व भी यही है कि यज्ञ करने से शेष बचा हुआ क्रज अहरा करनेवाले की 'असुताशी 'क्हना चाहिये (गी. ४. ३६)। क्योंकि, डनकी दृष्टि से जगत को घारण-पोपण करनेवाला कर्म हो यहा है, ऋतएव लोक कल्यागा-कारक वर्स वरते समय दसी से अपना निर्वाह होता है और करना नी चाहिये, उनका निश्चय है कि अपने स्वार्य के लिये यज्ञ-चक्र को द्ववा देना अच्छा नहीं है। दासबोध ( १६. १. १० ) में श्रीसमर्थ ने भी वर्णन किया है कि " वह परोपकार ही करता रहता है, इसकी सब को जरूरत बनी रहती है, ऐसी दहा में डसे भूमगुढ़त में किस वात की कभी रह सकती है ? " व्यवहार की **रा**ष्टे से देखें तो भी काम करनेवाले को जान पहुंगा कि यह उपदेश विलक्ष्त यथार्थ है। सारांग्रः, जगद में देखा जाता है कि लोडकल्याए में जुडे रहने वाले पुरुष का थोग-क्रेम कभी अटकता नहीं है । क्रेवल परोपकार करने के सिय उसे निष्काम बुद्धि से तैयार रष्ट्रना चाहिये । एक बार इस भावना के इह हो जाने पर, कि ' सभी लोग सुक्त में हैं और में सब लोगों में हूँ, ' फिर यह प्रश्न ही नहीं हो सकता कि परार्थ से स्वार्थ भिद्र है। 'में ' पृथक् और 'लोग 'मृयक् इस आधिमीतिक देत बुद्धि से ' अधिकांश लोगों के अधिक सुख ' बरने के लिये वी प्रवृत्त होता है, उसके मन में कपर लिखी हुई अन्मक शृङ्का उत्पद्ध हुआ करती है। ्रम्तु जो सर्व खाल्वदं ब्रह्म ' इस झदैत बुद्धि से परोपकार करने में प्रवृत्त हो जाय, उसके लिये यह शङ्का ही नहीं रहती । सर्वभूतात्मेन्यवृद्धि से निप्पत होने वाले सर्वमृतिहित के इस आध्यात्मिक तत्त्व में, और स्वार्थ एवं परार्थ रूपी हैत के

स्रयांत् स्रधिकांश लोगों के लुख के सारतभ्य से निकलनेवाले लोककरूयागा के आधि-भौतिक तत्त्व में इतना ही भेद है, जो ध्यान देने थोग्य है। साथ प्रस्य सन में कोककल्याम करने का देतु रख कर, लीककल्याम नहीं किया करते । जिस प्रकार प्रकाश फैलाना सूर्य का स्वभाव है, उसी प्रकार ब्रह्मञ्चान से मन में सर्वभूतात्मैक्य का पूर्ण पश्चिय हो जाने पर कीककल्यामा करना तो इन साधु पुरुषों का सञ्चज स्वभाव हो जाता है; फीर ऐसा स्वभाव वन जाने पर सूर्य जैसे वसरों को प्रकाश वेता चुआ अपने जाप को भी प्रकाशित कर होता है वैसे ही साधु पुरुप के परार्थ उद्योग से ही उसका योग-दोम भी ज्ञाप ही छाप सिद्ध होता जाता है। परीपकार करने के इस देह-स्वभाव और अनासक-युद्धि के एकत्र हो जाने पर ब्राग्रातमैक्य-युद्धिवाक्षे साध पुरुष प्रपना कार्य सदा जारी रखते हैं: कितने ही सद्घट क्यों न चले आवें. वे उनकी यिलकुल परचा नहीं करते; श्रीर न यही सोचते हैं कि सद्भरों का सप्तना भला है या जिस लोककल्यामा की वदीलत ये संकट आते हैं, उसको छोड़ देना भक्ता है। तथा यदि प्रसङ्ख्या जाय तो आत्मयति दे देने के लिये भी तैयार रहते हैं, उन्हें उसकी कुछ भी चिन्ता नहीं होती ! किन्तु जो लोग स्वार्थ और परार्थ को दो भिदा वस्तुएँ समऋ, उन्हें तराज़ू के दो पलड़ों में डाल, काँटे का मुकाव देख कर धर्म-अधर्म का निर्णय करना सीखे हुए हैं;उनकी लोककल्याग्र करने की इच्छा का इतना तीव हो जाना कदापि सम्मव नहीं है। ऋतएव प्राणिमात्र के हित का सरव यद्यपि भगवद्गीता को सम्मत है, तथापि उसकी उपपत्ति आधिकांश लोगों के प्राधिक याद्दरी सुखों के तारतस्य से नहीं लगाई है; किन्तु लोगों की संख्या श्रपना उनके मुखों की न्युनाधिकता के विचारों को श्रागन्तक अतएव कृपण कहा है, तथा शुद्ध व्यवहार की मूलभूत साम्यबुद्धि की उपपत्ति ऋध्यात्मशास्त्र के नित्य वणज्ञान के प्राधार पर वतलाई है।

इससे देख पड़ेगा कि प्राधिमात्र के हितार्य उद्योग करने या लोककल्याण अथवा परोपकार करने की युक्तिसंगत उपपत्ति अध्यासमन्दिष्ट से क्योंकर कराती हैं। अय समाज में एक दूसरे के साथ वर्तने के सम्बन्ध में साम्य-युद्धि की दृष्टि से हमारे शाखों में जो मूल नियम धतलाये गये हैं, उनका विचार करते हैं। "यत्र वा अस्य सर्वमास्त्रेवाभूत्" (वृह्त. २. ४. १४) — जिसे सर्व आत्ममय हो गया, वृह्त साम्यदुद्धि से ही सय के साथ धर्तता है — यह तत्त्व वृह्दारस्यक के सिवा ईशा-वास्य (६) और कैवल्य (१. १०) उपनिपदों में, तथा मनुस्तृति (१२. ६१ और १२. ६१ और १२. ६१ और १२. ६१ और १०) अपनिपदों में, तथा मनुस्तृति (१२. ६०) में " सर्व-भूतस्यमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि" के रूप में अच्चरशः उद्धेख है। सर्वभूतान्त्रेम्य अथवा साम्यदुद्धि के इसी तत्त्व का रूपान्तर आत्मीपम्यदृष्टि है। क्योंकि इससे सहज ही यह अनुमान निकलता है कि जब में प्राधिमात्र में हूँ और मुक्त में सभी प्राधि हैं, तव में अपने साथ जैसा वर्तता हूँ वैसा ही अन्य प्राधियों क साथ भी मुक्ते वर्ताव करना चाहिये। अत्रुव मगवान् ने कहा है कि, इस " आत्मीपम्य-

हिए अर्थात् समता से जो सब के साथ बर्तता है " वही उत्तम कमेयोगी रियत्प्रव है और फिर अर्जुन को इसी प्रकार के बर्ताव वरने का उपदेश दिया है (गी. ६. ३०—२२) । अर्जुन आधिकारी था, इस कारण इस तत्त्व को खोल कर समस्तने के गीता में कोई ज़रूरत न थीं । किन्तु जन साधारण को नीति का और धर्म का बोध कराने के लिये रचे हुए महाभारत से अनेक स्थानों पर यह तत्त्व वतला कर (मम. ग्रां. २३ .. २५; र६१. ३३), व्यासदेव ने इसका गम्मीर और व्यापक अर्थ एष्ट कर दिखलाया है। उदाहरण जीजिये. गीता और ट्यामिपदों में संत्रेष से बतलावे हुए आत्मीयम्य के इसी तत्त्व को पहले इस प्रकार समम्वाया है —

> आत्मोपमस्तु भृतेषु यो वै मवति पूर्यः । न्यस्तदण्डो जितकोधः स प्रेत्य सुखमेधते ॥

" जो पुरुष श्रपने ही समान दूसरे को मानता है और जिसने क्रोध को जीत क्षिण है, वह परलोक में सुख पाता है " ( ममा. श्रनु. ११३. ई )। परसर एक दूसरे के साथ दर्ताव करने के वर्णन को यहाँ समाप्त न करके धागे कहा है —

न तत्परस्य संदय्यात् प्रतिकृत्वं यदात्मनः । एप संक्षेपतो धर्मः कामादन्यः प्रवर्तते ॥

" ऐसा यतीव कौरों के साथ न करे कि जो स्वयं खपने को प्रतिकूल खर्यात हु:ख-कारक जैंचे । यही सब धर्म और नीतियों का सार है, और वाक़ी सभी व्यवहार जोम-मृजक है " (मभा- खनु. ११३.८) । और धन्त में बृहस्पति ने युधिष्टिर सेक्हा है—

> प्रत्माख्याने च दाने च सुखदुःखे प्रियाप्रिये । आत्मौपयेन पुरुषः प्रमाणमधिगन्छति ॥ यथापरः प्रश्नमते परेषु तथा परे प्रक्रमन्तेऽप्रत्मिन् । तथैव तेषूपमा जीवस्रोके यथा धर्मो निपुणेनोपदिष्टः॥

" हुत्स या दुःख, प्रिय या अपिय, दान अथवा निरेध — इन सय यातों का करि मान दृत्तों के विषय में बंता ही करे, जैसा कि अपने विषय में जान पड़े । दूतों के साथ महुष्य जैसा वर्ताव करता है, दूसरे भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं, अत्ववहार वर्ता है, क्सरे भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं, अत्ववहार वर्ता है कि वर्ताव करने के स्वामे लोगों ने धर्म कहा है " ( अहु. १११. ६, १० )। यह " न तत्वराय संद्र्यात प्रतिकृत्तं यहासमा " क्लोक विदुत्तीति ( दशो. इस. ७२ ) में मी है, और आगे शान्तिए ( १६७. ६. ) में विदुत्तीति ( दशो. इस. ७२ ) में मी है, और आगे शान्तिए ( १६७. ६. ) में विदुत्ती कि यही तत्व युधिष्टिर को वत्वताया है। परतु सात्वीक वो हुन्स में दो, क्योंकि वो हुन्स में दो, क्योंकि वो हुन्हें हुन्सदायों है वही और लोगों को भी हुन्स्वायी होता है। अब इस पर करा- विद्या किसी को यह दीधिशहा हो कि, इससे यह निश्चयात्मक अनुमान कहीं किकलता है कि हुन्हें जो सुखदायक कैंचे, वही औरों को भी सुखदायक है

स्तीर इसलिये ऐसे हैंग का वर्ताव करो जो घोँहों को भी मुखदायक हो ? इस शक्षा के निरसनार्घ भीष्म ने युधिटिर को धर्म के लग्नमा वतलात समय इससे भी खाधिक खुलासा करके इस नियम के दोना भागों का स्पष्ट उद्देख कर दिया है—

यदन्विर्विहतं नेन्छंदात्मनः कमं पूरपः । न तत्विषु कुवात जानन्नियमात्मनः ॥ जीवितं यः स्वयं चेन्छंदक्षयं साइत्यं प्रधातयेत् । यशदास्मनि चेन्छंत तत्वस्थापि चिन्तयेत् ॥

ष्यांव " हम दूतरों से खपने साथ जैसे वर्ताव का किया जाना प्रसन्द नहीं करते— यानी खपनी पसन्दगी को समक्त कर—वेसा चर्ताव हमें भी दूसरों के साथ न करना चाहिये। जो स्वयं जीवित रहने की हरका करता है, यह दूसरों को केने मारेगा? पेसी ब्रद्धा रखे कि जो हम चाहते हैं, वही और लोग भी चाहते हैं " (शां. २४=. १६, २१)। चार दूतरे स्थान पर दूसी नियम को बतलाने में हन 'अनुकूल' स्थवा ' प्रतिकृत ' विशेषणों का प्रयोग न करके, किसी भी प्रकार के खाचरण के विषय में सामान्यतः विदुर ने कहा है—

त्तरमाद्धर्मप्रधानेन भवितव्यं यतात्मना । तथा च सर्वभृत्यु वर्तिनव्यं यसात्मनि ॥

" इन्द्रियनिमद्द करके धर्म से वर्तना चाहिन; स्त्रीर अपने समान ही सच प्राणियों से वर्ताव करे " ( हां. १६७. ६ ) । वयोंकि शुकानुप्रत्न में न्यास कहते हैं—

> यावानात्मनि धेदात्मा तावानात्मा परात्मनि । य एवं सततं नेद सोऽमृतत्वाय कन्पतं ॥

" जो सदैव यद्द जानता है कि हमारे शरीर में जितना छातमां है बतना ही दूसरे के शरीर में भी है, घटी खमृतत्व अर्थान् मोद्य प्राप्त कर लेने में समये होता है "(मभा. शां. २३८. २२)। उद्ध को छात्मा का जारितव्य मान्य न या; कम से कम उतने यह तो स्पष्ट ही कह दिया है कि स्नातमित्रातें की न्यर्य उत्त-भन में न पढ़ना चाहिये; तथापि उसने, यह बतलाने में कि याद्व भिन्नु लोग भीरों के साथ कैसा बतांव करें, खात्मीपम्य-१९ का यह उपदेश किया है—

यथा अहं तथा एतं यथा एत तथा अहम्।

अत्तानं (आत्मानं) उपमं कत्या (कृत्या) न हुनेयं न घाते ।।
" जैसा में वैसे ये, जैसे ये वैसा में, (इस प्रकार) प्रपनी उपमा समक्त कर न
तो (किसी को भी) मारे प्यार न मरवाये " (देखो मुत्तानिपात, नालकपुत्त २७)।
धम्मपद नाम के दूसरे पाली घोद्धमन्य (धम्मपद १२६ और १३०) में भी इसी
श्लोक का दूसरा परणा दो घार ज्यों का त्यों जाया ई प्यार तुरत ही मनुस्नृति
(५. ४५) एवं महाभारत (म्रनु. ११३. ५) इन दोनों प्रन्थों में पाये जानेवाले
श्लोकों का पाली भाषा में इस प्रकार स्रानुवाद किया गया ई—

खुलकामानि मूनानि यो दण्डेन बिहिंसति । अज्ञनो सुलमेसानो (इच्छन्) पेष्य से न लमते सुलम्॥

" ( अपने समान ही ) सुख की इच्छा करनेवाले दूसरे प्राणियों की तो काने ( अत्तनो ) सुख के लिये दराड से हिंसा करता है. उसे मरने पर (पेश्य-पेल) सुख नहीं मिलता " ( घम्मपद १३१ )। आत्मा के आस्तित्व को न मानने पर भी म्रात्मीपम्य की यह मापा जब कि वौद्ध प्रत्यों में पाई जाती है, तब यह प्रत्र श्री है कि बौद्ध अन्यकारों ने ये विचार वैदिक धर्मअन्यों से लिये हैं। अस्त, इसदा अधिक विचार आगे चल कर करेंगे। ऊपर के विवेचन से देख पड़ेगा कि जिल्ही " सर्वभृतस्यमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि " ऐसी स्थिति हो गई, वह श्रीरा से वर्तने में आत्मीपम्य-बुद्धि से ही सदैव काम लिया करता है; और हम प्राचीन कात से सममते चले आ रहे हैं कि ऐसे वर्ताव का यही एक मुख्य गीतितन है। इसे कोई भी स्वीकार कर लेगा कि समाज में मनुष्यों के पास्पिरिक व्यवद्वार का निर्शं करने के लिये जात्मीपस्य-बुद्धि का यह सुत्र, " अधिकांश लोगों के अधिक हित" घाले आधिर्मातिक तत्त्व की अपन्ता क्रियक निर्दोष, निस्सन्दिख, व्यापक, स्वल, श्रीर विलक्षक श्रपट्टों की भी समभ्त में जरुदी हा जाने योग्य है । धर्म-प्रधर्मग्राख के इस रहस्य ( एप संदोपतो धर्मः ) श्रयवा मूलतत्त्व की श्रध्यात्मदृष्ट्या जैसी टपपति लगती है, वैसी कमें के बाहरी परिशास पर नजर देनेवाले आधिमीतिक बाद से नहीं लगती। और इसी से धर्म-अधर्मशास्त्र के इस प्रधान नियम की, उन पश्चिमी परिषदतों के अभ्यों में प्रायः प्रमुख स्थान नहीं दिया जाता कि जो भाषि-मीतिक दृष्टि से कर्मयोग का विचार करते हैं। और तो क्या, ग्राटमीएम्य दृष्टि के सूत्र के ताकु में रख कर, वे समाजवन्धन की उपपत्ति " श्रधिकांश सोगों के श्रधिक मुस" असृति केवल दृश्य तत्त्व से ही लगाने का प्रयत्न किया करते हैं। परन्तु उपनिपर्शे में, ननुस्मति में, गीता में, सहाभारत के श्रन्यान्य प्रकरागों में श्रीर केवल बीद धर्म में ही नहीं, प्रत्युत अन्यान्य देशों एवं धर्मी में भी, ब्रात्मीपन्य के इस सात नीतितस्य को भ्री सर्वत्र स्रप्रस्थान दिया हुन्ना पाया जाता भ्रे। यहूदी स्रौर क्रिश्रियर धर्मपुत्तकों में जो यह श्राज्ञा है कि "तु अपने पडोसियों पर भपने ही समान प्रीति कर " ( लेवि. १६. १५; मेट्यू. २२. ३६ ), वह इसी नियम का रूपान्तर है। ईसाई लोग इसे सोने का अर्घात् सोने सरीला मूल्यवान् नियम कहते हैं। परन्तु आर्त्मन्य की उपपत्ति उनके धर्म में नहीं है। ईसा का यह उपरेश भी आत्मी पस्य-सूत्र का एक भाग है कि " लोगों से तस अपने साय जैसा वर्ताव कराना पसन्द

<sup>•</sup> मूत्र सम्द भी न्याख्या इस प्रकार का जानी है—''अस्पाक्षरमतान्दर्ग मारविदेगी-मुख्य । अस्तोममनवर्ष च मूत्रं सूत्रांवरो विदः ॥ '' गाने के सुमीत के लिये किसी मी मन्त्र में जिन अनर्थक अक्षरों का प्रयोग कर िया जाता है, उन्हें स्तोभाक्षर कहते हैं । सूत्र में बेते अनर्थक सक्षर नहीं होते. इसी से इस स्क्रम में यह ' अस्तोम ' पद आया है ।

करते हो, अनके साथ तुरुहें स्वयं भी वैसा ही वर्ताव करना चाहिये " ( मा. ७. १२; ह्यू. ६. ३१), ग्रीर यूनानी तत्ववेत्ता अस्टिंटल के प्रन्य में मनुष्यों के परस्पर यतीव करने का यही तरव प्राक्तरशः बतलाया गया है। प्रारिस्टाटल ईसा से कोई दो-तीन सी वर्ष पहले हो गया है; परन्तु इससे भी करामग दो सा वर्ष पहले चीनी तत्त्ववेत्ता खूँ-फू-रेस ( संप्रेज़ी अपसंश कानम्याशियत ) उत्परा हुआ या, इसने प्रातमीपम्य का बिहाखित नियम चीनी भाषा की प्रशासी के झन्-सार एक ही शब्द में वतला दिया है ! परन्तु यह तत्त्व हमारे यहाँ कानफ्यृशियत से भी बद्दत पहले से, उपनिपदों (ईश. ६. केन. १३) में फ़ौर फिर महाभारत में. गीता में, एवं " पराये को भी श्रात्मवत् मानना चाहिये" (दास. १२. १०. २२ ) इस रीति से साधु-सन्तों के अन्यों में विद्यमान है तथा इस कीकोक्ति का भी प्रचार है कि " आप वीती सो जग बीती "। यही नहीं, बल्कि इसकी आध्या-त्मिक उपपत्ति भी हमारे प्राचीन शाखकारों ने दे दी है । जब हम इस घात पर ध्यान देते हैं कि यद्यपि नीतिधर्म का यह सर्वमान्य सूत्र चेदिक धर्म से भिन्न इतर धर्मों में दिया गया हो, तो भी इसकी उपपत्ति नहीं यतलाई गई है; और जब हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि इस सत्र की उपपत्ति ब्राग्रात्मैक्यरूप अध्यात्म ज्ञान को झोड़ फ्रार दूसरे किसी से भी ठीक ठीक नहीं लगती; तय गीता के फ्राप्यात्मिक नीतिशास का प्रयया कर्मयोग का सहत्व पूरा पूरा व्यक्त हो जाता है।

समाज में मन्प्यों के पारस्परिक व्यवहार के विषय में ' आत्मीपम्य ' ख़ादि का नियम इतना सुलभ, व्यापक, सुघोध छोर विश्वतोमुख है कि जय एक बार यह बतला दिया कि प्राधिमात्र में रहनेवाले श्रात्मा की एकता को पश्चान कर " श्रात्मधत् समझिद से दूसरों के साथ वर्तते जायो," तय फिर ऐसे प्रयक् प्रयक् उपदेश करने की जरूरत ही नहीं रह जाती कि लोगों पर दया करो, उनकी यथाशाकि मदद करो, बनका कल्यामा करी, उन्हें स्वभ्यदय के मार्ग में लगाओ, उन पर शीति रखी, उनसे समतान छोडो, उनके साथ न्याय थीर समता का धर्ताव करो, किसी को धोखा मत दो, किसी का द्रव्यहरण अथवा हिता न करो, किसी से भूठ न वोलो, जावेकांश लोगों के प्राधिक कल्याया करने की बुद्धि मन में रखो; प्रथवा यह समक्त कर भाई-चारे से पर्ताव करी कि हम सब एक ही पिता की सन्तान हैं । प्रत्येक मनुष्य की स्वभाव से यह सहज ही मालूम रहता है कि मेरा स्व द्वः स्वीर कल्यागा किस में हैं; फ़ीर सांसारिक ध्यवहार करने में गृहस्यों की व्यवस्या से इस वात का अनभव भी उसको होता रहता है कि " प्रात्मा वै पुत्रनाम।सि " प्रयवा " छाउँ भार्या शरीरस्य " का भाव समम कर प्रपने ही समान खपने स्ती पुत्रों पर भी हमें प्रेम करना चाहिये। किन्तु घरवालीं पर प्रेम करना प्रात्मीपम्य-वृद्धि सीखने का पहला ही पाठ है; सदेव इसी में न लिपटे रह कर घरवालों के बाद इप्ट-मित्रों, फिर आसीं, गोत्रजों, प्रामवासियों, जाति-भाइयों,धर्म-वन्युद्धी और प्रान्त में सब मनुष्यी प्रापदा प्राणिमात्र के विषय में भारमीपम्य-मुद्धि का उपयोग करना चादिये, इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य को छपनी ञात्मीपम्य-बुद्धि ञाधिक छाधिक व्यापक बना कर पहचानता चाहिये कि जो आत्मा हम में है वहीं सब प्राणियों में है, और अन्त में इसी के अनुसार वर्ताव भी करना चाहिये-यही ज्ञान की तथा आश्रम खबस्या ही पर मावधि अथवा मनुष्यमात के साध्य की सीमा है। ज्ञातमीपम्य-बृद्धिरूप सत्र का अन्तिम और न्यापक अये यही है। फिर यह आप ही सिद्ध हो जाता है कि इस परमावधि की स्थिति को प्राप्त कर लेने की योग्यता जिन जिन यज्ञ-हान श्राहि क्यों से बढ़ती जाती है, वे सभी कर्स चित्त-ग्रुद्धिकारक. धम्ये और अत्वव गृहस्याग्रम में कर्तन्य हैं। यह पहले ही कह आये हैं कि चित्त-गुद्धि का ठीक अर्थ स्वापंत्राहे का छुट जाना और ब्रह्मात्मेक्य को पहचानना है एवं इसी लिये स्मृतिकारों ने गृह-ह्याश्रम के कर्म विदित माने हैं। याज्ञवल्य ने मेत्रेयी को जो " आत्मा वा औ द्रष्टन्यः " खादि उपदेश किया है, उसका मर्म भी यही है। अध्यातमज्ञान की नींव पर रचा हुआ कर्मयोगगास्त्र सब से कहता है कि, " आतमा वे पुत्रनामासि " में ही भ्रातमा की व्यापकता को संकुचित न करके उसकी इस स्वाभाविक व्याप्ति हो पत्तचानों कि " लोको वे अयमात्मा"; और इस समक्त से वर्ताव किया की कि " उदारचरितानां तु वसुधैव कुट्म्बकम् "-यह सारी पृथ्वी ही दहे लोगाँ की घर-गृहस्थी है, प्रािगमात्र ही उनका परिवार है। हमारा विश्वास है कि, इस विषय में हुमारा कर्मयोग-शास्त्र अन्यान्य देशों के पुराने अथवा नये किसी भी कर्म-शास्त्र से हारनेवाला नहीं है; यही नहीं, उन सव को अपने पेट में रख कर परमेश के समान ' दश अंगुल ' वचा रहेगा ।

इस पर भी कुछ लोग कहते हैं कि, ज्ञात्मीपम्य भाव से " वसुर्धव कुटुम्बकम् "-रूपी वेदानती और व्यापक दृष्टि हो जाने पर हम सिर्फ उन सहस्मां को ही न सी वैठेंगे, कि जिन देशाभिमान, कुलाभिमान और धर्माभिमान आदि सहुगाँ से इड वंश अथवा राष्ट्र आज कल उन्नत अवस्था में हैं, प्रत्युत यदि कोई इमें सारने या कप्ट देने स्वावेगा तो, " निर्वेश सर्वभूतेषु " ( गी. १९. ४४ ) गीता के इस वाज्यानुसार, उसको दुष्टबुद्धि से लीट कर न मारना हमारा धर्म हो जायगा (देखी धम्मपद् ३३८), ख्रतः दुष्टाँ का प्रतीकार न होगा और इस कारण टनके होर कामों में साधु पुरुपों की जान जोखिम में पढ़ जावेगी। इस प्रकार दुएँ का दव-दवा हो जाने से, पूरे समाज अथवा समृचे राष्ट्र का इससे नाग्न भी हो जानेगा। महाभारत में स्पष्ट ही कहा है कि " न पापे प्रतिपापः स्थात्साधुरेव सदा भवेत " ( वन. २०६. ४४ )—दुष्टों के साथ दुष्ट न हो जावे, साधुता से वर्ते; क्योंकि दुस्ता से ध्रयवा वैर भँजाने से, वैर कभी नष्ट नहीं होता- न चापि वैरं वैरेण केशव च्युपशास्त्रति '। इसके विपरीत जिसका इस पराजय करते हैं वह, स्वमाव से ही द्वर होने के कारण पराजित होने पर और भी आधिक उपद्रव भचाता रहता है तथा वह फिर यदला लेने का मौका खोजता रहता है-- "जयो वैरं प्रस्जिति; "ग्रत-एव शान्ति से ही दुष्टों का निवारण कर देना चाहिये ( सभा. उद्यो. ७१. ४६ और

६३)। भारत का यही श्लोक बौद्ध ग्रन्थों में है (देखो धम्मपद ५ श्रीर २०१; महावरंग १०. २ एवं ३ ), और वेसे ही ईसा ने भी इसी तत्त्व का अनुकरण इस प्रकार किया है " तू रूपने शृबुकों पर प्रीति कर " ( मेथ्यू. ५. ४४ ), और " कोई एक कनपटी में मारे तो तू दूसरी भी छागे कर दे " ( मेघ्यू. ५. ३६; एयू. ६. २६ ) । ईसामसीह से पहले के चीनी तत्त्वज्ञ ला-घोन्से का भी ऐसा ही क्यन है कीर भारत की सन्त-मगुढ़ली में तो ऐसे साधुम्रों के इस प्रकार फाचरण करने की यहुतेश कपाएँ भी हैं । सभा प्रथवा शान्ति की पर।काष्टा का उत्कर्प दिललानेवाले इन उदाष्टरगों की प्रनीत योग्यता को घटाने का हमारा विलकुल इरादः नहीं है । इस में कोई सन्देह नहीं कि सत्य के समान ही यह कुमा धर्म भी प्रान्त में सर्थात् समाज की पूर्ग अवस्था में अपवाद-रहित और नित्य रूप से बना रहेगा । और वहत पया कहें, समाज की वर्तमान श्रवूर्ण श्रवस्था में भी श्रनेक श्रवसरों पर देखा जाता है कि जो काम शान्ति से हो जाता है, यह क्रोध से नहीं होता । जब व्यर्जुन देखने लगा कि दुष्ट दुर्योधन की सद्दायता करने के लिये कीन कॉन योद्धा आये हैं, तय उनमें पितामसु फीर गुरु जैसे पूज्य मनुष्यों पर एप्टि पड्ते स्वी उसके ध्यान में यप्त पात प्रा गई कि दुर्योधन की दूष्टता का प्रतीकार करने के लिये उन गुरु जनों को शक्ता से मारने का दुष्कर कर्म भी मुक्ते करना पड़ेगा कि जो केवल कर्म में ही नहीं, प्रत्युत प्रार्थ में भी प्राप्तक हो गये हैं (गी. २. ४); फ्रीर इसी से वह कद्दने लगा कि यद्यपि दुर्योधन दुष्ट द्दो गया द्दे, तथापि " न पापे प्रतिपापः स्याद ".. वालेन्याय से सुम्ते भी उसके साथ द्वष्ट न हो जाना चाहिये, " यदि वे मेरी जान भी से हीं तो भी (गी. १. ४६) मेरा ' निर्वेर ' प्रान्तःकरमा से चुपचाप येठ रहना ही उचित है।" प्रर्जुन की एसी शद्धा को दूर यहा देने के लिये गीताशास्त्र की प्रवृत्ति हुई; भीर यही कारण है कि गीता में इस विषय का जैसा खुलासा किया गया है वैसा और किसी भी धर्मप्रन्य में नहीं पाया जाता । उदाहरगायि, बौद्ध क्रोर फ़िक्षियन धर्म निर्वेत्त्व के तत्व को वैदिकधर्म के समान ही स्वीकार तो करते हैं; परन्तु इनके धर्मप्रन्थों में स्पष्टतया यह बात कहीं भी नहीं बतलाई है कि ( लोकसंत्रह की प्रथम प्रात्मसंरत्ता की भी पत्म न करनेवाले ) सर्व कर्मत्यामी . संन्यासी पुरुप का व्यवसार, स्नोर (बुद्धि के प्रानासक्त एवं निर्वेर हो जाने पर भी उसी प्रनासक्त और निर्धेर युद्धि से सारे बर्ताव करनेवाले ) कर्मयोगी का व्यवद्वार-ये दोनों सर्वाश में एक नहीं हो सकते। इसके विपरीत पश्चिमी नीतिशाखवेत्ताओं के श्रागे यह वेढव पहेली खड़ी है कि ईसा ने जो निवेंस्व का उपदेश किया है उसका जगत की नीति से समुचित मेल कैसे मिलावें \* और निट्शे नामक प्राप्तिक जर्सन परिहत ने अपने प्रन्यों में यह सत हाँट के साथ लिखा है कि निर्वेरत का यह धर्मतन्त्र गुलामगिरी का और घातक है, एवं इसी को श्रेष्ठ माननेवाले ईसाई धर्म ने

See Paulsen's System of Ethics, Book III. chap. X. (Eng. Trans.) and Nietzsche's Anti-Ohrist.

युरोपखंड को नामदे कर हाला है। पन्नु १मारे धर्मभन्यों को देखने से जात होता कि न केवल गीता की प्रत्युत स्तु को भी यह बात पूर्वतया इवगत और सकत थी कि संन्यास और कर्मथोग, दोनों धर्ममार्गी में. इस विषय में भेद करना चाहिते। क्योंकि सतु ने यह नियम " कुष्यन्तं न प्रतिकृष्येत् " —क्रोधित होनेवाले प्र क्रि कोघ न करो ( मनु. ६. ४८ ), न गुहत्यधर्म में बतलाया है और न राजवर्म के यतलाया है केवल यतिधर्म में ही । परन्तु आज कल के टीकाकार इस वात पर धान नहीं देते कि इनमें कीन बचन किस मार्ग का है अथवा उसका कहाँ उपयोग हता चाहिये: वन लोगों ने संन्यास और कर्ममार्ग दोनों के परस्पर-विरोधी सिदानों हो गड़मगड़ कर डालने की जो प्रगाली ढाल दी है, उस प्रगाली से प्राय: कर्म-योग के सच्चे सिद्धान्तों के सम्यन्ध में कैसा भ्रम पड़ जाता है, इसका वर्णन हम पाँचवें प्रकरण में कर आये हैं । गीता के टीकाकारों की इस आमक पढ़ित को डोट देने से समुज ही ज्ञात हो जाता है कि भागवतधर्मी कर्मयोगी " निर्वेर ' गृहर का **क्या अर्घ करते हैं । क्योंकि ऐसे** अब नर पर दुष्ट के साथ कर्मयोगी गृहस्य के वैसा यतांव करना चाहिये, उसके विषय में परम भगवदक्त प्रहाद ने ही कहा है कि " तसानितं समा तात ! परिडतैरपवादिता " ( ममा. वन. २८. ८ ) - हं तात! इसी हेत से चतर प्ररुपों ने चामा के लिये सदा अपवाद बतलाये हैं । जो कर्म हमें दुःखदायी द्वी. वरी कर्म करके दूसरा को दुःख न देने का, श्रातमीपम्य-दृष्टिका सामान्य धर्म है तो ठीक: परन्तु महामास्त में निर्णय किया है कि जिस सप्तान में आर्त्मोपन्य-दृष्टिवाले सामान्य घर्म की जोड के इस दूसरे धर्म के — कि हमें भी दूसरे लोग दुःख न दें — पालनेवाले न हों, उस समाज में केवल एक पुरुष ही यदि इस धर्म को पालेगा तो कोई लाम न होगा। यह समता शब्द ही दो ध्यवियों से संबद अर्थात् सापेझ है । अतपुव आततायी पुरुष को मार डालने से जैसे आहिंसा धर्म में बहा नहीं लगता, बैसे ही दुधा का उचित शासन कर देने से साधुआँ की आसीपमा-ब्राद्धि या निरशञ्जता में भी कुछ न्यूनता नहीं होती । यब्कि दुर्हों के अन्याय का प्रतिकार कर दूसरों की यचा लेने का श्रेय अवश्य मिल जाता है। जिस परमेश्वर बी अपेना किसी की भी बुद्धि अधिक सम नहीं है, जब वह परमेखर भी सापुत्रों की रचा और दुष्टों का विनागु करने के लिये समय-समय पर श्रवतार ले कर लोकसंग्रह किया करता है (गी. इ. ७ और ८) तय और पुरुषों की यात ही क्या है र यह कहना असपा है कि " वसधैव कुद्रस्वकम् " रूपी वृद्धि हो जाने से अधवा फलाशा छोड़ देने से पात्रता-ग्रपात्रता का अथवा योग्यता-अयोग्यता का मेद भी मिट जाना चाहिये । गीता का सिद्धान्त यह है कि फल की स्त्राशा में ममत्वरादि प्रधान होती है चौर उसे छोड़े विना पाप-पुराय से हुटकारा नहीं मिलता। किन्तु यदि किसी सिद्ध पुरुष को अपना स्त्रार्थ साधने की आवश्यकता न हो, तयापि विद वह किसी अयोग्य आदमी को कोई ऐसी वस्तु ले लंने दे कि जो उसके योग्य नहीं, तो रस सिद् पुरुष को स्रयोग्य सादमियों की सहायता करने का, तथा योग्य साइस्रों 3

٠,

٠,

7

एवं समाज की भी द्वानि करने का पाप लगे विना म रहेगा। कुवेर से टकर केनेवाला करोडपति साहकार यदि बाज़ार में तरकारीमाजी लेने जावे, तो जिस प्रकार वह हरी धानियां की गड़ी की कीमत लाख रुपये नहीं दे देता, उसी प्रकार पूर्ण साम्यावस्था म पहुँचा सुन्ना पुरुष किसी भी कार्य का योग्य तारतम्य भूल नहीं जाता। उसकी युद्धि सम तो रहती है, पर समता का यह प्रर्थ नहीं है कि गाय का चारामनुष्य को फ्रोर मनुष्य का भोजन गाय को खिला दे; तथा भगवान ने गीता (१७. २०) में भी कहा है कि जो 'दातव्य' समक कर साव्यिक दान करना हो, यह भी " देशे काले च पाते च " अर्थात् देश, काल और पायता का विचार कर देना चाहिये। साधु पुरुषों की साम्यबुद्धि के वर्णन में ज्ञानेश्वर महाराजने उन्हें पृथ्वी की उपमा दी है। इसी पृथ्वी का इसरा नाम 'सर्वसन्हा' है; किन्तु यह ' सर्वसहा ' भी यदि इसे कोई लात मारे, तो मारनेवाल के पर के तलवे में उतने ही ज़ोर का धका दे कर ऋपनी समता-पुद्धि प्यक्त कर देती हैं! इससे मली भाँति समभा जा सकता है कि मन में घर न रहने पर भी ( अर्थात्! निवेर ) प्रति-कार कैसे किया जाता है। कर्मविपाक-प्रक्रिया में कह आये हैं कि इसी कारण से भगवान भी " ये यथा मां प्रपशनेत तांस्तर्थेव भजाम्यहुम् " (गी. ४. ११)-जो मुक्ते जैसे भजते हैं, उन्हें में वैसे ही फल देता हूं-इस प्रकार व्यवहार तो करते हैं पान्तु फिर भी " वैपाय नेष्ट्राय " दोषां से फ्रालिस रहते हैं। इसी प्रकार व्यवहार क्रयवा कानून कायदे में भी खुनी क्रादमी को फौसी की सज़ा देनेवाले न्यायाचीश को कोई उसका दुश्मन नहीं कहता। प्राच्यात्मशाख्य का सिद्धान्त है कि जय प्राद्धि निष्काम हो वर साम्यावस्था में पहुँच जावे, सब यह मनुष्य अपनी इच्छा से किसी का भी नुकलान नहीं करता, उससे यदि किसी का नुकलान हो ही जाय तो सम-भना चाहिये कि वह उसी के कर्म का फल है, इसमें स्थितपञ्च का कोई दौप नहीं: प्रयवा निकाम युद्धियाला श्वितप्रज्ञ ऐसे समय पर जो काम करता है-किर देखने में वह मातृवध या गुरुवध सरीखा फितना ही भयहर क्यों न हो-उसके ग्राभ-अग्रम फल का बन्धन अथवा लेप उसकी नहीं लगता (देखो गी. ४. १४; ६. २८ और १८. १७)। फ़ीजदारी कानून में फात्मसंरद्धा के जो नियम हैं, वे इसी तत्त्व पर रचे गये हैं। कहते हैं कि जब लोगों ने मनु से राजा होने की प्रार्थना की, तब उन्हों ने पहले यह उत्तर दिया कि. " प्रनाचार से चलनेवालों का शासन करने के लिये, राज्य को स्वीकार करके में पाप में नहीं पढ़ा चाहता।" परन्तु जय कोगों ने यह वचन दिया कि, " तमहुवन् प्रजाः सा भीः कर्तृनेनो गीमव्यति " ( समा. शा. ६७, २३ )-इरिये नहीं, जिसका पाप उसी को लगेगा, आपको तो रचा करने का पुराय ही मिलेगा; और प्रतिज्ञा की कि, " प्रजा की रचा करने में जो खर्च लगेगा उसे इम लोग 'कर' दे कर पूरा करेंगे, " तब मनु ने प्रथम राजा होना स्वीकार किया। सारांश, जैसे प्रचेतन सृष्टि का कभी भी न बदलनेवाला यह नियम है कि ' आधात के यरायर ही प्रत्याचात ' दुआ करता है; वैसे ही सचेतन मी. र. ५०

सृष्टि में उस नियम का यह रूपान्तर है कि "जैसे को तैसा"होबा चाहिये। वे माता-रगा लोग, कि जिनकी शुद्धि साम्यावस्या में पहुँच नहीं गई है, इस क्सेविगह है नियम के विषय में अपनी समत्व बुद्धि उत्पन्न कर लेते हैं, और क्रांच से करता हेप से आधात की अर्पेक्षा अधिक अत्यादात करके आधात का बदला तिया करते हैं; प्रयदा अपने से दुवले सनुष्य के साधारण या कारानिक प्रपाध के कि प्रतिकार-बुद्धि के निमित्त से उसको लूट कर अपना फायड़ा कर लेने के लिये। सहा प्रवृत्त होते हैं। किन्तु साधारण मनुष्या के बसान बदला भैजाने की, वैर ही, श्राभिमान की, क्रोध से-लोभ से-या देप से दुर्वली को जुटने की अववा टेक से अरता श्रमिमान, शेखी, सत्ता, श्रीर शक्ति की प्रदर्शिनी दिखलाने की बादि जिसके मन्से न रहे. उसकी ज्ञान्त, निर्वर और समबुद्धि वैसे ही नहीं विगडती है जैसे कि बने ऊपर गिरी दुई गेंद को सिर्फ पीछ लौटा देने से शुद्धि में, कोई भी विकार नहीं दा-जताः ग्रार लोकसंग्रह की दृष्टि से ऐसे प्रत्याचात स्वरूप कर्म करना उसका घर्म अर्थत कर्तन्य हो जाता है कि, जिसमें दुष्टों का दयद्या यह कर कहीं ग्रीयों पर ब्रह्मका न होने पावे ( गी. ३. २४ )। गीता क सारे उपदेश का सार यही है कि ऐसे प्रसंग पर समबादि से किया चुळा घोर युद्ध भी धर्म्य और श्रेयस्कर है। बैरमाव न रत छ सब से बर्तना, दुधाँ के साथ दुष्ट न बन जाना, गुस्सा करनेवाले पर खुख र होना श्राटि धर्मतत्त्व स्वितप्रज्ञ कर्मयोगी को मान्य तो हैं; परन्तु संन्यासमार्ग का वह मत कर्मयोग नहीं सानता कि ' निवेर' शब्द का अर्थ केवल निष्क्रिय अयवा अतिकार-शुन्य है; किन्तु वह निर्वेर शब्द का सिर्फ़ इतना ही खर्य मानता है कि वैर अर्थात् मन की दुए बुद्धि छोड़ देनी चाहिये; और जब कि कर्म किसी के छुट़ने हैं ही नहीं, तय उसका कपन है कि सिर्फ लोकसंग्रह के निये अथवा प्रतिकारिय वितन कर्म आवश्यक खीर ज्ञस्य द्वां, उतने कर्म सन में दुष्ट्युद्धि को स्थान न दे कर, केवंत कत्तेन्य सममा वैराग्य और निःसङ्ग बुद्धि से करते रहना चाहिये (गी. ३. १९)। श्चतः इस श्लोक (गी. ११. ५५) में सिर्फ ' निवेर 'पद का प्रयोग न करते हुए-

मत्कर्मञ्ज् मत्त्ररमो मञ्जकः संगवनितः ।

निर्वेरः सर्वभृतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥

दसके पूर्व ही इस दूसरे महस्व के विशेषण का भी प्रयोग करके— कि, ' नर्क्न कित ' अर्थात ' मेरे यानी परमेखर के मीत्यर्थ, परमेखराषेण शुद्धि से सारे कर्न करते वाला ' — भगवान ने गीता में निर्देश्व और कर्म का, मिक की दृष्टि से, मेन मिला दिया है। इसी से शाहरभाष्य तथा अन्य टीकाओं में भी कहा है कि, इस खोक में पूरे गीवाशाख का निचोढ़ था गया है। गीता में यह कहीं भी नहीं बत लाया कि दृष्टि को निवेर करने के लिये, या टसके निवेर हो हुकने पर भी सभी प्रकार के कर्म छोड़ देना चाहिये। इस प्रकार मतिकार का कर्म निवेर्त और परमेखरार्थ हुद्धि से करने पर, कर्ता को टसका कोई भी पाप या दृष्ट सो लगा ही नहीं,

हत्तरा, प्रतिकार का काम हो चुकने पर जिन दुधें का प्रतिकार किया गया है, उन्हों का प्रात्मीपम्य-दृष्टि से कल्याण मनाने की सुद्धि भी नष्ट नहीं होती। एक उदाहरण क्षीजिये, दुष्ट कर्म करने के कारण रायण को, निर्धर खीर निष्पाप राम-चन्द्र ने मार तो दाला; पर उसकी उत्तर-क्षिया करने में क्षय विभीषणा हिचकने लगा, तय रामचन्द्र ने उसकी समस्ताया कि—

मरणान्तानि वैराणि निष्टतं नः प्रयोजनम् । क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येष यथा तव ॥

"( रावण के मन का ) धैर मौत के साय ही गया । हमारा ( दुएं। के नाग्य करने का ) काम हो हुका । जय यह जैसा तेरा ( भाई ) है, पैसा ही मेरा भी है। इसिलये इसका श्राप्त-संस्कार कर " ( वाल्मीकिरा. ई. १०६. २४ ) । रामायण का यह तत्व भागवत ( ८.१६. १३ ) में भी पुरु स्थान पर वतलाया गया ही है, जीर फान्यान्य पुरागों। में जो ये क्यार्ण हैं, कि भगवान् ने जिन दुएं। का संहार किया, उन्हीं को फिर दयालु हो। कर सद्गति दे डाली, उनका रहस्य भी यही है । इन्हों सब विचारों को मन में ला कर श्रीनमर्थ ने कहा है कि " उद्धत के देलिये उद्धत होना चाहिये; " और महाभारत में भीष्म ने परग्रुराम से कहा है—

यो यथा वर्तते यस्मिन् तस्मिन्नेवं प्रवर्तयन् । माधर्मे समयाप्रोति न चाश्रेयश विन्दति ॥

" ष्रपने साय जो जैसा वर्ताव करता है, उसके साथ धेंसे ही वर्तने से न तो अधर्म ( भ्रनीति ) होता है भीर न श्रकत्याम् " ( भमा- उस्रो. १७६. १० )। किर स्रागे चल कर शान्तिपर्व के सत्यानृत-अध्याय में यही उपदेश युधिष्टिर को किया है—

यस्मिन् यथा वर्तते यो मनुष्यः तस्मिस्तया वर्तितव्यं स धर्मः।

मायाचारों मायया वाधितन्यः साध्वाचारः साधुना प्रस्युपेयः ॥
" प्रपने साय जो जैसा वर्तता है, उसके साय वैसा ही वर्ताव करना धर्मनीति है;
मायावी पुरुष के साय मायावीपन खोर साधु पुरुष के साय साधुता का व्यवहार
करना चाहिये" ( मभा. शां. १०६. २६ और उद्यो. ३६. ७ ) । ऐसे ही ऋग्वेद मॅ
इन्द्र को उसके मायावीपन का दोप न दे कर उसकी स्तुति ही की गई है कि—
'' त्वं मायाभिरानवय मायिनं... ... घुत्रं फर्दयः ।" ( ऋ. १०. १४७. २: १. ६०.
७ )—हे निष्पाप इन्द्र ! मायावी चृत्र को तू ने माया से ही मारा है । खोर भारवि
ने छपने किरातार्जुनीय कान्य में भी ऋग्वेद के तत्व का ही अनुवाद इस प्रकार
किया है—

व्रजन्ति ते मृद्धियः पराभवं भवित मायाविषु ये न मायिनः ॥ मायावियों के साथ जो मायावी नहीं चनते,चे नष्ट हो जाते हीं]"(किरा.५.३०) ।परन्तु यहीं एक बात पर खीर ध्यान देना चाहिये कि हुष्ट पुरुष का प्रतिकार यदि साधुता से हो सकता हो, तो पहल साधुता से ही करें। क्योंकि दूसरा यदि दुष्ट हो तो क्यों के साथ हमें भी दुष्ट न हो जाना चाहिये—यदि कोई एक नकरा हो जाय तो साए गाँव का गाँव अपनी नाक नहीं करा लेता ! और क्या कहें, यह घम है भी नहीं। इस " न पापे प्रतिपापः स्यात् " सूत्र का ठीक मावार्य यही हैं: और इसी कार्य से विदुरनीति में धतराष्ट्र को पहले यही नीतितस्व बतलाया गया है कि "न हम-रस्य संदम्बात् प्रतिकृत्तं बदात्मनः "—जैसा स्ववहार स्वयं अपने लिये प्रतिकृत माजूम हो, बैसा वर्ताव दूसरें के साथ न करें। इसके पश्चाद ही विदुरने कहा है—

अक्रोबेन जयेरक्रोधं असाधुं साधुना जयेत्। जयेत्कदर्य दानेन जयेत् सत्येन् चानृतम्॥

"( दूसरे के ) कोच को ( अपनी ) शान्ति से जीते, दूर की साधुता से जीते, कृपस्स को दान से जीते और अनृत को सत्य से जीते " ( ममा. दद्यो. ३८. ७३, ७४)। पाली भाषा में बौदों का जो धम्मपद नामक नीतिप्रन्य है, दसमें (२३३) इसी स्रोक का सूबहू अनुवाद है—

अक्षोधेन जिने कोषं असावुं सायुना निने । जिने कदरियं दानेन सच्चेनार्टीकवादिनम् ॥

शानितर्पन में युधिष्टिर को उपदेश करते हुए भीष्म ने भी इसी नीति-तन्त्र के गाँव का वर्णन इस प्रकार किया है—

> कर्म चैतदसाधृनां असाधुं साधुना जयेत् । धर्मेण निधनं श्रेयो न स्वयः पापकर्मणा ॥

" दुष्ट की असावुता, अर्थात दुष्ट कर्म, का सावुता से निवारण करना चाहिये। क्याँक पाप कर्म से जीत केने की अपेजा धर्म से अर्थात नीति से मर जाना भी अपेक्स हैं " ( शां. १४. १६ )। किन्तु ऐसी सावुता से यदि दुष्ट के दुष्कर्मों का निवारण व होता हो, अथवा साम-उपचार और मेल-जोल की बात दुष्टों को नापसन्द हो तो, के काँग्र पुल्सि से वाहर न निकलता हो, उसके " कराउक्तेन कराउक्त " के नाप से साधारण काँग्रे से अथवा लोहे के काँग्र-पुई—से ही बाहर निकाल दालना आवश्यक हैं ( दास. १९. ६. १२—३१ ) !। क्योंकि, प्रत्येक समय, लोक्संप्रह के लिये दुष्टों का निवार करता, भगवान के समान, धर्म की दृष्टि से साव पुरुषों का भी पहला कर्तव्य हैं। " साबुता से दुष्टता को जीतें " इस चान्य में ही पहले वहीं बात मानी गई हैं कि दुष्टता को जीत लेना अथवा उसका निवारण करना साव पुरुष का पहला कर्तव्य हैं, फिर उसकी सिद्धि के लिये वतलाया है कि पहले किस उपाय की योजना करें। यदि सावुता से उसका निवारण न हो सकता हो,—सीधी अर्थां से घी न निकले—तो " जैसे को तैसा " वन कर दुष्टता का निवारण करने से हमें, हमारे धर्मप्रन्यकार कर्मी भी नहीं रोकते; वे यह कहीं भी प्रतिपादन वहीं करते के दुष्टता के अर्थों सावु पुरुष अपना विवारण न्यूगी से किया करें। सर्थे। करतें। सर्वे सर्वे के दुष्टता के आरो साधु पुरुष अपना विवारण न्यूगी से किया करें। सर्थे। करतें। सर्वे करतें के दुष्टता के अर्थों साधु पुरुष अपना विवारण न्यूगी से किया करें। सर्वे। करतें। सर्वे। करतें। सर्वे। करतें। सर्वे। सर

ध्यान रहे कि जो पुरुष छापने हुरे कामी से पराई गर्दने काटने पर उतारू हो गया. उसे यह कहने का कोई भी नैतिक एक नहीं रह जाता कि जीर लोग मेरे साथ साधता का वर्ताव करें। धर्मशाख में स्पष्ट आज्ञा है (सनु. = १६ और ३४१) कि इस प्रकार जय साधु पुरुषों को कोई श्रासाधु काम लाचारी से करना पड़े. ती उसकी जिम्मेदारी गुद्ध-युद्धिवाले साधु पुरुषों पर नहीं रहती; फिन्तु इसका जिम्मे-दार वही दृष्ट पुरुप हो जाता है कि जिसके दृष्ट कर्सी का यह नतीजा है। स्वयं हुद ने देवदन का जो शासन किया, उसकी उपपत्ति बीद प्रन्यकारों ने भी इसी तत्त्व पर लगाई है (देखो मिलिन्दम. ४. १. ३०-३४)। जह सृष्टि के स्त्रवद्वार में ये श्राघात-प्रत्याचातरूपी कर्म नित्य और धिलकुल ठीक होते हैं। परन्तु मनुष्य के व्यवद्वार उसके इच्छाधीन हैं; फीर ऊपर जिस प्रैसोक्य-चिन्तामणि की मात्रा का उद्देख किया है, उसके दुएां पर प्रयोग करने का निश्चित विचार जिस धर्म-ज्ञान से होता है, यह धर्मज्ञान भी फत्यन्त सूद्म है; इस कारगा विशेष श्रयसर पर घड़े बड़ लोग भी सचमुच इस दुविधा में पड़ जाते हैं कि, जो हम किया चाहते हैं वह बोग्य है या प्रयोग्य, प्रथवा धर्म्य है या प्रधर्म्य—िक कम किनकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः (गी. ४. १६) । ऐसे खबसर पर कोरे विद्वानों की, खबवा सदैव घोड़-वहुत स्वार्य के पन्ने में फेंने हुए पुरुषों की परिहताई पर, या केवल अपने सार-यसार-विचार के भरोसे पर, कोई काम न कर बैठे; बल्कि पूर्ण श्रवस्था में पहुँचे हुए परमायधि के साधुपुरूप की शुद्धदुद्धि के ही शरता में जा कर उसी गुरू के निर्माय को प्रमामा माने । क्योंकि निरा ताकिक पागिउल जितना ऋधिक द्वीगा. दलींल भी उतनी ही प्रधिक निकलेंगी; इसी कारण बिना ग्रद्धवृद्धि के कोरे पाशिडत्य से ऐसे विकट प्रश्नों का कभी सच्चा और समाधानकारक निर्धाय नहीं हो पाता; प्रसण्य उसको शुद्ध प्योर निष्काम युद्धियाला गुरु ही करना चाहिये। जो शास्त्रकार पालन्त सर्वमान्य हो चुके हैं, उनकी वृद्धि इस प्रकार की शुद्ध रहती है, कौर यही कारगा है जो भगवान ने प्रर्श्वन से कहा है—"तसाच्छालं प्रमागा ते कार्याकार्यन्यवास्थितौ " (गी. १६. २४)— कार्य-सकार्य का निर्णय करने म तुमे शास्त्र को प्रमागा मानना चाहिये। तथापि यह न भूल जाना चाहिये कि काल-मान के जनुसार श्वेतकेनु जैसे कामे के साधु पुरुषों को इन शाखों में भी फ़र्क करने का अधिकार प्राप्त होता रहता है।

निर्देर धौर प्रान्त साधु पुरुषों के षाचराग्र के सम्यन्ध में लोगों की जाज कल जो गैर-समम्म देखी जाती है, जसका काराग्र यह है कि कर्मयोगमार्ग प्राय: जुस हो गया है, फार सारे संसार ही को स्वाज्य माननेवाले संन्यासमार्ग का बाज कल चारों क्षोर दौरदौरा हो गया है। गीता का यह उपदेश द्यायवा उद्देश भी नहीं है कि निर्वेर होने से निप्तिकार भी होना ही चाहिये। जिसे लोकसंप्रह की परवा ही नहीं है उसे, जगन में दुष्टों की प्रयत्नता फेले तो बौर न फेले तो, करना ही पर्या है; उसकी जान रहे चाहे चली जाय, स्वय एक ही सा है। किन्नु पृण्वांवस्था

में पहुँचे हुए कर्मथोगी प्राणिमात्र में फात्मा की एकतों, को पहचान कर ग्रह्मि स्प्री के साथ निवरंता का व्यवद्वार किया करें, तथापि अनासक्त-बुद्धि से पात्रता-प्रपात्रता का सार-असार-विचार करके स्वधर्मानुसार प्राप्त हुए कर्म करने में वे कभी नहीं चुकते; और कर्मयोग कद्दता है कि इस रीवि से किये हुए कर्म कर्ता की साम बुद्धि में कुछ भी न्यनता नहीं छाने देते। गीताधर्म-प्रतिपादित कर्मयोग के इस तत्त्व को मान तेने पर कुलाभिमान और देशाभिमान आदि कर्तव्य धर्मी को मी कर्मयोगशास्त्र के धानुसार योग्य उपपत्ति कगाई जा संकती है। यद्यपि यह धनिस विद्वान्त है कि समय मानव जाति का-प्राणिमात्र का-जिससे हित होता हो वहीं धर्म हैं, तथापि परमावधि की इस स्थिति को प्राप्त करने के लिये कुलामिगान, धर्माभिमान और देशाभिमान धादि चढती हुई सीढियों की धावश्यकता तो कमी भी नष्ट होने की नहीं। निर्मुगा ब्रह्म की प्राप्ति के लिय जिस प्रकार सगर्गापासना कावश्यक है, उसी प्रकार ' वसुर्धेव कुटुम्बकम् ' की ऐसी बुद्धि पाने के लिये कुन्ना-मिमान, जालभिमान और देशाभिमान आदि की आवश्यकता है; एवं समात की प्रत्येक पीढ़ी इसी जीने से ऊपर चहती है, इस कारगा इसी जीने को सदैव ही ध्यिर रखना पढ़ता है। ऐसे ही जब अपने छासपास के लोग अथवा अन्य राष्ट्र नीचे की सीढ़ी पर हों, तब यदि कोई एक-आध मनुष्य अथवा कोई राष्ट्र चाहे कि में अकेता ही ऊपर की सीढ़ी पर बना रहें, तो यह कदापि हो नहीं सकता। क्योंकि उपर कहा ही जा चुका है कि परस्पर व्यवहार में " जैसे की तैसा " न्याय से ऊपर ऊपर की श्रेग्रीवालों को नीचे-नीचे की श्रेग्रीवाले लोगों के श्रन्याय का प्रतिकार करना विशेष प्रसङ्ग पर श्रावश्यक रहता है। इसमें कोई शृक्षा नहीं, कि सुधरते सुधरते जगत के सभी मनुष्यों की स्थिति एक दिन ऐसी ज़रूर हो जावेगी कि वे प्राणिमात्र में **फात्मा की एकता को पष्ट्रचानने लगें; अन्ततः भनुष्य मात्र को ऐसी स्थिति प्राप्त** कर सेने की आशा रखना कुछ अनुचित भी नंहीं हैं। परन्तु श्रातमोन्नति की परमा-विध की यह स्थिति जब तक सब को प्राप्त हो नहीं गई है, तब तक अन्यान्य राष्ट्र अथवा समाजों की श्यिति पर ध्यान दे कर साधु पुरुष देशाभिमान आदि धर्मी का ही ऐसा उपदेश देते रहें कि जो श्रापने अपने समाजों को उन-उन समयों में श्रेयस्कर भो । इसके श्रतिरिक्त, इस दूसरी यात पर भी ध्यान देना चाहिये कि मंत्रिल दर मक्षिल तैयारी करके इमारत बन जाने पर जिस प्रकार नीचे के हिस्से निकाल ढाले नहीं जा सकते; अथवा जिस प्रकार तलवार हाथ में आ जाने से कुदाबी की, या सूर्य होने से अग्नि की, आवश्यकता बनी ही रहती है; उसी प्रकार सर्वभूतहित की अन्तिम सीमा पर पहुँच जाने पर भी न केवल देशाभिमान की, वरन् कुलामिमान की भी आवश्यकता बनी ही रहती है। क्योंकि समाज-सुधार की दृष्टि से देखें ती, कुलाभिमान जो विशेष काम करता है वह निरे देशाभिमान से नहीं होता; और देशाभिमान का कार्य निरी सर्वभूतात्मैक्य-दृष्टि से सिद्ध नहीं होता। अयाद समाज की पूर्ण अवस्था में भी साम्यबुद्धि के ही समान, देशाभिमान औरकुलाभिमान आदि 1

धर्मी की भी सद्य ज़रूरत रहती ही है। किन्तु केयल अपने ही देश के स्रीमान की परम साध्य मान लेने से, जैसे एक राष्ट्र अपने लाभ के लिये दृसरे राष्ट्र का मन-माना नुक्सान करने के लिये तैयार रहता है, वैसी यात सर्वभूतिहत को परमसाध्य मानने से नहीं होती। कुलाभिमान, देशाभिमान और अन्ते में, पृरी मनुष्यजाति के हित में यदि विरोध आने लगे तो साम्यदुद्धि से परिपूर्ण नीतिधर्म का, यह महत्त्वपूर्ण और विशेष कचन है कि उस श्रेणी के धर्मों की सिद्धि के लिये निल्ल श्रेणी के धर्मों की छोड़ दे। विदुर ने एतराष्ट्र को उपदेश करते हुए, कहा है कि युद्ध में कुल का स्त्रय हो जावेगा, अतः दुर्योधन की टेक रखने के लिये पायखाँ को राज्य का भाग न देने की अपना, यदि दुर्योधन न मुने तो उसे-( लड़का भने ही हो ) अकेले को छोड़ देना ही उचित है, और इसके समर्थन में यह श्लोक कहा है—

रथजेदेकं कुलस्यांथं प्रामस्याथ कुलं स्यजेत् । प्रामं जनपदस्यांथं आत्माथ पृथिवीं स्यजेत् ॥

"कुल के ( यचाव के ) लिये एक व्यक्ति को, गाँव के लिये कुल को फ्राँर पूरे लोकसमूह के लिय गाँव की, एवं आत्मा के लिये पृथ्वी को छोड दे " ( सभा. कादि. ११५. ३६: समा. ६१. ११)। इस श्लोक के पहले खार तीसरे चरता का तात्पर्यं वही है कि जिसका उठेख ऊपर किया गया दे और चौथे चरण में ज्ञात्म-रद्मा का तत्त्व वतलाया गया है। ' श्रात्म ' शब्द सामान्य सर्वनाम है, इससे यह **भात्मर**द्या का तस्व जैसे एक व्यक्ति को उपयुक्त द्वीता द्व, चैसे द्वी एकप्रित लोक-समुद्द को, जाति को, देश को श्रयवा राष्ट्र को भी उपयुक्त दोता है; और कुल के जिये एक पुरुष को, जाम के लिये कुल को, एवं देश के लिये जाम को छोड देने की क्रमशः चडती रहे इस प्राचीन प्रशासी पर जब हम ध्यान देते हैं तय स्पष्ट देख पड़ता है कि ' आत्म ' शब्द का अर्थ इन सब की अपेता इस स्वता पर जाधिक सद्दाय का है। फिर भी छछ सतलयी या शास्त्र न जाननेवाले लोग, इस चरण का कभी कभी विवरीत अर्थात् निरा स्वार्यप्रधान अर्थ किया करते हैं; अतत्व यहाँ कह देना चाहिये कि धातमरचा का यह तत्व धापमतलयीपन का नहीं है। क्योंकि, जिन शासकारों ने निरे स्वार्थसाध चार्वाक-पन्य को राजसी यतलाया है (देखो गी. झ. १६), सम्भव नहीं है कि वं ही, स्वार्थ के लिये किसी से भी जगत् को द्ववाने के लिये कहें। उत्पर के श्होब में ' सर्थे ' शब्द का अर्थ सिर्फ स्वार्थप्रधान नहीं है, किन्तु " सद्धर आने पर उसके निवारगार्थ " ऐता करना चाहिये; और कोशकारों ने भी यही ऋर्य किया है। प्रापमतलवीपन और श्वात्मरता में यदा भारी प्रस्तर है। कामोपभोग की इच्छा अथवा लोभ से अपना स्वार्य साधने के लिये दुनिया का नुकसान करना आपमतकवीपन है। यह अमानुषी और निन्य है। उक्त श्लोक के प्रथम तीन चरणों में कहा है कि एक के हित की श्रेपेना अनेकों के हित पर सदैव भ्यान देना चाहिये। तथापि प्राणिमात्र में एक ही कातमा रहने के कारण, प्रत्येक मनुष्य को इस जगत में सुख से रहने का एक ही सा नैसर्गिक अधिकार है; और इस सर्वमान्य महत्त्व के नैसर्गिक स्वत्व की श्रोर दुर्लद्य कर जगत के किसी भी एक व्यक्ति की या समाज की हानि करने का अधिकार, दूसरे किसी व्यक्ति या समाज को नीति की दृष्टि से कड़ापि पात नहीं हो सकता-फिर चाहेवह समाज बलजी। संख्या में कितना ही वहा-चड़ा क्यों न हो, अयवा उसके पास छीना-कपटी करने के साधन दूसरा से अधिक न्या न हां। यदि कोई इस युक्ति का अवलन्यन करे कि एक की अपेना, अयवा थोड़ों की अपेना बहुतों का हित अधिक योगता ना है, धीर इस युक्ति से, संख्या में ऋषिक यहें हुए समाज के स्वार्थी वर्ताव का समर्थन करे, तो यह युक्ति-बाद केवल राज्ञशी समस्ता जावेगा । इस प्रकार दूसरे जोग वहि श्रन्याय से वर्तने लगें तो बहुतेरों के दो क्या, सारी पृथ्वी के हित की अपेना भी, श्रास-रत्ता खर्यात् खपने बचावका नैतिक इक् और भी खिक सबल हो जाता है। यहीरक चौंथे चरगा का भावार्थ है; घौर पहले तीन चरगीं में जिस प्रयं का वर्णन है, रसी के लिये महत्त्वपूर्ण अपवाद के नाते से इसे उनके साथ ही बतला दिया है। इसके क्षिया यह भी देखना चाहिये कि यदि हम स्वयं जीवित रहेंगे तो लोक-कल्याए। भी कर सकेंगे। जत्यव लोकहित की दृष्टि से विचार करें तो भी विज्ञामित्र के समान यही कहना पड़ता है कि, ''जीवन् धर्ममवाप्तुयात्"—जिँदगेतो धर्म भी करेंगे; जयवा कालिदास के जनुसार यही कहना पड़ता है कि " श्रीत्मार्थ वनु धर्मसाधनस् "( इ.सा. ४. ३३ )-- शरीर सी सब धर्मी का मूल साधन है; या मतु के कयनानुसार कहना पहता है कि " श्रात्मानं सततं रखेत् " -स्वयं श्रपनी रका सहा-सर्वेहा करनी चाहिये। यद्यीप झात्मरका का एक सारे जगत् के हित की अपेता इस प्रकार श्रेष्ट है, तयापि इसरे प्रकरण में कह आये हैं कि इब अब-सरों पर कुल के लिये, देश के लिये, धर्म के लिये अयवा परोपकार के लिये स्वयं ध्यपनी ही इच्छा से साब लोग अपनी जान पर खेल जाते हैं । टक श्लोक के पहले तीन चरगों में यही तत्त्व वर्णित हैं। ऐसे प्रसङ्ग पर मनुष्य आत्मरचा के अपने श्रेष्ट स्वत्व पर भी स्वेरद्या से पानी फेर दिया करता है, ग्रतः ऐसे काम की नैतिक योग्यता भी सब से श्रेष्ट समसी जाती है। तबापि अचुक यह निश्चय कर देने के लिय, कि ऐसे अवसर क्य रत्पन्न होते हैं, निरा पारिहत्य या तकंग्रकि पूर्ण समय नहीं हैं; इसलिये, एतराष्ट्र के डिझिखित कयानक से यह वात पगट होती हैं कि विचार करनेवाले मनुष्य का अन्तःकरग् पहले से ही शुद्ध चौर सम रहना चादिये। महामारत में ही कहा है कि एतराष्ट्र की बुद्धि इतनी मन्द न यी कि वे विदुर के उपदेश को समम्त न सकें, परन्तु पुत्र प्रेम उनकी बुद्धि को सन होने कहीं देता या। जुदेर की जिस प्रकार लाख रुपये की कभी भी ज़दी नहीं पड़ती, उसी मकार जिलकी शुद्धि एक बार सम हो चुकी उसे कुलारमेक्य, देशात्मैक्य या धर्मां त्मैक्य आदि विन्नश्रेगी की एकताओं का कभी टोटा पड़ता ही नहीं है। ब्रह्मानेक्य में इन सब का अन्तर्भाव हो जाता है; फिर देशघर्म, कुलधर्म बादि संकुवित धर्मी का अथवा सर्वभृतद्वित के न्यापक धर्म का-अर्थात् इनमें से जिस-तिसकी स्थिति के

**प्रमुसार, प्रथवा धात्मरचा के निमित्त जिस समय में जिसे जो धर्म श्रेयस्कर हो.** बसको बसी धर्म का-- वपदेश करके जगत के धारगा-पोपगा काकाम साध जोग करते रहते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि मानव जाति की वर्तमान स्थिति में देशा-भिमान ही मुख्य सहुता हो रहा है, फ़ार सुधरे हुए राष्ट्र भी इन विचारों श्रीर तैयारियों में ध्रपने ज्ञान का, कुशकता का श्रीर द्रव्य का उपयोग किया करते हैं कि पास-पड़ोस के शृत्र-देशीय बहुत से लोगों को प्रसङ्ग पड़ने पर योड़े ही समय में हम क्यों कर जान से मार संकेंगे । किन्तु स्पेन्सर खीर कोन्ट प्रभृति परिहितों ने खपने प्रन्यों में स्पष्ट शिति से कह दिया है कि केवल इसी एक कार्या से देशाभिमान को ही नीतिदृष्ट्या मानव जाति का परम साध्य मान नहीं सकते; धाँर जो झाचेप इन कोगों के प्रतिपादित तस्व पर हो नहीं सकता, वही प्राक्षेप हम नहीं समसते कि षाच्यात्म-एप्ट्या प्राप्त होनेवाले सर्वभूतात्मेवय-रूप तत्त्व पर ही कैसे हो सकता है। कोटे वन्त्रे के कपड़े उसके शरीर के भी अनुसार-वहुत मुद्या तो ज़रा कुशादभ व्यर्षात् याद के निये गुझायश रख कर—जेंसे व्योताना पहते हैं, वैसे ही सर्वभूता-त्मैक्य-युद्धि की भी वात है। समाज हो या व्यक्ति, सर्वभूतात्मेक्य-युद्धि से उसके ष्यागे जो साध्य रखना है वह उसके ष्राधिकार के ष्यतुरूप, श्रयवा उसकी श्रपेत्वा ज़रा सा और धारो का, होगा तभी वह उसके ध्रेयाकर हो सकता है; उसके सामध्ये की अपेता बहुत अच्छी यात उसको एकदम करने के लिये बतलाई जाय, तो इससे वसका करवाया कभी नहीं हो सकता। परवदा की कोई सीमा न होने पर भी उपनिपदों में उसकी उपासना की फ्रम-फ्रम से यहती हुई सीहियाँ बतलाने का यही कारण है; और जिस समाज में सभी स्थितप्रज्ञ हों, यहाँ चात्र धर्म की ज़रूरत न हो तो भी जगत के बान्यान्य समाजों की तत्कालीन श्यिति परच्यान दे करके "भात्मानं सततं रदांत" के ढरें पर हमारे धर्मशास्त्र की चातुर्वस्य-व्यवस्या में सात्र-धर्म का संग्रह किया गया है। यूनान के प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता हेटो ने अपने ग्रन्थ में जिस समाज-व्यवस्था को छत्यन्त उत्तम यतलाया है, उसमें भी निरन्तर के ध्रम्यास से युद्धकला में प्रवीश वर्ग को समाजरचक के नाते प्रमुखता दी है। इससे स्पष्ट ही देख पड़ेगा कि तत्त्वज्ञानी जोग परमावधि के शुद्ध और उच्च रियति के विचारों में हीं इबे क्यों न रहा करें, परन्तु वे तत्तत्कालीन छपूर्ण समाजन्यवस्था का विचार करने से भी कभी नहीं चुकते।

जपर की सब वातों का इस प्रकार विचार करने से ज्ञानी पुरूप के सम्बन्ध में यह सिद्ध होता है कि वह प्राम्नात्मेनय-ज्ञान से प्रपनी बुद्धि को निर्विपय, शान्त और प्राम्मिमात्र में निर्वेर तथा सम रखे; इस हिबति को पा जाने से सामान्य श्रज्ञानी कोगी के विपय में उकतावे नहीं; स्वयं सारे संतारी कामों का त्याग कर, यानी कर्मसंन्यास-प्राश्रम को स्वीकार करके इन लोगों की बुद्धि को न विगोद्ध; देश-काल फार पिरित्थिति के प्रजुतार जिन्हों जो योग्य हो, उसी का वन्हें उपदेश देवे; अपने निष्काम कर्मव्य-प्राचर्या से सद्यवाद्दार का अधिकारानुसार प्रत्यन्त प्रादर्श दिखला

कर. सब को धीरे घीरे यथासम्मव शान्ति से बिन्तु उत्साहपूर्वक उन्नति के मार्ग में लगावे: वस. यही जानी प्ररूप का सचा धर्म है। समय-समय पर अवतार ले कर भगवान भी यही काम किया करते हैं; और ज्ञानी प्ररूप को भी यही आहुई सार फल पर च्यान न देते हुए इस जगत् का अपना कर्तन्य शुद्ध अर्थात् निकासवाहि से सदैव ययाशक्ति करते रहना चाहिये । गीताशास्त्र का सारांश यही है कि इस प्रकार के कर्त्तव्य-पालन में यदि मृत्यु भी आ जावे तो बड़े आनन्द से उसे स्वीकार कर लेना चादिये (गी. ३. ३४ )-अपने कर्तव्य अर्थात् धर्म को न छोडना चाहिये। इसे ही नोकसंग्रह अथवा दर्भयोग कहते हैं। न केवल वेदाल ही. बरन उसके आधार पर साथ श्रीसाथ कर्म-भ्रकर्म का ऊपर जिला हुआ जान मीजर गीता में बतनाया गया, तभी तो पहले युद्ध छोड कर भीख माँगने की तैयारी करनेवाला श्रर्जुन धागे चल कर स्वधर्म-अनुसार युद्ध करने के लिये-सिर्फ इसी लिये नहीं कि मगवान कहते हैं, वरन अपनी राजी से-प्रवृत्त हो गया। हियतप्रज्ञ की साम्यवृद्धि का यही तत्त्व, कि जिसका अर्जुन को उपदेश हुआ है, कर्मयोगशास्त्र का मूल काधार है। कतः इसी को प्रमाण मान, इसके काधार से इसने बतलाया है कि पराकाष्टा की नीचिमत्ता की उपपत्ति क्येंकर लगती है । इमने इस प्रकरण में कर्मयोगशास्त्र की इन मोटी-मोटी वार्तो का संवित निरूपण किया है कि बात्मीपम्य-दृष्टि से समाज में परस्पर एक इसरे के साथ कैसा बर्तान करना चाहिये: ' जैसे को तैसा ' वाले न्याय से अथवा पात्रता—अपात्रता के कारण सव से वड़े-चड़े हुए भीति-धर्म में कान से मेद होते हैं, अथवा अपूर्ण अवस्या के समाज में वर्तनेवाले साध पुरुष को भी अपवादात्मक नीति-धर्म कैसे स्वीकार करने पढ़ते हैं। इन्हीं युक्तियों का न्याय, परोपकार, दान, दया, श्राईसा, सत्य श्रीर अस्तेय आदि नित्यधर्मी के विषय में उपयोग किया जा सकता है । स्थान कल की क्रफ्रां समाज-स्यवस्या में यह दिखलाने के लिये कि प्रसंग के अनुसार इन नीति-धर्मी में कहीं और कीन सा फर्क करना ठीक होगा. यदि इन धर्मी में से प्रत्येक पर एक-एक स्वतन्त्र अन्य लिखा जाय तो भी यष्ट विषय समाप्त न होगाः और यह मगवद्गीता का मुख्य उद्देश भी नहीं हैं। इस प्रन्य के दूसरे ही प्रकरण में इसका दिग्दर्शन करा आये हैं कि आहेंसा और सत्य, सत्य और आत्मरचा, आत्मरचा भौर शान्ति आदि में परस्पर-विरोध हो कर विशेष असंग पर कर्तन्य-अकर्तन्य का सन्देह उत्पन्न हो जाता है। यह निर्विवाद है कि ऐसे अवसर पर साध पुरुप "नीति-धर्म, लोकयात्रा-त्यवद्वार, स्वार्य और सर्वमृतद्वित " आदि वार्ता का तारतम्य-विचार करके फिर कार्य-अकार्य का निर्शाय किया करते हैं और महासारत में श्येन ने शिवि राजा को यह वात स्पष्ट ही वतका दी है। सिन्विक नामक अप्रेज प्रन्य-कार ने अपने नीतिशास्त्र विपयक अन्य में इसी सर्घ का विस्तार-सहित वर्धान अनेक बदाहरण ले कर किया है। किन्तु कुछ पश्चिमी परिष्ठत इतने ही से यह अनु-मान करते हैं कि स्वार्थ और परार्थ के सार-ब्रसार का विचार करना ही नीति-

निर्मय का तस्व हैं, परन्तु इस तस्व को हमारे शासकारों ने कभी मान्य नहीं किय र्द्ध । क्योंकि इसारे शासकारों का कथन है कि यह सार-असार का विचार अनेक बार इतना सुद्ध और अनेकान्तिक, अर्थात् अनेक अनुमान निप्पन्न कर देने-वाला, होता है कि यदि यह साम्यबद्धि "जैसा में, धैसा टसरा" पहले से द्दी मन में सोलहों भाने जमी हुई न हो तो कोरे तार्किक सार-बसार के विचार से कर्त्तस्य अकर्तस्य का सदेव अच्क निर्णय होना सम्भव नहीं है और फिर ऐसी घटना हो जाने की भी सम्भावना रहती है जैसे कि ' मोर नाचता है, इसामिये मोरनी भी नाचने लगती है। 'अर्यात् " देखा-देखी साथै जोग, छीजै काया, यादी रेगा " इस लोकोक्ति के अनुसार डॉग फॅल सकेगा और समाज की द्वानि द्वागी। मिल प्रभृति उपयुक्तता वादी पश्चिमी भीतिशाखकों के उपपादन में यही तो सुरुप अपूर्णता है। गरुड ऋपट कर अपने पक्षे से मेमने को जाकाश में उठा के जाता है,इसालिये देखादेखी यदि कावा भी ऐसा ही करने लगे तो घोखा खाये बिना न रहेगा। इसी क्षिय गीता कहती है कि साधु पुरुषों की निरी ऊपरी युक्तियों पर ही अवलम्पित मत रहो, अन्तः करण में सदेव जागृत रहनेवाली साम्यबुद्धि की ही अन्त में शुरुष लेनी चाहिये; क्योंकि कर्मयोगशाका की सची जड़ साम्ययुद्धि ही है। अर्वाचीन आधिभौतिक परिदर्तों में से कोई खार्य को तो कोई परार्थ अर्घाद ' प्राधिकांश क्षोगों के प्रधिक सुख ' को नीति का मृलतत्त्व यतन्नाते हैं। परन्तु हम चीये प्रकरण में यह दिखला आये हैं कि कर्म के केवल बाहरी परिणामों को उप-योगी होनेवाले इन तत्वों से सर्वत्र निर्वाह नहीं होता; इसका विचार भी श्रवश्य ही करना पड़ता है कि कत्तां की युद्धि कहाँ तक शुद्ध है । कर्म के बाह्य परिग्रामीं के सार-असार का विचार करना चतुराई का और दृरदर्शिता का लच्या है सही; परन्तु दूरदर्शिता और नीति दोनों शब्द समानार्थक नहीं हैं । इसी से हमारे शास-कार कहते हैं कि निरे याज्ञ कर्म के सार-प्रसार-विचार की इस कोरी न्यापारी किया में सहताव का सचा बीज नहीं है, किन्तु साम्यपुद्धिरूप परमाथं ही नीति का मूल आधार है । मनुष्य की स्त्रर्थात जीवातमा की पूर्ण स्रवस्या का योग्य विचार करें तो भी उक्त सिद्धान्त ही करना पड़ता है। जोभ से किसी को जूटने में यहुतेरे **ष्ट्रादमी होशियार होते हैं; परन्तु इस बात के जानने योग्य कोरे ब्रह्मज्ञान को ही** कि यह होशियारी, अथवा अधिकांश लोगों का अधिक सुख, काहे में है-इस जगत् में प्रत्येक मनुष्य का परम साध्य कोई भी नहीं कहता। जिसका मन या अन्तःकरण श्रद्ध है, वही पुरुष उत्तम कहलाने योग्य है । और तो क्या, यह भी कप्त सकते हैं कि जिसका अन्तःकारण निर्मल, निर्देर और शुद्ध नहीं है वह यदि वास कर्मों के दिखाज वर्ताव में पड़ कर तदनुसार वर्ते तो उस पुरुष के टॉगी बन जाने की भी सम्भावना है ( देखों गी. ३. ६ )। परन्त कर्मयोगशाख में साम्य-वुद्धि को प्रमागा मान लेने से यद्द दोष नद्दी रहता । साम्बवृद्धि को प्रमागा मान क्षेने से कष्टना पडता है कि कठिन समस्या आने पर धर्म-अधर्म का निर्याय कराने

के लिये ज्ञानी साधु पुरुषों की ही शरया में जाना चाहिये। कोई सपद्वर रेता होने पर जिस प्रकार विना वैद्य की सद्दायता के उसका निदान और उसकी चिकित्सा नहीं प्तो सकती, उसी प्रकार धर्म-अधर्म-निर्णय के विकट प्रसङ्ग पर यदि कोई सराहरों की मदद न ले, थार यह अभिमान रखे कि मैं ' अधिकांश लोगों के आधिक सुदु-ग वाले एक ही साधन से धर्म-अधर्म का अचूक निर्णय आप ही कर जुँगा, तो इसका यह प्रयत्न व्यर्थ होगा । साम्यबुद्धि को वडाते रहने का स्नम्यास प्रतेष मनुष्य को करना चाहिये; और इस क्रम से संसार भर के मनुष्यों की बुद्धि तब पूर्ण साम्य अवस्या में पहुँच जावेगी तभी सत्ययुग की प्राप्ति होगी तथा मनुष्य जाति का परम साध्य प्राप्त होगा अथवा पूर्ण अवस्था सब को प्राप्त हो जावेगी । कार्ब-अदार्य-शास्त्र की प्रवृत्ति भी इसी लिये हुई है और इस कारण उसकी इमारत को भी साम्यबद्धि की ही नींव पर खड़ा करना चाहिये । परन्तु इतनी दूर न वा कर थदि नीतिमत्ता की केवल लांकिक कसाटी की दृष्टि से ही विचार करें तो भी गीता हा साम्य-बृद्धिवाला पद्म भी पाश्चात्य क्राधिसीतिक या श्राधिदैवत पन्य की श्रपेत । द्यधिक योग्यता का धौर मामिक सिद्ध होता है। यह वात जागे पन्द्रहवें प्रकरण में की गई तुलनात्मक परीचा से स्पष्ट मालूम हो जायगी। परन्तु गीता के तात्पर्य के निरूपण का जो एक महत्त्व-पूर्ण माग अभी शेष है, उसे ही पहले पूरा कर क्षेना चाहिये ।

## तेरहवाँ प्रकरण।

## भक्तिमार्ग ।

सर्वेषमीन् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज । अहं त्वा सर्वपापेम्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ क

गीता. १८. ईई ह

अब तक अध्यातमहाष्टि से इन बातों का विचार किया गया कि सर्वमृता-त्मैक्यरूपी निष्काम-बुद्धि ही कर्मयोग की भीर मोत्त की भीजड़ है, यह श्रद-बृद्धि बह्मात्मैक्य-ज्ञान से प्राप्त होती है, और इसी श्रुद-बुद्धि से प्रत्येक मनुष्य को अपने जन्म भर स्वधमनिसार प्राप्त दुए कर्त्तरयकर्मी का पालन करना चाहिये। परन्तु इतने ही से भगवद्गीता में प्रतिपादित विषय का विवेचन पूरा नहीं होता ! यद्यपि इसमें सन्देह नहीं, कि नहात्मैक्य-ज्ञान ही केवल सत्य और अन्तिम साध्य है, तया '' उसके समान इस संसार में दूसरी कोई भी वस्तु पवित्र नहीं है" ( गी. थ.३८); तथापि क्रय तक उसके विषय में जो विचार किया गया और उसकी सन्ना-यता से साम्ययुद्धि प्राप्त करने का जो मार्ग वतलाया गया है, वह सब बुद्धिगम्य है। इसिनिये सामान्य जनों की शङ्का है, कि उस विषय को पूरी तरह से सममने के जिये प्रत्येक मनुष्य की युद्धि इतनी तीव कैसे हो सकती है; ब्रौर यदि किसी मनुष्य की बुद्धि तीव न हो, तो क्या उसकी ब्रह्मात्मैक्य-ज्ञान से द्वाय घो बेठना चाहिये ? सच कहा जाय तो यह शंका भी कुछ अमुचितं नहीं देख पड़ती । यदि कोई करे-" जब कि बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष भी विनाशी नाम-रूपात्मक माया से काष्ट्रादित तुम्हारे उस अमृतस्वरूपी परमहा का वर्धान करते समय ' नेति नेति ? कद्द कर चुप हो जाते हैं, तय हमारे समान साधारण जनों की समफ में वह कैसे बावे ? इसिन्ये हमें कोई ऐसा सरल ख्याय या मार्ग बतलाओ जिससे तुम्हारा वह गद्दन व्याञ्चान द्वमारी जल्प प्रद्या-शक्ति से समक्त में था जावे; — तो इसमें उसका क्या दोप है ? गीता और कठोपनिषद् ( गी. २. २६; क. २.७) में कहा है, कि आशर्य-चकित हो कर भातमा (ब्रह्म) को वर्धान करनेवाले तथा सुननेवाले बहुत हैं, तो भी किसी को उसका ज्ञान नहीं होता । श्रुति-अन्यों में इस विषय पर एक बोधदायक रूपा भी है। उसमें यह वर्णन है, कि जब बाष्क्रीत ने बाह्व से कहा

 <sup>&</sup>quot; सब प्रकार के धर्मों को यानी परमेश्वर-प्राप्ति के साथनों को छोड़ मेरी है। शरण में आ। में तुझे सब पापों से मुक्त करूँगा। डर मत। " इस छोक के अर्थ का विवेचन इस प्रकरण के अन्त में किया गया है। सो दोखिये।

<sup>4</sup> हे महाराज ! सुमें छुपा कर बतलाइये कि ब्रह्म किसे कहते हैं ', तब बाद कर भी नहीं बोले । वाष्कालि ने फिर वही प्रश्न किया, तो भी बाह्व चुए ही रहे ! जब ऐसा ही चार पाँच बार हुआ तब बाह्न ने बाष्कांत से कहा " घरे ! में तेरे प्रकृतें का उत्तर तभी से दे रहा है, परन्तु तेरी समक्त में नहीं आया - में स्या करें ब्रह्म-स्वरूप किसी प्रकार बतलाया नहीं जा सकताः इसकिये शान्त होना अर्थात चुप रहना ही सञ्चा ब्रह्म-सद्भुग है! समस्ता ? " (वेसू- शांमा- ३.२.९७)। सारांत्र. जिस दृश्य-स्टि-विजन्नगा, अनिर्वात्य श्रीर श्रचिन्त्य पात्रहा का यह वर्णन है-कि वह सुँह बन्द कर बतलाया जा सकता है, धाँखों से दिखाई न देने पर उसे देख सकते हैं, और समम में न आने पर वह माजूम होने लगता है ( केन. २. ११)-**बसको साधारमा बाद्धि के मनुष्य कैसे पहचान संकेंगे** और उसके द्वारा साम्यावस्था प्राप्त हो कर उनको सद्गति कैसे मिलेगी? जय परमेश्वर-स्वरूप का अनुभवासक श्रीर यथार्थ ज्ञान ऐसा होने, कि सब चराचर सृष्टि में एक ही श्रात्मा प्रतीत होने स्तरी, सभी मनुष्य की परी क्यति होगी; और यदि ऐसी उसति कर लेने के लिये तीव बुद्धि के श्रीतिरिक्त कोई दसरा मार्ग ही न हो, तो संसार के लाखें करोड़ों मनुष्यां को ब्रह्म-प्राप्ति की श्राशा छोड खपचाप वेट रहना होगा! क्योंकि, ब्रह्मिन् सनुप्यों की संख्या हमेशा कम रहती है। यदि यह कहें कि बुद्धिमान लोगों के कथन पर विश्वास रखने से हमारा काम चल जायगा, तो उनमें भी कई मतमेद दिखाई देते हैं; और यदि यह कहूं कि विश्वास रखने से काम चल जाता है, तो यह बात आप ही आप सिद्ध हो जाती है, कि इस गहन ज्ञान की प्राप्ति के लिये " विश्वास अथवा श्रद्धा रखना " भी वृद्धि के प्रतिरिक कोई दूसरा मार्ग है। सच पूछो तो यही देख पड़ेगा, कि ज्ञान की पूर्ति श्रयंत्रा फलदूपता श्रद्धा के विना नहीं होती । यह कहना—कि सब ज्ञान केनल बुद्धि ही से प्राप्त होता है, उसके लिये किसी अन्य मनोवृत्ति की सहायता आवश्यक नहीं--उन पंढितों का क्याभिमान है जिनकी बुंद्धि केवल तर्कप्रधान शास्त्रों का जन्म भर अध्ययन करने से कर्कश हो गई है। उदाहरण के लिये यह सिद्धान्त लीजिये की कल सबेरे फिर सुर्योदय द्वीगा। इस लोग इस सिद्धान्त के ज्ञान को अत्यन्त निश्चित मानते हैं। क्यों? उत्तर यही है, कि हमने और हमारे पूर्वजों ने इस कम को हमेशा अखंडित देखा है। पूर्व कुछ अधिक विचार करने से मालूम 'होगा, कि ' हमने अथवा 'हमारे पूर्वजों ने अब तक प्रतिदिन संबेरे सूर्य को निकलते देखा है, ' यह वात कल सबेरे सुर्योदय होने का कारण नहीं हो सकती; भ्रथवा प्रतिदिन हमारे देखने के लिये या हमारे देखने से ही कुछ स्योदिय नहीं दोता; यथार्थ में सूर्योदय होने के कुछ और ही कारण हैं। अन्छा, अब यदि ' हमारा सूर्य को प्रतिदिन देखना ' कल सूर्योदय होने का कारण नहीं है, तो इसके लिये क्या प्रमाणा है कि कल सूर्योदय होगा? दीवें कार तक किसी वस्तु का कम एक सा श्रवाधित देख पड़ने पर, यह मान जेना भी एक प्रकार दिश्वास या

श्रद्धा ही तो है न, कि वह कम आगे भी वैसा ही नित्र चलता रहेगा । यदापि इम उसको एक बहुत बहुा प्रतिष्ठित नाम " अनुमान " दे दिया करते हैं; तो भी यह ध्यान में रखना चाहिय, कि यह अनुमान मुद्धिगम्य कार्यकारगात्मक नहों है, किन्तु उसका मूलस्वरूव श्रद्धात्मक ही है। मन्त्र को शुक्कर मीठी लगती है, इसिंत्रये हुन्न को भी वह मीठी लगेगी—यह जो निश्चय हम जोग किया करते हैं वह भी वस्तुतः इसी नमूने का है; क्योंकि जब कोई कहता है कि सुके शकर मीजे लगती है, तब इस ज्ञान का प्रनुभव उसकी युद्धि को प्रत्यन रूप से होता है सही, परंत इससे भी चागे यह कर जब हम यह कहते हैं कि शकर सप मनुष्यों को मीठी लगती है, तब बुद्धि को श्रद्धा की सद्दायता दिये विना काम नहीं चल सकता । रेखागियात या भूमितिशाख का सिद्धान्त है, कि ऐसी हो रेखाँ हैं सकती हैं जो चाहे जितनी बढ़ाई जावें तो भी भाषस में नहीं मिलतीं, कहना नहीं द्दीगा कि इस तस्व को अपने ध्यान में लाने के किये हमको अपने प्रत्यक्त अनुभव के भी परे केवल श्रद्धा भी की सहायता से चलना पड़ता है। इसके लिया यह भी घ्यान में रखना चाहिये, कि संसार के सब व्यवहार श्रद्धा, प्रम आदि नैसर्गिक मनोष्टृतियों से द्वी चत्रते दें; इन बृतियों को रोकने के सिवा पुद्धि दूसरा कोई कार्य नहीं करती, और जब बुद्धि किशी बात की भलाई या बुराई का निश्चय कर लेती है; तय आगे उस निश्रय को यमल में लाने का काम मन के द्वारा अर्थात् मनावित्त के द्वारा भी हुआ करता है। इस बात की चर्चा पहले होत्र-जेत्रज्ञीवेचार में ही चुकी हैं। सारांश यह है, कि बुद्धिगम्य ज्ञान की पूर्ति होने के लिये स्रोर खागे खाचरण तथा कृति में उसकी फलदुपता द्वीने के लिये इस ज्ञान को दुमेशा श्रद्धा, द्या, वात्यत्य. कर्त्तत्य प्रेम इत्यादि नेसर्गिक मनोवृत्तियों की आवश्यकता होती है, और जो ज्ञान इन मनोवृत्तियों को ग्रुद्ध तथा जागृत नहीं करता, और जिस ज्ञान को उनकी सद्दायता अपैद्धित नहीं होती; उसे खुला, कोरा, करेश, अधूरा, बांक्स या कचा ज्ञान समम्मना चाहिये । जैसे विना बाह्य के केवल गोली से बंद्क नहीं चलती, वैसे ही प्रेम, श्रद्धा स्रादि मनोवृत्तियों की सहायता के बिना केवल बुद्धिगम्य ज्ञान किसी को तार नहीं सकता । यह सिद्धान्त हमारे प्राचीन ऋषियाँ को भन्नी भाँति मालूम या । उदाहरणु के लिये छांदोग्योपनिपद में वर्णित यह कचा लीजिये ( छां. ६. १२):- एक दिन श्वेतकेतु के पिता ने यह सिद्ध कर दिखाने के लिये कि घरयक्त और सूच्म परव्रत ही सब एश्य जगत का मूल कारण है, केतकेत से कहा कि बरगढ़ का एक फल ले खाद्यों और देखों कि उसके भीतर क्या है। श्वेतंकत ने वैसा ही किया, उस फल को तोड़ कर देखा, और कहा " इसके भीतर छोटे छोटे बहुत से योज या दाने हैं। " उसके पिता ने फिर कहा कि उन वीजों में से एक बीज से लो, उसे तोड़ कर देखो और वसलाओं कि उस के भीतर पया है ? धेतके रू ने एक योज ले लिया, उसे तोड़ कर देखा और कहा कि इसके मीतर कुछ नहीं है। तय विता ने कहा " छरे! यह जो तुम 'कुछ नहीं'

कहते हो, इसी से यह बरगढ़ का बहुत बढ़ा वृत्त हुआ है "; और अंत में बह डपदेश दिया कि 'श्रदत्स्व ' श्रयात् इस कर्मना को केवल बुद्धि में रख मुँह है ही ' हाँ ' सत कहो, किन्तु ठसके आगे भी चलो, यानी इस तत्व को अपने हृदव में अच्छी तरह जमने दो और स्नाचरण या कृति में दिलाई देने हो । सार्गन, यदि यह निश्चयात्मक ज्ञान होने के लिये भी श्रद्धा की आवश्यकता है, कि सूर्य का स्ट्य कल संबेर होगा; तो यह भी निर्दिवाद सिंह है कि इस वात को पूर्ण-तया जान लेने के लिये-कि सारी सृष्टि का मूलतत्त्व भनादि, अनन्त, सर्वक्रं, सर्वज्ञ, स्वतंत्र और चैतन्यरूप है—पहले हम लोगों को, जहां तक जा सकें, ब्राहि-रूपी बटहे का अवलम्बन करना चाहिये, परन्तु आगे,टसके अनुरोध से, इड दर ती अवश्यकी श्रद्धा तया श्रेम की पगडंडी से ही जाना चाहिये। देखिये, में ब्रिये मा कह कर ईश्वर के समान वंध और पृत्य मानता हूँ, उसे ही अन्य लोग एक सामान्य स्त्री समकते हैं या नैरगायिकों के शास्त्रीय शब्दावदंवर के अनुसा " गर्मधारता-प्रसवादिस्त्रीत्वसामान्यावच्छेदकावच्छित्रस्यक्तिविशेषः " सममते 🕏 । इस एक होटे से व्यावहारिक उदाहरण से यह बात किसी के भी व्यान में सहज म्रा सकती हैं, कि जब केवल तर्कशाख के सद्दारे माप्त किया गया ज्ञान, श्रद्धा और प्रेम के साँचे में दाला जाता है तय उसमें कैसा ऋन्तर हो जाता है। इसी कारण से गीता (६. ४७) में कहा है कि कर्मयोगियों में भी श्रद्धावात् श्रेष्ट है: श्रौर ऐसा ही सिदान्त, जैसा पहले कह आये हैं, अध्यात्मशास्त्र में भी किया गया है, कि श्रंडियातीत होने के कारण जिन पदार्थों का चिंतन करते नहीं बनता, उनके सहस का निर्माय केवल तर्क से नहीं करना चाष्ट्रिये-" अचिनयाः खलु ये माताः न तांस्तकेंग चिन्तयेत । "

यदि यदी एक अन्यन हो, कि सावारण मनुष्यों के लिये निर्मुण पत्म का ज्ञान होना कठिन है, तो बुदिमान् पुरुषों में मतमेंद्र होने पर भी श्रद्धा था विश्वान से उसका निवारण किया जा सकता है। कारण यह है, कि इन पुरुषों में जे अधिक विश्वसनीय होंगे उन्हीं के बचनों पर विश्वास रखने से हमारा कान बन जावेगा (गी. १३, २४)। सकेशास में इस उपाय को "आसवननप्रमाण कहते हैं। आस" का अर्थ विश्वसनीय पुरुष है। ज्ञान के व्यवहार पर दिष्ट ढालने से यही दिलाई देगा, कि इन्नार्गे लोग आस-वाक्य पर विश्वास रख कर ही अपन व्यवहार चलाते हैं। हो पंचे इस के बदले सात क्यों नहीं होते, अथवा एक पर एक लिखने से दो नहीं होते, ग्यारह क्यों होते हैं, इस विषय की उपपित या कारण वत्तानेवाले पुरुष बहुत ही कम मिलते हैं; तो भी इन सिदानों को सब मान कर ही जगत का व्यवहार चल रहा है। ऐसे लोग बहुत ही कम मिलंग जिन्हें इस बात का प्रवच्च हान है, कि हिमालय की उँचाई ४ मील है या इस मील । परन्तु जब कोई यह प्रश्न पहता है कि हिमालय की दँचाई कितनी है, तब सूगोल की पुस्तक में पड़ी हुई "तोईस हज़ार फीट" संख्या हम तुरन्त ही वतना सूगोल की पुस्तक में पड़ी हुई "तोईस हज़ार फीट" संख्या हम तुरन्त ही वतना

देते हैं ! यदि इसी प्रकार कोई पूछे कि " प्रहा कैसा है " तो यह उत्तर देने में क्या द्वानि है कि वह " निर्गुण " है ? वह सचसुच द्वी निर्गुण है या नहां, इस बात की परी जाँच कर उसके साधक-बाधक प्रमाणों की मीमांसा करने के लिये सामान्य लोगों में युद्धि की तीव्रका भले ही न हो; परन्तु श्रद्धा या विश्वास कुछ ऐसा मनोधर्म नहीं है. जो महाबुद्धिमान् पुरुषों में ही पाया जाय। ग्रज्जनों संभी श्रदा की कुछ न्युनता नहां होती। श्रीर, जब कि श्रदा से ही वे लोग अपने सैकडों सांसा-रिक व्यवहार किया करते हैं, तो उसी श्रद्धा से यदि वे ब्रह्म को निर्पुण मान लेवें तो कोई प्रत्यवाय नहीं देख पड़ता। मोच-धर्म का इतिहास पहने से मालूम होगा, कि जब ज्ञानी पुरुषों ने बहास्वरूप की मीमांसा कर रसे निर्मुण वतलाया, उसके पद्मले ही मनुत्य ने केवल अपनी श्रद्धा से यह जान लिया था, कि सृष्टि की जड़ में सृष्टि के नाशवान और मनित्य परार्थों से भिन्न या विज्ञज्ञाण कोहें एक तत्व है, जो अना-धंत, अमृत, स्वतन्त्र सर्वशक्तिमान्, सर्वत्र और सर्वन्यापी है; और, मन्प्य उसी समय से उस तत्त्व की उपासना किसी न किसी रूप में करता चला श्राया है। यह सच है कि वह उस समय इस ज्ञान की उपपत्ति वतला नहीं सकता था; परना काधिमौतिकशास में भी यही कम देख पड़ता है कि पहले अनुभव होता है और पश्चात् उसकी उपपत्ति बतलाई जाती है । उदाहरणार्थ, भास्कराचार्य को पूछ्वी के (अथवा अन्त में न्यूटन को सारे विश्व के ) गुरुत्वाकर्पण की कल्पना सुफाने के उन्हले ही यह बात श्रनादि काल से सब लोगों को मालूम थी, कि पेड़ से गिरा हुआ फल नीचे पृथ्वी पर गिर पड़ता है। श्रध्यात्मशास्त्र को भी यही नियम उपयुक्त है। श्रद्धा से प्राप्त हुए ज्ञान की जाँच करना ग्रीर उसकी उपपत्ति की खोज करना बुद्धि का काम है सही; परन्तु सब प्रकार योग्य उपपत्ति के न मिलने से ही यह नहीं कहा जा सकता कि श्रद्धा से प्राप्त होनेवाला ज्ञान केवल अस है।

यदि सिर्फ़ इतना ही जान लेने से हमारा काम चल जाय कि ब्रह्म निर्गुरा है, तो इसमें सन्देह नहों कि यह काम उप कुंक कपन के अनुसार श्रद्धा से चला जा सकता है (गी. १३. २५)। परन्तु नवें प्रकरण के अन्त में कह चुके हैं कि ब्राह्मी स्थिति या सिद्धावस्था की प्राप्ति कर लेना ही इस संसार में मनुष्य का परमसाध्य या आन्तम ध्येय हैं, और उसके लिये केवल यह कोरा ज्ञान, कि ब्रह्म निर्गुरा हैं, किसी काम का नहीं। दीर्घ समय के अभ्यास और नित्य की आदत से इस ज्ञान का प्रवेश हृदय में तथा देहिन्द्रयों म अच्छी तरह हो जाना चाहिये और ज्ञाचरण के द्वारा ब्रह्मात्मेष्य कुछि ही हमारा देह-स्वभाव हो जाना चाहिये और ज्ञाचरण के द्वारा ब्रह्मात्मेष्य कुछि ही हमारा देह-स्वभाव हो जाना चाहिये; ऐसा होने के लिये परमेश्वर के स्वरूप का प्रमपूर्वक चिन्तन करके मन का तदाकार करना ही एक सुजम ज्याय है । यह मार्ग अथवा साधन हमारे देश में बहुत प्राचीन समय से प्रचलित है और इसी को उपासना या भक्ति कहते हैं । भक्ति का लहाण शागिडस्थ सूत्र (२) में इस प्रकार है कि '' सा ( मिकः ) परानुरिक्तिश्वरे "— हंसर के प्रति 'पर' अर्थात निरित्रश्य जो श्रेम है उसे मिक्त कहते हैं । 'पर' शब्द का गी. र.५२

चर्च केवल निरित्य्य ही नहीं है; किन्द्र मागवतपुराग्य में कहा है कि वह प्रमानिहेंतुक, निष्काम और निरंतर हों— " सहेतुक्यन्यविद्विता या मिक्कः पुरुगेत्वेग " ( सारा. २. २६. १२ )। कारण यह है कि, जब मिक्क इस हेतु से की जाती है कि " हे ईश्वर ! सुक्ते कुछ दे " तब विदेक यज्ञ-यागादिक कार्य कर्मों के समाब से भी कुछ न छुछ व्यापार का स्वरूप प्राप्त हो जाता है । ऐसी मिक्क राजस बहुताती हैं और उससे कित की शुद्धि पूरी पूरी नहीं होती । जब कि वित्त की शुद्धि सूरी नहीं होती । जब कि वित्त की शुद्धि सूरी नहीं सुई, तब कहना नहीं होगा कि साध्यात्मिक वजति में और मोब की प्राप्ति में भी वाचा था जायगी । प्रध्यात्मग्राख-प्रतिपादित पूर्ण निकामता का तब इस प्रकार मिक्त-मार्ग में भी बना रहता है । और इसी लिये गीता में मगवहकों की चार श्रीरिगोर्यों करके कहा है, कि जो ' स्वर्षार्थी ' है वानी जो कुछ पाने के हेतु परमेखर की मिक्त करता है वह निकृष्ट श्रेगी का भक्त हैं; और परमेखर का जाव होने के कारण जो स्वर्य प्रपने लिये कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता ( गी. ६. १०-) । परन्तु नारद खादिकों के समान जो ' ज्ञानी ' प्रकृष केवल कर्नव्य-बुदि से ही परमेखर की मिक्त करता है, वही सब मक्तों में श्रेष्ठ है ( गी. ७. १६-१-)। यह मिक्त मागवतपुराण ( ७. ५. २३ ) के खतुसार नी प्रकार की है, जैसे—

अवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादभेवनम् । अर्चनं वन्दनं दास्यं मख्यं आस्मनिवेदनम् ॥

नारद के भक्तिसूत्र में इसी भक्ति के स्थारह भेद किये गये हैं (ना. सू. धर)। परना भक्ति के इन सब भेदों का निरूपता टासबोध खादि अनेक मापा-प्रेयों में विस्तृत रीति से किया गया है, इसालेवे हम यहाँ उनकी विशेष चर्चा नहाँ काते। भक्ति किसी प्रकार की हो; यह प्रगट है कि परमेश्वर में निरतिशय और निर्हेत्क प्रेस रख कर अपनी वृत्ति को तदाकार करने का सन्ति का सामान्य काम प्रलेक मनुष्य को प्रपने मन ही से करना पडता है। छडवें प्रकरण में कह चुके हैं कि बुदि नामक जो अन्तरिन्दिय है वह केवल भले-ब्रहे, धर्म-अधर्म अधवा कार्य-अकार्य का निर्माय करने के सिवा और कुछ नहीं करती, शेप मानसिक कार्य मन ही को करने पड़ते हैं । अर्थात्, अय मन ही के दो भेद ही जाते हैं-एक मिक करनेवाला मन और दूसरा उसका उपास्य यानी जिस पर प्रेम किया जाता है वह वस्तु । उपनिपर्रे में जिस श्रेष्ट ब्रह्मस्यरूप का मतिपादन किया गया है वह इन्द्रियातीत, अन्यक, श्चनन्त, निर्मुण और 'पुकमेवाद्वितीयं ' है, इसलिये उपासना का श्वारम्भ वस स्वरूप से नहीं हो सकता। कारण यह है कि जब श्रेष्ट ब्रह्मस्वरूप का ब्राह्मस्व होता है तब मन अलग नहीं रहता; किन्तु उपास्य और उपासक, अथवा ज्ञाता और लेप, दोनी एकरूप ही जाते हैं । निर्गुगा महा श्रन्तिस साध्य वस्तु है, सावन नहीं, और जय तक किसी न किसी साधन से निर्मुगा ब्रह्म के साथ एकरूप द्वीने की पात्रता मन में न आने, तय तक इस धेष्ट महास्वरूप का साञ्चात्कार ही नहीं सकता। श्रवण्य साधन की दृष्टि से की जानेवाली उपासना के लिये जिस ब्रह्म-स्वरूप का स्वीकार करना होता है, वह दूसरी श्रेष्ती कां, श्रर्थात् उपार्देय फीर उपासक के भेद से मन को गोचर होनेवाला, यानी सगुगा ही होता है; और इसी लिये वपनिपदी में जहीं जहीं प्रदा की उपासना कही गई है, वहीं वहीं उपास्य प्रदा के अव्यक्त होने पर भी सगुगुरूप ने ही इसका वर्णन किया गया है । उदाहरणार्घ, शागिडल्य-विधा में जिल बहा की उपासना कही गई है वह यदाप अव्यक प्रयांत निराकार र्इं; तथापि छांदोन्योपनिपद् (३.१४) में कहा है, कि वह प्राण-शरीर, सत्य-संकल्प, सर्वगंध, सर्वरस, सर्वकर्म, अर्थात मन को गोचर होनेवाले सब गुगों से युक्त हो। स्मरण रहे कि यहाँ उपास्य प्राप्त यद्यपि सगुगा है, तयापि वह अन्यक अर्थात निराकार है। परन्तु मनुष्य के मन की स्वाभाविक रचना पैसी है कि, सगुण वस्तुकों में से भी जो वस्तु प्रत्यक हे ती है प्रयात जिसका कोई विशेष रूप भा चादि नहां और हमालिये जो नेत्रादि हान्हियों को स्रगीचर है उस पर प्रेम रखना या इमेशा उसका चिन्तन कर मन को उसी में क्षिर करके चूलि को तदा-कार करना मनुष्य के लिये यहुत कांडेन और दूःमाध्य भी है । स्यांकि, मन स्वभाव ही से चंचल है; इसालिये जब तक मन के मामने आधार के लिये कोई इन्द्रिय-गोचर स्थिर चस्तु न हो, तय तक यह मन धारवार भूल जाया करता है कि रियर कहीं होना है। चित्त को रियरतां का यह मानांप्रेक कार्य वड़े चड़े जानी प्ररुपों को भी दुष्कर प्रतीत होता है; तो फिर साँघारण मनुष्यों के लिये कहना ही थया ? ष्रातगुव रेखागागीत के सिद्धान्तों की शिक्षा देते समय जिस प्रकार ऐसी रेखा की करपना करने के लिये, कि जो खनादि, खनन्त और विना चौडाई ( अन्यक्त ) है, किन्तु जिसमें लम्बाई का गुण होने से सगुण है, उस रेखा का एक ह्योटा सा नमूना स्लेट या तस्ते पर व्यक्त करके दिखलाना पड़ता है; उसी प्रकार ऐसे परमेश्वर पर प्रेम करने और उसमें श्रपनी वृत्ति को लीन काने के लिये, कि जो सर्व-कत्तां, सर्वशक्तिमान्, सर्वतं ( प्रता्व सतुता ) है, पान्तुः निराकार प्रार्थात् प्रन्यक है, मन के सामने 'प्रत्यक्त ' नाम-रूपात्मक किसी चस्तू के रहे बिना साधारण मनुष्यों का काम चल नहीं सकता ै। यही क्यों: पहले किसी व्यक्त पदार्थ के देखे. विना सन्त्य के मन में प्रव्यक्त की कल्पना ही जागृत हो नहीं सकती । उदाहरणार्थ, जब इस लाल, हरे इत्यादि अनेक न्यक्त शों के पदार्थ पहले खाँखों से देख केते हैं तभी ' रंग ' की सामान्य और अल्यक कल्पना जागृत होती है; यदि ऐसा न हो तो

इम निषय पर पक श्लोक है जो यंगवामिष्ठ का कहा जाता है:—
 अक्षरायगमल्यये यथा स्यूच्यतुंल्ह्यत्यरिग्रह: ।
 शुद्धयुद्धपरिकस्थये तथा ढावमणमयशिलामयार्चनम् ॥

<sup>,&#</sup>x27;ण्यारों का परिचय कराने के लिये लड़कों के सामने जिस प्रकार छोटे छोटे केलड़ रख कर अक्षरों का आकार दिखलाना पड़ता है, जमी प्रकार ( निल्ल) छुद्रसुद्ध परम्रद्ध का धान धोने के लिये लमड़ी, मिट्टी या पत्थर की मूमंत का स्थितार किया जाता है। '' परन्तु यह खोक न्युद्धरिम्नासिष्ठ में नहीं मिलता।

'शा' की यह अध्यक कत्यना हो ही नहीं सकती। अब चाहे हमे कोई मुतुष्य के सन का स्वमाव कहे या दोप: कुछ मी कहा जाय, जब तक देहवारी मनुष्य अपने मन के इस स्वमाव को अलग नहीं कर सकता, तब तक उपासना के लि। यानी मिक के लिय निर्मुण से समुग्त में—श्रोर उसमें भी अध्यक समुग्त की अपना अक समुग्त ही में—श्रान पहता है, इनके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं। यही कारण है कि व्यक्त-उपासना का मार्ग अनादि काल से अविति है; रामतापनीय आदि उपनिष्यों में मनुष्यरूपधारी व्यक्त शहा-स्वरूप की उपासना का वर्गान है और भगवदीता में भी यही कहा गया है कि—

क्षेत्रोऽधिकतरस्तेपां अव्यक्तासक्तचेतसाम् । अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्गिरवाप्यते ॥

श्रयात " यव्यक में चित्त की ( मन की ) एकात्रता कानेवाले की बहुत कर होते हैं; क्योंकि इस खन्यक्राति को पाना देहेंद्रियदारी मनुष्य के लिये स्वमादतः कर-दायक है "- ( १२. ५. )। इस ' प्रत्यच्च ' मार्ग ही को ' मकिमार्ग ' कहते हैं। इसमें कुछ सन्देह नहीं कि कोई युद्धिमान पुरुष अपनी बुद्धि से परशहा के खरूर का निश्चय कर उसके अन्यक्त स्वरूप में केवल अपने विचारों के वल से अपने सन को हियर कर सकता है । परन्तु इस रीति से अन्यक्त में ' मन ' को आसक्त करने क काम भी तो। अन्त में श्रद्धा और प्रेम से ही सिद्ध करना होता है, इसालिये इस मार्ग में भी श्रद्धा और प्रेम की श्रावश्यकता छुट नहीं सकती। सच पूढ़ी जे तात्विक दृष्टि से सिचदानन्द बस्रोपासना का समावेश भी प्रेममूलक भक्ति-मार्ग में दी किया जाना चाहिये। परन्तु इस मार्ग में घ्यान करने के लिये जिस ब्रह्म-लहर का स्वीकार किया जाता है वह केवल अव्यक्त और बुद्धिगम्य अर्थात् ज्ञानगम्य होता है और टभी को प्रधानता दी जाती है, इसलिये इस किया को भक्ति-मार्ग न बदकर श्राच्यात्मविचार, अव्यक्तीपासना या केवल उपासना, अथवा शानमार्ग करते हैं । फीर, स्पास्य ब्रह्म के समुख रहने पर भी जब दसका श्रन्यक के बदले न्यक-श्रीर विशेषतः मनुष्य-देइधारी—रूप स्वीकृत किया जाता है, तब वही मक्तिमां करः लाता है। इस प्रकार यद्यपि मार्ग दो ई तयापि वन दोनों में एकही परमेश्वर की शांति होती है और अन्त में एकही सी साम्यबुद्धि मन में उत्पन्न होती हैं: इसर्लिय स्पष्ट देख पढ़ेगा कि जिस प्रकार किसी छत पर जाने के लिये दो ज़ीने होते हैं उसी प्रकार भिन्न भिन्न मनुष्यों की योग्यता के अनुसार ये दो ( ज्ञानमार्ग और मिकमार्ग) अनादि सिद्ध भिन्न भिन्न मार्ग है—इन मार्गी की भिन्नता से अन्तिमसाध्य अधवा च्येय में कुछ मिछता नहीं होती। इसमें से एक ज़ीने की पहली सीटी बुद्धि हैं। तो दूसरे ज़ीने की पहली सीढी श्रदा और श्रेम हैं; और, किसी भी मार्ग से जाशी अन्त में एक ही परमेश्वर का एकही प्रकार का ज्ञान होता है, एवं एकही सी मुक्ति भी प्राप्त होती है। इसलिये दोनों भागों में यही सिद्धांत एक ही सा स्थिर रहता हैं, कि ' अनुमवात्मक ज्ञान के विना सोदा नहीं मिलता '। फिर यह व्यर्थ बतेड़ा

करने से क्या लाम है, कि ज्ञानमार्ग श्रेष्ट है या भक्तिमार्ग श्रेष्ट है? यदापि ये दोनों साधन प्रयमाव का में अधिकार या योग्यता के अनुसार भित्र हों, तथादि अंत में धार्यात परिग्रामरूप में दोनों की योग्यता समान है और गीता में इन दोनों को एकही ' अध्यात्म ' नाम दिया गया है ( ११. १ )। अब यशपे साधन की दृष्टि से ज्ञान और भक्ति की योग्यता एक ही समान है। तथापि इव दोनों में यह महत्व का भेद हैं, कि भक्ति कदापि निद्या नहीं हो सकती, किन्तु ज्ञान को निद्या (यानी सिद्धावस्या की प्रन्तिम स्थिति ) कह सकते हैं । इसमें संदेह नहीं कि, प्राध्यातम-विचार से या अन्यक्तीपासना से परमेश्वर का जो ज्ञान होता है, बही भक्ति से भी हो सकता है ( गी. १८. ५५ ); परन्तु इस प्रकार ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर आगे यदि कोई मन्त्र सांसारिककार्यों को छोड़ दे और जान ही में सदा निमन्न रहने लगे. तो गीता के अनुसार वह 'शाननियं' कहलावेगा, 'भक्तिनियं' नहीं। इसका कारण यह है. कि जब तक भिक्त की किया जारी रहनी है तब तक उपास्य और खणसकरूपी ईत-भाव भी यना रहता है: झीर झीतम ब्राह्मातमेश्य श्यिति में तो. भक्ति की कीन कहे, अन्य किसी भी प्रकार की पासना शेष नहीं रह सकती। भक्ति का पर्यवसान या फल ज्ञान है: भक्ति ज्ञान का साधन है- वह कुछ छातिम साध्य वस्तु नहीं । सारांश, श्रन्यकोपासना की दृष्टि से ज्ञान एक बार साधन हो सकता है, और दूसरी बार ब्रह्मात्मेन्य के अपरोज्ञानुभव की दृष्टि से उसी ज्ञान को निष्ठा यानी तिन्दावम्या की श्रांतिम स्थिति कह सकते हैं । जब इस मेद को प्रगट रूप से दिखलाने की आवश्यकता होती है, तब ' ज्ञानमार्ग ' और ' ज्ञाननिष्ठा ' दोनों शब्दों का उपयोग समान अर्थ में नहीं किया जाता; किन्तु अन्यक्तीपासना की साधनावस्थावाली स्थिति दिखलाने के लिये 'ज्ञानमार्ग ' शब्द का उपयोग किया जाता है. प्यार ज्ञान-प्राप्ति के अनंतर सब कमीं को छोड ज्ञान ही में निमग्न हो जाने की जो सिद्धावस्था की स्थिति है उसके लिये 'ज्ञाननिष्ठा शब्द का उपयोग किया जाता है। प्रयोत, प्रव्यक्तीपासना या श्रव्यात्मविचार के भर्य में ज्ञान को एक यार साधन (ज्ञानमार्ग) कह सकते हैं, और दूसरी बार अपरो-जानमन के अर्थ में उसी जान को निष्ठा यानी कर्म ग्रागरूपी छोतिम स्रवस्था कह सकते हैं। यही वात कर्म के विषय में भी कही जा सकती है। शाखोक मयादा के अनुसार जो कर्म पहले चित्त की ग्राहिद के लिये किया जाता है वह साधन कहलाता है । इस कमें से चित्त की शुद्धि होती है और अंत में ज्ञान तथा शांति की प्राप्ति होती है; परन्तु यदि कोई सतुष्य इस ज्ञान में ही निमप्त न रह कर शांतिपर्वक सत्यूपर्यंत निकाम-कर्म करता चला जाये, तो ज्ञान्युक्त निकामकर्प की धिष्टें से प्रसकें इस कर्म को निष्ठा कह सकते हैं (गी. ३.३) यह वात मिक के विषय में नहीं कह सकते; क्पोंकि भोके सिर्फ एक मार्ग या उराय अयोत ज्ञान-प्राप्ति का साधन ही है— वह निडा नहीं है । इसानेये गीता के प्रारम्भ में ञ्चान ( सांख्य ) चौर योग ( कर्म ) यही दो निउड़ि कही गई हैं । उननं से कर्म-

योग-निष्टा की सिद्धि के वपाय, साधन, विधि या मार्ग का विचार करते समय (गी.७. १), अध्यक्तीपासना (ज्ञानमार्ग) और व्यक्तीपासना (भिक्तमार्ग) का— वपाँद जो दो साधन प्राचीन समय से एक साय चले आरहे हैं इनका— वपाँद कहे, गीता में सिर्फ़ इतना ही कहा है कि इन दोनों में से अव्यक्तीपासना बहुत केशमय है और व्यक्तीपासना या भिक्त आधिक सुलभ है, यानी इस साधन का स्वीकार सब साधारण लोग कर सकते हैं । आचीन वपनिपदों में झानमार्ग हो का विचार किया गया है और शायिवव्य आदि सुत्रों में तथा आगवत आदि कर्षों में भिक्त-मार्ग ही की मिहमा गाई गई है । परन्तु साधनं-र्शर से झानमार्ग और मिक्त-मार्ग में योग-तानुसार भेद दिखला कर अन्त में दोनों का मेल निकार कर्म के साथ जैसा गीता ने सम-दुद्धि से किया है, वैसा अन्य किसी भी प्राचीन धर्म-प्रनय ने नहीं किया है।

ईश्वर के स्वरूप का यह यवार्य और अनुमवात्मक ज्ञान होने के तिये, कि ' सब प्राति।याँ में एक ही परभेश्वर हैं, ' देंहेंद्रियधारी मनुष्य को क्या कान चाडिये ? इस प्रश्न का विचार अपूर्क शीति से करने पर जान पड़ेगा, कि बग्नी परमेश्वर का श्रेष्ट स्वरूप अनादि, अनन्त, आनिर्वास्य, अचिन्य और 'नेति नेति ' से. तथापि वह निर्मुण, अर्ध्य फ्राँर अव्यक्त भी है, फ्राँर जब उसका ग्रमुमव होता है तव उपास्य. उपासकरूपी देत-माव शेप नहीं रहता, इसलिये उपासना का भारम वहाँ से नहीं हो सकता । वह तो केवल ऋत्तिम साध्य है -- साधन नहीं और तद्रप होने की जो अर्द्धत रियति है उसकी प्राप्ति के लिये रपासना केवल एक साधन या उपाय है । ऋतपुत्र, इस उपासना में जिस वस्तु को स्त्रीकार करना पड़ता है वसका सुगुगां होना प्रत्यन्त भावर्यक है। सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्, सर्वन्यापी भीर निराकार यहास्त्ररूप देसा अर्थात् रागुग है । परन्तु वह केवल हरियम और अपन क्रचांत इद्धियों को ऋगोचर होने के कारण उपासना के लिय ऋत्यन्त ,केशमय हैं। अतुद्व प्रत्येक धर्म में यही देख पडता है कि इन दोनों प्रमेखा-स्वरूपों की अपेका जो प्रमेश्वर अधिन्त्य, सर्वसाची, सर्वन्यापी और सर्वशक्तिमान जगदांता शिक्र भी हमारे समान हम से बोलेगा, हम पर प्रेम करेगा, हमको सन्मार्ग दिखारेगां और हमें सद्भति देगा. जिसे हम लोग 'अपना' कह सकेंगे, जिसे हमारे सुख-दु:खाँ के साथ सहातुभृति होगी किंवा जो हमारे अपराधीं को सुमा केगा: जिसके साब इस लोगो का यह प्रत्यन्त सम्बन्ध उत्पन्न हो कि 'हे परमक्षर! में तेरा हूँ, भौर तू मेरा है, ' जो पिता के समान मेरी रचा करेगा और माता के समान प्यार करेगा; भ्रयवा जो " गतिर्भर्ता प्रभुः सान्ती निवासः श्ररणं सुहृत् " ( गी.६.१७ और १८) है — अर्थात् जिसके विषय में, में यह कह सकूंगा कि 'त् मेरी गति है, त् मेरा पोपण-कर्त्ता है, व् मेरा स्वामी हैं, व् मेरा सानी है, व् मेरा विश्रामध्यान हैं, व् मेरा कन्तिम जाधार है, तू मेरा सखा है, ' और ऐसा कह कर वहाँ की नाई प्रेम-पूर्वक तथा लाडु से जिसके स्वरूप का आकलन में कर सक्रंगा-गेसे सत्यसंकर्ष,

सक्तेषर्थ-सम्प्रत, द्यालागर, मक्तवन्सल, परमपिवन्न, परमबदार, परमलेएणिक परमपूज्य, सर्वसुन्दर, सकलगुग्रानिशन, ष्राच्या संक्षेप में कहें तो ऐसे लाढ़ले मगुण, नेमान्य और न्यक्त यानी प्रलग्न-रूपधारी सुलम परमेगर ही के स्वरूप का सहारा मगुप्प ' भक्ति के लिये ' स्वमायतः लिया करता है। जो परम्रस्य मृल में क्रिकेन्य और ' एकमेवाद्वितीयम् ' है बतके उक्त प्रकार के प्रत्मित हो स्वरूपों को ( अर्थात् प्रेम, श्रद्धा प्राप्ति मनोमय नेगों से मगुप्प को गोचर होनेवाले स्वरूपों को ) ही वेदान्तराख की परिभाषा में ' ईश्वर ' कहते हैं। परमेशर सर्वन्याणी हो कर मीमर्यादित यमों हो गया है इसका उत्तर प्रसिद्ध महाराष्ट्र लागु तुकाराम ने एक परा में दिया है, जिसका प्राप्त यह हैं—

रहता है सर्वन ही व्यापक एक समान । पर निज भक्तों के लिये छोटा है भगवान ॥

यही सिदान्त बेदान्तसूत्र में भी दिया गया है ( १. २.७ ) । उपनिपदों में भी जहीं बहाँ महा की स्पासना का वर्णन है वहाँ चहाँ प्राण, मन इत्यादि सगुण और केवल अन्यक वस्ताओं ही का निर्देश न कर उनके साथ साव सुर्व (धावित्य), अस इत्यादि सगुगा और स्पक्त पदाया की उपासना भी कही गई है ( ते. ३. २-६: ह्मां. ७)। श्रेताघतरोपिनपर में तो ' ईश्वर 'का सञ्चामा इस प्रकार गतला कर, कि " मार्या तु प्रकृति विशास माविनं तु महेश्वरम् " ( ४. १० )—प्रपति प्रकृति दी की मार्या फीर इस गाया के क्राधिपति की महेश्वर जानी—फागे गीता ही के समान (गी. १०.३) सगुगा देखर की महिमा का एस प्रकार वर्गान किया है कि " ज्ञात्वा देर्प सुच्यते सर्वपारी: " प्रचीत इस देव को जान लेने से मन्य्य सब पारीं से सुक हो जाता है ( १. १६ )। यह जो नाम-स्पात्मक यस्तु उपास्य परमहा के चिन्ह, पहचान, खबतार, झंश या प्रतिनिधि के तीर पर उपासना के लिये झावरयक है, उसी को वेदान्तराम्य में 'प्रतीक ' कहते हैं । प्रतीक (प्रति+रक) शब्द का धात्वर्यं यह है - प्रति=ग्रपनी धीर, इक=भुका हुमा; जब किशी वस्तु का कोई एक माग पहले गोचर हो भार किर भाग उस वहतु का हान हो, तब उस भाग को प्रतीक कहते हैं। एस नियम के जनुसार, सर्वव्यापी प्रमेशर का ज्ञान होने के लिये उसका कोई भी प्रत्यक्ष चिन्ह, श्रंशास्त्री विभूति या भाग ' प्रतीक ' हो सकता है। उदाहरणार्व महाभारत में प्राचागा और न्याध का जो संवाद है उसमें न्याध ने माह्मसु को पहले बहत सा अध्यातमञ्चान यतलायाः फिर "हे हिजबर! मेरा जो प्रत्यन्त धर्म है बसे अप देखो "-" प्रत्यन सम यो धर्मस्तं च पृश्य दिजोत्तम " (बन. २१३. ३) ऐसा कह का उस बातामु को यह न्याध अपने वृद्ध नातापिता के समीप ले गया और फद्दने लगा—पड़ी भेरे ' प्रत्यक्त ' देवता 'हैं और मनीभाव से ईखा के समान इन्हींकी सेवा करना मेरा ' प्रत्यदा ' धर्म है । इसी आभिप्राय की सन में रख कर भगवान श्रीहरणा ने प्रपने व्यक्त स्वरूप की उपायना बतलाने के पहले गीता में कहा है--

## राजविद्या राजगुर्ध प विश्वमिदमुत्तमम् । प्रस्वक्षायगमं धर्म्ये सुसुख कर्तुमध्ययम् ॥

क्रयात, यह भिन्तमार्ग " सब विद्या में। में और गुद्धों में श्रेष्ट (राजविद्या और राजग्रह्म ) हैं: यह उत्तम पवित्र, प्रयक्ष देख पडनेवाना, धर्मानकृत, सल से धाचर्गा करने याय प्रार अद्मय है " (गी. ६. २)। इस स्रोक में राजविद्या र्फोर शजगळ, दोनों साम।सिक शब्द हैं; इनका विश्वष्ठ यह है—' विद्यानां शजा ' छोर ' गुह्यानां राजा ' ( अर्थात् विद्यास्रों का राजा स्रोर गुह्यों का राजा ): स्रोर जब समास सन्ना तब संस्कृत व्याकाम् के नियमानुसार ' राज ' शब्द का उपयोग पहले किया गया। परंतु इसके बदले छुछ लांग ' राजां विद्या ' ( राजाओं की विद्या ) ऐसा विश्रह करते हैं और कहते हैं, कि योगवासिए ( २. ११. १६ - १८ ) में जो वर्णन है इसके जनमार जब पाचीन समय में ऋ पे में ने राजाओं को बहाविया का उपरेश किया तय से ब्रह्मविद्या या अध्यात्मज्ञान ही को राजविद्या और राजग्रहा कहने लगे हैं, इसिजिये गीता में भी इन शब्दों से वही खर्य यानी खर्यात्मज्ञान-मिक नहीं--लिया जाना चाहिये । गीना-प्रतिपादित मार्ग भी मन्, इच्चाक प्रमृति राज-परम्परा ही से प्रवृत्त हुआ है (गी थ. १); इसिनेये नहीं कहा जा सकता, कि गीता में 'राजविद्या 'श्रीर 'राजगुरू 'शुटर 'र जा पों की विद्या ' और 'राजाओं का गुह्म '--यानी राजमान्य विद्या श्रीर गुह्म-के श्रर्थ में उपयुक्त न हुए हीं। पत्नु इन खर्यों को मान लंने पर भी यह प्यान देने थोग्य वात है, कि इस स्थान में वे शब्द ज्ञानसार्ग के लिये उपयुक्त नहीं हुए हैं। कारगा यह है, कि गीना के जिय फाच्याय में यह खोक ग्राया है उसमें साक्ति-सार्व का ही विशेष प्रतिपादन किया गया है ( गी. ६. २२-३१ देखा ); श्रीर यद्यपि श्रान्तमं साध्य वद्य एक ही हैं,-तथापि गीता में ही प्रध्यातमधिया का साधनात्मक ज्ञानमार्ग केवल ' ब्रह्मिगम्य ' द्यात्व ' अन्यक ' स्रोर ' दुःखकारक ' कहा गया है ( गी. १२.५ ); ऐसी स्रवस्या में यह प्रसम्भव जान पढ़ता है, कि भगवान प्रव उसी ज्ञानमार्ग को 'प्रलज्ञाः वगम ' यानी व्यक्त और ' कर्नुं सुसुखं ' यानी श्राचरण करने में सुसकारक कर्हेंगे। श्चतत्रव प्रकरण की साम्यता के कारणा, श्रीर केवल भक्ति-मार्ग ही के लिये सर्वया वपयुक्त होनेवाले 'प्रत्यक्तावगमं ' तथा 'कर्तुं सुसुखं ' पदाँ की स्वारस्य-सत्ता के कारण,-ज्ञर्यात् इन दोनां कारणां से -यही सिद्ध होता है कि इस श्लोक में ' राजविद्या ' शब्द से भक्तिमार्ग ही विवक्तित है। ' विद्या ' शब्द कंवल ब्रह्मज्ञान, सुचक नहीं है, किन्तु परवहा का ज्ञान प्राप्त कर लेने के जो साधन या मार्ग हैं उन्हें भी उपनिषदों में 'विद्या' ही कहा है। उदाहरगुर्ां, शागिदस्यविद्या, प्राणिविद्या, द्वादीवचा इत्यादि । वेदान्तसूत्र के तीसरे अध्याय के तीसरे पाद में, उपानेपरों में वर्षित ऐक्षी अनेक प्रकार की विवासी का अर्थात साधनों का विचार किया गया है। उपनिपदों से यह भी विदित होता है कि प्राचीन समय में ये सब-

विवार्षे गुप्त रखी जाती थीं छोर फेवल शिष्यों के छतिरिक्त प्रान्य किसी को भी उनका उपदेश महों किया जाता था । श्रतगुर कोई भी विधा हो वह गुहा फयरूय ही होगी। परन्तु प्रहामाति के लिये साधनीभृत होनेवाली जी ये गुद्ध विद्यार्ष या सार्ग ई वे यरापि घनेक हो तथापि उन सब में गीता-प्रतिपदित भिक्तमागरूपी विचा प्रयांत साथन श्रेष्ठ (गुलानां विचानां च राजा ) है। प्योंकि हमारे मतानुसार उक्त श्लोक का भावार्य यह है—िक वह ( भितःसागर्या साधन ) ज्ञानमार्ग की विद्या के समान ' ऋत्यक ' नहीं है, किन्तु यह ' प्रतान्त ' धोंग्यों से दिखाई देनेवाला है, धीर इसी लिये उसका प्राचरण भी पुख से किया जाता है। यदि गीता में केवल बुद्धिगम्य ज्ञानमार्ग ही प्रतिपादित किया गया होता तो, वैदिक धर्म के सब सम्प्रदायों में भाज सैकडों चर्प से इस प्रंच की जैसी चार होती चली का रही है, वैसी रहे होती या नहां इसमें सन्देह है। गीता में जो मगुरता, प्रेम या रस भरा है यह उसमें प्रतिपादित भक्तिमार्ग ही का परिगाम है। पहले तो स्वयं भगवान् श्रीकृष्णा ने, जो परमेश्वर के प्रत्यन प्रवतार हैं, यह गीता कही है; और उसमें भी दूसरा बात यह है कि भगवान ने अज़ैय प्रमहा का कौरा ज्ञान ही नहीं कहा है, किन्तु स्थान स्थान में अधम पुरुष का प्रयोग करके सपने समुगा और व्यक्त स्वरूप को लक्ष्य यह कहा है. कि " मुझमें यद सब गुँचा हुआ है "(७.७), "यह नव भेरी ही माथा है "(७. १४), " गुराते भिन्न और कुछ भी नहीं है "( ७. ७ ) . " मुरे। शृत्रु स्रोर सिन्न दोनें धरापर है " ( ह. २६ ) , " भीने इस जगन् को अत्यन्न किया है " ( ह. ४ ), भेरी प्राप्त यो सीर मोद्य का मृल हूं "( १४. २७) अथवा " गुरे 'पुरुपोत्तम ' कहते हैं "( १५. १८); धीर धन्त में कर्तुन की यह उपदेश किया है कि " सब धर्मी को छोड तू प्रकेले भेरा शर्या था, में तुम्ते सब पापों से मुक्त करूंगा, उर मत " ( १८. ६६ )। इसमें श्रोता की यह भावना हो जाती है कि मानो में साजात ऐसे प्ररुपोत्तम के लामने खडा हैं कि जो समर्राष्ट्र, परमपूज्य और अत्यंत द्याल है, और तय प्रात्मज्ञान के विषय में उसकी निष्ठा भी घरत दह हो जाती है । इतना ही नहीं; किन्तु गीता के अध्यायों का इस प्रकार पृथक प्रथक विभाग न कर, कि एक थार ज्ञान का तो दूसरी यार भक्ति का प्रतिपादन हो, ज्ञान ही में भक्ति और भक्ति ही में ज्ञान को गूँच दिया है: जिसका परिग्राम यह होता है कि ज्ञान और भक्ति में प्राथवा चृद्धि और प्रेम में परस्पर विरोध न शोकर परमेश्वर के ज्ञान श्ली के साथ साव प्रेमरस का भी श्रनुभव होता है कीर सब ब्राग्नियों के विषय में ब्रान्मीपन्य मुद्धि की जागृति होकर अन्त में चित्त को विलक्षण शान्ति, समाधान और सख प्राप्त होता है। इसी में कर्मयोग भी ला मिला है, मानो दूध में शकर मिल गई हो! फिर इसमें कोई प्राश्रय नहीं जो हमारे परिव्यतननों ने यह सिद्धान्त किया कि गीता-प्रतिपादित ज्ञान ईशावास्योपनिपद् के कथनानुसार मृत्यु और ग्रामृत श्रयात इहलोक श्रीर परलोक दोनों जगह श्रेयस्कर 🕏 ।

कपर किये गये विवेचन से पाठकों के घ्यान में यह वात आ नायती कि सकि मार्ग किसे कहते हैं, ज्ञानमार्ग और भक्तिमार्ग में समानता तथा विषमता न्या है. भक्तिमार्ग को राजमार्ग (राजविद्या) या सद्दज रुपाय क्यों कहा है, और गीता म भक्ति को स्वतन्त्र निष्टा क्याँ नहीं माना है । परन्तु ज्ञान-प्राप्ति के इस सुलम, ब्रन्सि भीर गरादा मार्ग में भी घोला खा जाने की एक जगह है; उसका भी कुछ विचार किया जाना चाडिये. नहीं तो सम्मन है कि इस मार्ग से चलनेवाला पविक प्रता-बधानता से गड़हे में गिर पड़े। भगवद्गीता में इस गड़हे का स्पष्ट वर्णन हिया गया है: और वैदिक भक्तिमार्ग में ऋन्य मक्ति-सार्गी की ऋषेता जो कुद विशेषता है, वह यही है। यदापि इस बात की सब लोग मानने हैं कि परब्रह्म में मन को ग्रायक करके चित्त-शुद्धि-द्वारा साम्ययुद्धि की प्राप्ति के लिये साधारण मनवों के सामे परव्रह्म के ' श्रतीक ' के नाते से कुछ न कुछ सगुण और व्यक्त वस्तु अवश्य होनी चाहिये-नहीं तो चित्र की स्थिरता हो नहीं सकती; तथापि! इतिहास से देख पहता है कि इस ' प्रतीक ' के स्वरूप के विषय में अनेक बार मताहे और वेबेंड हो जाया करते हैं। ऋज्यातमशास्त्र की दृष्टि से देखा जाय तो इस संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं कि जहाँ परमेश्वर न हो । भगवद्गीता में भी जब ऋर्जुन ने भगवत् श्रीकृष्ण से पद्या " तुम्हारी किन किन विसृतियों के रूप से, चिन्तन (सजन) किन जावे, सो सुके बतलाइबे " (गी. १०. १८); तब दसवें प्रध्याय में भगवार बे इस स्यावर और जंगम सृष्टि में न्यास अपनी अनेक विमृतियाँ का वर्णन करके कहा है कि में इन्द्रियों में सन, स्थावरों में हिमालय, यहाँ में जपयज्, सर्पों में वासुकि दैलों में प्रह्माद, पितरों में अयेमा, गन्धवीं में चित्ररय, वृद्धों में अक्षरय. पित्रशी में गरुड, महर्षियों में भूग, अचरों में अकार और आदित्यों में विष्णु हैं; और भ्रन्त में यह कहा-

> यद्यद्विभृतिमत् सत्वं श्रीमद्जितमेव वा । वचदेवावगम्छ स्वं मम नेजीशसंभवम् ॥

"हे अर्जुन! यह जानो कि जो कुछ बैभव, सक्सी और प्रमाव से युक्त हो वह सेरे ही तेज के अंग्र से उत्पन्न हुआ है " ( १०. ४१ ) और अधिक क्या कहा जाय! में अपने एक अंग्र मान से इस सारे जगत में ज्यात हूँ! इतना कह कर अगले अध्याय में विश्वरूपदर्शन से अर्जुन को इसी सिद्धान्त की प्रसम्ब प्रतीति मी करा ही है। यदि इस संसार में दिखलाई देनेवाले सब पदार्म या गुगा पामेश्वा ही के रूप यानी प्रतीक हैं, तो यह कौन और कैसे कहा सकता है कि उनमें से किसी एक ही म परमेश्वर है और दूसरे में नहीं? न्यायतः यही कहना पढ़ता है कि वह दूर है और समीप भी है, सत् और असरे होने पर भी वह उन दोनों से पर है अथवा गरुड़ और सर्प, मृत्यु और मारनेवाला, विवक्तों और विवहतां, भवरूद और स्थनाशक, वोर और अर्थोर, शिव और स्थिता, वृष्टि करनेवाला और उसके

रेर्स्निमिता भी ( गी. ६. १६ छीर १०. ३२ ) वही है । श्रताःव भगवदक्त तुकाराम महाराज ने भी इसी भाव से कहा है—

छोटा बढ़ा वह बो कुछ हम। पत्रता है सब तुसे महत्तम ॥

इस प्रकार विचार करने पर मालूम होता है कि प्रत्येक वस्तु खंशतः परमेशर ही का श्वरूप है; तो फिर जिन लोगों के ध्यान में पन्मेश्वर का यह सर्वरूपी स्वरूप एका-एक नहीं का सकता, वे यदि इस फटयक और शहर रूप की पहचानने के लिये इन क्रानेक चातुकों में से किसी एक को साधन या प्रतीक समम्त कर उसकी उपासना करें तो क्या द्वानि है ? कोई मन की उपासना करेंगे, तो कोई द्रव्य-यज्ञ या जपयज्ञ करेंगे। कोई गरुड की भीत करेंगे, तो कोई के मन्त्राहार ही का जप वरेंग। कोई विप्यू का, कोई शिव का, कोई गरापित का और कोई भवानी का भजन करेंगे । कोई प्रपने भाता-पिता के चरगों। में ईश्वर-भाव रख कर उनकी सेवा करेंगे और कोई इससे भी श्राधिक व्यापक सर्वभूतात्मक विराट पुरुष की उपासना पसन्द करंगे । कोई कहेंगे सूर्य को भजो और कोई कहेंगे कि राम या हत्या सूर्य से भी श्रेष्ट हैं । परन्त प्रज्ञान से या मोए से जब यए दृष्टि छुट जाती है कि " सब विभूतियों का मूल-स्वान एक ही परवार है, " प्रचवा वच किसी धर्म के मूल सिद्धान्तों में ही यह न्यापक छि नहीं दोती, तब अनेक प्रकार के उपार्थों के विषय में वृधाभिमान और दुराप्रद उत्पत्त हो जाता है फीर फभी कभी तो लढाइयाँ हो जान तक नीयत सापहुँचती है। वैदिक, यौद्ध, जैन, ऐसाई या मुस्मादी धर्मों के पास्पर - विशेध की यात छोड े दें भीर केवल ईसाई-धर्म को ही देखें, तो गुराप के इतिहास से यही देख पडता है कि एकड़ी सगुण फार व्यक्त ईसामसीह के उपासकों में भी विधि-मेदों के कारण एक दसरे की जान सेने तक की नीवत का चुकी थी। इस देश के सगुण-उपासकों में भी अय तक यह मताहा देख पड़ता है— कि हमारा देव निशकार होने कारण श्रम्य लोगों के साकार देव से श्रेष्ठ है ! भक्तिमार्ग में उत्पन्न होनेवाले इन मनाड़ों का निर्माय करने के लिये कोई उपाय है या नहीं ? यदि है, तो यह कीनसा श्पाय है रजय तक इसका ठीक ठीक विचार नहीं हो जायगा, तब तक भक्तिमार्ग वेखरके का या बंगर घोले का नहीं कहा जा सकता । इसलिये प्रव यही विचार किया जायगा कि गीता में इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया गया है । कष्टना नहीं होगा कि हिन्दस्थान की वर्तमान दशा में इस विषय का ययोचित विचार करना विशेष महत्व की वात है।

साम्यबुद्धि की प्राप्ति के लिये मन को रियर करके परमेश्वर की अनेक सगुगा विभूतियों में से किसी एक विभूति के स्वरूप का प्रथमतः चिन्तन करना प्रथक वसको प्रतीक समम्बद्ध नेत्रों के सामने रखना, इत्यादि साधनों कानगा व प्राचीन वपनिपदों में भी पाया जाता है; और शमतापनी सरीखे वत्तरकालीन अपनिपदों में भी मानवरूपधारी सगुगा परमेश्वर की निस्तीम और एकान्तिक

भाक्त को ही परमेश्वर आित का मुख्य साधन माना है। परन्तु साधन की हि से यद्यिप वासुदेव सांक्त को गीना में प्रधानता दी गई है, तयापि अध्यासप्राप्टेसे विवास करने पर, वदान्तसूत्र की नाई ( वे. सू. ४. १. ४ ) गीता में भी यही स्पष्ट शित से कहा है, कि ' प्रनीक ' एक प्रकार का माधन है—वह सत्य, सवंव्यापी और नित्र परमेश्वर हो नहीं सकता। अधिक क्या कहें ? नामरूपत्मक और व्यक्त अर्थात सगुण घस्तुओं में से किसी को भी लीजिये. वह माया ही है; जो सत्य परमेश्वर को देखना चाहता है उसे हस सगुगुरूप के भी पर अपनी दृष्टि को ले जाना चाहिय। भगवान् की नो अनेक विभूतियाँ है उनमें, अर्थुन को दिखलाये गये विश्वरूप से अधिक ज्यापक और कोई भी विभूति हो नहीं सकती। परन्तु जब यही विश्वरूप से अधिक ज्यापक और कोई भी विभूति हो नहीं सकती। परन्तु जब यही विश्वरूप संगवान् ने नारद को दिखलाया तब उन्होंने कहा है, '' तू मेरे जिस रूप को देख रहा है यह सत्य नहीं है, यह माया है, मेरे सत्य स्वरूप की देखने के निये इसके भी धांग सुभे जाना चाहिये" (शां. ३३६. ३४); धांर गीता में भी भगवान् श्रीकृष्ण ने अर्थुन से स्पष्ट रीनि से यही कहा है—

अन्यक्तं व्यक्तिमापत्रं मन्यन्ते मामबुद्धयः ।

परं भावमजाननो ममाव्ययमनुत्तम् ॥

ययिष में श्रम्यक हूँ तथापि मूर्फ लोग मुक्ते व्यक्त (गी. ७. २४) अर्थात् मजुष देहधारी मानते हें (गी. ६. ११): परन्तु यह बात सच नहीं है; मेरा अन्यक स्वरूप ही सत्य है। इसी तरह उपनिपदों में भी यद्यपि उपासना के लिये मन.वाचा, सूर्य,आकाश हत्यादि श्रमेक व्यक्त श्रीर श्रम्यक्त ब्रह्मप्रतीकों का वर्णन किया गया है। तथापि श्रन्त में यह कहा है कि जो वाचा, नेत्र या कान को गोचर हो वह अहा नहीं, जैसे—

यन्मनसा न मनुते येनाऽऽहुर्भनो मतम् । तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिद्मुपासते ॥

' मन से जिसका मनन नहीं किया जा सकता, किन्तु मन ही जिसकी मनन शिक में बा जाता है, उसे तू बहा समम्मः, जिसकी उपासना की ( प्रतीक के तारए) जाती है वह ( सत्य ) ब्रह्म समम्मः, जिसकी उपासना की ( प्रतीक के तारए) जाती है वह ( सत्य ) ब्रह्म नहीं है " ( केन. १. १—६ ) ! " नित नेति " सृत्र का भी यही कर्य है । मन श्रीर श्राकाश को लीजिये; श्राववा व्यक्त उपासना-मार्ग के श्रात्र शास्त्रमाम, श्रिवालिंग हत्यादि को लीजिये; या श्रीराम, इन्त्या ब्रादि श्रव-तारी पृक्षों की अयवा साधुपुरुषों की व्यक्त मूर्ति का चिनतन कीजिये; मंदिरों में शिलामय श्रयवा धातुमय देव मूर्ति को देखिये;श्रयवा विनामूर्ति का मंदिर, या मम्पित्र, लीजिये;—ये सब छोटे वच्चे की लाँगड़ी-गाड़ी के समान मन को हियर करने के लिये श्रयोत् चित्र की वृत्ति को प्रसेश्वर की श्रोर मुक्ताने के साधन हैं । प्रत्येक मनुष्य श्रपनी श्रपनी इच्छा श्रोर श्रीकार के श्रनुसार अपासना के लिये किसी प्रतीक को स्वीकार कर लेता हैं, यह प्रतीक चाड़े कितना ही प्यारा हो, परन्तु इस

वात को नहीं भूलना चाहिये कि सत्य परमेश्वर इस " प्रतीक में नहीं है "-- " न प्रतीके नाहि सः " ( वे. सृ. ४. ९. ४ )—उपके परे हैं । इसी हेतु से भगवद्गीता में भी थिद्धान्त किया गया है कि " जिन्हें रेशे माया मालूम नहीं होती वे मृहजन मुक्ते नहीं जानते " (गी. ७.१३-१५)। मिन्सार्ग में सनुष्य का उदार करने की जो शकि है वह कुछ सभीव अयवा निर्भीय मृति में या पत्यरों की इमारतों में नहीं है, किन्तु उस प्रतीक में उपासक खपने सभीते के लिये जो ईश्वर-भावना रखता है, वही यवार्य में तारक होती है। चाहे प्रतीक पत्थर का हो, मिट्टी का ही, धात का हो या शन्य किनी पदार्थ का हो: इसकी योग्यना 'प्रतीक' से श्रधिक कभी हो नहीं सकती। इस प्रतीक में जैसा हमारा भाव होगा ठीक उसी के अनुसार हमारी भक्ति का फल परमेश्वर—प्रतीक नहीं—हमें दिया करता है। फिर पुसा वखेड़ा मचाने से क्या लाभ कि हमारा प्रतीक श्रेष्ट है खार तुम्हारा निरूप्ट ? यदि भाव शब्द न हो तो केवल प्रतीक की उत्तमता से ही क्या लाभ होगा ? दिन भर लोगों को घोखा देन और फैंगने का घंघा करके सुबद्द-शाम या किसी त्योद्वार के दिन देवालय में देव दर्शन के लिये ग्रथवा किसी निराकार देव के मंदिर में जपा-सना के लिये जाने से परमंत्रर की प्रांति असम्भव है। कया सुनने के लिय देवा-लय में जानेवाले कुछ मनुष्यों का वर्णन रामदास स्वामी ने इस प्रकार किया है-" कोई कोई विषयी लोग कथा सुनते समय खियां भी की और घरा करते हैं; चोर लोग पाद्यागा ( ज़ते) चुरा ले जाते हैं " (दास. १८. १०. २६) । यदि केवल देवा-लय में या देवता की मूर्ति ही में तारक-शक्ति हो, तो ऐसे लोगों को भी मुक्ति मिल जानी चाहिये! कुछ लोगों की समक्त है, कि परमेश्वर की भक्ति केवल मोच ही के लिये की जाती है, परन्तु जिन्हें किसी ब्याचहारिक या स्वार्य की चस्तु चाहिये वे भिज भिन्न देवताओं की आराधना करें। गीता में भी इस बात का उक्षेप किया गया ई, कि ऐसी स्वार्थ-युद्धि से कुछ लोग भिन्न भिन्न देवताणों की पूजा किया करते हैं ( गी. ७. २० )। परन्तु इसके छागे गीता ही का कथन है कि यह समम तारियक दृष्टि से सच नहीं मानी जा सकती कि इन देवता थीं की आराधना करने से ये स्वयं कुछ फल देते हैं ( गी. ७. २१ )। प्रज्यात्मशास्त्र का यह चिरस्यायी सिद्धान्त ई (वे. सू. ३. २. ३८.४१) श्रीर यही सिद्धान्त गीता को भी मान्य है, (गी. ७. २२) कि मन में किसी भी वासना या कामना को रावकर किसी भी देवता की भाराभना की जावे. उसका फल सर्वदयापी परमेशर ही दिया करता है. न कि देवता । यदापि फल-दाता पामेश्वर इस प्रकार एक ही हो, तथापि वह प्रत्येक के मले-हुरे भावों के अनुसार भिन्न भिन्न फल दिया करता है (व. सु. २. १. ३४-३७ ), इसलिये यह देख पडता है कि भिन्न भिन्न देवताओं की या प्रतीकों की उरायना के फल भी भिन्न भिन्न होते हैं। इसी प्राभित्राय को मन में रख कर भगवान ने कहा है---

श्रदामयोSयं पुरुषो यो यच्छूदः स एव सः ।

-' मनुष्य श्रद्धामय है; प्रतीक कुछ भी हो, परन्तु ।जेसकी जैसी श्रद्धा होती है वैसा ही वह हो जाता है" (गी. १७. ३; मैत्यु. ४.६); श्रयवा—

यांति देववता देवान् पितृन् यांति पितृवताः ।

मृतानि यांति भूतेज्या यांति मद्याजिनोऽपि माम् ॥

" देवताओं की भक्ति करनेवाले देवलोक में, पितरों की भक्ति करनेवाले पितृलोक में, भूतों की भक्ति करनेवाले भूतों में जाते हैं और मेरी माक्ति करनेवाले मेरे पास आते हैं " ( गी. ६.२५ ); या—

ये यथा मां प्रपद्यंते तांस्तथैव भजाम्यहम्।

" जो जिस प्रकार सुभेत भजते हैं, उसी प्रकार में उन्हें भजता हूँ " (गी. १.११ )। सब लोग जानते हैं कि शालग्राम सिर्फ़ एक पत्यर है। इसमें बाद विप्ता का भाव रखा जाय तो विप्ता लोक मिलेगा; और यदि उसी प्रतिक में यत् , राज्ञस प्रादि भूता की भावना की जाय तो यद्म, राजस घादि भूतों के ही लोक प्राप्त होंगे । यह सिद्धान्त हमारे सब शास्त्रकारों को मान्य है कि फल हमारे माव में है, प्रतीक में नहीं । लांकिक व्यवसार में किसी मृतिं की पूजा करने के पहले उसकी प्राण्यापिता कर ने भी जो शिति है उसका भी रहस्य यही है। जिस देवता की मावना से रास मूर्त्ति की पूजा करनी हो उस देवता की प्राया-प्रतिष्ठा उस मूर्त्ति में की जाती है । किसी मृति में परमेश्वर की भावना न रख कोई यह समम कर उसकी पूजा या आए-धना नहीं करते, कि यह सूर्ति किसी विशिष्ट आकार की सिर्फ मिट्टी, पत्यर या धातु हैं। श्रीर, यांद कोई ऐसा करें भी तो गीता के उक्त सिद्धान्त के अनुसार उसकी मिही, पत्थर या धातु ही की दशा निस्तन्देह प्राप्त होगी।जब प्रतीक में और प्रतीक में स्थापित या श्रारोपित ।किये गये हमारे श्रांतरिक भाव में, इस प्रकार भेद कर लिया जाता है; तय केवल प्रतीक के विषय में भगडा करते रहने का कोई कारण नहीं रह जाता; क्योंकि अय तो यह भाव ही नहीं रहता कि प्रतीक ही- देवता है। सय कर्मी के फलदाता और सर्वसाची परमेश्वर की दृष्टि अपने भक्तजनों के भाव की स्रोर ही रहा करती है। इसीलिये साधु तुकाराम कहते हैं कि " देव भाव का ही भूखा है"-प्रतीक का नहीं। भक्ति-मार्ग का यह तत्व जिसे मली भाँति मालूम जाता है, उसके मन में यह दुराघ्रह नहीं रहने पाता कि " मैं जिस ईश्वरस्वरूपे प्रतीक की उपासना करता हैं वही सचा है, और अन्य सब मिर्ट्या हैं, " किन्तु उसक अन्तःकरगु में पेसी उदार-बुद्धि जागृत हो जाती है कि "किसी का प्रतीक कुछ भी हो, परन्तु जो लोग उसके द्वारा परमेश्वर का भजन-पूजन किया करते 🛱 वे सब एक 🕏 परमेश्वर में जा मिलते हैं। " और, तत्र उसे भगवान के इस कथन की प्रतीति होने लगती है, कि-

> येऽप्यन्यदेवतामक्ताः यजते श्रद्धयान्विताः । तेऽपि मामेव कोंतेय यज्तंत्यविधिपूर्वकम् ॥

ऋर्यात् ''चाहे ।विधि, ऋर्यात् वाह्योपचार या साधन, शाख के अनुसार न हो,तयापि अन्य देवताओं का श्रद्धापर्शक (यानी उन स शुद्ध परमेश्वर का साव रख कर) यजन करनेवाले लोग (पयाय से ) सेरा ही यजन करते हैं " ( गी. ह. २३ )। भागवत में भी इसी ग्रयं का वर्णन कुछ शुरुर-भर क साथ किया गया है ( साग. १०. ९. ४०. ८-१०); शिवगीना में तो उपर्रुक्त श्लाक उयों का त्यों पाया जाता है (शिव १२. ४); और "एकं सिद्दे न ब हुधा बदंति" (इर. १. १६४. ४६) इस वैदवचन का तालार्थ भी वही है। इससे सिद्ध होता है कि यह तस्व वैदिक धर्म में बहुत प्राचीन समय स चला या रही है; और यह हमी तत्व का फल है कि धाधुनिक काल में श्रीतिवाजी महाराज के समान वैदिकधर्मीय वरिपुरुप के स्वभाव में, वनके परम उत्कर्ष के समय में भी, पर्धान असाहिन्याता-रूपी दोष देख नहीं पड़ता या। यह मनुष्यां की अयन्त शांचरीय मूखंता का लक्षणा है कि वे इस सत्य तत्व को तो नहीं पहचानते कि ईखा अर्वन्यापी, सर्वसादी, सर्वज्ञ, सर्वग्राकिमान् और उसके भी परे अर्थात् सन्धिन्य हैं। किन्तु वे ऐवे जाम-इत्यात्मक स्पर्ध अभिमान के अधीन प्रो जाते हैं कि ईश्वर ने अमुक समय, अमुक वेश में, अमुक माता के गर्म से, अमुक वर्ण का, नाम का या आहति का जो व्यक्त स्वरूप धार्म किया, वही केवल सत्य है-और इस श्राभिमान स फॅलका एक इसरे की जान लेने तक को उतारू हो जाते हैं। गीता-प्रातपादित भक्तिमार्ग को 'राजविद्या 'कहा है सही, परन्तु यदि इस बात की खोज की जाय कि जिस प्रकार स्वयं भगवान श्रीकृपण ही में '' मरा धर्य स्वरूप भी केवल माया ही है, मेरे यथार्थ स्वरूप को जानने के लिये इस माया से भी परे जान्नो " कह कर प्रयार्थ उपनेश किया है, उस प्रकार का उपदेश और किसने किया है, एवं "प्रविभक्तं विभक्तेर "इस सारिवक ज्ञानदृष्टि से सब धर्मों की एकता को पहचान कर, मितमार्ग के घोषे भागड़ों की जड़ ही को कार डालनेवाले धर्मगुरु पहले पहल कहाँ अवतीएं हुए, अथवा उनके मतानु-यायी श्राधिक कहाँ हैं,-तो कहना पड़ेगा कि इस विश्य में हमारी पवित्र भरतभूमि को ही भग्रस्थान दिया जाना चाहिये। हमारे देशवातियाँ को राजविया का और राजगुख का यह सालात् परस अनायास ही प्राप्त हो गया है; परन्तु जब इम देखते हैं कि हममें से ही कुछ लोग अपनी आँखों पर अज्ञानरूपी चश्मा लगाकर उस पारत को चकमक पत्यर कहने के लिये तैयार हैं, तब इसे अपने दुर्मीग्य के सिवा धौर पया कहें!

प्रतीक कुत्र भी हो, भक्तिनामं का फल प्रतीक मं नहीं है, किन्त उस प्रतीक मं जो हमारा ज्ञान्तिक भाव होता है उस भाव मं हं; इसिलय यह सब है कि प्रतीक के बारे में भगवा भचाने से कुत्र लाभ नहीं। परन्तु प्रय यह शृक्षा है कि वेदान्त की दिए से जिस शुद्ध परमेश्वर-६वरूर की भावना प्रतीक में ज्ञारोपित करनी पढ़ती है, उस शुद्ध परमेश्वर-६वरूर की फल्यना बहुतेरे लोग ज्ञपनी प्रकृतिहवमान या जज्ञान के कारण ठीक ठीक कर नहीं सकते; ऐसी ज्ञवस्था में इन तोगों के लिये

प्रतकि में ग्राद भाव रख कर परमेखर की प्राप्ति कर लेने का कौनवा *उ*पाय है? <sub>यह</sub> कह देने से काम नहीं चल सकता कि भिक्ति-सार्ग में आन का काम ब्रहा से ही जाता है, इसलिये विकास से या श्रद्धा से परमेश्वर के ग्रुद्धस्त्रका को जान का प्रतीह में भी वही भाव रखो—यस, नुम्हारा भाव सफल हो जायगा। वहरा। यह है कि माव रजना मन का प्रयोग अहा का धर्म है सही, परनु हमें बहि की योही वहत सहायता विना मिले कभी काम चल नहीं सकता । ग्रन्य सब मनीवर्मी के अनुसार केवल श्रद्धा या प्रेम भी एक प्रकार से अन्धे ही हैं; यह बात देवल श्रद्ध या प्रेम को कभी भाजम हो नहीं सकती कि किस पर श्रदा रखनी चाहिये और किस पर नहीं, अधवा किस से प्रेम करना चाहिये और किस से नहीं। यह दास प्रत्येक मनुष्य को अपनी बुद्धि से ही करना पडता है, क्योंकि निर्णय करने के लिये बुद्धि के सिवा कोई दूसरी इंदिय नहीं है। सार्शश यह है कि चाहे किसी मनुष की वृद्धि स्रत्यन्त तीव न भी हो, तथापि दनमें यह जानने का सामर्व्य तो सबस्य ही हाना चाहिय कि श्रदा, श्रेम या विश्वास कहाँ रखा जाने; नहाँ तो ऋन्वश्रदा र्द्योर तभी के साथ अन्यप्रेम भी घोला जा जायगा और दोनों गडदे में जा गिरेंगे। विपरीन पत्त में यह भी कहा जा सकता है कि श्रदार हित केवल बुद्धि ही बीर कुछ काम करने लगे तो कोरे युक्तिवाद और तर्कज्ञान में फैन कर न जाने वह वहीं कहाँ भरकती रहेगी; वह जितनी ही श्राधिक तीत्र होगी उतनी ही अधिक महदेगी। इसके अतिरिक्त इस प्रकाश के आरम्भ ही में कहा जा चुका है कि ब्रदा ञादि मनोधर्मी की सहायता विना केवल बुद्धिगम्य ज्ञान में कर्तृत्व-शक्ति भी बतव नहीं होती। अतएव श्रद्धा और ज्ञान, अयवा मन और बृद्धि का हमेगा साव रहना श्रावश्यक है। परन्तु सन श्रार बुद्धि दोनों क्रिगुग्रात्मक प्रकृति ही के विकार हैं इसलिये दनमें से प्रत्येक के जन्मतः तीन भेद – सादिक, राजस बाँर नामस– हो सबते हैं; और यद्यपि उनका साथ हमेशा बना रहे तो भी मित्र मित्र महुन्यों में वनकी जितनी शुद्धता या अशुद्धता होगी हसी हिंसाव से मनुष्य के स्वमाद, समम्त और व्यवदार भी मिल्ल भिन्न हो जावेंगे। यही वृद्धि कंवल जन्मतः मगुद्द, राजस या तामस हो तो टसका किया हुआ मले-बुरे का निर्णय गृसत होगा, जिसका परिगाम यह होगा कि अन्य-श्रद्धा के सारिश्क अयांत् शृद्ध होने पर नी वह घोला ला जावगा। ऋग्या, यदि श्रद्धा ही जन्मतः ऋगुद्ध हो तो बुद्धि के साविक होन से भी कुछ लाम नहीं, नवींकि ऐसी अवस्या में बृद्धि की बाहा की मानने के लिये श्रद्धा तैयार ही नहीं रहती। परन्तु साधारण अनुमव यह है कि बुद्धि और मन दांनों घलग घलग घग्रद्ध नहीं रहते; जिसकी बुद्धि जन्मतः प्रगुद्ध द्वीती है उसका मन अर्थात् श्रद्ध। भी प्राय: न्यूनाधिक अग्रुट अवस्या ही में रहती हैं: भीर फिर यह अग्रुद्ध बुद्धि स्वमावतः अग्रुद्ध अवस्या में रहनेवाली अदा की अधिकाधिक श्रम में डाल दिया करती है। ऐसी बवस्या में रहनेवाले किसी मनुष्य की परमेश्वर के शुद्ध-स्वरूप का चाहे जसा रपदेश किया जाय, परन्तु वह उसके मन में

जैंचता ही नहीं: ग्रयमा यह भी देखा गया है कि कभी कभी-निशेपत: ग्रदा श्रीर बुद्धि दोनों ही जन्मतः सपषव श्रीर कमज़ीर हो तय-वह मनुष्य वसी वपदेश का विपरीत अर्थ किया करता है। इसका एक उदाहरण लीजिय । जब ईमाई धर्म के उपदेशक माफ्रिका-नियासी नीम्रो जाति के जंगजी लोगों को भ्रयने धर्म का उपदेश करने लगते हैं, तब उन्हें आकाश में रहनेवाले पिता की खयवा ईसामसीह की भी ययार्थ में कुछ भी कल्पना हो नहीं सकती। उन्हें जो कुछ वतलाया जाता है उसे वे अपनी अपक-बृद्धि के अनुसार अयथार्यभाव से प्रहुगा किया करते हैं । इसीलिये एक अंप्रेज प्रन्यकार ने लिखा है कि उन लोगों में सुधरे हुए धर्म को समझने की पात्रता साने के लिये सब से पहले उन्हें अर्घाचीन मनुष्यां की योग्यता की पहुँचा देना चाहिये \*। भवभूति के इस द्रष्टान्त में भी बद्दी अर्थ है—एक ही गुरु के पास पढे चुन शिष्यों में भिजता देख पडती है। यदापि सूर्य एक ही है तथापि उसके प्रकाश से काँच के सामा से जाग निकत्तती है और मिट्टी के ढेले पर कुछ भी परि-गुप्त नहीं होता ( उ. राम. २.४ ) । प्रतीत होता है कि प्रायः इसी कारण से प्राचीन समय में शुद्ध स्नादि खड़ाजन वेद श्रवणा के लिये सनधिकारी माने जाते होंगे !। गीता में भी इस विषय की चर्चा की गई है; जिस प्रकार बृद्धि के स्वमावतः सारिवक, राजस श्रीर तामस भेद हुमा करते हैं (१८. ३०-३२) उसी प्रकार श्रद्धा के भी स्त्रभावतः तीन भेर होते हैं (१७.२)। प्रत्येक व्यक्ति के देहहत्रभाव के मनुसार उसकी श्रद्धा भी स्वभावतः भिन्न हुन्ना दरती हैं (१७.३). इसलिये मगवान कहते हैं कि जिन लोगों की श्रद्धा सारियक है वे देवताओं में, जिनकी श्रद्धा राजम है वे यन राजम प्रादि में और जिनकी श्रद्धा तागस है वे भूत-विशाच यादि में विश्वास करते हैं ( गी. १७.४-६) । यदि सनुत्य की श्रद्धा द्या अच्छापन या बुरापन इस प्रकार नैपर्शिक स्वभाव पर अवलस्वित है. तो जय यह प्रश्न होता है कि ययाशकि भक्तिमाव से इस श्रद्धा में कुछ सुधार हो सकता है या नहीं, और वह किसी समय शुद्ध अर्थात् सात्विक अवस्या की पहेँच सकती है या नहीं ? भक्तिमार्ग के उक्त प्रश्न का स्वरूप कर्माविपाक-प्रक्रिया के ठीक इस प्रश्न के तमान है, कि ज्ञान की पाति कर लेने के लिये मनुष्य स्वतन्त्र है या नहीं ? कहने की आवश्यकता नहीं कि इन दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही है। भग-

† See Maxmuller's Three Lectures on the Vedanta Philosophy, pp. 72, 73.

<sup>&</sup>quot; And the only way, I suppose, in which beings of so low an order of development (e.g. an Australian savage or a Bushman) could be raised to a civilized level of feeling and thought would be by cultivation continued through several generations; they would have to undergo a gradual process of humanization before they could attain to the capacity of civilization." Dr. Maudsley's Body and Mind, Ed. 1873. p. 57.

ì

वान् ने खर्डुन को पहले यही डपदेश किया कि "मस्येव मन बाधन्त " (गी. १२.८) खंधांत् मेरे ग्रुड-स्वरूप में तू अर्गने मन को स्पिर कर; और इसके बाद पंरतेश्वर-स्वरूप को मनमें स्थिर करने के लिये भिन्न भिन्न डपायों का इस प्रकार वर्णन क्षियां ई—" यहि तू नेरे स्वरूप में अपने चित्त को स्थिर न कर सकता हो तो तू खम्यास खर्यात् यारवार प्रयान्त कर,यदि तुम्म से अम्यास मी न हो सके तो मेरे लिय चित्त-ग्रुद्धिकारक कर्म कर; यदि यह मी न हो सके तो कर्म-फल का त्याग कर और इससे मेरी प्राप्ति कर ले " (गी. १२. ६-१३; माग. १९. १९. २१-२४)। यदि मूल देव्हस्तमाव खघवा प्रकृति तामत हो तो परमेवर के शुद्धकर में चित्त को स्थिर करने का प्रयान एकइम या एकही जन्म में सकत नहीं होगा; परन्तु कर्मशेगा के समान मित्रमार्ग में भी कोई वात निक्कत नहीं होती। स्वयं मगवान् सब लोगों के इस प्रकार नरोसा देते हैं—

> बहुनां जन्मनामंत ज्ञानवान् मां प्रपद्यते । बासुदेयः सर्वामीति स महारमा सुदुर्लमः ॥

जब कोई मनुष्य दक बार मक्तिमार्ग से चलने लगता है, तब इस जन्म में नहीं तो खगले बन्म में,खगले बन्म में नहीं तो उसके खागे के बन्म में,कमीन कमी,उसके परमेश्वर के स्वरूप का ऐसा ययार्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि "यह सब बंधुदेवालक 'ही है " और इस ज्ञान से अन्त में उसे मुक्ति भी मिल जाती है (गी. v. १६)। हरुवें श्रध्याय में भी इसी प्रकार कमयोग का श्रम्यास करनेवाले के विषय में कहा गया है कि " ग्रनेकजन्मसंसिद्स्तनो याति परा गतिम् " (६. ४४) ग्रीर मंदि-मार्ग के नियं भी यही नियम उपयुक्त होता है । मक की चाहिये कि वह जिस देव का भाव प्रतीक में रखना चाहे, उसके स्वरूप को ऋपने देह-स्वभाव के मनुः सार पहले ही से ययाग्रक्ति शुद्ध मान ने । कुछ समय तक इसी मावना का फल परमेखर (प्रतीक नहीं ) दिया करता है (७. २२) । परन्तु इसके आगे चित्र-शृद्धि के लिये किसी अन्य साधन की श्रावश्यकता नहीं रहती; यदि परमेश्वर की बद्दी भक्ति यथामति इमेगा जारी रहे तो मक्त के धन्तःकरण की मावना घाप ही श्राप दलत हो जाती है, परमेश्वर-सम्दन्ती ज्ञान की बृद्धि मी होने लगती है, मन की ऐसी अवस्या हो जाती है कि " वासुदेव: सर्वन्, " टपास्य झौर उपासक का मेद-मान शेप नहीं रह जाता और अन्त में ग्रन्ट ब्रह्मानन्द में आत्मा का लग हो जाता है। मनुष्य को चाहिये कि वह अपने प्रयत्न की मात्रा को कमी कम न क्रे । सारांश यह है, कि जिस प्रकार किशी मनुष्य के मन में कर्मयोग की जिज्ञासा के बत्पन्न होते ही वह घीरे घीरे पूर्ण सिद्धि की ब्रोर ब्राप ही क्राय ब्राक्टिंग हो जाता है ( गी. ६. ११ ); उसी प्रकार गीता-धर्म का यह सिद्धान्त है कि वह मक्ति मार्ग में भी कोई भक्त एक बार अपने तह ईश्वर को सौंप देता है तो स्वयं मगवान ही उसकी निष्ठा को यदाते चले जाते हैं और धन्त में अपने ययार्थ स्वरूप का पूर्ण- ज्ञान मी करा देते हैं (गी. ०. २३; १०.१०)। इसी ज्ञान से—न कि केवल कोरी क्यार अन्य अदा सं—मगवद्गक को व्यन्त में पूर्ण सिद्धि मिल जाती है। मिक मार्ग से इस प्रकार अपर चड़ते चढ़ते ज्ञान में जो स्थिति प्राप्त होती है वह, और ज्ञानमार्ग से प्राप्त होनेवाली क्षान्तम स्थिति, दोनों एक ही समान हैं; इसिक्षेय गीता हो पड़नेवालों के घ्यान में यह यात सहज ही ज्ञा जायगी कि वारहवें अध्याय में भिक्तमान् पुरुप की अनितम स्थिति का जो वर्णन किया गया है, वह दूसरे अध्याय में किये गये स्थितप्रज्ञ के वर्णन ही के समान है। इसते यह बात प्रगट होती है, कि वर्णा ज्ञारम्म में ज्ञानमार्ग खोर मिकिमार्ग से चलने कमाता है, तब अन्त में ये दोनों मार्ग एकप्र मिल जाते हैं श्लीर जो गति ज्ञानी को प्राप्त होती है वही गति भक्त को भी मिला करती है। इन दोनों मार्गों में मेद सिकं इतना ही है, कि ज्ञानमार्ग में यहारम्म ही से बुद्धि के हारा परमंधर-स्वरूप का ज्ञाकलन करना पड़ता है। स्थन्त यह प्राथमिक भेद क्यां नष्ट हो जाता है; और भगवान हवर्ष कहते हैं, कि—

श्रद्वाचान् लमते ज्ञानं तत्परः संयतेंद्रियः । ज्ञानं लब्ब्या परां शांतिं अचिरेणाधिगच्छति ॥

खर्यात् "जव श्रद्धावान् मनुष्य इन्द्रिय-निम्नष्ट-द्वारा ज्ञान-प्राप्ति का प्रयत्न करने लगता है, तब उसे ब्रह्मात्मेश्वपरूप-ज्ञान का खनुमन द्वीता है खोर किर उस ज्ञान से उसे श्रीव्र ही पूर्ण शांति मिलती है " (गी. ४. ३९ ); अयवा—

> भक्तवा मामभिजानाति यावान् यश्चारिम तत्त्वतः । ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विज्ञते तदनंतरम् क ॥

अर्थात् "मेर स्वरूपका तास्विक ज्ञान भक्ति से होता है; श्रीर जय यह ज्ञान हो जाता है तय (पहले नहीं) यह मक्त मुक्तमें था मिनता है " (गी. १८. ४५ धीर ११ .५४ भी देखिये)। परमेश्वर का पूरा ज्ञान होने के लिये हन दो मार्गों के सिवा छोई तीसरा मार्ग नहीं है। इसलिये गीता में यह बात स्पष्ट रीति से कह दी गई है, कि जिसे न तो स्वयं श्रवनी दुद्धि है और न श्रद्धा, उसका सर्वधा नाश ही समस्तिये— " अज्ञक्षा-श्रद्धानश्च संश्चातमा विनश्यित" (गी. ४. ४०)।

ऊपर कहा गया है कि श्रद्धा और भक्ति से अन्त में पूर्ण ब्रह्मात्मेक्यज्ञान श्राप्त होता है। इस पर कुछ तार्किकों की यह दलील है कि यदि भक्तिमार्ग का

<sup>\*</sup> इस क्षोक के ' अभि ' जपसँग पर ज़ोर देकर घाण्डिन्यसूल (सू.१५) में यह विखलाने का प्रयत्न किया गया है कि भिक्त, ज्ञान का साधन नहीं है किंतु वह स्वतंत्र साध्य या निष्ठा है। परन्तु यह अर्थ अन्य सांप्रदायिक अर्थों के समान आग्रह वा है— सरल नहीं है।

धारिमें इस हैत-भाव से ही कियां जाता है,कि उपास्य भिन्न है और उपासक मी किन द्रै. तो अन्त में ब्रह्मात्मेश्यरूप ज्ञान कॅसे होगा ? परन्तु यह दलील केवल आनि-मूलक है। यदि ऐसे तार्किकों के कथन का सिर्फ इतना अर्थ हो, कि महास्थान के होने पर भक्ति का प्रवाह रुक जाता है. तो उसमें कुछ आपत्ति देख नहीं पहती। क्योंकि ऋभ्यात्मशास्त्र का भी यष्टी सिद्धान्त है, कि जब उपास्य, उपासक और उपासनारूपी त्रिपटी का लय हो जाता है, तब वह न्यापार बन्द हो जाता है जिसे न्यवहार में भीक्त कहते हैं । परन्तु यदि उक्त दलील का यह अर्थ हो कि द्वेतमूलक भक्तिमार्ग से अन्त में अद्वेत ज्ञान हो ही नहीं सकता. तो यप्त दलील न केवल तर्कशास्त्र की दृष्टि से किन्तु यह वहें भगवद्गकों के अनुमद के क्राधार से भी मिय्या सिद्ध हो सकती है। तर्कशास्त्र की दृष्टि से इस वात में क्रब स्कावट नहीं देख पडती कि परमेश्वर-स्वरूप में किसी भक्त का चित्त ज्यों ज्यों अधि-काधिक स्थिर होता जावे, त्यों त्यों उसके मन से मेद-माव भी छटता चला जावे । बहा-सृष्टि में भी हम यही देखते हैं कि यद्यपि आरम्भ में पारे की बूंदें भिन्न भिन्न द्वीती हैं, तयापि वे खापस में मिल कर एकत्र हो जाती हैं; इसी प्रकार अन्य परायौं में भी एकी-करण की किया का जारम्भ प्राथमिक भिन्नता ही से हुआ। करता है: श्रीर भूगि-कीट का दृशन्त तो सब लोगां को विदित हो है। इस विपय में तर्कशास की अपेता साधुपुरुपों के प्रत्यच अनुभव को ही अधिक प्रामाशिक समभना चाहिये। भगवद्भक्त-शिरोमिशा तुकाराम महाराज का अनुभव हमारे लिथे विशेष महत्वका है। सब लोग मागते हैं कि तुकाराम महाराज को कुछ उपनिपदादि प्रन्यों के अध्ययन से ग्रध्यात्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ या,तथापि उनकी गाथा में लगभग चार सी ' अभंग श्रद्देत-स्थिति के वर्षान में कहे गये हैं। इन सब श्रभंगों "में वासुदेवः सर्व " (गी. ७. १६) का भाव प्रतिपादित किया गया है, अथवा बृहदार एयके।पीनपद् में जैसा याज्ञवल्मय ने " सर्वमात्मैवाभूत्" कहा है, वैसे ही अर्थ का प्रतिपादन स्वानुमव से किया गया है । उदाहरण के लिये उनके एक अभंग का कुछ ष्प्राणय देखिये—ं

गुड़ सा मीठा है भगवान, वाहर-मीतर एक समान।

िक्सका ध्यान करूं सिववेक १ जल-तरङ्क से हैं हम एक ॥
इसके आरम्भ का उल्लेख हमने प्रध्यातम-प्रकरता में किया है धीर वहाँ यह दिखलाया
है कि उपनिपदों में चिर्तित ब्रह्मात्मेक्यज्ञान से उनके प्रधं की किस तरह पूरी पूरी
समता है । जब कि स्वयं तुकाराम महाराज प्रपने अनुभव से मक्तीं की परमावस्था
का वर्तान इस प्रकार कर रहे हैं, तब यदि कोई तार्किक यह कहने का साहस करे—
कि "मिक्तमार्ग से प्रद्वेतज्ञान हो नहीं सकता," अथना "देवताओं पर केवल प्रम्यविश्वास करने से ही मोज्ञ मिल जाता है, उसके क्रिये ज्ञान की कोई आवश्यकता
नहीं,"—तो इसे प्राथ्वर्य ही समक्तना चाहिये।

मिक्तमार्ग का और ज्ञानमार्ग का अन्तिम साध्य एक ही है, और " परमेश्वर

के अनुभवात्मक ज्ञान से ची छन्त में मोच मिलता है "—यह सिद्धान्त दोनों मार्गों में एकद्दी सा बना रहता है; यही नयीं, चल्कि श्रष्यात्म-प्रकरता में और कर्मविपाक प्रकरण में पहले जो और सिद्धान्त वतलाये गये हैं वे भी सब गीता के भक्तिमार्ग में कायम रहते हैं । उदाहरणार्थ, भागवतधर्म में कुछ लोग इस प्रकार चतुर्व्यहरूपी स्टि की उत्पत्ति यतलाया करते हैं, कि वासुदेवरूपी परमेश्वर से सङ्घर्षणुरूपी जीव जरपत हुआ और फिर सङ्कर्षण से प्रयुक्त अर्थात् मन तथा प्रयुक्त से श्रानिरुद्ध अर्थात अहंकार हुआ; कुछ लोग तो इन चार व्युहों में से तीन, दो या एकही को मानते हैं। परन्त जीव की उत्पत्ति के विषय में ये मत सच नहीं हैं। उपनिपदों के आधार पर वेदान्तसूत्र ( २. ३. १७; फ्रोर २. २. ४२-४४ देखी ) में निश्चय किया गया है, कि आध्याम-दृष्टि से जीव सनातन परमेश्वर ही का सनातन श्रंश है। इसलिये भगवद्गीता में केवल भक्तिमार्ग की उक्त चतुर्व्यू इसम्बंधी कर्यना छोड़ दी गई है फ़ोर जीव के विषय में वेदान्तसूत्रकारों का ही उपयुक्त सिद्धान्त दिया गया है (गी. २. २४: ५.२०: १३. २२ और १५. ७ देखो )। इससे यही सिद्ध होता है कि वासुदेव-भक्ति और कर्मयोग ये दोनों तत्त्व गीता में यद्यपि मागवत-धर्म से ही जिये गये हैं, तथापि जेयज्ञरूपी जीव और परमेश्वर के स्वरूप के विषय में प्राच्यात्मज्ञान से भिन्न किसी ग्रन्थ और कट-पर्टांग करणनाओं को गीता में स्यान नहीं दिया गया है। प्रय यद्यपि गीता में भक्ति और अध्यातम, प्रथपा घट्टा और ज्ञान का पूरा परा मेल रखने का अयत्न किया राया है; संचापि यह स्मरमा रहे कि जब प्राच्यात्मशास्त्र के सिद्धान्त भक्तिमार्ग में लिये जाते हैं, तब उनमें कुछ न कुछ शब्द-भेद अवश्य करना पड़ता है-और गीता में ऐसा भेद किया भी गया है। ज्ञान-मार्ग के और भक्तिमार्ग के इस शब्द-भेद के कारण कहा लोगों ने भूल से समम लिया है कि गीता में जो सिद्धान्त कभी भक्ति की दृष्टि से और कभी ज्ञान की धि से कहे गये हैं उनमें परस्पर-विरोध है, छत्तगृव उतने भर के लिये गीता असम्बद्ध है। परन्तु हमारे मत से यह विरोध बस्तुतः सच नहीं है और हमारे शासकारों ने प्रध्यातम तथा भक्ति में जो मेल कर दिया है उसकी भीर ध्यान न देने से ही ऐसे विशेष दिखाई दिया काते हैं । इसलिये यहीं इस निषय का कुछ प्राधिक खुलासा कर देना चाहिये । अध्यातमशास्त्र का सिद्धान्त है कि पिराड और ब्रह्माराड में, एकडी आत्मा नाम-रूप से ब्राच्छादित है, इसातिये ब्राच्यात्मशास्त्र की दृष्टि से इम लोग कहा करते हैं, कि " जो आत्मा सुकर्मे है, वही सब प्राणियों में भी है "-- सर्वभूतस्यमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि (गी. ६. २६) छायवा " यह सब आत्मा ही है "-इदं सर्वमान्मैव । परन्तु भक्तिमार्ग में खन्यक परमेश्वर ही को नगक्त पामेश्वर का स्वरूप प्राप्त हो जाता है; अतपुव अब उक्त सिद्धान्त के बदले गीता में यह पर्णन पाया जाना है कि " यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वे च मथि परवि "—में (भगवान्) सब प्राणियों में हूँ छीर सब प्राणी सुमर्मे हैं ( ६. २६ ): अथवा " वासदेव: सर्वामित "— जो कहा है यह सब वास-

देवमय हैं (७. १६); अथवा " सर्वभूकन्यशेषेण द्रचस्यात्मस्यवो स्त्रि"—हात हो जाने पर त् सद प्राणियों को सुम में और स्वयं अपने में भी देखेगा (४.३४)। इसी कारण से भागवत पुराण में भी भगवद्गक का जज्ञण इस प्रभा कहा गया है—

## सर्वभृतेषु यः पश्येद्भगवद्भावमात्मनः । भृतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः ॥

" जो अपने मन में यह भेद-भाव नहीं रखता कि में अलग हूँ, भगवान ब्रला हैं क्यार सब लोग भिन्न हैं; किन्तु जो सब प्राणियों के विषय में यह भाव खता है कि भगवान् और में दोनों एक हूँ, और जो यह समझता है कि सब प्राणी भगवान् में खौर सुमामें भी हैं; वहीं सब भागवतों में श्रेष्ट है " ( भाग. ११. २. ४५ और **३. २१. ४६) । इससे देख प**ढ़ेगा कि अध्यात्मशास्त्र के ' अव्यक्त पामात्मा 'हर्न्स के बदले ' व्यक्त परमेखर ' शब्दों का प्रयोग किया गया ई— बस बही भेद हैं। अध्यातमशास्त्र में यह वात युक्तिवाद से सिद्ध हो चुकी है कि परमातमा के अव्यक्त होने के कारण सारा जगत् प्रात्ममय है। परन्तु मक्ति-मार्ग प्रसन्त-भवगय है इस-लिये परमेश्वर की अनेक व्यक्त विभृतियों का वर्णन करके और अर्जुन को दिन्यहि देकर प्रत्यच्च विश्वरूप-दर्शन से इस बात की साचात्प्रतीति करा दी है, कि सरा जगद् परमेश्वरमय ( आच्मसय ) है ( गी. ज्ञ. १० और ११ )। अध्यासम्राख में कहा गया है कि कमें का चय ज्ञान से होता है। परन्तु मकिनार्ग का यह उस है कि सगुण परमेश्वर के सिवा इस जगत में श्रीर कुछ नहीं ई- वही ज्ञान है, वही कर्म है, वही झाता है, यही करनेवाला, करवानेवाला और फल देनेवाला मी हैं: प्रतएव संचित, प्रारुष, कियमाग्र इत्यादि कर्मभेटों के भंभट में न पड़ मकिसर्ग के अनुसार यह प्रतिपादन किया जाता है कि कर्म करने की बादि देनेवाला, कर्म क फल देनवाला, और कर्म का चुय करनेवाला एक परमेश्वर ही हैं। उदाहरणार्य, तुकाराम महाराज एकान्त में ईखर की प्रार्थना करके स्पष्टता से और प्रेमपूर्वक कहते हैं-

## एक बात एकान्त में सुन लो, जगदाबार । तारें भेरे कर्म तो प्रमु का क्या उपकार !

यही भाव धन्य शब्दों से दृत्तरे स्थान पर इस प्रकार न्यक्त किया गया है कि " प्रारच्ध, दियमाण और संचित का मतगड़ा भक्तों के लिये वहां है। देखो, सर इन्छ ईश्वर ही है जो भीतर-बाहर सर्वे व्याप्त है।" भगवदीना में भगवान ने यही कहा है कि " ईश्वरः सर्वभूतानां इदेशेऽर्जुन तिष्ठित " (१८. ६१)—ईश्वर ही सब लोगों के हृद्य में निवास करके उनसे यंत्र के समान सब व्यम कराता है। कर्म-विपाक-प्रक्रिया में सिद्ध किया गया है कि ज्ञान की प्राप्ति कर लेने के लिये कालम को पूरी स्वतन्त्रता है। एत्नु उसके बदले भक्तिमां में यह कहा जाता है कि उस दुर्जिय ने देनेवाला परमेश्वर ही है—" तह्य तह्याचलां ग्रद्धां तामेव विद्वाम्बहम्"

> यस्कराांत्र यदकाभि यज्जुहोपि ददासि यत् । यत्तपस्यांत भीन्तेय तत्कुरुष्य मदपेणम् ॥

क्षयांत् " जो कुळ त् करेगा, प्रायंगा, प्रचन बरेगा, देगा, या तर करेगा, पद सप सुक्ते प्रार्थेगु कर " (गी. ६. २०), इनले सुक्ते कमें की पात्रा नहीं होगी। मगपद्गीता का यद्दी श्लोक शिवगीता (१४. ४४.) में पाया जाता हैं। प्लंस माग-पत के इस श्लोक में भी बसी प्रयं का वर्णन दे—

कायेन याचा मनमेंद्रियेवी बुद्धवारमना चाऽनमृतस्यभावात् । करांति यदारमकलं परसी नारायणायेति समर्पयेचत् ॥

" काया, वाचा, सन, इन्द्रिय पुंदि या जातमा की प्रदाति से खयवा स्वभाय के कनुमार जो कुछ एम किया करते हैं वह सब पतारार नारायण को समर्थण कर दिया जन्म "(मान. ११. २. ३६)। तारांत्र यह ई, कि प्रस्पत्माराज में निवे शान-कर्म-समुच्य पत्न, फलाग्राखाग अथवा प्रद्वार्पणुष्वंक कर्म कहते हैं (गी. ४. २४. ४. १०,१२. १२) इसी को भोकागां मं ल्ह्यां गुप्रं क कर्म " यह नया नाम मिल जाता है। मिकिमागंवाल भोजन केसचय "गोज्जन्द्र, गांचन्द्र" कहा करते हैं इसका रहस्य इस कृष्णापंणुत्रुद्धि में ही हैं। ज्ञानी जनक ने कहा है कि हमारे सथ व्यवहार लोगों के उपयोग के लिय निष्काम युद्धि से ही रहे हैं। शोर भगवक्षक भी राजा, पीना इत्यादि प्रवत्ता सब व्यवहार कृष्णापंणुद्धि से ही किया करता है। उत्यापन, ब्राह्मणु-मंजन प्रथवा प्रम्व दृष्टापूर्व कर्म करने पर कन्त में " इदं कृष्णापंणुमस्त् " अथवा " हरितील हरिभौतिक" कह कर पानी

छोडने की जो रीति है, उसका मृलतत्त्व भगवद्गीता के उक्त श्लोक में है। यह सच है कि जिस प्रकार वालियों के न रहने पर कानोंके छेड़ मात्र वाकी रह जीते. वसी प्रकार वर्तमान समय में रक्त संकल्प की दशा हो गई है; क्याँकि पुरोहित उस संकल्प के सचे अर्थ को न समम्बद्ध सिर्फ सोते की नाई उसे पहा करता है श्रीर यजमान बहिरे की नाई पानी छोड़ने की कवायत किया करता है! पान विचार करने से मालूम होता है कि इसकी जड़ में कर्म-फलाशा को छोड़ कर कर्म करने का तत्व हैं; र्श्वार इसकी हैंसी करने से शाख में तो कुछ दोष मंत्री ब्राता; किन्तु ईँसी करनेवाले की ब्रज्ञानता ही प्रगट होती है। यदि सारी बाय के कर्म-यहाँ तक कि ज़िन्दा रहने का भी कर्म-इस प्रकार कृप्णापणे बादे से अयवा फलाशा का त्याग कर किये जावें; तो पापवासना कैसे रह सकती है और कुकर्म केंसे हो सबते हैं? फिर लोगों के टपयोग के लिये कर्म करो, संसार की मलाई के लिये आत्म-तमर्पण करो, इत्यादि उपदेश करने भी न्नावश्यकता हो कहाँ रह जाती है ? तव तो 'में' और र लोग ' दोनों का समावेश परमेश्वर में और परमेश्वर का समावेश उन दोनों में हो जाता है; इसलिये स्वार्थ और परार्थ दोनों ही कृप्णापंगारूपी परमार्थ में डूब जाते हैं और महात्माओं की वह अकि ही चारितार्थ होती है कि "संतों की विभूतियाँ जगत के कल्यागु ही के लिये हुन्ना करती हैं;वेलोग परोपकार के लिये अपने शरीर को कष्ट दिया करते हैं।"पिछले प्रकरण में युक्तिवाद से यह सिद्ध कर दिया गया है कि जो सतुष्य अपने सब काम कृष्णार्पण दुद्धि से किया करता है, उसका ' योगन्नेम ' किसी प्रकार एक नहीं रहता: श्रीर मिकार्ग-वालों को तो स्वयं भगवानू ने गीता में चाखासन दिया है कि "तेपां निलाभियुक्तनां योगन्नेमं वद्दाम्यहरू " (गी. ६. २२) । यह कहने की आधरयकता नहीं कि जिस प्रकार ऊँचे दर्जे के ज्ञानी प्ररूप का कर्तच्य है कि वह सामान्यजनों में हुद्धि-सेंद्र न करके टर्न्ड सन्मार्ग से लगावे (गी. ३. २६), उसी प्रकार परमधेष्ट भक्त का भी यही कर्तव्य है कि वह निज्ञश्रेशी के भक्तों की श्रद्धा को अपन कर उनके अधिकार के अनुसार ही उन्हें उन्नति के मार्ग में लगा देवे। सारांग्र, उक्त विवेचन से यह मालूम हो जायगा. कि श्राप्यात्मशास्त्र में श्रीर कर्म-विपाक में जो सिद्धान्त कहे गये हैं वे सब, कुछ शब्द-मेद से, मिक्सार्ग में भी कायम रखे गये हैं; श्रीर ज्ञान तथा सक्ति में इस प्रकार सेल कर देने की पदिति हमारे यहाँ बहुत प्राचीन समय से प्रचलित है।

परन्तु जर्हा शटर-भेर से ऋर्य के अनर्थ हो जाने का भय रहता है, वहां इस प्रकार से शटर-भेद भी नहीं किया जाता, वर्षोंकि अर्थ ही प्रघान बात है। वरा-हःगाथ. कर्स-विपाक-प्रक्रिया का यह सिद्धान्त है कि ज्ञान-प्राप्ति के निये प्रतेक मनुष्य स्वयं प्रयत्न करे छीर ज्ञपना उद्धार छाप ही कर ले। यदि इसमें शव्दों का कुछ भेद करके यह कहा जाय कि यह काम भी परमेखर ही करता है, तो मूह जन आलयी हो जावेंगे। इसलिये "आत्मैव हात्सको वंधुरास्मैव रिपुरासनः"— ١

फाप भी श्रपना शृह और श्राप भी श्रपना मित्र है (गी. ६. ५) — यह तत्व मिक्तमार्ग में भी प्रायः ज्यों का त्यों अर्थात् शब्द-भेद न करके वतलाया जाता है। साध तकाराम के इस भाव का उक्षेख पहले हो चुका है कि " इसमें किसी का क्या नुकसान हुआ ? अपनी बुराई अपने दायों कर ली। " इससे भी अधिक स्पष्ट शुट्दों में उन्होंने कहा है कि " ईश्वर के पास कुछ मोल की गढ़दी नहीं धरी है, कि वह किसी के हाय में दे दे । यहाँ तो हंदियाँ को जीतना और मन की निर्विपय करना ही मुख्य उपाय है। " क्या यह उपनिपदों के इस मंत्र " मन एव मनुष्यागुर्ग कार्गा वन्धमोत्त्रयोः "के समान नहीं है ? यह सच है कि परमेश्वर ही इस जगत की सब घटनाओं का करनेवाला है: परन्त उस पर निर्द-यता का और पत्तपात करने का दोप न लगाया जावे, इसलिये कर्म-विपाक-प्रक्रिया में यह सिद्धान्त कहा गया है, कि परमेश्वर प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मी के अनुसार फल दिया करता है; इसी कारण से यह सिद्धन्त भी-विना किसी प्रकार का शब्द-भेद किये ही-भिक्तमार्ग में से लिया जाता है। इसी त्रकार यद्यीप उपासना के लिये ईश्वर को व्यक्त मानना पहला है, तथापि अञ्चात्म-शास्त्र का यह सिद्धान्त भी हमारे यहाँ के मिक्तमार्ग में कभी छूट नहीं जाता कि जो कुछ न्यक है वह सब माया है और सत्य परमेश्वर उसके परे हैं। पहले कह चुके हैं कि इसी कारण से गीता में वेदान्तसूत्र-प्रतिपादित जीव का स्वरूप ही स्विर रखा गया है। मनुष्य के मन में प्रत्यन्त की और अथवा व्यक्त की और ऋकने की जो स्वामाविक प्रमृति हुन्ना करती है, उसमें श्रीर तत्वज्ञान के गहन सिद्धान्तों में मेल कर देने की, वैदिक धूम की, यह रीति किसी भी प्रान्य देश के भक्तिमांग में देख नहीं पड़ती । ग्रन्य देश-निवासियों का यह 'हाल देख पड़ता है कि जब वे एक वार परमेश्वर की किसी सगुणा विभूति का स्वीकार कर व्यक्त का सञ्चारा लेते हैं, तब वे उसीमें आसक होकर फेंस जाते है उसके सिवा उन्हें और कुछ देख की नहीं पहता और उनमें अपने अपने सगरा प्रतीक के विषय में बचामिमाग उत्पन्न हो जाता है। ऐसी अवस्था में वे लोग यह मिथ्या भेद करने का यत करने जगते हैं, कि तत्वज्ञान का मार्ग भिन्न है और श्रद्धा का भक्तिमार्ग जुदा है। परन्तु हमारे देश में तत्वज्ञान का उदय बहुत प्राचीन काल में ही हो 🧗 चुका या, इसिलये गीता-धर्म में श्रद्धा और ज्ञान का कुछ भी विरोध नहीं है, बक्कि वैदिक ज्ञानमार्ग श्रद्धा से, और वैदिक भक्तिमार्ग ज्ञान से, पुनीत हो गया है; अतएव मनुष्य किसी भी मार्ग का स्वीकार क्यों न करे, प्रान्त में उसे एकही सी सद्गति प्राप्त होती है । इसमें कुछ आश्चर्य नहीं, कि अव्यक्त ज्ञान और न्यक मिक के मेल का यह महत्व केवल व्यक्त काइस्ट में ही लिपटे रहनेवाले धर्म के पंडितों के ध्यान में नहीं या सका. और इसाजिये उनकी एकदेशी तथा तत्वज्ञान की धिष्ट से कोती नजर से गीताधर्म में उन्हें विशोध देख पडने लगा । परन्त स्राह्मर्य की बात तो यही है, कि वैदिक धर्म के इस गुण की प्रशंसा न कर हमारे ही

देश के इन्त अनुकराग्रेमीवन आज कल इसी गुग की निन्त काले देले बले हैं! माव काम्य का (१६. ४३) यह चचन इभी वात का एक अच्छा दराहाण है कि, "अप वाऽभिनितिष्ट इतिष्ठ । मजित व्यक्तां सुमाणितम् ! "-स्तेष्टे समम से जब एक वार मन अस्त हो जाता है वव मनुष्य को बच्चो वातें भी ठीक नहीं जिंचतीं।

स्मार्तमार्ग में चतुर्यात्रम का जो महत्व है, वह मक्तिमार्ग में ब्रयदा आगवत-धर्म में नहीं है। वर्णाश्रम-धर्म का वर्णन भागवतधर्म में भी किया जाता है: फ्रन्तु वस घर्म का सारा दारमदार भक्ति पर ही होता है, इसलिये विश्वर्ध मिक रुक्ट हो वही सब में श्रेष्ट माना जाता है—फिर चाहे वह गृह्य हो, वानप्रस्य या वैरागी हो: इसके विषय में भागवतधर्म में कुछ विधि-निर्पेश नहीं है ( माग ११. १८. १३, १९ देली ) । संन्यास-प्राथम स्मार्तधर्म का एक आवश्यक मारा है, मारावतवर्स का नहीं। परन्तु ऐसा कोई नियम नहीं कि भागवतवर्ष के श्रनुयायी कमी विरक्त न हों; गीता में ही कहा है कि संन्यास और कर्मयेग होनें मोच की दृष्टि से समान योग्यता के हैं । इसलिये यद्यपि चतुर्यात्रम का स्तीकार न किया जावे. तथापि सांसारिक कर्मी को द्यांड वैरागी हो जानेवाले प्ररूप भक्तिमर्ग में भी पाये जा सकते हैं। यह वात पूर्व समय से ही छुद्र छुद्र चली छा रही है। परन्तु उस समय इन लोगों की प्रमुता न थी; और म्यारहवें प्रकरण में यह बत स्पष्ट रीति से यतला दी गई है, कि सगवदीता में कर्मत्याग की अपेदा कर्मयोग ही को श्रविक सहस्त दिया गया है। कालान्तर से कर्मयोग का यह सङ्ख लुद्ध हो गया और वर्तमान समय में भागवत-धर्मीय लोगों भी मी यही समम हो गईं है, कि भगवद्गक वही है कि जो सांसारिङ क्मों को छोड़ विरक्त हो, केवल मिक में ही निमप्त हो जावे। इसलिये यहाँ मिक की धिष्टे से फिर भी कुछ योडासा विवेचन करना आवश्यक प्रतीत होता है। कि इस विषय में गीता का मुख्य सिद्धान्त और सचा टादेश क्या है । मिक्सामें का श्रयवा भागवतमार्गं का प्रहा स्वयं संगुण भगवान् ही हैं। यदि यही भगवान् स्वयं सारे संतार के कवां घतां के और सायजनों की रचा करने तथा दुएजनों की दंढ देने के लिये समय-समय पर अवतार लेकर इस जगत् का धारण-पाँपण किया क्त है: तो यह कहने की धावश्यकता नहीं, कि भगद्रकों को भी लोक्संप्रह के लिय दन्हीं भगवान् का श्रमुकरण करना चाहिये। सुनुप्तान्ती रामचन्त्र के बढ़े मक थे; परन्तु बन्हों ने रावण खादि दुएजनों के निरंतन करने का काम कुछ छोड़ नहीं दिया या । मीष्मिपतासह की गणना सी परस भगव उच्चा में की जाती है। परन्तु यद्यपि वे स्वयं मृत्युपर्यत ब्रह्मचारी रहे तथापि उन्होंने स्वधर्मानुसार स्वकीर्यो की और राज्य की रहा करने का काम अपने जीवन भर जारी रखा था । यह यात सच है कि जब भक्ति के द्वारा परनेखर का ज्ञान प्राप्त हो। जाता है, तब भक्त की स्वयं अपने द्वित के लिये कुद्ध प्राप्त कर लेना श्रीय नहीं रह जाता । परन्तु प्रेममृत्रक

भक्तिमार्ग से दया, करूणा, कर्त्तव्यभीति इत्यादि श्रेष्ठ सनोवृत्तियों का नाग्र नहीं हो सकता; विकि वे और भी श्राविक शुद्ध हो जाती हैं। ऐसी दशा में यह प्रस ही नहीं उठ सकता, कि कर्म करें या न करें ? वस्त्र भगवज़क्त तो वही है कि जिसके मन में ऐसा प्रभेद-भाव उत्पत्न हो जाय—

जिसका कोई न हो हृद्य से उसे लगावे, प्राणिमात्र के लिये प्रेम की ज्योति जगावे। सव में विभु को ज्यात जान सब को अपनावे, हैं वस ऐसा वहीं मक्त की पदनी पावे।।

ऐसी श्रवस्या में स्वभावतः उन लोगों की मृत्ति लोकसंग्रह ही के श्रनुकुल हो जाती है, जैसा कि ग्यारहवें प्रकरण में कह आये हैं-" सन्तों की विभतियाँ जगत के कल्यागा दी के लिये हुआ करती हैं; वे लोग परोपकार के लिये अपने शरीर को कप्ट दिया करते हैं।" जब यह मान लिया कि परमेश्वर ही इस स्राप्टि की रता करता है और उसके सब व्यवहारों को भी किया करता है; तब यह अवश्य ही मानना पडेगा कि उसी सृष्टि के न्यवसारों को सरलता से चलाने के लिये चातु-वेराये प्रादि जो व्यवस्थाएँ हैं वे उसी की इच्छा से निर्मित हुई हैं । गीता में भी मगवान ने स्पष्ट रीति से यही कहा है कि " चातुर्वगुर्व मया सुष्टं गुणुकर्म-विभा-गणः " ( गी. ४. १३ ) । अर्थात् यह परमेषर ही की हस्ला है, कि प्रत्येक मनुष्य ध्यपने अपने अधिकार के अनुसार समाज के इन कामों को लोकसंग्रह के लिये करता रहे। इससे झागे यह भी सिद्ध होता है कि सृष्टि के जो ज्यवहार परमेश्वर की इच्छा से चल रहे हैं, उनका एक-आध विशेष भाग किशी मनुष्य के द्वारा पूरा कराने के लिये ही परमेश्वर उसको उत्पन्न किया करता है: और यदि परमेश्वर-द्वारा नियत किया गया उसका यह काम मनुष्य न करे, तो परमेश्वर ही की अवज्ञा करने का पाप उसे लगेगा । यदि तुन्हारे मन में यह ऋहंकार-श्रद्धि जागृत होगी, कि थे काम मेरे हैं अववा में उन्हें अपने स्वार्य के लिये काता हूं, तो उन कर्मी के भर्ते-हरे फल तुम्ह अवश्य भोगने पहुँगे। परनु यदि तुम इन्हीं कर्मी की केवज स्वधर्म जान कर परमेशार्पण पूर्वक इस भाव से करोगे, कि परमेश्वर के मन में जो कुझ करना है उसके लिये सभी निमित्त करके वह समाधे काम कराता है ' ( गी. ११. ३३ ), तो इसमें कुछ अनुचित या अयोग्य नहीं, विकि गीता का यह कवन है कि इस स्वधर्माचरण से ही सर्वभूतान्तर्गत परमेश्वर की सारिवक मक्ति हो जाती है। भगवान ने अपने सब उपदेशों का तात्पर्य गीता के व्यक्तिम श्रध्याय में उपसंहार-रूप से अर्जन को इन प्रकार यतलामा है—" सय प्राधियों के हृदय में निवास करके पर-मैश्वर ही उन्हें यन्त्र के समान नचाता है; इसलिये ये होनों भावनाएँ मिटया हैं कि में असक कर्म को छोड़ता हूँ या असुक कर्म को करता हूँ; फलाशा को छोड़ सब कर्म कृष्णार्पण-युद्धि से करते रहे।; यदि तू ऐसा निग्रह करेगा कि में इन कर्मी को नहीं करता, तो भी प्रकृति-धर्म के प्रमुसार तुमे उन कमों को करना ही होगा, सत-

एव परमेश्वर में अपने सब स्वायों का लय करके स्वधर्मातुसार प्राप्त स्ववहार हो परमार्थ-बद्धि से और वैराग्य से लोकसंग्रह के लिये तुक्ते ग्रवश्य करना ही बाहिते: में भी यही करता हूँ; मेरे उदाहरण को देख और उसके अनुसार वर्ताव कर।" जैसे ज्ञान का और निष्काम-कर्म का विरोध नहीं, वैसे ही भक्ति में और कृप्णार्गण-बुद्धि से किये गये कर्मी में भी विरोध रत्यन्न नहीं होता । महाराष्ट्र के प्रसिद्ध भगवद्भक्त तुकाराम भी भक्ति के द्वारा परमेश्वर के " श्रागोरखीयान् महतो मही यानू " (कठ. २. २०; गी. ५.६)—परमाशु से भी छोटा और बढ़े से भी बहा— ऐसे स्वरूप के साथ अपने ताड़ात्म्य का वर्णन करके कहते हैं, कि " श्रव में बेरत परोपकार ही के लिये बचा हूँ । " उन्होंने संन्यासमार्ग के अनुयायियों के समान यह नहीं कहा, कि अब मेरा कुछ भी काम शेप नहीं है; बल्कि वे कहते हैं कि " मिन्ना-पात्र का अवलम्ब करना लजास्पट् जीवन है—यह नष्ट हो जावे; नारायण ऐसे मनुष्य की सर्वया रुपेक्ता ही करता है; " अथवा " सत्यवादी मनुष्य संसार के सर काम करता है और उनसे, जल में कमक-पत्र के समान, अलिस रहता है; वो स्पकार करता है और प्राणियों पर दया करता है उसी में ज्ञातम-स्थिति का निवास जाने।" इन वचनों से साधु तुकाराम का इस विषय में स्पष्ट श्रामित्राय व्यक्त हो जाता हैं। यद्यपि तुकाराम महाराज संसारी ये, तथापि उनके मन का जुकाव छुड छुड कर्मत्याग ही की ओर या । परन्तु प्रवृत्तिप्रधान भागवतधर्म का सवण प्रवना गीता का सिद्धान्त यह है, कि रत्करमाक्ति के साथ साथ मृत्यु पर्यंत हैकार्पण-पूर्वक निष्कासकर्म करते ही रहना चाहिये; और यदि कोई इस सिदान्त का पूरा पूरा स्पष्टीकर्या देखना चाहे तो उसे श्रीसमर्थ रामदासत्वामी के दासवीव श्रंय की ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिये (स्मरण रहे कि साधु तुकारान ने ही शिवाजीमहां-राज को जिन " सहरु की शररा। " में जाने को कहा था, उन्होंका यह प्रासादिक अंथ है )। रामदास स्वामी ने अनेक बार कहा है, कि मक्ति के द्वारा अथवा ज्ञान के द्वारा परमेशर के गृदस्वरूप को पहचान कर तो सिद्धपुरुप कृतकृत्य हो चुके हैं, वे " सब लोगों को सिखाने के लिये " (दास. १६. १०. १४) निस्प्रहता से अपना काम यथाधिकार जिस प्रकार किया करते हैं, रसे देखकर सर्वसाधारण लोग अपना श्रपना व्यवहार करना सीखें; क्योंकि " विना किये कुछ भी नहीं होता " ( इस. १६. १०. २४; १२. ६. ६; १८ ७. ३ ); और अन्तिम दशक ( २०.४. २६ ) में दन्होंने कर्म के सामध्ये का मक्ति की तारक-शक्ति के साथ पूरा परा नेल इस प्रकार का दिया है--

हलचल में सामध्ये हैं। जो करेगा वही पावेगा। परंतु उसमें भगवान् का श्रीषष्ठान चाहिये॥

गीता के आठवें अध्याय में अर्डुन को जो यह स्परेश किया गया है कि " मामनुस्सर युद्ध च " ( गी. ८. ७ )—नित्य मेरा स्तराग कर और युद्ध कर—स्सका तार्त्यं, और दृढवें अध्याय के अन्त में जो यह कहा है कि " कमेंग्रोगियों में भी भक्तिमत् श्रेष्ठ है" (गी. ६. ४७) उसका भी तात्पर्य, वही है कि जो रामदास स्वामी के उक्त वचन में है। गीता के फठारहवें फप्याय में मी भगवान ने यही कहा है—

> यतः प्रवृक्तिर्म्तानां येन सर्वमिदं ततम् । स्वकर्मणा तमम्यर्ज्यं सिद्धि विदत्ति मानवः ॥

" जिसने इस सारे जगत् को उत्पत्त किया है उसकी, अपने स्वधमांनुरूप निष्काम-कर्माचरण से (न कि केवल वाचा से श्रयवा प्रणीं से ) . प्रजा करके मनुष्य सिद्धि पाता है" (शी. १८. ४६)। श्राधिक पया कहें! इस रहोक का फ्राँर समस्त गीता का भी भावाय यही है, कि स्वधमानुस्य निष्काम-कर्म करने से सर्वभूतान्त-गंत विराटरूपी परमेश्वर की एक प्रकार की भक्ति, प्रजा या उपासना ही हो जाती है। ऐसा कहने से कि " अपने धर्मानुरूप कमें। से परमेधर की पूजा करो " यह नहीं समभाना चाहिये, कि "श्रवणां कीतनं विप्णोः" इत्यादि नवविधा भक्ति गीता को मान्य नहीं। परन्तु गीता का कघन है, कि कमी को गीए। समभकर उन्हें होंड देना और इस नविषया भिक्त में ही विक्रकुल निमग्न हो जाना अचित नहीं है; शासतः प्राप्त अपने सब कर्मों को यथाचित रीति से अवश्य करना ही चाहिये: उन्हें " स्वयं अपने " लिये समक्तकर नहीं, किन्त परमेश्वर का स्मरण कर इस निर्मम ब्राह्म से करना चाहिये, कि " ईश्वर-निर्मित सृष्टि के संप्रहार्य उसी के ये सय कर्म है "; ऐसा करने से कर्म का लोप नहीं होगा. उलटा इन कर्मी से ही परमेचर की सेवा, भक्ति या उपासना हो जायगी, इन कमों के पाप-पराय के भागी इस न होंगे और घंत में सहति भी मिल जायगी। गीता के इस सिदान्त की श्रीर दर्लदय करके, गीता के भक्तिप्रधान टीकाकार श्रपने प्रन्यों में यह भावार्य वतलाया करते हैं, कि गीता में भक्ति ही को प्रधान माना है और कर्म को गाँगा। . परना संन्यासमागीय टीकाकारों के समान भक्तिप्रधान टीकाकारों का यह तत्प-र्यार्थं भी एकपचीय है । गीता-प्रतिपादित भक्तिमार्ग कर्मप्रधान है ग्रीर उसका मुख्य तत्व यह है, कि परमेथर की पूजा न केवल पूर्णों से या वाचा से ही होती है, किन्तु वह स्वधर्मोक्त निष्काम-कर्मों से भी होती है. स्रोर ऐसी पूजा प्रत्येक मनुष्य को प्रवश्य करनी चाहिये। जब कि कर्ममय भक्ति का यह तत्त्व गीता के श्रनुसार प्रन्य किसी भी स्थान में प्रतिपादित नहीं सुखा है, तब इसी तत्त्व को गीता-प्रतिपादित भक्तिमार्ग का विशेष लक्ष्मा कन्द्रना चाहिये।

इस प्रकार कर्मयोग की एप्टि से ज्ञान-मार्ग कीर भक्ति-मार्ग का पूरा पूरा मेल यथि हो गया. तथापि ज्ञान-मार्ग से भक्ति-मार्ग में जो एक महत्त्व की विशेषता है उसका भी अब अंत में स्पष्ट रीति से वर्धान हो जाना चाहिये। यह तो पहले ही कह चुके हैं, कि ज्ञानमार्ग केवल वृद्धिगम्य होने के कारण अव्यवुद्धिवाले सामान्यजनों के लिये छुश्मय है; बीर भक्तिमार्ग के अद्धा-मूलक. प्रेमगम्य तथा प्रव्यक्त होने के कारण उसका आचरण करना सब लोगों के लिये सुगम है। परन्तु केश के सिवा ज्ञानमार्ग में एक कीर भी अङ्चन है। जीमिनि की मीमांसा, या

डपनिपद, या वेदान्तसूत्र को देखें तो मालुम श्लोगा, कि टनमें श्रांत-यत-याग आदि की अथवा कर्महेन्यात-पूर्वक ' नेति नेति ' स्वरूपी परमहा की ही वर्षा सी पड़ी हैं; घोर जन्त में यही निर्णय किया है, कि स्वर्गेत्राति के लिये साधनीमृत ष्ट्रीनवाले श्रीत-यत्-यागादिक कर्न करने का अथवा सोज-प्राप्ति के लिये आवारक रपनिपदादि वेदाध्ययन करने का छाधिकार भी पहले तीन ही वर्णी के पुरुग के है (बेस. १. ३. ३४-३८)। इन अंघों में इस बात का विचार नहीं किया गया है. कि रक्त तीन वर्गों को, स्त्रियों को राघदा चातुर्वग्य के अनुसार सारे समाउ है प्रित के लिये खेती या अन्य ध्यवताय करनेवाले साधाराण स्त्री-प्रस्में को सोड केते मिले । अच्छाः श्री-शृहादिकों के साय वेदों की ऐसी अनवन होने से ग्री यह कहा जाय, कि उन्हें सुक्ति कभी मिल ही नहीं सकती; तो उपनिपत्तें हो। प्रतालों में ही ऐसे वर्णन पाये जाते हैं कि गार्गी प्रभृति खियों को और दिस प्रमृति प्रार्टों को ज्ञान की प्रांति होकर सिद्धि मिल गई थी (वेसू. ३. ४. ३६-३६)। ऐसी दूरा में यह सिद्धान्त नहीं किया जा सकता, कि तिके पहले तीन दर्गों के प्रत्यों ही को मुक्ति मिलती है। और यदि यह मान तिया जावे कि सीनाइ आहि समी लोगों को सुक्ति निल सकती है, तो अब बतलाना चाहिये कि रन्हें किस सायन से ज्ञान की प्राप्ति होगी । बादरायगाचार्य कहते हैं कि "विशेषानुबहुब" ( वेसु. ३. ४. ३८ ) अर्थात् परमेवर का विशेष अनुप्रह ही टनके लिये पुरु सावन हैं; और मानवत (१. ४. २५) में कहा है कि कर्मनेघान-मक्ति मार्ग के रूप में इसी विशेषानुप्रहात्मक सावन का " नहामारत में श्रीर् श्रतः व गीता में भी निरूपण किया गया है क्योंकि निवरीं, शृद्धों या (कलियुग के) नामधारी बाह्मणीं के बानों तक श्रुति की आवाज नहीं पहुँचती है। " इस मार्ग से प्राप्त होनेवाला ज्ञान और उपनिपदों का ब्रह्मज्ञान-होनों बद्यपि एकही से हों; तबारि प्रव स्नी-पुरुष-सबन्धी या बाह्मणु-क्रविष-वश्य-ग्रुद-सम्बन्धी कोई मेद शेष नहीं रहता और इस मार्ग के विशेष गुण के बारे में गीता कहती है कि-

भां हि पार्थे व्यपाधित्य वेऽपि खुः पान्योनयः । न्त्रियो वैश्यास्तया झुट्टान्तेऽपि वांति परांगतिम् ॥

"हे पार्य! जी, वैदंय और जूद, या अन्यज आदि जो नींच वंग में उत्तर हुए हैं, वे भी सब उत्तम गति पा जाते हैं" (गी. ६. ३२)। यही श्लोक महामारत के असुगीतापंव में भी आया है (सभा. अख. १६. ६१); और ऐसी कवाएँ भी हैं, कि वनपर्वान्तगंत ब्राह्मण्-न्याध-सम्बाद में मांस वेचनेवाले व्याध ने किसी ब्राह्मण् के त्या शांतिपर्व में तुलाधार अर्थात् यनिये ने जातांति नामक तपस्वी ब्राह्मण् के यह निरूपण् मुनाया है, कि स्वधमं के अनुसार निष्कामनुद्धि से आवरण् करने से ही मोज कैसे मिल जाता है (सभा. वन. २०६-२१४; शां. २६०-२६३)। इसप्रे प्रगट होता है कि जिसकी बुद्धि सम हो जावे वही अंग्रह है; कित चाहे वह सुनार हो, वहहं हो, विनया हो या कुसाई; किसी सनुष्य की योग्यता टसके

धंदै पर, व्यवमाय पर या जाति पर श्रवलियत नहीं, किन्तु सर्वया उसके श्रन्तः कर्ष्ण की शृद्धता पर प्रवलियत होती हैं — प्रार यही भगवान् का श्रामित्राय मी हैं । इस प्रकार किशी समाज के सब लोगों के लिये मोज के द्रावज़े खोल देने से वस समाज में जो एक प्रकार की विलक्षण जागृति उत्पत्त होती हैं, उसका स्वरूप महा-राष्ट्र में मागवत-धर्म के इतिहास से मली भाँति देख पड़ता है। परमेयर वो क्या खी, क्या चांडाल, क्या मात्राण सभी समान हैं, "देव माय का सूखा हैं"—नप्रतांकका, न फाले-गोरे वर्ण का, स्वीर न जी-पुरूप बादि या मात्राण—चांडाल प्रादि मेदों का ही। साधु तुकाराम का इस विषय का समिगाय, इस हिन्दी पद से प्रगट हो जावगा—

क्या द्विजाति क्या शृद्ध ईश को बेश्या भी भज सकती है, अपनों को भी भिक्तभाव में श्रुन्तिता कव तज सकती है। अनुभव ते कहता हूं, मैंने उसे कर लिया है वस में जो नहें तो प्रियं प्रेम से अमृत भरा है इस रस में ॥

श्रीक पया कर ! गीता-शाम्त्र का भी यह सिद्धान्त है कि " मनुष्य केंसा ही दुरा-चारी क्यों न हो, पान्त यदि अन्त काल में भी वह पानन्य भाव से भगवान की शर्गा में जाये तो परसंचर उसे नहीं शूलता " ( गी. ह. ३०; फौर ह. ५-६ देखी ) उक्त पद्म में ' वेरया ' शन्द ( जो साधु तुकाराम के मूलवचन के जाधार से रखा गया है ) को देखकर पवित्रता का डोंग फरनेवाले चहुतेरे विद्वानों को कदाचित पुरा लो । पत्त सच यात तो यह है कि ऐसे लोगों की सचा धर्मताय मालूम ही नहीं । न केवल हिन्द-धर्म में विन्तु सुद्ध-धर्म में भी यही सिद्धान्त स्वीकार किया गया है (मिलिन्युप्रका. ३. ७. २) । उनके धर्म-प्रयों में ऐसी कथाएँ हैं, कि बद्ध ने पाग्रपाली नामक किसी वेश्या को और प्रमुलीमाल नाम के चौर को रीला दी थी । ईसाइयों के धर्म-अंय में भी यह वर्णन है, कि काइस्ट के साय जो दो चोर मली पर चढाये गये थे उनमें से एक चोर सूख के समय फाइस्ट की शरगा में गया और फाइस्ट ने उसे सदाति दी ( त्युक. २३, ४२ और ४३ )। स्वयं काइस्ट ने भी एक स्वान में कहा है कि हमारे धर्म में श्रदा रखनेवाली वेश्याएँ भी मुक्त हो जाती हैं (मेय्यू. २१. ३१; ल्यूक. ७. ४०)। यह बात दसव प्रकरण में हम यतजा चुके हैं, कि प्रभ्यातमशास्त्र की दृष्टि से भी यही सिद्धान्त निपदा होता है । परंतु यह धर्मतप्य शास्त्रतः यद्यपि निर्विवाद है तथापि जिसका सार। जन्म दुराचराम में ही प्यतीत हुआ है उसके खंत:कराम में केवल मृत्य के समय ही प्रानन्य भाव से भगवान का स्मरण करने की शुद्धि कैसे जागृत रष्ट सकती है ? ऐसी अवस्था में अंततः काल की वेदनाओं को सहते हुए, केवल यन्त्र के समान एक बार 'श' कहकर और कुछ देर से ' म' कहकर सुँह खोलने धौर बंद करने के परिश्रम के सिवा कुछ प्रधिक लाभ नहीं होता। इसिलये मगवान ने सव लोगों को निश्चित रीति से यही कहा है, कि 'न केवल सृत्यु के समय ही. किन्त सारे जीवन भर सहैच येरा खारण मन में रहने हो छोर हराध्रम के अनुसार अपने सब व्यवहारों को परमेश्वरापंग बुद्धि से करते रहो, कि बादे तम किसी भी जाति के रहो तो भी तुम कमी को करते हुए ही सक हो बाबोंगे. ( गी. ह. २६-२८ और ३०-३४ देखों ) ।

इस प्रकार रपनिपर्शे का ब्रह्मात्मैक्यज्ञान आवालबृद्ध सभी लोगों के लिये सलम तो कर दिया गया है; परन्तु ऐसा करने में न तो व्यवहार का लोग क्षेत्रे दिया है, और न वर्ण, श्राप्रम, जाति-पाति श्रयवा स्त्री-पुरुष शाहि हा कोई भेद रखा गया है । जब हम गीता-प्रतिपादित भक्तिमार्ग की इस गरित श्रयवा समता की ओर ध्यान देते हैं, तब गीता कि श्रन्तिम श्रध्याय में सावाने प्रतिज्ञापूर्वक गीताशास्त्र का जो उपसंदार किया है उसका समें प्रगट हो जाता है। वह ऐसा है:--" सब धर्म छोड़ कर मेरे अकेले की शरण में या जा, में तसे सब पापों से सक्त करूंगा, दू चबराना नहीं। " यहां पर धर्म शब्द का रायोग इसी व्यापक अर्थ में किया गया है. कि सब व्यवहारों को करते हुए भी पाप-पुराय से अतिस रहकर परमेश्वाप्राप्तिरूपी आत्मश्रेय जिस मार्ग के द्वारा समा-दन किया जा सकता है वही धर्म है। अनुगीता के गुरुग्रिप्यसम्बाद में ऋषियों ने ब्रह्मा से यह प्रश्न किया (अश्व. ४६), कि ऋहिंसाधर्म, सत्यधर्म, वत, तया टपवास, ज्ञान, यज्ञ-याग, दान, कर्म, संन्यास त्रादि जो अनेक प्रकार के मुक्ति के साधन अनेक लोग बतलाते हैं, उनमें से सन्ना साधन कीन है? और शान्तिपर्व के (३५४) दंच्छवृत्ति-स्पाल्यान में भी यह प्रश्न है कि गार्हरूज-धर्म, चानप्रस्य-धर्म, राजधर्म, मानुपिनृ-सेवाधर्म, चृत्रियों का रखांगख में मखा. ब्राह्मगाँ का स्वाध्याय, इत्यादि जो अनेक धर्म या स्वर्गप्राप्ति के साधन शास्त्रों ने बतलाये हैं, उनमें से प्राह्म घर्म कौन है ? ये भिल भिक्ष धर्ममार्ग या घर्म दिखने में तो परस्पर-विरुद्ध साजूम होते हैं, परन्तु शास्त्रकार इन सब प्रत्यच्च मार्गों की योग्यता को एकडी सममते हैं; क्योंकि समस्त प्राणियों में साम्यबुद्धि रखने का जो प्रान्तिम साध्य है वह इनमें से किसी भी धर्म पर प्रीति और श्रद्धा के साथ मन को एकार किये विना प्राप्त नहीं हो सकता । तथापि, इन अनेक मार्गी की अथवा प्रतीक-डपासना की, फेफर में फैंसने से मन घवरा जा सकता है; इसलिये अकेले अर्जुन को ही नहीं, किन्तु उसे निमित्त करके सब लोगों की, भगवान इस प्रकार निश्चित आखासन देते हैं कि इन अनेक धर्म-मार्गों को छोड़ कर " तू केवल मेरी शृरण में द्या, में तुमे समस्त पापों से मुक कर ढूंगा; डर मत । " सापु तुकाराम भी सब धर्मी का निरसन करके ग्रन्त में भगवान से यही माँगते हैं कि:— चतुराई चेतना सभी चृल्हे में जावे, वस मेरा मन एक ईश-चरणाश्रय पावे ।

आग लगे आचार-विचारों के उपचय में, उस विभु का विश्वास सदा हह रहे हृदय में॥ निश्चयपूर्वक उपदेश की या प्रार्थना की यह ऋतित सीमा हो चुकी ।

श्रीमद्भगवद्गीता रूपी सोने की थाली का यह भक्तिरूपी अन्तिम कीर हैं-यही प्रेमप्रास है। इसे पा चुके, अप आगे चलिये।

## चेदहवाँ प्रकरण । गीताध्याय-संगति ।

## प्रमृत्तिलक्षणं धर्मे ऋषिनीरायणे।ऽबर्वात् । 🗢

मद्दाभारत, शांति. २१७. २।

अय तक किये गये विवेचन से देख पड़ेगा कि भगवर्ताता में — भगवान् के द्वारा गाये गये वर्षानेपदृ में —यह प्रातेपादन किया गया है, कि कमों को करते हुए ही अध्यातम-विचार से या भक्ति से सर्वात्मेश्यरूप साम्यगुद्धि को पूर्णुतया प्राप्त कर केना, और उसे प्राप्त कर केने पर भी संन्यास केने की अभ्याद में न पड संसार में शास्त्रतः प्राप्त सच कर्मों को केवल प्रपना कर्तन्य समक्त कर करते रहना ही, इस संसार में मनुष्य का परमपुरुपार्य अयवा जीवन व्यतीत करने का उत्तम भागे हैं। परन्त जिस कम से इमने इस प्रन्य में उक्त अर्य का वर्णन किया है, उसकी ष्पपेक्षा गीता-प्रन्य का क्रम भिन्न है, इसलिये प्रय यह भी देखना चाहिये कि भगवद्गीता में इस विषय का वर्णन किस प्रकार किया गया है। किसी भी विषय का निरूपण दो रीतियों से किया जाता है; एक शासीय धौर दूसरी पौरागिक। शासीय पद्भति यह है कि जिसके हारा तर्कशासानुसार साधक-वाधक प्रमागों को कमसहित उपस्थित करके यह दिखला दिया जाता है, कि सब लोगों की समक्र में सहज ही जा सकनेवाली चातों से किसी प्रतिपाध विषय के मुलतत्व किस प्रकार निप्पत होते हैं। भामितिशाख इस पद्दित का एक घट्छा उदाहरणा है: भीर न्यायसय या वेदान्तस्य का उपपादन भी इसी वर्ग का है। इसी लिये भग-बद्रीता में जहाँ प्रशस्त्र यानी वेदान्तसूत्र का उलेख किया गया है, यहाँ यह भी वर्णन है कि उसका विषय हेतुयुक्त धाँर निश्चयात्मक प्रमागों से सिद्ध किया गया ई- " बहासूत्रपदेश्रीव हेतुमितिविनिश्रितैः " (गी. १३. ४)। परन्तु, भगवद्गीता का निरूपेण संशास भले हो, तयापि वह इस शाखीय पदांति से नहीं। किया गया है। भगवद्गीता में जो विषय है उसका वर्णन, अर्जुन और श्रीकृष्ण के सम्वादरूप में, प्रत्यन्त मनोरंजक और सुलभ रीति से किया गया है। इसी लिये प्रत्येक प्राच्याय के प्रांत में '' भगवद्गीतासुपानिपत्सु व्यस्विधायां योगशास्त्रे " कष्टकर,

<sup>&</sup>quot;अनारावण ऋषि ने धर्म को प्रमुखिप्रधान बतलावा है।" नर और नारावण नामक ऋषियों में से ही ये नारावण ऋषि है। पहले बतला नुके हैं कि इन्हों दोनों के अवतार श्रीकुरण और अर्जुन थे। इसी प्रकार महाभारत का वह नमन भी पहले उद्दश्त किया क्वा है। जिससे यह मालुम होता है कि भीता में नारायणीय धर्म का ही प्रतिपादन किया गया है।

र्गाता-निरूपण के स्वरूप के घोतक " श्रीकृष्णार्जुनसम्बादे " इब शहरा हा उपयोग किया गया है। इस निरूपण में और ' शाखीय ' निरूपण में जो भेट है. उसको स्पष्टता से बतलाने के लिये छमने सम्बादात्मक निरूपण को ही ' पौराणिक ' नाम दिया है। सात सौ श्लोकों के इस सम्बादात्मक श्रयवा पौराणिक निरूपण में ' धर्म ' जैसे च्यापक शब्द में शामिल होनेवाले सभी विषयों का विस्तारपूर्वक विवेचन कभी हो ही नहीं सकता। परन्तु आश्चर्य की वात है, कि गीता में तो अनेक विपय उपलब्ध होते हैं, उनका ही संग्रह (संद्येप में ही क्यों न हो) श्रविरोध से कैसे किया जा सका ! इस वात से गीताकार की अलैंकिक शक्ति व्यक्त होती हैं: और अनुगीता के आरम्भ में जो यह कहा गहा है, कि गीता का डपदेश ' अत्यन्त चोगयुक्त चित्त से वतलाया गया है, ' इसकी सत्यता की प्रतीति भी हो जाती है। अर्जुन को जो जो विषय पहले से ही मालूस थे, उन्हें फिर से विस्तारपूर्वक कहने की कोई जावश्यकता नहीं थी। उसका मुख्य प्रश्न तो यही था, कि में लड़ाई का घोर हत्य करूँ या न करूँ, और करूँ भी तो किस प्रकार करूँ ! जब श्रीकृप्ण ध्रपने उत्तर में एकाध युक्ति वतलाते ये तव अर्जुन उत्तपर कुछ न कुछ छाद्रेप किया करता था। इस प्रकार के प्रश्नोत्तररूपी सम्वाद में गोता का विवेचन स्वभाव ही से कहीं संवित और कहीं दिरुक्त हो गया है । उदाहरणार्य, त्रिग्राात्मक प्रकृति के फेलाव का वर्गान कुछ घोड़े भेद से दो जगह है (गी. ब. ७ और १४); और स्थितप्रज्ञ, मगवद्गक्त, बिगुगातीत, तथा ब्रह्ममृत इलादि की हियति का वर्णन एकसा होने पर भी, भिन्न भिन्न दृष्टियों से प्रत्येक प्रसंग पर बार बार किया गया है। इसके विपरीत 'चिंद अर्थ और काम धर्म से विमक्त न हों तो वे प्राह्य हैं '—इस तत्व का दिग्दर्शन गीता में केवल " धर्माविक्द:कामोऽस्मि " (७. ११) इसी एक वाक्य में कर दिया गया है। इसका परिगाम यह होता है। कि यद्यपि गीता में सब विषयों का समावेश किया गया है, तथापि गीता पहते समय उन लोगों के मन में कुछ गड़गड़ सी हो जाती है, जो श्रौतधर्म, स्मार्तधर्म, भागवत्यमं, सांख्यशास्त्र, पूर्वमीमांसा, वेदान्त, कर्म-विपाक इत्यादि के दन प्राचीन सिद्धान्तों की परम्परा से परिचित नहीं हैं, कि जिनके आधार पर गीता के ज्ञान का निरूपण किया गया है । चौर जब गीता के प्रतिपादन की रीति ठीक ठीक व्यान में नहीं खाती, तब वे लोग कहने लगते हैं कि गोता मानो वाजीगर की मोली है, श्रयवा शास्त्रीय पद्दति के प्रचार के पूर्व गीता की रचना दुई होगी, इसलिये दसमें ठौर ठौर पर अध्रापन और विरोध देख पडता है. अयवा गीता का ज्ञान ही इसारी बुद्धि के लिये अगम्य है ! संशय को हटाने के लिये यदि टीकाओं का अव-लोकन किया जाय, तो उनसे भी कुछ लाम नहीं होता; नवींकि वे बहुधा मिन्न भिन्न सम्प्रदायानुसार बनी हैं! इसालिये टीकाकारों के मतों के परस्पर-विशेषों की एक-वास्पता करना असम्मव सा हो जाता है और पहनेवाले का मन अधिकाधिक ववराने लगता है। इस प्रकार के अस में पड़े हुए कई सुप्रबुद्द पाठकों की इसने

देखा है। इस अड़चन को ह्वाने के लिये हमने खपनी शुद्धि के अनुसार गीता के प्रतिपाध विपयों का ग्रासीय कम बाँध कर अब तक विवेचन किया है। अब यहाँ इतना और वतला देना चाहिये, कि ये ही विपय धीक्रणा और अर्जुन के सम्मापणा में खर्जुन के प्रश्नों या शंकाओं के अनुरोध से, कुछ न्यूनाधिक होकर केसे उपाखित हुए हैं। इससे यह विवेचन पूरा हो जावगा और अगले प्रकरण में सुगमता से सब विपयों का उपसंहार कर दिया जायगा।

पाठकों को प्रथम इस स्रोर प्यान देन। चाहिये कि जब हमारा देश हिंद्रस्थान ज्ञान, वेभव, यहा और पूर्गा स्वराज्य के सुख का अनुभव ले रहा था, इस समय एक सर्पज्ञ, महापराक्रमी, यशस्यी और परमपूज्य चात्रिय ने दूसरे चात्रिय को-जो मद्दान् धनुर्धारी या-दान्त्रधर्म के स्वकार्य में प्रवृत्त करने के लिये गीता का उपदेश किया है। जैन सीर बीद धर्मों के प्रवर्तक महावीर और गीतम युद्ध भी चात्रिय ष्टी थे: पान्त एन दोनों ने वैदिक धर्म के केवल संन्यासमार्ग को संगीकार कर दात्रिय प्राटि सब वर्गों के लिये संन्यास-प्रमं का दरवाजा खोल दिया था। भगवान श्रीक्रमा ने वेसा नहीं किया, क्योंकि भागवत-धर्म का यह उपदेश है कि न केवल चात्रियों को किन्तु बाह्मगों को भी निवृत्ति-मार्ग की शान्ति के साथ साथ निष्काम-बुद्धि से सब कर्म सामरामान्त करते रहने का प्रयत्न करना चाहिये। किसी भी उपदेश को लीजिये. आप देखेंगे कि उसका कुछ न कुछ कारण श्रवश्य रहता ही है। और उपदेश की सफलता के लिये. शिप्य के मन में उस उपदेश का ज्ञान प्राप्त कर लेने की इच्छा भी प्रथम ही से जागृत रहनी चाहिये । प्रताव इन दोनों यातों का खुलासा करने के लिये ही, ब्यासजी ने गीता के पहले अध्याय में इस बात का विस्तारपूर्वक वर्णन कर दिया है, कि श्रीरूप्ण ने अर्जुन को यह उपदेश क्यों दिया है। कौरव और पांडवों की सेनाएँ युद्ध के लिये तैयार होकर कुरुक्षेत्र पर खरी हैं; प्रय योडी ही देर में लडाई का मारम्भ होगा; इतने में अर्जुन के कहने से श्रीकृषा ने उसका रथ दोनों सेनाओं के बीच में जे जाकर खड़ा कर दिया और पार्जुन से कहा, कि " तुभी जिनसे युद्ध करना है, उन भीष्म द्रोगा प्रादि को देख।" तय अर्जुन ने दोनों सेनाओं की फोर टिए पहुँचाई सीर देखा कि अपने ही बाप, दादे, फाका, आजा, मामा, बंधु, पुत्र, नाती, स्नेष्ठी, प्राप्त, गुरु, गुरुबंधु प्रादि दोनों सेनाओं में खड़े हैं और इस युद्ध में सब लोगों का नाश होनेवाला है! लडाई कुछ एकाएक उपस्थित नहीं दुई यी। लड़ाई करने का निश्चय पहले ही हो खुका या धीर वहत दिनों से दोनों फोर की सेनाओं का प्रयन्थ हो रहा था। परन्तु इस ष्पापल की लड़ाई से होनेवाले कुलक्षय का प्रलक्ष स्वरूप जब पहले पहल ग्रर्जन की नजर में आया. तय उसके समान महायोदा के भी मन में विषाद उत्पक्ष दुआ और उसके मुख से ये शब्द निकल पड़े, " ओह ! खाज हम लोग अपने ही कुल का भवकर चुव इसी लिये करने वाले हैं न, कि राज्य हमीं को मिले: इसकी क्रपेद्धा भिन्ना माँगना पया बुरा है? " और, इसके याद उसने श्रीक्रपण से कहा.

" शत्रु ही चाहे सुक्ते जान से मार डाले, इसकी सुक्ते परवा नहीं; परन श्रैलोक्य के राज्य के जिये भी में पितृहत्या, गुरुहत्या, बंधुहत्या या कुतन्त्रय के समान भेर पातक करना नहीं चाहता।" उसकी सारी देह यर-घर कॉपने लगी: शाय-की शिथिल हो गये; मुँह सुख गया श्रीर खिलवदन हो अपने हाथ का ध्रुपवाण फेंककर वह वेचारा रथ में चुपचाप बैठ गया । इतनी कथा पहले ऋष्याय में है। इस अध्याय को "अर्जुन-विपाद-योग "कहते हैं; क्योंकि यद्यपि पूरी गीता में बह्मविद्यान्तर्गत (कर्म-) योगशास्त्र नामक एकश्चा विषय प्रतिपादित हुन्ना है, तो भी प्रत्येक अध्याय में जिस विषय का वर्णन प्रधानता से किया जाता है, उस विषय को इस कर्म-योग-शास्त्र का ही एक भाग समफना चाहिये; श्रार ऐसा समफ-कर ही प्रत्येक अध्याय को उसके विपयानुसार अर्जुन-विपाद-योग, सांख्योग, कर्मयोग इत्यदि भिन्न भिन्न नाम दिये गये हैं। इन सब 'योगों' की एकन्न करने से " ब्रह्मविद्या का कर्म-योग-शाख" हो जाता है। पहले ब्रध्याय की क्या क महत्त्व हम इस प्रन्य के आरम्भ में कह चुके हैं। इसका कारण यह है, कि जब तक हम उपस्थित प्रश्न के स्वरूप को ठीक तौर से जान न लें, तय तक उस प्रश्न का बत्तर भी भली माँति हमारे ध्यान में नहीं आता। यदि कहा जाय कि गीता का यही तात्पर्य है कि " सांसारिक कर्मी से निवृत्त होकर भगवद्गजन करो, बा संन्यास ले लो: " तो फिर मर्जुन को उपदेश करने की कुछ श्रावश्यकता श्री न बी, क्योंकि वह तो लड़ाई का घोर कर्म छोड़ कर भिद्धा माँगने के लिये आप ही आप तैयार हो गया या। पहले ही अध्याय के अन्त में श्रीकृष्ण के सुद्ध से ऐसे श्चर्य का एक-आध श्लोक कप्तलाकर गीता की समाप्ति कर देनी चाहिये थी, कि " वाह ! क्या ही श्रन्छ। कहा ! तेरी इस उपरति को देख सुके भागन्द मालूम होता है! चलो, हम दोनों इस कर्ममय संसार को छोड संन्यासाश्रम के द्वारा बा भक्ति के द्वारा अपने आत्मा का कल्यासा कर लें! " फिर, इघर तहाई हो जाने पर, व्यासजी उसका वर्णन करने में तीन वर्ष तक (मभा. भा. ६२. ५२) अपनी वासी का भन्ने ही दुरुपयोग करते रहते; परन्तु उसका दीप वेचारे अर्धुन और श्रीकृष्ण पर तो आरोपित न हुआ होता। हीं, यह सच है, कि कुरु जेत्र में जो सैकड़ों मद्दारथी एकत्र हुए थे, वे अवस्य ही अर्जुन स्रोर श्रीकृप्ण का व्यहास करते । परन्तु जिस मनुष्य को भ्रापने भ्रात्मा का कल्याम कर लेना ई, वह ऐसे उप-हास की परवा ही क्यों करता? संसार कुछ भी कहे; उपनिपदों में तो यही कहा है, कि " यदहरेव विरनेत् तदहरेव प्रवनेत् " (जा. ४) अर्थात् जिस चण उपरति हो उसी क्षागु संन्यास घारणु करो; विलम्ब न करो । यदि यह कहा जाय कि अर्जुन की उपरति ज्ञानपूर्वक न थी, वह केवल मोह की थी; तो भी वह यी तो उपरित ही; वस, उपरित होने से ही आधा काम हो चुका; अब मोह को हरा कर उसी उपरति को पूर्णज्ञानमूलक कर देना भगवान् के लिये कुछ ग्रसम्भव बात न शी। भक्ति मार्ग में या सन्यास-मार्ग में भी ऐसे अनेक उदाहरण हैं, कि जब कोई किसी कारण से संसार से उकता गये तो पे दुःखित हो इस संजार को छोड़ जंगल में चले गये. जीर उन लोगों ने पूरी सिद्धि भी प्राप्त कर ली है। इसी प्रकार व्यर्शन की भी दूरा पुर्द होती। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता था, कि संन्यास सेने के समय बख्रों को गेएमा रंग देने के लिये मुझे भर लास मिट्टी, था भगवताम संकीतन के लिये मतंभा, सदंग व्यादि सामग्री, सारे छुरुवेग्न में भी न मिलती!

पान्तु ऐसा कुछ भी नहीं किया; उलटा दसरे अध्याय के धारम्भ में ही श्रीक्रपा ने अर्जन से कहा है कि, " और ! तुभे यह दुर्दि (कश्मल) कहीं से सूभा पढ़ी ? यह नामर्थी (वन्नेट्य) तुभेन शोभा नहीं देनी ! यह तेरी कीति की भूकि में मिला देगी ! इसलिये इस दुर्वलता का त्याग कर पुद्ध के लिये खडा हो जा ! " परन्तु अर्जुन ने किसी श्रयला की तरम् जपना यम् रोना जारी भी रखा। यम जसन्त र्दान-प्रीन पाणी से योजा-" में भीना देशा आदि महात्माओं को केसे मारू? मेरा मन इसी संशय में चकर ला रहा है कि मरना भला है, या मारना ? इसालेये सुके यह बतलाहुये कि इन दोगों में कीनडा धर्म श्रेयरकर है। में तुम्हारी शरण में ष्ट्राया हैं। " प्यर्शन की इन वातों को सुनकर श्रीहुप्ता ज्ञान गये कि प्रय यह सावा के चारल में फेंप गया है । इसालिये ज़रा हैंसकर उन्होंने उसे " खशोच्यानन्वशो-चस्वं " इलादि ज्ञान बतलाना सारम्भ किया। प्रर्शन ज्ञानी पुरुष के सदश् वर्ताव करना चाहता था, यीर घह कर्म-संन्यास की वार्त भी करने लग गया था । इसलिये, संसार में ज्ञानी पुरुष के आचरण के जो दो पंच देख पटते हैं— प्रघात, 'कर्म करना ' स्रोर 'कर्म छोडना '—वहीं से भगवात् ने अपने उपदेश का जारम्म किया है; और भर्तन को पहली वात यही बतलाई है, कि इन दो पन्यों या निरायों में से त् कितीको भी ले, परस्तु तू भूल कर रहा है। इसके बाद, जिस ज्ञान या सांव्यनिष्ठा के जाधार पर, जर्मन कर्म-संन्यास की बातें करने लगा या, उसी लांव्यनिष्टा के व्याधार पर, श्रीकृष्णा ने प्रयम ' पुपा तेर्डाभोद्दिता सुद्धिः '( गी. २. ११ - ३६ ) तरु उपदेश किया है: स्रीर फिर स्मध्याय के स्नत तक कर्मयोग-मार्ग के अनुसार अर्जुन को यही घतलाया है, कि युद्ध ही तेश सचा कर्तन्य है। यदि ' एपा तेऽभिद्विता सांदेव ' सरीखा श्लोक " षशोच्यानन्वशोचस्त्वं " श्लोक के पहले प्याता, तो यही प्रयं और भी प्राधिक व्यक्त हो गया होता । परन्तु सम्भाषण के प्रवाह में, सांख्य-मार्ग का प्रतिपादन होजाने पर, वह इस रूप में ष्पाया है-" यह तो सांख्य-मार्ग के अनुसार प्रतिपादन हुआ; अब योगमार्ग के ष्ठनुसार प्रतिपादन करता हूँ। " कुछ भी हो, परन्तु व्यर्थ एकही है । हमने मारहवें प्रकरण में सांख्य (या संन्यास) श्रीर योग (या वर्मयोग) का मेद पहले ही स्पष्ट करके चतला दिया है। इसालिये उसकी पुनरावाति न कर केवल इतना ही कहे देते हैं, कि चित्त की शुद्धता के लिये स्वधमानियार वर्णाश्रमविष्टित कर्म करके ज्ञान-श्राप्ति होने पर मोद्ध के लिये अन्त में सब कमों को छोड़ संन्यास लेना सांख्य-मार्ग है; और कमों का कभी त्याग न कर अन्त तक उन्हें निष्काम-प्राद्धि से करते

रहना योग अथवा कर्मयोग है। ऋर्जुन से भगवान् प्रथम यह कहते हैं, कि सांख्य-भाग के अध्यात्मज्ञानानुसार भातमा अविनाशी और अमर है, इसलिये तेरी यह - समभ गलत है कि " में भीष्म द्रोग श्रादि को माहँगा; " क्योंकि न तो श्राता मरता है और न मारता ही है। जिस प्रकार मनुष्य अपने वस्त्र बदलता है, रसी प्रकार आत्मा एक देह को छोड़कर दूसरी देह में चला जाता है; परन्तु इसलिये उसे मृत मानकर शोक करना उचित नहीं । ऋच्छा; मान लिया कि " मैं माह्मा।" यह अम है, तब तू कहेगा कि दुद ही क्यों करना चाहिये ? तो इसका उत्तर यह है. कि शाखतः प्राप्त हुए युद्ध से परावृत्त न होना ही चृत्रियों का धर्म है; और जब किइस सांख्यमार्ग में प्रथमतः वर्षाध्रम-विहित कर्म करना हो श्रेयस्कर माना जाता है. तब यदि तू वैसा न करेगा तो लोग तेरी निन्दा करेंगे-अधिक क्या कहें, युद्ध में माना ही चुत्रियों का धर्म है। फिर व्यर्थ शोक क्यों करता है ? ' में मांरूगा और वह मरेगा ' यह केवल कर्म-दृष्टि है-इसे छोड़ दे; तू अपना प्रवाह-पतित कार्य ऐसी बुद्धि से करता चला जा कि में केवल अपना स्वधर्म कर रहा हैं; इससे तुम्के कुछ भी पाप नहीं लगेगा ? यह उपदेश सांख्यमार्गानुसार हुआ। परन्तु चित्त की शुद्धता के लिये प्रथमतः कर्म करके चित्त-ग्रुद्धि हो जाने पर अन्त में सब कर्मी को छोड़ संन्यास केना ही यदि इस मार्ग के अनुसार श्रेष्ट माना जाता है, तो यह शुद्धा रही जाती है कि उपरांति होते ही युद्ध को छोड़ ( यदि हो सके तो ) संन्यास से लेना क्या अच्छा नहीं है । केवल इतना कह देने से काम नहीं चलता, कि मनु आदि स्टितिकारों की आज्ञा है कि गृहस्यात्रम के बाद फिर कहीं बढ़ापे में संन्यास लेना चाहिये, युवावस्था में तो गृहस्थाश्रमी ही होना चाहिये । क्योंकि किसी भी समय यदि 'संन्यास लेना ही श्रेष्ट है, तो उथें ही संसार से जी हटा त्यें ही तनिक भी देर न कर, संन्यास लेना उचित हैं; और इसी हेत से उपनिपदों में भी ऐसे वचन पाये जाते हैं कि " ब्रह्मचर्यादेव प्रवजेत गृहाद्वा वनाद्वा " (जा. ४)। संन्यास लेने से जो गति शास होगी, वही युद्ध-क्षेत्र में नरने से कविय को शास होती है । महाभारत में कष्टा है:---

द्वाविमी पुरुपम्याव स्थमंडलभेदिनी । परिवाड् यागयुक्तश्च रणे चाभिमुखी हतः ॥

अर्थात्—" हे पुरुपत्यात्र ! सूर्यमंदल को पास्तर त्रह्मलोक को जानेवाले केवल दो ही पुरुप हैं; एक तो योगयुक्त संन्यासी और दूसरा युद्ध में लड़ कर मर जानेवाला वीर" (उद्यो. ३२. ६४) । इसी अर्थ का एक श्लोक कौटित्य के, यानी चागाक्य के, अर्थ-शास्त्र में भी है:—

यान् यत्तसंघेस्तपसा च विप्राः स्वगैधिणः पात्रचयेश्च यांति । क्षणेन तानप्यतियांति शूराः प्राणान् सुयुद्रेषु परित्यजन्तः ॥

" स्वर्ग की इच्छा करनेवाले बाह्मणा अनेक यज्ञों से, यज्ञपात्रों से और तपों से जिस क्लोक में जाते हैं, उस लोक के भी छाते के लोक में युद्ध में प्राण अर्पण

करनेवाले शूर पुरुष एक क्या में जा पहुँचते हिं-अर्थात् न केवल तपहिवयों को या संन्यासियों को यरन यज्ञ-याग खादि करनेवाले दीक्षितों को भी जो गति प्राप्त होती है, वही बुद्ध में मरनेवाले चिवय को भी मिलती है (काँटि. 100 a. १४०-१४२; फ्रीर मभा. शां. ६८-१०० देखों ) । चतित्र को स्वर्ग में जाने के लिये युद्ध के समान दूपरा दरवाजा फंचित ही गुला मिलता है; युद्ध में मरने से स्वर्ग फ्रांर जय प्राप्त करने से पूछ्वी का राज्य मिलेगा " (२. ३२, ३७ )—भीता के इस उपदेश का तात्पर्य भी चष्टी है । इसलिये सांस्यमार्ग के अनुसार यह भी प्रतिपादन किया जा सकता है, कि पया संन्यास सेना श्रीर क्या युद्ध करना, दोनों से एक दी फल की प्राप्ति होती है। इस मार्ग के युक्तियाद से यह निश्चितार्थ पूर्ण रीति से सिख नहीं होता, कि 'कुछ भी द्वी, युद्ध करना ही चाहिये।' सांत्यमार्ग में जी यह न्यूनता या दीप है, उसे प्यान में रख झागे भगवान ने कर्म-योग-मार्ग का प्रतिशदन आरम्भ किया है कीर गीता के प्रान्तिम अध्याय के अन्त तक इसी कर्मयोग का-अर्थात् कर्मी को करना ही चाहिये और मोज में इनसे कोई याधा नहीं होती किन्तु इन्हें करते रहने से ही मोद्य प्राप्त होता है, इसका-भिद्य भिद्य प्रमाण देकर शंका-निवृत्ति-पूर्वक समर्थन किया है। इस कमयोग का मुख्य तत्व यह है. कि किसी भी कर्म को भला या पुरा कहने के लिथ उस कर्म के वाद्य परिगामों की छपेजा पद्रले यह देख लेना चाहिये कि किसी की वासनात्मक मुद्धि शुद्ध है 'अयवा प्रशुद्ध (गी. २. ४६) । परन्तु वासना की शुद्धता या अशुद्धता का निर्माय भी तो क्रांखिर व्यवसायात्मक युद्धि ही करती हैं; इसालिये जब तक निर्णय करनेवाली बुद्धीद्रिय स्विर स्वीर शान्त न द्वीगी, तय तक वातना भी शुद्ध या तम नहीं हो सकती। इसी लिये उसके साथ यह भी कहा है, कि वासनात्मक हादि को गृद करने के लिये प्रथम सनाधि के योग से व्यवसायात्मक कुर्द्धान्त्रिय को भी खिर कर लेना चाहिये (गी. २. ४१) । संपार के लामान्य व्यवहारी की स्त्रोर देखने से प्रतीत होता है, कि बहुतेरे मनुष्य स्वर्गादि भिन्न भिन्न काम्य सुर्खी की प्राप्ति के लिये ही यश-पागादिक वैदिक काम्य कर्मों की फंक्ट में पड़े रहते हैं; इससे उनकी युद्धि कभी एक फल की माति में कभी दसरे ही फल की प्राप्ति में, प्रयांत स्वार्य ही में, निसप्त रहती है जीर सदा बदलनेवाली यानी चंचल हो जाती है । ऐसे मनुष्यां को स्वर्ग-सुखादिक धानित फल की अपेदाा प्रधिक महत्त्व का अर्थात् मोच-रूपी नित्य मुख कभी प्राप्त नहीं हो सकता । इसी लिय प्रश्चेन को कर्म-योग-मार्ग का रहस्य इस प्रकार वतलाया गया है कि, चैदिक कर्मों के काम्य भगड़ों को छोड़ दे और निष्काम-पुद्धि से कर्म करना सीख; तेरा अधिकार केवल कर्म करने भर का ही है-कर्म के फल की प्राप्ति अयवा भ्रप्राप्ति तेरे प्राधिकार की वात नहीं है ( २. ४० ); ईश्वर को ही फल-दाता मान कर जय इस समयदि से-कि कर्म का फल मिले अथवा न मिले, दोनों समान

हैं—केवल स्वकर्तव्य समस्त कर ही कुछ काम किया जाता है, तब इस कर्म के कर प्रसूच का लेप करते को नहीं होता: इसलिये न हम समग्रद्ध का आग्रच काः सम समगुद्धि को ही बाग-अर्थान् पाप के मागी न होते हुए कम करने की युक्ति-कहते हैं; यदि तुमेत यह योग किय हो जाय तो कर्न करने पर भी तुमेत मोक्त की आहि हो जायगी: सोस्न के लिये कुछ कर्म-संन्यास की ब्रावश्यकता नहीं है (२. ४० - ५३)। जब मगवात् ने अर्शन से कहा, कि जिस समुख्य की बुद्धि इस प्रकार सम स्रो गई हो उने दिवतप्रज्ञ कहते हैं (२, ५३); तब बर्जुन ने पूछा हि " महाराज ! छपा कर यतलाइये कि हियतप्रल का वर्ताव केंसा होता है ? " इस लिये दूसरे अध्याय के अन्त में हियतमञ्जू का वर्तान किया गया है और अन्त में कहा गया है कि स्थितप्रज्ञ की स्थिति को भी बाह्मी-स्थिति कम्रते हैं। सारांग्र यह है कि अर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त करने के लिये गीता में जो उपरेश दिया गया है उसका प्रात्म उन दो निटाजों से हो किया गया है कि जिन्हें इस संसार के जानी मनुष्यां ने बाह्य साना है और जिन्हें 'कर्म छोडना (सांख्य) और 'क्रमं करना ' (योग) कहते हैं; तथा सुद्ध करने की आवर्यकता की उपरत्ति पहले सांज्य-निटा के अनुसार बतलाई गई है। परन्तु जब यह देखा गया कि इस उप-पत्ति से काम नहीं चलता-यह अपूरी है-तब फिर तुरंत ही योग या कर्मयोग-मार्ग के अनुसार ज्ञान वतलाना चारम्म किया है; बीर यह वतलाने के परवात, कि इस कर्मयोग का अल्प प्राचरण भी कितना श्रेयस्कर है, इसरे अध्याय में भगवान ने धरने उरदेश को इस स्थान तक पहुँचा दिया है- कि जब कर्मशेग-मार्ग में कर्ष की अपेता वह बुद्धि ही श्रेट मानीजाती है जिससे कर्म करने की प्रेरणा मुखा करती है, तो अब स्थितप्रज्ञ की नाई तु अपनी खुदि को सम करके अपना कर्म कर, जिससे त् कदापि पाप का भागी न होगा । अब देखना है कि जागे श्रीर कीन कीन से प्रश्न उपस्थित होते हैं। गीता के सारे उपपादन की जड़ दूसरे ग्रध्याय में ही है; इसलिये इसके विषय का विवेचन यहाँकुछ विसार से कियें। गया है।

तीतरे अव्याय के जारम्म में अर्जुन ने प्रश्न किया है, कि "यदि कर्मयोगमार्ग में भी कमें की अपेजा बुद्धि ही। श्रेष्ठ मानी जाती है, तो में अभी स्थितगढ़ की नाई अपनी बुद्धि को सम किये लेता हूँ। किर आप मुक्तते इस युद्ध के समान घोर कमें कर के लिये क्यों कहते हैं? "इसका कारण यह है, कि कमें की अपेजा बुद्धि को श्रेष्ठ कह देने से ही। इस प्रश्न का निर्णाय नहीं हो जाता कि—" युद्ध क्यों करें? बुद्धि को सम रख कर उदासीन क्यों न बैठे रहें? " बुद्धि को सम रखने पर भी कर्म-संन्यास किया जा सकता है। फिर जिस मनुत्य की बुद्धि लम हो। गई है इस प्रश्न का उत्तर मंगवान इस प्रकार करों का त्याग करने में क्या हर्ज हैं? इस प्रश्न का उत्तर मगवान इस प्रकार देते हैं, कि पहले नुभेन लोख्य और योग नामक दो निष्ठा वितारी हैं सही; परन्तु यह भी स्वराण रहे कि कियी मनुत्य के कर्मों का

सर्वेषा दृद्र जाना झतम्भव है । जय तक यह देहधारी है तय तक प्रकृति स्वभा-वतः इससे कर्म करावेगी ही; कोर जब कि प्रश्नित के ये कर्म छटते ही नहीं हैं, तब सी इन्द्रिय-निग्रह के द्वारा बृद्धि को दिवर प्रीर सन करके केवल कर्सेन्द्रियां से ही प्रपने सब कर्तव्य-कर्ती को दरते एडना प्रधिक श्रेयरकर है । इसलिये तु कर्म करः यदि कर्म नहीं करेगा नो तुक्ते लाने तक को न मिलेगा (३. ३-=)। ईश्वर ने ही कर्म को अपन किया है। सन्त्य ने नहीं । जिस समय तहादेव ने नृष्टि छोर प्रजा को उत्पन्न किया, उसी समय उसने 'यह 'को भी उत्पन्न किया या और उसने प्रजा से यह कह दिया था, कि यह के हारा तुम अपनी समृद्धि कर ली। जब कियह यज्ञ थिना कर्न किये सिद्ध नहीं होता, तो याप यज्ञ को कर्म ही कहना चाहिये। इसलिये यह सिद्ध होता है कि मनून्य फ्रांर कर्म साम ही साथ उत्पन्न हुए हैं। परन्तु ये कर्त केवल यह के लियं ही हैं और यह करना सतुष्य का कर्त्तव्य हैं, इस-लिए इन कमें के फल मनस्य की वश्यन में टालनेवाले नहीं होते । श्रय यह सच है कि जो नजुष्य पूर्ण झानी हो गया, स्वयं उसके लिये कोई भी कर्तव्य शेप नहीं रहता; धौर. न लोगों से दी उसका कुछ फटका रहता है। परन्तु इतने ही से यह सिद्ध नहीं हो जाता कि कर्न सत करो; क्योंकि कर्म करने से किसीको भी ह्यटकारा न मिलने के कारगा यही अनुमान करना पड़ता है, कि यदि स्वार्य के लिये न हो तो भी अब उसी कर्म को निष्काम-पृद्धि से लोक-संब्रह के लिये अवश्य करना चार्रिये ( ३.१७-१९ ) । इन्हीं वातों पर प्यान देकर प्राचीन काल में जनक आदि ज्ञानी पुरुषों ने कर्न किये हैं और मैं भी कर रहा है । इसके अतिरिक्त यह भी हमराम रहे, कि ज्ञानी पुरुषों के कर्त्तन्यों में ' लोक-संग्रष्ट करना ' एक सुख्य फर्तव्य है: अर्घात अपने वर्ताव से सोगों की सन्मार्ग की शिक्षा देना और उन्हें उदाति के मार्ग में लगा देना, झानी पुरुष ही का कर्तव्य है । मनुष्य कितना ही ज्ञानवान क्यों न हो जावे. पश्त प्रकृति के व्यवहारों से दलका खुरकारा नहीं है; इलालिये कर्मी को छोड़ना तो एर ही रहा, परन्तु कर्तव्य समक्त कर स्वधर्मानुसार कमें करते रहना और-सावश्यकता होने पर-उद्योमें मर जाना भी श्रेयस्कर है (३. ३०-३५); --इस प्रकार तीसरे प्रध्याय में भगवान ने वपदेश दिया है। भग-वानू ने इस प्रकार प्रकृति को सब कामों का कर्तृत्व दे दिया; यह देख प्रजुंन ने प्रश्न किया कि मनुष्य, इच्छा न रहने पर भी पाए वर्षों करता है? तब भगवान ने यह उत्तर देकर प्रध्याय समाप्त कर दिया है कि काम-फ्रोध आदि विकार यजात्कार से मन को श्रप्ट कर देते हैं; फतरूव फपनी इन्द्रियों का निप्रह फरके प्रत्येक मनुष्य को प्रपना मन प्रपने प्रधीन रखना चाहिये । सारांश, हियत-प्रज्ञ की नाई खुद्धि की समता हो जाने पर भी कमें से किशी का ख़ुरकारा नहीं, यतएव यदि स्वार्य के लिये न हो तो भी लोक-संप्रह के लिये निष्काम बुद्धि से कर्म करते ही रहना चाहिये-इस प्रकार कर्म-योग की प्रावश्यकता सिद्ध की गई है; और भक्तिमार्ग के परमेश्वरार्पणुर्वक कर्म करने के इस तत्त्व का भी, कि मुक्ते सब कर्म अर्पणु कर ' (३. ३०, ३१), इसी ग्रध्याय में प्रयम उहेल हो गया है।

परन्तु यह विवेचन तीसरे अध्याय में पूरा नहीं हुआ, इसलिये चौथा ब्रध्याय भी उसी धिनेचन के लिये जारम्म किया गया है । किसी के मन में यह शंका न आने पाये, कि अब तक किया गया प्रतिपादन केवल अर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त काने के लिये ही नतन रचा गया होगा; इसालेये अध्याय के आरम्भ में इस कर्मयोग की ऋर्यात् भागवत या नारायागीय धर्म की श्रेतायुगवाली परम्परा वतलाई गई है। जब श्रीकृप्ण ने अर्जुन से कहा, कि आही यानी युग के आरम्म में मैंने ही यह कर्म-योग-मार्ग विवस्वान् को, विवस्वान् ने मतु को और मनु ने इन्बाकु को वतलाया था, परन्त इस बीच में यह नष्ट हो गया या, इसलिये भेने यही योग ( कर्मशोगमार्ग ) हुक्ते फिर से बतलाया है; तब अर्जुन ने पृद्धा कि श्राप विवस्तान के पहले कैसे होंगे? इसका उत्तर देते हुए भगवान ने यतलाया है कि साधुग्रों की रहा, दुरों का नाश न्त्रार धर्म की संस्थापना करना ही मेरे भ्रनेकं स्रवतारों का प्रयोजन है; एवं इस प्रकार लोक-संप्रह्कारक कर्मों को करते हुए भी उनमें मेरी कुछ प्राप्तकि नहीं है, इसलिय में उनके पाप-पुरायादि फलों का भागी नहीं होता। इस प्रकार कर्मयोग का समर्थन करके और यह उदाहरण हेकर, कि प्राचीन समय में जनक आदि ने भी इसी तत्त्व को ध्यान में ला कमों का आचरगा किया है, भगवान ने अर्जुन को फिर यही उपदेश दिया है, कि 'तू भी वैसे ही कर्म कर।' तीसरे अध्याय में मीमांसकों का जो यह सिद्धान्त वतलाया गया या, कि " यज्ञ के लिये किये गये कर्म वन्धक नहीं होते, " उसीको त्रव फिर से वतलाकर 'यज्ञ 'की विस्तृत झोर ब्यापक व्याख्या इस प्रकार की है-केवल तिल और चादल को जलाना अथवा पगुओं को मारना एक प्रकारका यज्ञ है सही, परन्तु यह द्व्यमय यज्ञ हुसके दर्जे का है; और संयमाप्ति में काम-क्रोघादिक इन्द्रियबृत्तियों को जलाना अयवा 'न नम ' कह्कर सब कर्मी को बहा में स्वाहा कर देना ऊंचे दर्जे का यज्ञ है। इसलिये स्रव सर्जन को ऐसा उपदेश किया है, कि तु : स ऊचे दर्जे के यज्ञ के जिये फलाशा का त्याग करके कर्म कर। मीमांसकों के न्याय के अनुसार यज्ञार्य किये गये कर्म यदि स्वतंत्र रीति से वंधक न हों, तो भी यज्ञ का कुछ न कुछ फल बिना प्राप्त दुए नहीं रहता । इसानिये यज्ञ भी यदि निष्काम-बुद्धि से ही किया जावे, तो उसके निये किया गया कर्म और स्वयं यज्ञ दोनों बंच ह न होंगे । अन्त में कहा है कि साम्य बुद्धि उसे कहते हैं जिससे यह ज्ञान हो जावे, कि सब प्रागृी अपने में या भगवान में हैं । जब ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तभी सब कर्म भस्म हो जाते हैं और कर्ता को उनकी कुछ वाधा नहीं होती। " सर्व कर्माखिल पार्च ज्ञाने परिसमाप्यते "—सब कर्मी का लय ज्ञान में हो जाता है; कमें स्वयं वन्यक नहीं होते, वन्य केवल ब्रज्ञान से बत्पन्न होता है । इसलिये सर्ज़न को यह उपदेश दिया गया है, कि बाहान की छोड़ कर्म-योग का आध्य कर और लडाई के लिये खड़ा हो जा । सारांश, इस अध्याय में ज्ञान की इस प्रकार प्रस्तावना की गई है, कि कर्म-योग-मार्ग की सिद्धि के लिये भी साम्यवृद्धि-रूप ज्ञान की आवश्यकता है।

कर्मयोग की आवश्यकता क्या हैया कर्म क्यों किये जावें -इसके कारणों क विचार तीसरे और चौंचे अध्याय में किया गया है सही; परन्तु दूसरे अध्याय में सांख्य ज्ञान का वर्णन करके कर्मयोग केविवेचन में भी बारवार कर्म की अपेदा बुद्धि श्री श्रेष्ट चतलाई गयी है, इसिसये यह वतलाना खब जत्यन्त खावश्यक है कि इन दो मार्गी में कौनसा मार्ग श्रेष्ट है। पर्योंकि यदि दोनों मार्ग एकसी योग्यता के कहे जार्य, तो परिगाम यह होगा कि जिसे जो मार्ग अच्छा लगेगा वह उसी को श्रंगीकार कर लेगा-केवल कर्मयोग को श्री स्वीकार यरने की कोई प्यावश्यकता नहीं रहेगी। प्रज़न के मन में यही शंका उत्पत्र पुई, इसिक्षेत्र उसने पाँचवें अध्याय के आरम्भ में भ गवानू से पूछा है, कि " सांस्य फ्रीर योग दोनों निष्टाओं को एकत्र करके सभी उपदेश न कोजिये. सभी केवल इतना ही निश्चयात्मक वतला दीजिये कि इन दोनों में श्रेष्ट मार्ग कीनसा है, जिससे कि में सहज ही उसके प्रमुसार वर्ताव कर सर्थे । " इस पर भगवान् ने स्पष्ट रीति से यह कह कर अर्जुन का सन्देष्ट एर कर दिया है, कि यदापि दोनों मार्ग निःश्रेयस्कर हैं श्रयीत एकसे ही मोक्षपद हैं, तथापि उनमें कर्म-योग की योग्यता प्राधिक है—" दर्मयोगो दिशिष्यते" (४. २)। इसी सिद्धान्त को एड करने के लिये भगवान शार भी कहते हैं, कि संन्यास या सांप्यनिष्टा से जो मोत्त मिलता है वही कर्मयोग से भी मिलता है; इतना ही नहीं, पान्त कर्मयोग में जो निष्काग-मुद्धि चतलाई गई है उसे बिना प्राप्त किये संन्यास सिद्ध नहीं होता; फ्रांर जय वह प्राप्त हो जाती है तव योग-मार्ग से कर्म करते रहने पर भी प्रदापाति अवश्य हो जाती है। फिर यह भताडा करने से क्या लाभ है कि सांख्य और योग भिन्न भिन्न हैं। यदि हम चलना, योलना, देखना, सुनना, चास लेना इत्यदि संकड़ों कमें को छोड़ना चाईं तो भी चै नहीं छटते: इस दशा में कर्मी को छोड़ने का इठन कर उन्हें ब्रह्मार्पणबुद्धि से करते रहना ही बुद्धिमत्ता का मार्ग है। इसलिय तत्त्वज्ञानी पुरुष निष्काम-बुद्धि से कर्म करते रहते हैं और अन्त में उन्हीं के द्वारा मोच की माप्ति कर लिया करते हैं। ईयर तुमले न यह कहता दें कि कर्म करो, और न यह कहता है कि उनका लाग कर दो। यह तो सब प्रकृति की कींडा है; और वन्धन मन का धर्म हैं: इसिलिये जो मनुष्य समञ्जद्धि से ध्ययचा ' सर्वभूतात्मभूतात्मा ' होकर कर्म किया करता है, उसे उस कर्म की याधा नहीं होती। अधिक क्या कहें; इस अध्याय के अन्त में यह भी कहा है, कि जिसकी सुद्धि कुत्ता, चांडाल, ब्राह्मण, गी, हायी इत्यादि के प्रति सम हो जाती है और जो सर्वभृतान्तर्गत खात्मा की एकता को पहचान कर अपने व्यवद्वार करने लगता है, उसे बैठे-बिठाये ब्रह्मनिर्वाणरूपी सोच प्राप्त हो जाता है-मोदाप्राप्ति के लिये उसे कहीं भटकना नहीं पड़ता, वह सदा मुक्त ही है। छडे अध्याय में वही विषय आगे चल रहा है; और उसमें कर्मयोग की सिद्धि

के लिये घावरयक समद्धिद्ध की प्राप्ति के उपायों का वर्गान है । पश्चले ही श्लोक में भगवान ने भ्रपना मत स्पष्ट बतला दिया है, कि जो मतस्य कर्म-फल की घारा न बख केवल कर्तन्य समामकर संसार के प्राप्त कर्म करता रहता है, वही सज्ज होती क्रीर सजा संन्यासी है। जो मनुष्य अनिष्ठीय आदि कर्मी का व्याग कर खुखाए के रहे वह सच्चा संन्यासी नहीं है । इसके बाद भगवान् ने धातम-स्वतंत्रता का इस प्रकार वर्धीन किया है, कि कर्मयोग-मार्ग में बुद्धि की स्थिर करने के लिये झोड़य-नियन रूपी जो कर्म करना पडता है उसे स्वयं आप ही करे; यदि कोई ऐसा न करे तो किसी दूसरे पर उसका दोपारोपण नहीं किया जा सकता। इसके आगे इस क्राच्याय में ड्रेन्ट्रिय-निम्रहरूपी योग की साधना का, पातंजलयोग की दृष्टि से मल्यतः चर्तान किया गया है। परन्त यम-नियम-म्रासन-प्रात्तायाम म्रादि साधनों के द्वारा यद्यपि इन्द्रियों का निप्रह किया जावे तो भी उतने से ही काम नहीं चलता; इस लिये आत्मेक्यज्ञान की भी आवश्यकता के विषय में इसी अध्याय में कहा गया है, कि आगे उस पुरुप की वृत्ति 'सर्वभूतस्यमात्मानं सर्वभूतानि चात्मिने यथवा ' यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वे च मिय पश्यति '( ६. २६, ३०) इस प्रकार सव प्रागियों में सम हो जानी चाहिये। इतने में अर्जुन ने यह शंका उपस्थित की, कि यदि यह साम्यब्राद्धिरूपी योग एक जन्म में सिद्ध न हो तो फिर दूसरे जन्म में भी आरम्भ ही से उसका अभ्यास करना होगा-और फिर भी वही देशा होगी-और इस प्रकार यदि यह चक्र हमेशा चलता ही रहे तो मनुष्य को इस मागे के द्वारा सद्भित प्राप्त होना ग्रसम्भव है। इस शंका का निवारण करने के लिये भग-वान् ने पहले यह कहा है, कि योग-मार्ग ने कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता, पहले जन्म के संस्कार शेप रह जाते हैं और उनकी सहायता से दूसरे जन्म में अधिक अभ्यास म्होता है तथा क्रम कम से अन्त में सिद्धि मिल जाती है। इतना कहका भगवात् ने इस श्रष्याय के अन्त में अर्जुन को पुनः यह निश्चित और स्पष्ट उपदेश किया है, कि कर्म-योग-मार्ग ही श्रेष्ट श्रीर क्रमशः संसाध्य है, इसिक्षेये क्षेत्रल ( शर्यात् फलाशा को न छोड़ते हुए ) कर्म करना, तपश्चर्या करना, ज्ञान के द्वारा कर्म-संन्यास करना इस्पादि सब मार्गों को छोड़ दे और तू योगी हो जा—ग्रयात् निष्कास-कर्मयोगमार्ग का आचरमा करने लग ।

का आचरत्य करन लगा किया है, कि यहाँ अर्थान् पहले छः अध्यायों में कर्मयोग का कुछ लोगों का मत है, कि यहाँ अर्थान् पहले छः अध्यायों में कर्मयोग का विदेचन पूरा हो गया; इसके आगे ज्ञान और मिक को 'स्वतंत्र' निष्ठा मान कर स्वाचान् ने उनका वर्यान किया है—अर्थात् ये दोनों निष्ठाएँ परस्पर निरपेण या कर्मयोग की ही वरावरी की, परन्तु उससे प्रथक् और उसके वहले विकल्प के नाते से आचरणीय हैं; सातवें अध्याय से वारहवें अध्याय तक मिक कारें आगे शेष छः अध्यायों में ज्ञान का वर्यान किया गया है; और इस प्रकार अठारह अध्यायों के छान का वर्यान किया गया है; और इस प्रकार अठारह अध्यायों विमाग करने से कर्म, भक्ति और ज्ञान में से प्रत्येक के हिस्से में छः छः अध्याय खाते हैं तथा गीता के समान भाग हो जाते हैं। परन्तु यह मत ठीक नहीं है। पाँचवें अध्याय के आरम्भ के श्लोकों से स्पष्ट मालूम ही जाता है, कि जब अर्जुन की सुख्य शंका यही थी कि "में सोल्यनिष्ठा के अनुसर खुद करना छोड़ हूं, या

युद्ध के भयंकर परिग्राम को प्रत्यन्त एप्टि के सामने देखते पुरु भी युद्ध भी करू ? स्रीर, यदि युद्ध ही करना पड़े तो उसके पाप से कैसे बर्च ?—तव उसका समाधान ऐसे अधूरे और अनिश्चित उत्तर से कभी हो ही नहीं सकता था. कि " ज्ञान से मोच मिलता है फार वह कर्म से भी प्राप्त हो जाता है; फ्रार, यदि तेरी इच्छा हो तो भक्ति नाम की एक और तीसरी निष्ठा भी है। " इसके स्रतिरिक्त, यह मानना भी ठीक न द्वीगा, कि जब अर्जुन किसी एक द्वी निश्चयात्मक मार्ग को जानना चाहता है, तय सर्वज्ञ और चतुर श्रीरूपा उसके प्रश्न के मूल स्वरूप का छोडकर उसे तीन स्वतंत्र घोर विकल्पात्मक मार्ग बतला दें । सच वात सी यह र्ष्ट्रे कि, गीता में 'कर्मयोग 'श्रीर ' संन्यास ' इन्हीं दो निष्ठामों का विचार है (गी. ५. १); और यह भी साफ साफ वतला दिया है कि इनमें से ' कर्मयोग' ही भाधिक श्रेयस्का है (गी. ५. २) । मिक की तीसरी निष्ठा तो कहीं वतलाई भी नहीं गई है। अर्घात् यह करपना साम्प्रदायिक टीकाकारों की सन-गहन्त है कि ज्ञान, कर्म और भक्ति तीन स्वतंत्र निष्टार्षे हैं; और वनकी यह समभ होने के कारता, कि गीता में केवल मोत्त के उपायों का ही वर्तान किया गया है, उन्हें ये तीन निष्ठाणुँ कदाचित् भागवत से सुभी हाँ ( भाग. ११. २०. ६ )। परन्तु टीकां-कारों के ध्यान में यह बात नहीं साई, कि भागवत प्रराण और भगवद्गीता का तात्पर्य एक नहीं है। यह सिद्धान्त भागवतकार को भी मान्य है कि केवल कमें। से मोल की प्राप्ति नहीं होती, मोल के लिये ज्ञान की प्रावश्यकता रहती है। परन्तु इसके अतिरिक्त, भागवत पुरागा का यह भी कचन है कि यदापि ज्ञान भीर नैकर्म्य मोचदायक हों, तथापि ये दोनों ( अर्थात् गीताप्रतिपादित निष्काम; कर्मयोग ) भक्ति के विना शोभा नहीं देते- ' नैप्कर्म्यमप्यस्युतभाववार्शतं न शोमते ज्ञानमर्क निरंजनम् ' (साग. १२. १२.५२ फीर १. २. १२)। इस प्रकार देखा जाय तो स्पष्ट प्रगट होता है, कि भागवतकार केवल भक्ति को ही सच्ची निष्टा श्रर्यात् प्रान्तिम मोचपद श्यिति मानते हैं। भागवत का न तो यह कष्टना है, कि भगवद्गक्तों को ईश्वरं। पेग्रा-युद्धि से कर्म करना ही नहीं चाहिये कार न यह कहना है कि करना ही चाहिये। भागवत पुराण का यह सिफं कहना है. कि निकाम-कर्म करो अपवा न करो-ये सब भिक्तयोग के ही भिक्र भित्र प्रकार हैं ( भाग. ३. २६. ७--१६, ), भक्ति के सभाव से सब कर्मयोग पुनः संसार में प्रयात जन्म मृत्यु के चढ़ार में डाजनेवाले हो जाते हैं (भाग. १.४.३४. ३५)। सारांश यह है कि भागवतकार का सारा दारमदार भक्ति पर ही होने के कारण उन्होंने निकाम-कर्मयोग को भी भक्तियोग में ही दकेल दिया है छीर यह प्रतिपादन किया है कि प्रकेली भक्ति ही सभी निष्ठा है । परन्तु भक्ति ही सुख गीता का मुख्य प्रतिपाद्य विषय नहीं है। इसिक्षयं भागवत के उपर्युक्त सिद्धान्त या परिभाषा को गीता में घुसेड देना वसा ही अयोग्य है, जैसा कि आम में शरीफ़ की कलम लगाना । गीता इस बात को पूरी तरह मानती है, कि प्रसंधर के ज्ञान

के सिवा और किसी भी अन्य उपाय से मोच की प्राप्ति नहीं होती, और इस जान की प्राप्ति के लिये भक्ति एक सुराम मार्ग है। परन्तु इसी मार्ग के विषय में आपह न कर गीता यह भी कहती हैं, कि मोजाशांति के लिये जिस ज्ञान की आवश्यकता है उसकी प्राप्ति, जिसे जो भागे सुगम हो वह उसी मार्ग से कर ले। गीता कानो सुल्य विषय यही है, कि अन्त में अर्थात् ज्ञान-प्राप्ति के अनन्तर मतुष्य कर्म करे अयुवा न करे। इसलिय, संसार में, जीवन्सक पुरुपों के जीवन व्यतीत करने के जो हो मार्ग देख पडते हैं-अर्थात कमें करना और कमें छोड़ना-वहीं से गीता के दुव्हेंग का आरम्भ किया गया है। इनमें से पहले मार्ग को गीता ने भागवतकार की नाई ' भक्तियोग ' यह नया नाम नहीं दिया है; किन्तु नारायग्रीय धर्म में प्रचलित प्राचीन नाम ही-अर्थात् ईश्वरापंगावद्धिं से कर्म करने को 'कर्मयोग ' या 'कर्म-निष्ठा ' श्रीर ज्ञानीत्तर कर्मी का त्याग करने को 'सांख्य' या 'ज्ञानतिष्ठा' यही नास-गीता में स्थिर रखे गये हैं । गीता की इस परिभाषा को स्वीकर कर यदि विचार किया जाय तो देख पड़ेगा, कि ज्ञान और कर्म की वरावरी की, भक्तिनामक कोई तीसरी स्वतंत्र निष्टा कदापि नहीं ही सकती। इसका कारणा यह है कि 'क्स करना' स्रोर ' न करना अर्घात छोडना ' ( योग स्रोर सांख्य ) ऐसे स्रस्तिनास्ति-रूप दो पत्नों के अतिरिक्त कर्म के विषय में तीसरा पत्न ही अब बाकी नहीं रहता। इस-निये यदि गीता के अनुसार किसी भक्तिमान पुरुष की निष्टा के विषय में निश्चय करना हो, तो यह निर्णय केवल इसी वात से नहीं किया जा सकता कि वह भक्ति-भाव में लगा चुन्ना है; परन्तु इस बात का विचार किया जाना चाहिये के वह कर्म करता है या नहीं। भारत परमेश्वर-प्राप्ति का एक सुगम साधन है; और साधन के नाते से यदि मनित ही को 'योग' कहुँ (गी. १४. २६), तो भी वह अन्तिम ' निष्टा ' नहीं हो सकती । भक्ति के द्वारा परमेश्वर का ज्ञान हो जाने पर जो मनुष्य कमें करेगा उसे 'कर्म-निष्ट ' श्रीर जो न करेगा उसे ' सांख्यनिष्ट ' कहना चाहिये। पाँचवें अध्याय में भगवान ने अपना यह अभिप्राय स्पष्ट अतला दिया है, कि उक्त दोनों निष्टाओं में कर्म करने की निष्ठा भाषिक श्रेयस्कर है । परन्त कर्म पर संन्यास-मार्गवालों का यह महत्त्वपूर्ण आचेप है, कि परमेश्वर का ज्ञान होने में कर्म से प्रतिवंध होता है; क्रीर परमेश्वर के ज्ञान विना तो मोज्ञ की प्राप्ति ही नहीं हो सकती; इसिन्निये कर्मी का त्याग ही करना चाहिये । पाँचवं प्रध्याय में सामान्यतः यह वतलाया गया है, कि उपर्युक्त आक्षेप असत्य है और संन्यास-मार्ग से जो मोच मिलता है, वही कर्मयोग-मार्ग से भी मिलता है (गी. ५. ५)। परन्तु वहाँ इस सामान्य सिद्धान्त का कुछ भी खुलासा नहीं किया गया था। इसालिये अब भग-वान् इस बचे हुए तथा महत्त्वपूर्ण विषय का विस्तृत निरूपण कर रहे हैं, कि कर्म करते रहने ही से प्रमेश्वर के ज्ञान की प्राप्ति हो कर मोद्ध किस प्रकार मिलता है। इसी हेतु से सातवें घ्रध्याय के चारम्म में बर्जुन से यह न कहकर, कि मैं दुम भक्ति नामक एक स्वतंत्र तीसरी निष्ठा बतलाता हूँ, भगवान यह कहते हैं कि-

मय्यासक्तमनाः पार्ग योगं युंजन् मदाश्रयः । असंशयं समग्रं मां यथा शास्यसि तन्छणु ॥

" हे पार्य ! मुक्तमें चित्त को स्थिर करके खाँर मेरा आध्य लेकर योग यानी कर्म-योग का आचरगा करते समय, 'यथा' अर्थात् जिस रीति से मुक्ते सन्देष्ट्-राहित पूर्णतया जान सकेगा, वद्द ( रीति तुम्ते वतलाता 🛱 ) सुन " ( गी. ७.१ ) ; स्रोर इसीको प्रापे के श्लोक में 'ज्ञान-विज्ञान कहा है (गी. ७. २)। इनमें से पहले अर्घात् अपर दियं गये " सय्यासक्तमनाः " श्रोक में ' योगं सुंजन '-क्षयांत 'कमयोग का आचरण करते छुए !--थे पद अत्यन्त महत्त्व-पूर्ण हैं। परन्त किसी भी टीकाकार ने इनकी खोर विशेष ध्यान नहीं दिया है। 'योगं' द्मर्यात् वही कर्मयोग है कि जिसका वर्णन पहले छः प्रध्यायों में किया जा चुका है; और इस कर्मयोग का पाचरणा करते दुए जिस प्रकार, विधि, या रीति से भग-वानु का पूरा ज्ञान हो जायगा, उस शिति या विधि का वर्णन खय यानी सातवें धाच्याय से आरम्भ करता हैं—यही इस श्लोक का भर्य है। श्रयांत, पहले छः पाच्यायों का जगले प्राच्यायों से सम्बन्ध बतलाने के लिये यह श्लोक जानव्यक्तकर सातवें प्राप्याय के घारम्भ में रखा गया है। इसलिये, इस श्लोक के कर्ष की फ्रोर ध्यान न देकर, यह कहना विलकुल खनुचित है, कि 'पहले छः अध्यायाँ के वाद भक्ति-निष्टा का स्वतंत्र रीति से वर्णन किया गया है। ' केवल इतना ही नहीं; वरन यह भी कहा जा सकता है कि इस श्लोक में 'योग युजन,' पद जानवूमकर इसी लिये रखे गये हैं कि जिसमें कोई ऐसा विपरीत अर्थ न करने पावे। गीता के पहले पाँच क्रध्यायों में कर्म की प्रावश्यकता बतलाकर खाँएबमार्ग की अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ कट्टा गया है: और इसके बाद छड़े अध्याय में पातंत्रलयोग के साधनों का वर्धान किया गया है-जो कर्मयोग में इन्द्रिय-निम्नष्ट के लिये आवश्यक है। परन्तु इतने ही से कर्मयोग का वर्गान पूरा नहीं हो जाता । इन्द्रिय-निप्रह मानो कर्मेंदियों से एक प्रकार की कसरत कराना है। यह सच है कि इस प्रभ्यास के द्वारा इन्द्रियों को हम अपने अधीन रख सकते हैं; परन्तु यदि मनुष्य की वासना ही बुरी होगी तो इन्द्रियों को काव में रखने से कुछ भी लाभ नहीं होगा। क्योंकि देखा जाता है कि दुष्ट वासनाओं के कारगा कुछ लोग इसी इन्द्रिय-निप्रहरूप सिद्धि का जारगा-सारागु प्रादि दुष्कर्मी में उपयोग किया करते हैं। इसलिये छठे प्राध्याय ही में कहा है, कि इन्द्रिय-निमह के साथ ही वासना भी सर्वभूतस्यमात्मानं सर्व-भूतानि चात्मनि ' की नाई ग्रुद्ध हो जानी चाहिये (गी. ६.२६); ग्राँर प्रह्मात्मेक्य, रूप परमेश्वर के ग्राद्ध स्वरूप की पहचान हुए बिना वासना की इस प्रकार गुद्धता होना असम्भव है। तात्पर्य यह है, कि जो इन्द्रिय-निम्नह कर्मयोग के लिय कावश्यक ई वह भले ही त्राप्त हो जाय, परन्त 'रस' क्षर्यात विषयों की चाह मन में ज्यों की त्यों चनी ही रहती है। इस रस खयवा विषयवासना का नाश करने के लिये परमेश्वर-सम्बन्धी पूर्ण ज्ञान की छी प्रावश्यकता है। यह बात गीता

के दसरे अध्याय में कही गई है (गी. २. ५६)। इसनिये, कमंत्रोग का आव-रण करते हुए ही जिस रीति अथवा विधि से परमेश्वर का यह ज्ञान प्राप्त होता है. उसी त्रिधि का अब मगवान सातवें अध्याय से वर्धान करते हैं। 'कर्मशोग का याचरण करते हुए '—इस पद से यह भी सिद्ध होता है कि कमंयोग के जारी रहते ही इस ज्ञान की प्रांति कर लेनी है; इसके लिये कमें को छोड़ नहीं वैठना है; और इसीसे यह कहना भी निम्नंत हो जाता है, कि मिक और जान को कर्म-योग के बदले विकल्प मानकर इन्हीं दो स्वतंत्र मार्गों का वर्गन सातवें ऋष्याय से त्रागे किया गया है। गीता का कर्मयोग भागवतधर्म से ही लिया गया है: इस-लिये कर्मयोग में ज्ञान-प्राप्ति की विधि का जो वर्णन है वह भागवतवर्म अवत नारायग्रीय धर्म में कही गई विधि का ही वर्गन है; और इसी त्रभिप्राय से शान्तिक्त के अन्त में वैशंपायन ने जनमेजय से कहा है. कि " मगवद्गीता में प्रवित-प्रधान नारायागीय-धर्म और उसकी विधियों का वर्णन किया गया है। " वैशंपायन के कर-नानुसार इसीमें संन्यास-मार्ग की विधियों का भी अन्तर्भाव होता है। क्योंके, यद्यपि इन दोनों सार्गी में 'कर्म करना अथवा कर्मी को छोडना 'यही भेद है. तथापि दोनों को एक ही ज्ञान-विज्ञान की भावश्यकता है; इसलिये दोनों मार्गी में ज्ञान-प्राप्ति की विधियाँ एक ही सी होती हैं। परन्तु जब कि उपर्युक्त श्लोड में ' कर्मयोग का त्राचरण करते हुए '—ऐसे प्रत्यत्त पद रखे गये हैं, तब स्पष्ट रीति से यही सिद्ध होता है कि गीता के सातवें और उसके अगले अध्यायों में ज्ञान-विज्ञान का निरूपण मुख्यतः कर्मयोग की ही पूर्ति के लिये कियागया है, उसकी न्यापकता के कारण उसमें संन्यास-मार्ग की भी विधियों का समावेश हो जाता है, कर्मयोग को छोड़कर केवल सांख्यनिष्ठा के समर्थन के लिये यह ज्ञान-विज्ञान नहीं बतलाया गया है । दूसरी वात यह भी घ्यान देने योग्य है कि, सांल्यमार्गवाले यद्यपि ज्ञान को सहस्व दिया करते हैं, तयापि वे कर्म को या भक्ति को कुछ भी महत्त्व नहीं देते; और गीता में तो भक्ति सुगम तथा प्रधान मानी गई है-इतना ही क्यों; वरन अध्यातमज्ञान और मिक्त का वर्णन करते समय श्रीकृष्णा ने अर्जुन को जगह जगह पर यही उपदेश दिया है, कि 'तू कर्म खर्यात् युद्ध कर'(गी. 🖒 ७; १९. ३३; १६. २४; १८. ६)। इसिलिये यही सिद्धान्त करना पड़ता है, कि गीता के सातवं और अगले अध्यायों में ज्ञान-विज्ञान का जो निरूपण है, वह पिछले छ: अध्यायों में कहे गये कर्म-योग की पूर्ति और समर्थन के लिये ही बतलाया गया है; यहाँ केवल सांख्य-निष्टा का या भक्ति का स्वतंत्र समयंन विवक्तित नहीं है । ऐसा सिद्धान्त करने पर कर्म, भक्ति और ज्ञान गीता के तीन परस्पर-स्वतंत्र विभाग नहीं हो सकते। इतना ही नहीं; परन्तु अब यह विदित हो जायगा कि यह मत भी (जिसे कुछ लोग प्रगट किया करते हैं) केवल काल्पनिक अतार्व मिथ्या है। वे कहते हैं कि ' तत्त्वमासि ' महाबाक्य में तीन ही पढ हैं और गीता के अध्याय भी अठारह हैं, इसलिये 'प्रः त्रिक कठारह' के हिलाय से गीता के छः त्रः अध्यापें के तीन समान विभाग काके पहले छः प्रध्यापों में 'त्वम्' पद का, तृमंद छः अध्यापों में 'तत्' पद का और तीलरे छः अध्याणें में 'असि' पद का वित्रेचन किया गया है। इस मत को काल्पनिक या मित्रा कहने का कारणा यहाँ है, कि क्य तो यह एक-देशीय पहा ही शेष नहां रहने पाता, जो यह कहें कि नारी गीता में केवल महाज्ञान का ही प्रतिपादन किया गया है तथा 'तस्वमालि' सहायापय के विधरणा के लिया गीता में और क्षांट्र अधिक नहां है।

इस वकर जब म लुस हो गया कि भगवद्गीता में भक्ति छोर ज्ञान या विजे-चन वयों किया गया है, तब मानवें से मत्रहवें प्रध्याय के प्रना तक ग्या हो राष्ट्रगयों की संगति सहज ही ध्यान में या जाती है । पीछे, एठ प्रकरण में चतला दिया गया है, कि जिस प मेंच स्वरूप के जान से युद्धि रस्तवर्ग थी। सम होता है, उस परमेचा-स्वरूप का विचार एक बार चराचर दृष्टि थे। और फिर चंत्र-चेत्रज्ञान्दृष्टि से करना पडता है। सीर र उमे अन्त में यह लिखान्त किया जाता है कि जो तक पिंडमें है बही ब्रह्मांट में है। इन्हीं विषयों का जय गीता में बर्ज़न छ । परन्य जब इस प्रकार प्रस्था, के स्वरूप का विचान करने लगने हैं सब देख पड़ता है। कि प्रमेश्वर का स्वरूप कभी तो ध्वक ( इन्द्रियगोचर ) होना है और कभी प्रव्यक्त । फिर वेसे प्रश्नों का भी कि नार हम निरूपण में करना पडता है. कि हम दोनों स्वरूपों में श्रीह कीनसा है, और एस ध्रष्ठ स्वरूप में कानेउ स्वरूप कैसे उत्पन्न होता है ? इसी प्रकार प्रय एस वात का भी निर्माय करना पहला है, कि प्रमाय के पूर्व ज्ञान से युद्धि को नियर, सम हाँ र कारमीन्द्र करने के लिये परनेयर की जो उपारना करनी पटती है, यह के ने हा-सन्यक की उपायना करना प्राच्छ। है प्राण्या व्यक्त की ? कीर. इसीर साथ साथ इस विषय भी भी वपात्ति बतलाभी पहती है कि परमेश्वर यदि एक है तो व्या:-साष्ट्र में यह जाने इता क्यों देखा पटती है ? इन सव विषयों को प्ययस्थित नीति से चतलानं के लिये यदि स्यारह शध्याय लग गये, तो छन्न काए वर्ष नहीं । एस यह नहीं कहते, कि गीता में भक्ति होर झान का विन्त्रल विवेचन ही नहीं है। हमारा फेवल इसना ही कहना है, कि कर्म, महित कौर ज्ञान को तीन चिपय या निउहिं स्वतंत्र, प्रशीह तत्वयक की समक्ष कर, इन तीनों में गीता क प्राठा हु अध्यानों के जो अलग प्रात्तन थीर वर वर वरावर हिस्से कर दिये जाते हैं, चैसा करना उचित नहीं हैं; किन्तु गीता में एकही निटा का खर्चात ज्ञानमूलक सीर भक्तिप्रधान कर्मशोग का प्रतिपादन किया गया है; और सांख्य-निष्टा, जननिवजान या भक्ति का जी निरूपणा भगनदीता में पाया जाता है, यह निर्फ दर्सयोग-निहा की पूर्ति और समर्थन के लिये आहुपांगक ई-किसी स्वतंत्र विषय का प्रतिपादन करने के लिये नहीं । यय यह देखना है, कि हमारे इस सिद्धान्त के प्राप्तार वर्मयोग की पति और समयंन के लिये वतलाये गये ज्ञान-विज्ञान का विभाग गीता के ऋध्यायों के क्रमानुसार किस प्रकार किया गया है ।

सातवें अध्याय में चराचर-स्टि के अर्थांत ब्रह्मागढ़ के विचार को बातम काक भगवान ने प्रथम अव्यक्त और अन्तर परवहा के ज्ञान के विषय में यह कहा है, कि जो इंस सारी सृष्टि को-पुरुप और प्रकृति को-मेरे ही पर और अपर स्वाद्य नानते हैं, और जो इस माया के पर के अध्यक्त रूप को पहचान कर सके भजते हैं, उनकी बुद्धि सम हो जाती है तथा उन्हें में सहाते देता हैं। और फिर उन्होंने अपने स्वरूप का इस प्रकार वर्गान किया है कि सब देवता, सब प्राणी. सब यज्ञ, सब कर्म और सब अध्यात्म में ही हूँ, मेरे सिवा इस संसार में भ्रम्य कुछ भी नहीं है। इसके बाद आठवें अध्याय के आरम्भ में अर्जुन ने अध्यास. क्राधियज्ञ, श्रधिदेव श्रीर अधिभृत शब्दों का अर्थ पूछा है । इन शब्दों का वर्ष वतला कर भगवान ने कंडा है. कि इस प्रकार जिसने मेरा स्वरूप पहचान क्रिया. उसे में कभी नहीं भूलता। इसके वाद इन विषयों का संतेष में विवेचन है, कि सारे जगत में अविनाशी या अन्तर तत्त्व कीनसा है: सब संसार का संहार कैसे और दव होता है: जिस मनुष्य को परमेश्वर के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है बसको कौनसी गति प्राप्त होती है: श्रीर ज्ञान के विना केवल काम्यक्रम करनेवाले को कोनसी गति मिलती है। नवें अध्याय में भी यही विषय है। इसमें भगवान ने उपदेश किया है, कि जो ऋन्यक्त परमेश्वर इस प्रकार चारों और न्यार है उसके व्यक्त स्वरूप की भीक के द्वारां पहचान करके खनन्य भाव से उसकी शरण में जाना ही ब्रह्मशाप्ति का प्रत्यज्ञावगम्य और सुगम मार्ग अथवा राजमार्ग है, और इसीको राजविद्या या राजगुद्ध कहते हैं । तथापि इन तीनों श्रष्यायों में बीच वीच में भगवान कर्म-मार्ग का यह प्रधान तत्व बतलाना नहीं भूले हैं कि ज्ञानवान या भक्तिमान पुरुषा को कर्म काते ही रहना चाहिये । उदाइत्यार्थ, बाटवें प्रच्याय में कहां है- " तहमात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध्य च "-इसानिये सदा अपने मन में भेरा स्मरण रख और युद्ध कर ( =. ७); और नवें काष्याय में कहा है कि " सब कर्मों को मुक्ते कार्यण कर देने से उनके ग्रुमाग्रुम फलों से तू सक हो जायगा " ( ६. २७, २८ )। जपर भगवातू ने जो यह कहा है, कि सारा संसार सुमत्ते उत्पन्न हुआ है और वह मेरा ही रूप है: वही बात दसनें अध्याय में ऐसे अनेक उदाहरण देकर अर्जुन को भली भाँति समका दी है कि 'संसार की प्रत्येक श्रेष्ठ वस्तु मेरी ही विभृति है।' प्रार्शन के प्रार्थना करने पर ग्यारहवें अध्याय में भगवानू ने उसे अपना विश्वरूप प्रत्यन्त दिखलाया है और उसकी दृष्टि के सन्मुख इस बात की सत्यता का अनुभव करा दिया है, कि मैं (प्रिमेश्वर) भी सारे संसार में चारों भोर व्यास हूँ । परन्तु इस प्रकार विश्वरूप दिसना कर और बर्जुन के मन में यह विश्वास करा के कि 'सब कामों का करानेवाला में ही हूँ ' भगवान् ने तुरन्त ही कहा है कि '' सबा कर्ता तो में ही हूँ, तू निमित मात्र है, इसिलये निःशंक श्लोकर युद्ध कर " (गी. ११. ३३ )। यधिप इस मकार यह लिख् हो गया, कि संसार में एक ही परमेश्वर है: तो भी. अनेक स्थानों में परमेश्वर के अव्यक्त स्वरूप को ही प्रधान मान कर यह वर्गुन किया गया है कि "में अव्यक्त हूँ, परन्तु सुमें मूर्ख लोग न्यक्त समम्तते हैं" (७. २४); "यद्- चर्र वेदविदो चदन्ति" (५. ११) — जिसे वेदवेत्तागा अन्तर कहते हैं; "अव्यक्त को ही अन्तर कहते हैं" (६. २१); "मेरे ययार्थ स्वरूप को न पहचान कर मूर्ख लोग सुमें देहधारी मानते हैं "(६. ११); "विद्याओं में आज्यात्म-विद्या श्रेष्ठ "(१०. ३२); और अर्जुन के कथनानुसार "त्वमन्तरं सद्- सत्तर्त्य यत् "(११. १७)। इसी किये वारहें अध्याय के आरम्भ में अर्जुन ने पूछा है, कि किस परमेश्वर की—न्यक्त की या अव्यक्त की—उपासना करनी चाहिये? तब भगवान् ने अपना यह मत प्रदर्शित किया है, कि जिस व्यक्त स्वरूप की उपासना का वर्णन नर्वे अध्याय में हो चुका है वही सुगम है; और दूसरे अध्याय में स्थित- प्रज्ञ का जैसा वर्णन है वैसा ही परम भगवज्ञकों की स्थिति का वर्णन करके यह अध्याय पूरा कर दिया है।

कुछ लोगों की राय है कि, यदापि गीता के कर्म, भक्ति धीर ज्ञान ये तीन स्वतंत्र माग न भी किये जा सकें, तथापि सातवें अध्याय से ज्ञान-विज्ञान का जो विषय आरम्भ हुआ है उसके मिक्त और ज्ञान ये दो प्रयक्त भाग सहज ही हो जाते हैं । और, वे लोग कहते हैं कि द्वितीय पडध्यायी भक्तिप्रधान है । परन्त काछ विचार करने के उपरान्त किसीको भी ज्ञात हो जावेगा कि यह मत भी ठीक नहीं है। कारण यह है कि सातवें श्रष्याय का आरम्भ चराचर-स्रष्टि के ज्ञान-विज्ञान से किया गया है, न कि भक्ति से । और, यदि कहा जाय कि बारहर्वे क्राच्याय में मिक्त का वर्णन पूरा हो गया है; तो हम देखते हैं कि अगले काज्यायों में और और पर भक्ति के विषय में वारम्बार यह उपदेश किया गया है, कि जो बृद्धि के द्वारा मेरे स्वरूप को नहीं जान सकता, वह अद्धापर्वक " दसरों के बचनों पर विश्वास रख कर सेरा ज्यान करे " (गी. १३. २५), " जो सेरी अन्यभिचारिसी भक्ति करता है वही ब्रह्म-भूत होता है " ( १४. २६ ), जो सुके ही प्रकृषो-त्तम जानता है वह मेरी ही भक्ति करता है " (गी. १४. १९); और कान्त में काठारहवें अध्याय में पुनः भक्ति का ही इस प्रकार उपदेश किया है, कि " सब धर्मी को छोड कर तू मुमको भज " (१८. ६६)। इसिनय इम यह नहीं कह मकते कि केवल इसरी पड्ज्यायी ही में भक्ति का उपदेश है । इसी प्रकार, यदि भगवान का यह अभिमाय द्वीता कि ज्ञान से भक्ति भिन्न है, तो चौषे भाष्याय में ज्ञान की प्रस्तावना करके (४. ३४-३७), सातवें अध्याय के आयीत् उपर्यक्त धाक्षिपकों के मतातुसार मिकप्रधान पड्ष्यायी के घारम्म में, भगवान ने यह न कहा होता कि प्रय में तुक्ते वहीं 'ज्ञान और विज्ञान ' वतलाता हूँ (७.२)। यह सच है, कि इसके आगे के नवें अध्याय में राजविद्या और राजगुद्ध अर्थात प्रत्यचावगम्य भक्तिमार्ग वतलाया है; परन्तु अध्याय के आरम्भ में ही कह दिया के कि 'तमे विज्ञानसिंदत ज्ञान बतलाता हूँ ' ( ६. १ ) । इससे स्पष्ट प्रगट

होता है कि गीता में भक्ति का समावेश ज्ञान ही में किया गया है। दसवें क्रान्याव में भगवान ने अपनी विभृतियों का वर्णन किया है; पतन्तु ग्यारहर्वे अध्याय के मारम्म में अर्जुन ने उसे ही ' भ्रव्यात्म ' कहा है (११. १); और क्या यह बतना ही दिया गया है, कि परमेश्वर के ब्यक्त स्वरूप का वर्णन करते समय की व बीच में व्यक्त स्वरूप की अपेदा कव्यक स्वरूप की श्रेष्ठता की भी वाने स्नागई है। इन्हों सब वातों से बारहवें कथ्याय के खारम्भ में खर्जुन ने यह मक्ष किया है, कि उगासना न्यक्त परमेश्वर की की जाव या अन्यक्त की ? तय यह उत्तर देकर कि अन्यक्त की अपेजा न्यक की उपासना अर्थात् भक्ति सुगम है, भगवान ने तरहवें प्रव्याव में चेत्र-चेत्रज्ञ का ' ज्ञान ' बतलाना आरम्भ कर दिया और सानवें ब्रह्माय के ब्राह्म के समान चौदहवें अध्याय के झारम्भ में भी कहा है, कि " परं भूगः प्रवद्यामि ज्ञानाओं ज्ञानमुत्तमम् "-फिर से में तुभे वही 'ज्ञान-विज्ञान पूरी तरह से वतलाता हूँ (१४.१)। इस ज्ञान का वर्णन करते समा मिक श सत्र वा सम्बंध भी दुउने नहीं पाया है । इससे यह बात स्पष्ट मानूम हो जाती है, कि मनवान का उदेश भक्ति और ज्ञ न दोनों को प्रयक् प्रयक् शित स वतलाने कानहीं या: किन्त सातर्वे अध्याय के आरम्भ में जिस ज्ञान-विज्ञान का ग्राहम किया गया है इसीमें दोनों एकर गूँच दिय गये हैं। मति भित्र है और ज्ञान भित्र है-यह कहना उस उस सम्भ्दाय के अभिमानि में की नायममी है; वास्तव में गीता का सभित्र य ऐसा नहीं है । स्रव्यक्तीगसना में (ज्ञान-मार्ग में ) स्रध्यात्म-विचार से परमेखर के स्वरूप का जो ज्ञान प्राप्त कर लेना पहला है, वही भक्तिमार्ग में भी स्रावश्यक है; परन्तु व्यक्तोपायना में (भक्तिमार्ग में ) स्रारम्भ में, वह ज्ञान दुसों से श्रद्धापूर्व ह श्रष्ट्रण किया जा सकता है ( १३. २५ ), इयानिय मोक्सिण प्रत्यचावतस्य श्रीर सामानातः समी लोगों के लिये सुचकारक है (६२), और ज्ञान-मार्ग (या अध्यक्तीपालना ) हुंग्रसय (१२.५) है—चस, इसके अतिरिक्त इन दो साधनों में गीता की दृष्टि से और कुछ भी भेर नहीं है । परमेखा-स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर के बुद्धि को सम करने का जो कर्मयोग को उद्देग या साध्य है, वह इन दोनों भाषनों के द्वारा एकसा ही प्राप्त होता है । इवितये चाहे व्यक्ती पासना कीजिये या अव्यक्तीपासना, भगवान् को दोनों एकई। समान प्राह्य हैं तथापि ज्ञानी पुरुप को भी उपासना की घोड़ी बहुत खावश्यकता होती ही हैं। इसलिये चतुर्विध भस्तों में भक्तिमान झानी को श्रेष्ट कष्टकर (७. १७) भगवार ने ज्ञान और भक्ति के विरोध को इटा दिया है । कुछ भी हो; पत्नु जब कि ज्ञान विज्ञान का वर्णन किया जा रहा है, तब प्रसंगानुसार एक जाध अध्याय में स्वर्धेर पासना का और किसी दूसरे अध्याय में अन्यक्रीपासना का विशेष वर्गन हो जाता श्रपश्चिमं है । पत्नु इतने ही से यह सन्देड न ही जावे कि ये दोनों पृथक् पृथक् हैं, ह्-लिये परमेश्वर के व्यक्त स्वरूप का वर्णन करते समय व्यक्त स्वरूप की अपेक्षा श्रन्यक्त की श्रेष्टता, चौर प्रज्यक स्वरूप का वर्णन करते समय मक्ति की श्रावश्यकता

बत्तका देना भी मगयन् नहीं भूले हैं। स्रय पिश्वरू के, सौर विभूतियों के, वर्णन में हो तीन चार फरवाय लग गये हैं; इसांलये यादे इन तीन चार फरवाय लग गये हैं; इसांलये यादे इन तीन चार फरवाय को (पड़श्यायों को नहों) श्यूल-मान से 'मार्कमांगे' नाम दंना ही कियीको पसन्त हो तो ऐमा करने में कोई हर्ज नहों। पानतु, कुछ भी काहेये; यह तो निश्चित रूप से मानना पड़िया कि गीता में मार्क स्वार ज्ञान को न सो पृथक् किया है सोद न इन दंनों मार्गों को स्वतंत्र कहा है। संदोप में उक्त निरूपण का यही मार्वाय च्यान में रहे. कि कमयोग में जिस साम्य-चुद्धि को प्रधानता दी जाती है वसकी प्राप्ति के लिये प्रमेशा के सर्वत्यापी स्वरूप का ज्ञान होना चाहिय; फिर, यह ज्ञान चाहे स्वरूक की श्वामता के स्वतंत्र्यापी स्वरूप का ज्ञान होना चाहिय; फिर, यह ज्ञान चाहे स्वरूप कोई मेद नहीं है; स्वार गीता में सातवें से लगा कर सप्रदूष सप्याय तक सप विषयों को 'ज्ञान-विज्ञान'या 'स्वत्यातम 'यही एक नाम दिया गया है।

जय मगवान् ने खर्जुन के ' चर्मचसुम्रों ' को विश्वसा-दर्शन के द्वारा यह प्रत्यक्ष प्रमुमय करा दिया, कि परमेश्वर द्वी स्रोर मणांट में या चराचर-कृष्टि में समाया हुआ है; तय तेरहवे अध्याय में ऐसा क्षेत्र क्षेत्रआनंबचार पतलाया है, कि वर्ता परमेखर पिंड में क्रवीन मनुष्य के शरीर में या क्षेत्र में जात्मा के रूप से निवास करना है और इस फारमा का अर्थात क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही परमेश्वर का (परमात्माका) भी ज्ञान है। प्रथम परमात्ना का खर्यात् परवद्या का " खनादिः मत्परं ब्रह्म " इत्यादि प्रकार से, इपनिप हैं के आधार से, चर्मन करके आगे यत-साया गया है, कि यही देख-देखहार्यचार 'प्रकृति ' और 'प्रस्य ' नामक सांख्य-विवचन में अंतर्भृत हो गण हैं। शार प्रन्त में यह वर्णन किया गया है, कि जो ' प्रकृति ' और 'पुरुष' के भेद को पहचान कर अपने ' ज्ञान-चत्तु ग्रां ' के द्वारा सर्वगत निर्मुण परमात्मा को जान लेता है, यह मुक्त हो जाता है । परन्तु उसमें भी कमेयोग का यह सूत्र हिचर रखा गया है, कि 'सब काम प्रकृति कती है, श्चातमा कत्तां नहीं है-यह जानने से कर्म यंधक नहीं होते ' ( १३. २६ ); श्रीर भाक्तिका " ध्यानेना मिन पर्यान्त " ( १३. २४ ) यह सूत्र भी कायम है। चौदर्षे अध्याय में इसी ज्ञान का वर्गान करते हुए लांख्यगाख के अनुवार वनलाया गया है, कि सर्वत्र एक ही जात्मा या परमेश के होने पर भी प्रकृति के सत्त्व, रज श्रीर तम गुणों के भेदों के कारण संसार में वैचित्र उत्पन्न होता है। आगे कहा गया है, कि जो मनुष्य प्रकृति के इस खेल की जानकर और अपने की कर्ता न समक भाकि-थोग से परमधर की सेवा करता है, वही सचा विग्रामातीन या युक्त है । जन्त में चार्जुन के प्रश्न करने पा स्थित-वज्ञ और भानिसान् पूर्व की स्थिति के समान ही ब्रिगु-गातीत की स्थित का वर्गान किया गया है। श्रुति-प्रन्यों स परवेश्वर का कहीं कहीं बुद्धरूप से जो वर्गान पाया जाता है, उसीका पन्द्रवें अव्याय के ब्रारम्भ में वर्गान करके भगवानु ने यतलाया है, कि जिसे सांख्य-वादी ' प्रकृति का पसारा ' कहते हैं वही

यह अश्वत्य वृत्त हैं; और अन्त में भगवान ने अर्जुन को यह उपदेश दिया है, कि खा और अवर दोनों के पर जो पुरुपोत्तम है उसे पहचान कर उसकी भाकि ! करने से मनुष्य इतकृत्य हो जाता है-तू भी ऐसा ही कर । सोवहर्वे नव्याय में कहा गया है, कि प्रकृति-भेद के कारण संसार में जैसा वैकिय उत्पन्न होता है, उसी प्रकार मनुष्यों में भी दो भेद अर्थांत देवी सम्पत्तिवाले और बास्री समितिवाले होते हैं: इसके बाद अनके कर्ती का वर्णन किया गया है और यह बतलाया गया है कि उन्हें कीनसी गति प्राप्त होती है। बर्जुन के पूछने पर सनहें अन्याय में इस बात का विवेचन किया गया है, कि त्रिगुणात्मक प्रकृति के गुणों की विषमता के कारण उत्पक्ष होनेवाला वैचित्र्य श्रद्धा, दान, यज्ञ, तप इत्यादि में भी देख पहता है। इसके बाद यह बतलाया गया है कि 'ॐ तत्सत् ' इस ब्रह्म-निर्देश के 'तत् ' पद्का अर्थ 'निष्काम-बुद्धि से किया गया कर्म 'और ' सत्' पदका अर्थ ' अच्छा, परन्तु कान्य-बुद्धि से किया गया कर्म ' होता है और इस अर्थ के अनुसार वह सामान्य बहा-निर्देश भी कर्म-योग-मार्ग के ही अनुकूल है । सारांश-रूप से सातवें अध्याय से लेकर सञ्चन्नें अध्याय तक ग्यारच अध्यायों का तात्ययें गद्दी है, कि संसार में चारों और एकडी परमेश्वर न्यात है-फिर तुम चाहे उसे विश्वहर-दर्शन के द्वारा पहचानी, चाहे ज्ञानचत्र के द्वारा; शरीर में चेत्रज्ञ भी वहीं है और बर-सृष्टि में अन्तर भी वही है; वही दृश्यपृष्टि में व्यास है और उसके बाहर अववा परे भी है; यद्यीप वह एक है तो भी प्रकृति के गुण-मेद के कारण व्यक्त सृष्टि में नानात्व या विचित्र्य देख पडता है; और इस माया से अधवा प्रकृति के गुण-मेद के कारणा ही दान, श्रदा, तप, यज्ञ, धति, ज्ञान इत्यादि तया मनुष्यों में भी अनेक मेद भी जाते हैं; परन्तु इन सब भेदों में जो एकता है उसे पहचान कर उस एक और नित्यतत्त्व की उपासना के द्वारा—िकर वह उपासना चाहे व्यक्त की हो भवता अञ्चक की-प्रत्येक सनुष्य अपनी वृद्धि को स्थिर और सम करे तथा उस निकान, सास्विक श्रयवा साम्यश्राद्धे से ही सेसार में स्वधर्मानुसार प्राप्त सब व्यवहार केवल कर्तन्य समभ्त कर किया करे । इस ज्ञान-विज्ञान का प्रतिपादन, इस प्रन्य के अर्थाद गीतारहस्य के पिछले प्रकाराों में, विस्तृत रीति से किया गया है; इसलिये हमने सातवें अञ्चाय से जगाकर सन्नहवें अञ्चाय तक का सारांश ही इस प्रकरण में दे दिया है-माधिक विस्तार नहीं किया। हमारा प्रस्तुत उद्देश केवल गीता के सन्यायी की संगति देखना ही है, असएव इस काम के लिये जितना भाग आवश्यक है उतन का ही हमने यहाँ उल्लेख किया है।

कर्मयोग-मार्ग में कर्म की अपेद्धा बुद्धि ही श्रेष्ट है, इसलिये इस बुद्धि को ग्रुद्ध और सम करने के लिये परमेश्वर की सर्वव्यापकता अर्थांत सर्वभूतान्तर्गत आर्थेश्य का को ' ज्ञान-विज्ञान' आवश्यक होता है, उसका वर्णीन आरम्भ करके अब तक इस वात का निरूपण किया गया, कि भिन्न भिन्न अधिकार के अनुसार स्वक यो अन्यक की उपासना के द्वारा जय यह ज्ञान हृदय में भिद्द जाता है, तब बुद्धि

को स्थिरता और समता प्राप्त को जाती है, और कमों का त्याग न करने पर भी अन्त में मोच की प्राप्ति हो जाती है। इसीके साय चराचर का और चेत्र-चेत्रज्ञ का भी विचार किया गया है। परन्तु भगवान् ने निश्चितरूप से कह दिया है, कि इस प्रकार पुद्धि के सम हो जाने पर भी कमों का त्याग करने की व्यपेचा फलाशा को छोड़ देना और लोक-संप्रह के क्षिय सामरणान्त कर्म ही करते रहना प्राधिक श्रेयस्कर है (गी. ५. २)। प्रतप्य स्मृति-प्रन्यों में वाग्रित ' संन्यासाश्रम ' इस कर्मयोग में नहीं होता और इससे मन्त्रादि स्पृति-प्रन्यों का तया इस कर्मयोग का विरोध हो जाना सम्भव है। इसी शंका को मन में लाकर अठारव्वें ख्रध्याय के श्चारम्भ में बर्जुन ने 'संन्यास ' और 'त्याग 'का रहस्य वृद्धा है । भगवान् इस विषय में यह उत्तर देते हैं, कि संन्यास का मूल प्रयं ' छोड़ना ' है इसलिये, फ्रीर कर्मयोग-मार्ग में यद्यपि कर्मी को नहीं छोडते तथापि फलाशा को छोडते हैं इस सिये, कर्मयोग तत्वतः संन्यास ही होता है; क्योंकि यमि संन्यासी का भेप धारण करके भिद्या न माँगी जावे. तथापि वैराग्य का और संन्यास का जो तत्व समृतियाँ में कहा गया ह-भर्यात बुद्धि का निष्काम होना-वह कर्मयोग में भी रहता र्है। परन्तु फलाशा के द्वरने से स्वर्ग-प्राप्ति की भी प्राशा नहीं रहती; इसलिये यहाँ एक भीर शंका उपस्थित होती है, कि ऐसी दशा में यज्ञयागादिक श्रीत कर्म करने की क्या फायश्यकता है ? इस पर भगवानू ने प्रपना यह निश्चित मस चत-लाया है, कि उपर्युक्त कर्म चित्त-शुद्धिकारकं दुआ करते हैं इसलिये उन्हें भी क्रान्य कमों के साप ही निष्काम-बुद्धि से करते रहना चाहिये और इस प्रकार लोक-संप्रह के लिये यज्ञचक को इमेशा जारी रखना चाहिये। फर्शन के प्रभी का इस प्रकार वत्तर देने पर प्रकृति-स्वभावानुरूप ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि स्रोर सुख के जो साध्यिक तामस और राजस भेद जुड़्या करते हैं उनका निरूपण करके गुण-वैचित्र्य का विषय पूरा किया गया है। इसके बाद निश्चय किया गया है कि निकाम-कर्म, निष्काम-कर्ता, प्रासिक्तिहित प्रदि, अनासिक से द्दोनेवाला सुख, और ' प्राविभक्त विभक्तेख ' इस नियम के जनुसार होनेवाला आर्तमन्यज्ञान ही साव्यिक या श्रेष्ठ है। इसी तत्व के ष्रवसार चातुर्वरायं की भी उपपत्ति वतलाई गई है और कहा गया र्षे. कि चातुर्वेषर्य-धर्म से प्रात दुए कर्मी को साधिक प्रयात निष्काम-घाद्वि से केवल कर्तन्य मानकर करते रहने से ही मनुष्य इस संसार में इतकृत्य हो जाता है और ष्मन्त में उसे ज्ञान्ति तया मोल की प्राप्ति हो जाती है। श्रन्त में भगवान् ने प्रर्जुन को भिक्तमार्ग का यह निश्चित उपवेश दिया है, कि कर्म तो प्रकृति का धर्म है इसिनिये यदि तू उसे छोड़ना चाहे तो भी यह न छूटेगा; प्रतग्व यह समभ कर कि सय करानेवाला और करनेवाला परमेश्वर ही है, तू उसकी शरगा में जा और सब काम निष्काम-युद्धि से करता जाः में भी बहु परमेश्वर मूँ, सुक्त पर विश्वास रख, मुक्ते भज, में तुक्ते सब पापों से मुक्त करूँगा । ऐसा उपदेश करके भगवान् ने गीता के प्रवातिप्रधान धर्म का निरूपण पूरा किया है। सारांश यह है कि. इस

स्रोक और परलोक दोनों का विचार करके ज्ञानवान् एवं शिष्ट जनों ने ' सांस्य ' क्रीर 'कर्मयोग 'नामक जिन दो निष्टाओं को प्रचलित किया है. उन्होंसे गील के वपदेश का आतम्म हुआ है; इन दोनों में से पाँचवें अध्याय के निर्शायानुनार किस कर्मयोग की योन्यता ऋधिक हैं, जिस कर्मयोग की सिद्धि के लिय छुठ अध्याय हैं पातक्षलयांग का वर्गान किया गया है. जिस कमयोग के बावर मु की विधि कार्तान धनले भ्यारह श्रध्याया में (७ से ६७ तक) पिराह-श्रह्माराह-ज्ञानपूर्वक विस्तार से किया गया है और यह कहा गया है कि उस विधि से बाचरण करने पर परमेख का पूरा ज्ञान हो जाता है पूर्व अन्त में मोज की प्राप्ति होती है. उसी क्रमेंग्रेण का समर्थन कठा हुन क्रव्याय में क्रव्यांत करत में भी है; और मोज़रूपी क्रात्स कर्याण के बाड़े न कारर परमेखर पंतापूर्वक केवल कर्तांय-वृद्धि से स्वधमानुसार लोक्संब्रह के लिये सब कर्मों को करते रहने का जो यह योग या युक्ति है, उनकी श्रेष्टता हा यह भगदत्यग्रित उपपादन जब अर्जुन ने सुना, तभी उसने सन्यास लेकर मिदा माँगने का अपना पहुता विचार छोड दिया और अव-केवन मगवात के कहने ही से नहीं किन्त्-कर्माकर्मशास्त्र का पूर्ण ज्ञान हो जाने के कारण वह स्वयं अपनी इच्छा से युद्ध वरने के लिये प्रवृत्त होगया। ऋर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त करने के लिये ही गीता का आरम्भ हुआ है और उसका अन्त भी वेता ही हुआ है (सी. १८. ७३)।

गीता के स्टारप्त अध्यायों की जो मंगति कार वतलाई गई है, उससे यह प्रगट हो जायगा कि गीता कुछ कर्म, भक्ति और ज्ञान इन तीन स्वतंत्र निटामाँ बी स्तिचडी नहाँ है: अथवा वह सत्राराम और ज़री के त्रियडाँ कि तिली हुई गुरही नुद्धा है: व्यान देख पहेगा कि सत. रेशम और जुरी के तानेवाने को यय स्थान में यं वयशित से एकत्र करके कर्वयोग नामक सृत्यवात् और मनोहर गीतारुपी वस श्रादि से श्रन्न तक ' शत्यन्त योगयुक्त चित्त से ' एकसा दुना गया है । यह सब हैं कि निरूपता की पद्वति सम्ब दात्मक होने के कारता ग्रास्त्रीय पद्वति की व्यपेका वह ज़रा दीली हैं। परन्तु यदि इस वात पर ध्यान दिया जाने कि सम्नागलक निरुपस्त से शास्त्रीय पद्धति की रुक्तता हट गई है और इसके बदले गीता में सुलभक्त और प्रेमाल भर गया है, तो शाखीय पद्धति के देतु श्रतुमानी की केवल खुद्धि-प्राह्म तया नीरत करकर छउ जाने का कितीको मी तितमात्र सुरा न लगेगा । इसी प्रकार यद्यपि गीत:-निरूपण की पद्दति पौराणिक या सन्दादात्मक है, नो भी प्रत्य परिद्या। दी से मांतकों की सब कसेटियां के बनुसार गीता क तात्पव निश्चित करने में कुछ भी बाघा नहीं होती। यह बात इय प्रन्य के कुल विवेचन से माजूम हो जायगी। शीता का भारना देखा जाय तो माजूम होगा कि छर्जुन ज्ञाद्र-धर्म के धनुसार लढ़ाई करने के लिये चला या, जब धर्मी-धर्म की विचिक्तिता के चकर में पड़ राया, तव उसे वेदान्तशास्त्र के स्नाधार पर प्रवृत्तिप्रधान कर्मयोग-धर्म का उपदेश करने के लिये गीता प्रवृत्त हुई है और

**इसने पहले ही** प्रकरता में यह चतला दिया है, कि तीता के उपसंहार और फल दौनों इसी प्रकार के अर्थान् प्रवात-प्रधान ही हैं। इसके बाद हमने वतनाया है, कि गीता में अर्जुन को जो उपदेश किया गया है उसमें 'तू युद्ध अर्थान कर्न ही कर ' ऐसा दप-यारह बार स्वष्ट रीति से झार पर्याप से तो छनेक बार (अभ्यास) यतलाया हैं; और हमने यह भी वतलाया है, कि संस्कृत-पाहित्य में कर्मयोग की उपपत्ति बतलानेवाला गीता के सिवा इसरा प्रन्य नहीं है. इसिहिये अभ्यास ऋीर अपूर्वता इन दो प्रमाणों से गीना में कर्मयोग की प्रधानता ही अधिक व्यक्त होती है। मीमांसकों ने प्रनय-तात्पर्य का निर्माय करने के लिये जो कवादियाँ वतलाई हैं, उन में से अर्थनाद और उपपांचे ये दांनों शेप रह गई थीं। इनके विषय में पहने प्रवक् प्रयक प्रकरकों में कीर अब गीता के अध्यायों के कमानुसार इस प्रकरण में जो विवेचन किया गया है, उससे यही निप्पन्न हु पा है कि गीता में अवेला ' कर्मयोग ' ही प्रतिपाद्य विषय है। इस प्रकार ग्रन्थ-तान्पर्य-निर्माय के मीमांसकों के सब नियमों का उपयोग करने पर यही बात निविवाद सिद्ध होती है कि गीमा-प्रान्य में ज्ञान-मूलक और भक्ति-प्रधान कर्मयोग ही का प्रतिपाइन किया गया है। अब इसमें सन्देष महां, कि इसके अतिरिक्त शेष सब गीता-तात्वर्ष केवल साम्प्रशायिक हैं। यद्य पे ये मन ताल्पयं साम्प्रदायिक हों, तथापि यह प्रश्न किया जा सकता है. कि कुछ लोगों भी गीना में साम्बदायिक ऋष-विशेषतः संन्यास प्रधान ऋष-हैंदर्न का मौका कैने मिल गया? जब तक इन प्रश्न का भी विचार न हो जायगा, तय तक यह नहा कहा जा सकता कि साम्पदायिक अर्थी की चर्चा पूरी हो चुकी। इसलिये प्रत्र संक्षेप में इसी बात का विचार किया जायगा, कि ये साम्प्रदायिक टीकाकार गीता का संन्याय-प्रधान क्षर्य केसे कर सके: और फिर यह प्रकरगा पूरा किया जायगा।

हमारे शास्त्रकारों का यह सिद्धान्त है, कि चूकि मनुष्य बुद्धिमान् प्राया है. इसक्रिये पिंड प्राप्तांड के तस्य को पश्चानना ही उतका मुख्य काम या पुरुपार्थ है;
स्त्रीर इस्रीका धमगान्त्र में 'मोल' कहने हैं। परन्तु धश्य स्रष्टि के व्यवहारा की
स्त्रोर ध्यान देकर शास्त्रों में ही यह प्रतिपादन किया गया है, कि पुरुपार्थ चार
प्रकार के हैं—जैसे धर्म, खर्थ, काम और मोल । यह पहले ही बतला दिया गया
है, कि इस स्थान पर 'धर्म ' शब्द का सर्थ व्यवहारिक, सामाजिक मीर नैतिक धर्म
समस्त्रना चाहिये। खब पुरुपार्थ को इस प्रकार चतुर्विध मानने पर, यह प्रश्न सहज
ही उत्पन्न हो जाता है, कि पुरुपार्थ के चारों छंग या माग परस्पर पोप म हैं या
नहीं? हसलिय स्पर्ता, रहे कि पिग्रड में भोर ब्रह्मांड में जो तस्य है, इसका ज्ञान
हुए जिना मोल नहों मिलता, किर यह ज्ञान किसी भी मार्ग से प्राप्त हो। इस
सिद्धान्त के विषय में शाव्दिक म्त-भेद मले ही हो, पान्तु तत्वतः कुछ मत-भेद
नहीं है। जित्रान गीनाशास्त्र को तो यह सिद्धान्त सर्ववैव छाछ है। इसी प्रकार
गीता को यह तत्व भी पूर्णतया मान्य है, कि यदि धर्म खीर काम, इन दां पुरुपार्थी ही प्राप्ति करना हो तो वे भी नीति-धर्म से ही प्राप्त किये जाव। क्ष्य केवस
धर्म (अर्थात् कावदारिक चातुर्वग्व-धर्म) और मोज्ञ के पारस्परिक सम्बन्ध का

निर्णिय करना शेप रह गया। इनमें से धर्म के विषय में तो यह सिदान्त समी पहों को मान्य है कि धर्म के द्वारा चित्त को ग्रुद्ध किये विना मोद की बात ही करना स्पर्य है। परन्त इस प्रकार चित्त को ग्राह्य करने के लिये बहुत समय खाता हैं; इसलिये मोज की दृष्टि से विचार करने पर भी यही सिद्ध होता है, कि तसर्व काल में पहले पहल संसार के सब कर्तांचों को 'धर्म से 'पूरा कर लेना चाहिये (सन्. ६. ३४-३७)। संन्यास का अर्थ है 'छोडनाः' और जिसने धर्म के द्वारा इस संसार में कद प्राप्त या सिद्ध ही नहीं किया है, वह त्याग ही क्या करेगा? अयवा जो 'प्रपञ्च ' (सांसारिक कर्म ) ही ठीक ठीक साथ नहीं सकता, रस ' सभागी ' से परमार्थ भी कैसे ठीक सबेगा (दास. १२. १. १--१० और १२. =. २१-३१)? किसी का ब्रान्तिम उद्देश या साध्य चाहे सांसारिक हो अपना पार-मार्थिक: परन्त यह बात प्रगट है कि उसकी सिद्धि के लिये दीन प्रयत्न, मनोनिप्रह और सामर्ज्य इत्यादि गुणों की एक ही सी बावरयकता होती है; और जिसमें ये गुण विद्यमान नहीं होते, उसे किसी भी उदेश या साध्य की प्राप्ति नहीं होती । इस वात को मान लेने पर भी कुछ लोग इससे आगे यह बर कहते हैं, कि जब दीवें अयत्न और मनोनिश्रष्ट के द्वारा आत्म-ज्ञान क्षो जाता है, तब अन्त में संसार के विषयोगभोग-रूपी सब व्यवद्वार निस्सार प्रतीत होने लगते हैं; बार जिस प्रकार साँप अपनी निरूपयोगी केंचुली को छोड़ देता है, उसी प्रकार जानी पुरूप मी सब सांसारिक विषयों को छोड़ केवल परमेश्वर-स्वरूप में ही लीन हो जाया करते हैं (हु. ८. ८. ७) ।जीवन-ऋषणा करने के इस मार्ग में चंकि सद व्यवहारों का लाग कर अन्त में केवल ज्ञान को ही प्रधानता दी जाती है, अतएव इसे ज्ञाननिया, सांख्य-निष्टा अथवा सब व्यवहारों का त्याग करने से संन्यास-निष्ठा भी कहते हैं। पतनु इसके विपरीत गीताशास्त्र में कहा है, कि स्नारम में चित्त की गुद्धता के लिये ' धर्म ' की आवश्यकता तो है ही, परन्तु आगे चित्त की शुद्धि होने पर मी-स्वयं अपने लिये विषयोपभोग-रूपी न्यवहार चाहे तुच्छ हो जावें, तो भी-उन्हों व्यवहारों को केवल स्वधर्म और कर्तव्य सममा कर, लोक-संग्रह के लिये निकास बुद्धि से करते रहना आवश्यक है। यदि ज्ञानी मनुष्य ऐसा न करेंगे तो लोगों को श्रादर्श वतलानेवाला कोई भी न रहेगा, और फिर इस संसार का नाग्र हो जायगा। इस कर्म-भूमि में किसी से भी कर्म छुट नहीं सकते; और यदि बुद्धि निकान हो जावे तो कोई भी कर्म मोज के बाढ़े नहीं बा सकते। इसलिये संसार के कर्मी का त्याग न कर सब व्यवहारों को विरक्त बुद्धि से श्रन्य जना की नाई मृत्यु पर्यन्त करते रहना ही ज्ञानी पुरुष का भी कर्तव्य हो जाता है । गीता-प्रतिरादित, जीवन न्यतीत करने के, इस मार्ग को श्री कर्मनिष्ठा या कर्मयोग कहते हैं। परन्तु यदापि कर्मेयोग इस प्रकार श्रेष्ठ निश्चित किया गया है, तथापि बसके लिये गीता में संन्यासमार्ग की कहीं भी निन्दा नहीं की गई है। उलटा, यह कहा गया है, 🕏 वह भी मोज का देनेवाला है। स्पष्ट ही है कि, सृष्टि के झारम में सनत्कुमार प्रसृति ने, और आगे चल कर शुक-याज्ञवल्य आदि ऋषियों ने, जिस मार्ग को स्वीकार

किया है, उसे भगवान भी किस प्रकार सर्वधेव त्याज्य कहेंगे ? संसार के व्यवहार किसी मनुष्य को श्रंशतः उसके प्राख्य-कर्मानुसार प्राप्त हुए बन्म-स्वभाव से नीरस या मधुर मालूम होते हैं। श्रीर, पहले कह चुके हैं कि ज्ञान ही जाने पर भी प्रारब्ध-कर्म को भोगे बिना छटकारा नहीं । इसलिय इस प्रारव्य-कर्मानुसार प्राप्त हुए जन्म-स्वभाव के कारण यदि किसी ज्ञानी प्रहप का जी सांसारिक व्यवदारों से जय जावे श्रीर यदि वह संन्यासी हो जावे, तो उसकी निन्दा करने से कोई जाम नहीं। भात्मज्ञान के द्वारा जिस सिद्ध पुरुष की बुद्धि निःसंग भीर पवित्र हो गई है, वह इस संसार में चाहे और कुछ करे या न करे; परन्तु इस घात को नहीं भूलना चाहिये कि वह मानवी ख़ुद्धि की श्रुद्धता की परम सीमा, और विषयों में स्वमा-वतः लुव्य होनेवाली हठीली मनोवृत्तियों को ताथे में रखने के सामध्ये की पराकाग्रा सय जोगों को प्रत्यच रीति से दिखला देता है । उसका यह कार्य जोक-संप्रह की दृष्टि से भी कुछ छोटा नहीं है। जोगों के मन में संन्यास-धर्म के विषय में जो भादर-बृद्धि विद्यमान है उसका सचा कारण यही है; और मोस्त की दृष्टि से यही गीता को भी सम्मत है। परन्तु केवल जन्म-स्वभाव की ओर, अर्थात् प्रारव्य-कर्म की भी बोर, ध्यान न दे कर यदि शास्त्र की रीति के बनुसार इस बात का विचार किया जावे, कि जिसने पूरी घात्म-स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है उस झानी पुरुष को इस कर्म-भूमि में किस प्रकार वर्ताव करना चाहिये, तो गीता के अनुसार यह सिद्धान्त करना पडता है. कि कर्मत्याग पत्त गीया है और सृष्टि के आरम्भ में मरीचि प्रश्नुति ने तथा आगे चल कर जनक आदिकों ने जिस कर्मयोग का आचरण किया है उसीको ज्ञानी पुरुप लोक-संब्रह के लिये स्वीकार करे । क्योंकि, अब न्यायतः यही कष्टना पड़ता है, कि परमेश्वर की निर्माण की हुई सृष्टि की चजाने का काम भी ज्ञानी मनुष्यों को ही करना चाहिये: और, इस मार्ग में ज्ञान सामर्थ्य के साथ ही कर्म-सामर्थ्य का भी विरोध-रहित मेल होने के कारण, यह कर्मयोग केवल सांख्य-सार्ग की ऋषेचा कहीं ऋधिक योग्यता का निश्चित होता है ।

सांख्य फोर कर्मयोग दोनों निष्ठाओं में जो मुख्य भेद है वसका उक्त रिति से विचार करने पर सांख्य-निष्कानकां—क्षमेयोग यद्द समीकरणा निष्पण होता है; फीर वैशंपायन के कथनानुसार गीता-प्रतिपादित प्रकृति-प्रधान कर्मयोग के प्रतिपादन में ही सांख्यनिष्ठा के निरूपण का भी सरकता से समावेश हो जाता है (ममा- शां. ३४८, ५३)। भीर, इसी कारण से गीता के संन्यासमागीय शकाकारों को यह बतकाने के लिये भच्छा भवसर मिल गया है, कि गीता में उनका सांख्य या संन्यासमागी ही प्रतिपादित है। गीता के जिन श्लोकों में कर्म को श्रेयस्कर निश्चित कर, कर्म करने को कहा है, उन श्लोकों की छोर दुर्लच्य करने से, अयवा यद्द मन-गढ़न्त कह देने से कि वे सब श्लोक कर्यवादात्मक अर्थात आनुपंगिक एवं प्रशंसात्मक हैं, या किसी अन्य श्रुक्ति से उपर्युक्त समीकरण के 'निष्काम-कर्म' को उड़ा देने से, उसी समीकरण का सांख्य = कर्मयोग यद्द स्पान्तर हो जाता है; और फिर यद्द कहने के लिये स्थान मिल जाता है, कि गीता में सांख्य-मार्ग का ही प्रति-

पाइन किया गया है। परन्त इस रीति से गीता का जो अर्थ किया गया है.वह गीता के उपक्रमांपर्सहार के अत्यन्त विरुद्ध हैं: ग्रांह, इस ग्रन्य में हमने स्वावस्थान पर सक नीति से दिखला दिया है, कि गीता में कमेयोग को गीता तथा संन्यास को प्रधान मानन वैसा ही अनुवित है; जैसे को घर के मालिक कोई तो उसीके घर में पाइना कह ट और पाइने के घर का मालिक ठट्टा दे। जिन लोगों का मत है कि गीताम देवल वंदाल. केवल भक्ति या सिर्फ पातंजलयोग ही का अतिपदन किया गया है, उनके इन मता का खराडन हम कर ही चुके हैं। गीता में कीन नी बात नहीं? वैदिक घर्स में मोछ-प्राप्ति के जितने साधन या सार्ग हैं, उनमें से प्रत्येक सार्ग का कुछ न कुछ भाग गीता में हैं; और इतना होने पर भी, 'भूतभूत च भूतहवी' (वी. ६. ४) के न्याय से गीत का सरा रहस्य इन सब मार्गी की अपेना भित्र हो है।संन्यास मार्ग प्रयान स्पनिपर्वे का यह तत्व गीता को भाग है कि ज्ञान के बिना मोल नहीं: परना उसे निकामकर्म के साथ जोड़ देने के कारण गीता-प्रतिपादित भागवतधर्म में ही यति धर्म का भी सहज ही समावेग हो राया है। तथापि गीता में संन्यास और वंशम्य का अर्थ यह नहीं किया है कि क्मीं को छोड़ देना चाहिये: किन्तु यह कहा है कि केरल फलाशा का ही त्याग करने में सच्चा वैशाय या सन्यास है; ब्रार अन्त में सिदान्त किया है, कि दर्पानपत्कारों के कर्म-संन्यास की अपेक्षा निकामकर्मणेग श्राधिक श्रेयस्कर है । कर्मकांडी मीमांतकों का यह मत भी गीता को मान्य है, कि यदि यज्ञ के लिये जी वेदविष्टित यज्ञयागादिक कमी का आचरण किया नांब वो वे यन्यक नहीं होते । परन्तु ' यज्ञ ' शब्द का अर्थ विस्तृत करके गीता ने उक् मत में यह सिद्धान्त आर जोड दिया है, कि यदि फलाग्रा का त्याग कर सब कर्म किये नाम तो यही एक यडा भारी यत हो जाना है; इसालिय मनुष्य का यही कर्तन्य है कि वह वर्गाश्यम-विद्वित सब कर्मी को केवल निष्काम-बुद्धि से सदैव करता रहे । लुप्टि की उत्पत्ति के फ्रम के विषय में उपनिपन्तारों के मत की अपेता सांख्यों का मत गीता में प्रधान माना गया है: तो भी प्रकृति छीर पुरुष नक ही न ठहर कर, सुष्टि के उत्पत्ति-क्रम की परम्परा उपनिपदों में वर्गित नित्य परमाता पर्यन्त ले जाकर भिड़ा दी गई है । केत्रल बुद्धि के द्वारा छाज्यात्मज्ञान का प्राप्त कर केना क्लेशदायक है, इसालये भागवत या नागपर्शाय धर्म में यह कहा है, कि उसे मिक और श्रद्धा के द्वारा प्राप्त कर लेना चाहिये। इस वाप्रेव मिक की विधि का वर्णन गीता में भी किया गया है । पत्नु इस विषय में भी भागवत धर्म की सब अंशों में कुळ नकल नहीं की गहें हैं; वस्तू भागवतधर्म में विशिप्त जीव के इत्यति-विषयक इस मत को वेदान्तसूत्रों की नाई गीता ने भी त्याज्य माना है, कि वासुदेव से संकर्षगा या जीव उत्पन्न दुवा है। और, भ गवतवर्म में विश्वित मिक का तथा ष्टपनिपदों के क्षेत्रक्षेत्रज्ञ-सम्बन्धी भिद्धान्त का परा परा मेल का दिया है। इसके सिवा मोच-प्राप्ति का दूसरा साधन पातंजलयोग है। यद्यपि गीता का कहना यह न्हीं, कि पातजलयोग ही जीवन का मुख्य कर्त्तव्य हैं; तथापि गीता यह कहती हैं, कि वुद्धि को सम करने के लियं इन्ट्रिय-निप्रह करने की आवश्यकता है, इसिन्निय वतने भर के लिये पातक्षलयोग के यम-नियम-आसन-म्राहि साधनों का कर लेना चाहिये। सारांश, वैदिक धर्म में सो त-प्राप्ति के जो जो साधन वतलाये गंये हैं उन सभी का कुछ न कुछ वर्षान, कर्मयोग का सांगोपांग विवेचन करने के समय, गीता में प्रसंगातुनार करना पड़ा है। यदि इन सब वर्णनों को स्वतंत्र कहा जाय, तो विसंगति उत्पन्न होकर ऐसा भास होता है कि गीता के सिद्धान्त परम्पर-विशेषी हैं; छीर, यह भास भिन्न भिन्न साम्प्रदायिक टीकाओं से तो और भी श्राधिक रह हो जाता है। परन्तु जसा हमने कपर कहा है उसके अनुसार यदि यह सिद्धान्त किया जाय, कि वहाजान और भक्ति का मेल करके अन्त में उसके द्वारा कर्मयोग का समर्थन करना ही गीता का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है हो ये विरोध जुन हो जाते हैं; श्रोर, गीता में जिस श्रलोंकिक चातुर्य से पूर्ण व्यापक दृष्टि को स्वीकार कर तत्त्वज्ञान के साथ भ कि तथा कर्मयोग का ययोचित मेल कर दिया गया है, उसको दख दाँतों तले भगली दवाका रह जाना पड़ना है! गंगा 👪 कितनी ही निर्देशों क्यों न था मिलें. परन्तु इससे उसका मूल स्वरूप नहीं वदलताः बस, र्रीक यही द्वाल गीता का भी है। इसमें सय कुछ भले ही हो; परन्तु उसका मुख्य प्रतिपात्र विषय तो कर्मयोग ही है। यग्रीय इस प्रकार कर्मयोग ही मुख्य विषय है. तथापि कर्म के साथ ही नाय मोज-धर्म के मर्म का भी उसमें मली-माति निरूपण किया गया है। इसलिये कार्य अकार्य का निर्णाय करने के हैन यतलाया गया यह गं ताधम ही—' स हि धर्मः सुपर्यासां ब्रह्मणः पदवेदने ' ( मभा. अख. १६. १२) - तहा की प्राप्ति करा देने के लिये भी पूर्ण समर्थ है; और, भगवान् ने फार्ज़न से बनुगीता के कारम्भ में स्पष्ट रीति से कह दिया है, कि इन मार्ग से चलनेय ले को मोस-प्राप्ति के लिये किनी भी यन्य अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। हम जानते हैं कि संन्यान मार्ग के उन लोगों को हमारा कथन रोचक प्रतीत न होगा जो यह प्रतिपः १न किया करत हैं, कि विना सब ब्यावहारिक कर्मों का त्याग किये मोज्ञ की प्राप्ति हो नहीं अकती. परन्तु इसके लिये कोई इलाज नहीं है। गीता-ग्रन्थ न तो संन्यास-मार्ग का ई फ्राँर न निवृत्ति-प्रधान किसी दूसरे ही पंथ का। गीताशास की प्रवृत्ति तो इसी लिये हैं, कि वह ब्रह्मज्ञान की रष्टि से ठीक ठीक युक्ति-सहित इस प्रश्न का उत्तर दे, कि ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर भी कमी का संन्यास काना अनुनित क्यों है ? इनलिये मंन्यास-मार्ग के अनुयाथियों को चाहिये, कि वे गीता को भी 'संन्यास देने' की भाभार में न पड़, 'संन्यासमार्ग-प्रतिपानक ' जो अन्य बैटिक ग्रन्थ हे उन्हीं से संतुष्ट रहें। अथवा, गीता में संन्यात-मार्ग को भी भगवान ने जिस निरमिमानबुद्धि से निः श्रेयस्कर कहा है, बसी सब-बुद्धि से सांख्य-मागवालों को भी यह कहना चािये. कि 'परमंत्रर का हेतु यह है कि सप्तार चलता रहे; और, जब कि इपीलिये वह वार-वार स्रवतार धारण करता है, तब ज्ञान-माप्ति के स्नानतर निष्काम-दुद्धि से व्यावसारिक कर्सी को करते रहने के जिस सार्ग का उपदेश भगवान ने गीता में दिया है वही मार्ग कलिकाल में उपयुक्त है "—और ऐसा कहना ही उनके लिए सर्वेत्तम पत्त है।

## पन्द्रहवाँ प्रकरण।

## उपसंहार ।

तस्मात्सवेषु कालेषु मामनुस्मर युद्धय च । #

गीता. द. ७।

न्त्रा है छाप गीता के अध्यायों की संगति या मेल देखिये, या उन अध्यायों के विषयों का मीमांसकों की पद्धति से प्रयक् प्रयक् विवेचन कीनिये; किसी भी दृष्टि से विचार कोजिये, जन्त में गीता का सच्चा तात्पर्य यही मालूम होगा कि "ज्ञान-भक्तियुक्त कर्मयोग " ही गीता का सार है; अर्थात् साम्प्रदायिक टीकाकारों ने कर्मयोग को गौगा उद्दरा कर गीता के जो अनेक प्रकार के तात्पर्य बत-साये हैं, वे यथार्थ नहीं हैं; किन्तु उपनिपदीं में विश्वित अद्वेत वेदान्त का मिक के साय मेल कर उसके द्वारा चडे वडे कर्मवीरा के चरित्रों का रहस्य-या उनके जीवन-क्रम की उपपत्ति-वतजाना ही गीता का सब्चा तात्पर्य है। मीमांसकों के कब-नानुसार केवल श्रीतस्मार्त कर्मी को सदैव करते रहना भले ही शास्रोक्त हो; तो भी ज्ञान-रहित केवल तांत्रिक किया से बुद्धिमान् मनुज्य का समाधान नहीं होता; धौर, यदि उपनिषदों में विश्वित धर्म को देख तो वह केवल ज्ञानमय होने के कारण अल्पविद्ववाले मनुष्या के लिय अत्यन्त कप्ट-साध्य है। इसके सिवा एक और बात है, कि उपनिपदों का संन्यासमार्ग लोकसंग्रह का बाघक भी है। इसलिय भगवात् ने ऐसे ज्ञान-मूलक, भक्ति-प्रधान और निष्काम-कर्म-विषयक धर्म का उपदेश गीता में किया है, कि जिसका पालन खामरगान्त किया जावे, जिससे बुद्धि (ज्ञान ), प्रेम ( भारत ) और कर्तव्य का ठीक ठीक मेल हो जावे, मोल की प्राप्ति में उड़ अन्तर न पड़ने पाने, और लोक-व्यवद्वार भी सरलता से होता रहे । इसीमें कर्म-अकर्म के शास्त्र का सब सार भरा हुआ है। अधिक क्या कहें; गीता के वपक्रम-वप-संहार से यह वात स्पष्टतया विदित हो जाती है, कि कार्जुन को इस धर्म का उप-देश करने में कर्म-घ्रकर्म का विवेचन ही मूलकारता है । इस बात का विवार दी तरह से किया जाता है कि किस कर्म की धर्म्य, पुग्यप्रद, न्यास्य या श्रेयस्कर कहना चाहिये और किस कर्म को इसके विरुद्ध अर्थात् अधर्म्य, पापप्रद, अन्याय या गर्छ कहना चाहिये । पहली शित बह है, कि उपपत्ति, कारण या मर्म न वतला-

 <sup>&</sup>quot; इसिलिये सदैव मेरा स्मरण कर और ळड़ाई कर।" छड़ाई कर-शब्द की योजना यहाँ पर प्रसंगानुसार की गई है; परन्तु उसका कर्य केवल ' छड़ाई कर ' ही नहीं है—यह कर्य भी समझा जाना चाहिचे कि ' यथाधिकार कर्म कर।'

कर केवल यह कह दे, कि किसी काम को अमुक रीति से करो तो वह शुद्ध होगा फीर क्रम्य रिति से करी तो क्रहाद हो जायगा । उदाहरणार्थ-हिंसा मत करी, चोरी मत करो. सच योसो, धर्माचरण करो, इत्यादि यातें इसी प्रकार की हैं। मनुस्मृति भादि स्मृतिग्रन्यों में तथा उपनिपदों में ये विधियाँ, आजाएँ भयवा आचार स्पष्ट शीति से बतलाये गये हैं। परन्त मनुष्य ज्ञानवान प्राची है, इसलिये उसका समा-धान फेवल ऐसी विधियों या प्राज्ञाध्यों से नहीं ही सफता; क्योंकि मनुष्य की यही स्वाभाविक इच्छा होती है, कि वह उन नियमां के यनाये जाने का कारण भी जान जे; भीर इसीलिये वह विचार करके इन नियमों के निख तथा मूल तस्व की खोज किया करता है-पस, यही दूसरी शित है कि जिससे कर्म-अकर्म, धर्म-प्राधर्म, प्रग्रय-पाप प्रादि का विचार किया जाता है। ब्यावहारिक धर्म के अन्त को इस शित से देख कर उसके मूलतच्या को छूँढ निकालना शास का काम है, तथा वस विषय के केवल नियमों को एकत्र फाफे यतलाना आनार-संगद कप्तलाता है। कर्म-मार्ग का प्राचार-संप्रह स्पृतिप्रन्थों में हैं; जीर उसके प्राचार के मूलतत्त्वों का शासीय घर्यात ताचिक विवेचन भगवदीता में संवाद-पदति से या पौराशिक रीति से किया गया है। अत्रव्य भगवद्गीता के प्रतिपाध विषय को केवल कर्भवोग न कटकर कर्भयोगराक कहना ही अधिक उचित तथा प्रशस्त होगा; श्रोर, यही योग-शाल शब्द भगवद्गीता के अध्याय-समाप्ति-सूचक संकल्प में आया है। जिन पश्चिमी पंडितों ने पारलांकिक दृष्टि को त्याग दिया है, या जो लोग उसे गौरा मानसे हैं. वे , गीता में प्रतिपादित कर्मयोगशास्त्र को ही भिन्न भिन्न लौकिक नाम दिया करते हैं-जैसे सदस्यवहारशाच, सदाचारशाख, नीतिशाख, नीतिमीमांसा, नीतिशाख के मूजतत्त्व, कर्त्तव्यशास्त्र, कार्य-स्रकार्य-त्यवस्थिति, समाजधारगुशास्त्र इत्यादि । इन कोंगों की नीतिमीमांसा की पदाति भी काँकिक ही रहती है; इसी कारण से ऐसे पाखात्य पंडितों के प्रन्यों का जिन्होंने अवलोकन किया है, उनमें से यहतों की यह समक्त हो जाती है, कि संस्कृत साहित्य में सदाचरण या नीति के मूलतत्त्वों की चर्चा किसीने नहीं की है। वे कहने लगते हैं, कि "इसारे यहाँ जो क़क गष्टन तत्वज्ञान है, वह सिर्फ हमारा वेदान्त ही है। ब्रच्छा; वर्तमान वेदान्त-अन्यों को देखी, तो मालूम फ्रीगा कि वे सांसारिक कर्मी के विषय में प्रायः उदा-सीन हैं। ऐसी अवस्था में कर्मयोगशास्त्र का अथवा नीति का विचार कहाँ मिलेगा? यह विचार व्याकरण प्रयवा न्याय के प्रन्थों में तो मिलनेवाला है ही नहीं: भौर, स्मृति-प्रन्यों में धर्मशाख के संप्रद के लिया धीर कुछ भी नहीं है। इसलिये इसारे प्राचीन शासकार, मोस्र ही के गृह विचारों में निमप्त हो जाने के कारणा. सदाचरण के या नीतिधर्म के मूलतत्त्वों का विवेचन करना भूज गये!" परन्त महाभारत और गीता को ज्यानपूर्वक पढ़ने से यह अमपूर्ण समक्र दूर हो जा सकती है। इतने पर भी कुछ लोग कहते हैं, कि महाभारत एक प्रत्यन्त विस्तीर्या श्रंय है, इसक्षिये उसको पढ कर प्रगृतिया मनन करना चहुत कठिन है; श्रीर गीता

यद्यपि एक छोटासा शंय है, तो भी उसमें सांपदायिक टीकाकारों के मतानुसार केवल मोत्तप्राप्ति ही का ज्ञान यनलाया गया है। परन्तु क्रिसीने इस बात को नहीं साचा कि संन्यास और कर्मचीग, दोना मार्ग, हमारे वहाँ वैदिक काल से ही प्रचलित हैं; किसी भी समय समाज में संन्यासमानियां ही अपेदा कर्मयोग ही के अनुयायियों की संख्या हज़ारों गुना अधिक हुण कती है-और, प्रत्या-इतिहास आदि में जिन कर्मशिल महापुरुणें का अर्थात् कर्मशीर का वर्णन है, वे सब कर्मशेगमार्ग का ही अवलम्ब करनेवाले थे । यदि ये सब वाते सच हैं. तो क्या इन कर्मबीरों में से किती को भी यह नहीं सका होगा कि अपने टर्भये गमार्ग का समर्यन किया जाना चाहिये? सच्ह्या; यादे कहा जाय, कि उस समय जितना ज्ञान था वह सब ब्राह्मण्-जानि में ही था, और वेदान्ती ब्राह्मण् कर्म करने के विषय में दरासीन रहा करते थे इसलिये कर्मयोग-विषयक ग्रंच नहीं लिखे गय होंगे: तो यह आलेप भी उचित नहीं कहा जा सकता। नर्योक, उ निपत्तल में और उसके बाद सातियों में भी जनक और श्रीकृष्णापरीखे ज्ञानी पुरुष हो गये हैं, और स्थास मध्य बुद्धिमात् बाह्यणीं ने वडे वडे चावियों हा इतिहास भी लिखा है। इ । इतिहास को लिखते समय क्या उनके मन मे यह विचार न श्राया होगा; कि जिन प्रतिह प्ररुपों का इतिहास हम लिख रहे हैं, उनके चारत्र के समें या रहर्य को भी प्रगट कर देना चाहिये? इन मर्भ या रहस्य को ही कर्मयान अथवा व्यवहासास कहते हैं; और, इने बतलाने के लिये ही महामारत में स्वान स्वान पर सुहम धर्म-ऋधर्म का विवेचन करके, अंत में संपार के धारगा एवं पोपग्रा के लिये कारगीभूत होनेवाले सदाचत्या अर्थान् धर्म के मृततस्यों का विवेचनमोत्त-रिष्को न छोड़ते रुए गीतः में किया गया है। जन्यान्य पुराग्रा में भी ऐसे बहुत से प्रसंग पाये जाने हैं। परना गीता के तेज के सामने अन्य सब विवसन फीके पड जाते हैं, इसी कारण से भगवद्गीतः कर्मयोगशास्त्र का प्रधान अंच हो गया है। हमने इस वात का पित्रने प्रकारोों में विस्तृत विवेचन किया है, कि कर्मयोग या सच्चा स्वरूप क्या है। तयापि जय तक इस बात की तुलना न की जाबे, कि गीता में वर्तान किये गये कर्म-अकर्म के आध्यात्मिक मूल-तत्त्वों से पश्चिमी पंढिनों द्वारा प्रतिपादित नीति के मूलतत्त्व कहाँ तक मिलते हैं; तब तक यह नहीं कहा जा सकता. कि गीताबमें का निख्या पूरा हो गया । इस प्रकार तुलना करते समय दोनों मोर के अध्यात्मज्ञान की भी तुलना करनी चाहिय । परन्तु यह बात सर्वमान्य है, कि अब तक पश्चिमी आध्या-त्सिक अन की पहुँच इसारे वेशन्त से अधिक दूर तक नहीं द्वीने पाई हैं: इसी कारमा से पूर्वी और पांत्रमी अध्यातमहाखाँ की तुलनाकरने की कोई विहोप बावरय-कता नहाँ रह जाती\* । ऐसी खबस्या में अब केवल उस नीतिगाख की खबबा कर्म-

<sup>•</sup> वदान्त और पश्चिमी तत्त्वमान की नुरुता प्रोफ़ेनर डायमन के *The Elements* of Metaphysics नानक प्रन्थ में कई स्थानों में की गई है। इन प्रन्थ के दूमरे संकरण के अन्त में " On the Philosophy of Vedanta" इस विषय पर एक व्याख्यान

योग की तुलगा का ही विषय वाकी रह जाता है, जिसके बारे में छुछ लागा की समक्त है, कि इसकी घपपित हमारे प्राचीन शाखकारों ने नहीं वतलाई है। परंतु एक इसी विषय का विचार भी इसना विस्तृत है, कि उसका पूर्गातया प्रतिपाईंन करने के लिये एक स्वतंत्र प्रन्य ही लिखना पढ़ेगा। तथापि, इस विषय पर इस प्रन्य में घोड़ा भी विचार न करना उचित न होगा, इसलिये केवल दिग्दर्शन कराने के लिये इसकी कुछ महत्त्वपूर्ण वातों का विचेचन इस उपसंहार में खब किया जावगा।

योडा भी विचार करने पर यह सद्दल ही ध्यान में स्ना सकता है, कि सदाचार और दुराचार, तथा धर्म और अधर्म, शृटदीं का उपयोग यथार्थ में ज्ञान-वान मनुष्य के कर्म के ही निये होता है; श्रीर यही कारण है कि नीतिमत्ता केवल जड़ कमों में नहीं, किंतु युद्धि में रहती है। " धर्मों हि तेपामधिको विशेपः"--धर्म-अधर्म का ज्ञान मनुष्य का अर्थात् युद्धिमान् माणियों का भी विशिष्ट गुण है-इस बचन का तात्पर्य और भावार्य भी बड़ी है। किसी गधे या बैल के कमीं को देख कर हम उसे उपद्रवी तो वेशक कहा करते हैं, परन्तु जब वह धका देता है तब उस पर कोई नालिश करने नहीं जाता; इसी तरह किसी नदी की, उसके परिग्राम की श्रीर ध्यान देकर, हम भयंकर श्रवश्य कहते हैं, परन्तु जब उसमें वाह आ जाने से फलल यह जाती है तो " अधिकांश लोगों की अधिक हानि " होने के कारण कोई उसे दुराचारिगी, लुटेरी या धनीतिमान नहीं कहता। इस पर कोई प्रश्न कर सकते हैं, कि यदि धर्म-अधर्म के नियम मनुष्य के व्यवहारों ही के लिये उपयुक्त हुआ करते हैं, तो मनप्य के कर्मों के भले-घ़रे-पन का विचार भी केवल उसके कर्म से हो करने में क्या द्वानि है ? इस प्रश्न का उत्तर देना कुछ कठिन नहीं । श्रचेतन वस्तुओं और पश-पत्ती जादि मह योनि के प्राणियों का दशंत छोड़ दें जौर यदि मनुष्य के ही कृत्यों का विचार करें, तो भी देख पढेगा कि जब कोई खादमी अपने पागलपन से घ्यया घ्यनजाने में कोई घपराध कर डालता है, तथ वह संसार में धीर कानून द्वारा चुन्य माना जाता है। इससे यही बात सिद्ध होती है, कि मनुष्य के भी कर्स-यक्रम की भलाई-बुराई ठइराने के लिये, सब से पहले इसकी बुद्धि का ही विचार करना पड़ता है-प्रार्थात् यह विचार करना पड़ता है, कि उसने उस कर्म को किस उद्देश, भाव या देत से किया थीर उसकी उस कर्म के परिणाम का ज्ञान या या नहीं। किसी धनवान् मनुष्य के लिये, यह कोई कठिन काम नहीं, कि वह अपनी इच्छा के अनुसार मनमाना दान दे दे। यह दान-विपयक काम ' श्रच्छा ' भने ही हो; परन्तु उसकी सची नैतिक योग्यता उस दान की स्वाभाविक किया से भी नहीं ठहराई जा सकती। इसके लिये, यह भी

भी छापा गया है। जब प्रो॰ टायसन सन १८९३ में हिन्दुस्थान में आये थे, तब उन्होंने बंबई की रायल एशियाटिक सोसायटी में यह व्याख्यान दिया था। इसके अतिरिक्त The Religion and Philosophy of the Upanishads नामक वायसन साहब का अन्य भी इस विषय पर पढने योग्य है।

गी. र. ६०

देखना पड़ेगा, कि इस घनवान् मनुष्य की बुद्धि सचमुच श्रद्धायुक्त 🕏 या नहीं। और, इसका निर्णय करने के लिये, यदि स्वामाधिक रीति से किये गये धनदान के सिवा और इन्द्र सुयुत न हो, तो इस दान की योग्यता किसी श्रद्धापूर्वक किये गये दान की योग्यता के बरावर नहीं समभी जाती—और कुछ नहीं तो संदेह करने के लिये उचित कारण अवश्य रह जाता है । सब धर्म-अधर्म का विवेचन हो जाने पर महाभारत में यही बात एक आख्यान के स्वरूप में वत्तम रीति से सममाई गई है। जब अधिष्टिर राजगद्दी पा चुके, तथ उन्होंने एक बृह्त अश्वमेध यज्ञ किया । उसमें अब और दृश्य आदि के अपूर्व दान करने से और लाखों मनुष्या के संतुष्ट होने से उनकी बहुत प्रशंसा होने लगी। इस समय वहाँ एक दिन्य नकुल ( नेवला ) खाया और युधिष्टिर से कहने लगा—" तुम्हारी व्यर्थ ही प्रशंसा की जाती है। पूर्वकाल में इसी कुरुचेत्र में एक दरिही बाह्मण रहता या जो टब्ब्ह-इत्ति से अर्थात् खेतां में गिरे हुए अनाज के दानों की चन कर अपना जीवन-निर्वाह किया करता था। एक दिन भीजन करने के समय टसके यहाँ एक श्रपीरेचित श्रादमी <u>ज</u>ुशा से पीडित श्रातियि वन कर श्रा गया। वह द्रिही ब्राह्मण और दसके कुटुन्बीजन भी कई दिनों के भूखे ये; तों भी उसने अपने, अपनी छी के और अपने लड़कों के सामने परीसा हुआ सब सन् वस ब्रतिथि को समर्पेग कर दिया। इस प्रकार इसने जो ब्रातिथि-यज्ञ किया था, रसके महत्त्व की बराबरी तुम्हारा यज्ञ-चाहे यह किसना ही बढ़ा क्यों न हो-कमी नहीं वर सकता " (ममा. अध. ६०) । उस नैवले का सुँह फ्राँर भाषा शरीर सोने का या। उसने जो यह कहा, कि युधिष्टिर के सम्मेष यज्ञ की योग्यता उस गरीव बाह्मण द्वारा श्रांतिथि को दिये गये सेर भर सच के बरावर भी नहीं है, इसका कारण उसने यह बतलाया है कि,-" उस बाह्मण के घर में अतियि की जुठन पर लोटने से मेरा मुँह और आधा शरीर सोने का हो गया परन्त युधिष्टिर के यज्ञ-मंडर की जुटन पर लोटने से मेरा बचा हुआ प्राधाशरीर; सोने का नहीं हो सका! " यहाँ पर कर्म के बाह्य परिशाम को ही देख कर यदि इसी बात का विचार करें, कि श्रधिकांश लोगों का श्रधिक सुख किसमें है; तो यही निर्माय करना पढ़ेगा, कि एक श्रतियि को तस करने की अपेन्ना लाखें। आद-मियों को तुस करने की योग्यता लाखगुना अधिक है। परन्त प्रश्न यह है, कि केवल धर्म-दृष्टि से ही नहीं, किन्तु नीति-दृष्टि से भी, क्या यह निर्णय ठीक होगा ? किसी को अधिक धन-सम्पत्ति मिल जाना या लोकोपयोगी सनेक अच्छे अच्छे काम करने का सौका मिल जाना केवल उसके सदाचार पर ही श्रवलंबित नहीं रहता है। यदि वह ग्रीय बाह्मणा इन्त्र के स्रभाव से बढ़ा मारी यज्ञ नहीं कर सकता या, और इसिलये यदि उसने अपनी शक्ति के अनुसार कुछ कला और तुच्छ काम हीं किया, तो प्या उसकी नैतिक या धार्मिक योग्यता कम सममी जायगी ? कमी नहीं। यदि कम समसी जावे तो यही कहना पड़ेगा, कि गरीवों को धनवानों के सटश नीतिमान् और धार्मिक होने की कभी इच्छा और प्राशानहीं रखनी चाहिये। बात्मस्वातंत्र्य के ब्रानुसार व्यपनी युद्धि को शुद्ध रखना उस ब्राह्मगा के व्यधिकार में था; फ्रोर, यदि उसके स्वल्पाचरगा से इस बात में कुछ भी सन्देह नहीं रह जाता, कि उसकी परोपकार बुद्धि युधिष्टिर के ही समान शृद्ध थी, तो उस माहागा की क्रीर उसके स्वल्प कृत्य की नैतिक योग्यता युधिष्टिर के क्रीर उसके बहुत्यय-साध्य यज्ञ के बराबर ही मानी जानी चाहिये। बल्कि यह भी कहा जा सकता है, कि कई दिनों तक जुधा से पीड़ित होने पर भी उस गरीय बाहागा ने अन्नदान करके षातिषि के प्राणा घचाने में जो स्वार्यन्याग किया, उससे उसकी शुद्ध खुद्धि स्पीर भी अधिक व्यक्त होती है। यह तो सभी जानते हैं, कि धेर्य प्रादि गुगों के समान शद युद्धि की सची परीचा संकट-काल में ही हुआ करती है; आर, कान्ट ने भी अपने नीति-प्रंय के खारम्भ में यही प्रतिपादन किया है, कि संकट के समय मी जिसकी शुद्ध युद्धि (नैतिक सस्व ) अप्ट नहीं होती, यही सचा नीतिमान है। उक्त नेवलें का आभिमाय भी यही या। परन्तु युधिष्टिर की शुद्ध बुद्धि की परीद्धा कुछ राज्यारूढ होने पर संपत्ति-काल में किये गये एक अध्यमेध यहा से ही होने की न थी; उसके पहले ही धर्यात् धापतिकाल की अनेक प्राटचनों के मीकों पर उसकी परी परीचा हो चुकी थी; इसीलिये महाभारतकार का यह सिद्धान्त है कि धर्म-अधर्म के निर्माय के सुद्दम न्याय से भी युधिष्ठिर को धार्मिक ही कहना चाहिये। कहना नहीं होगा, कि व नेवला निन्दक ठहराया गया है। यहाँ एक फौर यात च्यान में देने योग्य है कि महाभारत में यह वर्णन है, कि श्रक्षमेध करनेवालों को जो गति मिलती है यही उस बाह्मण को भी मिली। इससे यही सिद्ध होता है, कि उस बाहागा के कमें की योग्यता युधिष्टिर के यज्ञ की ध्रपेचा अधिक भन्ने ही न हो, तथापि इसमें सन्देष्ट नहीं कि महाभारत-कार उन दोनों की नीतिक छोर धार्मिक योग्यता एक वरावर मानत हैं । व्यावहारिक कार्यों में भी देखने से मालम हो सकता है, कि जय किसी धर्मकृत्य के लिये या लोकोपयोगी कार्य के लिय कोई जाखपती मनुष्य हजार रुपये चंदा देता है, और कोई गरीय मनुष्य एक रुपया चंदा देता है, तब इम लोग उन दोनों की नैतिक योग्यता एक समान ही सममते हैं। ' चन्दा ' शब्द को देख कर यह दशनत कुछ लोगों को कदाचित नया मालूम हो: परन्तु यथार्थ में बात ऐसी नहीं है, क्योंकि उक्त नेवले की कथा का निरूपण करते समय ही धर्म-श्रधमें के विवेचन में कहा गया है कि:-

> सहस्रशक्तिश्र शतं शतशक्तिर्दशापि च । दत्तादपश्र यः शक्तया सर्वे तुल्यफलाः स्मृताः ॥

स्राचीत् " हजारवाले ने सी, सीवाले ने दस, स्रीर किसी ने यथाशाक्ति घोड़ासा पानी ही दिया, दो भी ये सच तुत्य फल हैं, स्राचीत हन सच की योग्यता एक बरा-बर है " ( मभा. स्राच. ६०, ६७. ); स्रीर " पत्रं पुष्पं फलं तोत्रं " ( गी. ६. २६ ). इस गीता-बारय का तात्वर्य भी यही है । हमारे धर्म में ही नया, ईसाई धर्म में मी इस तत्त्व का संग्रह है। ईसामसीह ने एक जगह कहा है—" जिसके पास अधिक है उससे अधिक पाने की आशा की जाती है "( त्युक १२. ४=)। एक दिन जब ईसा मंदिर (गिरजायर) गया या, तत्र वहाँ धर्माय इन्य इक्टा करने का काम गुरू होने पर एक झत्यंत गरीव विधवा खी ने अपने पास की कल पँजी-दो पैसे निकाल कर-इस धर्मकार्य के लिय दे दी। यह देख कर ईसा के सुँह से यह रहार निकल पड़ा, कि " इस स्त्री ने अन्य सब लोगों की खपेता अधिक दान दिया है "। इसका वर्णन वाइयल ( मार्क. १२. ४३ और ४४ ) में है। इससे यह स्पष्ट है, कि यह बात हुंसा को भी मान्य थी, कि कर्म की बोम्यता कर्ता की हुद्धि से ही निश्चित की जानी चाहिये; और, यदि कर्ता की यदि गुद्ध ही तो यहुधा छोटे छोटे कमों की नैतिक योग्यता भी यह वह कमों की योग्यता के बरावर ही हो जाती है। इसके विपरीत, अर्थात जय बुद्धि ग्रद्ध न हो तब, किसी कर्म की नैतिक योग्यता का विचार करने पर यह मालुम द्दीगा, कि यद्यपि हुता करना केवल एक दी कर्म है, तयापि अपनी जान बचाने के लिये इसरे की हत्या करने में, और किसी राह चलते धनवान् मुसाफ़िर को द्रव्य के लिये मार डालने में, नैतिक दृष्टि से बदुत ऋन्तर है। जर्मन कवि शिक्तर ने इसी बाग्य के एक प्रसंग का वर्गान अपने " विलियम टेल " नामक नाटक के छत में किया है। और वहाँ याद्यतः एक ही से देख पड़नेवाले दो कृत्यों में बुद्धि की ग्रुद्धता-त्र्रग्रुद्धता के कारण जो भेद दिख-जाया गया है, वही भेद स्वार्य-त्याग और स्वार्य के लिये की गई इत्या में भी है। इससे मालून होता है, कि कम छोटे बढ़े हों या बरावर हों, टनमें नैतिक दृष्टि से जो भेद हो जाता है वह कर्ता के हेतु के कारण ही हुआ करता है।इस हेतु को ही उद्देश, वासना या बुद्धि कहते हैं । इसका कारण यह है कि ' बुद्धि ' शुद्ध का शास्त्रीय श्रयं यद्यपि ' व्यवसायात्मक इन्द्रिय ' है; तो भी ज्ञान, वासना, उद्देश और देतु सब बुद्धीव्हिय के व्यापार के ही फल हैं, अतुब्ब इनके लिये भी बुद्धि शब्द ही का सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। और, पहले यह भी यतलाया जा चुका है, कि स्थितप्रज्ञ की साम्य-बुद्धि में ध्यवसायात्मक बुद्धि की स्थिरता ग्रार वासना-त्मक बुद्धि की शृद्धता, दोनों का समावेश होता है। मगवान् ने ब्रर्जुन से कुंद्र यह सोचने को नहीं कहा, कि युद्ध करने से कितने मनुष्यों का कितना कल्यागा होगा और कितने लोगों की कितनी द्वानि होगी; बल्कि अर्जुन से भगवान् यही कहते ईं:-इस समय यह विचार गाँगा है कि तुम्हारे युद्ध करने से मीप्स सरेंगे कि दोगा; मुख्य प्रश्न यही है कि तुम किस बुद्धि (हेतु या टहेज़ ) से युद्ध करने की तैयार हुए हो। यदि तुम्हारी बुद्धि स्थितप्रज्ञों के समान शुद्ध होगी और यदि तुम उस पवित्र बुद्धि से अपना कर्तन्य करने लगोगे, तो फिर चाहे भीष्म मरें या द्रोण, तुन्हे उसका पाप नहीं लगेगा। नुम कुछ इस फल की चाछा से तो यद कर ही नहीं रहे हो कि भीम सारे जायेँ। जिस राज्य में नुम्हारा जन्म-सिद्ध हक है , उसका

द्विस्सा तुमने माँगा, श्रीर युद्ध टाजने के लिये यथाशाक्ति गम खाकर वीच-यचाव करने का भी तुमने बहुत कुछ प्रयत्न किया; परन्तु जब इस मेल के प्रयत्न से स्वीर साधुपन के मार्ग से निर्वाष्ट्र नहीं हो सका, तय लाचारी से तुमने युद्ध करने का निश्चय किया है। इसमें तुम्हारा कुछ दीप नहीं है; क्योंकि दुष्ट मनुष्य से, किसी बाह्मण की नाई, अपने धर्मानुसार प्राप्त इक की भिन्ना न माँगते हुए, मौका आ पढ़ने पर चात्रियधमं के अनुसार लोक-संग्रहार्थ उसकी प्राप्ति के लिये युद्ध करना ही तुम्हारा कर्तन्य हं ( सभा. ड. २८ छोर ७२; वनपर्व ३३. ४८ छोर ५० देखी )। भगवान् के उक्त युक्तियाद को व्यासजी ने भी स्वीकार किया है स्वीर उन्हों ने इसी के द्वारा स्वागे चलकर शान्तिपर्व में युधिष्टिर का समाधान किया है (शां. घ्र. ३२ छोर ३३)। परन्त कर्म-श्रकर्म का निर्णाय करने के लिये युद्धि को इस तरह से श्रेष्ट मान लें, ती खय यह भी खबश्य जान लेना चाहिये कि ग्रुद्ध घुद्धि किसे कहते हैं । क्योंकि मन धीर युद्धि दोनों प्रकृति के विकार हैं; इसलिये वे स्वभावतः तीन प्रकार के अर्घात् साचिक, राजस और तामस हो सकते हैं। इसीनिय गीता में कहा है, कि ग्रुद्ध या सालिक बुद्धि वृद्ध है कि जो युद्धि से भी परे रहनेवाले नित्य श्रातमा के स्वरूप को पहचाने और यह पहचान कर कि सब प्राणियों में एक ही ब्यात्मा है, उसी के अनुसार कार्य-अकार्य का निर्णय करे। इस सारिवक युद्धि का ही दूसरा नाम साम्य-वुद्धि है। और इसमें 'साम्य 'शब्द का धर्ष " सर्वभूतान्तर्गत आत्मा की एकता या समानता को पहचाननेवाली " है । जो युद्धि इस समानता को नहीं जानती चह न तो शुद्ध है और न साध्यिक। इस प्रकार जब यह मान लिया गया कि नीति का निर्णय करने में सान्य-पुढिद ही श्रेष्ट है; तय यह प्रश्न वस्ता है कि अदि की इस समता प्रयचा साम्य को कैसे पहचानना चाहिये ? क्योंकि युद्धि तो प्रन्त-रिन्द्रिय है, इसलिये उसका भला-तुरापन हमारी घाँखों से देख नहीं पडता । श्रत-थुव चुद्धि की समता तथा ग्रुद्धता की परीचा करने के लिये पहले मनुष्य के वाह्य श्राचरण को देखना चादिये; नहीं तो कोई भी मनुष्य ऐसा कह कर, कि मेरी चुद्धि शुद्ध है, मनमाना वर्ताव करने लगेगा। इसी से शास्त्रों का सिद्धानत है, कि सचे ब्रह्मज्ञानी पुरुष की पहचान उसके स्वभाव से ही हुआ करती है, जो केवल सुँह से कोरी वातें करता है वह सचा साधु नहीं। भगवद्गीता में भी स्थितप्रज्ञों तथा भगवद्गक्तों का लच्चगा यतलाते समय खास करके इसी यात का वर्गान किया गया है, कि वे संसार के अन्य लोगों के साथ कैसा वर्ताव करते हैं: और, तेरहवें प्रध्याय में ज्ञान की न्याख्या भी इसी प्रकार—अर्थात् यह वतला कर कि स्वभाव पर ज्ञान का क्या परिगाम होता है-की गई है । इससे यह साफ मालूम श्रीता है, कि गीता यह कभी नहीं कहती कि वाल कर्मी की छोर कुछ भी ध्यान न दो । परन्तु, इस यात पर भी ध्यान देना चाहिये, कि किसी मनुष्य की-विशेष धरके अनजाने मनुष्य की-बुद्धि की समता की परीक्ता करने के लिये यद्यपि केवल उसका वाह्य कर्म या श्राचरगा--श्रार, उसमें

मी, संकट समय का आचरण—ही प्रधान साधन है, तयापि केवल इस वाह आचरण—होरा ही नीतिमता की अवृक परीजा होगेग़ नहीं हो सकती । क्योंकि एक नक्कोपाल्यान से यह सिद्ध हो चुका है, कि यह वाह कर्म छोटा भी हो तयापि विग्रेप अवसर पर टसकी नीतिक योग्यता वहें कर्मों के ही बरावर हो जाती है । इसी तिये हमारे शासकारों ने यह सिद्धान्त किया है कि वाहा कर्म चाहे छोटा हो या वहा, और वह एक ही को सुख हेनेवाला हो या अधिकांग्र लोगों को, टसकी केवल बुद्धि की शुद्धता का एक प्रमाणा मानना चाहिये—हससे अधिक महत्व उसे नहीं हेना चाहिये; किन्तु उस बाह्य कर्म के आधार पर पहले यह देख लेगा चाहिये कि कर्म करनेवाल की बुद्धि कितनी शुद्ध है; और, अन्त में इस रीति से व्यक्त होनेवाली शुद्ध बुद्धि के खाधार पर ही टक कर्म की नीतिमत्ता का निर्णय करना- चाहिये—यह निर्णय केवल बाह्य कर्मों को देखने से टीक ठीक नहीं हो सकता । यही कारण है कि ' कर्म की अपेवा बुद्धि श्रेष्ट हैं ' (गी. २. ११) ऐसा कहकर गीता के कर्मणी में सम और शुद्ध बुद्धि को अर्थात् वासना को ही प्रधानता ही गई है। नारदप्रकाल नामक भागवतधर्म का गीता से भी अर्थाचीन एक प्रन्य है; टसमें मार्कटेय नारह से कहते हैं:—

मानतं प्राणिनामेव सर्वकर्मेककारणम् । मनोतुरुपं वान्यं च वान्येन प्रस्तृदं मनः ॥ 1

í

अर्थात् " मन ही लोगों के सब कर्मी का एक ( जूल ) कारण है । जैसा मन रहता है वैसी ही वात निकलती है, और वातचीत से मन प्रगट होता- है " ( ना. पं. १. ०. १५ )। सार्राश यह है कि मन ( अर्थात् मन का निरचय ) सब से प्रयम है, उसके अनन्तर सब कर्म हुआ करते हैं। इसीलिये कर्म-अकर्म का निर्णय करने के लिये गीता के ग्राइ-चुद्धि के सिद्धान्त को ही वौद्ध प्रन्यकारों ने खीकृत किया है। उदाहरखायें, धम्मपद नामक बोद्धधर्मीय प्रसिद्ध नीति-प्रन्य के आरम्भ में ही कहा है कि:—

मनोपुर्व्वर्गमा चन्मा मनोलेश (श्रेष्टा ) मनोमथा । मनसा च पहुद्रेन मासति वा करोति वा । तता नं दुक्तमन्विति चक्कतु बहती पूरं ॥

कर्यात् " मन यानी मन का ज्यापार प्रथम 'हैं, उसके अनन्तर धर्म-अधर्म का आजरण होता हैं; ऐसा क्रम होने के कारण इस काम में मन ही मुख्य और श्रेष्ट हैं, इसिलिये इन सब धर्मों को मनोमग 'ही समम्मना चाहिये, अर्याद कर्चा का मन जिस प्रकार ग्रुद्ध या दुष्ट रहता है उसी प्रकार उसके भाषण और कर्म भी मले-बुरे हुआ करते हैं तथा उसी प्रकार आगे उसे सुखदुःख मिलता है ।"" इसी

<sup>&</sup>quot; पार्टी नापा के रत खेक का निज्ञ निज्ञ को। निज्ञ निज्ञ कर्य करते हैं। परन्तु वहीं तक इम सनकों हैं, इस खेक की रचना रती तक्त पर की गृह है, कि कर्न-जर्कन का

तरह उपनिपदों और गीता का यह धनुमान भी (श्रीपी. इ. १ फ्रीर गीता १८. १७) वीद्ध धर्म में मानव हो गया है, कि जित्रका मन एक बार शुद्ध धीर निष्काम हो जाता है, उस स्थितप्रज्ञ पुरुप से फिर कभी पाप होना संभव नहीं, स्वर्गात सव कुछ करके भी यह पाप-पुराय से प्रतित रहता है। इसीलिये थाद्ध धर्मप्रन्यों में प्रनेक स्वर्लों पर वर्णान किया गया है, कि ' प्रह्मंत् ' प्रयांत पूर्णावस्या में पहुँचा हुआ मनुष्य हमेगा ही शुद्ध खीर निष्याप रहता है (धम्मपद २६४ और २६५; मिलिंद-प्र. ४. ५. ७)।

पश्चिमी देशों में नीति का निर्माय करने के लिये दो पंच हैं:--पहला प्याधि-दैयत पंच, जिसमें सदसद्विवक-देवता की शुरगा में जाना पड़ता है; और दूसरा प्राधिभीतिक पंच है, कि जो इस बाह्य कसीटी के द्वारा नीति का निर्णुय करने के निये कष्टता है कि " प्रधिकांश लोगों का प्रधिक दित किसमें है।" परन्तु जपर किये गये विवेचन से यह स्पष्ट मालूम हो सकता है, कि ये दोनों पंच शास्त्र-दृष्टि से अपूर्ण तथा एक-पचीय हैं। कारण यह है कि सदसहियेक शक्ति कोई स्वतंत्र वस्तु या देवता नहीं है, किन्तु वह व्यवसायात्मक बुद्धि में ही शामिल है, इसिलये प्रत्येक मनुष्य की प्रकृति फ्राँर स्वमाव के प्रमुसार उसकी सदसिद्धेचेक-पुद्धि भी सारिवक, राजस या तामस दुषा करती है। ऐसी प्रवस्था में उसका कार्य-प्रकार्य-निर्माय दोपरहित नहीं हो सफता; और, यदि केवल " प्रधिकांश लोगों का प्रधिक सख " किसमें है, इस याण आधिभीतिक कसीटी पर ही ध्यान देकर नीतिमत्ता का निर्णय करें, तो कर्म करनेवाले पुरुष की युद्धि का कुछ भी विचार नहीं हो सकेगा। तय, यदि कोई मनुष्य चोरी या व्यभिचार करे छोर वसके यास अनिष्टकारक परि-गामां को कम करने के लिये या छिपाने के लिये पष्टले श्री से सावधान हो हर कुछ कुटिल प्रयंध कर से, तो यही कहना पड़ेगा कि उसका टुप्कृत्य, श्राधिमौतिक नीति-दृष्टि से, उतना निन्दनीय नहीं है। अतपुर यह यात नहीं, कि केयल वैदिक धर्म में ष्टी कायिक, चाचिक और मानसिक शुद्धता की आवश्यकता का वर्णन किया गया हो ( मनु. १२. ३-८; E. २६. ); किन्तु याहयल में भी व्यभिचार को केवल कायिक पाप न मानकर, परखी की फोर इसरे पुरुषों का देखना या परपुरुष की खीर इसरी खियों का देखना भी व्यभिचार माना गया है ( मेछ्यू. ५. २८ ); खीर बीद्धधर्म में कायिक प्रयांत याद्य शुद्धता के साथ साथ वाचिक छीर मानसिक शुद्धता की भी व्यावश्यकता चतलाई गई है (धम्म. ६६ और ३६१)। इसके सिवा औन साहब का यह भी कहना है, कि वास सुख को ही परम साध्य मानने से मनुष्य-मनुष्य में श्रीर राष्ट्र-राष्ट्र में उसे पाने के लिये प्रतिद्वान्द्विता उत्पन्न हो जाती है श्रीर कल्रह

निर्णय करने के लिये मानसिक स्थिति का विचार अवस्य करना पड़ता है। धम्म-पद का भिवसमूलर साहब ने अंग्रेजी में भाषान्तर किया है। उसमें इस श्लोक की टीका देखिये। S.B.E. Vol. X.pp, 3, 4.

का दोना भी सम्भव है; क्योंकि बाद्य सुख की प्राप्ति के लिये जो जो बाद्य साधन श्चावर्यक हैं, वे प्रायः दूसरों के सुख को कमें किये विना अपने को नहीं मिल सकते । परन्त साम्यब्रद्धि के विषय में ऐसा नहीं कह सकते । यह आन्तरिक सुख धात्मवरा है, अर्थात् यह किसी दूसरे मनुष्य के सख में वाधा न डालकर प्रत्येक की सिल सकता है। इतना ही नहीं; किन्तु जो ब्रात्मैंक्य को पहचान कर सब प्राणियाँ से समता का स्ववहार करता है, वह गुप्त या प्रगट किसी शिति से भी कोई दुष्कृत्य कर ही नहीं सकता; और, फिर उसे यह बतलाने की बावर्यकता भी नहीं रहती कि " हमेशा यह देखते रही कि घषिकांश लोगों का प्राधिक सुख किसमें है।" कारण यह है कि कोई भी मनुष्य हो, वह सार-ब्रसार विचार के बाद ही किसी कृत्य को द्धिया करता है। यह बात नहीं, कि केवल नैतिक कर्मों का निर्धाय करने के लिये ही सार-ग्रसार-विचार की भावश्यकता होती है। सार-ग्रसार-विचार करते समय यही मद्दाव का प्रश्न होता है कि चन्तःकरण कैसा होना चाहिये? क्योंकि सव लोगों का ऋन्तः करण एकसमान नहीं होता । ऋतएव, जब कि यह कह दिया कि " स्रन्त:करण में सदा साम्य-बुद्धि जागृत रहनी चाहिये;" तब फिर यह बत-लाने की कोई बानश्यकता नहीं, कि अधिकांश लोगों के या लय प्राणियों के हित का सार-भ्रसार विचार करो । पश्चिमी पंडित भी अब यह कहने लगे हैं, कि मानव-जाति के प्राणियों के सम्बन्ध में जो कुछ कर्त्तन्य हैं वे तो हैं ही, परन्तु मूक जानवरों के सम्बन्ध में भी मनुष्य के कुछ कर्तव्य हैं जिनका समावेश कार्य-क्रकार्य-शास्त्र में किया जाना चाहिये। यदि इसी न्यापक दृष्टि से देखें तो नाजन होगा कि" ग्राध-कांग लोगों का अधिक हित " की अपेका " सर्व-भूतदित " शब्द ही अधिक च्यापक और टपयुक्त है, तया "सान्यबुद्धि" में इन सभी का समावेश हो जाता है। इसके विपरीत, यदि ऐसा मान हैं कि किसी एक मतुष्य की ब्रिटि ग्राह भार सम नहीं है; तो वह इस यात का ठीक ठीक हिसाब भले ही करले कि " अधिकांश लोगों का अधिक सुख " किसमें है, परन्तु नीतिधर्म में टसकी प्रवृत्ति द्दोना सम्भव नहीं है। क्योंकि, किसी सत्कार्य की और प्रवृत्ति होना तो ग्रुद्ध मन का गुण या धर्म है—यह काम कुछ हिसायी मन का नहीं है । यदि कोई कहे, कि " हिसाब करनेवाले सन्त्य के स्वभाव या सन को देखने की तम्हें कोई छावश्य-कता नहीं है, तुम्हें केवल यही देखना चाहिये कि उसका किया हुआ हिसाय सही है या नहीं, क्रयांत् दस हिसाब से सिर्फ़ यह देख लेना चाहिये कि कर्तव्य-अकर्तव्य का निर्णुय हो कर तुम्हारा काम चल जाता है या नहीं "-सो यह भी सच नहीं हो सकता। कारण यह है कि सामान्यतः यह तो सभी जानते हैं कि सुख-दुःख किसे कहते हैं; तो भी सब प्रकार के सुख-दु:खॉ के तारतम्य का हिसाब करते समय पहले यह निश्चय कर होना पड़ता है कि किस प्रकार के सुख-दु:खाँ को कितना महस्व देना चाहिये; ररन्तु सुल-टु:ल की इस प्रकार माप करने के लिये, उपातामापक यंत्र के समान, कोई निश्चित वाह्य साधन न तो वतमान समय में है, और न

मविष्य में ही इसके मिल सकने की कुछ संभावना है, इसलिये सुखदुःखाँ की ठीक ठीक फीमत ठाराने का काम, यानी उनके महत्त्व या योग्यता का निर्माय करने का काम, प्रत्येक सनुष्य को छपने धपने मन से ही करना पढ़ेगा। परन्तु जिसके मन में ऐसी धारमीपग्य युद्धि पूर्ण रीति से जागृत नहीं हुई है, कि ' जैसा में हैं वैसा ही दसरा भी है, ' उसे दूसरी के सुल-दु:ख की तीवता का रपष्ट ज्ञान कभी नहीं हो सकता; इसलिय वह इन सुख-दु:खाँ की सची योग्यता कभी जान भी नहीं सकेगा; स्रोर, फिर तारतस्य का निर्माय करने के लिये उसने सुरा-दुःखों की जो कुछ कीमत पहले ठहरा ली शोगी उसमें भूल शो जायगी खौर षांत में उसका किया हुआ सप हिसाय भी गुलत हो जायगा। इसीलिये कहना पड़ता है, कि "द्यधिकांश लोगों के स्वधिक पुत्त को देखना" इस वाक्य में "देखना" सिर्क द्विसाय करने की बाह्य किया है जिसे 'स्वधिक महत्त्व नहीं देना चाहिय, किन्तु जिस प्रात्मीपम्य प्रीर निलीभ युद्धि से ( प्रनेक ) दूसरों के सुरा-दुःसों की यवार्ष कीमत पद्दले उद्दराई जाती है, यदी सब प्राणियों के विषय में साम्यायस्या की परुँची चुई ग्रुद्ध चुद्धि ही नोतिमत्ता की सच्ची जढ़ है । स्मरण रहे कि नीतिमत्ता निर्मम, गुद्ध, प्रेमी, सम, गा ( संदेप में कहें तो ) सच्चशील खंतःकरण का धर्म है; यह ऋद केवल सार-प्रसार-विचार का फल नहीं है । यह सिद्धान्त इस क्या से ष्पार भी १पष्ट हो जायगा:--भारतीय युद्ध के बाद युधिप्टिर के राज्यासीन होने पर जत्र तुन्ती प्रपने पुत्रों के पराक्षम से फ़तार्य हो चुकी, तय यह धतराष्ट्र के साथ वानप्रस्थाश्रम का शाचरण करने के लिये यन को जाने लगी । इस समय उसने युधिष्टिर को कुछ उपदेश किया है: धाँर, 'तू ष्राधिकांत्र लोगों का कत्यागु किया कर' इत्यादि दात का वतहरू न कर, उसने युधिष्टिर से सिर्फ़ यही कहा है कि " मनस्ते महदस्तु च " ( मभा. स्नयः १७. २१ ) स्पर्यान् ' नू स्नपने मन को इमेशा विशाल बनाये रख । ' जिन पश्चिमी पंडितों ने यह प्रतिपादन किया है, कि केवल " फ्राधि-कांश सोगों का अधिक सुख किसमें है " यही देखना नीतिमत्ता की सच्ची, शास्त्रीय र्धार सीधी कसोटी है; ये कदाचित पहले ही से यह मान लेते हैं; कि उनके समान ही अन्य सब लोग ग्रुद्ध मन के हैं, जोर ऐसा समक्त कर वे अन्य सब लोगों को यह यतलाते हैं कि नीति का निर्णय किस रीति से किया जावे । परन्तु ये पंडित जिस बात को पहले ही से सान लेते हैं यह सच नहीं हो सकती, इसालिये नीति-निर्माय का उनका नियम अपूर्मा ऋरेर एक-पत्तीय सिद्ध होता है । हतना ही नहीं; घल्कि उनके लेखों से यह अमकारक विचार भी उत्पत हो जाता है कि मन, स्वभाव या श्रील को यथार्थ में प्राधिक-अधिक ग्रुद्ध और पापभीरु यनाने का प्रयत्न करने के बदले, यदि कोई नीतिमान् बनने के लिये जपने कर्मों के बाह्य परिणामां का हिसाघ करना सीख ले तो यस होगा; खौर, फिर जिनकी स्वार्थयुद्धि नहीं छूटी रहती है वे लोग धूर्त, मिट्याचारी या ढॉगी (गी. ३.६) यनकर सारे समाज की हानि का कारण हो जाते हैं । इसालिये केवल नीतिमत्ता की कसौटी की दृष्टि से देखें, तो भी कमों के केवल बाह्य परिग्रामों पर विचार करनेवाला मार्ग कृपण तथां अपूर्ण प्रतीत होता है । अतः हमारे निश्चय के अनुसार गीता का यही सिद्धान्त, पश्चिमी आधिदैविक और आधिमीविक पर्दों के मतों की अपेदा, अधिक मार्मिक, ज्यापक, युक्ति-संगत और निर्दोंप है, कि वाह्य कमों से व्यक्त होने-बाली और संकट के समय में भी दृद्ध रहनेवाली साम्ययुद्धि का ही सहारा हुस काम में, अर्यात कर्मयोग में, लेना चाहिये, तथा ज्ञान-युक्त निस्सीम शुद्ध बुद्धि या शील ही सदाचरण की सन्वी कर्साटी है।

नीतिशास्त्रसंबंधी आधिभौतिक और आधिदैविक ग्रन्थों को छोडकर नीति का विचार आध्यात्मिक दृष्टि से करनेवाले पश्चिमी पंडितों के प्रन्थों को यदि देखें, तो मालूम होगा कि उनमें भी नीतिमत्ता का निर्णय करने के विषय में गीता के ही सदश कर्म की अपेद्धा शुद्धबुद्धि को ही विशेष प्रधानता दी गई है । उदाहरणार्ष, प्रसिद्ध जर्मन तत्त्ववेत्ता कान्द्र के " नीति के आध्यात्मिक मनतत्त्व " तथा नीति-शास्त्रसंवंधी दूसरे प्रन्यों को लोजिये । यद्यपि कान्ट • ने सर्वभूतात्मैक्य का शिद्धान्त अपने अन्यों में नहीं दिया है, तथापि व्यवसायात्मक और वासनात्मक बुद्धि का ही सूद्धम विचार करके उसने यह निश्चित किया है— कि (१) किसी कर्म की नैतिक योग्यता इस बाह्य फल पर से नहीं ठहराई जानी चाहिये, कि उस कर्म द्वारा कितने मनुष्यों को सुख होगा; बल्कि उसकी योग्यता का निर्णय यही देख कर करना चाहिये, कि कर्म करनेवाले मनुष्य की 'वासना कहाँ तक शुद्ध हैं; (२) मनुष्य की इस वासना ( अर्थात् वासनात्मक बुद्धि ) को तभी ग्रुद्ध, पवित्र और स्वतंत्र सममाना चाहिये, जब कि वह इंद्रियसुखों में जिप्त न रह कर सदैन ग्रुद (व्यवसायात्मक) बुद्धि की ब्राज्ञा के (ब्रायात इस बुद्धिद्वारा निश्चित कर्तंब्य-अकर्तंब्य के नियमां के ) अनुसार चलने सगे; (३) इस प्रकार इंदिय-निम्रह हो जाने पर जिसकी वासना ग्रुद्ध हो गई हो, उस पुरुष के लिये किसी नीतिनियमादि के बंधन की धावश्यकता नहीं रह जाती—ये नियम तो सामान्य मनुष्यों के ही लिये हैं; (४) इस प्रकार से वासना के शुद्ध हो जाने पर जो कुछ कर्म करने को वह ग्रुद्ध वासना या बुद्धि कहा करती है, वह इसी विचार से कहा जाता है कि "हमारे समान यदि दूसरे भी करने वर्गे तो परिग्राम क्या होगा;" कीर ( ५ ) वासना की इस स्वतंत्रता और श्रद्धता की उपपत्ति का पता कर्म-सृष्टि को छोड़ कर बहास्पृष्टि में प्रवेश किये विना नहीं चल सकता । परन्तु आत्मा सीर ब्रह्मसुष्टि संबंधी कान्ट के विचार कुछ अपूर्ण हैं; और, ग्रीन यसपि कान्ट का ही अनुयायां है, तथापि उसने अपने " नीतिशास्त्र के उपोद्धात " में पहले यह सिद्ध

<sup>\*</sup> Kant's Theory of Ethics. trans by Abbott, 6th Ed. इस पुस्तक में ये सन सिद्धान्त दिये गये हैं। पहला सिद्धान्त १०, १२, १६ और २४ नें पृष्ठ में; दूसरा ११२ और ११७ नें पृष्ठ में; तीसरा ३१, ५८, १२१ और २९० नें पृष्ठ में; चौमा१८, ३८, ५५ और ११९ नें पृष्ठ में और पांचनीं ७०-७३ तथा ८०नें पृष्ठ में पाठकों को मिल्या।

किया है कि बाह्य सृष्टि का अर्थात् ब्रह्मागुड का जो अगम्य तत्त्व है वही आत्मस्व-रूप से पिराड में अर्थात् मनुष्य-देह में अंशतः प्राहुर्भूत हुआ है । इसके अनन्तर इसने यह प्रतिपादन किया है, है कि मनुष्य-शरीर में एक नित्य और स्वतंत्र तत्व है ( अर्थात् निसे आत्मा कहते हैं ) निसम यह उत्कर इच्छा होती है कि सर्व-भूतान्तर्गत अपने सामाजिक पूर्ण स्वरूप को अवश्य पहुँच जाना चाहिये; और यही हरवा मनुष्य को सदाचार की घोर प्रवृत्त किया करती है, इसी में मनुष्य का नित्य स्रोर चिरकालिक कल्यामा है, तथा विषय-मुख स्रानित्य है। सारांश यही देख पड़ता है कि यदापि कान्ट स्रीर प्रीन दोनों ही की दृष्टि प्राच्यात्मिक है; तथांपि श्रीन व्यवसायात्मक बुद्धि के व्यापारों में ही लिपट नहीं रहा, किन्तु उसने कर्म-अकर्म-विवेचन की तथा पासना-स्वातंत्र्य की उपपत्ति को. पिग्रुड श्रीर ब्रह्मागुड दोनों में एकता से व्यक्त होनेदाले ग्रुद्ध श्रात्मस्वरूप तक, पहुँचा दिया है । कान्ट भीर प्रीन जैसे साध्यात्मक पाश्चास नीतिशासशी के उक्त सिद्धान्तों की स्त्रीर नीचे निखे गये गीता-प्रतिपादित कुछ सिद्धान्तां की तुलना करने से देख पडेगा, कि यद्यपि वे दोनों प्रचरशः एक बरावर नहीं हैं, तथापि उनमें कुछ प्रदुभूत समता अवश्य है। देखिये, गीता के सिद्धान्त ये हैं:--(१) बास कर्म की प्रपेता कर्ता की ( वासनात्मक ) बुद्धि ही श्रेष्ट हैं: (२) व्यवसायात्मक बुद्धि व्यात्मनिष्ट हो कर जय संदेष्ट-रिहत तथा सम हो जाती है, तब फिर वासनात्मक बुद्धि खाप ही आप शुद्ध भीर पवित्र हो जाती है; (३) इस रीति से जिसकी युद्धि सम और स्थिर हो जाती है, यह स्थितप्रज्ञ पुरुष हमेशा विधि और नियमा से परे रहा करता है, (४) धोर उसके भाचरण तथा उसकी आत्मेश्यनुद्धि से सिद्ध होनेवाले नीति-नियम सामान्य पुरुपों के लिये छादर्श के समान पृत्रनीय तथा प्रमाग्राभूत हो जाते हैं और (५) पिग्रह अर्थात देह में तथा ब्रह्माग्रह सर्थात् सृष्टि में एक ही स्रात्म-स्वरूपी तत्त्व है, देहान्तर्गत श्रात्मा अपने शुद्ध और पूर्ण स्वरूप (मोज) को प्राप्त कर लेने के लिये सदा उत्सुक रहता है तथा इस शुद्ध स्वरूप का ज्ञान हो जाने पर सब प्राणियों के विषय में आत्मीपम्य-दृष्टि हो जाती है । परन्तु यह बात ष्यान देने योग्य है कि ब्रह्म, फात्मा, माया, फ्रात्म-स्वातंत्र्य, ब्रह्मात्मेश्य, कर्मावेपाक इत्यादि विषयों पर हमारे वेदान्तशास्त्र के जो सिद्धान्त हैं, वे कान्ट स्रीर प्रीन के सिद्धान्तों से भी बहुत श्रागे वहे हुए तथा श्राधिक निश्चित हैं; इसालिये उपनिषदा-न्तर्गत वेदान्त के श्राधार पर किया हुआ गीता का कर्मयोग-विवेचन श्राध्यात्मिक दृष्टि से असंदिग्ध, पूर्ण तथा दोपराहत हुआ है; और, आजकल के वेदान्ती अर्मन पंडित प्रोफेसर डायसन ने नीति-विवेचन की इसी पद्धति को, अपने " अध्यात्म-शास्त्र के मूलतत्त्व " नामक प्रन्य में, स्वीकार किया है । डायसन, शोपेनहर का अनुवायी हैं; इसे शोपेनहर का यह लिखान्त पूर्णातया मान्य है, कि " संसार का

<sup>\*</sup>Green's Prolegomena to Ethics, § § 99, 174-179 and 233-232.

मलकारण वासना ही हैं। इसानिये इसका चय किये विना दुःख की निवृत्ति होना श्चसंसव हैं। शतएव वासना का ज्ञय करना ही प्रत्येक मनुष्य का कर्त्तव्य हैं। " श्रीर, इसी श्राध्यात्मिक सिद्धान्तद्वारा नीति की उपपत्ति का विवेचन दसने अपने इक युन्य के सीसरे भाग में स्पष्ट शित से किया है। उसने पहले यह सिद्ध कर दिखलाया है कि वासना का चुत्र होने के लिये या हो जाने पर. भी कर्मी को द्योड देने की प्रावश्यकता नहीं है, बार्कि ' वासना का पूरा चय हुआ है कि नहीं ' यह बात परोपकारार्थ किये गये निष्काम-कर्म से जैसे प्रगट होती है, वैसे धन्य किसी भी प्रकार से व्यक्त नहीं होती, अतपुव निष्काम-कर्म वासनाचय का ही लक्षणा और फल है। इसके बाद उसने यह प्रतिपादन किया है, कि वासना की निकामता ही सदाचार और नीतिमत्ता का भी मूल है: और, इसके अन्त में गीता का " तस्माइसकः सततं कार्य कर्म समाचर " (गी. ३. १,६) यह श्लोक दिया हैं "। इसने माजूम होता है, कि डायसन को इस उपपत्ति का ज्ञान गीता से ही हुआ होगा। जो हो; यह बात कुछ कम गौरव की नहीं, कि डायसन, भीन, शोपेनहर और कान्ट के पूर्व-याधिक क्या कहें, यरिस्टाटल के भी सेकड़ों वर्ष पूर्व—ही ये विचार दुमारे देश में प्रचलित हो चुके थे। याज कल बहुतेरे लोगों की यह समक हो रही है, कि वेदान्त केवल एक ऐसा कौरा बखेडा है जी हमें इस संसार को छोड देने और मोन्न की प्राप्ति करने का उपदेश देता है; परन्तु यह समझ ठीक नहीं। संसार में जो कुछ श्राँखों से दीख रहा है उसके थागे विचार करने पर ये प्रश्न उठा करते हैं, कि " में कीन हूँ ? इस सृष्टि की जड़ में कीनसा तत्व है ? इस तत्व से मेरा क्या सम्बन्ध है ? इस सम्बन्ध पर ध्यान दे कर इस संसार में मेरा परमताच्य या श्रन्तिम ध्येय क्या है ? इस साध्य या ध्येय की प्राप्त करने के लिये सुक्ते जीवनयात्रा के किस मार्ग को स्वीकार करना चाडिये अथवा किस मार्ग से कोन सा घ्येय सिद्ध होगा ? "श्रीर, इन गइन प्रश्ली का ययाराकि शास्त्रीय रीति से विचार करने के लिये भी वेदान्तगाख प्रवृत्त मुझा है; यहिक निपान ही से देखा जाय तो यह माजूम होगा कि समस्त नीतिशाख प्रार्थात् मनुष्यां के पारस्य-रिक व्यवहार का विचार, उस गहन शास्त्र का ही एक अंग है । सारांश यह है कि कर्मयोग की उपपत्ति वेदान्तशास्त्र ही के आधार पर की जा सकती है: और श्रव संन्यासमार्गीय लोग चाहे कुछ भी कहें, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि गणितग्रास्त्र के जैसे-शुद्ध गणित और व्यावद्यारिक गागित-हो भेद हैं, उसी प्रकार वेदान्तग्राख के भी दो भाग-अर्थात् शृद्ध वेदान्त और नैतिक अयवा न्यावहारिक वेदान्त-होते हैं। कान्ट तो यहाँ तक कहता है, कि मन्य्य के मन में 'पर-मेक्षर' (परमातमा ) ' अमृतत्व ' त्रीर ' (इच्छा-)स्वातंत्र्य ' के संबंध के गृह विचार इस नीतिप्रश्न का विचार करते करते ही उत्पन्न हुए हैं, कि " में संसार में किस

<sup>\*</sup>See Deussen's Elements of Metaphysics Eng. trans. 1909. p. 304.

तरह से वर्ताव कहें या संसार में मेरा सचा कर्त्तव्य क्या है ? " और, ऐसे प्रश्नां का उत्तर न देकर नीति की उपपित केवल किसी वाह्य सुख की दृष्टि से ही वतलाना, मानो मनुष्य के मन की उस पशुकृत्ति की, जो स्वभावतः विपयसुख में लिस रहा करती है, उत्तेकित करना एवं सची नीतिमता की जड़ पर ही छल्हाड़ी मारना है। " अब इस वात की खलग करके समकान की कोई आवश्यकता नहीं, कि यद्यिप गिता का प्रतिपाद्य विपय कर्मयोग ही हैं तो भी उसमें शुद्ध वेदान्त क्यों और कैसे आगया। कान्ट ने इस विपय पर "शुद्ध ( व्यक्षायत्मक ) बुद्धि की मीमांसा " और " व्यावहारिक ( वासनात्मक ) बुद्धि की मीमांसा " नामक दो खलग प्रत्य प्रत्य किले हैं । परन्तु हमारे औपनिपदिक तत्त्वज्ञान के अनुसार मगवद्गीता ही में इन दोनों विपयों का समावेश किया गया है; बद्धि श्रद्धामूलक भक्तिमार्ग का भी विवेचन उसी में होने के कारण गीता सव से खिक श्रद्धामूलक भक्तिमार्ग का भी विवेचन उसी में होने के कारण गीता सव से खिक श्रद्धामूलक भक्तिमार्ग का गी विवेचन उसी में होने के कारण गीता सव से खिक श्रद्धामूलक भक्तिमार्ग का हो गई है।

मोचधर्म को चर्माभर के लिये एक और एख कर केवल कर्म-अकर्म की परीचा के नैतिक तत्त्व की दृष्टि से भी जब 'साम्ययुद्धि ' ही श्रेष्ठ सिद्ध होती हैं; तब यहाँ पर इस वात का भी थोड़ाला विचार कर लेना चाहिये, कि गीता के आध्यातिक पच को छोड़ कर नीतिशासों में अन्य दूसरे पंच कैसे और क्यों निर्माण हुए ? डाक्टर पाल कारसों नामक एक प्रसिद्ध अमेरिकन अन्यकार अपने नीतिशासा-

\*Empiricism, on the contrary cuts up at the roots the morality of intentions (in which, and not in actions only consists the high worth that men can and ought to give themselves)... Empiricism, moreover, being on this account allied with all the inclinations which (no matter what fashion they put on) degrade humanity when they are raised to the dignity of a supreme practical principle, ... is for that reason much more dangerous. "Kant's Theory of Ethics, pp.163, and 236-238. See also Kant's Critique of Pure Reason, (trans. by MaxMuller) 2 nd Ed, pp. 640-657.

† See The Ethical Problem, by Dr. Carus, 2nd Ed. p. 111. "Our proposition is that the leading principle in ethics must be derived from the philosophical view back of it. The world-conception a man has, can alone give character to the principle in his ethics. Without any world-conception we can have no ethics (i. e. othics in the highest sense of the word). We may act morally like dreamers or somnambulists, but our ethics would in that case be a mere moral instinct without any rational insight into its raison d'etrê."

विषयक प्रनय में इस प्रश्न का यह उत्तर देता है, कि " पिंड-ब्रह्मांड की रचना के सम्बन्ध में मनुष्य की जैसी समम ( राय ) होती है, उसी तरह नीतिशास्त्र के मूल सत्वों के सम्बन्ध में उसके विचारा का रंग बदलता रहता है। सच पूछो तो, पिंड-शह्मांद की रचना के सम्यन्ध में कुछ न कुछ निश्चित मत हुए विना नैतिक प्रश्न ही वपास्थित नहीं हो सकता। पिंड-त्रह्मांड की रचना के सम्बन्ध में कुछ पक्षा मत न रहने पर भी इस लोगों से कुछ नीतिक आचरण कदाचित हो सकता है; परन्तु यह ब्राचरगा स्वप्नावस्या के ब्यापार के समान होगा, इसलिये इसे नीतेक कहने के बटले देस-धर्मानुसार होनेवाली केवल एक कारिक किया ही कहना चाहिये। " टरा-हरणार्य, वाधिन प्रपने वचीं की रत्ता के लिये प्राण देने को सैयार हो जाती है: परन्त इसे एम उसका नैतिक स्राचरता न कह कर उसका जन्म-सिद्ध स्वभाव ही कहते हैं। इस उत्तर से इस बात का अच्छी तरह स्पष्टीकरण हो जाता है, कि नीतिशास्त्र के रपपादन में अनेक पंथ क्यों हो गये हैं। इसमें कुछ संदेह नहीं कि " में कोन हूँ, यह जगत कैसे रतपत्र हुआ, मेरा इस संसार वें क्या राप्योग हो सकता है " इत्यादि गृह प्रश्नों का निर्माय जिस तत्व से हो सकेगा, उसी तत्व के अनुसार प्रत्येक विचारवान् पुरुष इस बात का भी निर्माय प्रवश्य करेगा, कि सुभी श्रपने जीवन काल में अन्य लोगों के साथ कैया वर्ताव करना चाहिये। परन्त इन गृह प्रश्नों का उत्तर भिन्न भिन्न काल में तथा मिन्न किन्न देशों में एक ही प्रकार का नहीं हो सकता । यूरोपखंड में जो ईसाई धर्म प्रचलित है उसमें यह वर्णन पाया जाता है, कि मनुष्ये छोर लृष्टि का कत्ती, बाइयल में वर्णित सगुण परमेश्वर है और वसी ने पहले पहल संसार को उत्पन्न करके सदाचार के नियमादि बनाकर मनुष्यों को शिक्ता दी है: तया घारंम में इंसाई पंडितों का भी यही अभिप्राय या कि बाइवल में विश्वित एडि-ब्रह्मांड की इस कल्पना के अनुसार बाइवल में कहे गिये नीति-नियम ही नीतिशास्त्र के मृल तत्त्व हैं फिर जब यह मालूम होने लगा कि ये नियम व्यावदारिक दृष्टि से अपूर्ण हैं, तब इनकी पृति करने के लिये अथवा स्पष्टी-करागार्थ यह प्रतिपादन किया जाने लगा, कि परमेश्वर ही ने मनुष्य को सदसद्विवेक शक्ति दी है। परन्तु बनुमव से फिर यह अहचन दिख पढ़ने लगी, कि चौर और साह दोना की सदसद्विवेक शक्ति एक समान नद्दी रहती; तय इस मत का प्रचार होने लगा कि परमेश्वर की इच्छा नीति शाख की नींव भले ही हो, परंतु इस ईवरी इच्छा के स्वरूप को जानने के लिएकेवल इसी एक वात का विचार करना चाहिये, कि सधिकांश लोगों का अधिक सुख किसमें है-इसके दिवा परमेश्वर की इच्छा को जानने का खन्य कोई मार्ग नहीं है । पिंड-ब्रह्मांड की रचना के संबंध में ईसाई लोगों की जो यह समभ है—कि वाइयल में विग्रित सगुगा परमेश्वर ही संसार का कत्ती है और यह उसकी ही इच्छा या ब्राजा है कि मनुष्य नीति के नियमानुसार बतीव करे--उसी के अधार पर उक्त सब मत प्रचलित हुए हैं। परन्तु क्राधिमौतिक शासों की उन्नति तथा वृद्धि होने पर जब यह मानुम होने लगा कि

ईसाई धर्मपुस्तकों में पिंड-ब्रह्मांड की रचना के विषय में कन्दे गये सिद्धान्त ठीक नहीं हैं; तय यह विचार छोड दिया गया कि परमेश्वर के समान कोई सृष्टि का कर्त्ती है या नहीं; और यही विचार किया जाने लगा कि नीतिशास्त्र की इसारत प्रत्यच दिखनेवाली वातों की नींव पर क्योंकर खड़ी की जा सकती है। तब से फिर यह माना जाने लगा, कि अधिकांश लोगों का अधिक सख या कल्यागा, अपवा मन्-प्यत्व की घृद्धि, यही दृश्य तत्व नीतिशास्त्र के मूल कारण हैं । इस प्रतिपादन में इस बात की किसी उपपन्ति या कारण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, कि कोई मनुष्य ष्ट्राधिकांश लोगों का अधिक हित वयों करे ? सिर्फ इतना ही कह दिया जाता है, कि यह मनुष्य की नित्य यहनेवाली एक स्वामाविक प्रमृत्ति है । परन्तु मनुष्य-स्वभाव में स्वार्य सरीखी और भी दूसरी घृतियाँ देख पड़ती हैं इसलिये इस पंच में भी फिर भेद होने लगे । नीतिमत्ता की ये सय उपपत्तियाँ कुछ सर्वया निर्दोप नहीं हैं । क्योंकि उक्त पंघों के सभी पंडितों में " छप्टि के एश्य पदार्थों से परे छप्टि की जड में कुछ न कुछ अव्यक्त तस्य अयरय है, " इस सिद्धान्त पर एक ही सा अविश्वास धीर धाश्रद्धा है, इस कारण उनके विषय-प्रतिपादन में चाहे कुछ भी अड्चन क्यों न हो, वे लोग केवल याण और दृश्य तत्त्वां से ही किसी तरह निर्वाह कर लेने का इमेशा प्रयत्न किया करते हैं । नीति तो सभी को चाहिये, क्योंकि वह सब के लिये खावश्यक हैं; परन्तु उक्त कथन से यह मालूम हो जायगा, कि पिंड-ब्रह्मांड की रचना के सम्बन्ध में भिन्न भिन्न मत होने के कारण उन लोगों की नीतिशास्त्र-विषयक उपपत्तियों में हमेशा कैसे भेद हो जाया करते हैं। इसी कारण से पिंडब्रह्मांड की रचना के विषय में आधिमोतिक, आधिदैविक श्रीर प्राध्यात्मिक मतों के अनुसार हमने नीतिशाख के प्रतिपादन के ( तीसरे प्रकरमा में ) तीन भेद किये हैं और खागे फिर प्रत्येक पंच के मुख्य मुख्य सिद्धान्तों का भिन्न भिन्न विचार किया है। जिनका यह मत है कि सगुगा परमेश्वर ने सर्व दृश्य सृष्टि को बनाया है, वे नीतिशास्त्र का केवल पहीं तक विचार करते हैं, कि अपने धर्म-ग्रन्थों में परमेश्वर की जो श्राज्ञा है वह, तथा परमेश्वर की ही सत्ता से निर्मित सदसिदविचन-शक्तिरूप देवता ही सब कुछ है—इसके बाद धोर कुछ नहीं है। इसको हमने 'आधिदेविक'पन्य कहा है; क्योंकि सगुगा परमेश्वर भी तो एक देवता ही है न। प्रय, जिनका यह मत है, कि दृश्य सृष्टि का आदि-कारण कोई भी फटश्य मूल-तत्व नहीं है, श्रीर यदि हो भी तो वह मनुष्य की बुद्धि के लिये श्राम्य है; व लोग 'श्राधकांश लोगों का श्रीधक कल्यागा 'या ' मनुष्यत्व का परम उत्कर्प ' जैसे केवल दृश्य तस्व द्वारा ही नीतिशास्त्र का प्रतिपादन किया करते हैं और यह मानते हैं कि इस बाह्य और दृश्य तत्त्व के परे विचार करने की कोई ग्रावश्यकता नहीं है। इस पन्य को हमने ' श्राधिमौतिक ' नाम दिया है। जिनका यह सिद्धान्त है, कि नामरूपात्मक दृश्य सृष्टि की जड़ में आत्मा सरीखा कुछ न कुछ नित्य और अन्यक तस्व अवश्य है, वे लोग अपने नीतिशास्त्र की

डपपति को आधिसीतिक उपपत्ति से मी परे ले जाते हैं, श्रीर बात्मज्ञान तया नीति या धर्म का मेल करके इस वात का निर्णय करते हैं कि संसार में मनुष्य का सचा क्तंत्र्य क्या है। इस पन्य को हमने 'चाव्यात्मिक' कहा है। इन तीनों पन्यों में श्राचार-नीति एक ही हैं, परन्तु पिराट-ब्रह्मांड की रचना के सम्बन्ध में प्रत्येक पन्य का मत भिन्न भिन्न है, इससे नीतिशास्त्र के मूलतत्त्वों का स्वरूप हर एक पन्य में थोडा योडा वदलता गया है। यह बात प्रगट है कि व्याकरगु-शास्त्र कोई नई भाषा नहीं बनाता, किन्तु जो भाषा व्यवदार में प्रचलित रहती है उसी के नियमों की बहु खोज करता है और भाषा की उन्नति में सहायक होता है; ठीक यही हाल नीतिशास्त्र का भी है। मनुष्य इस संसार में जब से पैदा हुया है उसी दिन से वह स्वयं अपनी ही बुद्धि से अपने श्राचरण को देशकालानुसार ग्रुद्ध रखने कामयत्न भी करता चला श्राया है; श्रीर, समय समय पर जो प्रसिद्ध पुरुष या महात्मा हो गये हैं रन्हों ने अपनी अपनी समम के अनुसार आचार-ग्रुद्धि के लिये 'चोदना ' या प्रेरणारूपी अनेक नियम भी बना दिये हैं। नीतिशास्त्र की उत्पत्ति कुछ इस लिये नहीं हुई है, कि वह इन नियमां को तोड़ कर नय नियम बनाने लगे। हिंसा मत कर, सच बोल, परोपकार कर, इत्यादि नीति के नियम प्राचीन काल से ही चनते आये हैं। अब नीतिशास्त्र का सिर्फ यही देखने का काम है, कि नीति की ययोचित वृद्धि होने के लिये सब नीति-नियमीं में मूलतत्त्व क्या है। यही कारण है कि जब हम नीतिशाख के किसी भी पत्य को देखते हैं, तब इस वर्तमान प्रचलित नीति के प्रायः सब नियमाँ को सभी पंयों में एक से पाते हैं; उनमें जो कुछ मेद दिखलाई पडता है, वह उपपत्ति के स्वरूपमेद के कारण हैं; और, इसलिये डा॰ पाल कारत का यह कयन सच माजूम होता है कि इस मेद के होने का मुख्य कारण यही है कि हरएक पंच में पिंड श्रह्मांड की रचना के सम्बन्ध में भिन्न भिन्न सत है।

ज्ञव यह वात सिद्ध हो गई कि मिल, स्पेन्सर, कान्ट आदि आधिमोतिक पंय के आधुनिक पाश्चात्य नीतिशाख-विपयक अन्यकारों ने आत्मोपन्य-दृष्टि के सुलभ तया त्यापक तत्त्व को छोड़कर, "सर्वभूतिहत "या "अधिकांश लोगों का अधिक हित " लेंसे आधिमोतिक छोर याद्ध" तत्त्व पर ही नीतिमत्ता को स्थापित करने का जो प्रयत्न किया है, वह इसी लिये किया है कि पिंडवहांड-सन्वन्धी उनके मत प्राचीन मतों से मिल हैं। परन्तु जो लोग उक्त नृतन मतों को नहीं मानते और जो इन अशों का स्पष्ट तथा गंभीर विचार कर लेना चाहते हैं— कि " में क्षान हूँ" सृष्टि क्या है? मुमे इस मृष्टि का ज्ञान किसे होता है? जो सृष्टि मुम्म से वाहर है वह स्वतंत्र है या नहीं? यदि है, तो उसका मृलतत्व क्या है? इस तत्व से मेरा क्या सम्बन्ध है? एक मनुष्य दृसरे के सुरह के लिये अपनी ज्ञान क्यों हैवे? 'जो जन्म लेते हैं वे मरते मी हैं 'इस नियम के अनुसार यदि यह वातानीश्चत है, कि जिस प्रय्वी पर हम रहते हैं उसका और उसके साथ समस्त आयीग्यों का

तथा इसारा भी किसी दिन अवश्य नाश हो जायगा, तो नाशवान् भविष्य पीढ़ियाँ के लिये इस ध्रपने मुख का नाश क्यों करें? "—प्रघवा. जिन लोगों का केवल इस उत्तर से पूरा समाधान नहीं होता, कि "परोपकार प्रादि मनोवृत्तियां इस कर्म-मय, प्रनित्य ग्रोर दृश्य पृष्टि की नैसर्गिक प्रवृत्ति ही हैं ", ग्रोर जो यह जानना चाहते हैं कि इस नैसर्गिक प्रवृत्ति का मूलकारण क्या है—उनके लिये श्रध्यात्म-शास्त्र के नित्य तत्त्वज्ञान का सद्दारा लेने के सिवा फ्रीर कोई दूसरा मार्ग नहीं है। त्रार, इसी कारण से मीन ने अपने नीतिशास के मन्य का प्रारम्भ इसी तत्त्व के प्रतिपादन से किया है, कि जिस घात्मा को जड्लृप्टि का ज्ञान होता है वह प्रात्मा बड़्लृष्टि से स्रवर्य ही भिन्न होगा; स्रोर, कान्ट ने पहले व्यय-सायात्मक बुद्धि का विवेचन करके फिर वासनात्मक युद्धि की तथा नीतिशाच्य की मीमांसा की है। 'मनुष्य प्रपने सुख के लिये या प्रधिकांरा लोगों को सुख देने के क्रिये पैदा हुआ ई'-यह कथन जपर जपर से चाहे कितना ही मोहक तथा उत्तम दिले, परन्तु वस्तुतः यह सच नहीं है। यदि हम चतामर इस वात का विचार करें, कि जो महात्मा केवल सत्य के लिये प्राणा-दान करने को तैयार रहते हैं, उनके मन में क्या यही हेतु रहता है, कि भविष्य पीड़ी के लोगों को अधिकाधिक विषयसुख होवे; तो यही कहना पड़ता है, कि अपने तथा अन्य लोगों के अनित्य आधिभी-तिक सुखों की प्रपेद्धा इस संसार में मनुष्य का छोर भी कुछ दृसरा अधिक महत्त्व का परमसाध्य या उद्देश अवश्य है। यह उद्देश ध्या है? जिन्हों ने विंडवलांड के नामरूपात्मक, ( अतएव ) नाशवान्, ( परन्तु ) दृश्य स्वरूप से आच्छादित आत्म-स्वरूपी नित्य तत्त्व को अपनी धातमप्रतीति के द्वारा जान लिया है; वे लोग उक्त प्रश्न का यह उत्तर देते हैं, कि अपने आत्मा के अमर, श्रेष्ट, श्राव, नित्य तथा सर्वन्यापी स्वरूप की पहचान करके उसी में रम रहना ज्ञानवान् मनुष्य का इस नाशवान् संसार में पहला कर्तव्य है । जिसे सर्वभूतान्तर्गत आत्मेक्य की इस तरह से पहचान हो जाती है तथा यह ज्ञान जिसकी देह तथा इंदियों में समा जाता है. वह पुरुप इस यात के सोच में पड़ा नहीं रहता कि यह लंसार भूठ है या सच; किंतु वह सर्वभृतहित के लिये उद्योग करने में प्राप ही ज्ञाप प्रवृत्त हो जाता है ष्ठीर सत्य मार्ग का ष्रमेसर चन जाता है। क्योंकि बसे यह पूरी तौर से मालूम रहता है कि अविनाशी तथा निकाल-अयाधित सत्य कौनसा है । मनुष्य की यही ष्याच्यात्मिक पूर्णावस्या सब नीति-नियमां का मूल अद्गम-स्थान है और इसे ही वेदान्त में 'मोच ' कहते हैं। किसी भी नीति को लीजिये, वह इस प्रांतिम साध्य से अजग नहीं हो सकती; इसिनये नीतिशास का या कर्मयोगशास्त्र का विवेचन करते समय जालिर इसी तत्व की शरण में जाना पडता है । सर्वात्मैश्यरूप अन्यक्त मूल तत्त्व का ही एक व्यक्त स्वरूप सर्वभूतिहतेच्छा है; और, सगुगा परमेश्वर तथा हर्य सिंट दोनों उस कात्मा के ही व्यक्तस्वरूप हैं जो सर्वभूतान्तर्गत, सर्व-व्यापी और अव्यक्त है। इस व्यक्त स्वरूप के आगे गये विना अर्थात अव्यक्त आसाः

का ज्ञान प्राप्त किये विना, ज्ञान की पृतिं तो होती ही नहीं; किन्तु इस संसार में इर एक सनुष्य का जो यह परम कर्तव्य है, कि शरीरस्य श्रात्मा को पूर्णावस्या में पहुँचा दे, वह भी इस ज्ञानके विना सिद्ध नहीं हो सकता । चाहे नीति को लीजिये, व्यवकार को लीजिये, धर्म को लीजिये अथवा किसी भी दूसरे शास्त्र को लीजिये, क्राध्यात्मज्ञान ही सब की श्रांतिम गति है-जैसे कहा है " सर्वे कर्माांखेलं पार्थ जाने परिसमाप्यते । " हमारा भक्तिमार्ग भी इसी तत्त्वज्ञान का अनुसरण करता है इसिल्ये उसमें भी यही सिदांत स्पिर रहता है, कि ज्ञानदृष्टि से निप्पत्र होनेवाला साम्यवद्धिरूपी तत्त्व ही मोच का तथा सदाचरण का मूलस्यान है। वेदान्तशास्त्र से सिद्ध होनेवाले इस तत्व पर एक ही महत्त्वपूर्ण आहोप किया जा सकता है: वह यह है कि कुछ वेदान्ती ज्ञानप्राप्ति के अनन्तर, सब कर्मों का सन्यास कर देना बचित मानते हैं। इसीलिये यह दिखला कर कि ज्ञान खोर कर्म में विरोध नहीं है. गीता में कर्मयोग के इस सिद्धान्त का विस्तार-सिंहत वर्णन किया गया है. कि वासना का क्षय होने पर भी ज्ञानी पुरुष अपने सय कर्मी को परसेश्वरार्पणपर्वक बाहि से लोकसंप्रप्त के लिये देवल कर्तव्य समम्त कर ही करता चला जावे। प्रज्ञी को युद्ध में प्रवृत्त करने के लिये यह उपदेश श्रवश्य दिया गया है कि तू परमेश्वर को सब कर्म समर्पण करके युद्ध कर; परन्तु यद्द उपदेश केवल तत्कालीन प्रसंग को देख कर ही किया गया है (गी. 🖒 ७)। उक्त अपदेश का भावार्थ यही मालूम श्रीता है कि अर्जुन के समान ही किसान, सुनार, लोहार, बढहें, बनिया, बाह्मणु, च्यापारी. लेखक, उद्यमी इत्यादि सभी लोग अपने अपने अधिकारानुरूप व्यवद्वारी को परमेश्वरापेश-द्वाद्धि से वरते हुए संसार का धारशा-पोपश करते रहें: जिसे जो रोज़गार निसर्गतः प्राप्त हुन्ना है उसे यदि वह निष्काम-ब्रद्धि से करता रहे तो उस कत्ती को कछ भी पाप नहीं लगेगा; सब कर्म एक ही से हैं; दोप केवल कर्त्ती की बुद्धि में है, न कि उसके कमों में; अतएव बुद्धि को सम करके यदि सब कर्म किये जायँ तो परमेश्वर की उपासना हो जाती है, पाप नहीं लगता और अंत में सिद्धि भी मिल जाती है। परन्तु जिन (विशेषतः अर्वाचीन काल के) लोगों का यह दृढ संकरप सा हो गया है, कि चाहे कुछ भी हो जाय, इस नाग्रवान् दृश्य सृष्टि के आगे बढ़ कर आत्म-अनात्म-विचार के गहरे पानी में पैठना ठीक नहीं है; वे श्रपने नीतिशास्त्र का विवेचन, ब्रह्मात्मेनयरूप परमसाध्य की उच श्रंगी को छोड कर, मानव-जाति का कल्यामा या सर्वभूतद्वित जैसे निम्न कोटि के आधिभौतिक इश्य (परन्तु अनित्य) तत्त्व से ही शुरू किया करते हैं। स्मरण रहे कि किसी पेड की चोटी को तोड़ देने से वह नया पेड़ नहीं कहलाता; उसी तरह झाधि-मौतिक पंढितों का निर्माण किया तुम्रा नीतिशाख भोंडा या प्रपूर्ण भने ही हो, परन्त वह नया नहीं हो सकता। ब्रह्मात्मैक्य को न मानकर प्रत्येक पुरुप को स्वतंत्र माननेवाले हमारे यहाँ के सांख्यशास्त्रज्ञ पंढितों ने भी, यही देख कर कि दृश्य जगत् का घारण-पोपण और विनाश किन गुणों के द्वारा 'होता है, सन्त्व-रज-तम तीनों गुर्वों के लच्चा निश्चित किये हैं; और फिर प्रतिपादन किया है कि इनमें से सारिवक सदग्रगों का परम उत्कर्ष करना ही मनुष्य का कर्तन्य है तथा मनुष्य को हसी से अंत में त्रिगुणातीत अवस्था मिल कर मोज की प्राप्ति होती है। भगवद्गीता के सन्नहुवें तथा अठारहुवें प्रष्याय में थोड़े भेद के साथ इसी अर्थ का वर्णन हैं"। सच देखा जाय तो, क्या साध्विक सङ्गुर्गों का परम उत्कर्प, और (आधिमोतिक वाद के अनुसार ) क्या परोपकार बुद्धि की तथा मनुष्यत्व की वृद्धि, दोनों का अर्थ एक ही है। महाभारत और गीता में इन सब आधिभौतिक तत्त्वों का स्पष्ट उल्लेख तो है ही; विक महाभारत में यह भी साफ़ साफ़ कहा गया है, कि धर्म-अधर्म के नियमों के लोकिक या बाह्य उपयोग का विचार करने पर यही जान पड़ता है कि ये नीतिधर्म सर्वभूतिहतार्य अर्यात् लोकक्रत्यागार्य ही हैं। परन्तु पश्चिमी आधिभी-तिक पंढितों का किसी अव्यक्त तत्त्व पर विश्वास नहीं है; इसलिये यद्यपि वे जानते हैं कि तारिक दृष्टि से कार्य-अकार्य का निर्धाय करने के लिये आधिमौतिक तस्व पूरा काम नश्चीं देते, तो भी वे निरर्थक शब्दों का खाडम्बर बढाकर न्यक्त तत्त्व से श्वी अपना निर्वाह किसी तरह कर लिया करते हैं। गीता में ऐसा नहीं किया गया है; किन्तु इन तत्त्वों की परंपरा को पिंडमहारंड के मूल अन्यक्त तथा नित्य तत्त्व तक ने जाकर मोज. नीतिधर्म और व्यवद्वार ( इन तीनों ) की भी पूरी एकवाक्यता तत्त्वज्ञान के आधार से गीता में भगवान ने सिद्ध कर दिखाई है; और, इसीलिये अनुगीता के आरंभ में स्पष्ट कष्टा गया है कि कार्य-अकार्य-निर्णायार्य जो धर्म बतलाया गया है वही मोह्य-प्राप्ति करा देने के लिये भी समर्थ है ( मभा. अश्व. १६. १२ )। जिनका यह मत होगा, कि मोचधर्म और नीतिशास्त्र को अथवा अध्यात्मज्ञान और नीति को एक में मिला देने की श्रावश्यकता नहीं है, उन्हें बक्त उपपादन का महत्त्व ही मालूम नहीं हो सकता । परन्तु जो स्नोग इसके संबंध में बदासीन नहीं हैं, उन्हें निस्संदेह यह मालम हो जायगा, कि गीता में किया गया कर्मयोग का प्रतिपादन आधिभी-तिक विवेचन की अपेचा ऋधिक श्रेष्ठ तथा प्राद्य है। अध्यात्मज्ञान की वृद्धि प्राचीन काल में दिन्द्रस्थान में जैसी हो चुकी है, वैसी और कहां भी नहीं हुई; इसलिये पहले पहल किसी पान्य देश में, कर्मयोग के ऐसे फाव्यात्मिक उपपादन का पाया जाना निलंकल सम्भव नहीं—और, यह विदित ही है कि ऐसा उपपादन कहीं पाया भी नहीं जाता।

यह स्वीकार होने पर भी कि इस संसार के श्रशाश्वत होने के कारण इस में सुख की श्रमेत्रा दुःख ही श्राधिक है (गी. ध. ३३), गीता में जो यह सिद्धान्त स्यापित किया गया है कि "कर्म ज्यायो सकर्मणः"—श्रशीत्, सांसारिक कर्मी का कसी न

<sup>•</sup> वाबू किशोरीलाल सरकार पम्. प. बी. पल. ने The Hindu System of Moral Science नामक जो एक छोटासा प्रंथ लिखा है नह इसी हैंग का है, मर्थात उसमें सचन, रज और तम तीनों गुणों के आधार पर निवेचन किया गया है।

कंभी संन्यास करने की ऋपेद्या उन्हों कर्मों को निष्काम-बुद्धि से लोकफल्याए। के लिये करते रहना श्राधिक श्रेयस्कर है (गी. ३. ५; ५. २)— इसके साधक तथा बावक कारणों का विचार ग्यारहवें प्रकरण में किया जा चुका है । परन्त गीता में कहे गये इस कर्मयोग की पश्चिमीय कर्ममार्ग से, ध्ययवा पूर्वी संन्यासमार्ग की पश्चिमी कर्मत्याग-पन्न से, तुलना करते समय उक्त सिद्धान्त का कुछ अधिक स्पष्टी-करता करना आवश्यक माजूम होता है। यह मत वैदिक धर्म में पहले पहल उप-निपत्कारों तथा लांख्यवादियां द्वारा प्रचितत किया गया है, कि दुःखमय तथा निस्सार संसार से बिना निवृत्त दुए मोच की प्राप्ति नहीं हो सकती । इसके पूर्व का वैदिकधर्म प्रवृत्ति-प्रधान अर्थात् कर्मकांडात्मक ही या । पत्नु, यदि वैदिक धर्म को होड ग्रन्य धर्मों का विचार किया जाय तो यह मालूम होगा, कि उनमें से वहुतीं ने आरंभ से ही संन्यासमार्ग को स्वीकार कर लिया या । उदाहरणार्थ, जैन धार बौद्ध धर्म पहले ही से निवृत्ति-प्रधान हैं, और ईसामसीह का भी वैसा ही वपदेश है । बुद्ध ने अपने शिष्यों को यही अंतिम उपदेश दिया है, कि " संसार का त्यारा करके यति-धर्म से रहना चाहिये, क्षियों की खोर देखना नहीं चाहिये और उनसे वात-चीत भी नहीं करना चाहिये " ( महापशिनिज्वाण सुत्त ४. २३ ); ठीक इसी तरह मूल ईसाईधर्म का भी कपन है। ईसा ने यह कहा है सही, कि " त् अपने पढोसी पर अपने ही समान प्यार कर " ( मेध्यू. १६. १६ ); और, पाल का भी कंपन है सही, कि " तू जो कुछ खाता, पीता या करता है वह सब ईश्वर के लिये कर " ( १ कारि. १०. ३१ ); श्रीर, ये दोनों उपदेश ठीक उसी तरह के हैं जैसा कि गीता में आत्मीपम्य-बुद्धि से ईश्वरार्पण-पूर्वक कर्म करने को कहा गया है (गी. ई. २९ श्रीर ६. २७)। परन्तु केवल इतने ही से यह सिद्ध नहीं होता कि ईसाईघर्स गीताघर्स के समान प्रवृत्ति-प्रधान है; क्योंकि ईसाईघर्स में भी छातिस साध्य यही है कि मनुष्य को अमृतत्व मिले तथा वह सुक्त हो जावे, और उसमें यह भी प्रतिपादन किया गया है कि यह स्थिति घर-द्वार त्यागे विना प्राप्त नहीं हो सकती, अतएव ईसामसीह के मूलधर्म को संन्यास-प्रधान ही कहना चाहिये। स्वयं ईसामसीह अंत तक अहिवाहित रहे । एक समय एक आदमी ने उनसे प्रश्न किया कि " मा-वाप तथा पड़ोिसचों पर प्यार करने के धर्म का मैं अब तक पाजन करता चला आया हूं, अब सुक्ते यह बतलाओं कि असूतत्व मिलने में क्या कसर है ? " तब तो ईसा ने साफ उत्तर दिया है कि " तू अपने घरहार को बेच दे या किसी गरीव को दे डाल धार मेरा मक्त वन "(मेच्यू. १६. १६–३० घार मार्क १६. २१-३१ ); और वे तुरन्त अपने शिष्यों की और देख उनसे कहने लगे कि " सहं के छेद से केंट भले ही निकल जाय, पान्तु ईश्वर के राज्य में किसी घन-वान् का प्रवेश होना कठिन है। " यह कहने में कोई अतिश्रयोक्ति नहीं देख पड़ती कि यह उपदेश, याज्ञवल्य के उस उपदेश की नकल है कि जो उन्हों ने मैत्रेयी को किया था। वह उपदेश यह है—''अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन" (वृ.२ ४. २) वर्षात् द्रव्य से अमृतत्व मिलने की आशा नहीं है । गीता में कहा गया है कि जम्हतत्व प्राप्त करने के लिये सांसारिक कर्मों को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, बिक उन्हें निष्कामबुद्धि से काते ही रहना चाहिये; परन्तु ऐसा उपदेश ईसा ने कहीं भी नहीं किया है । इसके विपरीत उन्होंने यही कहा है कि सांसा-रिक संपत्ति खार परमेथर के यीच चिरस्थायी विरोध ई (मेय्यू. ६. २४), इस-निये " मा-वाप, घर-हार, स्ती-वर्षों स्त्रीर भाई-व्यक्ति एवं स्वयं स्पर्न जीवन का भी हेप कर के जो मनुष्य मेरे साथ नहीं रहता, वह मेरा भक्त कभी हो मंद्रीं सकता " (एयुक, १४. २६-३३) । ईसा के शिष्य पाल का भी स्पष्ट **उपदेश है कि " श्वियों का स्पर्श तक भी न करना सर्वोत्तम पद्म है " ( १. कारिं**o. १) इसी प्रकार इस पहले ही कह छाये हैं कि ईसा के मुँह के निकले हुए—
" इसारी जन्मदात्री \* माता इसारी कीन होती है ? इसारे आसपास के ईश्वरभक्त ही हमारे मा-बाप फीर बन्द है " ( मेळ्यू. १२. ४६-५० )-इस वाक्य में, और " कि प्रजया करिप्यामो येपां नोऽयमात्माऽयं लोकः " इस मृष्टदारगयकोपनिपद् के संन्यासिवपयक वचन में ( ए. ४. ४. २२ ) बहुत कुछ समानता है । हवर्य चाह-पल के ही हन वाक्यों से यह सिद्ध होता है, कि जैन और बौद्ध धर्मी के सध्य ईसाई धर्म भी खारम्भ में सन्यास-प्रधान खर्यात् संसार को त्याग देने का उपदेश वैनेवाला है और, ईसाई धर्म के इतिहास को देखने से भी यही माजूम होता है 🕇 कि ईसा के इस उपदेशानुसार ही पहले ईसाई धर्मीपदेशक वैराग्य से रहा करते थे-

<sup>&</sup>quot; यह तो संन्यास-मागियों का एमेशा ही का उपदेश है। शंकराचार्य का ''का ते कान्ता कस्ते पुत्रः'' यह श्लोक प्रसिद्ध ही हैं: और, अश्वोप के इत्यरित (६. ४५) में यह वर्णन पाया जाता है कि दुर के मुख से ''काह' मातुः क सा नम '' ऐसा उद्गार निकला था।

<sup>†</sup> See Paulson's System of Ethics, (Eng.trans.) Book I. Chap 2 and 3; esp. pp. 89–97. "The new (Christian) converts seemed and to renounce family and country... their gloomy and austere aspect, their abhorrence of the common business and pleasures of life, and their frequent predictions of impending calamities inspired the pagans with the apprehension of some dauger which would arise from the new seet. "Historians' History of the World, Vol. VI. p. 318. जर्मन कवि मेटे ने अपने Faust (फास्ट) नामक कान्य में यह किसा है—"Thou shalt renounce! That is the eternal song which rings in everyone's ears; which, our whole life-long every hour is hearsely singing to us." (Faust, Part I. II. 1195–1198) मूल ईसाई धर्म के संन्यास-प्रधान होने के विषय में कितने ही अन्य आधार और प्रमाण दिये जा सकते हैं।

" ईसा के भक्तों को द्रव्य-सञ्जय न करके रहना चाहिये " (मेण्यू. १०. ६-१५)। ईसाई घमोपरेशकों में तथा ईसा के मकों में गृहस्य धर्म से संसार में रहने की को रीति पाई जाती है, वह बहुत दिनों के बाद होनेवाले सुघारों का फल है-वह मूल ईसाईधर्म का स्वरूप नहीं है। वर्तमान समय में भी शौपेनहर सरीवे विद्वान यही प्रतिपादन करते हैं, कि संसार दुःखमय होने के कारण त्याज्य है और, पहले यह बतलाया जा चुका है कि श्रीस देश में शाचीन काल में यह प्रश्न उपस्पित हुआ या, कि तत्वविचार में ही अपने जीवन की न्यतीत कर देना श्रेष्ट है, या लोकहित के निये राजकीय सामलों में प्रयत्न करते रहना श्रेष्ट है। सारांग्र यह है कि, पश्चिमी सोवों का यह कर्मत्यात-पन्न और हम लोवों का संन्यासमार्ग कई अंशों में एक **ही** है और इन मार्गों का समर्थन करने की पूर्वी और पश्चिमी पद्धति भी एक ही सी है। परन्तु आयुनिक पश्चिमी पंडित कर्मत्याग की अपेजा कर्मयोग की श्रेष्टता के जी कारण वतलाते हैं, वे गीता में दिये गये प्रवृत्तिमांग के प्रतिपादन से मिल्ल हैं: इसलिये अब इन दोनों के भेद को भी यहाँ पर अवश्य वतलाना चाहिये । पश्चिमी भाविभौतिक कर्ममार्गियों का कहना है, कि संसार के सब मनुष्यों का अधवा अधिकांश लोगों का अधिक सुल-अर्थाद ऐहिक सुल-ही इस जगद में परम-साध्य है, ऋतर्व सब लोगों के सुद्ध के लिये प्रयत्न करते हुए दसी सुद्ध में स्वयं मप्त हो जाना ही प्रत्येक मनुष्य का कर्तान्य है; और, इसकी पुष्टि के लिये उनमें से खिकांश पंडित यह प्रतिपादन भी करते हैं कि संसार में दुःख की खपेचा सुंख ही श्राधिक है। इस दृष्टि से देखने पर यही कहना पढ़ता है कि पश्चिमी कर्ममार्गीय सोग " सुल-प्राप्ति की आहा से सांसारिक कर्म करनेवाले " होते हैं और पश्चिमी कर्मत्याग-मार्गीय जोग " संसार से जये हुए " होते हैं; तया करावित् इसी कारण से बनको क्रमानुसार ' स्राज्ञावादी ' स्रोर ' निराज्ञावादी ' कहते हैं है । परन्तु भगव-हीता में जिन दो निष्टाओं का वंगान है वे इनसे भिन्न हैं। चाहे स्वयं अपने लिये हो या परोपकार के लिये हो, कुछ भी हो, परनु जो मनुष्य ऐहिक विषय-सुल पाने की लालसा से संसार के करों में प्रवृत्त होता है उसकी साम्यवृद्धिरूप सात्विक वृत्ति में कुछ न कुछ वहा अवश्य लग जाता है। इसलिय गीता का यह उपदेश हैं, कि संसार दुःखमय हो या सुखमय, सांसारिक कर्म जब द्ध्यते ही नहीं तब बनके सुखदुःखँ का विचार करते रहने से कुछ लाम नहीं 'होगा<sup>े</sup>। चाहे सुख 'हो

जेग्स सज्ञी (James Sulli) ने अपने Pessimism नानक श्रंय में Optimist और Pessimist नानक दो पैयों का नर्गन किया है । इनमें से Optimist, का अर्थ ' उत्तारों, जानन्दित ' और Pessimist ना अर्थ ' उत्तारों, जानन्दित ' और Pessimist ना अर्थ ' उत्तारों से त्रस्त ' होता है और पहले एक दिख्यों में बदला दिया गया है कि ये शब्द गीता के 'योग' और ' उत्तारों के जमानार्थन्न नहीं हैं ( देखों पृष्ठ ३०४ )। " इःख-निवार्येच्छुन " नामक जो एक वीचरा पेथ है और विस्ता नर्गन आगे किया गया है, उनका सज्जी ने Meliorism नाम रहा है।

बा दुःख, परन्तु मनुष्य का यही कर्त्तक्य है कि वह इस वात में खपना महद्राग्य सममे कि उसे नरदेह प्रात हुई है; और कर्म-सृष्टि के इस अपरिहार्य व्यवहार में जो कुछ प्रसंगानुसार प्राप्त हो उसे, प्रापने प्रांत:करण को निराश न करके. इस न्याय अर्घात् साम्यप्रद्धि सं सद्दता रहे कि " दुःखेप्यनुद्धिप्रमनाः सुखेषु विगतहरूहः (गी. २. ५६); एवं अपने अधिकारानुसार जो कुछ कर्म शासतः अपने हिस्से में मा पड़े उसे जीवंन पर्यन्त (किसी दूसरे के लिय नहीं, किन्तु संसार के धारणा-योषण के लिये ) निष्काम-युद्धि से काता रहे । गीता-काल में चातुर्वसूर्यश्यवस्था जारी घी इसीलिये वतलाया गया है, कि ये सामाजिक कर्म चातुर्वसूर्य के विभाग के अनुसार हरएक के हिस्से में आ पढते हैं; और अठारहवें अध्याय में यह भी वतलाया गया है कि ये भेद गुगाकर्म-विभाग से निज्यत होते हैं (गी. १८. ४१--४४)। परन्तु इससे किसी को यह न समक्त लेना चाहिये, कि गीता के नीति-तत्व चातर्वर्यरूपी समाज-व्यवस्या पर ही अवलंत्रित हैं। यह यात सहाभारत-कार के भी ध्यान में पूर्णतया ह्या चुकी थी, कि छोड़िसादि नीति-धर्मी की ज्यासि केवल चातुर्वसर्य के लिये ही नहीं है, विहेक ये धर्म मनुष्यमात्र के लिये एक समान हैं। इसीलिये महाभारत में स्पष्ट रीति से कहा गया है, कि चातुर्वगुर्य के बाहर जिन जनार्थ लोगों में ये धर्म प्रचलित हैं, उन लोगों की भी रद्धा राजा को इन सामान्य पर्मी के अनुसार ही करनी चाहिय ( शां. ६४. १२--२२ ) । अर्थात् गीता में कही गई नीति की उपपत्ति चातुर्वसूर्य सरीखी किसी एक विशिष्ट समाज-व्यवस्या पर अवलिश्वत नहीं है, किन्तु सर्वसामान्य प्राप्तात्मिक ज्ञान के प्राधार पर ही उसका प्रतिपाशन किया गया है। गीता के नीति-धर्म का मुख्य ताल्पर्य यही है कि जो कुछ कर्त्तव्य-कर्म शास्त्रतः प्राप्त हो, उसे निष्काम और आत्मीपस्य वृद्धि से करना चाहिये;त्रार, सब देशों के लोगों के लिये यह एक ही समान उपयोगी है । परन्तु, यद्यपि आत्मीपम्य ६ष्टि का और निष्काम कर्माचरणु का यह सामान्य नीति-तत्त्व सिद्ध हो गया, तथापि इस बात का भी हराष्ट विचार कर लेना जावश्यक था, कि यह नीति-तत्त्व जिन कर्मी को उपयोगी होता है वे कर्म इस संसार में भत्येक व्यक्ति को कैसे प्राप्त होते हैं। इसे वतलाने के लिये ही, इस समय में उपयक्त होनेवाले सहज बदाहरगा के नाते से, गीता में चातुर्वरार्य का उल्लेख किया गया है; ष्टीर, साच साव गुणकर्म-विभाग के ब्रनुसार समाजन्यवस्या की संदीप में उपपाति भी वतलाई है। परन्तु इस वात पर भी घ्यान देना चाहिये कि यह चातर्वरार्थ-श्यवस्या ही कुछ गीता का मुख्य भाग नहीं है । गीताशास्त्र का ध्यापक सिदान्त यही है, कि यदि कहीं चातुर्वर्शयंव्यवस्था प्रचलित न ही अथवा वह किसी गिरी दशा में हो, तो वहाँ भी तत्कालीन प्रचलित समाजन्यवस्या के अनुसार समाज के धारगा-पोपगा के जो जो काम धापने हिस्से में या पहें, उन्हें लोकसंग्रह के लिये धेर्य ग्रीर उत्साह से तथा निष्कामयुद्धि से कर्तात्र सममा-कर करते रहना चाहिये, क्योंकि मनुष्य का जन्म इसी काम के लिये हुआ है, न

कि केवल सुलोपमोग के लिये । कुछ लोग गीता के नीति-धर्म को केवल चानुर्वराय-मूलक सममते हैं, लेकिन उनकी यह समम ठीक नहीं है । चाहे समाज हिन्दुओं का हो या म्लेच्डों का, चाहे वह प्राचीन हो या अवांचीन, चाहे वह पूर्वी हो या पश्चिमी; इसमें तन्देह नहीं कि यदि उस समाज में चातुर्वराये-स्यवस्या प्रचलित हो तो उस स्यवस्या के अनुसार, या दूसरी समाजस्यवस्या नारी हो तो दस त्यवस्था के ब्रनुसार, जो काम अपने हिस्से में पा पड़े ब्रथवा जिसे छम अपनी रुचि के अनुसार कर्तव्य समभ्त कर एकबार स्वीकृत कर के वही अपना स्व-धर्म हो जाता है। और, गीता यह कहती है कि किसी भी कारण से इस धर्म को ऐन मौके पर छोड़ देना और दूसरे कामों में लग जाना, धर्म की तथा सर्वभूतिहित की दृष्टि से, निन्दनीय है । यही ताल्यवं " स्त्रधमें निवनं श्रेयः परधमें भयावहः " ( गी. ३. ३५ ) इस गीता-वचन का है- अर्थात् स्वयमंपालन में यदि ऋख्रे ही जाय तो वह भी श्रेयत्कर हैं, परन्तु दूसरों का धर्म भयावह होता है । इसी न्याय के ब्रनुसार माधवराव पेशवा को ( जिन्होंने ब्राह्मण श्लोकर भी सत्कालीन देशका-स्नानुस्य ज्ञात्रधर्म का स्वीकार किया था ) रामग्राची ने यह स्परेग्र किया था, कि " स्वान-संघ्या और पूजापाड में सारा समय व्यतीत न कर जात्रधर्म के अनुसार प्रजा की रज्ञा करने में अपना सब समय लगा देने से भी तुम्हारा दमय लोक में कर्याण होगा।" यह वात महाराष्ट्र-इतिहास में श्रसिद्ध है । गीता का मुख्य टएरेड़ा यह बतलाने का नहीं है, कि समाजवारगा के लिये केंसी व्यवस्या होनी चाहिये। गीताग्राख का तात्त्रयं यही है कि समाजन्यवस्या चाहे कैसी भी हो, दसमें जो ययाधिकार कर्म तुन्हारे हिस्ते में पढ जाँय, उन्हें उत्साहपूर्वक करके सर्वभृतद्वितरूपी जात्मश्रेय की सिद्धि करो। इस तरह से कर्चन्य मानकर गीता में वर्णित स्थितप्रज्ञ पुरुष जो कर्म किया करते हैं वे स्वभाव से ही जोककरपाण-कारक हुआ दरते हैं । गीताप्रतिपादित इस कर्मयोग में और पायान्य आधिभी-तिक कर्ममार्ग में यह एक वड़ा भारी भेद हैं, कि गीता में विश्वित रियतप्रज़ी के मन में यह अभिमानदृद्धि रहती ही नहीं कि में लोककस्थामा अपने कर्मों के द्वारा करता र्ष्ट्रें, विकि उनके देइ-स्वभाव ही में साम्यवृद्धि ह्या जाती है और इसी से वे कोन अपने समय की समाजन्यवस्था के अनुसार केवल कर्तन्य समम कर जो जो कर्ने किया करते हैं, वे सब स्वभावतः लोककल्यागुकारक हुआ करते हैं,और, श्राप्तुरिक पाश्चात्य नीतिग्राख्य संसार को सुखमय नानकर कहा करते हैं; कि इस संसारसंख की प्राप्ति के लिये तथ लोगों को लोकहत्याया का कार्य करना चाष्टिये।

कुछ सभी पाश्चाल ज्ञाञ्चनिक कर्मयोगी संसार को सुखमय नहीं मानते शोपेनहर के समान संसार को दुःख-प्रधान माननेवाले परिष्ठत मी वहाँ हैं, जो यह प्रतिपाइन करते हैं कि यथा-शक्ति लोगों के दुःख का निवारण, करना ज्ञानी पुरुषों का कर्चन्य हैं, इसालिये संसार को न छोड़ते हुए उनको ऐसा प्रयत्न करते रहना चाहियं जिससे लोगों का दुःख कम होता जावे। प्रव तो पश्चिमी देशों में दुःख-निवारणेच्छुक कर्मयोगियों का एक श्रलग पंथ ही हो गया है। इस पंथ का गीता के कर्मयोगमार्ग से बहुत कुछ साम्य है। जिस स्थान पर महाभारत में कहा गया है, कि " सुखाइ हुतर दुःखं जीविते नात्र संशयः " द्यर्थात् संसार में सुख की व्यपेद्या दुःख ही श्रधिक है, वहीं पर मनु ने बृहस्पति से तथा नारद ने शुक से कहा है:—

> न जानपदिकं दुःखमेकः शोचितुर्महीत । अशोचन्प्रतिकुर्वात यदि पस्येदुपक्रमम् ॥

" जो दुःख सार्वजनिक है उसके लिये शोक करते रहना उचित नहीं; उसका रोना न रोकर उसके प्रतिकारार्थ (ज्ञानी पुरुषों को ) कुछ उपाय करना चाहिये " ( शां. २०५. ५ फ्राँर ३३०. १५ ) । इससे प्रगट 'होता है कि यह तत्त्व महाभारतकार को भी मान्य है, कि संसार के दुःखमय होने पर भी, उसमें सब सोगों को होनेवाले दुःख को कम करने का उद्योग चतुर पुरुष करते रहें । परन्तु यह कुछ हमारा सिद्धान्त-पच नहीं है। सांसारिक सुखा की अपेचा आत्म-बुद्धिप्रसाद से होनेवांत सुख को ष्राधिक महत्व देकर, इस ष्रात्म-बुद्धिप्रसादरूपी सुख का पूरा श्रनुभव करते हुए, केवल कर्तव्य समझकर ही ( अर्थात् ऐसी राजस अभिमानबुद्धि मन में न रखकर कि में लोगों का दुःख कम करूँगा ) सब व्यावहारिक कर्मी को करने का उपदेश देने वाले गीता के कमेंयाग की बराबरी करने के लिये, दुःख-निवारग्रेच्छु पश्चिमी कमेंयांग में भी श्रभी वहुत कुछ सुधार होना चाहिये । प्रायः सभी पाश्चास पंडितों के मन में यह बात समाई रहती है, कि स्वयं घपना या सब जोगों का सांसारिक सुख ही मनुष्य का इस संसार में परमसाध्य है—चाहे वह सुख के साधनों को अधिक करने से मिले या दुःखीं को कम करने से। इसी कारण से उनके शास्त्रों में गीता के निष्काम-कर्मयोग का यह उपदेश कहीं भी नहीं पाया जाता, कि यद्यपि संसार दुःखमय है तथापि उसे अपरिहार्य समम्कर केवल ज्ञोकसंप्रह के लिय ही संसार में कर्म करते रहना चाहिये। दोनों कर्ममार्गी हैं तो सही; परन्तु शुद्ध नीति की दृष्टि से देखने पर उनमें यही भेद मालूम होता है, कि पाश्चात्य कमेयोगी सुखेच्छु या दुःखनिवारग्रेच्छु होते हैं—कुछ भी कहा जाय, परन्तु वे'इच्छुक'अर्थात् 'सकास' ध्ववश्य ही हैं और, गीता के कर्मयोगी हमेशा फलाशा का त्याग करनेवाले सर्थात् निष्काम होते हैं। इसी बात को यदि दूसरे शब्दों में व्यक्त करें तो यह कहा जा सकता है, कि गीता का कर्मयोग सारिवक है और पाश्चात्य कर्मयोग राजस है ( देखो गीता १८. २३, २४ )।

केवल कर्त्तंच्य समभ्त कर परमेश्वरापंग्य-बुद्धि से सब कर्मी को करते रहने श्रीर उसके द्वारा परमेश्वर के यजन या उपासना को मृत्युपर्यन्त जारी रखने का जो यह गीता-प्रतिपादित ज्ञानयुक्त प्रदृत्ति-मार्ग या कर्मयोग है, इसे ही 'भागवतधर्म' गी. र.६३ कहते हैं। " स्वे स्वे कर्मग्याभिरतः संति। द्वें सभते नरः " (गी. १८. ४५) --यही इस मार्ग का रहस्य है । महाभारत के वनपर्व में बाह्यण-ध्याध-क्या में (बन. २०६) और शान्तिपर्व में तुलाधार-जाजली-संवाद में (शां. २६१) इसी धर्म का निरूपण किया गया है; और, मनस्मृति (६. ६६, ६७) में भी यतिधर्म का निरूपमा करने के अनन्तर इसी मार्ग को वेदसंन्यासिकों का कर्मयोग कह कर विहित तथा मोजदायक बतलाया है। 'वेदसंन्यासिक 'पद से और वेद की संदिताओं तथा बाह्यमा अंथों में जो वर्धन हैं उनसे यही सिद्ध होता है, कि यह मार्ग हमारे देश में अनादिकाल से चला आ रहा है। यदि ऐसा न होता, तो यह देश इतना वेभवशाली कभी हुआ नहीं होता; क्योंकि यह वात प्रगट ही है कि किसी भी देश के वैभवपूर्ण होने के लिये वहाँ के कर्चा या बीर पुरूप कर्ममार्ग के ही अगुझा हुआ करते हैं। हुमारे कर्मयोग का मुख्य तस्त्र यही है कि कोई कर्ता या वीर पुरुष ससे ही हीं, परन्तु उन्हें भी ब्रह्मज्ञान को न छोड़ कर उसके साथ ही साथ कर्तन्य की स्थिर रखना चाहिये: और, यह पहले ही बतलाया जा चुका है, कि इसी वीजरूप तत्त्व का न्यवस्थित विवेचन कर के श्रीमगवान् ने इस मार्ग का काधिक इद्वीकरण और प्रसार किया या इसलिये इस प्राचीन मार्ग का ही आगे चल कर 'भागवतधर्म ' माम पढा होगा । विपरीत पत्त में उपनिपदों से तो यही स्यक होता है कि कभी न कभी कुछ ज्ञानी परुषों के मन का मुकाद पहले ही से स्वमावतः संन्यासमार्ग की और रहा करता था: अथवा कम से कम इतना ध्यवस्य श्रोता या कि पहले गृहस्याश्रम में रह कर अन्त में संन्यास लेने की बुद्धि मन में जागृत हुआ करती थी-फिर चाहे वे लीग सचमुच संन्वास लें या न लें। इस-लिये यह भी नहीं कहा जा सकता कि संन्यासमार्ग नया है । परन्त स्वमाव-वैचित्र्यादि कारणों से ये दोनों मार्ग यद्यपि हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही प्रचलित हैं; तथापि इस बात की सत्यता में कोई शंका नहीं, कि वैदिक काल में मीमांसकी के कर्ममार्ग की ही लोगों में विशेष प्रवत्तता थी. और कौरव-पांडवों के समय में तो कर्मयोग ने संन्यासमार्ग को पीछे हटा दिया था । कारण यह है कि हमारे धर्मशास्त्रकारों ने साफ कह दिया है कि कौरव-पांडवों के काल के अनन्तर अर्थात कालियुग में संन्यासधर्म निषिद्ध है; श्रीर जब कि धर्मशास्त्र " स्राचारप्रमवी भर्मः " ( ममा. श्रनु. १४६. १३७; मनु. १. १०८ ) इस वचन के भनुसार प्रायः आचार ही का अनुवादक हुआ करता है, तन यह सहज ही सिद्ध होता है कि धर्मशासकारों के उक्त निपेध करने के पहले ही लोकाचार में संन्यासमार्ग गाँग हो गया होगा ।" परन्तु इस प्रकार यदि कर्नयोग की पहले प्रवसता थी और स्नासिर कित्युग में संन्यासधर्म को निपिद्ध मानने तक नौवत पहुँच चुकी थी, तो अब यही यही हवामाविक ग्रंका होती है, कि इस तेजी से बढ़ते हुए ज्ञानयुक्त कर्म-योग के प्हास का तथा वर्तमान समय के भक्तिमार्ग में भी संन्यास-पन्न के ही

<sup>&</sup>quot; पृष्ठ ३४२ की टिप्पणी में दिये गये वचनों को देखो ।

श्रेष्ठ माने जाने का कारगा क्या है ? कुछ लोग कहते हैं कि यह परिवर्तन श्रीम-दावशंकराचार्य के द्वारा हुआ। परन्तु इतिहास को देखने से इस उपपत्ति में सत्यता नहीं देख पड़ती। पहले प्रकरण में हम कह आये हैं कि श्रीशंकराचार्य के संप्रदाय के दो विभाग हैं—(१) माया-वादातमक छद्दित ज्ञान, और (२) कर्मसंन्यासधर्म । अब यद्यपि अद्वेत-ब्रह्मज्ञान के साथ साथ संन्यासधर्म का भी प्रति-पादन उपनिपदों में किया गया है, तो भी इन दोनों का कोई नित्य सम्बन्ध नहीं है: इसिनिये यह नहीं कहा जा सकता कि अद्वैत-वेदान्तमत को स्त्रीकार करने पर संन्यासमार्ग को भी प्रवश्य स्वीकार करना ही चाहिये। उदाहरगार्य, याज्ञवल्स्य प्रसृति से खद्दैत वेदान्त की पूरी शिक्षा पाये हुए जनक आदिक स्वयं कर्मयोगी ये; यही क्यों, बहिक उपनिपदों का ऋहैत-त्रह्मज्ञान ही गीता का प्रतिपाध विषय होने पर भी, गीता में इसी ज्ञान के आधार से संन्यास के बदले कर्मगोग का ही समर्थन किया गया है। इसलिये पहले इस बात पर ध्यान देना चाहिये, कि शांकरसम्प्र-दाय पर संन्यासधर्म को उत्तेजन देने का जो आजेप किया जाता है, वह उस सम्प्रदाय के अद्वेत-ज्ञान को उपयक्त न हो कर उसके अंतर्गत केवल संन्यासधर्म को ही उपयोगी हो सकता है। यद्यपि श्रीशंकराचार्य ने इस संन्यासमार्ग को नये सिरे से नहीं चलाया है, तथापि कलियुग में निपिद्ध या वर्जित माने जाने के कारण उसमें जो गौणता आ गई थी, उसे उन्हों ने अवश्य दूर किया है। परन्तु यदि इसके भी पहले अन्य कारणों से लोगों में संन्यासमार्ग की चाह हुई न होती, तो इसमें सन्देह है कि आचार्य का संन्यास-प्रधान मत इतना अधिक फैलने पाता या नहीं। ईसा ने कहा है सही कि 'यदि कोई एक गाम में थणड़ मार दे तो दूसरे गाल को भी उसके सामने कर दो ' (ह्यूक. ६. २६)। परन्तु यदि विचार किया जाय कि इस मत के अनुयायी यूरोप के ईसाई राष्ट्रों में कितने हैं, तो यही देख पड़ेगा कि किसी बात के प्रचिति होने के लिये केवल इतना ही बस नहीं है कि कोई धर्मीपदेशक उसे अच्छी कह दे, बर्टिक ऐसा होने के लिये अर्थात् लोगों के मन का मुकाब उधर होने के लिये उस उपदेश के पहले ही कुछ सबल कारण उत्पन्न हो जाया करते हैं, और तब फिर लोकाचार में धीरे धीरे परिवर्तन हो कर उसी के अनुसार धर्मनियमों में भी परिवर्तन होने लगता है। 'आचार धर्म का मूल है '—इस स्मृतिवचन का तात्पर्य भी यही है। गत शताब्दी में शोपेनहर ने जर्मनी में संन्यासमार्ग का समर्थन किया था; परन्तु उसका बोया हुन्ना बीज वहाँ श्रव तक श्रव्ही तरह से जमने नहीं पाया और इस समय तो निदशे के ही मती की वहाँ धूम मची हुई है। हमारे यहाँ भी देखने से यही मालूम होगा, कि संन्यासमार्ग श्रीग्रंकराचार्य के पहले अर्थात् वैदिक काल में ही यद्यपि जारी हो गया था, तो भी वह उस समय कर्मयोग से आगे अपना कर्म नहीं बढा सका था। स्मृतिप्रंथों में अन्त में संन्यास लेने को कहा गया है सही; परन्तु उसमें भी पूर्वाश्रमों के कर्तव्य-पालन का उपदेश दिया ही गया है। श्रीशंकराचार्य के अंघों का

अतिपाद्य विषय कर्मसंन्यास-पद्म मले ही हो: परन्त स्वयं उनके जीवन-चरित से ही यह बात सिद्ध होती है, कि ज्ञानी पुरुषों को तथा संन्यासियों को भी धर्मसंस्था-पना के समान लोकसंग्रह के काम यथाधिकार करने के लिये उनकी ओर से कुछ मनाही नहीं यी (वेस्. शां. भा. ३. ३.३२)। संन्यासमार्ग की प्रवत्तता का कारण यदि शंकराचार्य का स्मार्त सम्प्रदाय ही होता, तो ब्याद्वनिक भागवत-सम्प्र-दाय के रामानुजाचार्य ऋपने गीतामाप्य में शंकराचार्य की ही नाई कर्मयोग को गौए। नहीं मानते । परन्त जो कर्मयोग एकवार तेज़ी से जारी या वह जब कि मागवत-सम्प्रदाय में भी निवृत्ति-प्रधान भक्ति से पीछे च्टा दिया गया है, तब तो यही कहना पडता है कि उसके पिछड़ जाने के जिये कुछ ऐसे कारणा अवश्य उप-रियत हुए होंगे, जो सभी सम्प्रदायों को अथवा सारे देश को एक ही समान जागू हो सकें। हमारे मतानुसार इनमें से पहला श्रीर प्रधान कारण जैन एवं बौद धर्मी का रदय तथा प्रचार है; क्योंकि इन्हीं दोनों धर्मी ने चारों वर्णी के लिये संन्यासमार्ग का दरवाज़ा खोल दिया था और इसीक्षिये चात्रियवर्ण में भी संन्यास-धर्म का विशेष उत्कर्ष होने लगा या। परन्तु, यदापि आरम्म में शुद्ध ने कर्म-रहित संन्यासमार्य का ही उपदेश दिया या, तथापि गीता के कर्मयोगानुसार शैक्धमें में शीघ्र ही यह सुधार किया गया, कि वौद्धयतियों को श्रकेले नंगल में जा कर पुक कोने में नहीं बैठे रहना चाहिये, बिल्क डनको धर्म-प्रचार के लिये तथा परोप-कार के अन्य काम करने के लिये सर्दव प्रयत्न करते रष्ट्रना चाहिये (देखो परिशिष्ट अकरण )। इतिहास-अंघों से यह बात प्रगट है कि इसी सुधार के कारण उद्योगी बौद्धधर्मीय यति लोगों के संघ उत्तर में तिब्बत, पूर्व में ब्रह्मदेश, चीन और जापान, दिखाए में लंका और पश्चिम में तुर्कित्यान तथा उससे लगे चुः प्रील इत्यादि **जुरोप के प्रान्तों तक जा पहुँचे थे। शालिवाइन शक के लगमग छः सात** सौ वर्ष पहले जैन और बोद घमों के प्रवर्तकों का जन्म हुआ या और श्रीशंकराचार्य का जन्म शासिवाद्दन शुक्र के छः सौ वर्ष अनन्तर हुआ । इस वीच में वीद यतियों के संघों का अपूर्व घेभव सब लोग अपनी ऑखों के सामने देख रहे थे, इसलिये यति-भर्म के विपय में उन लोगों में एक प्रकार की चाह तथा आदरबुद्धि शुंकराचार्य के जन्म के पहले ही उत्पन्न हो चुकी थी। शंकराचार्य ने यद्यपि जैन और वाद-धर्मी का खंडन किया है, तथापि यतिधर्म के बारे में लोगों में जो आदरबुद्धि उत्पन्न हो चुकी थी उसका उन्हों ने नाश नहीं किया, किन्त उसी को वैदिक रूप दे दिया और बौद्धधर्म के बढ़ते वैदिकधर्म की संस्थापना करने के निये उन्हों ने बहुत से प्रयत्नशील वैदिक संन्यासी तैयार किये। ये संन्यासी ब्रह्म-चर्यवत से रहते और संन्यास का दंढ तथा गेरुआ वस्त्र भी: धारण करते थे: परत अपने गुरु के समान इन लोगों ने भी वैदिकधर्म की स्थापना का काम श्रागे जारी रखा या । यति-संघ की इस नई जोड़ी (वैदिक संन्यासियों के संघ) को देख उस समय अनेक कोगों के मन में शंका होने लगी थी, कि शांकरमत में और वौद्रमत

में यदि कुछ अन्तर है भी तो क्या है। झोर, प्रतीत होता है कि प्रायः इसी शंका को दूर करने के लिये छांदोरयोपनिपद के भाष्य में आचार्य ने लिखा है कि " वीद्ध-यतिधर्म श्रीर सांख्य-यतिधर्म दोनी वेदयास तथा खोटे हैं: एवं हमारा सन्यासधर्म वेदं के आधार से प्रकृत किया गया है, इसालेये यही सचा है " ( छां-शां. सा. २. २३. १)। जो हो; यह निर्विचाद सिद्ध है कि कलियुग में पहले पहल बैन और बौद्ध लोगों ने ही यति धर्म का प्रचार किया या। परन्त बौद्धयतियां ने भी धर्मप्रसार तथा लोकसंग्रह के लिये जागे चलकर उपयुक्त कर्म करना शुरू कर दिया था, और, इतिहास से मालूम होता है कि इनको हराने के लिये श्रीशंकराचार्य ने जो बेदिक यति-संघ तैयार किये ये उन्हों ने भी कर्म को बिलकल न त्याग कर चपन बचोग से ही वैदिक धर्स की फिर से स्यापना की । अनन्तर शीघ ही इस देश पर मसलमानों की चढ़ाइयीं होने लगीं; और, जय इस परचक से पराक्रमपूर्वक रहा। करनेवाले तथा देश के धारण-पोपण करनेवाले चित्रय राजाओं की कर्तृत्वशक्ति का मुसलमानों के ज़माने में हास होने लगा, तय संन्यास और कर्मयोग में से संन्यास-मार्ग ही सांसारिक लोगों की व्यथिकाधिक प्राग्न होने लगा होगा, वयोंकि '' राम राम " जपते हुए चप येठे रहने का एकदेशीय मार्ग प्राचीन समय से ही कहा लोगों की दृष्टि में श्रेष्ट समभ्ता जाता या खौर खब तो तत्काजीन बाह्य परिस्पिति के जिये भी वही मार्ग विशेष सुभीते का हो गया या। इसके पहले यह रिचति नहीं घी: क्योंकि शुद्रकमलाकर में कट्टे गये विष्णापुराण के निज्ञ श्लोक से भी यही मालम होता है:-

अपहाय निजं कर्म कृष्ण कृष्णेति वादिनः। ते हरेद्वेंपिणः पापाः धर्मार्थे जन्म यद्धरेः क्ष

खयांत " अपने ( स्वधमाँक) कर्मों को छोड़ ( केवल ) कृप्ण कृप्ण कर्मों रहनेवाले लोग हिर के हेपी फार पापी हैं, क्योंकि स्वयं हिर का जन्म भी तो धर्म की रहा करने के लिये ही होता है।" सच पूछो तो ये लोग न तो संन्यासिनष्ठ हैं और न कर्मयोगी; क्योंकि ये लोग संन्यासियों के समान ज्ञान स्वयवा तीव वैराग्य से सव सांसारिक कर्मों को नहीं छोड़ते हैं; और सेसार में रह कर भी कर्मयोग के अनुसार अपने हिस्से के शाखोक्त कर्मेंचों का पालन निष्काम युद्धि से नहीं करते। इसिलेय हन वाचिक संन्यासियों की गणाना एक निराली ही तृतीय निष्ठा में होनी चाहिये, जिसका वर्णन गीता में नहीं किया गया है। चाहे किसी भी कारण से हो, जय लोग हस तरह से तृतीयमकृति के यन जाते हैं, तय आख़िर धर्म का भी नाग्र हुए विना नहीं रह सकता। ईरान देश से पारसी धर्म के ह्राये जाने के लिय भी ऐसी ही स्थिति कारण दुई थी; और इसी से हिन्दुस्थान में भी वैदिक

वंवर्द के छपे हुए विष्णुपुराण में यह क्ष्रोक एमें नहीं मिला। परन्तु इसका उपयोग कमलाकर सरीखे प्रामाणिक प्रथकार ने किया है, इससे यह निराधार भी नहीं कहा जा सकता।

धर्म के समूलं च विनश्यति ' होने का समय आ गया या। परन्तु वींद धर्म के न्द्रास के बाद बेदान्त के साथ भी गीता के भागवत्तवम का जो पुनरुजीवन भीने करा। या, इसके कारण हमारे यहाँ यह द्रप्पीरिणाम नहीं हो सका । जब कि दासताबाद का हिन्दू राज्य मुसलमानों से नष्ट अप्ट नहीं किया गया या, दसके कुछ वर्ष पूर्व श्री श्रीज्ञानेश्वर महाराज ने हमारे सीमान्य से भगवद्गीता को मगरी मापा में अलंकत कर महाविद्या को सहाराष्ट्र प्रान्त में स्रति सुगम कर दिया या: बार, हिन्दस्यान के ग्रन्य प्रान्तों में भी इसी समय अनेक साष्ट्रसन्तों ने गीता के मित-मार्ग का रपदेश जारी कर रखा था । यवन-त्राहारा-चांडाल इत्यादिकों को एक समान और ज्ञानमूलक गीताधर्म का जाज्वल्य रपदेश (चाहे वह वैरान्य-युक्त भक्ति के रूप में ही क्यों न हो ) एक ही समय चारों और लगातार जारी या, इसलिय हिन्दुधमें का परा न्हास होने का कोई भव नहीं रहा । इतना ही नहीं: चित्क इसका कुछ कुछ प्रमुख सुसलमानी घर्म पर भी जमने लगा, कदीर जैसे मक इस देश की सन्त-मगुडली में मान्य दोगये और श्रीरंगज़ेय के यहे नाईशाह-लाटा दारा ने इसी समय ऋपनी देखरेख में दपनिपदों का फारसी में भापान्तर क्राया । यदि वैदिक भाक्ति धर्म अध्यात्मज्ञान को छोड़ केवल तांत्रिक श्रदा के ही क्राधार पर स्थापित सुन्ना होता, तो इस बात का संदेह है कि उसमें यह विलक्ष्म सामर्थ्यं रह सकता या नहीं। परन्तु भागवतवर्म का यह श्राधनिक प्रनरुव्यावन मुसलमानों के ही ज़माने में हुआ है, अतपूर वह भी अनेकांशों में केवल भकि-विषयक अर्थात एक-देशीय ही गया है और मूल भागवत-धर्म के कर्मयोग का जो स्वतंत्र महत्त्व एक वार घट गया या वह रसे फिर प्राप्त नहीं हुआ । फलतः इस समय के भागवतवर्मीय सन्तजन, पडिसत और आचार्य लोग भी यह कहने लगे कि कर्मयोग मक्तिमार्ग का कंग या साधन है, जैसा पहले संन्यासमार्गीय लोग कहा करते ये कि कर्मयोग संन्यासमार्ग का क्षंग या साधन है। उस समय में प्रचलित इस सर्वेसाघारण मत या सममा के विरुद्ध केवल श्रीसमर्थ रामदासस्वामी ने अपने ' दातमोध' अन्य में विवेचन किया है । कर्ममार्ग के सचे चाँर वास्तविक महत्त्व का वर्णन, ग्रद्ध तथा प्रासादिक मराठी भाषा में, जिसे देखना हो उसे समय-कृत इस प्रन्य को विशोपतः उत्तरार्थ को अवश्य पढ लेना चाहिये "। शिवासी महारास को श्रीसमर्थरामदासस्वामी का श्वी उपदेश मिला था; और, मरहठों के ज़माने में जब कर्मयोग के तत्वों को सममाने तथा उनके प्रचार करने की आवश्यकता मालूम होने लगी, तव शांहिल्ससूत्रों तथा श्रह्मसूत्रमात्यों के बदले महाभारत का गद्या-सम्बन्भापान्तर होने लगा एवं ' वखर' नामक गेतिहासिक लेखाँ के रूप में

<sup>ै</sup> हिन्दी-विभिन्नों को यह जानकर हुएं होगा कि वे अब समय रामदातन्त्रामिकत रत ' दानदीय' नामक नराठी प्रंथ के उपरेशानुत से वैचित नहीं रह सकते, क्योंकि उतका शुद्ध, सरक तथा हरपन्नाही अनुवाद हिन्दी ने भी हो चुका है। यह हिन्दी अन्य चित्रशास्त्र प्रसम्भाग ने मिल सकता है।

इसका ष्राच्यवन ग्रुरू हो गया । ये भाषान्तर तंजीर के पुस्तकालय में भाज तक रखे हुए हैं। यदि यही कार्य-क्रम यहुत समय तक खबाधित रीति से चलता रहता, तो गीता की सब एक-पद्मीय और संकुचित टीकाओं का महस्व घट जाता और काल-मान के खनुसार एक बार फिर भी यह बात सब लोगों के घ्यान में श्रा जाती, कि महाभारत की सारी नीति का सार गीता-प्रतिपादित कर्मयोग में कह दिया गया है। परन्तु, हमारे दुर्भाग्य से कर्मयोग का यह पुनरुज्ञीवन यहुत दिनों तक नहीं ठहर सका।

हिन्द्रस्थान के धार्मिक हतिहास का विवेचन करने का यह स्थान नहीं है। अपर के संजिप्त विवेचन से पाठकों को मालूम हो गया होगा, कि गीताधम में जो एक प्रकार की सजीवता, तेज या सामध्यें है वह संन्या स-धर्म के उस दवदवे से भी विजकुल नष्ट नहीं होने पाया, कि जो मध्यकाल में देववशात हो गया है। तीसरे अकरण में इस बतला चुके हैं, कि धर्म शब्द का धात्वर्थ "धारणान्दर्मः" हैं और सामान्यतः उसके ये दो भेद होते हैं— एक " पारलोकिक" और दूसरा " व्यावसारिक, " अथवा " मोचधर्म " और " नीतिधर्म " । चाहे वैदिक धर्म को लीजिये, बौद्धधर्म को लीजिये प्रयवा ईसाई धर्म को लीजिये; सय का मुख्य हेतु यही है कि जगत का धारगा-पोपगा हो और मनुष्य को अंत में सहति मिले; इसीलिये प्रत्येक धर्म में मोच्चधर्म के साथ ही साथ न्यावहा-रिक धर्म-अधर्म का भी विवेचन घोड़ा वहुत किया गया है । यही नहीं बल्कि यहाँ तक कहा जा सकता है, कि प्राचीन काल में यह भेद ही नहीं किया जाता या कि 'मोनुधर्म और ज्यावहारिक धर्म भिन्न भिन्न हैं; ' क्योंकि उस . समय सब लोगों की यही धारणा थी कि परलोक में सद्गति मिलने के लिये इस क्षोक में भी हमारा आचरता शुद्ध ही होना चाहिये। वे लोग गीता के कथनान-सार यद्दी मानते थे कि पारलोकिक तथा सांसारिक कल्याया की जड़ भी एक ही है । परन्तु आधिमौतिक ज्ञान का प्रसार होने पर आजकल पश्चिमी देशों में यह धारणा स्थिर न रह सकी और इस वात का विचार होने लगा कि मोचधर्म-रिह्त नीति की, प्रयात् जिन नियमों से जगत का धारण-पोपण हुआ करता है उन नियमों की. उपपत्ति बतलाई जा सकती है या नहीं; और, फलतः केवल श्राधि-भौतिक अर्थात् दश्य या व्यक्त अधार पर ही समाजधारगाशास्त्र की रचना होने लगी है। इस पर प्रश्न होता है, कि केवल न्यक्त से ही मनुष्य का निर्वाह केंसे हो सकेगा? पेड़, मनुष्य इत्यादि जातिवाचक शब्दों से भी तो अन्यक अर्थ ही प्रगट होता है न। स्राम का पेड़ या गुलाब का पेड़ एक विशिष्ट दृश्य वस्तुं है सही; परन्तु 'पेड़ ' सामान्य शब्द किपी भी दृश्य अथवा व्यक्त वस्तु को नहीं दिखला सकता । इसी तरह इमारा सब व्यवदार हो रहा है । इससे यही सिद्ध होता है, कि मन में अन्यक-सम्बंधी करपना की जागृति के लिये पहले कुछ न कुछ न्यत वस्तु फाँखों के सामने प्रवश्य होनी चाहिये; परन्तु हसे भी

निश्चय ही जानना चाहिये कि व्यक्त ही कुछ श्रंतिम श्रवस्या नहीं है, श्रार विना अन्यतः का आध्य लिये न तो हम एक कृदम आगे यहा सकते हैं और न एक वास्य ही प्रा कर सकते हैं । ऐसी अवस्था में, अध्यातम-रुष्टि से सर्वमृतातमैत्र्य-ह्य परमहा की श्रव्यक्त कलाना को नीतिगान्न का आधार यदि न माने, तो भी इसके स्थान में " सर्व मानवजाति " को अर्थान् श्रीखों से न दिखनेवाली अत-एव अध्यक्त वस्तु को ही श्रंत में देवता के समान प्रजनीय मानना पड़ता है। माधिभौतिक परिदर्तों का कथन है कि " सर्व मानवजाति " में पूर्व की तथा मिव-प्यत की पीड़ियों का समावेग कर देने से अमृतत्व-विषयक मनुष्य की स्वामाविक प्रवृत्ति को सन्तुष्ट हो जाना चाहिये; और धय तो प्रायः वे सभी सचे हृदय से यद्भी इपदेश हरने लग गये हैं, कि इस (मानवजातिरूपी) यहे देवता की प्रेम-पर्वक श्रानन्यमान से अपासना करना, उसकी सेना में श्रापनी समस्त आयु को निता हेना, तया उसके लिये अपने सब स्वाघों को विलाञ्जलि दे देना सी प्रत्येक नदण्य का इस संसार में परम कर्तन्य है। फ्रेंच पंडित कोन्ड द्वारा प्रतिपादित धर्म का सार यही है और इसी धर्म को अपने अंथ में टलने " सकल मानवजाति-धर्म" या संज्ञेष में " सानवधर्म " कहा है। " आयुनिक जर्मन पंडित निर्हो का भी यही हाल है। इसने तो स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि उद्धीतर्वी सदी में " परमेवर मर गया है " और अध्यातमगास्त्र योया फगड़ा है। इतना होने पर भी टसने अपने सभी प्रत्यों में आधिमातिक दृष्टि से ही कर्म-विपाक तथा प्रनर्जन्म को मंजूर करके प्रतिपादन किया है, कि काम ऐसा करना चाहिये जो जन्म-जन्मान्तरों में भी किया जा संके, और समान की इस प्रकार व्यवस्था होनी चाष्ट्रिये कि निससे मविष्यद में ऐसे मनुष्य-प्राणी पेदा हों जिनकी सब मनोवृत्तियाँ ब्रत्यंत विकसित होकर पृणांवस्था में पहुँच जादें-वस, इस संसार में मनुष्यमात्र का परमकत्तंत्र्य और परमसाँच्य यही है । इससे स्पष्ट है कि जो जोग अध्यात्मग्रास्त्र को नहीं सानते, दन्हें भी कर्म-प्रकर्म का विवेचन करने के लिये कुछन कुछ परमसाध्य अवश्य मानना पढ़ता है—और वह साध्य एक प्रकार से "अन्यक" ही होता है। इसका कारण यह है कि यदापि आधि-मातिक नीतिशाखरों के ये दे। ध्येय हैं — (१) सब मानवजातिरूप महादेव की दपा-सना करके सब मनुष्यों का हिन करना चाहिये, और (२) ऐसा कर्म करना चाहिये कि जिससे मंत्रिप्यत् में श्रत्यंत पृषांवस्या में पहुँचा हुझा मनुष्य-प्राणी उत्पन्न हो सके: तथापि जिन लोगों को इन दोनों ध्येयों का उपदेश किया जाता है उनकी दृष्टि से वे अगोचर या अव्यक्त ही वने रहते हैं । कोन्ट अथवा निर्शे का यह उपदेश ईसाई-धर्म सरीखे तत्त्वज्ञानराहित केवल आधिदैवत मक्तिमार्ग का विरोधी मले

<sup>\*</sup> कोल्ट ने अपने धर्म का Religion of Humanity नाम रखा है। उसका विस्तृत विवेचन कोल्ट के A System of Positive Polity (Eng. trans. in four Vols.) नामक अन्य में किया गया है। इस अंथ में इस बात को उत्तम चर्चा की गई है कि देवल आधिमीतिक दृष्टि में भी समाज-भारणा किस तरह की जा सकती है।

ही हो; परन्तु जिस धर्म-प्रधर्म-शास्त्र का प्राथवा नीतिशास्त्र का परम घ्येय बाध्यात्म-दृष्टि से सर्वभूतात्मेषयज्ञानरूप साध्य की या कर्मयोगी ।श्यतप्रज्ञ की पूर्तीयस्था की नींव पर स्थापित लुका है, इसके पेट में सब साधिभीतिक साध्यों का विरोधरहित समावेश सहज ही में हो जाता है। इससे कभी इस भय की आशंका नहीं हो सकती, कि अध्यात्मज्ञान से पावेत्र किया गया वैदिक धर्म वक्त उप-देश से चीगा हो जावेगा । अब प्रश्न यह है, कि यदि अव्यक्त को ही परम साध्य मानना पढता है, तो वह सिर्फ मानव-गाति के लिये ही पयों माना जाय ? सर्यात वह मर्यादित या संकृतित वयों कर दिया जाय ? पूर्गावस्था को ही जय परमसाध्य मानना है, तो वसमें ऐसे स्नाधिभौतिक साध्य की सपेदा, जो जानवर स्नीर मनुष्य दोनों के लिये समान हो, फाधिकता ही क्या है ? इन प्रश्नों का उत्तर देते समय क्राच्यातमन्द्रष्टि से निप्पन्न द्वानेवाले समस्त चराचर सृष्टि के एक क्रानिर्वाच्य परम-तस्य की ही शरगा में बाखिर जाना पढ़ता है। अर्याचीन काल में आधिभौतिक शाकों की प्रश्रुतपूर्व उन्नति हुई ई. जिससे मनुष्य का दश्य-रहिष्विपयकज्ञान पूर्व-काल की खपेज़ा सेकड़ों गुना प्राधिक यह गया है; और, यह बात भी निविवाद सिद्ध है कि "असे को तैसा"इस नियम के अनुसार जो प्राचीन राष्ट्र इस आधिभातिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर लेगा उसका, सुधरे हुए नये पाशात्य राष्ट्रों के सामने, दिकना असंभव है । पाना आधिभौतिक शास्त्रों की चाहे जितनी यूदि वयों न हो जावे यह अवश्य ही कहना होगा कि जगत के मुलतत्त्व की समभ्त लेने की मनुष्यगान की स्वाभाविक प्रवृत्ति केवल आधिभातिकवाद से कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो सकती । केवल व्यक्त सृष्टि के ज्ञान से सब बातों का निर्वाह नहीं हो सकता, इस-लिय स्पेन्तर सरीखे उत्क्रांति-वादी भी स्पष्टतया स्वीकार करते हैं. कि नामरूपात्मक दश्य-मृष्टि की जट्र में कुछ श्रव्यक्त तत्त्व भयश्य ही होगा । परन्तु उनका यह कहना है कि इस नित्य तत्त्व के स्वरूप को समम लेना संभव नहीं है, इसलिये इसके ष्राधार से किसी भी शास्त्र की उपपत्ति नहीं बतलाई जा सकती । जर्मन-तत्त्ववेत्ता कान्य भी अन्यक-मुष्टि-तत्त्व की अज्ञेयता को स्वीकार करता है। तथापि उसका यह मत है कि नीतिशास्त्र की उपपत्ति इसी ग्रगम्य तत्त्व के प्राधार पर वतलाई जानी चाहिये। शोपेनप्दर इससे भी खागे वढ़ कर प्रतिपादन करता है, कि यद्य प्रगम्य तत्त्व वासना-स्वरूपी है; प्रौर, नीतिशाख-सम्बन्धी प्राप्नेज़ प्रन्यकार श्रीन का मत है, कि यही सृष्टि-तत्त्व खात्मा के रूप में खंशतः मनुष्य के शरीर में प्रादर्भत हुआ है। गीता तो स्पष्ट रीति से कहती है, कि " ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। " इमारे उपनिपत्कारें। का यही सिद्धान्त भ्रे कि जगत् का भाषारमृत यह प्रव्यक्ततत्व नित्य है, एक है, प्रमृत है, स्वतन्त्र है, प्रात्मरूपी है-बतः इसते अधिक इसके विषय में और कुछ नशें कहा जा सकता । और, इस बात में संदेह है कि उक्त सिद्धान्त से भी श्रागे मानवी-ज्ञान की गति कभी बढेगी या नहीं; क्योंकि जगत् का स्नाधारभूत स्रव्यक्त तत्त्व इन्द्रिया से सगोचर सर्यात

तिर्गण है इसीनिय उसका वर्णन, गुण, वस्तु या क्रिया दिखानेवाले किसी भी शब्द से नहीं हो सकता और इसीलिये उसे 'श्रज्ञेय 'कहते हैं । परन्तु अन्यक सृष्टि-तत्त्व का जो ज्ञान इमें हुआ करता है वह यदापि शुद्धों से आधिक न भी बतलाका जा सके भार इसलिये देखने में यद्यपि वह अल्पसा देख पड़े; तयापि वही मानवी जान का सर्वस्व है और इसीकिये लोकिक नीतिमत्ता की रूपपत्ति भी रसी के आधार से यतलाई जानी चाहिये; एवं गीता में किये गये विवेचन से यह साफ माजुम हो जाता है, कि ऐसी उपपत्ति उचित रीति से बतलाने के लिये कुछ भी घटचन नहीं ष्टो सकती । दृश्य-सिष्ट के चुजारों स्यवद्वार किस पद्धति से चलाये जावें--उदाहर-गार्थ, व्यापार कैसे करना चाहिये, लड़ाई कैसे जीतना चाहिये, रोगी को कौनसी जोपिं किस समय दी जावे, सूर्य-चन्द्रादिकों की दूरी को कैसे जानना चाहिये-इसे मलीभाँति समभाने के लिये हमेशा नामरूपात्मक दृश्य-सृष्टि के ज्ञान की ही आवश्यकता हुआ करेगी; और, इसमें छुछ संदेह भी नहीं कि इन सब लोकिक व्यवहारों को श्राधिकाधिक कुगलता से करने के लिये नामरूपात्मक श्राधिमौतिक शास्त्रों का अधिकाधिक अध्ययन अवश्य करना चाहिये । परन्तु यह कुछ गीता का विषय नहीं है। गीता का सुख्य विषय तो यही है, कि भ्रष्यात्म-दृष्टि से सनुत्र्य की परम श्रेष्ट अवस्या की बतला कर उसके आधार से यह निर्माय कर दिया जावे कि कर्म-ग्रक्मेरूप नीतिधर्म का मूलतत्व क्या है। इनमें से पहले यानी भ्राच्या-क्षिक परमसाध्य (सोच ) के बारे में आधिभौतिक पंच उदासीन सले ही रहे. परंत दूसरे विषय का अर्थात् केवल नीतिधर्म के मृलतन्त्रों का निर्णय करने के लिये भी श्राधिमौतिक पद्म श्रसमर्थ है। श्रीर, पिछले प्रकरणों में इस वतला चुके हैं कि प्रवृत्ति की स्वतंत्रता, नीतिधर्म की नियता तथा अस्तरव प्राप्त कर केने की मनुष्य के मन की स्त्रामाविक इच्छा, इत्यादि गष्टन विपयों का निर्णय आधिमौतिक पंप से नहीं हो सकता—इसके लिये आदिर हमें आत्म अनाता-विचार में प्रवेश करना ही पढ़ता है। परन्तु अध्यात्मशाख का काम कुछ इतने ही से परा नहीं हो जाता । जगत् के श्राधारभूत श्रमृतत्व की नित्य दपासना करने से, और अपरोक्षानुसब से, सनुष्य के आतमा को एक प्रकार की विशिष्ट शान्ति भिस्नने पर दसके शील स्वमाव में जो परिवर्तन हो जाता है वहीं सदाचरण का मूल है; इसलिये इस वात पर ज्यान रखना भी उचित है, कि मानव जाति की पूर्णावस्या के विषय में भी भ्रध्यातमशाख की सञ्चायता से जैसा उत्तम निर्णय हो जाता है, वैसा केवल आधिभौतिक सुखवाद से नहीं होता । क्योंकि यह वात पहले भी विचारपूर्वक यतलाई जा जुकी ई, कि केवल विषय सुख तो पशुक्रों का उद्देश या साध्य है, स्तते ज्ञानवान् मनुष्य की वृद्धि का कभी पूरा समाधान हो नहीं सकता; सुख दुःख अनित्य हैं तथा धर्म ही नित्य है। इस दृष्टि से विचार करने पर सहज ही जात हो जावेगा. कि गीता के पारलोकिक धम तथा नीति-धम दोनों का प्रतिपादन जगर के आधार-भृत नित्य तथा झसूत तत्त्व के आधार से ही किया गया है, इस

लिये यह परमायिष का गीताधर्म, उस ध्वाधिमीतिक शास से कभी हार नहीं खा सकता, जो मनुष्य के सब कमी का विचार सिर्फ़ इस दिए से किया करता है, कि मनुष्य केवल एक उच्च श्रेगी का जानवर हैं। यही कारण है कि हमारा गीताधर्म नित्य तथा धमय हो गया है और स्वयं भगवान ने ही उसमें ऐसा सुप्रबंध कर रखा है, कि हिन्दुष्यों को इस विचय में किसी भी दूसरे धर्म, प्रन्य या मत की कोर मुँह ताकने की खावश्यकता नहीं पड़ती। जब सब महाज्ञान का निरूपण हो गया, सब याज्ञवल्स्य ने राजा जनक से कहा है कि "धमय व प्राप्तोऽसि"—श्वव तू समय हो गया (गृ. ४.२.४); यही बात इस गीता-धम के ज्ञान के लिये भी धनेक प्रयों में धाहरहाः कहीं जा सकती है।

गीता-धर्म फैसा है ? वह सर्वतोपरि निभेय और स्वापक है; वह सम है श्चर्यात वर्षा, जाति, देश या किसी अन्य भेदों के अगड़े में नहीं पड़ता, किन्तु सब **जोगों को एक ही मापतील से समान सहति देता है; यह अन्य सब धर्मों के विषय** में वर्षोचित सिंहप्पाता दिखलाता है; यह ज्ञान, भाकि घार, कर्म-प्रक है; और प्राधिक क्या करें, यह सनातन-विदिक-धर्मवृत्त का प्रत्यन्त मधुर तथा बासूत-फल है । वैदिक धर्म में पहले द्रव्यमय या पशुमय यहीं का अर्थात् केवल कर्म-काराढ का ही आधिक माहात्म्य था; परन्तु किर उपनिपदों के ज्ञान से यह केवल कर्मकाराउन्प्रधान श्रीतथर्म गीगा माना जाने लगा खोर बसी समय साँख्यशास्त्र का भी प्राहुमांव हुआ । परन्तु यह ज्ञान सामान्य जनों को अगम्य या और इसका मुकाव भी कर्म-संन्यास की फोर ही विशेष रहा करता था. इसालिये केवल धोर्पानपदिक धर्म से प्यचवा दोनों की स्मार्त एकवात्रयता से भी सर्व-साधारण क्षोगों का पूरा समाधान होना सम्भव नहीं था । प्रतएव उपनिपटी के केवल प्रद्विगम्य प्राप्तज्ञान के साथ प्रेमगम्य स्थक्त-उपासना के राजगुहा का संयोग करके, कर्म-काराड की प्राचीन परम्परा के अनुसार ही अर्जुन को निमित्त करके गीता-धर्म सव क्षोगों को मुक्तकगढ़ से यही कहता है, कि " तुम अपनी अपनी योग्यता के अनुसार ध्यपने प्रपने सांसारिक कर्त्तन्यों का पालन लोकसंप्रद्व के लिये निष्काम-युद्धि से. ष्यात्मीपम्य दृष्टि से तथा बत्साह से यावर्जावन करते रहा; श्रीर, उसके द्वारा ऐसे नित्य परमात्म-देवता का सदा यजन करो जो रिग्रहमह्मांड में तथा समस्त प्राणियों में एकत्व से ध्यास ई—इसी में तुम्हारा सांसारिक तथा पारलोंकिक कल्याया है ।" इससे कर्म, बुद्धि ( ज्ञान ) श्रीरं प्रेम ( भक्ति ) के बीच का विरोध नष्ट हो जाता है. और. सब आयु या जीवन ही को यज्ञमय करने के लिये उपदेश देनेवाले अकेले गीता-धर्म में सकल वैदिक-धर्म का सारांश आ जाता है। इस निसंधर्म को पहचान कर. फेवल कर्त्तच्य समभ करके, सर्व-भूत-द्वित के लिय प्रयत्न करनेवाले सैकडों सद्दात्मा और कर्त्ता या वीर पुरुष, जय इस पवित्र भरत-भूमि को प्रज्ञत किया करते थे, तब यह देश परमेश्वर की कृपा का पात्र वनकर, न केवल ज्ञान के बर्न पेश्वर्य के भी शिखर पर पहुँच गया था; और, कहना नहीं होगा कि जब से टोनों

ह्नोहाँ का साधक यह श्रेयस्कर धर्म ह्र्ट गया है तभी से इस देश की निकृष्टावरचा का आसम हुआ है । इसिविये ईश्वर से आशापूर्वक अन्तिम प्रार्थना यही है कि मिक्क का, ब्रह्महान का और कर्तृत्वशिक का ययोचित मेल कर देनेवाले इस तेजस्वी तथा सम गीता-धर्म के अनुसार परमेश्वर का यजन-पूजन करनेवाले सत्युरूप इस देश में फिर भी उत्पन्न हों। और, अन्त में उदार पाठकों से निम्न मन्त्र-द्वारा ( ऋ. १०. १६९. ४) यह विनती करके गीता का रहस्य-विवेचन यहाँ समाप्त किया जाता है, कि इस अन्य में कहीं अम से कुछ न्यूनाधिकता हुई हो तो उसे सम-दृष्टि से सुधार श्रीजिये—

समानी व आक्तिः समाना दृदयानि व: ! समानमस्तु वो मनो यथा व: सुसहासिति !! यथा व: सुसहासित !! \*

तत्सद्ब्रह्मार्पणमस्तु ।

<sup>•</sup> यह मंत्र ऋषेद संहिता के अंत में आया है। यह मंहप में एकत्रित लोगों को रुख्य करके यह कहा गया है। अर्थ:—" तुन्हारा अभिप्राय एक समान हो, तुन्हारे अंत:करण एक समान हों और तुन्हारों मन एक समान हो, जिससे तुन्हारा सुसाझ होगा, अर्थाद संबद्घाकि की दृढ़ता होगी।" अस्ति=अस्ति, यह बैदिक रूप है। 'यथा वः सुसहास्ति ' इसकी दिशोक यंथ की समाप्ति दिख्लाने के लिये की गई है।

# परिशिष्ट-प्रकरण। गीता की बहिरंगपरीका।

अविदिस्या ऋषि छंदो दैवतं योगमेव च । योऽध्यापयेजवेद्वाऽपि पापीयाज्ञायते तु सः ॥ क स्मति ।

पिछले प्रकरणों में इस यात का किस्तृत वर्णन किया गया है, कि जब भार-तीय युद्ध में दोनेवाले कुलचय और जातिक्षय का प्रत्यद्ध दश्य पहले पद्दल घाँखाँ के सामने उपस्थित हुन्ना, तब घाँन चपने जात्रधर्म का त्याग करके संन्यास का स्वीकार करने के लिये तैयार हो गया या भीर उस समय उसको ठीक मार्ग पर लाने के लिये भगवान् श्रीकृष्या ने घेदान्तशास के भाषार पर यह प्रति-पादन किया, कि कर्मयोग ही आधिक श्रेयस्कर हैं, कर्मयोग में मुद्धि ही की प्रधा-नता है, इसीजिये महात्म्यश्यकान से प्राथमा परमेश्वरभक्ति से प्रापनी पुनिद् को साम्यावस्था में रख कर उस युद्धि के द्वारा स्वथमीनुसार सब कर्म करते रहने से ही मोच की माति हो जाती है, मोच पाने के लिये इसके सिवा अन्य किसी बात की भावरयकता नहीं है; और, इस प्रकार उपदेश करके, भगवान् ने अर्जुन को युद्ध करने में प्रयुत्त कर दिया। गीता का यही यथार्थ तात्पर्य है। झव "गीता को भारत में सम्मितित करने का कोई प्रयोजन नहीं " हत्यादि जो शंकाएँ इस भ्रम से उत्पत्त हुई हैं, कि गीता प्रन्य केवल चेदान्ताविषयक और निश्चाति-प्रधान है, उन का निवारगा भी प्राप भी प्राप भी जाता है। क्योंकि, कर्मापर्व में सत्यानृत का विवेचन करके जिस प्रकार श्रीरूपा ने फर्जुन की युधिष्ठिर के वथ से परापृत्त किया है, वसी प्रकार युद्ध में प्रवृत्त करने के लिये गीता का वपदेश भी आवस्यक बा 🖡 बीर, यदि काव्य की दृष्टि से देखा जाय, तो भी यही सिद्ध होता है, कि महामारत में अनेक स्थानों पर ऐसे ही जो झन्यान्य प्रसंग देख पड़ते हैं उन सब का मूज

<sup>&</sup>quot;" किसी भंत्र के ऋषि, छंद, देवता और विनियोग के जानते हुए जो ( उक्त मंत्र की) शिक्षा देता है अवन जप करता है वह पापी होता है "—यह किसी न किसी स्मृति-भंध का बचन है; परन्तु मालूभ नहीं कि किस भंध का है। हों, उसका मूळ आपेंब-गाइण ( आपेंब-१ ) श्रुति-भंध में पाया जाता है; वह यह है:—यो एवा अविदितार्षयच्छन्दो-दैवतमाद्यण्येन मंत्रेण याजवित वाऽध्यापयित वा स्थाणुं वच्छिति गर्ते वा प्रतिपणते। " अर्थोत ऋषि. छंद आदि किसी भी मंत्र के जो बहिरंग है उनके बिना जाने मंत्र नहीं करना चाहिये। यही न्याय गीता सरीखें अंध के लिए भी छगाया जा सकता है।

तस्य कहीं न कहीं बतलाना आवश्यक था, इसलिये उसे भगवद्रीता में वतलाकर व्यावद्वारिक धर्म-अधर्म के अथवा कार्य-अकार्य-व्यवस्थिति के निरूपण की पति गीता ही में की है। वनपर्व के ब्राह्मगा-व्याध-संवाद में व्याध ने वेदान्त के ब्राह्मग पर इस बात का विवेचन किया है, कि " में मांस बेचने का शेजगार क्यों करता हैं: " श्रीर, शांतिपर्व के तुन्नाधार-जाजनि-संवाद में भी, उसी तरह, तुनाधार ने द्यपने वाणिज्य-ज्यवसाय का समर्थन किया है (वन. २०६-२१५ और शां. २६०-२६३)। परन्तु यह उपपत्ति उन विशिष्ट न्यवसायों ही की है। इसी प्रकार काहिंसा, सत्य कादि विषयों का विवेचन यद्यपि महाभारत में कई स्थानों पर मिलता है. तथापि वह भी एकदेशीय अर्थात उन विशिष्ट विषयों के लिये ही है, इसलिये वह महाभारत का प्रधान भाग नहीं माना जा सकता। इस प्रकार के एकदेशीय विवेचन से यह भी निर्णय नहीं कियाजा सकता कि, जिन भगवान श्रीक्रपण और पांडवों के उज्ज्वल कार्यों का वर्णन करने के लिये न्यासजी ने महाभारत की रचना की है, उन महानुभावों के चरित्रों को आदर्श मान कर मञ्जूष उस प्रकार आचरण करे या नहीं। यदि यही मान लिया जाय कि संसार निःसार है और कभी न कभी संन्यास लेना ही हितकारक है, तो स्वभा-वतः ये प्रश्न उपस्थित होते हैं, कि श्रीकृप्ण तथा पांडवों को इतनी म्हेमट में पड़ने का कारण ही क्या या? और, यदि उनके प्रयत्नों का कुछ हेत मान भी लिया जाय तो जोकसंप्रहार्य उनका शौरव करके स्थासजी को तीन वर्ष पर्यन्त जगातार परिश्रम करके (सभा. मा. ६२. ५२) एक लाख श्लोकों के ब्रह्त ग्रंथ को लिखने का प्रयोजन ही क्या था? केवल इतना ही कह देने से ये प्रश्न यथेष्ट इल नहीं हैं। सकते, कि वर्णाश्रम कर्म चित्त-शादि के लिये किये जाते हैं; क्याँकि, चाहे जी कहा जाय, स्वधर्माचरण श्रयवा जगत के श्रन्य सब व्यवहार तो संन्यासन्दृष्टि स गौं पु भी माने जाते हैं। इसिनेय, महाभारत में जिन महानू पुरुषों के चरित्रों का वर्णन किया गया है, उन महात्माओं के आचरण पर "मूले कुठार: "न्याय से द्दोनेवाले आचेप को इदा कर, उक अंथ में कहीं न कहीं विस्तार-पूर्वक यह बत-बाना बावरयक या कि संसार के सब काम करना चाहिये बायवा नहीं: बौर यदि कहा जाय कि करना चाहिये, तो प्रत्येक मनुष्य को अपना अपना कर्म संसार में किस प्रकार करना चाहिये. जिससे वह कर्म उसकी मोद्ध-प्राप्ति के मार्ग में वाघा न डाल सके । नलोपाल्यान, रामोपाल्यान छादि महाभारत के उपाल्यानीं में उक्त बातों का विवेचन करना उपयुक्त न हुआ होता; क्योंकि ऐसा करने से उन उपांगों के सदश यह विवेचन भी गीया ही माना गया होता। इसी प्रकार वनपर्व अथवा शांतिपर्व के अनेक विषयों की खिचड़ी में यदि गीता को भी सम्मिनित कर दिया जाता. तो उसका महत्त्व अवश्य घट गया होता ! भतएव, उद्योगपर्व समाप्त श्लोने पर, मश्लामारत का प्रधान कार्य-सारतीय सद-बारंभ होने के ठीक मौके पर ही, उस कार्य पर ऐसे खादीप किये गये हैं

जो नीतिधर्म की दृष्टि से श्रपिशियं देख पडते हैं, स्रोर वहीं यह कर्म-प्रकर्म-विवेचन का स्वतंत्र शास्त्र उपपत्ति-सद्वित वतलाया गया है । सारांश, पढनेवाले छद्ध देर के लिये यदि यह परंपरागत कथा भूल जायें, कि श्रीकृष्णाजी ने युद्ध के प्रारंभ में ही फर्जुन को गीता सुनाई है, और यदि वे इसी पुदि से विचार करें कि महाभारत में, धर्म-अधर्म का निरूपण करने के लिये रचा गया यह एक चार्य-महाकाव्य है, तो भी वहीं देख पहेंगा कि गीता के लिये महाभारत में जो स्वान नियुक्त किया गया है, वड़ी गीता का सहस्य प्रगट करने के लिये काव्य-दृष्टि से भी करवंत उचित है । क्य इन यातों की ठीक ठीक उपपत्ति मालूम हो गई, कि गीता का प्रतिपाद्य विषय क्या है और महाभारत में किस स्थान पर गीता चतलाई गई है; तब ऐसे प्रशा का कुछ भी मद्दाव देख नहीं पडता, कि '' रहाभूमि पर गीता का ज्ञान बतलाने की क्या आवश्यकता घी? कटाचित किसी ने एस प्रंप को महाभारत में पछि से घुसेट दिया द्वीगा ! ष्रयवा, भगवद्गीता में दस द्वी श्लोक मुख्य हैं या सी ? " पर्यों के प्रन्य प्रकरामों से भी यही देख पहता है, कि जब एक बार यह निश्चय हो गया कि धर्म-निरूपगार्ष ' भारत 'का ' महाभारत ' करने के लिये धमुक विषय महाभारत में बानुक कारण से खनुक स्थान पर रखा जाना चाहिये, तय महाभारतकार इस घात की परवा नहीं करते कि उस विषय के निरूपण में कितना स्थान लग जायगा । तयापि गीता की विद्विरंगपरीचा के संबन्ध में जो और दलीलें पेश की जाती हैं उन पर भी ष्यय प्रसंगानुसार विचार फरके उनके सत्यांश की जींच करना ष्यायश्यक है. इस लिये उनमें से (१) गीता और महाभारत, (२) गीता और उपनिपद, (३) गीता और वहासूत्र, (४) भागवतधर्म का उदय और गीता, (५) वर्तमान गीता का काल, (६) गीता और वीद्धप्रंप, (७) गीता और ईसाइयों की पाइयल-इन सात विषयों का विवेचन इस प्रकरण के सात भागों में फ्रमानुवार किया गया 🕯 । स्मरता रहे कि एक यातों का विचार करते समय, केवल काव्य की टप्टि से धर्मात् व्यावहारिक श्रोर ऐतिहासिक दृष्टि ते ही महाभारत, गीता, प्रक्रसूत्र उपनिषद भादि प्रयों का विवेचन यहिरंगपरीक्षक किया करते हैं, इसलिये अय उक्त प्रश्नों को विचार हम भी उसी हिं से करेंगे।

## भाग १ -गीता और महाभारत।

जपर यह अनुमान किया गया है कि श्रीकृष्णाजी सरीखे महातमाओं के चित्रें का नैतिक समर्पन करने के लिये महामारत में कर्मयोग-प्रधान गीता, अचित कारणों से, उचित ह्यान में रंखी गई हैं; और, गीता महाभारत का ही एक भाग होना चाहिये । यही अनुमान, इन दोनों प्रंपों की रचना की तुलना करने से, अधिक एव हो जाता है । परन्तु, तुलना करने के पहले, इन दोनों श्रंपों के चर्तमान स्वरूप का कुछ यिचार करना आवश्यक प्रतीत होता है । अपने गीता-भाष्य के आरंभ में श्रीमच्छंकराखांगीनी ने हपष्ट रीति से कह दिया है, कि गीता-

अंघ में सात साँ श्लोक हैं। झाँर, वर्तमान समय की सब पोषियों में भी उतने ही श्लोक पाये जाते हैं। इन सात साँ श्लोकों में से १ श्लोक एतराष्ट्र का है, ४० संजय के, ८० राजुंन के झाँर ५७५ भगवान के हीं। परन्तु, वंबई में गण्यत कृष्णाजी के छापेखाने में मुद्रित महाभारत की पोषी में भीप्मपर्व में वरिष्त गीता के अठार इ अध्यायों के बाद जो अध्याय आरंभ होता है, उसके (अर्थात भीप्मपर्व के तंता-तीसवें अध्याय के) आरम्भ में साहे पाँच श्लोकों में गीता-माहात्म्य का वर्षांन किया गया है और उसमें कहा है:—

पट्शतानि सर्विशानि ब्लोकानां प्राह केशवः । अर्जुनः सरापञ्चाशत् सरापष्टि दु संजयः । धृतराष्ट्रः ब्लोकमेकं गीताया मानमुख्यते ॥

द्यर्थात् "शीता में केशच के ६२०, द्यार्जन के ५७, सक्षय के ६७ और एतराष्ट्र का १; इस प्रकार कुल मिलाकर ७४५ श्लोक हैं।" मदास इलाके में जो पाठ प्रचितत है रसके अनुसार कृष्णाचार्य-द्वारा प्रकाशित सद्दासारत की पोधी में ये श्लोक पाये जाते हैं; परन्तु कलकत्ते में सुदित महाभारत में ये नहीं मिलते; और, भारत-टीकाकार नीसकंठ ने तो इनके विषय में यह लिखा है कि इन ५३ श्लोकों को " गाँदैः न पठ्यन्ते "। श्रतपुर प्रतीत होता है कि ये प्रतिप्त हैं। परन्तु, यद्यपि इन्हें प्रश्चिप्त मान लें: तथापि यह नहीं वतलाया जा सकता कि गीता में ७४५ श्लोक अर्थात वर्तमान पोथियों में जो ७०० श्लोक हैं उनसे ४५ श्लोक ऋधिक ) किसे और कब मिले । महाभारत वड़ा भारी प्रन्य है, इसालिये संभव है कि इसमें समय समय पर ग्रन्य श्लोक जोड़ दिये गये हीं तथा कुछ निकाल ढाले गये हीं । परन्तु यह बात गीता के विषय में नहीं कही जा सकती । गीता-प्रनय सदेव पठनीय होने के कारण वेदों के सदश पूरी गीता को कराठाम करनेवाले लोग भी पहले बहत थे. और अब तक भी कुछ हैं ! यही कारण है, कि वर्तमान गीता के बहुत से पाठा-न्तर नहीं हैं, और जो छुछ भिन्न पाठ हैं वे सब टीकाकारों को माजूम हैं । इसके सिवा यह भी कहा जा सकता है, कि इसी हेतु से गीता-प्रनय में बराबर ७०० श्लोक रखे गये हैं कि उसमें कोई फेरफार न कर सके। अब प्रश्न यह है, कि बंबई तथा महास में सदित महाभारत की प्रतियों ही में ४५ श्लोक-बार, वे भी सब भगवान ही के-ज्यादा कहाँ से आगये ? सक्षय और अर्जन के श्लोकों का जोड़-वर्तमान प्रतियों में और इस गणना में, समान अर्थात् १२४ है; और ग्यारहवें अध्याय के " पश्यामि देवानू०" ( ११. १५-३१ ) आदि १७ श्लोकों के साय, मत-मेद के कारण सम्मव है, कि भ्रन्य दश श्लोक भी सक्षय के समक्ते जार्वे, इसविये कहा जा सकता है, कि यद्यपि सञ्जय और अर्जुन के श्लोकों का जोड़ समान ही है, तयापि प्रत्येक के स्त्रोकों को प्रथक प्रथक गिनने में कुछ फ़र्क हो गया होगा । परन्त इस बात का कुछ पता नहीं लगता, कि वर्तमान प्रतियों में भगवान के जो ५७५

श्लोक हैं, उनके बदले ६२० (बर्घात् ४५ प्राधिक) श्लोक कहाँ से भा गये ! यदि यह कहते हैं कि गीता का 'स्तोत्र' या 'ध्यान' या इसी प्रकार के प्रत्य किसी प्रकरण का इसमें समावेश किया गया होगा. तो देखते हैं कि यंवई में मृदित महाभारत की पोधी में यह प्रकरण नहीं है; इसना ही नहीं, किन्तु इस पीधीवाली गीता में भी सात सी श्लोक ही हैं । ऋतएय, वर्तमान सात सी श्लोकों की गीता ही को प्रमाण मानने के लिवा अन्य मार्ग नहीं है। यह दुई गीता की यात। परन्तु, जब महामारत की फोर देखते हैं, तो कहना पड़ता है कि यह विरोध कुछ भी नहीं है। स्वयं भारत ही में यह कहा है, कि महाभारत-संहिता की संख्या एक आख है। परन्तु रावयहादुर चितामिग्राराव वैद्य ने महाभारत के अपने टीका प्रंय में स्पष्ट करके बतलाया 🕏 春 वर्तमान प्रकाशित पोधियों में उतने श्लोक नहीं मिलते; झाँर, भिल भिन्न पर्वी के कार्यायों की संख्या भी, भारत के कार्रभ में दी गई कानुक्रमाशिका के कनुसार, नहीं र्हे । ऐसी प्रवरपा में, गीता फीर महाभारत की तुलना करने के लिये, इन प्रन्यों की किसी न किसी विशेष पोची का आधार लिये बिना काम नष्टीं चल सकता: अतएव श्रीमच्छंकराचार्य ने जिस सात सी श्लोकोंवाली गीता को प्रमाशा माना है उसी गीता की, और कलकत्ते के बाद प्रतापचन्द्रराय-द्वारा प्रकाशित महाभारत की पोधी को, प्रमाण मान कर एमने इन दोनों प्रन्थों की तुलना की है; धाँर, इसारे इस प्रन्य में उद्देश्त महाभारत के श्लोकों का स्थान निर्देश भी, कलकत्ते में सुदित उक्त महा-भारत के अनुसार ही किया गया है। इन श्लोकों को यंगई की पीपी में अपवा मदास के पाठकम के अनुसार प्रकाशित कृष्णाचार्य की अति में देखना हो, और यदि वे हमारे निर्दिष्ट किये रूप स्थानों पर न मिलं, तो कुछ आगे पीछे इँढने से वे मिल जायेंगे ।

सात सी श्लोकों की गीता भीर कलकत्ते के यानू प्रतापचन्द्रशय-द्वारा प्रकाशत महाभारत की तुलना करने से प्रयम यही देख पड़ता है, कि भगवद्गीता महाभारत ही का एक भाग है; और, इस यात का उल्लेख स्वयं महाभारत में ही कई स्थानों में पाया जाता है। पहला उल्लेख खादिपर्व के झारंभ में दूसरे झध्याय में दी गई खनु. कमियाका में किया गया है। एवं-चर्यान में पहले यह कहा है—"एवंकिं भगवद्गीता-पर्व भीप्मवधस्ततः" (मभा. झा. २. ६६); और फिर झडारह पर्वों के झध्यायों और श्लोकों की संख्या बतलाते समय भीप्मपर्व के धर्यां में पुनश्र भगवद्गीता का स्पष्ट चल्लेख इस प्रकार किया गया है:—

करमलं यत्र पार्थस्य वासुदेवो महामति:। मोहजं नारायामास हेतुभिमांक्षदर्शिभिः ॥

(सभा. आ. २. २४७).

धार्यात् " जिसमें मोद्यगर्भ कारण वतलाकर वासुदेव ने मार्जुन के मन का मोहन कश्मल दूर कर दिया।" इसी प्रकार चादिपर्व (१. १७६) के पहले घान्याय में,

प्रत्येक ख़ीक के सारम्म में " यदाश्रीप " कडकर, जब एतराष्ट्र ने बतनाया है कि दुर्योधन प्रसृति की जय-प्राप्ति के निषय में किस किस प्रकार मेरी निरागा होती गई, तब यह वर्णन है कि " न्योंही सुना कि अर्जुन के मन में मोह इत्यब होने पर श्रीकृष्ण ने उसे विश्वरूप दिखलाया, त्योंही जय के विषयं में मेरी पूरी निराजा हो गई। " आदिपर्व के इन तीन रहेतों के बाद शांतिपर्व के अन्त में नारायणीय घर्म का वर्गान करते हुए, गीता का फिर भी बहुद्ध करना पढ़ा है । नारायग्रीय, सात्वत, ऐकान्तिक, और मागवत—ये चाराँ नाम समानार्यक हैं । नारायगुशि-पाल्यान ( शां. ३३१-३५१ ) में उस मक्ति-प्रधान प्रवृत्ति-मार्ग के उपदेश का वर्णन किया गया है, कि जिसका उपदेश नारायरा। ऋषि अथवा भगवान ने श्वेतद्वीप में नारवजी को किया या । पिछले प्रकरणों में भागवतवर्भ के इस तत्व का क्योंन किया जा जुका है, कि वामुद्देव की एकान्तमात्र से मास्ति करके इस नगर् के सब व्यवहार स्वधर्मातुसार करते रहने से ही मीझ की प्राप्ति हो जाती हैं और, यह भी बतला दिया गया है, कि इसी प्रकार मगबदीता में भी संन्यास-मार्ग की अपेजा कर्सयोग ही श्रेष्टतर माना गया है । इस नारायणीय धर्म की परंपरा का वर्णन करते समय वैशंपायन जनमेजय से कहते हैं, कि यह धर्म साम्राद नारायण से नारद को प्राप्त हुआ है और यही धर्म " कवितो हरिगीशत समास-विधिकल्पतः " ( मना- शां. ३४६- १० ) इतिगीता अथवा भगवद्गीता में दतजाया गया है। इसी प्रकार आगे चलकर ३४८ वें अध्याय के ८ वें खोक में यह बतलाया 'गया है कि—

#### सनुपोदेष्वनीकेषु ऋदपांडवयोर्मृषे ।

### अर्जुने विमनस्के च गीता मगवता स्वयम् ॥

कंति काँर पाएडवाँ के युद के समय विमनस्त कार्नुन को भगवान् ने ऐकान्तिक क्षयवा नारायण्यमं की इन विधियाँ का उपदेश किया था; काँर, सब युगाँ में स्थित नारायण्यमं की इन विधियाँ का उपदेश किया था; काँर, सब युगाँ में स्थित नारायण्यमं की पंपरा बतला कर पुनश्न कहा है, कि इस धमं का खाँर यिवयाँ के घमं कार्याय्य स्थान को वर्णम ' हरिगेता ' में किया गया है (ममा. शां- ३६८. ५३)। ब्राट्टियर्व काँर शांतिएवं में किये गये इन द्वः रहेशाँ के कांतिएक क्षयमेधपर्व के ब्रनुपातापर्व में भी काँर एक वार मगवदीता का वहेल किया गया है। जब मारतीय युद पृरा हो गया, युधिष्टिर का राज्याभिषेक भी हो गया, काँर एक दिन श्रीकृष्ण तया कर्नुन एकत्र वैठे हुए ये, तब श्रीकृष्ण ने कहा " यहाँ अब मेरे रहने की कोई ब्रावस्यकता नहीं है; द्वारका को जाने की इच्छा है; " इस पर कर्नुन ने श्रीकृष्ण से प्रार्थना की, कि पहले युद के ब्रारम्म में श्रापने मुम्ने लो उपदेश किया था वह में मूल गया, इसलिये वह मुम्ने किर से वतलाइये (अस. १६)। तब इस विनती के श्रनुसार, द्वारका को जाने के पहले, श्रीकृष्ण ने बर्जुन को बर्जुनीता सुनाई। इस श्रमुपीता के कारम्म हो में मगवान् ने कहा है—" दुर्माय-

षश्च त् वस वपदेश को भूल गया, जिसे मंने तुभी शुद्ध के आरम्भ में बतलाया था। वस वपदेश को फिर से वैसा ही बतलाना भय मेरे लिये भी भर्सभव है; इसलिये वसके वदले तुमे कुछ भन्य बातें वतलाता हूँ "(मभा. अश्व. खनुगीता. १६. ६-१६)। यह वात च्यान देने योग्य है कि अनुगीता में वर्गित कुछ प्रकरणा गीता के प्रकरणों के समान ही हैं। अनुगीता के इस निदेश को मिलाकर, महाभारत में मगबदीता का सात बार स्पष्ट बल्लेख हो गया है। अर्थान्, खन्तर्गत प्रमाणों से स्पष्टतया सिद्ध हो जाता है, कि भगवदीता वर्तमान महाभारत का ही एक भाग है।

परन्तु सन्देष्ट की गति निरंक्षण रहती है, इसिक्षये वपर्युक्त सात निर्देशों से भी कई कोगों का समाधान नहीं दोता। ये कहते हैं कि यह कैसे सिद्ध हो सकता है, कि ये उल्लेख भी भारत में पीछे से नहीं जोड़ दिये गये होंगे? इस प्रकार उनके मन में यह शंका ज्यों की त्यों रह जाती है, कि गीता महाभारत का भाग है अथवा नहीं। पहुत्ते तो यह शंका केवल इसी समक्त से उपस्पित सुई है कि गीता-अन्य महाज्ञान-प्रधान है। परन्तु इसने पहले ही विस्तार-पूर्वक बतला दिया है कि यह समक्त ठीक नहीं; अतपूर्व यथार्य में देखा जाय तो अब इस शंका के जिये कोई श्यान ही नहीं रह जाता । तथापि, इन प्रमाणीं पर ही व्यवलियत न रहते हुए, इस बतलाना चाइते हैं कि छन्य प्रमाणों से भी उक्त शंका की अयवार्यता सिद्ध हो सकती है। जब दो प्रन्थों के विषय में यह शुंका की जाती हूं कि वे दोनों एक श्री प्रत्यकार के हूं या नहीं, तब कान्य-मीमांसक-गाग पहले एन दोनों वातों---शब्द" साहस्य और अर्थसाहस्य-का विचार किया करते हैं। शब्दसाहस्य में केवल शब्दों ही का समावेश नहीं होता, किन्तु उसमें भाषा-रचना का भी समावेश किया जाता है। इस एष्टि से विचार करते समय देखना चाहिये, कि गीता की भाषा भीर महाभारत की भाषा में कितनी समता है। परन्तु, महाभारत-प्रंघ वहुत बटा और विस्तीयों है इसिनये उसमें मीके मीके पर भाषा की रचना भी भिन्न भिन्न रीति से की गई है। उदाहरणार्थ, कर्णपर्व में कर्ण और अर्जुन के युद्ध का वर्णन पहने से देख पड़ता है, कि उसकी भाषा-रचना प्रान्य प्रकर्त्यों की भाषा से भिन्न है। प्रतएव यह निश्चित करना प्रत्यन्त कठिन है कि गीता और महाभारत की भाषा में समता है या नहीं। तथापि, सामान्यतः विचार करने पर हमें परलोक-वासी काशीनापपंत तैलंग " के मत से सप्तमत होकर कहना पडता है, कि गीता की भाषा तथा छंद-रचना आर्प अयवा प्राचीन है। उदाहरसार्थ, काशीनायपंत ने यह बतलाया है कि, भंत (गी. २. १६), भाषा (गी. २. ५४), बहा (=प्रकृति,

<sup>ै</sup> स्वर्शीय काशीनाथ व्यन्यक तेलंग-दारा रचित मगवद्गीता का अंग्रेज़ी अनुवाद मेनस-मूलर साहव-दारा संपादित प्राच्यधर्म-पुस्तकमाला ( Sacred Books of the East Series, VOI. VIII) में प्रकाशित हुजा है। इस ग्रंथ में गीता पर एक टीकारमक लेख प्रस्ता-बना के तौर पर जोड़ दिया गया है। स्वर्गीय तैलंग के मतानुसार इस प्रकरण में जी उन्नेख हैं, वे ( एक स्थान की छोड़ ) इस प्रस्तावना को लक्ष्य करके ही किये गये हैं।

गी. १४. ३), योग (=कर्मयोग), पादपुरक ब्राव्यय 'इ'(गी. २. ६) द्यादि इन्द्रों का प्रयोग गीता में, जिस धर्य में किया गया है, दस अर्थ में वे शब्द क्यांलदास प्रमृति के कार्यों में नहीं पाय जाते। और, पाउमेद ही से क्यों न हो, परन्त गीता के ११. ३५ स्रोक में 'नमस्त्रत्वा' यह अपाणिनीय शब्द रखा गया है तथा गी. ११. ४८ में 'शक्य आई' इस प्रकार अपायाजीय संवि भी की गई है। इसी तरह 'सेनानीनामई स्कंदः' (गी. १०. २४) में जो 'सेनानीनां' क्टी कारक है वह भी पारिएनि के अनुसार शुद्ध नहीं है। आपे-वृत्त-त्वना के बदाइरामें की स्वर्गीय तैसंग ने स्पष्ट करके नहीं बतलाया है। परन्तु इमें यह प्रतीत होता है, कि न्यारहर्वे झच्यायवाले विश्वरूप-वर्णन के (गी. ११. ११.५०) ह्यरीत स्टोडों को सहय करके भी उन्होंने गीता की खंद-रचना की आप कहा है। इन खोकों के प्रत्येक चरामु में न्यारह अचर हैं, परन्तु गर्मों का कोई नियम नहीं है; एक इंट्रवज़ा है तो दूसरा टपेंट्रवज़ा, तीसरा है शालिनी तो चौया किसी बन्य प्रकार का । इस तरह टक्त इसीस श्लोकों में, खर्चात् १४४ चरणों में, मिब मित्र जाति के कुल न्यारह चरण देख पडते हैं। तपापि वहाँ यह नियम भी देख पढ़ता है, कि प्रत्येक चरण में म्यारह अबर हैं, और उनमें से पहला, चौपा, बाहवाँ और अंतिम दो अचर गुरु हैं; तथा छठवाँ अचर प्रायः लघु ही है। इससे यह अनुसान किया जाता है, कि ऋग्वेद तथा वपनिपदों के ब्रिष्ट्यू के देंग पर ही ये स्टोक रचे गये हैं। ऐसे स्पारह अचुरा के विषम-इत्त कानिदास के कान्यों में नहीं मिलते। ही, शाकुन्तल नाटक का " बामी वेदि परितः क्लुसिप्रायाः " यह श्लीक इसी छंद में हैं; पान्तु कालिदास ही ने दसे 'ऋकछंद ' बर्यात् ऋचेद का द्धंद कहा है। इससे यह बात प्रगट हो जाती है, कि भाषे नुत्तों के प्रचार के समय ही में गीता-प्रंप की रचना दुई है। महाभारत के धन्य स्वलों में भी उक्त प्रकार के भार्ष शब्द और वैदिक-वृत्त देख पहते हैं। परन्त इसके अतिरिक्त, इन दोनों भेयों के भाषा-सारश्य का दूसरा दह प्रमाण यह है, कि महामारत और गीता में एक ही से बनेक श्लोक पाये जाते हैं। सहामारत के सब श्लोकों की छानबीन कर यह निश्चित करना कटिन हैं, कि दनमें से गीता में कितने खोक दपलव्य हैं। पस्त महामारत पहते समय रसमें जो श्लोक न्युनाधिक पाठमेड से गीता के श्लोकों के सद्या हमें जान पड़े, टनकी संख्या भी कुछ कम नहीं है; और, उनके आधार पर, भाषा-साहरय के प्रश्न का निर्णय भी सहज ही हो सकता है। नीचे दिये गये श्लोक और श्लोकार्ध, गीता और महामारत (कलकत्ता की प्रति ) में, शब्दशः भवना एक-भाध शब्द की मिसता होकर. ज्यों के त्यों मिसते हैं:--

गीता ।

महामारत ।

S. र नानामसमहरतााव्येकार्थ।

भोभपतं (५१. ४); गीता के स्ट्रस ही दुर्योषन द्रोगाचार्य से अपनी सेना का बर्गन कर रहा है।

- १. १० भपर्याप्तं पूरा श्लोक ।
- १. १२-१६ तक आठ श्रोक ।
- १. ४५ ष्रष्टो यत महत्यापं०शोक।
- २. १९ वर्मी ती न विजानीतः० श्रोकार्ष ।
- २. २८ अन्यकादीनि भृतानि० शोक।
- २. ३१ धर्म्याद्धि युद्धाच्ह्रेयो० श्लेकार्ष ।
- २. ३२ यटच्छया० भोक।
- २. ४६ यावान् प्रार्थ उदपाने० श्लोक ।
- २. ५६ विषया विनिवर्तन्ते० होक।
- २. ६७ इंदियाणां हि चरतां० शेक ।
- २. ७० प्रापूर्वमाणुमचलप्रतिष्टं० शोक ।
- ३. ४२ हंदियाणि परास्यादुः० शेक ।
- ४. ७ यदा यदा हि धर्मस्य० शोक।
- ४. ३१ नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य० शोकार्ष ।
  - ४. ४० नायं लोकोऽस्ति न परो० शोकार्ष ।

- मीमा. ५१.६
- भीष्म. ५१.२२--२९, कुछ भेद रहते हुए शेष गीता के शोकों के समान ही है।
- द्रोण. १९७.५० कुछ शब्दमेद है, शेप र्भाता के श्लोक के समान ।
- शान्ति. २२४.१४ कुछ पाठभेद एांकर बलि-वासब-क्षेत्राद और कठोपनिषद् में (२ १८) है।
- सी. २. ६: ९. ११; ' अन्यक्त ' के बदले ' अभाव ' है, शेष सब समान हैं।
- भीभा. १२४. ३६. भीष्म कर्ग को वही बतला रहे हैं।
- कर्ग. ५७. २ 'पार्घ' के बदले 'कर्ग' पद रल कर द्वयांचन कर्ण से कह रहा है।
- उत्तोग. ४५. २६ सनस्तुजातीय प्रकरण में कुछ शब्दभेद से पाया जाता है।
- शान्ति. २०४. १६ मनु-पृहस्पति-संशद में अक्षरशः मिलता है।
- यन. २१०. २६ जाहाग-न्याधस्त्राद में कुछ पाठभेद से आया है और पहले रथ का रूपक भी दिया गया है।
- शन्ति २५०. ९ शुकानु-५४ में ज्वों का रवीं आया है।
- शान्ति. २४५. ३और२४७.२ का कुछ पाठ-भेद से शुकानु-प्रश्न में दो बार आया है। परन्तु इस क्षेक का मुल स्थान कठोपनिषद् में है (कठ. ३. १०)। वन. १८९. २७. मार्कडेय प्रश्न में ज्यों का
- शान्ति. २६७, ४० गोकापिलीयाख्यान में पाया जाता है और सब प्रकरण यज्ञ-विषयक ही है।

त्याँ धे।

वन. १९९. ११०. मार्कडेय-समस्यापर्व में शब्दशः मिलता है।

५. ५ यत्सांस्यैः प्राप्यते स्यानं० श्लोक ।

४. इद विद्याविनयसंपन्ने० श्लोक ।

 ५ झात्मैंव ह्यात्मनो वंयुः खोकार्ष और आगामी खोक का अर्थ ।

**ई. २६ सर्वमृतस्यमात्मानं०** श्रोकार्थ ।

ई. ४८ जिज्ञासुरपि योगस्य० होकार्ष ।

इ. १७ सङ्ग्लयुगपर्यन्तं० यह खोक पहले युग का अपं न बतला कर गोता में दिया गवा है !

द्र. २० यः स सर्वेषु भूतेषु० श्लीकार्थ ।

ह. ३२ स्त्रियो वैश्यास्तया० यह पूरा स्त्रेक और जागामी स्रोक का पूर्वार्थ ।

**१३. १३ सर्वतः पाणिपादं०** स्रोक ।

१२. ३० यदा भूतप्रधामावं० श्लेक ।

१४. १८ कर्ष्व गच्छन्ति सत्त्वस्था० शोक ।

१६. २१ त्रिविधं न(इस्पेदं० होक् ।

दान्ति. २०५. १९ और २१६. ४ इत दोनों स्थानों में कुछ पाठभेद से बिछ-कराल और यादनत्त्व-वनक के संबाद में पाया जाता है।

शान्ति. २३८. १९ शुकानुपस्र में अस्ट्राः मिल्ता है।

डबोग. ३३. ६३. ६४. विदुरनीति में ठौक ठीक मिलवा है।

ज्ञान्ति. २३८. २१. जुकानुमस, मतु-स्कृति (१२.९१), ईशानास्यो-पानिषद् (६) और कैंतस्योपनि-षद् (१.१०) में वो स्यॉ का स्यॉ मिल्ला है।

शान्ति. २२५. ७ शुकानुष्रस्र में कुछ पाठ-भेद करके रखा गया है ।

शान्ति. २३१. ३१ शुकानुप्रस में सक्दराः मिलता है और शुग का कप बत-लानेवाला कोष्टक भी पहले दिया गवा है। मनुस्तृति में भी कुछ पाठान्तर से मिलता है(मनु.४.७३)। शान्ति. ३३९. २३ नारायणीय धर्म में कुछ

पाठान्तर होकर दो बार आया है। अथ. १९. ६१ और ६२. अनुगीता में कुछ पाठान्तर के साथ वे श्लोक हैं।

शान्ति. २३८. २९ अस १९. ४९; शुकातु-प्रथ, अनुगीता तथा अन्यत्र मी यह अक्षरश्चः मिल्या है। इस खोक का मूल-स्थान सेतासतरोपनिषद् (३.१६) है। शान्ति. १७. २३ शुषिष्ठिर ने अर्जुन से बही

राष्ट्र कहे हैं। अथ. ३९. १० अनुगीता के गुरू-शिय-संबाद में अक्षरशः मिळता है।

ट्योग. ३२. ७० विदुरनीति में अक्षरग्रः मिलता है। १७. ३ श्रद्धामयोऽयं पुरुषः० शेकार्ष ।

दर्जानः २६२. १७ गुलाभार-जानन्तिसार के सदाप्रस्ता में निन्ता है।

१=. १४ साधिष्टानं तथा कर्ता० जीव ।

शान्ति. ३४७. ८७ नारापनिष-धर्म में पक्षरणः मिलना है।

टफ सुलना से यह यांच होता है, कि २० पूरे श्लीक सीर १२ श्लोकार्च, गीता सचा महाभारत के भित्र भित्र प्रकरतों में, कहीं कहीं तो अग्ररशः और कहीं कर्री ब्रह्म पाठान्तर शोकर, एक श्री से हैं; भीर, पदि पूरी सीर से जींच की बावे तो धीर भी बहुतेरे शोकों तथा शोकार्यों का मिलना सम्मव है । यदि यह देखना चाहें कि दो हो सववा तीन तीन शब्द समया खोक के चतुर्वीश (चरण), गीता और महाभारत में किनने स्थानों पर एक से हैं, सी उपयुक्त सालिका कहीं काधिक बदानी होगी ? । परन्तु इस शुरुव-साम्य के कारितिक, मैजल उपर्यक्त तालिका के ओक-सारम का शी विचार करें तो विना यह कहे नहीं रहा जा सकता, कि महाभारत के अन्य प्रकरण और गीता ये दोनों एक श्वी संत्रनी के फल हैं। यदि प्रत्येक प्रकरमा पर विचार किया जाय तो यह प्रतीत हो जायमा, कि उपयुंक, ३३ कोरों में से १ मार्केडेय-प्रथ में, टे मार्केडेय-समस्या में, १ प्राह्मग्र-स्याध-संवाद में, २ विदुरनीति में, १ सनायुकातीय में, १ मनु-मृहस्पति-संपाद में, ६३ मुकानुप्रश्न में, श्रालाभार-जाजनित्रंवाद में, १ वितिष्ट-इराल और याज्ञवन्त्रव जनकर्तवाद में, १६ भारापाणीय धर्म में, २ चतुर्गीता में, और होप भीष्म, होगा, गर्जा तथा सीपवे में वपलच्य हैं। इनमें से प्रायः सय जगह ये प्रोक पूर्वापर संदर्भ के साथ उचित स्यानों पर सी मिलते हूँ—प्रशित नहीं हैं; कीर, यह भी प्रतीत होता है, कि इनमें है कार श्रोक गीता ही में समारोप दृष्टि से लिये गये हैं। बदाहरणार्ष, " सहस्वया पर्यतं " (गी. =. १७) हम स्त्रोक के स्वरीयत्मार्घ पश्चले वर्ष और सुग की व्याण्या वतलाना जापरयरु माः भीर मद्दाभारत (शां. २३१) तथा मनुस्पृति में इस स्रोक के पहुले बनके लक्ष्मा भी कहे गये हैं। परन्तु गीता में यह स्त्रोक, युग कादि की ण्याच्या न यतला कर, एकदम कहा गया है। इस दृष्टि से विचार करने पर यह महीं कहा जा सकता. कि महाभारत के घन्य प्रकरमों में ये श्रोक बीता ही से

<sup>\*</sup> यदि रस दृष्टि से भंपूर्व महामारत देशा जाय, की गीता और गदानारत में समान स्मेत्याद अर्थाद नरण सी से भी अधिक देश पड़ेंगे। उनमें से तुतर पढ़ों दिये जाते हैं:— कि भीगैमीवितेन या (गी. १. ३२), नीतरायुपयत्ते (गी. २. ३), प्रायते महत्तो भयाद (२ ४०), अदान्तस्य गृतः सुगम् (२. ६६), उत्सीदेश्वरिमे लेक्काः (३. २४) मनी दुनि- व्रवे नलम् (६. ३५), ममारामा भृतमावनः (९. ५), मोवाद्या मोवकमंत्राः (९. १२), समः स्वेषु भूतेषु (९. २९), दीतानलाकंतुति० (११. १७), सर्वभूतिहेत रताः (१२. ४), तुल्वानदारत्तृतिः (१२. १९) सेतुष्टी यन्तेनिनियत् (१२. १९), ममलोद्याद्यावन- (१४. २४) विवेषा कर्मनोद्यात् (१८. १८), निर्मनः द्यान्तः (१८. ५३), महम्भूयाय कर्मते (१८. ५३) ह्यादि।

इद्धृत किये गये हैं; और, इतने भिन्न भिन्न प्रकरगाों में से गीता में इन श्लोकों का लिया जाना भी संभव नहीं है। श्रतएव, यहीं कहना पढ़ता है, कि गीता श्रीर महासारत के इन प्रकरगाों का लिखनेवाला कोई एक ही पुरुप होना चाहिये। यहाँ यह भी बतला देना आवश्यंक प्रतीत होता है, कि जिस प्रकार मनुस्कृति के कह श्लोक महासारत में मिलते हैं, \* उसी प्रकार गीता का यह पूर्ण श्लोक " सहस्रयुग-पर्यंतं" ( द. १७ ) कुछ हेर-फेर के साथ, और यह श्लोकार्घ " श्लेयान् स्वधमी विगुणः परधर्मात्स्वनुष्टितात्" ( गी ३. ३५ और गी. १८. १७ )—' श्लेयान् 'के बदलें ' वरं 'पाउन्तर होकर—मनुस्कृति में पाया जाता है, तथा " सर्वभूतस्थमा-स्मानं" यह श्लोकार्घ भी ( गी. ६. २६ ) "सर्वभूतेषु चात्मानं" इस रूप से मनुस्कृति में पाया जाता है ( मनु. १. ७३; १०. ६७; १२. ६९)। महाभारत के अनुशासनपर्वं में तो " मनुनाभिद्दितंशाखं " ( श्लानु. १७. ३५) कह कर मनुस्कृति का स्पष्ट गीति से उद्धेल किया गया है।

शन्त-सादृश्य के बदले यदि स्रर्थ-सादृश्य देखा जाय तो भी उक्त स्मनुमान हरू हो जाता है। पिछले प्रकरणों में गीता के कर्मयोग-मार्ग और प्रवृत्ति - प्रधान भाग-वत-वर्म या नारायणीय वर्म की समता का दिग्दर्शन हम कर ही चुके हैं। नाराय-सीव-धर्म में व्यक्त-सृष्टि की उपपत्ति की जो यह परम्परा बतलाई गई है कि वासु-देव से संकर्षण, संकर्षण से प्रद्युम्न, प्रद्युम्न से अनिरुद्ध और आनिरुद्ध से बहादेव हुए, वह गीता में नहीं सी गई है। इसके अतिरिक्त यह भी सच है, कि गीता-धर्म आर नारायणीय-धर्म में अनेक भेद हैं। परन्तु चतुर्व्युई परमेश्वर की कल्पना गीता को मान्य मले न हो, तथारि गीता के इन सिद्धान्तों पर विचार करने से प्रतीत होता है कि गीताश्रम और मागवतधर्म एक ही से हैं। वे सिद्धान्त ये हैं-एकन्युह बासुदेव की मिक ही राजमार्ग है, किसी भी अन्य देवता की मिक्त की जाय वह वासदेव ही को अर्पण हो जाती है, मक चार प्रकार के होते हैं, स्वधर्म के अनुसार सब कर्म करके भगवद्गक्त को यज्ञ-चक्र जारी रखना ही चाहिये चौर संन्यास लेना उचित नहीं है। पहले यह भी वतलाया जा जुका है कि विवस्तान्-मतु-हत्त्वाकु क्रादि सांत्रदायिक परंपरा भी, दोनों ब्रोर, एक ही है। इसी प्रकार सनत्सुजातीय, शुकानुप्रभ, याज्ञवलय-जनकसंवाद, अनुगीता इत्यादि प्रकरणों को पहने से यह बात ध्यान में स्ना जायगी, कि गीता में वर्शित वेदान्त या सध्यात्मज्ञान भी उक्त प्रकरगों में प्रतिपादित ब्रह्मज्ञान से मिलता-जुलता है । कापिल-सांख्यशास्त्र के २५ तत्त्वीं और गुणोत्कर्प के सिद्धान्त से सहमत होकर भी भगवद्गीता ने जिस प्रकार यह माना है, कि प्रकृति और पुरुप के भी परे कोई नित्य तत्त्व है; उसी प्रकार शांतिपर्वे के वितष्ट-कराज-जनक संवाद में स्वीर याजवल्क्य-संवाद में विस्तार-पर्वक यह

 <sup>&#</sup>x27;प्राच्यषमंपुरनक्माला 'में मनुमृति का अंत्रज्ञ अनुवाद प्रकाशित हुआ है;
 उसमें बूलर साहव ने एक फेड रस्त जोड़ दी है, और यह बतलाया है, कि मनुस्मृति के कौन कौन से खोक महामारत में मिलते हैं (S. B. E. VOI. XXV. pp. 533 §§ देखी)

प्रतिपादन किया गया है, कि सील्यों के २४ ताचों के परे एक ' एउन्यीसवीं 'ताच कीर है जिसके जान के विना केवल्य आस गई। होता । यह विचार-साटर्य केवल कर्मयोग या सहपारम इन्हों दो विषयों के सम्बन्ध में ही नहीं देख पड़ता; किन्त हन दो सूच्य विषयों के बातिरिक्त गीता में जो अन्यान्य विषय हैं उनकी यरावरी के प्रकर्म भी मद्दाभारत में कई जगह पाये जाते हैं। उदाहरमायं, गीता के पहले कारपाय के आरंभ में ही होगा जार्य से होनें सेनामें का जैता वर्णन हुयोंधन ने किया है ठीक वैसा ही वर्णन, आगे भीन्नपर्व के ४३ वें अध्याय में, इसने फिर से होगाचार्य ही के निकट किया है। पहले के उत्तरार्ध में सर्जन को जैमा जियात पुत्रा, धैमा ही युधिष्ठिर की शान्तिपर्य के फारंभ में एस। ऐं: और जय भीवा साया होता का ' योगवल से ' वध करने क समय समीप माया, नव अर्धुन ने प्रपने मुख से किर भी वैधे ही खेड्युक वचन कपुं ही (भीष्म. ६७. ४-७; फीर ३०००, वय-६४) । गीता (३. ३२, ३३) के चारंभ में प्रार्थन ने फटा है, कि जिनके लिये अपभोग प्राप्त करना है उन्हों का बध बरके जय प्राप्त करें तो उसका उपयोग श्वी पया श्वीमा; स्वीर जय युद्ध में सब कीरवें का वध हो गया तप यही यात नृत्यींधन के मुख से भी निकली है (शहय. ३१. ४२-४१)। दूसरे जन्याय के जारंश में जैसे सांत्य खीर कर्मगीय ये दो निर्हाण बतलाई गई है, धेन्ने ही नारायणीय धर्म में खीर झान्तिपर्व के जापकीपाव्यान समा जनक-पुलभा-भंवाद में भी हन निष्ठाबों का वर्णन पाया जाता ई (शां. १९६ थीत ३२०) । तीलरे पाध्याय में कहा है-मकमें की अपेदा कर्न थेट है, कमें न किया जाय में। उपजीविका भी न हो। सकेमी, इत्यादि, मो यही यातें धनपर्य के खारंभ में ई।पदी ने युधिशिर से कही हैं (चन. ३२), खीर उन्हीं तत्वों का उल्लेख बानुगीता में भी फिर से फिया गया है। धीत-धर्म या स्मात-धर्म यज्ञमय है, यज्ञ र्खार प्रजा को बहादेव ने एक भी मान निर्माण किया है, ह्यादि गीता का प्रवचन मासयमीय धर्म के व्यसिश्नि ज्ञान्तियर्थ के प्रमय स्थानों में ( ज्ञां. २६७ ) और मनुस्तुति (१) में भी निजरा है; खार तुजाधार जाजित-संवाद में तथा वात्रमु-ध्याध्यांचाद में भी यही विचार मिलते हैं, कि राजमें के राजसारकरी करने में कोई पाप नहीं है (शां. २६०-२६३ फ्राँर वन. २०६-२१४)। इसके सिवा, स्रीष्ट की हत्पत्ति हा जो योटा पर्गान भीता के सातवें खीर खाउवें खध्यायों में है, उसी प्रकार का वर्णन शान्तिपर्व के ग्राकातमक्ष में भी पाया जाता है (शां २३१) : र्चार ट्रडवें अध्याय में पार्राजल-गोग के जातनों का जो वर्णन है, उसी का फिर से शकानग्रक्ष (शां. २३६ ) में फीर प्यागे चलकर शान्तिपर्व के प्रध्याय ३०० में तथा व्यनगीता में भी विस्तार-पूर्वक विवेचन किया गया है ( प्रश्व. १८ )। प्रतुगीता के गुर-शिष्यसंवाद में किये गये मध्यमोत्तम वस्तुद्धों के वर्णन ( प्रश्न. ४३ प्रार ४४ ) र्धार गीता के दसवें राध्याय के विभृति-वर्गान के विषय में तो यह कहा जा सकता है, कि इन दोनों का प्राय: एक ही अर्थ है। महागारत में कहा है, कि गीता में गी. र. ६६

भगवान ने श्रर्जुन को जो विश्वरूप दिखलाया था, वही सन्धि-प्रस्ताव के समय द्वयोधन खादि कौरवाँ को, और युद्ध के वाद द्वारका को लौटते समय मार्ग में वर्तक को भगवान ने दिखलाया; और नारायण ने नारद को तथा दाशरिथ राम ने परश्र-राम को दिखलाया है (व. १३०; अश्व. ४४; शां. ३३६; घन. ६६)। इसमें सन्देष्ट नहीं कि गीता का विश्वरूप-वर्णन इन चारों स्थानों के वर्णनों से कहीं भाषिक सुरस श्रीर विस्तृत है; परन्तु इन सब वर्णनों को पढ़ने से यह सहज ही मालूम हो जाता है, कि अर्थ-सादृश्य की दृष्टि से उनमें कोई नवीनता नहीं है । गीता के चौदृहनें श्रीर पंद्रप्रवें श्रघ्यायों में इन वातों का निरूपण किया गया है, कि सत्त्व, रज श्रीर तम इन तीनों गुणों के कारण सिट में भिन्नता कैसे उत्पन्न होती है, इन गुणों के जन्मा क्या हैं, और सब कर्तृत्व गुणों ही का है, आत्मा का नहीं; ठीक इसी प्रकार इन तीनों गुणों का वर्णन अनुगीता (अस. २६-२६) में और शान्तिपर्व में भी क्रनेक स्थानों में पाया जाता है (शां. २८५ और ३००-३११)। सारांश, गीता में जिस प्रसंग का वर्णन किया गया है उसके श्रनुसार गीता में कुछ विपयों का विवेचन अधिक विस्तृत हो गया है और गीता की विपय-विवेचन-पद्धति भी कुछ भिन्न है, तथापि यह देख पड़ता है, कि गीता के सब विचारों से समानता रखनेवाले विचार महाभारत में भी पृथक पृथक कहीं न कहीं न्यूनाधिक पाये ही जाते हैं; श्रौर यह वतलाने की श्रावश्यकता नहीं कि विचारसादृश्य के साथ ही साथ घोडी बहुत समता शब्दों में भी श्राप ही श्राप श्रा जाती है। मार्गशीर्प महीने के सम्बन्ध की सद्भता तो बहुतही विलक्ष्या है। गीता में " मासानां मार्गशीपींडहं" (गी. १० ३५) कह कर इस मास को जिस प्रकार पहला स्थान दिया है, उसी प्रकार अनुशासनपर्व के दानधर्म-प्रकरण में जहाँ उपवास के लिये मधीनों के नाम वतलाने का मौका दो बार घाया है, वहाँ प्रत्येक बार मार्गशीर्ष से ही महीनों की गिन्ती आरंम की गई है ( अनु. १०६ और १०६) । गीता में वर्णित आत्मीपम्य की या सर्व-भूत-हित की दृष्टि, अथवा आधिसौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक भेद तथा देवयान और पितृयागा-गति का उद्घेख सहाभारत के अनेक स्थानों में पाया जाता है। पिछले प्रकरणों में इनका विस्तृत विवेचन किया जा जुका है, श्चतएव यहाँ पुनरुक्ति की श्रावश्यकता नहीं।

भाषासाहरय की ओर देखिये, या अर्थसाहरय पर घ्यान दीजिये, अथवा गीता के विषय में जो महाभारत में छ:-सात बहुख मिलते हैं उन पर विचार कीजिये; अनुमान यही करना पड़ता है, कि गीता, वर्तमान महाभारत का ही, एक भाग है और जिस पुरुष ने वर्तमान महाभारत की रचना की है बसी ने वर्तमान गीता का भी वर्णान किया है। हमने देखा है, कि इन सन प्रमाणों की ओर दुर्लस्य करके अथवा किसी तरह उनका अटकल-पच्च अर्थ लगा कर कुछ लोगों ने गीता को प्रविद्ध सिद्ध करने का यत्न किया है। परन्तु जो लोग बाह्य प्रमाणों को नहीं मानते और अपने ही संग्रयरूपी विशाच को अप्रस्थान दिया करते हैं, उनकी विचार-पद्धति सर्वया अशास कनएय अप्राटा है। ही, यदि इस बात की उपपत्ति ही मानूम न होती कि गीता को महामारत में क्यों स्पान दिया गया है, सो यात कार और यी 1 परना ( जैसा कि इस प्रकरण के भारम्भ में बतला दिया गया है ) गीता केवल वेदान्त-प्रधान क्रमया भक्ति-प्रधान नहीं है फ़िन्तु महाभारत में जिन प्रमाणभूत श्रेष्ट प्रत्यों के चरित्रों का वर्गान किया गया है उनके चरित्रों का नीतिताव या मर्म चत-साने के लिये महाभारत में कर्मयोगप्रधान गीता का निरूपण अत्यन्त आवश्यक थाः भौर, वर्तमान समय में महाभारत के जिस स्वान पर यह पाई जाती है बससे बढ़-कर, कार्य-दृष्टि से भी, कोई प्राधिक योग्य रूपान उसके लिय देगा नहीं पडता। इतना सिद्ध होने पर व्यन्तिम सिद्धान्त यही निश्चित होता है, कि गीता महामारत में रचित कारण से और रचित स्थान पर ही कही। गई ई-वह प्रशिप्त नहीं है। महाभारत के समान रामायण भी सर्वमान्य और उत्हुए आप महाकारय हैं; और वसमें भी क्या-प्रसंगानसार सदा, प्रप्रथमें, मान्धमें, राजधमें शादि का मार्मिक विवे-धन है। परन्तु यह यतलाने की आवश्यकता नहीं, कि वाल्मीकि ऋषि का मूल हैत ध्रपने कार्य को महाभारत के समान " अनेक समयान्त्रित, सून्म धर्म-अधर्म के धनेक न्यायों से घोतमोत, थीर सब सोगों को शील तथा सचरित्र की शिखा हैने में सब प्रकार से समय " यनाने का नहीं या, इसलिये धर्म-प्रधम कार्य-प्रकार्य या नीति की एप्टि में महाभारत की योग्यना रामायण से कहीं बढ़कर है । महाभारत केवल खापे काप्य या केवल इतिहास नहीं है, किना यह एक संहिता है. जिसमें धर्म-अधर्म के सुन्तम प्रसंगों का निरूपण किया गया है; और यदि इस धर्मसंहिता में कर्मयोग का शासीय तथा तारियक विवेचन न किया जाय तो फिर यह कहीं किया जा सकता है ? केवल पेटान्त-प्रन्यों में यह विवेचन नहीं किया जा सकता ! वसके क्रिये योग्य स्थान धर्मसंहिता ही हैं; और यदि महाभारतकार ने यह विवेचन न किया होता तो यह धर्म-अधर्म का एहन् संप्रह अयवा पाँचवाँ येद उतना ही अपूर्ण रष्ट जाता । इस प्राट की पूर्ति करने के लिये ही भगपद्गीता महाभारत में रखी गई है। सचमुच यह हमारा यहा भाग्य है, कि इस कमेंवीग-शाख का मराइन महाभारतकार जैसे दत्तम ज्ञानी सरपुरूप ने ही किया है, जो वेदान्तशाख के समान ही व्यवहार में भी फायन्त निप्रगा ये।

इस प्रकार सिद्ध हो जुदा, कि वर्तमान मगवद्गीता प्रचक्रित महाभारत ही का एक भाग है। घप उसके व्यर्ष का फुछ व्यधिक ह्यष्टीकरण करना चाहिये । भारत धीर महाभारत शब्दों को हम लोग समानार्यक समम्भते हैं; परन्तु वस्तुतः वे हो भिन्न भिन्न शब्द हैं। स्याकरण की टिए से हेखा जाय तो 'भारत ' नाम उस प्रन्य को प्राप्त हो सफता है जिसमें भरतवंशी राजाओं के पराक्रम का वर्णन हो। रामायण, भागवत व्यादि शब्दों की ज्युत्ति ऐसी ही है; धार, इस रीति से, भारतीय युद्ध का जिस प्रन्य में वर्णन है उसे केवल 'भारत कहना यथेष्ट हो सकता है, फिर वह प्रन्य चाहे जितना विस्तृत हो। रामायण-प्रन्य कुछ छोटा

नहीं है; परन्तु उसे कोई महा-रामायण नहीं कहता। फिर भारत ही को ' महा-भारत ' क्यों कहते हैं ? महाभारत के अन्त में यह बतलाया है, कि सहस्व और मारवत्व इन दो गुर्गों के कारगा, इस अन्य को महाभारत नाम दिया गया है (स्वर्गा. ५. ४४) । परन्तु ' महाभारत 'का सरल शब्दार्थ ' वडा भारत ' होता है। और, ऐसा अर्थ करने से, यह प्रश्न घटता है कि 'बड़े ' मारत के पहले क्या कोंई ' छोटा ' भारत भी या ? श्रीर, उसमें गीता थी या नहीं ? वर्तमान महा-मारत के आदिपर्व में लिखा है, कि उपाल्यानों के अतिरिक्त महाभारत के श्लोकी की संख्या चौवीस इज़ार है ( आ. १. १०१ ); और आगे चल कर यह मी निस्ना है, कि पहले इसका ' जय ' नाम या ( आ. ६२. २० )। ' जय ' शब्द से मारतीय युद्ध में पाराडवों के जय का बोध होता है; और, ऐसा अर्थ करने से, यही प्रतीत होता है, कि पहले भारतीय युद्ध का वर्णन ' जय ' नामक प्रन्य में किया गया या; आगे चल कर वसी ऐतिहासिक अन्य में अनेक उपाख्यान जोड दिये गये और इस प्रकार महामारत—एक वड़ा प्रन्य—हो गया, जिसम इतिहास और धर्म अधर्म-विवेचन का भी निरूपण किया गया है। आश्वलायनगृह्यसूत्रों के ऋषितर्पण में-" समन्तु-जीमेनि-वैशंपायन-पैल-सूत्र-माप्य-भारत-महाभारत-धर्माचार्याः " (ञ्चा. गृ. ३. ४. ४)-भारत और महाभारत दो भिन्न भिन्न प्रन्यों का स्पष्ट उद्वेल किया गया है; इससे भी उक्त अनुमान ही दह हो जाता है। इस प्रकार छोटे भारत का वडे भारत में समावेश हो जाने से कुछ काल के वाद छोटा ' भारत ' नामक स्वतंत्र अन्य शेप नहीं रहा और स्वभावतः लोगों में यह समम हो गई कि केवल ' महा-भारत' ही एक भारत-श्रंय है। वर्तमान महाभारत की पोथी में यह वर्णन मिलता है, कि न्यासनी ने पहले अपने पुत्र ( शुक्) को झौर अनन्तर अपने अन्य शिप्यों को भारत पढ़ाया था ( श्रा. १. १०३ ); श्रीर श्रागे यह भी कहा है, कि ससन्तु, जैपिनि, पैल, शुक्र और वैशेपायन, इन पाँच शिष्यों ने पाँच भिन्न भिन्न भारत-संद्विताओं या महाभारतों की रचना की ( आ. ६३. ६० )। इस विषय में यह कया पाई जाती है, कि इन पाँच महाभारतों में से वैशेषायन के महाभारत को और जैमिनि के महाभारत में से केवल अश्वमेधपर्व ही को व्यासजी ने रख लिया। इससे, अब यह भी मालूम हो जाता है, कि ऋषितर्पता में 'भारत-महाभारत' शब्दों के पहले समन्तु आदि नाम क्यों रखे गये हैं । परन्तु यहाँ इस विषय में इतने गहरे विचार का कोई प्रयोजन नहीं है। रा॰ व॰ चिंतामिग्राराव वेंद्य ने महाभारत के अपने दीका-प्रंय में इस विषय का विचार करके जो सिद्धान्त स्थापित किया है वही हमें संयुक्तिक माजूम होता है। श्रतएव यहाँ पर इतना कह देना ही यपेष्ट होगा कि वर्तमान समय में जो महाभारत उपलब्ध है वह मूल में बेसा नहीं था, मारत या महाभारत के अनेक रूपान्तर हो गये हैं, और उस प्रन्य को जो अन्तिम स्वरूप प्राप्त हुन्ना वही हमारा वर्तमान महामारत है । यह नहीं कहा जा सकता, कि सूल-भारत में भी गीतों न रही होगी। हाँ, यह प्रगट है, कि सनत्सुजातीय, विदुरनीति, शुकार्नुमक्ष, याज्ञपलय-जनक-संवाद, विद्युसहस्रनाम, अनुगीता, नारायणीय-धर्म आदि प्रकरागों के समान ही चर्तमान गीता को भी महाभारतकार ने पहले प्रन्यों के लाधार पर ही लिखा है—नई रचना नहीं की है। तथापि, यह भी निध्यपूर्वक नहीं कहा जा सकता. कि मूल-गीता में महाभारतकार ने कुछ भी हेरफेर न किया होगा। उपर्शुक्त विवेचन से यह बात सहज ही समम्म में खा सकती हैं, कि वर्तमान सात हाँ को कों की गीता वर्तमान महाभारत ही का एक भाग है, दोनों की रचना भी एक ही ने की हैं, जार वर्तमान महाभारत में वर्तमान गीता को किसी ने वाद में मिला नहीं दिया है। धाग यह भी यतलाया जायगा कि वर्तमान महाभारत का समय कीन सा है, और मूल-गीता के विषय में हमारा मत पया है।

#### भाग २-गीता और उपनिपद।

ध्यय देखना चाहिये कि गीता धीर भिन्न भिन्न उपनिपर्दों का परस्पर संबंधक्या र्हे । वर्तमान महाभारत ही में स्थान स्थान पर सामान्य रीति से उपनिपदों का उहेख किया गया है; फीरे गृहदाररायक ( १. ३ ) तथा छांदोग्य ( १. २) में विश्वित प्रार्शे-दियों के युद्ध का द्वाल भी प्रजुगीता (प्रथा २३) में दे तथा " न मे स्तेनो जनपेद " षादि केकेय-प्रथापति राजा के सुख से निकले पुण शब्द भी (छां. ४. ११.४), शान्तिपर्व में उक्त राजा की कथा का वर्गान करते समय, ज्या के त्याँ पाये जाते हैं (शां. ७७. c) । इसी प्रकार शान्तिपर्व के जनक-पंचशिख-संवाद में गृहदाररायक( ४. ५. १३) का यह विषय मिलता है, कि " न प्रेत्य संज्ञास्ति " अर्थात् मरने पर ज्ञाता को फोई संज्ञा नहीं रहती, क्योंकि यह बहा में मिल जाता है; और, वहीं अंत में, प्रश्न (६. ५) तथा मुंडक (३. २. ८) उपनिपदों में पार्शित नदी स्रीर समृद्ध का द्रशन्त. नाम-रूप से विमुक्त पुरुष के विषय में,दिया गया है।इंदियों को घोड़े कह कर बाह्मगा-व्याध-संवाद ( वन. २१०) स्रोर स्रनुगीता में बुद्धि को सारथी की जो रूपमा दी गई है, वह भी कठोपनिपद से ही ली गई है (क. १. ३. ३ ); छोर कठोपनिपद के ये दोनों श्लोक—" एप सर्वेषु भूतेषु गृदात्मा " (कठ. ३. १२) और " धान्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मात् " ( कठ. २१४ )-भी शान्तिपर्व में दो स्वानों पर ( १८७. २९ क्रीर ३३१. ४४) कुछ फेरफार के साथ पाये जाते हैं। श्वेताश्वतर का "सर्वतः पाणि-पार्दं " श्लोक भी, जैसा कि पहले कह आये हैं, महाभारत में अनेक स्थानों पर कीर गीता में भी मिलता है। परन्तु केवल इतने ही से यह साटश्य पूरा नहीं हो जाता; इनके सिवा उपनिपदों के और भी यहुत से वाक्य महाभारत में कई स्थानों पर मिलते हैं। यही क्यों, यह भी कहा जा सकता है, कि महाभारत का अध्यात्म-ज्ञान प्रायः उपनिपदों से ही जिया गया है ।

गीतारहस्य के नवें खाँर तेरहवें प्रकरगाँ में हमने विस्तारपूर्वक दिखला दिया है, कि महाभारत के समान ही भगवद्गीता का ख्रध्यात्मज्ञान भी उपनिपदाँ के

धाधार पर स्थापित है; और, गीता में भक्तिमार्ग का जो वर्गान है, वह भी इस ज्ञान से अलग नहीं है। अतप्व यहाँ उसकी दुवारा न लिख कर संदेप में सिर्फ़ यही बतलाते हैं. कि गीता के द्वितीय अध्याय में वर्शित आत्मा का अशोज्यत्वं. आठवें क्राच्याय का अन्तरव्रह्म-स्वरूप और तेरहर्वे अध्याय का न्तेत्र-वेत्रज्ञ-विचार तथा विशोध करके ' ज्ञेय ' परब्रह्म का स्वरूप—इन सब विषयों का वर्णन गीता में असंस्थाः उपनिपदों के भाघार पर ही किया गया है । क़छ उपनिपद गद्य में हैं और कुछ पद्य में हैं। उनमें से गद्यात्मक उपनिपदों के वाक्यों को पद्यमय गीता में ज्यों का त्यों रद्वरत करना सम्भव नहीं; तथापि जिन्हों ने खांदोग्योपनिषद आदि की पहा है उनके ध्यान में यह बात सहज ही जा जायगी, कि " जो है सो है, जीर जो नहीं सो नहीं " (गी. २. १६ ) तया " यं यं वापि स्मरत् भावं० " (गी. ८. ६), इसादि विचार खांदोग्योपनिषद से क्षिये गये हैं; और " द्वीग्रे प्रस्ये० " ( गी. & २१ ), " ज्योतिपां ज्योतिः" (गी. १३. १७ ) तथा " माबास्पर्शाः " (गी. २. १४) इत्यादि विचार और वान्य बृहदारस्यक उपनिषद् से लिये गये हैं। परन्तु गद्य स्पनिपदों को छोड़ जब इस पद्मात्मक स्पनिपदों पर विचार करते हैं, तो यह समता इंसंसे भी ऋधिक स्पष्ट व्यक्त हो जाती है । क्योंकि. इन पद्यात्मक उपनि-पदों के कुछ श्लोक ज्यों के त्यों भगवद्गीता में उद्दश्त किये गय हैं । उदाहरणार्थ, कठोपनिषद् के छः सात श्लोक, अनुरशः अथवा कुछ शुटद्-भेद से, गीता में निये राये हैं। गीता के द्वितीय अध्याय का " आश्चर्यवत्पश्यति०" (२. २६) श्लोक, कडोपनिषद की हितीय बल्ली के " आश्रयों चक्ता॰ " (कठ. २. ७ ) श्लोक के समान है; और "न जायते म्रियते वा कदाचित्०" (गी. २. २०) श्लोक तथा " यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति०" ( गी. ८. ११ ) श्लोकार्घ, गीता और कठोपनिपद में, बचरचः एक ही है (कड. २. १६; २. १४)। यह पहले ही वतला दिया गया है, कि गीता का " इंदियािश परास्याहु:0" (३, ४२) श्लोक कठोप-निषद (कठ. ३. १०) से लिया गया है। इसी प्रकार गीता के पंद्रहर्वे अध्याय में वर्णित अवत्य-वृत्त का रूपक कठोपनिषद से, श्रीर " न तद्रासयते सर्यो०" (गी. १५. ६) श्लोक कठ तथा श्वेताश्वतर उपनिपदों से, शब्दों में कुछ फेरफार करके, बिया गया है। श्रेताधतर उपनिपद की बहतेरी कल्पनीएँ तथा श्लोक भी गीता में पाये जाते हैं। नवें प्रकरण में कह चुके हैं, कि माया शब्द का प्रयोग पहले पहले श्रेतायतरोपनिषद में हुआ है और वहीं से वह गीता तथा महाभारत में लिया गया होता । शुद्ध-सादश्यें से यह भी प्रगट होता है. कि गीता के छठवें अध्याय में योगाभ्यास के लिये योग्य स्थल का जो यह वर्गान किया गया है- " शुची देशे मतिष्ठाष्य० " (गी ई. ११) - वह " समे ग्रुची० " आदि (शे. २. १०) मन्त्र से जिया गया है और " समं कायशिरोप्रीवं०" (गी. ६. १३ ) ये शब्द " त्रिह-बतं स्थाप्य समं शरीरम् " (शे. २. ६) इस मन्त्र से लिये गये हैं। इसी श्रकार " सर्वतः पाणिपादं " श्लोक तथा उसके धारो का श्लोकार्ध भी शीता ( १३.

१३) फोर खेताखतरोपनिषद् में शब्दशः मिलता है (के. २. १६); कोर " क्यों रियों सं मादिव्ययों तमसः परस्तात् " पद भी गीता (म. ६) में कीर खेताखतरोपनिषद् (३. ६. २०) में एक ही से हैं। इनके क्यतिरिक्त गीता कीर वेपनिपदों का शब्द—सादश्य यह है, कि " सर्वभूतस्वमात्मानं " (गी. ६. २६) कीर "वेदेश सर्वेरहमेव वेयो " (गी. १४. १४) ये दोनों क्षोंकार्घ कैव-स्पोपनिपद् (१. १०.; २. ३) में ज्यों के त्यों मिलते हैं। परन्तु इस शब्द-सादश्य के विपय पर आधिक विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं; क्योंकि इस वात का किसी को भी संदद्द नहीं है, कि गीता का वेदान्त—विपय वपनिपदों के आधार पर प्रतिपादित किया गया है। इमें विशेष कर यही देखना है, कि वपनिपदों के विवेचन में कीर गीता के विवेचन में कुछ अन्तर है या नहीं; और यदि है, तो किस बात में। अत्वव, अब उसी विपय पर दृष्टि डालना चाहिये।

उपनिपदों की संख्या बहुत है। उनमें से कुछ उपनिपदों की भाषा तो इतनी खर्वाचीन है कि उनका और पुराने उपनिपदों का खसम-कालीन होना सहज ही मालूम पढ जाता है । प्रतत्व गीता धौर उपनिपशें में प्रतिपादित विपयों की सद्दशता का विचार करते समय, इस प्रकरगा में हमने प्रधानता से उन्हीं उपनिपदों को तुलना के लिये लिया है, जिनका उद्देख बहासूत्रों में है। इन उपनिपरों के अर्थ को और गीता के प्रध्यातम को जब हम मिला कर देखते हैं, तब प्रथम यही बोध द्वीता है, कि यद्यरि दोनों में निर्मुण परव्रक्ष का स्वरूप एक सा है तथापि निर्मुण से सगुण की उत्पत्ति का वर्णन करते समय, ' अविद्या ' शब्द के बदले ' माया ' या 'श्रज्ञान ' शब्द ही का उपयोग गीता में किया गया है । नवें प्रकरण में इस बात का स्पष्टीकरगा कर दिया गया है, कि 'माया ' शब्द श्वेताश्वतरोपनिपद में का जुका है कीर नाम-रूपात्मक प्रविद्या के लिये ही यह दूसरा पर्याय शब्द है; तथा यह भी जपर बतला दिया गया है, कि श्वेताश्वतरोपनिषद के कुछ श्लोक गीता में अज्ञाशः पाये जाते हैं। इससे पहला अनुमान यह किया जाता है, कि—" सर्व खाब्यदं ब्रह्म " ( छां. ३. १४. १ ) या " सर्वमात्मानं पण्याति " ( वृ. ४. ४. २३ ) क्षयवा " सर्वभूतेषुचात्मानं० " ( ईश. ६ )— इस सिद्धान्त का अथवा उप-निपदों के सारे क्रव्यात्म-ज्ञान का यद्यपि गीता में संप्रद्व किया गया है, तथापि गीता-प्रनय तब बना होगा, जब कि नाम-रूपातमक श्राविद्या को उपनिपदों में ही ' भाया ' नाम प्राप्त हो गया होगा ।

खन यदि इस वात का विचार करें कि उपनिपदों के और गीता के उपपादन में क्या भेद है, तो देख पड़ेगा कि गीता में कापिल-सांख्यशास्त्र को विशेष महस्व दिया गया है। गृहदारययक और छांदोग्य दोनों उपनिपद् ज्ञान-प्रधान हैं, परन्तु उनमें तो सांख्य-प्रक्रिया का नाम भी देख नहीं पड़ता; और, कठ खादि उपनिपदों में यद्यपि अन्यक्त, महान् इत्यादि सांख्यों के शब्द खाये हैं, तथापि यह हप्ट है कि उनका अर्थ सांख्य-प्रक्रिया के अनुसार न कर के वेदान्त-पद्धति के अनुसार करना चाहिये।

मैत्र्युपनिषद् के उपपादन को भी यही न्याय उपयुक्त किया जा सकता है। इस प्रकार सांख्य-प्रक्रिया को विश्वपृत्त करने की लीमा यहाँ तक जा पहुँची है, कि वेदान्त-सुत्रों में पञ्जीकरणा के बदले छादोग्य उपनिपद के खाधार पर त्रिवृत्करण ही से स्पृष्टि के नाम-रूपात्मक वैचित्रय की उपपत्ति वतलाई गई हैं (वेस्. २. ४. २०)। सांख्यों को एकदम जला करके अध्यातम के चर-अचर का विवेचन करने की यह पद्धति गीता से स्वीञ्चत नहीं युई है। तयापि, स्मरण रहे कि. गीता से सांख्यों के सिद्धान्त त्यों के त्यों नहीं के किये गये हैं । त्रिगुणात्मक जन्मक प्रकृति से, गुणी-त्कर्प के तत्त्व के श्रमुखार, ध्यक्त सृष्टि की उत्पत्ति होने के विषय से सांख्यों के जी सिद्धान्त हैं दे गीता को ग्राह्य हैं; श्रीर, उनके इस मत से भी गीता सहमत है, कि पुरुष निर्मुण हो कर द्रष्टा है । परन्तु द्वेत-सांख्यज्ञान पर अर्देत-वेदान्त का पहले इस प्रकार प्रावल्य स्थापित कर दियां है, कि प्रकृति और पुरुष स्वतंत्र नहीं हैं—वे दोनों उपनिपद में विश्वित ज्ञात्मरूपी एक ही परत्रहा के रूप अर्थात् विभृतियाँ हैं; श्रीर फिर सांख्यों ही के ज्ञर-यज्ञर-विचार का वर्गान गीता में किया गया है। डपनिपदों के बह्यात्मैक्यरूप अद्वैत मत के साथ स्थापित किया हुआ द्वेती सांख्या के सुष्टशृत्पत्ति-क्रम का यह मेल, गीता के समान, महाभारत के अन्य स्थानों में किये हुए अध्यात्म-विवेचन में भी पाया जाता है। और, ऊपर जो अनुमान किया गया है, कि दोनों प्रंय एक ही व्यक्ति के द्वारा रचे गये हैं, यह इस मेल से खीर भी दृढ़ हो जाता है।

उपनिपदों की ऋपेद्या गीता के उपपारन में जो इसरी महत्त्व-पूर्ण विशेषता है, वह व्यक्तोपासना अथवा मिक्सार्ग है। सगवद्गीता के समान उपनिपर्ग में भी केवल यज्ञ-याग खादि कर्म ज्ञानदृष्टि से गौगा ही माने गये हैं; परन्तु व्यक्त मानव-देहधारी ईश्वर की उपासना प्राचीन उपनिपदों में नहीं देख पड़ती । उपनिपत्कार इस तत्त्व से सहमत हैं, कि अन्यक्त और निर्मुण परवहां का भाकतन होना कठिन है, इसिनये मन, जाकाश, सर्य, ज्रप्ति, यज्ञ ज्रादि सग्र्ण प्रतीकों की उपासना करनी चाहिये । परन्तु उपासना के लिये प्राचीन उपनिपदों में जिन प्रतीकों का वर्णन किया गया है, उनमें मनुष्य-देहधारी परमेश्वर के स्वरूप का प्रतीक नहीं वतलाया गया है। मैन्युपनिपद (७. ७) में कहा है, कि रुद्र, शिव, विप्पा, अन्युत नारायगा, ये सब परमात्मा ही के रूप हैं, खेताधतरोपनिपड़ में ' महेश्वर ' आदि शब्द प्रयुक्त हुए हैं; खाँर " ज्ञाःवा देवं मुच्यते सर्व पाग्नेः " ( श्वे. ४. १३ ) तथा " यस्य देव परा मक्तिः " (बे. ६. २३) ऋादि वचन भी श्वेताश्वतर में पाये जाते हैं। परन्तु यह निश्चय-पूर्वक नहीं कहा जा सकता, कि इन वचना में नारायगा, विप्शु ष्मादि शब्दों से विप्ता के मानवदेसधारी अवतार ही विवित्तत हैं । कारता यह है, कि रुद्र और विप्ता ये दोनों देवता वैदिक—श्रर्थात प्राचीन—हैं: तव यह कैसे मान लिया जाय कि " यज्ञों वै विप्शु: " (तै. सं. १. ७. ४) इत्यादि प्रकार से यज्ञयाग ही को विप्ता की उपासना का जो स्वरूप द्वारो दिया गया है. वही उप-

र्युक्त उपनिपदों का श्रामिप्राय नहीं होगा ? बच्छा, यदि कोई कह कि मानवदेह-धारी प्रवतारा की बहुवना इस समय भी द्वागी, तो यह कुछ दिलकुल दी असंभव नहीं है। क्योंकि, श्रेताशतरोपनिषद में जो ' भाकि ' शब्द है उसे यजस्ती उपासना के विषय में प्रयुक्त करना ठीक नहीं जैचता । यह जात सच है, कि महानारायगा, नृतिपृद्यापनी, रामतापनी तथा गोपालतापनी प्राप्ति इपनिपदीं के वचन खेताखत-रोपनिपद् के बचनों की अपेशा कहीं छाधिक स्पष्ट हैं, इलिंक्षिये उनके विषय में उक्त प्रकार की गुंका करने के लिये कोई स्थान भी नहीं रह जाता । परना एन उपनिपदीं का काल निश्चित करने के लीथे ठीक ठीक साधन नहीं हैं, इसलिये इन उपनिपदों के प्राधार पर यह प्रश्न ठीक तौर से छल नहीं किया जा सकता, कि वैदिक धर्म में मानवर पथारी विष्णु की भक्ति का उदय कय सुखा ? तथापि खन्य रीति से वैदिक भक्तिमार्ग की प्राचीनता खच्छी तरह सिद्ध की जा सकती है । पाग्रिनि का एक सुत्र है 'भक्तिः'-प्रार्थातु जिसमें भक्ति हो (पा. ४. ३. ६५) : इसके मागे " बाहुदेवार्जुनाभ्यां बुन्" (पा. ४. ३. ६= ) इस सूत्र में कहा गया है, कि जिसकी बाहुदेव में भक्ति हो उसे 'बाहुदेवक ' बार जिसकी फर्जुन में भक्ति हो उसे ' अर्धुनक' कहना चााधिये; और पतंजील के महाभाष्य में इस पर टीका करते समय कहा गया है, कि इस सूत्र में ' वासुदेय ' चुत्रिय का या ' भगवान् ' का नाम है। एन प्रंघों से पातंजल-भाष्य के विषय में डाफ्टर भोडारकर ने यह सिद्ध किया है, कि यह ईसाई सन के लगभग ढाई सी वर्ष पहले बना है; और इसमें तो सन्देश ही नहीं कि पाणिनि का काल इससे भी अधिक प्राचीन है। इसके सिवा, भक्ति का उद्घेख योद्धधर्म-प्रंथों में भी किया गया है और हमने आगे चलकर विस्तार-पर्वक वतलाया है, कि वीद्ध धर्म के महायान पंच में भक्ति के तत्वां का प्रवेश होने के त्तिये श्रीकृत्या का भागवत-धर्म ही कारण हुआ होगा । जतपुर यह बात निर्दि-धाद सिद्ध है, कि कम से कम युद्ध के पहले-अर्थात् ईसाई सन् के पहले लगभग छः सी से अधिक वर्ष-इमारे यहाँ का भिक्तमार्ग पूरी तरह स्वापित हो गया था। नारदपजरात्र या शांटिल्य प्राधवा नारद के भक्तिसप्त उसके बाद के हैं । परन्तु इससे भक्तिमार्ग जयवा भागवतधर्म की प्राचीनता में केंद्र भी वाधा हो नहीं सकती। गीतारहस्य में किये गये विवेचन से ये यात स्पष्ट विदित हो जाती हैं, कि प्राचीन उपनिपदों में जिस सतुग्रोपासना का वर्गान है उसी से ऋमशः हमारा भक्तिमार्ग निकला है: पातंजल योग में चित्त को श्यिर करने के लिये किसी न किसी व्यक्त कौर प्रत्यच वस्तु को दृष्टि के सामने रखना पडता है, दृसक्षिये उससे भक्तिमार्ग की भौर भी पुष्टि हो गई है; भक्तिमार्ग किसी प्रान्य स्थान से हिंदुस्थान में नहीं लाया गया है-- ग्रार न उसे कहीं से लाने की प्रावश्यकता ही यीं । खुद हिंदू-स्थान में इस प्रकार से प्रादुर्भूत भक्तिमार्ग का छोर विशेषतः वासुदेव-भक्ति का अपनिपदों में विधित वेदान्त की एप्टि से, मगड़न करना ही गीता के प्रतिपादन का एक विशेष भाग है।

परन्तु इससे भी अधिक महत्त्व-पूर्ण गीता का भाग, कर्मयोग के साथ भाके और अहाजान का मेल कर देना ही हैं। चातुर्वपूर्य के अयवा औतयज्ञ-याग आदि कर्मों को यदापि टएनिपड़ों में गौगा माना है, तथापि इन्द्र टपनिपत्कारों का कथन है, कि टन्हें चित्तगुदि के लिये तो करना ही चाहिये और चित्तगुदि होने पर भी टन्हें डोड़ देना हंवित नहीं। इतना होने पर भी कह सकते हैं, कि अधिकांग्र टप-निपड़ों का कुकाव सामान्यतः कर्मतंत्रं यास की ओर ही है। ईग्रावास्पेग्गिपद् के समान कुछ अन्य उपनिपड़ों में भी " कुवैश्वेह कर्माणि " जैसे, आमरणान्त कर्म करते रहने के विषय में, वचन पाये जाते हैं; परन्तु अध्यात्मज्ञान और सांसारिक कर्मों के बीच का विरोध मित्र कर? प्राचीन काल से प्रचलित इस कर्म-योग का समर्थन जैसा गीता में किया गया है, वसा किसी भी टपनियद् में पाया नहीं जाता। अथवा यह भी कहा जा सकता है, कि इस विषय में गीता का सिद्धान्त अधिकांग्र टपनियत्कारों के सिद्धान्तों से निग्न है। गीतारहस्य के न्यारहवें प्रकरण में इस विषय का विस्तारपूर्वक विवेचन किया गया है, इसलिये उसके यारे में यहाँ अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं।

गीता के दृश्वें अध्याय में जिस योग-साधन का निर्देश किया गया है, उसका विस्तृत और ठीक ठीक विवेचन पातंत्रल-योग-सन्न में पाया जाता है; और इस समय ये सत्र ही इस विषय के प्रमाणमत प्रंय सममें जाते हैं। इन सत्रों के चार अञ्चाय हैं। पहले अध्याय के बारंस में योग की व्याल्या इस प्रकार की गई है कि " योगश्चित्तवृत्तिानिरोधः ": श्रीर यह वतलाया गया है कि " अस्यासवैराग्यास्यां तिवरोधः " कर्यात यह निरोध अस्यास तया वैराग्य से किया जा सकता है । आगे चलकर यस-नियम-ब्रासन-प्राणायाम ब्राटि योगसावना का वर्रान करके तीसरे और चौषे अध्यायों में इस वात का निरूपता किया है, कि ' असंप्रजात ' अर्थात निर्विकत्य समावि से ऋग्रिमा-लविमा साहि सर्वेकिक सिद्धियाँ और शक्तियाँ मास होती है, तया इसी समाधि से अंत में ब्रह्मनिवांग्रारूप मोच भिन्न जाता है। मगबद्गीता में भी पहले जित्तनिराय करने की आवश्यकता (गी. ६. २०) बत-लाई गई है, फिर कहा है कि अभ्यास तया वैराग्य इन दोनों साधना से वित्त का निरोध करना चाहिये ( ६.३५) क्रोर, अन्त में निर्विकस्य समाधि लगाने की रीति का वर्णन करके, यह दिखलाया है कि उसमें क्या सुख है। परन्तु केवल इतने ही से यह नहीं कहा जा सकता, कि पावंत्रल योग-मार्ग से भगवदीता सहसत है. अयवा पातंत्रल-सूत्र नगवद्गीता से प्राचीन हैं । पातंत्रल-सूत्र की नाई भगवान ने यह कहीं नहीं कहा है, कि समाधि सिद्ध होने के लिये नाक पकडे पकडे सारी बाय व्यतीत कर देनी चाहिये। कर्मयोग की सिद्ध के लिये वृद्धि की समता होनी चाहिये और इस समता की माति के लिये चित्तनिरोध तया समाधि दोनों ब्रावश्यक हैं, अवप्त केवल साधनरूप से इनका वर्णन गीता में किया गया है। ऐसी अवस्या में यही कहना चाहिये, कि इस विषय में पातंत्रल सूत्रों की अपेड़ा श्वेता-

श्वतरोपानिपद् या कठोपनिपद् के साथ गीता ऋधिक मिलती जुलती है। ध्यानविन्दु, क्रिका और योगतत्त्व उपनिषद भी योगविषयकं ही हैं; परन्तु उनका मुख्य प्रातिप्राध विषय केवल योग है और उनमें सिर्फ योग ही की महत्ता का वर्णन किया गया है. इंसक्रिये केवल कर्मयोग को श्रेष्ट माननेवाक्षी गीता से इन एकपद्यीय उपनिपदी का मेज करना अचित नहीं खोर न वह हो ही सकता है। यामसन साहव ने गीता का अंग्रेजी में जो अनुवाद किया है उसके उपाद्वात में छाप कहते हैं, कि गीता का कर्मयोग पातजल-योग ही का एक रूपान्तर है; परन्त यह यात असंभव है। इस विषय पर हमारा यहा कयन है, कि गीता के ' योग' शब्द का ठीक ठीक क्रर्य समक्त में न काने के कारण यह अम उत्पन्न हुआ है; क्येंकि इधर गीता का कर्मयोग प्रवृत्ति-प्रधान है तो उधर पातंत्रल योग विलकुल उसके विरुद्ध प्रधात् निवृत्ति-प्रधान है। अतएव उनमें से एक का दूसरे से पाइभूत होना कभी संमव नहीं; श्रीर न यह बात गीता में कहीं कहीं गई है। इतना ही नहीं; यह भी कहा जा सकता है, कि योग शब्द का प्राचीन अर्थ ' कर्मयोग ' ही या और सम्भव है कि वही शब्द, पातंजनसूत्रों के अनंतर, केवल ' चित्त-निरोधरूपी योग' के अर्थ में प्रचितत हो गया हो। चाह्र जो हो; यह निर्विवाद सिद्ध है, कि प्राचीन समय में जनकं स्मादि ने जिस निष्कांम कर्माचरण के मार्ग का स्मवलंदन किया या उसी के सद्या गीता का योग अर्थात् कर्ममार्गं भी है और वह मनु-इद्वाकु आदि महातु-भावों की परंपरा से चले हुए भागवत-धर्म से ज़िया गया है-वह कुछ पातंजल ागेय से उत्पन्न नहीं दुआ है।

भय तक किये गर्ये विवेचन से यह वात समक्त में आ जायगी, की गीता-धर्म भीर उपनिपदों में किन किन वातों की विभिन्नता और समानता है। इनमें से अधि-कांश वातों का विवेचन गीता-रहस्य में स्थान स्थान पर किया जा चुका है। अतएव यहाँ संचेप में यह वतलाया जाता है, कि यद्यपि गीता में प्रतिपादित ब्रह्मज्ञान उपनिपदों के घाधार पर ही यतनाया गया है; तथापि उपनिपदों के प्रध्यात्मज्ञान का ही निरा भनुवाद न कर, उसमें वासुदेवभाक्ति का और सांख्यशास्त्र में विधित सप्युत्पत्तिकम का प्रयोत् चराचर-ज्ञान का भी समावेश किया गया है: खोर, उस वैदिक कर्मयोग-धर्म ही का प्रधानता से प्रतिपादन किया गया है, जो सामान्य स्रोगों के लिये प्राचरण करने में सुगम हो एवं इस लोक तथा परलोक में श्रेयस्कर हा। उपनिपदों की अपेद्धा गीता में जो कुछ विशेषता है वह यही है अतर्व बस ज्ञान के ब्रितिरिक्त ब्रन्य यालों में भी संन्यास-प्रधान उपनिपदों के साथ गीता का मेल करने के लिये सांप्रदायिक दृष्टि से गीता के अर्थ की खींचा-तानी करना श्वित नहीं है। यह सच है कि दोनों में अध्यात्मज्ञान एक ही सा है; प्रंतु-जैसा कि इसने गीता-रहस्य के ग्यारहर्वे में प्रकरण में स्पष्ट दिखला दिया है--- अध्यातमरूपी मस्तक एक मले हो; तो भी सांख्य तथा कर्मयोग वैदिकधर्म-पुरुप के दो समान बजवाजे द्वाय हैं और इनमें से, ईशावास्योपनिषद् के अनुसार, ज्ञानयुक्त कर्म ही का प्रतिपादन मुक्तकंठ से गीता में किया गया है।

## भाग ३ — गीता और ब्रह्मसूत्र ।

ज्ञान-प्रधान, भक्ति-प्रधान और योग-प्रधान उपनिपदों के साथ भगवद्गीता में जो साहर्य और भेद हैं, उसका इस प्रकार विवेचन कर चुकने पर यथार्थ में ब्रह्म-सूत्रों ग्रीर गीता की तुलना करने की कोई द्यावश्यकता नहीं है। प्रवांकि, भिन्न भिन्न उपनिपदों में भिन्न भिन्न ऋषियों के वतलांग्रे हुए अध्यात्म-सिद्धान्तों का नियम-श्रद्ध विवेचन करने के लिथे दी वादरायणाचार्य के ब्रह्मसूत्रों की रचना हुई है, इसिलेथे उनमें उपनिपदों से भिन्न विचारों का होना सम्भव नहीं। परन्तु भगवद्गीता के तरि हमें अध्याय में चेत्र और चेत्रज्ञ का विचार करते समय ब्रह्मसूत्रों का स्पष्ट ब्रह्में इस प्रकार किया गया है:—

ऋषिमिर्वहुधा गीतं छंदोभिर्विविधः पृथक् । महासूत्रपदेश्वेत हेतुमद्गिर्विनिश्चितः ॥

अर्थात चेत्रचेत्रज्ञ का " अनेक प्रकार से विविध छंदों के द्वारा ( अनेक ) ऋषियों ने प्रयक् प्रयक् श्रीर हेतुयुक्त तथा पूर्ण निश्चयात्मक ब्रह्मस्वपदों से भी विवेचन किया है " ( गी. १३. ४ ); और यदि इन प्रसस्त्रों को तथा वर्तमान वैदान्तस्त्रों को एक ही मान लें तो कहना पड़ता है, कि वर्त्तमान गीता वर्तमान वेदान्तसूत्रों के बाद बनी होगी। अतएव गीता का कालनिर्माय करने की दृष्टि से इस बात का श्रवश्य विचार करना पड़ता है,कि ब्रह्मसूत्र कीन से हें "। क्योंकि वर्तमान वेदा-न्तसुत्रों के ऋतिरिक्त बहासुत्र नामक कोई दूसरा प्रन्य नहीं पाया जाता और न उसके विपय में कहीं वर्णन ही हैं । श्रीर, यह कहना तो किसी प्रकार रुचित नहीं जैंचता, कि वर्तमान ब्रह्मसूत्रों के बाद गीता वनी होगी, क्यों की भीता की प्राची-नता के विषय में परम्परागत समम्त चला श्रा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि, प्रायः इसी कठिनाई को घ्यान में ला कर शांकरभाष्य में " ब्रह्मसूत्रपदे: " का अर्थ " श्रुतियों के अथवा उपनिपदों के ब्रह्मप्रतिपादक वाक्य " किया गया है। परन्त, इसके विपरीत, शांकरभाष्य के टीकाकार खानन्दगिरि, और रामानुजाचार्य, मध्याचार्य प्रसृति गीता के अन्यान्य भाष्यकार यह कहते हैं, कि यहाँ पर " ब्रह्म-सत्रपदेश्वेव " शन्दों से " अयातो ब्रह्मिन्सासा " इन बाद्रायगााचार्य के ब्रह्म-स्त्रों का ही निर्देश किया गया है; और, श्रीधरस्त्रामी को दोनों अर्थ श्रभिप्रेत हैं। अतएव इस स्रोक का सत्यार्थ हमें स्वतंत्र शीत से ही निश्चित करना चाहिये । ज्ञेत और चेत्रज्ञ का विचार " ऋषियों ने अनेक प्रकार से पृथक् " कहा है; स्पीर, इसके सिवा ( चैव ), " देतुयुक्त और विनिश्चयात्मक शहासूत्रपदीं ने भी " वही अर्थ कहा है; इस प्रकार ' चैव ' ( श्रीर भी ) पद से इस वात का स्पष्टीकरण

<sup>\*</sup> इस विषय का विचार परलोकतामी तेलंग ने किया है। इसके सिवा सन् १८९५ में इसी विषय पर प्रो. तुकाराम रामचन्द्र अमळनेरकर बी. ए. ने भी एक निवन्ध प्रकाशित किया है।

हो जाता है, कि इस श्लोक में चेत्र-चेत्रज्ञ विचार के दो भिन्न भिन्न स्थानों का उछेल किया गया है । ये दोनों स्थान केवल भिन्न ही नहीं हैं, किन्तु उनमें से पहला अर्थात् ऋषियों का किया हुआ वर्णन " विविध छंदों के द्वारा प्रथक् प्रथक् अर्थात् कुछ यहाँ और कुछ वहाँ तथा घ्रनेक प्रकार का" है धीर उसका अनेक ऋषियों-द्वारा किया जाना 'ऋपिभिः' ( इस बहुवचन तृतीयान्त पद ) से स्पष्ट हो जाता है : तथा बहासूत्र पदों का दूसरा वर्णन " द्वेतुयुक्त और निश्रयात्मक " है । इस प्रकार इन दोनों वर्णनों की विशेष भिन्नता का स्पष्टीकरण इसी श्लोक में है। ' हेतुमत् ' शब्द महाभारत में कई स्थानों पर पाया जाता है और उसका अर्थ है-" नैय्यायिक पद्धति से कार्यकारण-भाव वतलाकर किया हुआ प्रतिपादन । " डदा-**दृर्**णार्थ, जनक के सन्मुख सुजमा का किया हुआ भाषण, अथवा श्रीकृष्ण जव शिष्टाई के लिये कौरवों की सभा में गये उस समय का उनका किया हुआ भाषणा लीजिये। महाभारत में ही पहले भाषणा को " हेतुमत् और अर्थवर्त " (शा. ३२०. १६१ ) और दूसरे को "सहेतुक" (उद्यो. १३१. २) कहा है। इससे यह प्रगट होता है, कि जिस प्रतिपादन में साधक-बाधक प्रमाण बतलाकर षांत में कोई भी श्रनुमान निस्संदेह सिद्ध किया जाता है उसी को " हेतुमद्गिर्वि-निश्चित्तैः" विशेषणा लगाये जा सकते हैं; ये शब्द उपनिपदों के ऐसे संकीर्षा प्रति-पादन को नहीं लगाये जा सकते कि जिसमें कुछ तो एक स्थान में हो और कुछ दूसरे स्थान में । खतएव "ऋषिभिः बहुधा विविधेः पृथक्" खौर "हेतुमद्भिः विनि-श्चितैः " पदों के विरोधात्मक स्वारस्य को यदि स्थिर रखना हो, तो यही कहना पडेगा कि गीता के उक्त श्लोक में " ऋषियों-द्वारा विविध छंदों में किये गये अनेक प्रकार के प्रयक " विवेचनों से भिन्न भिन्न उपनिपदों के संकीर्ग और प्रयक् वाक्य ही अभिप्रेत हैं, तथा " हेतुयुक्त और विनिश्चयात्मक बहासुत्रपदों " से ब्रह्मसूत्र-ग्रंथ का वह विवेचन अभिमेत है कि जिसमें साधक-बाधक प्रमागा दिखलाकर श्रंतिम सिद्धान्तों का सन्देश-राहित निर्माय किया गया है । यह भी स्मरागु रहे, कि उपनिपदों के सब विचार इधर उधर बिखरे सुए हैं, अर्थात् अनेक ऋषियों को जैसे सुमत्ते गये वैसे ही वे कहे गये हैं, उनमें कोई विशेष पद्धति या कम नहीं है; अतएव उनकी एकवान्यता किये विना उपनिषदों का भावार्य ठीक ठीक समभ्त में नहीं आता । यही कारण है कि उपनिपदों के साथ ही साथ उस ग्रंच या वेदान्तसूत्र ( ब्रह्मसूत्र ) का भी उल्लेख कर देना आवश्यक या जिसमें कार्य-कारगा-हेतु दिखला कर उनकी ( अर्थात् उपनिपदों की ) एकवाक्यता की गई है ।

गीता के श्लोकों का कक कार्य करने से यह प्रगट हो जाता है, कि उपनिपद कीर बहासूत्र गीता के पहले बने हैं। उनमें से सुख्य सुख्य उपनिपदों के विषय में तो कुछ भी मत-भेद नहीं रह जाता; क्योंकि इन उपनिपदों के बहुतेरे श्लोक गीता में शुन्दशाः पाये जाते हैं। परन्तु ब्रह्मसूत्रों के विषय में सेदेह अवश्य किया जा सकता है; क्योंकि ब्रह्मसूत्रों में यहाप 'भगवद्गीता' शब्द का उछेख प्रस्यन्त में

नहीं किया गया है, तथापि भाष्यकार यह मानते हैं, कि कुछ सूत्रों में 'स्पृति ' शब्द से भगवद्गीता ही का निर्देश किया गया है । जिन ब्रह्मसूत्रों में, शांकर-माष्य के अनुसार, 'स्पृति ' शब्द से गीता ही का उल्लेख किया गया है, उनमें से नीचे दिये हुए सूत्र मुख्य हैं:—

ब्रह्मसूत्र—अध्याय, पाद और सूत्र। गीता—अ १. २. ६ स्मृतेश्व। गीता १८. ६

गोता — अध्याय और ऋोक । गोता १८. ६१ " ईश्वरः सर्वभूतानां०" आदि स्रोत ।

१. ३. २३ ऋषिच स्मर्थते । २. १. ३६ उपपद्यते चाप्युपलम्यते च । गीता १५. ६ "न तद्भासयते सूर्यः० "आ० गीता १५. ३. " न स्पमस्येह तथोपलभ्यते० " आदि।

२. ३. ४५ अपि च स्मर्यते ।

५.१ गीता ७. " ममेनांशो जीवलोकेजीव-भूतः» आदि !

 २. १७ दर्शयति चायो अपि स्मयंते ।
 ३. ३. ३१ श्रानियतः सर्वासामिनराघः शब्दानुमानाभ्याम् । गीता १३.१२. 'होये यत्तत् प्रथस्यामि०' मा० गोता ८. २६ " शुक्ककृष्णे गती हेर्ति० '' मादि ० ।

४, १. १० सारंति च । ४.२,२१ योगिनः प्रति च स्मर्यते । गीता ६. ११ " शुची देशे०" आदि० ! गीता ८. २३ "यत्र कालेखनावृत्तिमावृत्ति चैव योगिनः० " आदि० ।

उपर्युक्त ब्राठ स्थानों में से कुछ यदि संदिग्ध भी माने जायँ, तथापि **ह**मारे मत से तो चौंथे (बस्. २.३. ४५) और आठवं (बस्.४. २.२१) के विषय में कुछ भी सन्देह नहीं हैं। भोर, यह भी स्मरता रखने योग्य है, कि इस विषय में-शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मञ्चाचार्य श्रीर वल्लमाचार्य-चारा माण्यकारा काः मत एक ही सा है। ब्रह्मसूत्र के उक्त दीनों स्थानों ( ब्रसू. २. ३. ४४ और ४. २. २१ ) के विषय में इस प्रसंग पर भी श्रवश्य घ्यान देनों चाहिये—जीवात्सा धौर परमात्मा के परस्पर सम्बन्ध का विचार करते समय, पहले " नात्माऽश्रुतेर्नि-त्यत्वाच ताम्यः " ( बस्. २.३.१७ ) इस सूत्र से यह निर्गाय किया है, कि सृष्टि के अन्य पदार्थों के समान जीवात्मा परमात्मा से उत्पन्न नहीं हुआ है; उसके बाद " अंशो नानाव्यपदेशात्० " ( २. ३. ४३ ) सूत्र से यह वतलाया है, कि जीवातमा परमातमा ही का ' भ्रंश ' है, और भ्रागे " मंतवगाहि " ( २. ३. ४४ ) इस प्रकार श्रुति का प्रमागा देकर, ब्रम्त में " अपि च स्मर्यते " ( २, ३, ४४ ) - " स्मृति में भी यही कहा है" -इस सूत्र का प्रयोग किया गया है। सब भाष्यकारों का कपन है, कि यह स्मृति यानी गीता का " ममैवांशी जीवलोके जीवसूत: सनातन: " (गी. १५. ७) यह वचन है। परन्तु इसकी अपेदा अतिमहर्याने ( अर्थात् । ब्रह्मसूल ४. २. २१ ) और भी अधिक निस्सन्देह है । यह पहले है, दसवें प्रकरण में,

बतलाया जा चुका है कि देवयान और पितृयागा गति में कमानुसार, उत्तरायगा क छः महीने और दिल्लिगायन के छः महीने होते हैं, और उनका स्रय काल-प्रधान न करके बादरायगाचार्य कहते हैं कि उन शब्दों से तत्तत्कालाभिमानी देवता स्नाम-प्रेत हैं (वेसू. ४. ३. ४)। अय यह प्रश्न हो सकता है, कि दिल्लिगायन और उत्त-रायगा शब्दों का कालवाचक श्चर्य क्यां कभी लिया ही न जांव ? इसलिये " यागनः प्रात च स्मर्यते " ( वसू. ४. २. २१)—स्मर्यात् ये काल "स्मृति में योगियों के लिये विहित माने गये हैं "—इस सूत्र का प्रयोग किया गया है; और, गीता ( द. २३) में यह बात साफ साफ कह दी गई है, कि " यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः "—सर्यात् ये काल योगियों को विहित हैं । इससे—माध्यकारों के मता-नुसार यही कहना पड़ता है, कि उक्त दोनों स्थानों पर ब्रह्मसूत्रों में 'स्मृति' शब्द स भगवद्गीता ही विवचित हैं।

परन्तु जब यह मानते हैं, कि भगवद्गीता में बहासूत्रों का स्पष्ट उल्लेख है और ब्रह्मसूत्रों में 'स्मृति 'शब्द से भगवद्गीता का निर्देश किया गया है, तो दोनों में काल-दृष्टि से विरोध उत्पन्न हो जाता है। वह यह है; भगवद्गीता में ब्रह्म-. सत्रों का साफ साफ उहेल हैं इसलिये नहासूत्रा का गीता के पहले रचा जाना निश्चित सोता है, और ब्रह्मसूत्रों में 'स्मृति 'शब्द से गीता का निर्देश माना जाय तो गीता का बहासूत्रों के पहले होना निश्चित हुआ जाता है । बहासूत्रों का एक बार गीता के पहले रचा जाना और दूसरी बार उन्हीं सूत्रों का गीता के बाद रचा जाना सम्भव नहीं। बच्छा; अब यदि इस भगड़े से बचने के लिये " बहासत्रपटैं! " शब्द से शांकरभाष्य में दिये हुए अर्थ को स्वीकार करते हैं, तो " हेत्रमद्भिविनि-श्चितै: " इत्यादि पदाँ का स्वारस्य ही नष्ट हो जाता है; और, यदि यह मानें कि ब्रह्मसूत्रों के 'स्मृति 'शब्द से गीता क अतिरिक्त कोई दूसरा स्मृति-अन्य विवक्तित होगा, तो यह कहना पड़ेगा कि सभी भाष्यकारों ने भूल की है । प्रस्काः यदि उनकी भूल कहें, तो मी यह बतलाया नहीं जा सकता कि ' स्मृति ' शब्द से कौन सा अन्य विवक्तित है। तब इस भड़चन से कैसे पार पावें ? हमोर मतातुसार इस भडचन से बचने का केवल एक ही मार्ग है। यदि यह मान लिया जाय कि जिलने ब्रह्मसूत्रों की रचना की इ उसी ने मूल भारत तथा गीता को वर्तमान स्वरूप दिया है, तो कोई भड़चन या विरोध ही नहीं रह जाता । ब्रह्मसूत्रों को 'व्याससूत्र' कहने की रीति पड़ गई है और " शेपत्वात्पुरुषार्थवादो यथान्येष्विति जैमिनिः " ( वेस. ३. ४. २ ) सूत्र पर शांकरभाष्य की टीका में आनन्दगिरि ने लिखा है कि जैमिनि, वेदान्तसूत्रकार ज्यासजी के शिष्य थे; और आरम्भ के मंगलाचरणा में भी, " श्रीमद्व यासपयोनिधिनिधिरसौ " इस प्रकार उन्हें। ने ब्रह्मसूत्रों का वर्षीन किया है। यह क्या महाभारत के आधार पर इस ऊपर बतजा चुके हैं कि सहासारत-कार ज्यासजी के पैल, शुक, सुमंतु, जैमिनि और वैशंपायन नामक पांच शिष्य ये भौर अनको व्यासजी ने महाभारत पढ़ाया था। इन दोनों बातों को मिला कर

विचार करने से यही श्रनुमान होता है, कि मूल भारत फीर तदन्तर्गत गीता को वर्तमान स्वरूप देने का तथा प्रवासवां की रचना करने का काम भी एक बादरायण व्यासजी ने ही किया होगा। इस कयन का यह मतलब्र नहीं, कि यादरायगाचार्य ने वर्तमान महाभारत की नवीन रचना की। हमारे कवन का भावार्य यह है:--महामारत-प्रन्य के स्रति विस्तृत होने के कारण सम्भव है कि यादरायणाचार्य के मसय उसके कहा भाग हथर दथर विखर गये हों या लप्त भी हो गये हों । ऐसी ब्रवस्था में तत्कालीन वपलब्ध महाभारत के भागों की खोज करके, तथा अन्य में जहाँ जहाँ अपूर्णता, अग्रुद्धियाँ और शृटियाँ देख पर्टी वहाँ वहाँ उनका संग्रीयन श्रीर टनकी पूर्ति करके. तथा अनुक्रमशिका स्नादि जोड कर बादरायगाचार्य ने इस ग्रन्थ का पनरूजीवन किया हो प्रापया उसे वर्तमान स्वरूप दिया हो । यह बात प्रविद्ध है. कि मराठी साहित्य में ज्ञानेश्वरी-प्रनय का ऐसा ही संशोधन एकनाय मद्वाराज ने किया था: थार, यह कया भी प्रचलित है, कि एकवार संस्कृत का व्याकरगा-महाभाष्य त्रायः सप्त हो गया या श्रीर टसका प्रगरुद्धार चन्द्रशेषाराचार्य को करना पड़ा। प्रय इस यात की ठीक ठीक रूपपति लग हो जाती है. कि महा-भारत के अन्य प्रकरगों में गीता के श्होक क्यों पाये जाते हैं; तया यह यात भी सदन ही दल हो जाती है, कि गीता में ब्रह्ममुखों का स्पष्ट बहुन्य और ब्रह्ममुखों में 'स्मृति ' शुद्ध से गीना का निर्देश वर्षों किया गया है । जिस गीता के प्राधार पर वर्तमान गीता वनी है वह बादरायणाचायं के पहले भी टपलव्य थी. इसी कारण बामसर्थों में 'स्मृति ' शब्द से उसका निर्देश किया गया: व्यार महामारत का क्षेत्रोधन करते समय गीता <sup>\*</sup> में यह दतलाया गया, कि चेत्र-चेत्रज्ञ का विस्तार-

वेदान्तकर्गयोगं च वेदविद महाविदिशः। द्वैपायनो निजनात् शिस्पशास्त्र स्तृतः पुनः ॥

इस स्वेक में 'वेदान्तकर्मयोग' एकवचनास्त्र पर है, परन्तु उत्तक्ता अर्थ 'वेदान्त और कर्मयोग' ही करना पड़ता है। अथवा, यह भी प्रतीत होता है, कि 'वेदान्त कर्मयोग च'यही मूळ पाठ होगा और क्रियो समय या छापते समय 'न्त्र' के अपर अनुस्वार हुट नया हो । इस खेक में यह साफ साफ कर दिया गया है, कि वेदान्त और कर्मयोग, दोनों छा च ब्यात- जी को प्राप्त हुए थे और शिव्यसास्त्र सुग को मिळा था। परन्त यह 'केक वंदर्श के गणवत

<sup>\*</sup> पिटले प्रकरमों में इसने यह बतलाया है, कि महानुष्य वेशनत-भंत्रभी मुख्य अंब है और इसी प्रकार गीता कर्मयोग-विषयक प्रभान अंब है। अब यदि इसारा यह अनुमान सल हो, कि महानूज और गीता की रचना अकेंट ब्यासजी ने ही की है, तो इन दोनों झाख़ाँ का कर्वा कर्यों को मानना पड़ण है। हम ने यह बात अनुमान-प्रारा अगर की चुके हैं। एत्स्य कुंभकीणस्थ कुम्माचार्य ने, बाहिजात्व पाठ के अनुसार, महास्मरत्व की जो एक पोधी हाल ही में प्रकाशित की है उसमें शामितपूर्व के २१२ में अध्याय में (वार्म्यशास्त-प्रकरण में ) इस बात का बर्गन करते समय, कि दुग ने आरंभ में निका निवा द्याल और इतिहास कित प्रकार निर्मित हुए, ३४ यां शोक इस प्रकार दिया है:—

पूर्वक विवेचन बहासूत्रों में किया गया है। वर्तमान गीता में बहासूत्रों का जो यह विश्व है उसकी वरावती के ही सूत्रप्रंय के जन्य उछेल वर्तमान महाभारत में भी हैं। वदाहरणार्य, अनुशासनपर्व के अधावक आदि के संवाद में "अनृताः लिय इत्येचं सूत्रकारो व्यवस्यति" (अनु. १६. ६) यह वाक्य है। इसी प्रकार शतपय ब्राह्मणा (शान्ति. ३१८. १६–१३), पज्ञरात्र (शान्ति. ३६६. १०७), मनु. (अनु. ३७. १६) और यास्क के निरुक्त (शान्ति. ३४२. ७१) का भी अन्यत्र साफ साफ विश्व किया गया है। परन्तु गीता के समान महाभारत के सब भागों को मुलाय करने की रीति नहीं थी, इसिलिये यह शंका सहज ही उत्पन्न होती है, कि गीता के अतिरिक्त महाभारत में अन्य स्थानों पर जो अन्य प्रंथों के उछेल हैं, वे कालनिर्धायार्थ कहीं तक विश्वसनीय माने ज़ायें। परांकि, जो भाग मुलाय नहीं किये जाते उनमें चेपक श्लोक मिला देना कोई कठिन बात नहीं। परन्तु, हमारे मतानुतार, उपर्युक्त अन्य उछेलों का यह बतलाने के लिये उपयोग करना कुछ अनुचित नहीं गा, कि वर्तमान गीता में किया गया ब्रह्मसूत्रों का उछेल केवल श्रकेला या अपूर्व अत्यव अविश्वसनीय नहीं है।

"श्रास्त्र पदेश्रेव" इत्यादि श्लोक के पदों के अर्थ-स्वातस्य की मीमांसा करके द्वम अपर इस बात का निर्णय कर आये हैं, कि भगवद्गीता में वर्तमान ब्रह्मसूत्रों या वेदानतस्त्रों ही का उल्लेख किया गया है। पान्तु भगवद्गीता में ब्रह्मसूत्रों का उल्लेख होने का—और वह भी तेरहवें अध्याय में अर्थात् चेत्र-चेत्रज्ञ विचार ही में होने का—हमारे मत में एक और महस्वपूर्ण तथा दृढ़ कारण है। भगवद्गीता में वासुदेव-भिक्त का तस्त्व यद्यपि मूल भागवत या पान्तराज-धर्म से लिया गया है; तथापि (जैसा हम पिळले प्रकरिगों में कह आये हैं) चतुर्व्यूह पान्नराज-धर्म में विधित मूल जीव और मन की उत्पत्ति के विषय का यह मत भगवद्गीता को मान्य नहीं है, कि वासुदेव से संकर्षण कर्यात् जीव, संकर्षण से प्रदुम्न (मन) और प्रयुक्त से अनिक्द (अहंकार) उत्पन्न हुआ। महास्त्रों का यह सिद्धान्त है, कि जीवात्मा किसी अन्य वहतु से उत्पन्न नहीं हुआ। है (वेस्. २. ३. १७), वह सनातन परमाता। ही का नित्य ' छंश' है (वेस्. २. ३- ४३)। इमिलेये प्रहास्त्रों के दूसरे

कुष्णां ने के छापलांन से प्रका हात पोथा में तथा चलक ते की प्रति मं भी नहीं मिलता कुंमकोण की पोथा का शान्तिपर्व का २९२ वाँ वाध्याय, वंबई और कलकत्ता की प्रति में, २१० वाँ है। कुंमकोण पाठ का यह खोक हमारे मिलत हान्दर गणेश छु गण गर्दे ने हमें सूचित किया, अत्रथ हम उनके फ़तक है। उनके मनानुसार इम स्थान पर कर्मगंग शब्द से भीना ही विवक्षित है और इस खोक में भीना और वेदान्त मुने का ( अर्थाद दोनों का ) कर्मृत्व व्यासनी को ही दिया गया है। महाभारत को तीन पोथियों में से केवल एक हैं प्रतिमें ऐसा पाठ मिलता है। अत्रथ उसके विषय में छुछ शंका उत्पन्न होती है। इस विषय में चांह जो वहा जाय किन्तु इस पाठ से इतना तो अवस्य सिन्द हो जाता है, कि हमारा यह अनुमान — कि वेदान्त और कर्मयोग का कर्ता एक ही है—कुछ नया या निराधार नहीं।

बाध्याय के दसरे पाद में पहले कहा है, कि वासुदेव से संकर्पण का होना धर्यात् भागवत धर्मीय जीवसंबंधी उत्पत्ति संभव नहीं (वेसू. २. २. ४२), फ्रांर फिर यह कहा है कि मन जीव की एक इंदिय है इसिलये जीव से प्रयुम्न (मन) का होना भी संभव नहीं (वेसू. २. २. ४३); क्योंकि जोक-व्यवहार की फ्रोर देखने से तो यही बोध होता हैं, कि कर्ता से कारगा या साधन उत्पन्न नहीं होता। इस प्रकार बादरायगाचार्य ने. भागवतधर्म में वर्णित जीव की उत्पत्ति का. युक्तिपर्वक खगुडन किया है। संभव है कि भागवतधर्मवाले इस पर यह उत्तर दें, कि हम वासदेव (इंशर), संकर्पण (जीव), प्रशुम्न (मन) तथा अनिरुद्ध (अहंकार) को एक ही समान ज्ञानी समझते हैं और एक से दूसरे की वत्पत्ति को लाचिंगिक त्तया गाँगा मानते हैं । परन्त ऐसा मानने से कहना पडेगा, कि एक मुख्य परमेश्वर के बदने चार मुख्य परमेश्वर हैं। प्रतापुब ब्रह्मसूत्रों में कहा है, कि यह उत्तर भी समर्पक नहीं है; और, यादरायणाचार्य ने श्रंतिम निर्णय यह किया है, कि यह मत-परमेश्वर से जीव का उत्पन्न होना-वेदों भ्रार्यात वपनिपदों के मत के विरुद्ध प्रतएव त्याज्य है (वेस. २. २. ४४, ४४)। यदापि यह यात संच है कि भागवत धर्म को कर्म-प्रधान भक्तितंत्व भगवद्गीता में लिया गया है: तथापि शीता का यह भी सिद्धान्त है, कि जीव वासुदेव से उत्पन्न नहीं दुखा, किन्तु वह नित्य परमात्मा ही का 'श्रंश' है (गी. १४.७)। जीव-विषयक यह सिद्धान्त मूल भागवत धर्म से नहीं लिया गया इसलिय यह यतलाना आवश्यक था, कि इसका आधार क्या है: क्योंकि यदि ऐसा न किया जाता तो संभव है कि यह अम ध्राध्यित हो जाता, कि चतुर्व्यूह-भागवतधर्म के प्रशृत्ति-प्रधान भक्ति-तत्त्व के साथ ही साथ जीव की उत्पत्ति-विषयक कल्पना से भी गीता सप्तमत है। प्रतएव चैत्र-चेत्रज्ञ-विचार में जब जीवात्मा का स्वरूप यतलाने का समय प्राया तव. प्रार्थत गीता के तेरहवें भव्याय के आरंभ ही में, यह स्पष्ट रूप से कह देना पढ़ा कि " खेशज़ के क्रर्यात जीव के स्वरूप के सम्यन्य में इसारा सत भागवत्थमें के अनुसार नहीं, बरन उपनिपदों में विश्वित ऋषियों के मतानुसार है।" और, फिर उसके साथ ही साथ स्वभावतः यह भी कष्टना पढा है, कि भिन्न भिन्न ऋषियों ने भिन्न भिन्न अपनिषदाँ में पृयक् पृथक् अपपादन किया है इसेंलिये चन सब की ब्रह्मसूत्रों में की गई एक-वाक्यता (वेस्. २. ३. ४३) ही हमें आहा है। इस दृष्टि से विचार करने पर यह प्रतित होगा, कि भागवतधर्म के भाकि-मार्ग का गीता में इस शीत से समावेश किया गया है, जिससे वे काह्येप दूर हो जायँ कि जो बहासूत्रों में भागवतधर्म पर जाये गये हैं। रामानजाचार्य ने अपने वैदान्तसन्न-भाष्य में उक्त सुन्नों के अर्थ की चदल दिया है (वेस्. राभा. २. २. ४२-४५ देखों)। परन्त हमारे मत में ये अर्थ क्षिष्ट मतएव भग्नाहा हैं। यीवो साहब का अकाव रामानुज-भाष्य में दिये गये क्रियं की क्रोर ही है; परन्तु उनके लेखों से तो यही ज्ञात होता है; कि इस बाद का यथार्थ स्वरूप वनके घ्यान में नहीं बाया । महाभारत में, शांतिपर्व के बन्तिम माग में नारायणीय अथवा भागवत-धर्म का जो वर्णन है, उसमें यह नहीं कहा है, कि वासुदेव से जीव अर्थात् संकर्णण उत्पन्न हुआ; किन्तु पहले यह वत-लाया है कि " जो वासुदेव हैं वही (स एव) संकर्षण अर्थात् जीव या चेत्रज्ञ है " (शां. ३३८. ३६ तया ७३; और ३३४. २८ तया २६ देखों) और इसके बाद संकर्षण से प्रयुक्त तक की केवल परम्परा दी गई है । एक स्थान पर तो यह साफ़ साफ़ कह दिया है, कि भागवत-धर्म को कोई चतुन्त्र्यूह, कोई तिन्यूह, कोई दिन्यूह और अन्त में कोई एकस्यूह भी मानते हैं (ममा. शां. ३४८. ५७)। परन्तु भागवत-धर्म के हन विविध पचों को स्वीकार न कर, उनमें से सिर्फ, वही एक मत वर्तमान गीता में स्थिर किया गया है, जिसका मेल चेत्र-चेत्रज्ञ के परस्पर-सम्बन्ध में उपनिपदों और अहस्तुमों से हो सके । और, इस वात पर ध्यान देने पर, यह अभ्र ठीक तौर से हल हो जाता है, कि ब्रह्मसूत्रों का उहेल गीता में वह एक सुधार है अथवा, यह कहना भी अत्युक्ति नहीं, कि मूल गीता में यह एक सुधार ही किया गया है।

## भाग ४-भागवतधर्म का उदय और गीता ।

गीतारहस्य में अनेक स्थानों पर तथा इस प्रकरण में भी पहले यह बतजा दिया गया है, कि उपनिपदों के ब्रह्मज्ञान तथा कपिल-सांख्य के चर-अचर-विचार के साय भक्ति और विशेषतः निष्काम-कर्म का मेल करके कर्मयोग का शास्त्रीय रीति से पूर्णतया समर्थन करना ही गीता-प्रंय का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। परन्त इतने विषयों की एकता करने की गीता की पद्धति जिनके ज्यान में पूरी तरह नहीं ष्मा सकती, तथा जिनका पहले ही से यह मत हो जाता है कि इतने विषयों की एकता हो ही नहीं सकती, उन्हें इस बात का प्राभास हुआ करता है, कि गीता के बहुतेरे सिद्धान्त परस्पर-विरोधी हैं । उदाहरखार्य, इन प्राचेपकों का यह मत है, कि तेरहवें अध्याय का यह कथन-कि इस जगत में जो कुछ है वह सब निर्माम बहा है,—सातवें अध्याय के इस कथन से बिलकुल ही विरुद्ध है, कि यह सब सगुरा वासुदेव ही है; इसी प्रकार भगवान् एक जगह कहते हैं कि " सुक्ते शत्रु और मित्र समान हैं " ( ६. २६ ) और दूसरे स्थान पर यह भी कहते हैं कि " ज्ञांनी तथा भक्तिमान् पुरुष सुके छत्यन्त प्रिय हैं " ( ७. १७; १२. १९ )—ये दोनों बातें परस्पर-विरोधी हैं । परन्तु हमने गीतारहस्य में श्रनेक स्वानों पर इस बात का स्पष्टीकरणा कर दिया है; कि वस्तुतः ये विरोध नहीं हैं, किन्तु एक ही बात पर एक बार फ्रध्यात्म-दृष्टि से और दूसरी बार भक्ति की दृष्टि से विचार किया गया है, इसिलये यद्यपि दिखने ही में ये विरोधी बातें कहनी पढीं, तथापि बान्त में ज्यापक तत्त्वज्ञान की दृष्टि से गीता में उनका मेल भी कर दिया गया है। इस पर भी कुछ लोगों का यह ब्राच्चेप है, कि ब्रव्यक्त ब्रह्मज्ञान और व्यक्त परमे-

श्वर की भक्ति में यद्यपि उक्त प्रकार से मैल कर दिया गया है, तथापि मूल गीता में इस भेल का होना सम्भव नहीं; क्योंकि मूल गीता वर्तमान गीता के समान परुपर-विरोधी वार्तो से भरी नहीं थी-असमें वेदान्तियों ने अथवा सांख्यशासा-भिमानियों ने अपने अपने शास्त्रों के माग पींद्रे से घुसेंड दिवे हैं। उदाहरणार्थ, शो. गार्वे का कथन है, कि मूल गीता में भक्ति का मेल केवल सांख्य तथा योग भी से किया गया है. वेदान्त के साथ और मीमांसकों के कर्ममार्ग के साथ भक्ति का सेल कर देने का काम किसी ने पीछे से किया है । मूल गीवा में इस प्रकार जो श्लोक पोछे से जोडे गये वनकी, श्रपने मतानुसार, एक तालिका भी उसने जर्मन भाषा में अनुवादित अपनी गीता के अन्त में दी है ! हमारे मतानुसार ये सब करपनाएँ अममूलक हैं । वैदिक-धर्म के भिन्न भिन्न भंगों की ऐतिहासिक परम्परा और गीता के 'सांख्य' तथा 'योग 'शब्दों का सच्चा खर्य ठीक ठीक न सममने के कारण. और विशेषतः तत्वज्ञान-विरहित अर्थात् केवल भक्ति-प्रधान ईसाई धर्म ही का इतिहास उक्त लेखकों ( प्रो. गार्वे प्रसृति ) के सामने रखा रहने के कारण. उक्त प्रकार के अम उत्पन्न हो गये हैं । ईसाई धर्म पहले केवल भक्ति-प्रधान या भीर श्रीक लोगों के तथा दूसरों के तत्त्वज्ञान से उसका मेज करने का कार्य पीछे से किया गया है । पत्तु, यह वात हमारे धर्म की नहीं । हिद्स्थान में मिक्सार्ग का उदय होने के पहले ही सीमांसकों का यज्ञमार्ग, उपनिपत्कारों का ज्ञान, तथा सांख्य और योग—इन सब को परिपक दशा प्राप्त हो चुकी थी। इसलिय पहले ही से इसारे देशवासियों को स्वतन्त्र रीति से प्रतिपादित ऐसा भक्तिमार्ग कमी भी मान्य नहीं हो सकता था, जो इन सब शास्त्रों से और विशेष करके वपनिपदों में वर्शित बहाज्ञान से अलग हो । इस वात पर घ्यान देने से यह मानना पड़ता है कि गीता के धर्ममतिपादन का स्वरूप पहले ही से प्रायः वर्तमान गीता के प्रति-पादन के सदश ही या। गीता-रहस्य का विवेचन भी इसी वात की छोर ज्यान देकर किया गया है । परन्तु यह विषय ऋत्यन्त महत्त्व का है, इसलिये संजेप में यहाँ पर यह वतलाना चाहिये, कि गीता-धर्म के मूलस्वरूप तथा परम्परा के सम्बन्ध में, ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने पर, इसारे मत में कौन कौन सी वातें निप्पन्न होती हैं।

गीता-रहस्य के दसर्वे प्रकरण में इस वात का विवेचन किया गया है, कि वैदिक धर्म का अत्यन्त :प्राचीन स्वरूप न तो भक्तिप्रधान, न तो ज्ञान-प्रधान धर्म न योग-प्रधान ही था; किन्तु वह यज्ञमय अर्थात् कर्म प्रधान था, और वेदसंहिता तथा बाह्यणों में विशेषतः इसी यज्ञ-याग ध्वादि कर्म-प्रधान धर्म का प्रतिपादन किया गया है। आगे चल कर इसी धर्म का ध्यवस्थित विवेचन जैमिति के मीमांतासूत्रों में किया गया है इसीलिये उसे ' मीमांतक-मार्ग' नाम प्राप्त हुआ।। पत्नु, वद्यपि ' मीमांतक ' नाम नया है, तथापि इस विषय में तो विलक्कल ही सन्देह नहीं, कि-यज्ञ-याग आदि धर्म झल्लन प्राचीन है; इतना ही नहीं, किन्तु इसे ऐतिहासिक

टिष्ट से पैदिक धर्म की प्रथम सीढी कह सकते हैं। 'मीमांसक-मार्ग' नाम प्राप्त होने के पहले उसको प्रयोधमं प्रयात् तीन चेदाँ हारा प्रतिपादित धर्म कहते थे; भीर इसी नाम का उल्लेख गीता में भी किया गया है ( गीता. ६. २०. तथा २९ देखी ) । कर्म-मय प्रयधिम के इस प्रकार जोर-शोर से प्रचलित रहने पर, कर्म से प्रयोत केवल यज्ञ-याग प्रादि के वाद्य प्रयत्न से परमेचर का ज्ञान कैसे हो सकता है ? ज्ञान द्वीना एक मानसिक हिषति है, इसलिये परमेश्वर के स्वरूप का विचार किये विना ज्ञान द्वोना सम्भव नहीं, इत्यादि विषय और कल्पनाएँ उपाध्यत द्वोने स्नर्गी क्षार धीरे धीरे उन्हों में से क्षींपनिपदिक ज्ञान का प्रादुर्माव तुमा । यह वात, ह्यांदोम्य व्यादि उपनिपदों के क्षारभ्म में जो क्षयतरग्रा दिये हैं, उनसे स्पष्ट मालूम हो जाती है। इस श्रीपनिपदिक ब्रह्मज्ञान ही को खागे चलकर ' वेदान्त' नाम प्राप्त चुचा। परन्तु, मीमांसा शन्द के समान यद्यपि पेदान्त नाम पीडे प्रचलित चुच्चा 🕏 त्रेपापि उससे यह नहीं कहा जा सकता, कि यहाज्ञान अथवा ज्ञानमार्गे भी नया र्छ । यह यात सच है, कि कर्मकांट के भनन्तर ही ज्ञानकांट उत्पत्न हुसा, परन्तु सारण रहे कि ये दोगों प्राचीन हैं। इस ज्ञानमार्ग ही की दसरी, किन्त स्वतंत्र, शाखा ' कापिल सांख्य ' है । गीतारहस्य में यह बतला दिया गया है, कि इघर ग्रहान प्रहेती है, तो उधर सांएय है हेती; फीर, सृष्टि की उत्पत्ति के क्रम के सम्बन्ध में सांख्यों के विचार मूल में भिन्न हैं। परन्तु श्रीपनिपदिक श्रद्धेती महा-ज्ञान तथा सांख्यों का हैती ज्ञान, दोनों यद्यपि मुक्त में भिन्न भिन्न हों. तथापि केंग्रल ज्ञान-दृष्टि से देखने पर जान पड़ेगा, कि ये दोनों मार्ग अपने पहले के यज्ञ-याग-आदि कर्ममार्ग के एक ही से विरोधी थे। भत्रएव यह प्रश्न स्वभावतः उत्पन्त पुष्पा, कि कर्म का ज्ञान से किस प्रकार मेज किया जावे ? इसी कारगा से उपनिप-त्काल ही में इस विषय पर दो दल हो गये थे। । उनमें से यहदारगयकादिक उपनि पद तथा सांख्य यह कडुने लगे कि कर्म फ्रांर ज्ञान में नित्य विरोध है इसिबये ज्ञान हो जाने पर कर्म का त्याग करना प्रशस्त ही नही विन्तु आवश्यक भी है इसके विरुद्ध, ईशावास्यादि सन्य उपनिषद यह प्रतिपादन करने लगे, कि ज्ञान हो जाने पर भी कर्म छोड़ा नहीं जा सकता, वैराग्य से शुद्धि को निष्काम करके जगतु में ब्यवहार की सिद्धि के लिये ज्ञानी पुरुष को सब कर्म करना ही चाहिये। इन उप-निपदों के भाष्यों में इस भेद को निकाल डालने का प्रयत्न किया गया है । परन्तु, गीतारप्टरम के म्यारहवें प्रकरमा के घानत में किये गये विवेचन से यह वात ध्यान में ह्या जायगी, कि शांकरभाष्य में ये साम्प्रदायिक हार्च खींचातानी से किये गये हैं: फोर इसिलये इन उपनिपदों पर स्वतंत्र रीति से विचार करते समय वे प्रार्थ प्रार्ध नहीं माने जा सकते। यह नहीं कि केवल यज्ञयागादि कर्म तथा ब्रह्मज्ञान ही में भेज करने का प्रयत्न किया गया हो; किन्तु भैन्युपनिपद के विवेचन से यह बातं भी साफ साफ प्रगट दोती है, कि कें।पिल-सांख्य में पहले पहल स्वतंत्र रीति से प्राटु-र्भत चराचर-ज्ञान की तथा उपनिपदों के ब्रह्मज्ञान की एकवाक्यता-जितनी हो

सकती यी-करने का भी प्रयत्न दसी समय आरम्म दुझा या । बृहद्रारायकादि शाचीन टपनिपर्दें में कापिल-सांख्य-ज्ञान को कुछ महाव नहीं दिया गया है। परन्त मैश्रुपनिपर् में सांख्यों की परिमापा का पूर्णतया स्वीकार करके यह कहा है, कि बन्त में एक परवहा ही से सांख्यों के चौबीस तत्व निर्मित दुए हैं। तयापि कारिक्र-सांख्य शास्त्र भी वैराग्य-प्रधानं ऋषांत् कर्म के विरुद्ध है। तात्पर्य यह है कि प्राचीन काल में ही वैदिक वर्म के तीन दल हो गये थे:-(१) केवल यन्याग बादि कर्म करने का मार्ग; (२) ज्ञान तथा वैरान्य से कर्म-सन्यास करना, श्रायांत् ज्ञाननिष्टा ष्ययना सांख्य-मार्गः; क्रीर ( ३ ) ज्ञान तया वराम्य-तुद्धि क्षी से नित्य कर्म करने का मार्ग, अर्थात् ज्ञान-समुख्य-मार्ग । इनमें से, ज्ञान-मार्ग श्री से, आगे चल कर दो भन्य शासाएँ—योग भीर मक्ति—निर्मित दुई हैं । द्वांदोन्यादि प्राचीन रपनिपर्ही में यह कहा है कि पत्रहा का ज्ञान प्राप्त करने के जिये बहा-चिन्तन अत्यन्त आवर्यक हैं; और, यह चिन्तन, मनन तया ध्यान करने के लिये चित्त एकाप्र होना चाहिये; और, विच को स्पिर करने के लिये, परत्रहा का कोई न कोई सगुण प्रतीक पहले नेत्रों के सामने रखना पड़ता हैं । इस प्रकार ब्रह्मोपासना करते रहने से चित्र की लो एकप्रता हो जाती है, उसी को आगे विशेष महत्व दिया जाने लगा और चिचनिरोध-रूपी योग एक जुदा मार्ग हो गया; झाँर, जब सगुण प्रतीक के बदसे परमेखर के मानवरूपचारी व्यक्त प्रतीक की रपासना का आरम्म धीरे घीरे होने बगा, सब बन्त में मक्ति-मार्ग इत्यत हुआ । यह मक्ति-मार्ग औपनिपदिक ज्ञान से असरा, बीच ही में स्वतंत्र रीति से प्राहुर्मूत, नहीं सुम्रा है; झौर न मिक की कराना हिन्दुस्यान में किसी अन्य देश से लाई गई है। सब टपनिपदों का अवलोकन करने से यह कम देख पड़ता है, कि पहले महाचिन्तन के लिये यह के अंगों की अयवा के कार की व्यासना यो; आगे चल कर रह, विष्ण आहि वैदिक देवताओं की, अयवा बाकाग्र बादि स्तुण च्यक महा-प्रतीक की, ट्यासना का बारम्म हुआ; और अन्त में इसी देत से भर्यात बहामाप्ति के लिये ही राम, नृतिह, श्रीकृष्ण, वासुदेव आदि की मक्ति, अर्थाद एक प्रकार की टपासना, जारी दुई है। टपनिपर्ज़ की भाषा से यह बात भी साफ़ साफ़ माजूम होती है, कि टर्नों से योगतत्त्वादि योग-विषयक स्पनिषद् तया नृसिष्टतापनी, रामतापनी आदि माकि-विषयक टपनिपद, झांद्रोत्यादि स्पनिपदों की अपेक्षा अर्वाचीन हैं । अतप्व ऐति-हासिक दृष्टि से यह कहना पढ़ता है, कि छांदोन्यादि प्राचीन स्पनिपद्रों में बर्गीत कर्म, ज्ञान श्रयदा सन्यास, श्रीर ज्ञान-कर्म-समुखय-इन तीनों दलों के प्रादुर्भूत हो जाने पर ही आगे योग-मार्ग और माक्ति-मार्ग को श्रेष्टता प्राप्त दुई है । परन्तु बोग और सिक्ट, वे दोनों साधन बचिर उक्त प्रकार से श्रेष्ट माने गर्वे, तवारि उनके पहते के बहाज्ञान की अष्टता कुछ कम नहीं हुई मारि न टसका कम होना सम्मव ही या। इसी कारण योगप्रधान तथा मिक्त-प्रधान टपनिपड़ों में भी ब्रह्म-ज्ञान को सक्ति और योग का अन्तिम लाध्य कहा है; और ऐसा वर्गन भी कई

हवानों में पाया जाता है, कि जिन रुद्र, विच्या, ष्रस्युत, नारायण तथा वाल्देव बादि की भक्ति की जाती है, वे भी परमात्मा के अथवा परमस के रूप हैं (मेन्यु. ७. ७; रामप्. १६; ष्रमृतिविन्दु. २२ खादि देखें )। सारांश, वैदिकधर्म में समय समय पर खात्मज्ञानी पुरुपों ने जिन धर्मागों को प्रवृत्त किया है, वे प्राचीन समय में प्रचित्त धर्मोगों से ही प्रादुर्भृत हुए हैं; और, नये धर्मागों का प्राचीन समय में प्रचित्त धर्मोगों के साथ मेल करा देना ही, वैदिक धर्म की उत्तति का पहले से सुख्य उद्देश रहा है; तथा भिल भिल धर्मागों की एकवाण्यता करने के हसी उद्देश को स्वीकार करके, आगे चल कर स्मृतिकारों ने आश्रम स्यवस्थाधर्म का प्रतिपादन किया है। भिल भिल धर्मागों की एकवाण्यता करने के इसी उद्देश को स्वीकार करके, आगे चल कर स्मृतिकारों ने आश्रम स्यवस्थाधर्म का प्रतिपादन किया है। भिल भिल धर्मागों की एकवाण्यता करने की इस प्राचीन पद्दिति पर जब ध्यान दिया जाता है, तब यह कहना सयुक्तिक नहीं प्रतीत होता, कि उक्त पूर्वापर पद्दित को छोड़ केवल गीता धर्म ही अकेला प्रवृत्त हुआ होगा।

बाह्मग्रा-प्रन्थों के यज्ञयागादि कर्म, उपनिपर्शे का ब्राम्मज्ञान, कापिनसांख्य, चित्तिनिरोधरूपी योग तथा भक्ति, यही वैदिक धर्म के मुख्य मुख्य अंग हैं और इनकी बत्पत्ति के क्रम का सामान्य इतिहास ऊपर लिखा गया है । श्रय इस यात का विचार किया जायगा कि गीता में इन सब धर्मांगों का जो प्रतिपादन किया गया 🕏 उसका मृत क्या है ?--अर्थात् वह प्रतिपादन साद्वात् भिन्न भिन्न उपनिपदीं से गीता में किया गया है अथवा बीच में एक आध सीढी और है । केवल ब्रह्म-ज्ञान के विवेचन के समय कठ खादि उपनिपदों के कुछ श्लोक गीता में ज्यों के त्यों निये गये हैं और ज्ञान-कर्म-समुख्यपदा का प्रतिपादन करते समय जनक खादि के चौपनिपदिक उदाहरण भी दिये गये हैं। इससे प्रतीत होता है, कि गीता-प्रन्य साजात उपनिपदों के ब्याधार पर रचा गया होगा । परन्त गीता ही में गीता-धर्म की जो परम्परा दी गई है उसमें तो उपनिपदों का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता। जिस प्रकार गीता में द्रव्यमय यज्ञ की ऋषेचा ज्ञानमय यज्ञ को श्रेष्ठ माना है (गी. ४. ३३ ). उसी प्रकार छांदोग्योपनिपद में भी एक स्थान पर यह कहा है, कि मनुष्यं का जीवन एक प्रकार का यज्ञ ही है ( छां. ३. १६, १७ ), स्रोर इस प्रकार के यहा की महत्ता का वर्णन करते हुए यह भी कहा है कि " यह यहा विद्या घोर ष्पांगिरस नामक ऋषि ने देवकी-पुत्र कृष्णा को चतलाई । " इस देवकीपुत्र कृष्णा तथा गीता के श्रीकृष्णा को एक ही व्यक्ति मानने के लिये कोई प्रमाणा नहीं है । परन्तु यदि कुछ देर के लिये दोनों को एक ही ध्यक्ति मान हों तो भी स्मरण रहे कि ज्ञानयज्ञ को श्रेष्ठ माननेवाली गीता में घोर ज्ञांगिरस का कहीं भी बहुेख नहीं किया गया है। इसके सिवा, बृहदारस्यकोपनिपद से यह बात प्रगट है, कि जनक का मार्ग यद्यपि ज्ञानकर्मसमुचयात्मक था, तथापि उस समय इस मार्ग में भक्ति का समावेश नहीं किया गया था । अतएव भक्तियक्त ज्ञान-कर्म-समुचय पन्य की सांप्रदायिक परंपरा में जनक की गणाना नहीं की जा सकती—और न वह गीता में की गई है। गीता के चौथे अध्याय के आरम्भ में कहा है (गी. ४. १-३), कि युग के आरम्भ में भगवानु ने पहले विवस्तानु को, विवस्तानु ने मनु को, और सनु ने इच्चाक को गीता-धर्म का उंपदेश किया या; परना काल के हेर फेर से उसका सीप हो जाने के कारण वह फिर से श्रर्जुन को यतलाना पड़ा । गीता-धर्म की परं-परा का ज्ञान होने के लिये ये श्लोक अत्यंत महाच के हैं; पन्तु टीकाकारों ने शब्दार्य बतलाने के ब्रातिरिक्त उनका विशेष रीति से स्पष्टीकरण नहीं किया है, और कदा-चित् ऐसा करना उन्हें इष्ट भी न रहा हो । नयोंकि, यदि कहा जाय कि गीता-धर्म मन में किसी एक विशिष्ट पन्य का है, तो उससे अन्य धार्मिक पन्यों को कुछ न कुछ गौंगुता प्राप्त हो ही जाती है। परन्तु हमने गीता-रहस्य के आरम्भ में तया गीता के चौंये अध्याय के प्रयस हो श्लोकों की टीका में प्रमागा-सहित इस बात का स्पर्शकरण कर दिया है, कि गीता में वर्णित परंपरा का मेल, इस परम्परा के साय पूरा पुरा देख पडता है, कि जो महाभारतान्तर्गत नारायणीयोपाख्यान में वर्णित मागवत-धर्म की परम्परा में ऋन्तिम त्रेतायुग-कालीन परम्परा है। मागवतधर्म तया गीता-धर्म की परम्परा की एकती को देखकर कहना पडता है. कि गीता श्रंथ भागवतधर्मीय हैं; और, यदि इस विषय में कुछ शंका हो, तो महामारत में दिये गये वैशंपायन के इस वाक्य-" गीता में भागवतवर्म ही वतलाया गया हूं " ( म. मा. शां. ३१६.१०)—से वह दूर हो जाती है। इस प्रकार जब यह सिद्ध हो गया, कि गीता श्रीपनिपटिक ज्ञान का अर्थात वेदान्त का स्वतंत्र ग्रन्थ नहीं है—उसमें भागवत्वधर्म का प्रतिपादन किया गया है; तय यह कहने की कोई खावर्यकता नहीं, कि सागवतधर्म से फ्रलग करके गीता की जो चर्चा की जायगी वह अपूर्ण तथा भ्रममृतक होगी । श्रतपुव, भागवतधर्म कव उत्पन्न हुन्ना और उसका मृतस्वरूप क्या था, इत्यादिप्रश्नों के विषय में जो यातें इस समय उपलब्ध हीं, उनका भी विचार संजीप में यहाँ किया जाना चाहिये । गीतारहृश्य में हम पहें ही कह बाये हैं, कि इस सागवतधर्म के ही नारायगीय, सात्वत, पाञ्चरात्र-धर्म बादि भ्रम्य नाम हैं।

उपनिपत्काल के याद धार ब्रुद्ध के पहले जो विदेक धर्मश्रंय वने, उनमें से धिक्षांग्रं श्रन्य जुस हो गये हैं. इस कारण भागवतधर्म पर वर्तमान समय में जो अन्य उपलब्ध हैं उनमें से, गीता के अतिरिक्त, सुख्य अन्य यही हैं:—महाभारतान्तर्गत श्रांतिएर्ज के ध्यन्ति स्वराह्द धव्यायों में निरूपित नारायणीयोपाख्यान (म. मा. श्रां. ११९—१११), श्रांडिस्यसूत्र, भागवतपुराणा, नारद्वाक्यात्र, नारद्द्यूत्र, तथा रामाञ्जावाये आदि के अन्य । इनमें से रामानुजावाये के अन्य तो प्रत्यव में सांप्रदायिक दृष्टि से ही, अयांत् भागवतधर्म के विशिष्टाहेंत वेदान्त से मेल करने के लिये, विक्रम संवन् १३३५ में (ग्रालिवाह्न शक के लगमग बारह्व श्रतक में) लिखे गये हैं । अत्यत्व मागवतधर्म का मृलस्वरूप निश्चित करने के लिये इन अन्यों का सहारा नहीं लियाजा सकता; भीर यही वात मध्वादि के अन्य वैराणुव-अन्यों की भी हैं। श्रीमद्वागवतपुराणा इसके पहले का है; परन्तु इस पुराणा के

भारंभ में ही यह कथा है ( भाग. एकं. १ घा. ४ घीर ५ देखी ), कि जब न्यासजी ने देखा कि मद्दामारत में, श्रातपुव गीता में भी, नैप्कर्य-प्रधान भागवत-धर्म का जो निरूपण किया गया है उसमें भक्ति का जैसा चाहिये वैसा वर्णन नहीं है, धीर " भक्ति के बिना केवल नैप्कर्म शीभा नहीं पाता, " तब उनका मन कुछ उदास और अप्रसंश हो गया; एवं अपने सन की इस तलमलाहर को दर करने के लिये नारदजी की सचना से उन्हों ने भक्ति के माहात्म्य का प्रति-पादन करनेवाले भागवत-परागा की रचना की । इस कथा का ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने पर देख पडेगा, कि मूल भागवतधर्म में अर्थात् भारतान्तर्गत भागवतधर्म में नैप्कर्म्य को जो श्रेष्ठता दी गई यी वह जब समय के हेर फेर से कम द्वीने लगी और उसके बदले जब भक्ति की प्रधानता दी जाने लगी, तब भागवत-धर्म के इस दूसरे स्वरूप का ( क्रषात् भक्तिप्रधान भागवतधर्म का ) प्रतिपादन करने के लिये यह भागवत प्राणक्षी मेवा पीछे तैयार किया गया है । नारदपद्ध-रात्र ग्रंथ भी इसी प्रकार का प्रायात केवल भक्तिप्रधान है और उसमें द्वादश रकंधों के भागवत-प्ररागा का तथा वर्धाववर्तप्ररागा, विष्णाप्ररागा, गीता और महा-भारत का नामोछेल कर स्पष्ट निर्देश किया गया है ( ना. पं. २. ७. २८-३२; ३. १४. ७३; और ४. ३. १४४ देखों )। इसिलये यह प्रगट है, कि भागवतधर्म के मलस्वरूप का निर्माय करने के लिये इस अंच की योग्यता भागवतपरामा से भी कम दर्जे की है। नारदस्त्र तथा शांडिल्यस्त्र कदाचित् नारदपञ्चरात्र से भी कुछ शाचीन हों; परन्तु नारदसूत्र में व्यास और ग्रुक ( ना० स० ८३ ) का उद्घेख है इसिलरे वह भारत और भागवत के बाद का है; और, शांडिल्यसव में भगवद्गीता के स्रोक ही उद्युत किये गये हैं (शां. स्. ६, १५ खोर =३) अतएव यह स्त्र यद्यपि नारदसुत्र ( ६३ ) से भी प्राचीन हो, तथापि इसमें संदेह नहीं कि यह गीता और महाभारत के अनंतर का है। अतप्त, भागवतधर्म के मूल तथा प्राचीन स्वरूप का निर्णय श्रंत में महाभारतान्तर्गत नारायणीयाख्यान के श्राधार से ही काना पड़ता है। मागवतपुराण (१. ३. २४) और नारदपज्ञरात्र (४. ३. १५६-१५६; ४. ८, ८१ ) ग्रंघों में बुद्ध को विष्णु का अवतार कहा है। परन्तु नारायग्रीयाल्यान में वर्शित दशावतारों में बुद्ध का समावेश नहीं किया गया है-पष्टला अवतार हंस का और आगे कृप्ता के बाद एकदम कल्कि अवतार बतलाया है (सभा. शां. ३३६. १००)। इससे भी यही सिद्ध होता है, कि नारायणीया-ख्यान भागवत-पुरागा से और नारदपञ्चरात्र से प्राचीन है । इस नारायगाीयाख्यान में यह वर्गान है, कि नर तथा नारायगा (जो परवहा ही के अवतार हैं ) नामक दो ऋषियों ने नारायग्रीय अर्थात् भागवतधर्म को पहले पहल जारी किया, और उनके कप्तने से जब नारद ऋषि श्वेतद्वीप को गये तब वस्त स्वयं भगवान ने नारद को इस धर्म का उपदेश किया। भगवान जिस खेतद्वीप में रहते हैं वह चीरसमूद में है, और वह चीरसमूद मेरपर्वत के उत्तर में है, इत्यादि नारायग्रीयाख्यान की

बातें प्राचीन पौराणिक ब्रह्मांडवर्णन के अनुसार 'ही हैं और इस विषय में हमारे यहाँ किसी को कुछ कहना भी नहीं है। परन्तु वेवर नामक पश्चिमी संस्कृतज्ञ पंडित ने इस क्या का विषयांस करके यह दीर्घ शंका की थी, कि भागवतधर्म में वर्तित भक्तितत्त्व श्रेतहीप से अर्थात् हिन्दुस्थान के वाहर के किसी अन्य देश से हिन्द्रस्थान में लाया गया है, और मिक का यह तत्व उस समय ईसाईधर्म के अतिरिक्त और कहीं भी प्रचलित नहीं या इसकिये ईसाई देशों से ही भक्ति की कल्पना सागवतधर्मियों की सुभी है। परन्तु पिणिनि को वासुदेव-मक्ति का तस्व मालूम या और वीद तथा जैनधर्म में भी भागवतधर्म तथा भक्ति के उल्लेख पाये जाते हैं; एवं यह बात भी निर्विवाद है, कि पारिपनि भीर बुद्ध दोनों ईसा के पहले हुए थे। इसलिये अब पश्चिमी पंडितों ने ही निश्चित किया है, कि बेवर साहब की उपर्युक्त शंका निराधार है। अपर यह बतला दिया गया है, कि अक्तिरूप धर्माङ का उदय हमारे यहाँ ज्ञान-प्रधान उदनिपदों के अन-न्तर हुआ है। इससे यह बात निर्विवाद प्रगट होती है, कि ज्ञानप्रधान उपनिषदी के बाद तथा बुद के पहले वालुदेवमिक-संबंधी भागवतधर्म उत्पन्न हुआ है। श्रव प्रश्न केवल इतना ही है, कि वह बुद्ध के कितने शतक" पहले उत्पत्न हुआ? अगले विवेचन से यह वात ज्यान में आ जायगी, कि यदाप उक्त प्रश्न का पूर्ण-तया निश्चित उत्तर नहीं दिया जा सकता, तथापि स्थूल दृष्टि से उस काल का घंदाज करना कुछ घसंभव भी नहीं है।

गीता ( ६. २ ) में यह कहा है, कि श्रीकृष्ण ने जिस भागवतधर्म का वपदेश अर्जुन को किया है उसका पहले स्रोप हो गया था। भागवतधर्म के तत्त्वज्ञान में परमेश्वर को वासुदेव, जीव को संकर्षणा, मन को श्रुष्टम तथा अर्ह्कार को स्मिन्धर को वासुदेव, जीव को संकर्षणा, मन को श्रुष्टम तथा अर्ह्कार को स्मिन्धर को वास है, संकर्षणा उनके ज्येष्ट आता बलराम का नाम है, तथा प्रयुग्न और स्मिन्ध्द श्रीकृष्णा के पुत्र और पौत्र के नाम हैं। इसके सिवा इस धर्म का जो दूसरा नाम 'सात्वत' भी है, वह उस यादव-जाति का नाम है जिसमें श्रीकृष्णाजी ने जन्म लिया था। इससे

<sup>\*</sup> मिलाग् (पार्ली—मिलाग् ) शब्द थेरगाथा (को. २७०) में मिलता है और एक जातक में भी भिल का उछेल किया गया है। इसके सिना, प्रसिद्ध फ्रेंच पार्ली-पंडित सेनार्ट (Senart) ने 'नौद्धमं का मूल ' इस विषय पर सन् १९०९ में एक व्याख्यान दिया था, जिसमें स्पष्टरूप से यह प्रतिपादन किया है, कि मागनतथभं बौद्धमं के पहले का है। "No one will claim to derive from Buddhism Vishnuism or the yoga. Assuredly. Buddhism is the barrower," ... "To sum up, if there had not previously existed a religion made up of doctrines of yoga, of Vishnuite legends, of devotion to Visnuh Krishna, worshipped under the title of Bhagavata, Buddhism

यह बात प्रगट द्वाती है, कि जिस कुल तथा जाति में श्रीकृत्वाजी ने जन्म लिया था उसमें यह धर्म प्रचलित हो गया था, और तभी उन्होंने अपने प्रिय मित्र अर्छन को उसका उपदेश किया होगा-ग्रीर यही बात पौराणिक कथा में भी कही गई है। यह भी क्या प्रचलित है, कि श्रीकृष्ण के साय ही सात्वत जाति का अन्त हो गया, इस कारण श्रीकृष्ण के बाद सात्वत जाति में इस धर्म का प्रसार होना भी संभव नहीं था। भागवतधर्म के मिल मिल नामां के विषय में इस प्रकार की ऐतिहासिक उपपत्ति बतलाई जा सकती है, कि जिस धर्म को श्रीकृष्णांजी ने प्रवृत्त किया या वह उनके पहले कदाचित नारायणीय या पाखरात्र नामों से न्यूनाधिक कोंगी में प्रचलित रहा होगा, कीर कार्ग सात्वत जाति में उसका प्रसार होने पर उसे ' सात्वत ' नाम प्राप्त हुमा होगा, तदनंतर भगवान श्रीकृष्ण तया मर्जन को नर-नारायण के प्रवतार मानकर लोग इस धर्म को 'भागवतधर्म' कन्दने लगे होंगे । इस विषय के संबंध में यह मानने की कोई ब्रावश्यकता नहीं, कि तीन या चार भिन्न भिन्न श्रीकृष्ण हो चुके हैं और उनमें से हर एक ने इस धर्म का प्रचार करते समय धपनी कोर से कुछ न कुछ सुधार करने का प्रयत्न किया है-वस्तुतः ऐसा मानने के लिये कोई प्रमाण भी नहीं हैं । मूलधर्म में न्युनिधिक परिवर्तन हो जाने के कारण ही यह करपना उत्पन्न हो गई है । बुद्ध, क्राइस्ट, तथा सहस्मद तो अपने अपने धर्म के स्वयं एक ही एक संस्थापक हो गये हैं और आंगे उनके धर्मी में भले-बरे अनेक परिवर्तन भी हो गये हैं। परन्त इससे कोई यह नहीं मानता कि बुद्ध, जाहस्ट या मुहम्मद अनेक हो गंथे। इसी प्रकार, यदि मूल भागवतधर्म को आगे चलकर भिन्न भिन्न स्वरूप प्राप्त हो गये, या श्रीकृष्णाची के विषय में झांगे भिन्न भिन्न कल्पनाएँ रूह हो गई, तो यह कैसे माना जा सकता है कि उतने ही भिन्न श्रीकृष्ण भी हो गये ? हमारे मतावुसार ऐसा मानने के लिये कोई कारण नहीं है। कोई भी धर्म जीजिय, समय के हेर-फेर से उसका रूपान्तर हो जाना बिलक़त स्वामाविक है; उसके िसये इस बात की आवश्यकता नहीं की भिन्न भिन्न कृण्णा, बुद्ध या ईसामसीह

would not have come to birth at all. " सेनार्ट का यह छेल पूने से प्रकाशित होनेवाले The Indian Interpreter नामक मिशनरा त्रैमासिक पत्र के अन्तर्शित होनेवाले The Indian Interpreter नामक मिशनरा त्रैमासिक पत्र के अन्तर्शित १९९० और जनवरी १९१० के अन्तर्शि में प्रसिद्ध हुआ है; और जमर दिये गये वाक्य जनवर्श के अंक के १७७ तथा १७८ पृष्ठों में हैं। डा. चूळर ने भी यह कहा है:— "The ancient Bhagavata, Satvata of Puncharatra sect devoted to the worship of Narayana and his deified teacher Krishna—Devaki putra dates from a Period long anterior to the rise of Jainas in the 8th Century B a C. "—Indian Antiquary Vol. XXIII. (1894)p.248. इस निषय का अधिक विवेचन आगे चळ कर इसी परिशिष्ट प्रकरण के छठवें माग में किया गया है।

माने जार्व \* । कुछ लोग-कौर विशेषतः कुछ पश्चिमी तर्कज्ञानी-यह तर्क कियाँ हरते हैं, कि श्रीकृष्ण यादव और पांडव, तथा भारतीय युद्ध श्रादि ऐतिहासिक घटनाएँ नहीं हैं, ये सब किएत कथाएँ हैं; और कुछ लोगों के मत में तो महाभारत श्रम्यातम विषय का एक बृहत् रूपक ही है। परन्तु हमोर प्राचीन प्रंघों के प्रमाणों को देखकर किसी भी निप्पत्तपाती मनुष्य को यह मानना पढेगा, कि उक्त शंकाएँ विलुक्त निराधार हैं। यह बात निर्विवाद है, कि इन क्याओं के मुल में इतिहास सी का श्राधार है। सारांश, हमारा सत यह है कि श्रीकृप्ण चार पांच नहीं हुए, से केवल एक ही ऐतिहासिक पुरुष थे । प्रय श्रीकृप्गाजी के प्रवतार-काल पर विचार करते समय रा० व० चिंतामशिराव वैद्य ने यह प्रतिपादन किया है कि श्रीकृष्णा, यादव, पांडव तथा भारतीय युद्ध का एक ही काल-अर्थात् कलियुंग का आरम्भ-हैं; पुराणागणना के अनुसार उस काल से अब तक पांच हजार से भी आधिक वर्ष बीत जुके हैं; और यही श्रीकृष्णाजी के अवतार का यथार्थ काल है ।। परन्त पांडवीं से लगा कर शककाल तक के राजाओं की, पुराणों में वाणित, पीढियों से इस काल का मेल नहीं देख पडता । श्रतप्व भागवत तथा विपापुराग्र में जो यह बचन है, कि "परीचित राजा के जन्म से नन्द के अभिपेक तंक ११११-अयवा १०१५-वर्ष होते हें " ( माग. १२. २. २६; ब्रीर विप्ता. ४. २४. ३२ ) , उसी के आधार पर विद्वानों ने अब यह निश्चित किया है, कि ईसाई सन् के लग-भग १४०० वर्ष पहले भारतिय युद्ध श्रीर पांडव हुए होंगे । श्रर्थात् श्रीकृप्ण का अवतार-काल भी यही है; और इस काल को स्वीकार कर लेने पर यह बात सिद्ध

<sup>ै</sup> श्रीकृष्ण के चादज में पराक्रम, मिल और बेदान्त के अतिरिक्त गोपियों को रासकीड़ा का समावेग्र होता है और वे वार्त परएपर-विरोधी है, इसलिय आजकल जुछ विद्वान् यह प्रातपादन किया करते हैं, कि महामारत का कुण मिल्ल, गोता का भिन्न और गोतुं का कन्दिया भी भिन्न है। हों. मांडारकर ने अपने '' बैण्यन, श्रेव आदि पंथ '' सन्वन्धी अंग्रेजी अंश में इसी मत को खीकार किया है। परन्तु हमारे मत में यह ठींक नहीं है। यह वात नहीं, कि गोपियों की कथा में जो श्रृंगार का वर्णन है वह वाद में न आया हों; परन्तु केवल जतने ही के लिये यह मानने की कीई आवश्यकता नहीं, कि श्रीकृष्ण नाम के कई भिन्न भिन्न पुरुष हो गये, और इसके लिये करपना के सिवा कोई अन्य आधार भी नहीं है। उसके सिवा, यह भी नहीं, कि गोपियों की कथा का प्रचार पहले मागवतकाल ही में हुआ हो: किन्तु इककाल के आरम्भ में थानी विक्रम संवत् १३६ के लगमग अश्वषीप विरचित बुद्धचरित्त (४.१४) में और भास काविकृत वालचिरत नाटक (३.२) में भी गोपियों का ज्लेख किया गया है। अतएव इस विषय में हमें डॉ. आंडारकर के कथन से चितामणिराव वैष का मत अधिक स्श्रुतिक प्रतीत होता है।

<sup>ी</sup> रावनहादुर चिंतामिणराव वैद्य का यह मत उनके महाभारत के टीकात्मक अंग्रेजी अंथ में है। इसके सिवा, इसी विषय पर आपने सन १९१४ में हैक्त कोलेज-एनिवर्सरी के समय जो व्याख्यान दिया था, उसमें भी इस वात का विवेचन किया था।

होती है, कि श्रीकृष्ण ने भागवत-धर्म को, ईसा से सगमग १४०० वर्ष पहले भ्रयवा ब्रह्स से लगभग ५०० वर्ष पहले, प्रचलित किया होगा । इस पर कुछ लोग यह स्रातीप करते हैं, कि श्रीकृष्ण तथा पांडवों के ऐतिहासिक पुरुष होने में कोई सन्देष्ट नहीं, परन्तु श्रीकृष्ण के जीवन-चरित्र में उनके अनेक रूपान्तर देख पढ़ते हैं—जैसे श्रीकृष्ण नामक एक ज्ञत्रिय योद्धा को पहले मदापुरुष का पर प्राप्त हुआ, पश्चात विष्णु का पद मिला और धीरे धीरे अन्त में पूर्ण परवहा का रूप प्राप्त हो गया—इन सब अवस्थाओं में श्रारम्म से अन्त तक बहुत सा काल बीत चका होगा, और इसी लिये भागवतधर्म के उदय का तथा भारतीय युद्ध का एक श्ची काल नहीं माना जा सकता। परन्तु यह आद्मेप निरर्थक है। 'किसे देव मानना चाहिये और किसे नहीं मानना चाहिये ' इस विषय पर आधुनिक तर्कजों की सममं में तथा दो चार हुज़ार वर्ष पहले के लोगों की समम (गी. १०. ४१) में बढ़ा अन्तर हो गया है। श्रीकृष्ण के पहले ही बने हुए उपनिषदों में यह सिद्धान्त कहा गया है, कि ज्ञानी पुरुष स्वयं ब्रह्मसय हो जाता है (बृ. ४. ४. ६) ; और मैत्र्यपनिषद में यह साफ साफ कह दिया है, कि रुद्र, विष्णु, अन्यत, नारायण, ये सब ब्रह्म ही हैं (मैन्यु. ७. ७)। फिर श्रीकृष्ण को परब्रहात्व प्राप्त होने के लिये अधिक समय लगने का कारण ही क्या है? इतिहास की ओर देखने से विश्वस-नीय बौद्ध प्रयों में भी यह बात देख पड़ती है, कि बुद्ध स्वयं अपने को ' ब्रह्मभूत ' ( सेलसुत्त. १४; घरगाया =३१ ) कहता था; उसके जीवन-काल ही में उसे देव के सदश सम्मान दिया जाता याः उसके स्वर्गस्य होने के बाद शीघ्र ही उसे ' देवाधि-देव ' का खयवा वैदिक-धर्म के परमात्मा का स्वरूप प्राप्त हो गया था; घौर उसकी पुजा भी जारी हो गई थी। यही बात ईसामशीह की भी है। यह बात सच है, कि बुद्ध तथा ईसा के समान श्रीकृष्ण संन्यासी नहीं थे, और न भागवतधर्म ही निवृत्ति-प्रधान है। परन्तु केवल इसी आधार पर, बौद्ध तथा ईसाई-धर्म के मूल पुरुषों के समान, भागवतधर्म-प्रवर्तक श्रीकृष्णा को भी, पहले ही से ब्रह्म स्रयवा देव का स्वरूप प्राप्त होने में किसी बाधा के उपास्थित होने का कोई कारण देख नहीं पडता।

इस प्रकार, श्रीकृष्ण का समय निश्चित कर लेने पर उसी को भागवत-धर्म का उद्य-काल मानना भी प्रशस्त तथा सद्यक्तिक है। परन्तु सामान्यतः पश्चिमी पंडित ऐला करने में क्यों हिचिकचाते हैं, इनका कारण कुछ और ही है। इन पंडितों में के अधिकांश का अब तक यही मत है, कि खुद ऋग्वेद का काल ईसा के पहले लग-भग १५०० वर्ष, या बहुत हुआ तो २००० वर्ष से आधिक प्राचीन नहीं है। श्रत-पद कन्हें अपनी दृष्टि से यह कहना असम्भव पतीत होता है, कि भागवत-धर्म ईसा के लगभग १५०० वर्ष पहले प्रचित्त हुआ होगा। क्योंकि वैदिकधर्म-साहित्य से यह कम निर्विवाद सिद्ध है, कि ऋग्वेद के वाद यज्ञ-याग आदि कर्म प्रति-पादक यर्खेद और जाहारण-अंथ वने, तदनन्तर ज्ञान-प्रधान उपनिवद और साहरण-

शानु निनित हुए और अन्त में मिक-प्रवान प्रंय रचे गये। और, देवस मागदन कर के दंगों का अवलोकन करने से भी स्तर प्रतित होता है, कि औरतिपतिक ज्ञान, मृत्यकाख, विज्ञतिग्रेव-रुपी योग आदि वसोह भागवतवर्स के टरप दे पहले ही अचलित हो लोहे ये। सनय की नदमानी ही कितारी करने पर सी यही मातना पहला है, कि ऋतेर के बाद और मागवत-वर्म के दर्भ के पहले. टक्क निष्ट निष्ट वर्मतीं का प्राहुमीन तथा बृद्धि होने के लिये, दीव में कम से कम इस बार्ड गुरुक अवस्य बीत गये होंगे। परनु यदि यह माना बाय, कि मानवत्रवर्म को औक्ष्रण ने करने ही समय में, कर्यान् ईसा के लगमग १९०० वर्ष पहले, प्रवृत्त क्या होगा, तो रक मिछ मिट बर्माहों की बृद्धि के तिये रक पश्चिमी पंढेतों के सत्तरप्रात इन्हा सी रचित कालावच्या नहीं रह बाता । क्योंकि,ये पंडित कोग ऋषेट्र कृत ही के हुंसा से पहले १५०० तथा २००० वर्ष से कविक प्राचीन नहीं मानते; मेनी इबस्या में रन्हें यह नामना पहना है, कि सौ या अधिक से अधिक पाँच छ: सी वर्ष के बाद ही भागबतवर्ग का दर्ग हो गया! इसक्रिये बार्ट्रेक कपनलुसत कह निर्मेक करण बदला कर वे लीग श्रीहृष्ण और मागवदवर्ग की समकासीनदा को नहीं नानते, और इन्द्र पश्चिमी पंतित तो यह कहने के लिये भी उद्यत हो गये हैं, कि नागवदायने का टर्य हुद् के बाद सुद्रा होगा । परन्तु दैन तथा बैंद अंपों में ही मागवतवर्म के वो रहेन्द्र पाये जाते हैं, रनसे तो यही बात स्तष्ट विदित होती है, कि मागवतवर्म हुद से प्राचीन है। कतर्व अकर दूसर ने कहा है, कि मागवतवर्म का रवय-काल बोह-काल हे आगे हराने के दरहे, हमारे 'क्रोहरन' प्रत्य के प्रतिसद्दन के क्रमुद्धार" ऋत्वेद्दादि प्रन्यों का काल ही पेंडि इद्या काना चाहिये। पश्चिमी परिवर्जों ने अरकतरन्त्र अनुमानों से बैदिक प्रन्यीं के तो कल निक्षित किये हैं, वे अनमूलक हैं; वैद्विक-काल की पूर्व मर्यात्रा ईसा के पहले ४४०० वर्ष से कम नहीं ली हा सकती; इतादि वाठों को हमने करने 'कोतवन ' अन्य में देहीं के दर्गवल-स्थिति-हर्गुक वान्यों के बादार पर जिद्द कर दिया है: और इसी अनुमान की अब सविक्रांग पश्चिमी प्रतिद्वों ने भी। आहा माना हैं। इस प्रकार ऋषेड़-काल को पीड़े हुझने से बैदिक धर्म के सब कारी की वृद्धि होते के लिये रचित कालावकांग्र मिल जाता है और मागवत-वर्मीदयकांस की संब्धित अरे का कीई मयोजन ही नहीं रह बाता । प्रात्नोक्वाली हुंकर बाबहुन्य दीदित ने अपने मारतीय ज्योतिकान्त्र (मराजी) के इतिहास में यह बतसाया है, कि ऋत्वेद के बाद बाहरू कादि अन्यों में कृतिका प्रसृति नज्ञ की गर्गा हैं। इससिये दनका कास देंसा से सगमग २१०० वर्ष पहले निश्चित करना पड़ता है। पल्यु इसारे देखने में यह अभी तक नहीं आया है, कि दद्यापन स्थिति से अन्यों

<sup>ै</sup> रास्य रूप्य ने Indian-Antiquary,September 1894, (Vol. XXIII एक 288-242 ) में स्मेर 'मेरायन' ग्रंप की सो समाग्रीसता ही है, संग्रे देखी ।

के काल का निर्धायं करने की इस रीति का प्रयोग उपनिपदों के विषय में किया गया हो । रामतापनी सरीखे भक्ति-प्रधान तथा योगतत्व सरीखे योग-प्रधान उपनिषदी की भाषा और रचना प्राचीन नहीं देख पहती-केवल इसी आधार पर कई लोगों ने यह अनुमान किया है, कि सभी उपनिपद प्राचीनता में बुद्ध की अपेदा चार पाँच सौ वर्ष से श्रधिक नहीं है। परन्तु काल-निर्धाय की उपर्युक्त रीति से देखा जाय तो यह समभ श्रममूलक प्रतीत होगी। यह सच है, कि ज्योतिप की रोति से सब उपनिपदों का काल निश्चित नहीं किया जा सकता तथापि मुख्य मुख्य उपनिपदों का काल निश्चित करने के लिये इस रीति का चहुत श्रद्धा उपयोग किया जा सकता है। भाषा की दृष्टि से देखा जाय तो मो॰ सेक्समूलर का यह कथन है, कि सैन्युप-निपद पाणिनि से भी प्राचीन हैं; \* क्योंकि इस उपनिपद में ऐसी कई शब्द-संधियाँ का प्रयोग किया गया है, जो सिर्फ़ मैत्रायगीसंहिता में ही पाई जाती हैं और जिनका प्रचार पाणिनि के समय बंद हो गया या (ऋषीत् जिन्हें छान्द्रस् कहते हैं)। परन्तु मैत्युपनिपद कुछ सब से पहला अर्थात् श्रति प्राचीन उपनिपद नहीं है । उसमें न केवल ब्रह्मज्ञान और सांख्य का मेल कर दिया है, किन्तु कई स्थानों पर छांदोग्य, बृहदाररायक, तैतिरीय, कड और ईशावास्य उपनिपदों के वाक्य तथा श्लोक भी उसमें प्रमाणार्थ उद्धत किये गये हैं। हाँ, यह सच है, कि मैन्युपनिपद म स्पष्ट रूप से उक्त उपनिपदों के नाम नहीं दिये गये हैं। परन्तु इन वाक्यों के पहले ऐसे पर-वाक्यदर्शक पद रखे गये हैं, जैसे " एवं ह्याह " या " उक्तं च " ( = ऐसा कहा है ), इसी जिये इस विषय में कोई संदेह नहीं रह जाता, कि ये वाक्य दूसरे धन्यों से लिये गये हैं-स्वयं मैन्युपनियत्कार के नहीं हैं; और धन्य उपनियहों के देखने से सहज ही मालूम हो जाता है कि वे वचन कहाँ से उद्धत किये गये हैं। माब इस मैन्युपनिषद में कालरूपी अथवा संवत्सररूपी गढ़ा का विवेचन करते समय यह वर्णन पाया जाता है, कि " मधा नचत्र के आरम्भ से क्रमशः श्रविष्ठा अर्थाव धनिष्ठा नचन्न के आधे भाग पर पहुँचने तक ( मघाष्टं श्रविष्ठार्धं ) दक्षिणायन होता है; भार सार्प अर्थात आक्षेपा नच्च से विपरीत क्रम पूर्वक ( अर्थात आक्षेपा, पुष्य, आदि क्रम से ) पींछे गिनते हुए धनिष्ठा नत्तन्न के आधे भाग तक उत्तरायण होता है " (मैन्यु. ६. १४)। इसमें सन्देह नहीं, कि उदगयन स्थिति-दर्शक ये वचन तत्कालीन बदगयन स्थिति को लच्य करके ही कहे गये हैं चौर फिर अससे इस उपनिषद का कालनिर्धाय भी गांधात की रीति से सहज ही किया जा सकता है। परन्तु देख पड़ता है, कि किसी ने भी इसका इस इप्टि से विचार नहीं किया 🕏 । मैध्युपनिषद में वार्षित यह बदगयन हिचति वेदांगज्योतिष में कही गई बदगयन हियति के पहले की हैं। क्योंकि वेदांगज्येतिप में यह बात स्पष्टरूप से कह दी गई है, कि उदगयन का आरम्भ धनिष्ठा नज्ञत्र के आरम्भ से होता है, और मैन्युपनि-

<sup>\*</sup> See Sacred Books of the East Series, Vol XV. Intro pp.

पद में उसका धारम्भ 'धनिष्ठार्घ' से किया गया है। इस विपय में मतमेद है, कि मैत्र्युपनिषद् के 'श्रविद्यार्धं 'शब्द में जो ' अर्घ ' पद है उसका अर्घ ' ठीक आधा' करना चाहिये. श्रथवा " धनिष्ठा और शततारका के बीच किसी स्थान पर " करना चाहिये। परन्तु चाहे जो कहा जाय, इसमें तो कुछ भी सन्देश नहीं, कि वेदांग-देयोतिप के पहले की **बदगयन स्थिति का नर्यान मै**न्युपनिपद में किया गया है,और वही इस समय की रिचति होनी चाहिये । अतर्व यह कहना चाहिये, कि वेदांगज्यो-तिप-काल का उद्गयन, मैत्र्युपनिपद्कालीन उद्गयन की अपेदा लगभग आधे नचत्र से पीछे हट श्राया था। ज्योतिर्गणित से यह सिद्ध होता है, कि वेदांग-ज्योतिष " में कही गई वदगयन स्थिति ईसाई सन् के लगभग १२०० या १४०० वर्ष पहले की है; श्रीर आधे नज़त्र से उद्गयन के पीछे हटने में लगमग ४८० वर्ष लग जाते हैं; इसलिये गणित से यह बात निष्पन्न होती है, कि मैन्युयनिषद ईसा के पहले १८६० से १६६० वर्ष के बीच कभी न कभी बना होगा। और कुछ नहीं तो, यह उपनिषद निस्तन्देस वेदांगज्योतिष के पहले का है। स्रव यह कहने की कोई म्रावश्यकता नहीं, कि छांदोग्यादि जिन उपनिपदों के म्रवतरता मैन्युपनिपद में दिये गये हैं, वे उससे भी प्राचीन हैं। सारांश, इन सब अन्यों के काल का निर्णाय इस प्रकार हो चुका है कि ऋग्वेद सन् ईसवी से लगभग ४५०० वर्ष पहले का है: यज्ञ-याग आदि विषयक बाह्मणु अन्य सन् ईपवी से लगभग २५०० वर्ष पहले के हैं; श्रीर छांदोग्य स्नारि ज्ञान-प्रधान उपनिपर सन ईस्वी से लगभग १६०० वर्ष पुराने हैं। अब ययार्थ में वे बातें अविशय नहीं रह जातीं, जिनके कारण पश्चिमी परिदत लोग मागवतधर्म के उदयकाल को इस छोर हटा लाने का यत्न किया करते हैं: श्रीर श्रीकृप्ण तथा भागवतधर्म को, गाय श्रीर वछडे की नैस्तिक जोडी के समान, एक ही कालरुत से बाँधने में कोई मय भी नहीं देख पडता; एवं फिर बौद अन्यकारों द्वारा वर्शित तथा अन्य ऐतिहासिक हियति से भी ठीक ठीक मेल हो जाता है। इसी समय वैदिक-काल की समाप्ति हुई और सूत्र तथा स्मृति-काल का बारम्म इया है।

रक्त कालगगुना से यद्द वात स्पष्टतया विदित हो जाती है, कि भागवतधर्म का उदय ईसा के लगभग १९०० वर्ष पहने, अर्घात दुद्ध के लगभग सात आठ सी वर्ष पहले हुआ है। यह काल वहुत माचीन है; तथापि यह ऊपर यतला हुके हैं, कि बाह्मणुत्रयों में वर्गित कर्ममार्ग इससे भी खिक प्राचीन है और उपनिपदों

<sup>े</sup> वेदांगड्योतिष का काल-विषयक वितंत्रन हमारे Orion (ओरायन) नामक अंग्रेज़ों अंथ में तथा प. वा. शंकर वालक्वाग दीक्षित के " मारतीय ज्ये निःश्चास्त्र का इनिहास " नामक मराठी ग्रंथ (पृ. ८७-९४ तथा १२७-१३९) में किया गया है । उसमें इन वार का भी विवार किया गया है, कि उदगयन से वैदिक ग्रन्थों का कीन सा काल निश्चित किया ज्या सकता है ।

، ، ساملىك مىبةرانىكايواتونونى بى ئىسىداسىكىدى

तया सांख्यशास्त्र में विशित ज्ञान भी, भागवतधर्म के ददय के पहले ही प्रच क्ति हो कर सर्वमान्य हो गया था। ऐसी अवस्या में यह करनना करना सर्वया अनुचित है कि, उक्त ज्ञान तथा धर्मामाँ की कुछ परवा न करके श्रीहम्मा सरील शानी और चतुर पुरुष ने अपना भर्म प्रवृत्त किया होगा, अधवा उनके प्रवृत्त करने पर भी यह घम तत्कालीन राजपियों तथा महावियों को मान्य हुआ होगा, भीर क्षोतों में उसका प्रसार हुआ होता । ईसा ने अपने भक्ति-प्रधान धर्म का डपरेश पहले पहल जिन बहुरी लोगों को किया या, उनमें उस समय धार्मिक तत्व-ज्ञान का प्रसार नहीं हुमा या, इसलिये भपने धर्म का मेल सत्वज्ञान के साथ कर देने की उसे कोई बावश्यकता नहीं थी । केवल यह बतला देने से ईसा का धर्मीपदेश-संबंधी काम पूरा हो सकता था, कि प्रतानी बाहबल में जिस कर्ममय धर्म का वर्शन किया गया है, हमारा यह भक्तिमार्ग भी उसी को स्तिये इए हैं: कीर उसने प्रयत्न भी केवल इतना भी किया है । परन्तु ईसाई धर्म की इन बाता से भागवतवर्म के इतिहास की तुलना करते समय, यह व्यान में रखना चाहिये, कि जिन लोगों में तथा जिस समय सागवतधर्म का प्रचार किया गया, इस समय के वे लोग केवल कर्ममार्ग ही से नहीं, किन्त बहाज्ञान तथा कार्यिक सांत्यशास्त्र से भी परिचित हो गये थे; धार तीनों धर्मागों की एकवास्पता (सेस ) करना भी वे जोग सीख चुके थे । ऐसे लोगों से यह कड्ना किसी प्रकार उचित नहीं दुका होता, कि " तुम अपने कर्मकांड, या औपनियदिक और सांख्य जान को क्रोड दो, और केवल श्रद्धापर्वक भागवतधर्म को स्वीकार कर सो।" माझसा आदि वैदिक प्रयों में वार्शित और उस समय में प्रचित्तत वज्ञ-याग आदि कर्मी का फल नया है? क्या उपनिषदों का या सांख्यशास्त्र का ज्ञान ब्रूया है? भक्ति और विजिनिरोधरूपी योग का मेल कैसे हो सकता है? —हत्यादि उस समय स्वभावतः रपारियत होनेवाले प्रश्नों का जय तक ठीक ठीक उत्तर न दिया जाता, तब तक भागवतधर्म का प्रचार होना भी संभव वहीं या । सतग्व न्याय की दृष्टि से प्रव यही कहना पहेगा, कि मागवतधर्म में कारंभ ही से इन सब विषयों की चर्चा करना अत्यन्त आवश्यक था; और महाभारतान्तर्गत नारायायियापाल्यान के देखने से भी यह सिदान्त इह हो जाता है। इस आख्यान में भागवतधर्म के साथ भौपनियदिक ब्रह्मज्ञान का और सांस्प्यातिपादित चराचर-विचार का मेल कर दिया गया है, और यह भी कहा है-" चार वेद और सांख्य या योग, इन पाँचों का वसमें (भागवतधमं) समावेश होता है इसालिये उसे पाञ्चरात्रधम नाम प्राप्त हुआ है " ( ससा. शां. ३३९. १०७ ); स्रोरे " वेदाराएक साहित ( अर्थात् उपनिपर्वों को भी ले कर ) ये सब (शास्त्र ) परस्पर एक हूसरे के बाह्र हैं " (गां. ३४८, ८२)। ' पाबरात्र 'शब्द की यह निराक्त त्याकरण की दृष्टि से चाहे शुद्ध न हो, तचापि उससे यह वात स्पष्ट विदित हो जाती है, कि सब प्रकार के ज्ञान की एकवास्पता भागवतयमें में आरंभ ही से की गई थी। परन्तु,

भक्ति के साथ श्रम्य सब धर्मागों की एकवाक्यता करना ही कुछ भागवतधर्म की प्रधान विशेषता नहीं है । यह नहीं कि भक्ति के धर्मतत्त्व को पहले पहल भाग-वतधर्म ही ने प्रवृत्त किया हो। अपर दियं हुए मैंग्युपनिपद् ( ७. ७ ) के वाश्यों से यह बात प्रगट है, कि रुद्र की या विप्ताु के किसी न किसी स्वरूप की भक्ति, भागवतधर्म का उदय होने के पहले ही, जारी हो चुकी थी; और यह भावना भी पहले ही उत्पन्न हो चुकी थी, कि उपास्य कुछ भी हो वह बहा ही का प्रतीक प्रथवा एक प्रकार का रूप है। यह सच है, कि रुद्र आदि उपास्यों के बदने भागवत-धर्म में वासुदेव उपास्य माना गया है; परन्तु गीता तथा नारायग्रीयोपाख्यान में भी यह कहा है, कि भक्ति चाहे जिसकी की जाय, वह एक भगवान ही के प्रति हुआ करती है- रुद्र और भगवान् भिन्न भिन्न नहीं हैं (गी. ६. २३, ममा. शां. ३४१. २०-३६) । अतएव केवल वासुदेव-भक्ति भागवतधर्म का मुख्य लक्ष्मण नहीं मानी जा सकती । जिस सात्वतजाति में भागवतधर्म प्राहुर्भूत हुआ, उस जाति के सात्यिक आदि प्ररुप, परम भगवद्गक्त भीष्म और अर्जुन, तथा स्वयं श्रीकृष्या भी बडे पराक्रमी एवं दूसरों से पराक्रम के कार्य करानेवाले हो गये हैं । अतएव अन्य भगवद्गक्तों को उचित है कि वे भी इसी आदर्श को अपने सन्मुख रखें और तत्कालीन प्रचलिन चातुर्वरार्य के अनुसार युद्ध खादि सब च्यावद्वारिक कर्म करें-बस, यही मूल भागवत्वमं का मुख्य विषय या। यह बात नहीं, कि भक्ति के तस्व को स्वीकार करके वैराग्ययुक्त बुद्धि से संसार का त्याग करनेवाले पुरुष उस समय बिलकुल ही न होंगे। परन्तु, यह कुछ सात्वतों के या श्रीकृप्ण के भागवतधर्म का मुख्य तस्व नहीं है। श्रीकृप्णजी के उपदेश का सार यही है, कि भक्ति से परमेश्वर का ज्ञान हो जाने पर सगवद्भक्त को परमेश्वर के समान जगत के धारण-पोपण के लिये सदा यत्न करते रहना चान्त्रिये । उपनिपत्काल में जनक आदिकों ने भ्री यह निश्चित कर दिया था, कि ब्रह्मज्ञानी पुरुष के जिये भी निष्काम कर्म करना कोई अनुचित वात नहीं। परन्तु वस समय उसमें भक्ति का समावेश नहीं किया गया था; और इसके सिवा, ज्ञानी-त्तर कर्म करना, अथवा न करना, हर एक की इच्छा पर अवलंबित या अर्थात् वैक-ब्पिक समभा जाता था (वेसू. ३. ४. १४)। वेदिक धर्म के. इतिहास में भागवत धर्म ने जो ब्रत्यंत सहत्वपूर्ण और स्मार्तधर्म से विभिन्न कार्य किया. वह यह है कि इस ( भागवतधर्म ) ने कुछ कृदम आगे वह कर केवल निवृत्ति की अपेदा निष्काम कर्म-प्रधान प्रमृत्तिमार्ग ( नैष्कर्म्य ) को अधिक श्रेयस्कर उष्टराया, और केवल ज्ञान ही से नहीं किन्तु भक्ति से भी कर्म का तचित सेल कर दिया । इस धर्म के मूल प्रवर्तक नर छोर नारायगां ऋषि भी इसी प्रकार सब काम निष्काम बुद्धि से किया करते थे, और महाभारत ( उद्यो. ४८. २१, २२ ) में कहा है कि सब स्रोगों को उनके समान कर्म करना ही उचित है । नारायग्रीय श्राख्यान में तो भागवतधर्म का यह लज्ञा रपष्ट बतलाया है कि " प्रवृत्तिलज्जाश्रीव धर्मी नाराक्यमात्मकः " (सभा. शां. ३४७. ८१)—झर्यात् नाराक्यमिय श्रथवा भागवत-धर्म प्रमृत्तिप्रधान या कर्मप्रधान है । नारायगायि या सूक्त भागवतधर्म का जो निकाम प्रवृत्ति-तत्त्व है उसी का नाम नैप्कर्म्य है, और यही मूल भागवत-धर्म का मुख्य तत्त्व है । परन्तु, भागवतपुरागा से यह बात देख पड़ती है, कि भागे कालान्तर में यह तत्त्व मंद होने लगा और इस धर्म में वैराग्य-प्रधान वास्-देवमाक्ति श्रेष्ठ मानी जाने लगी। नारदपञ्चरात्र में तो मक्ति के साथ ही साथ मन्त्र-तन्त्रों का भी समावेश भागवतात्रमें में कर दिया गया है । तथापि, भागवत ही से यह बात स्पष्ट हो जाती है, कि ये सब इस धर्म के मूल स्वरूप नहीं हैं। जहाँ नारायगुरिय खयवा सात्वतधर्म के विषय में कुछ कहने का मौका आया है, वहाँ सागवत ( १. ३. ८ भीर ११. ४.६) में ही यह कहा है, कि सात्वतधर्म या नारायणा ऋषिका धर्म ( अर्थात् भागवतधर्म ) " नैप्तर्स्यलच्या " है। और आगे यह भी कहा है, कि इस नैक्कर्य-धर्म में भक्ति को उचित महत्त्व नहीं दिया गया या, इसलिये भक्ति-प्रधान भागवतपुराण कहना पड़ा ( भाग. १. ४. १२ )। इससे यह बात निर्विवाद सिद्ध होती है, कि मूल मागवतधर्म नैष्कर्य प्रधान बार्यात् निष्कामकर्म-प्रधान था, किन्तु आगे समय के हेरफेर से उसका स्वरूप बदल कर वह भक्ति-प्रधान हो गया। गीतारहस्य में ऐसी ऐतिहासिक बातों का विवेचन पहले ही हो जुका है कि, ज्ञान तया भक्ति से पराक्रम का सदैव मेल रखनेवाले मूल भागवतधर्म में और ग्राश्रम-च्यवस्था-रूपी स्मार्त-मार्ग में क्या भेद हैं; केवल संन्यास-प्रधान जैन और बौद्ध धर्म के प्रसार से भागवतधर्म के कर्मयोग की अवनति हो कर उसे दूसरा ही स्वरूप अर्थात् वैरगय-युक्त भक्तिस्वरूप कैसे प्राप्त हुआ; और बौद्ध धर्म का प्हास होने के बाद जो वैदिक संप्रदाय प्रवृत्त हुए, उनमें से कुछ ने तो अंत में भगवद्गीता ही को संन्यास-प्रधान, कुछ ने केवल अक्ति-प्रधान तथा कुछ ने विशिष्टाद्वैत-प्रधान स्वरूप कैसे दे दिया।

उपर्युक्त संविष्ठ विवेचन से यह वात समक्त में भा जायगी, कि वैदिक धर्म के सनातन प्रवाह में भागवतधर्म का उदय कब हुआ, और पहले उसके प्रवृत्ति-प्रधान या कर्म-प्रधान रहने पर भी आगे चल कर उसे भक्ति-प्रधान स्वरूप एवं अंत में रामानुजाचार्य के समय विशिष्टाहैती स्वरूप के से प्राप्त हो गया। भागवतधर्म के हुन भिन्न भिन्न स्वरूपों में से जो मूलारंभ का अर्थात् निष्काम कर्म-प्रधान स्वरूप है, वही गीताधर्म का स्वरूपों है। अब यहाँ पर संनुप में यह बतलाया जायगा, कि उक्त प्रकार की मूल-गीता के काल के विषय में क्या अनुमान किया जा सकता है। श्रीकृष्ण तथा भारतीय युद्ध का काल यदापि एक ही है, अर्थात् सन् ईसवी के पहले लगभग १४०० वर्ष है, तथापि यह नहीं कहा जा सकता, कि भागवतधर्म के ये दोनों प्रधान प्रय—मूलगीता तथा मूलभारत—उसी समय रचे गये होंगे। किसी भी धर्म-पंय का उदय होने पर तुरंत ही उस धर्म पर ग्रंय रचे नहीं जाते। भारत तथा गीता के विषय में भी यही न्याय पर्याप्त होता है। वर्तमान महा

भारत के आरंभ में यह कथा हैं, कि जब भारतीय युद्ध समाप्त हो चुका और जब पांडवों का पन्ती (पात्र) जनमेजय सर्प-सत्र कर रहा या, तत्र वहाँ वेशंपायन ने जनमेजर को पहले पहल गीता-सहित भारत सुनाया या; और आगे जब सौती ने शौनक को सनाया, तभी से भारत अचलित हुआ। यह बात प्रगट है, कि सौती चादि पौराणिकों के मुख से निकल कर चार्ग भारत को काव्यमय प्रय का स्थायी स्वरूप शास होने में कुद्ध समय अवश्य बीत गया होगा । परन्तु इस काल का निर्णय करने के लिये कोई साधन उपलब्ध नहीं है। ऐसी अवस्था में यदि यह मान तिया जाय, कि भारतीय युद्ध के बाद त्रामग पाँच सी वर्ष के भीतर ही आर्प महाकाव्यात्मक मूल भारत निर्मित हुआ होगा, तो कुछ विशेप साहस की बात नहीं होगी। क्योंकि बौद धर्म के प्रंय, बुद की मृत्य के बाद इससे भी जल्दी तैयार हुए हैं। भ्रव भार्प महाकाव्य में नायक का केवल पराक्रम बतला देने से ही काम नहीं चलता; किन्तु उसमें यह भी बतलाना पड़ता है, कि नायक जो कुछ करता है वह उचित है या अनुचित; इतना ही क्यों, संस्कृत के ऋतिरिक अन्य साहित्यों में जो उक्त प्रकार के महाकान्य हैं उनसे भी यही ज्ञात होता है, कि नायक के कार्यों के गुरा-दोपों का विवेचन करना आर्प सहाकान्य का एक शघान भाग होता है। ऋवींचीन दृष्टि से देखा जाय तो कहना पढेगा, कि नायकों के कार्यों का समर्थन केंद्रल नीतिशास्त्र के आधार पर करना चाहिये। किन्त प्राचीन समय में, घर्म तथा नीति में प्रथक भेद नहीं माना जाता था, बातपुब उक्त सम-र्यन के लिये धर्म-दृष्टि के सिवा श्रान्य मार्ग नहीं या। फिर यह बतलाने की आव-श्यकता नहीं, कि जो मागवतधर्म भारत के नायकों को शाह्य हुन्ना या, अववा जो उन्हों के द्वारा प्रवृत्त किया गया था, उसी भागवतधर्म के आधार पर उनके कार्यों का समर्थन करना भी श्रावश्यक था। इसके सिवा दूसरा कारण यह भी है, कि सागवतवर्म के अतिरिक्त तत्कालीन प्रचलित अन्य वैदिक्यमंपंच न्यनाधिक रीति से अथवा सर्वथा निवृत्ति-प्रधान थे, इसलिये वन्से विधात धर्मतत्वां के आधार पर भारत के नायकों की वीरता का पूर्णतया समर्थन करना संमद नहीं था। व्यतएव कर्मयोग-प्रधान भागवतधर्म का निरूपण सहाकान्यात्मक मूल भारत ही में करना आवश्यक था। यही मूल गीता है; और यहि भागवतधर्म के मूलस्वरूप का उपपत्तिसिंहत मतिपादन करनेवाला सब से पहला श्रंय यह न भी हो, तो भी यह स्मूल अनुमान किया जा सकता है कि यह आदि-श्रंयों में से एक अवश्य है श्रीर इसका काल ईसा के लगभग २०० वर्ष पहले है। इस प्रकार गीता यदि मापवतधर्म-प्रधान पहला प्रंय न हो, तो भी वह सुख्य ग्रंथों में से एक अवश्य है; इसिलये इस वात का दिग्दर्शन करना सावरयक या, कि उसमें प्रतिपादित निष्काम कर्मयोग तत्कालीन प्रचलित अन्य धर्म-पंथों से-अर्थात कर्महांद से. औप-निपदिक ज्ञान से, सांख्य से, चित्त-निरोधरूपी योग से तथा मक्ति से मी-स्वित-रुद है। इतना ही नहीं, किन्त यही इस ग्रंथ का सुख्य प्रयोजन भी कहा जा सकता है। वेदान्त और मीमांसा शास्त्र पश्चि से वने हैं, इसलिये अनका प्रतिपादन मूल गीता में नहीं आ सकता; और यही कारण है कि कुछ लोग यह शंका करते हैं कि वेदान्त विषय गीता में पीछे मिला दिया गया है । परन्तु नियमबद्ध वेदान्त स्त्रीर मीमांसा शास्त्र पीछे भले ही बने हों; किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि इन शाखों के प्रतिपाद्य विषय बहुत प्राचीन हैं—और इस बात का उद्घेख हम ऊपर कर ही आये हैं। अतप्त मूल गीता में इन विषयों का प्रवेश होना कालदृष्टि से किसी प्रकार विपरीत नहीं कहा जा सकता । तथापि हम यह भी नहीं कहते, कि जब मूल भारत का महाभारत बनाया गया होगा तब, मूलगीता में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुन्ना द्वोगा । किसी भी धर्म-पन्य को लीजिये, उसके इतिहास से तो यही बात प्रगट होती है, कि उसमें समय समय पर मत-मेद होकर अनेक स्पप्न्य निर्माण हो जाया करते हैं। यही वात भागवतधर्म के विषय में कही जा सकती है । नारायगीयोपाख्यान ( मभा. शां ३४८.५७ ) में यह यात रपष्ट रूप से कह दी गई है, कि भागवतधर्म को कुछ लोग तो चतुर्न्य ह--प्रयात वासुदेव, संकर्पगा, प्रयम्न प्रानिरुद्ध, इस प्रकार चार व्यूष्ट्री का-मानते हैं; भौर कुछ लोग त्रिन्यूह, द्विन्यूह, या एकन्यूह ही मानते हैं । आगे चल कर ऐसे ही और भी भनेकं मतभेद उपस्थित हुए होंगे । इसी प्रकार भौपनिपदिक सांख्यज्ञान की भी वृद्धि हो रही थी । प्रतएव इस वात की सावधानी रखना अस्वाभाविक या भूल गीता के हेतु के विरुद्ध भी नहीं था, कि मूल गीता में जो कुछ विभिन्नता हो, वह दूर हो जावे और वहते हुए पिंड-ब्रह्मांड-झान से भागवत-धर्म का पूर्णतया मेल हो जावे । इमने पहले "गीता फौर ब्रह्मसूत्र" शीर्पक लेख में यह बतला दिया है, कि इसी कारण से वर्तमान गीता में प्रक्रसन्त्रों का उल्लेख पाया जाता है। इसके सिवा, उक्त प्रकार के अन्य परिवर्तन भी मूल गीता में हो गये होंगे। परन्तु मुल गीता प्रन्य में ऐसे परिवर्तनों का होना भी सम्भव नहीं था । वर्तमान समय में गीता की जो प्रामाश्चिकता है, उससे प्रतीत नहीं होता कि वह उसे वर्तमान महाभारत के बाद मिली होगी। ऊपर कह आये हैं, कि बहासूत्रों में " स्ट्रति " शब्द से गीता को प्रमाण माना है । मूल भारत का महामारत होते समय यदि मूल गीता में भी बहुत से परिवर्तन हो ेगये होते, तो इस प्रामाणिकता में निरसंदेह कुछ बाधा द्या गई होती । परन्तु वैसा नहीं दुखा-और, गीता प्रन्य की प्रामागिकता कहीं स्रधिक वह गई है। श्रत्युव यही धनमान करना पड़ता है, कि मूल गीता में जो कुछ परिवर्तन हुए होंगे, वे कोई महत्त्व के न ये, किन्तु वे ऐसे ये जिनसे मूल प्रन्य के खर्य की पुष्टि हो गई है भिन्न भिन्न प्राणों में वर्तमान भगवद्गीता के नमने की जो अनेक गीताएँ कही गई हैं उनसे यह बात स्पष्ट विदित हो जाती है, कि उक्त प्रकार से मूज गीता को जो स्वरूप एक बार मास हो गया या वश्वी भव तक बना हुआ है-उसके बाद उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ । क्योंकि, इन सब पुरागों में से अयंत प्राचीन पुराणों के कुछ शतक पहले ही यदि वर्तमान गीता पूर्ण-तया प्रमाण्यस्त ( और इसी लिये परिवर्तित न होने योग्य ) न हो गई होती. तो उसी नमने की अन्य गीताओं की रचना की करपना होना भी सम्भव नहीं था । इसी प्रकार, गीता के भिन्न भिन्न सांप्रदायिक टीकाकारों ने एक ही गीता के शब्दों की खींचातानी करके, यह दिखलाने का जो प्रयत्न किया है, कि गीता का अर्थ हमारे ही सम्प्रदाय के अनुकृत है, उसकी भी कोई श्रावश्यकता उत्पन्न नहीं होती । वर्तमान गीता के कहा सिद्धान्तों को परस्पर-विरोधी देख कुछ जोग यह शंका करते हैं. कि वर्तमान महामारवान्तर्गत गीता में भी आगे समय-समय पर कुछ परिवर्तन दुवा होगा । परंतु हम पहले ही बतला चुके हैं, कि वास्तव में यह विरोध नहीं है, किन्तु यह भ्रम है जो धर्म-प्रतिपादन करने-वाली पूर्वापर वैदिक पद्धतियाँ के स्वरूप को ठीक तौर पर न सममने से हुआ है। सारांश, जपर किये गये विवेचन से यह बात समम में बा जायगी, कि मिल मिल शांचीन वैदिक धर्मांगों की एकवाक्यता करके प्रवृत्ति मार्ग का विशेष शिति से सम-र्थन करनेवाले भागवतधर्म का डदय हो चुकने पर लगभग पाँच सौ वर्ष के पश्चाद ( अर्थात ईसा के जगभग ६०० वर्ष पहले ) मूल भारत और मूल गीता, दोनों अन्य निर्मित हुए, जिनसे उस मुल भागवत-धर्म का ही प्रतिपादन किया गया थाः और, मारत का महामारत होते समय यद्यपि इस मूल गीता में तद्र्य-पोपक कुछ सुधार किये गये हों, तथापि वसके असली रूप में उस समय भी कछ परिवर्तन नहीं हुआ; एवं वर्तमान महासारत में जब गीता जोड़ी गई तब, और उसके बाद भी उसमें कोई नया परिवर्तन नहीं हुआ—और होना भी खलम्भव था । सल गीता तथा मूल भारत के स्वरूप एवं काल का यह निर्णय स्वभावतः स्यूल दृष्टि से एवं अंदाज़न किया गया है। क्योंकि, इस समय उसके लिये कोई विशेष साधन उपलब्ध नहीं है। परन्त वर्तमान महाभारत तथा वर्तमान गीता की यह बात नहीं; क्योंकि इनके काल का निर्णय करने के लिये बहुतेरे साधन हैं । अतएव इनकी चर्चा स्वतन्त्र रीति से ब्रगन्ने भाग में की गई है । यहाँ पर पाठकों को स्मरेख रखना चाडिये, कि ये टोनों—अर्थात् वर्तमान गीता और वर्तमान महाभारत—वही अन्य हैं, जिनके मृत स्वरूप में कालान्तर से परिवर्तन होता रहा, और जो इस समय गीता तथा महाभारत के रूप में उपलब्ध हैं; ये उस समय के पहले के मृत अन्य नहीं हैं।

## भाग ५-वितमान गीता का काल।

इस वात का विवेचन हो जुका, कि भगवदीता भागवतधर्म पर प्रधानअंथ है, और यह भागवतधर्म ईसाई सन् के सगभग १८०० वर्ष पहले प्राहुर्मूत हुआ; प्रवे स्यूल मान से यह भी निश्चित किया गया, कि उसके कुछ शतकों के वाद मुख गीता बनी होगी। और, यह भी बतलाया गया, कि मूल भागवतधर्म के निष्काम- प्रधान होने पर भी भागे उसका भक्ति-प्रधान स्वरूप हो कर खंत में विशिष्टाईत का भी उसमें समावेश हो गया। मृत गीता तथा मृत भागयतधर्म के विषय में इस-से मधिक हाल, निवान पर्तमान समय में तो मानम नहीं है: और यही दशा पचास वर्ष पहुँस वर्तमान गीता तथा महाभारत की भी गी । परन्तु उत्तरर मांडार-कर. परलोकवासी काग्रीनाथवंत मेंशंग, परलोकवासी शंकर बालकृषणु द्वित, तमा रावषद्वादुर चितामतिपुराय वैध प्रभावि विद्वानीं के ज्योग से वर्तमान गीता पूर्व पर्तमान महाभारत का काल निश्चित करने के लिये यथेष्ट साधन उपलब्ध हो गये हैं: और, सभी हाल ही से स्वर्गवासी व्यन्त्रक गुरुनाय काळे ने दो-एक प्रमाण र्कार भी यतलावे हैं। इन सब को एकतित कर, तथा हमारे मत से बनमें जिन यातों का मिलाना ठीक जैचा, उनको भी मिला कर पशिशिष्ट का यह भाग संज्ञेप में जिसा गया है। इस परिशिष्ट प्रकरण के स्थारम्भ ही में हमने यह बात प्रमाण-सहित दिखला दी है, कि वर्तमान महाभारत तथा वर्तमान गीता, दोनों प्रेष एक ष्टी व्यक्ति हार। रचे गये हैं । यदि इन दोनों ग्रंबों को एक ही व्यक्तिहार। रचे गये सर्घात् एकरालीन मान लें, तो महाभारत के काल से गीता का काल भी सहज हो निश्चित हो जाता है । सत्तर्य इस भाग में पहले वे प्रमाण दिये गरी हैं, जो वर्तमान महाभारत का काल निश्चित करने में अल्बंत प्रधान माने जाते हैं, फौर उनके बाद स्वतंत्र रीति से वे प्रमाण दिये गये हैं जो वर्तमान गीता का काल निक्षित करने में उपयोगी हैं। ऐसा करने का उद्देश यह है, कि महाभारत का कालानिगुँच करने के जो प्रमागा हैं,वे बाद किसी को संदिग्ध प्रतीत हों तो भी बनके कारण गीता के काल का निर्णय करने में कोई बाधा न होने पाये ।

महाभारत-फाल्ट-निर्णय — महामारत-मन्य यहुत बढ़ा है थार उसी में यह जिला है कि यह लड़ाशंकात्मक हैं। परन्तु रावयहातुर वेश में, महाभारत के धपने टीकात्मक क्षेत्री प्रन्य के पहले परिशिष्ट में यह बतलाया है, " कि जो महाभारत-प्रन्य इस समय उपलब्ध है, उसमें लाज श्लेकों की संख्या में कुछ न्यूना-धिकता हो गई है, और यदि उनमें हित्यंग्र के श्लेक मिला दिये जाये तो भी योग-प्रज एक लाग्य नहीं होता। तपापि यह माना जा सकता है, कि भारत का महा-भारत होने पर जो यहत्त प्रन्य तैयार हुआ, वह प्रायः चर्तमान प्रन्य ही सा होगा अपर बतला चुके हैं, कि इस महाभारत में यास्क के निरक्त तथा मनुसंहिता का उत्तेख खीर भगवदीता में तो प्रहासूत्रों का भी उत्तेष्ट पाया जाता है। यथ इसके खीत-रिक्त, महाभारत के काल का निर्णुय करने के लिये जो प्रमाण पाये जाते हैं, वे थे हैं:-

(१) प्राठारम्व पर्वो का यद्द प्रन्य तथा मृरिवंश, ये दोनों संवत् ५३५ फोर ६३५ के दर्मियान जावा फीर वाली होंपों में थे, तथा वर्सो की प्राचीन 'कवि ' नामक

The Mahabharatu: a criticism, p. 185. रा. व. वेच के महाभारत के जिल ट्रांबात्मक देश का एमने कहीं कहीं उठेख किया है, वह यही पुस्तक है।

मापा में दनका अनुवाद हुआ है; इस अनुवाद के ये आठ पर्व मादि, विराद, रहोता, निप्त, आअसवासी, सुसल, प्रस्थानिक और स्वर्गारोह्ण-वाली द्वीप में इस समय रपलस्थ हैं और उनमें से कुछ प्रकाशित भी हो चुके हैं। यदापि अनुवाद किय मापा में किया गया है, तथापि उसमें स्थान स्थान पर महामारत के मूल संस्कृत खोक ही रखे गये हैं। उनमें से उद्योगपर्व के खोकों की जाँच हमने की है। वे सब खोक वर्तमान महामारत की, कलकते में प्रकाशित, पोधी के रह्योगपर्व के अध्याग में—शीच बीच में कत्याः—िसलते हैं। इससे सिद्ध होता है कि लक्ष्मितात महाभारत संवत् १३५ के पहले लगभग दो सौ वर्ष तक हिन्दुस्थान में प्रमाण्यामूत माना जाता था। न्यांकि, यदि वह वहाँ प्रमाण्यमूत न हुआ होता, तो जावा सया वाली द्वीपें में रसे न से गये होते। तिस्वत की मापा में भी महामारत का अनुवाद हो चुका है, परन्तु यह रसके बाद का हैं।

(२) गुप्त राजाओं के समय का एक शिकालेख द्दाल में टपलव्य दुआ है कि तो चेट्टि संवत् १६७ ऋषाँत् विक्रमी संवत ५०२ में लिखा गया था। टसमें इस वात का स्पट शिति से निर्देश किया गया है, कि दस समय महाभारत-ग्रन्थ एक लाख श्लोकों का या और इससे यह प्रगट हो जाता है, कि विक्रमी संवत् ५०२ के

लगमन दो सौ वर्ष पष्टले टसका ऋतित्व अवश्य द्वीगा 🕇 ।

(३) ब्राजकल मास कवि के जो नाटक-अन्य प्रकृष्णित हुए हैं, दनमें से अविकांग्र प्रश्नासत्त के ब्राल्यानां के ब्राव्या पर रचे गये हैं। इससे प्रगट हैं, कि दस समय महामारत टरफ़क्ष्य था और वह प्रमाण मी माना जाता था। मास किव्हन वालचरित माटक में श्रीकृष्ण सी की ग्रियु-अवस्था की वातों का तथा गोपियां का उन्नेत्र पाया जाता है। अतम्ब यह कहना पढ़ता है, कि हरिवंग्र मी दस समय अस्तित्व में होगा। यह वात निर्वेवाद सिद्ध हैं, कि मास कवि कालिदास से पुराना है। मास कविकृत नाटकों के संपादक प्रिद्ध परणापित ग्राची ने, स्वप्र-वासवदत्ता नामक नाटक की पस्तावना में लिखा हैं, के मास चाणुक्य से भी प्राचीन हैं; क्यांकि मास कवि के नाटक का एक स्त्रोक चाणुक्य के अर्थगृत्व में पाया जाता हैं, और टसमें यह बतलाया है कि वह किसी दूसरे का है। परन्तु यह काल यद्यपि कुन्न सांदेश्व माना जाय, तथापि इसरे नत से यह वात निर्वेवाद हैं, कि, मास कवि का समय सन् इसवी के दूसरे तथा तीलरे शतक के और भी इस और का नहीं माना जा सकता।

<sup>\*</sup> जावा द्रोप के महानारत का ब्योरा The Modern Review, July, 1914 PP. 32-38 में दिवा गया है; और तिब्बती माण में अनुवादित महाभारत का व्हेख Rockhill's Life of the Buddha, p. 228 note I में किया है।

<sup>ैं</sup> यह शिकालेख Inscriptionum Indicarum नानक पुस्तक के तुर्वीय खंड के पूठ १३४ में पूर्नेवया दिया हुआ है और सर्गवासी शकर बावहण्य दीवित ने उसका च्हेंस्त अ<sup>प्</sup>ने भारतीय स्थोतिःशास (पूठ १०८) में किया है।

- (४) घोद प्रन्यों के द्वारा यह निश्चित किया गया है, कि शाफ्रिवाहन शुक के आरम्भ में सम्योप नामक एक वोद कि हो गया है, जिसने धुद्धचरित धार साँदरानंद नामक दो वोद्धधर्मीय संस्कृत महाकान्य लिखे थे। श्रय थे प्रन्य छाप कर प्रकाशित किये गये हैं। इन दोनों में भी भारतीय कथाओं का उद्धेख हैं। इनके सिवा, वज्रस् िकोपित्य पर ध्यक्षयोप का व्याख्यान रूपी एक धार प्रन्य हैं; श्रयवा यह कहना चाहिये कि यह चज्रसन्ति उपनिपद उसी का रचा हुवा है। इस प्रन्य को प्रोफेसर वेवर ने सन् १८६० में, जर्मनी में प्रकाशित किया है। इसमें हरिवंश के आद-माहालय में से "सहन्याधा दशायोंपुठ " (हरे. २४. २० धोर २१) हत्वादि खोक, तथा स्वयं महाभारत के भी कुछ प्रन्य खोक (वदाहरगार्थ मभा. शां रई१. १७), पाये जाते हैं। इससे प्रगट होता है, कि शुक संवत् से पहले हरिवंश को मिला कर वर्तमान सम्बक्षोकात्मक महाभारत प्रचलित था।
- (५) जाधकायन गृह्यतुर्घों (३. ४. ४) में भारत तथा मद्दाभारत का पृथक् पृथक् उद्घेख किया गया है और वोधायन धर्मसूत्र में एक स्थान (२.२.२६) पर मद्दाभारत में विग्ति यवाति-उपाल्यान का एक श्लोक मिलता है (मभा. छा. ७८. १०)। परन्तु बूलर साद्द्य का कथन है, कि केवल एक ही श्लोक के छाधार पर यह छानान दढ़ नहीं हो सकता, कि मद्दाभारत वोधायन के पहले था "। परन्तु यह शंका ठीक नहीं; क्योंकि बोधायन के गृह्यसूत्र में विण्णुसहस्रनाम का स्पष्ट उद्धेख है (बो. गृ. शे. १. २२. ६), और खागे चल कर इसी सूत्र (२. २२, ६) में गीता का "पत्रं पुजं फलं तोयं० "श्लोक (गी. ६. २६) भी मिलता है। बोधायनसूत्र में पाये जानेवाले हन उद्धेखों को पद्दले पहल परलोकवासी व्यवक गुरुनाय काळे ने प्रकाशित किया था। हन सब उद्धेखों से यद्दी कहना पढ़ता है कि बूलर साह्वय की शंका निर्मूल है, और खाथलायन तथा वौधायन दोनों ही महाभारत से पिरिचित थे। बूलर ही ने छन्य प्रमाणों से निश्चित किया है, कि बोधायन सन् ईसवी के सगसग ४०० वर्ष पहले हुआ होगा।
- (६) स्वयं महाभारत में जहाँ विष्णु के अवतारों का वर्णन किया गया है, वहाँ वुद्ध का नाम तक नहीं है; और नारायणीयोपाख्यान (ममा. शां. ६३६. १००) में जहाँ, दस अवतारों के नाम दिये गये हैं वहाँ हंस को प्रथम अवतार कह कर तथा कृष्णु के बाद ही पुकदम किक को ला कर पूरे दस पिना दिये हैं। परन्तु वनपर्व में किल्युन की भविष्यत् स्थिति का वर्णन करते समय कहा है, कि "एड्क-चिह्ना प्रथिवी न देश्गृहसूपिता" (नमा. वन. १६०. ६८)—अर्थात् प्रष्वी

<sup>\*</sup>Soe Sacred Books of the East Series, Vol. XIV Intro. p.Xli.

<sup>†</sup> परलोकतासी त्रांवक ग्रहनाथ काळे का पूरा लेख The Vedic Magazine and Gurukula Samachar, Vol VII Nos 6, 7 pp. 528-532 में प्रकाशित हुआ है । इसमें लेखक का नाम प्रोफेसर काळे लिखा है, पर वह अशुद्ध है ।

गी. र. ७१

पर देवालयों के वदले एड्रक होंगे। बुद्ध के वाल तथा दाँत प्रश्नुति किसी स्मारक वस्तु को ज़मीन में गांड कर उस पर जो खंभ, मीनार या इमारत वर्बाई जाती थी, उसे एड्रक कहते थे और आनकल उसे " डागोवा " कहते हैं। डागोवा शब्द संस्कृत " धातुगर्भ" (= पाली डागव) का अपश्रंश है, और " धातु" शब्द का अर्थ ' भीतर रक्खी हुई स्मारक वस्तु ' है। सीलोन तथा महादेश में थे डागोवा कई स्थानों पर पाये जाते हैं। इससे प्रतीत होता है, कि बुद्ध के बाद—परन्तु अवतारों में उसकी गणाना होने के पहले ही—महाभारत रचा गया होगा। महाभारत में ' बुद्ध ' तथा ' प्रतिबुद्ध ' शब्द अनेक बार मिलते हैं ( शां. १९४, ५८,३०७, ४७; ३४३, ५२)। परन्तु वहाँ केवल झानी, जाननेवाला अथवा स्थितप्रज्ञ पुरुष, इतना ही अर्थ वन शब्दों से अभिमेत है। प्रतीत नहीं होता, कि यो शब्द बौद्धधर्म से लिये गये हीं; किन्तु यह मानने के लिये हढ़ कारण भी है, कि वौद्धों ही ने ये शब्द

वैदिक धर्म से लिये होंगे।

( ७ ) काल-निर्णय की दृष्टि से यह वात प्रत्यंत महत्त्व-पूरा है, कि महाभारत में नचुत्र-गणना अधिनी आदि से नहीं है, किन्तु वह कृत्तिका आदि से है ( ममा. अनु. ६४ धीर ८६), धीर मेप-नृपभ धादि राशियों का कहीं भी उल्लेख नहीं है। क्योंकि इस वात से यह अनुमान सहज ही किया जा सकता है, कि यूनानियों के सञ्चास से हिन्दुस्थान में मेप-वृपभ आदि राशियों के आने के पहले, अर्थात् सिक-न्दर के पहले ही, महाभारत-प्रन्य रचा गया होगा । परन्तु इससे भी श्रिधिक महत्त्व की वात श्रवण आदि नज्ञत्र-गणना के विषय की है । अनुगीता (सभा. अश्व. ४४. २ और आदि. ७१. ३४) में कहा है, कि विश्वामित्र ने श्रवण आदि की नचत्र-गणना धारम्भ की; और टीकाकार ने उसका यह धर्य किया है, कि उस समय श्रवण नक्तत्र से उत्तरायण का श्रारम्म होता या--इसके सिवा उसका कोई दूसरा ठीक ठीक अर्थ भी नहीं हो सकता। वेदांगज्योतिए के समय उत्तरायण का आरम्भ घनिष्ठा नत्तुत्र से हुन्ना करता या । घनिष्ठा में उदगयन होने का कालज्योति-गाँगित की रीति से शक के पहले ; लगभग १५०० वर्ष आता है; और ज्योति-गांगित की रीति से उदगयन को एक नत्तत्र पछि इटने के लिये लगभग हजार वर्ष लग जाते हैं। इस हिसाव से श्रवण के आरम्भ में उदगयन होने का काल शक के पहले लगभग ५०० वर्ष खाता है। सारांश, गागित के द्वारा यह वतलाया जा सकता है, कि शक के पहले ५०० वर्ष के लगभग वर्तमान महाभारत बना होगा। परलोकवासी शंकर बालक्वप्या दीचित ने अपने भारतीय ज्योतिःशास्त्र में यही अनुमान किया है ( भा. ज्यो. पृ. ५७-६०, १११ और १४७ देखों )। इस प्रमाण की विशेषता यह है, कि इसके कारण वर्तमान महाभारत का काल शक के पहले ५०० वर्प से अधिक पीछे स्टाया ही नहीं जा सकता।

( ६ ) रावबहादुर वैद्य ने महाभारत पर जो टीकात्मक ग्रंथ अंग्रेज़ी में लिखा है, उसमें यह वतलाया है, कि चंद्रगुप्त के दरवार में ( सनू ईसवी से जगभग ३२० वर्ष पहले ) रहनेवाले मेगस्यमीज़ नामक श्रीक वर्काल को महाभारत की क्याँएँ मालूम थीं । मेगस्यमीज़ का पूरा श्रंथ हस समय उपलब्ध नहीं है, परन्तु उसके अवतरण कई श्रंथों में पाये जाते हैं । वे सय, एकत्रित करके, पहले जर्मन भापा में भकाणित किये गये और फिर मेक्डिंक्ल ने उनका अंग्रेज़ी अनुवाद किया है । इस पुस्तक ( प्रष्ट २००-२०४ ) में कहा है, कि उसमें वर्णित हेरेक्टीज़ ही श्रीकृष्ण है और मेगस्थनीज़ के समय शीरसेनी लोग, जो मबुरा के निवासी थे, उसी की पूजा किया करते थे । उसमें यह भी जिला है, कि हेरेक्टीज़ अपने मूलपुरुप डायोनिसल से पंत्रहवाँ था । इसी प्रकार महाभारत ( अनु. १४०. २४-२३ ) में भी कहा है, कि श्रीकृष्ण वृत्तप्रजापित से पंत्रहवाँ था । इसी प्रकार महाभारत ( अनु. १४०. २४-२३ ) में भी कहा है, कि श्रीकृष्ण वृत्तप्रजापित से पंत्रहवें पुरुप हैं । और, मेगस्थनीज़ ने कर्यापावरण, एकपाद, सलाटाल आदि अनुत लोगों का ( पृष्ट ७४ ), लावा सोने को जपर निकालनेवाली चीटियों (पिपीलिकाओं ) का ( पृष्ट ७४ ), जो वर्णन किया है, वह भी महाभारत ( सभा. ५१ और ५२ ) ही में पाया जाता है । इन वातों से और अन्य वातों से प्रगट हो जाता है, कि मेगस्थनीज़ के समय केवल महाभारत श्रंय ही नहीं प्रचित्त या, किन्तु श्रीकृष्ण-चरित्र तथा श्रीकृष्ण्यान्त का भी प्रचार हो गयां था

यदि इस बात पर घ्यान दिया जाय, कि उपर्युक्त प्रमाण परस्पर-सापेच अर्थात एक दूसरे पर अवलियत नहीं हैं, किन्तु वे स्वतंत्र हैं, तो यह वात निस्सन्दे ह प्रतीत होगी, कि वर्तमान महाभारत शक के लगभग गांच सो वर्ष पहले आस्तित्व में जरूर था। इसके बाद कदाचित किसी ने उसमें कुछ नये श्लोक मिला दिये होंगे अथवा उसमें से कुछ निकाल भी डाले होंगे। परन्तु इस समय कुछ विशिष्ट श्लोकों के विषय में कोई प्रश्न नहीं है—प्रश्न तो समूचे ग्रंच के ही विषय में है;और यह बात सिद्ध है, कि यह समस्त ग्रंच शक-काल के कम से कम पांच शतक पहले ही रचा गया है। इस प्रकरण के आरम्म ही में हमने यह सिद्ध कर दिया है, कि

<sup>\*</sup>See M''Orindle's Ancient India- Megasthenes and Arrian pp. 200-205 भेगस्थनीज़ का यह कथन एक वर्तमान खोज के कारण विचित्रतापूर्वेक इट हो गया है। वंबई सरकार के Arolæological Department की १९१४ ईसत्री की Progress Report हाल हो में प्रकाशित हुई है। उसमें एक शिलालेख है, जो न्वालि- यर रियासत के भेल्सा शहर के पास वेसनगर गांव में सांववाया नामक एक गरुडच्चन, स्तंभ पर मिला है। इस लेख में यह कहा है कि देलिओडोरस नामक एक हिंदू बने हुए यबन अर्थाद ग्रीक ने इस स्तंभ के सामने वाहुदेव का मन्दिर वनवाया और यह यवन वहाँ के भगमद्र नामक राजा के दरवार में तक्षशिला के पेंटिआलेडडस नामक ग्रीक राजा के एकची की हैसियत से रहता था। पोंटिआलेडडस के सिक्कों से अब यह सिद्ध किया गया है, कि यह ईसा के पहले १४० वें वर्ष में राज्य करता था। इससे यह वात पूर्णतया सिद्ध हो जाती है, कि उस समय वाहुदेवभक्ति प्रचलित थीं; केवल इतना ही नहीं किन्तु यवन लोग मी वाहु- देव के मन्दिर बनवान लगे थे। यह पहले ही वतला चुके हैं, कि भेगस्थनीज ही को नहीं किन्तु पाणिनि को भी वाहुदेव भक्ति मालूम थी।

गीता समस्त महाभारत ग्रन्य का ही एक माग है-वह कुछ उसमें पीछे नहीं मिलाई गई है। श्रत्व गीतों का भी काल वही मानना पटता है, जो के महाभारत का है। संभव है, कि मूल गीता इसके पहले की हो क्योंकि जैसा इसी प्रकरण के वौथे माग में वतलाया गया है, उसकी पंरंपरा बहुत प्राचीन समय तक हरानी पड़ती है। परन्तु, चाहे जो कुछ कहा जाय, यह निविदाद सिद्ध है कि उसका काल महाभारत के वाद का नहीं माना जा सकता। यह नहीं, कि यह बात केवल उपर्धुक्त प्रमाणों ही से सिद्ध होती है; किन्तु इसके विषय में स्वतंत्र प्रमाण भी देख पढ़ते हैं। श्रव श्रागी उन स्वतंत्र प्रमाणों का ही वर्णन किया जाता है।

गीता-काल का निर्णय:-कपर जो प्रमाग्य वतलाये गये हैं, उनमें गीता का स्पष्ट कर्यात् नामतः निर्देश नहीं किया गया है। वहीं गीता के काल का निर्णय महाभारत-काल से किया गया है। अब यहाँ क्रमग्रः वे प्रमाग्य दिये जाते हैं जिनमें गीता का स्पष्ट रूप से उल्लेख है। परन्तु पहले यह बतला देना चाहिये कि परलोकवासी तैलंग ने गीता को आपस्तंब के पहले की अर्थात् हैंसा से कम से कम तीन सी वर्ष से अधिक प्राचीन कहा है, और डाक्टर भांडारकर ने अपने प्रवेचाव, शैव आदि पंयण नामक अप्रेज़ी अन्य में प्रायः हसी काल को स्वीकार किया है। प्रोफेसर गावें के मतालुसार तैलंग द्वारा निश्चित किया गया काल ठीक नहीं। धनका यह कथन है, कि मूलगीता हैसा के पहले दूसरी सदी में हुई और ईसा के थाद दूसरे शतक में उसमें उसमें कुछ सुधार किये गये हैं। परन्तु नीचे लिखे प्रमार्गों से यह बात मली माँति प्रयट हो जायगी, कि गावें का उक्त कथन ठीक नहीं है।

(१) गीता पर जो टीकाएँ तथा भाष्य रपलव्ध हैं, तनमें शांकरभाष्य झरमत प्राचीन है। श्रीशंकराचार्य ने महाभारत के सनत्सुजातीय प्रकरण पर भी भाष्य लिखा है और उनके प्रयों में महाभारत के सन्तु-नृहस्पति-संवाद, शुकानुष्रश्न और अनुनाता में से बहुतेरे वचन अनेक स्थानों पर अमाणार्थ लिये गये हैं। इससे यह वात प्राट है, कि उनके समय में महाभारत और गीता दोनों ग्रंथ प्रमाणाश्वत माने जाते थे। प्रोफ़ेसर काशीनाय वापू पाठक ने एक साम्प्रदायिक खोंक के आधार पर श्रीशंकराचार्य का जन्म-काल ८४५ विक्रमी संवत् (७६० शक) निश्चित किया है। परन्तु हमारे मत से इस काल को सी वर्ष और भी पीछे हटाना चाहिये। क्योंकि, महानुभाव पंथ के "दर्शन-प्रकाश " नामक ग्रंथ में यह कहा है, कि " ग्रुम्मपयोधिरसान्वित्रशाके " अर्थात् शक ६५२ (विक्रमी संवत् ७७७) में, श्रीशंकराचार्य ने गुहा में प्रवेश किया, और इस समय उनकी आयु ३२ वर्ष की यी; अतपुत्र यह सिद्ध होता है, कि उनका जन्म शक ६१० (संवत् ७४५) में हुआ। हमारे मत में

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> See Telang's Bhagavadgita S. B. E. Vol. V111. Intro. pp. 21 and 34; Dr. Bhandarkar's Vaishnavism, Shaivism and other Sects, p, 13; Dr; Garbe's Die Bhagavadgita, P, 64,

यही समय, प्रोफ़ेसर पाठक हारा निश्चित किये हुए काल से, कहीं अधिक सयुक्तिक प्रतित होता है। परन्तु, यहाँ पर उसके विषय में विस्तार-पूर्वक विवेचन नहीं किया जा सकता। गीता पर जो शाह्वरभाष्य है, असमें पूर्व समय के अधिकांश टीका-कारों का उल्लेख किया गया है, और उक्त भाष्य के आरम्भ ही में श्रीशंकराचार्य ने कहा है, कि हन सब टीकाकारों के मतों का खंडन करके हमने नया भाष्य किखा है। प्रताप्य आचार्य का जन्म-काल चाहे शक ६१० लीजिये या ७१०; इसमें तो कुछ भी सन्देह नहीं कि उस समय के कम से कम हो तीन सी वर्ष पहले, अर्थात् ४०० शक के लगभग, गीता प्रचलित थी। अब देखना चाहिये, कि इस काल के भी और पहले कैसे और कितना जा सकते हैं।

- (२) परलोकवासी तैलंग ने यह दिखलाया है, कि कालिदास और वायाभट्ट गीता से परिचित में । कालिदासकृत रघुवंश (१०.३१) में विप्या की स्तृति के विपय में जो "अनवासमवासव्यं न ते किंचन विद्यते " यह श्लोक है, वह गीता के (३.२२) "नानवासमवासव्यं०" श्लोक से मिलता है; और बायाभट की कादम्यरी के "महाभारतमिवानन्तगीताकर्यानानिद्वतरं " इस एक श्लेप-प्रधान वाक्य में गीता का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। कालिदास और भारवि का उल्लेख स्पष्ट रूप से संवत् ६६१ के एक शिक्तालेख में पाया जाता है; और अब यह भी निश्चित हो चुका है, कि बायाभट संवत् ६६३ केलगभग हुएँ राजा के पास या। इस बात का विवेचन परलोकवासी पांडुरंग गोविंद शास्त्री पारखी ने बायाभट पर लिखे हुए अपने एक मराठी निवन्ध में किया है।
- (३) जावा हीए में जो महाभारत-प्रंय यहाँ से गया है उसके भीज-पर्व में एक गीता प्रकरण है, जिसमें गीता के भिज्ञ भिज्ञ ष्राच्यायों के लगभग सी सवा सी श्लोक प्राच्यारा मिलते हैं। सिर्फ़ १२, १५, १६ और १७ इन चार अन्यायों के श्लोक उसमें नहीं हैं। इससे यह कहने में कोई आपित नहीं देख पड़ती, कि उस समय भी गीता का ह्यास्य वर्तमान गीता के ह्यास्य के सदश ही या। क्योंकि, किवभापा में यह गीता का प्राच्याद है और उसमें जो संस्कृत श्लोक मिलते हैं वे वीच-वीच में उदाहरण तथा प्रतिक के तौर पर ने लिये गये हैं। इससे यह अनुभान करना युक्ति-संगत नहीं, कि उस समय गीता में केवल उतने ही श्लोक थे। जब डाक्टर नरहर गोपाल सरदेशाई जावा द्वीप को गये थे, तब उन्हों ने इस बात की खोज की है। इस विषय का वर्णन कलकत्ते के माडने रिन्यू नामक मालिक पत्र के जुलाई १९१४ के श्लंक में, तथा अन्यत्र भी, प्रकाशित हुआ है। इससे यह सिद्ध होता है, कि शक चार-पाँच सी के पहले कम से कम दो सो वर्ष तक यहा-भारत के भीजपर्व में गीता थी और उसके श्लोक भी वर्तमान गीता-श्लोकों के कमालसार ही थे।
- (४) विष्णुपुराण, और पद्मपुराण आदि प्रन्यों में भगवद्गीता के नसूने पर बनी हुई जो फ्रन्य गीताएँ देख पड़ती हैं, अथवा उनके डल्लेख पाये जाते हैं, उनका

वर्णन इस श्रंथ के पहले प्रकरण में किया गया है। इससे यह बात स्पष्टत्या विदित होती है, कि उस समय भगवद्गीता प्रमाण तथा पूजनीय मानी जाती थीं। इसी लिये उसका उक्त प्रकार से श्रमुकरण किया गया है, और यदि ऐसा न होता तो उसका कोई भी श्रमुकरण न करता। श्रत्यत्व सिद्ध है, कि इन पुराणों में जो श्रस्ता प्राचीन पुराण हैं उनसे भी भगवद्गीता कम से कम सौ-दो-सो वर्ष श्रिक प्राचीन श्रवश्य होगी। पुराण-काल का श्रारम्भ-समय सन् ईसवी के दूसरे श्रत्यक से श्रिक श्र्वांचीन नहीं माना जा सकता, श्रत्यत्व गीता का काल कम से कम श्राह्मरम्भ के क्रश्च थोडा पहले ही मानना पडता है।

(५) जपर यह वतला चुके हैं, कि कालिदास और वागा गीता से परिचित ये। कालिदास से पुराने भास कवि के नाटक हाल ही में प्रकाशित हुए हैं। उनमें से 'क्यांभार' नामक नाटक में चारहवाँ स्रोक इस प्रकार हैं:—

हतोऽपि लमते स्वर्गे जित्वा तुं लमते यद्यः । उमे बहमते लोके नास्ति निष्मलता रणे ॥

यह श्लोक गीता के '' हता वा प्राप्त्यांति स्वगं० " (गी. २. ३७) श्लोक का समागार्यक है। श्रीर जब कि भास किव के अन्य नाटकों से यह प्रगट होता है कि वह महाभारत से पूर्णतया परिचित था, तब तो यही अनुमान किया जा सकता है, कि उपर्युक्त श्लोक लिखते समय उसके मन में गीता का एक श्लोक अवश्य आया होगा। अर्थात् यह सिद्ध होता है, कि भास किव के पहले भी महाभारत श्रीर गीता का श्लातत्व था। पंढित त० गराप्रित श्लाही ने यह निश्चित किया है, कि भास किव का काल शक के हो-तीन सौ वर्ष पहले रहा होगा। परन्तु कुछ लोगों का यह मत है, कि वह शक के सी-दो-सी वर्ष वाद हुआ है। यदि इस दूसरे मत को सत्य मानें, तो भी उपर्युक्त प्रमाणों से सिद्ध हो जाता है, कि भास से कम से कम सी-दो-सी वर्ष पहले अर्थात शक-काल के आरम्भ में महामारत और गीता,

दोनों ग्रंथ सर्वसान्य हो गये थे।

(६) परन्तु प्राचीन अंथकारों द्वारा गीता के श्लोक लिये जाने का चौर मी अधिक हद प्रमाण, परलोकवासी व्यंवक गुरुनाथ काळे ने गुरुकुल की 'वैदिक मेगज़ीन' नामक अंग्रेज़ी मासिक पुस्तक (पुस्तक ७, बांक दी७ प्रष्ट ५२६—५३२, मार्गशिर्व और गीप, संवत १८७०) में प्रकाशित किया है। इसके पहले पश्लिमी संस्कृत पंडितों का यह मत या, कि संस्कृत काव्य तथा पुराणों की अपेदा किन्हीं अधिक प्राचीन अंगों में, उदाहरणार्थ सूत्रअंगों में भी, गीता का उद्धेल नहीं पाया जाता; चौर इसलिये यह कहना पढ़ता है, कि सूत्र-काल के बाद अर्थात् अधिक से बाधिक सन् ईसवी के पहले, दूसरी सदी में गीता वनी होगी। परन्तु परलोकवासी काळे ने प्रमाणों से सिद्ध कर दिया है, कि यह मत ठीक नहीं है। बौधायनगृहाशैष-सूत्र (२, २२, ६) में गीता का (६, २६) श्लोक, "तदाह भगवान्" कह कर स्पष्ट कर से लिया गया है, जैसे—

देशाभावे द्रव्यामावे साधारणे कुर्योन्मनसा वार्चेयेदिति । तदाह भगवान्— पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति ।

तदहं, भनत्युपहृतमश्रामि प्रयतातमन: ॥ इति
आँत आगे चल कर कहा है, कि भिक्त से नम्न हो कर हम मंत्रों को पढ़ना चाहिये—
"भिक्तनम्नः एतान् मन्त्रानधीयीत "। उसी गृह्यशोपसूत्र के तीसरे प्रश्न के अन्त में
यह भी कहा है कि " कै नमो भगवते चासुदेवाय " इस द्वादशाचर मन्त्र का जप
करने से स्वयमेध का फल मिलता है। इससे यह बात पूर्णतया सिद्ध होती है कि
बौधायन के पहले गीता प्रचलित थी; और बासुदेवपूजा भी सर्वमान्य सममी
जाती थी। इसके सिवा यौधायन के पितृमेधसूत्र के तृतीय प्रश्न के आरम्भ ही
में यह वाक्य है:—

जातस्य वे मनुष्यस्य ध्रुवं मरणमिति विजानीयात्तस्माज्जाते

न प्रहृप्येन्मते च न विश्रादेत । इससे सहज ही देख पड़ता है, कि यह गीता के '' जातस्य हि भूवी सृत्युः ध्रवं जन्म मृतस्य च । तस्मादपरिष्ठार्थेऽघें न त्वं शोचित्रमर्शसे " इस श्लोक से सुक्त पड़ा द्दोगा; धार उसमें उपयुक्त " पत्रं पुष्पं॰ " श्लोक का योग देने से तो कुछ शुंका द्दी नहीं रह जाती । ऊपर वतला चुके हैं, कि स्वयं महाभारत का एक श्लोक वौधायन-सुत्रों में पाया जाता है। वलर सहिब ने निश्चित किया है, ° कि बीधायन का काल धापस्तम्य के साँ-दो साँ वर्ष पहले होगा और आपरतम्य का काल ईसा के पहले तीन सी वर्ष से कम हो नहीं सकता । परन्त हमारे मतानुसार उसे कुछ इस क्षोर हटाना चाहिय; क्योंकि महाभारत में मेप-वृषम आदि राशियाँ नहीं हैं और कालसाधव में तो योधायन का "मीनमेपयोर्मेपक्रपमयोर्वा वसन्तः " यह वचन दिया गया है-यही वचन परलोकवांसी शंकर बालकृष्ण दीचित के भारतीय ज्योति:-शास्त्र (प्र० १०२) में भी लिया गया है । इससे भी यही निश्चित अनुमान किया जाता है. कि महाभारत बीधायन के पहले का है । शकारम्म के कम से कम चार सी वर्ष पहले बोधायन का समय होना चाहिये और पाँच सो वर्ष पहले महाभारत तथा गीता का अस्तित्व था। परलोकवासी काळे ने बौधायन के काज को ईसा के सात-आठ सो वर्ष पष्टले का निश्चित किया है: किन्त यह ठीक नहीं है। जान पडता है कि बीधायन का राशि-विषयक वचन उनके ध्यान में न आया होगा।

(७) उपर्युक्त प्रमाणों से यह बात किसी को भी स्पष्ट रूप से विदित हो जायगी, कि वर्तमान गीता शक के लगभग पाँच सौ वर्ष पहले अस्तित्व में थीं; वौधायन सथा आश्वलायन भी उससे परिचित थें; कौर उस समय से श्रीशंकराचार्य के समय तक उसकी परम्परा अविच्छित रूप में दिखलाई जा सकती है। परन्तु

<sup>\*</sup> See Sacred Books of the East Series, Vol. II. Intro. p. xliii. and also the same Series, Vol. XIV. Intro. p. Xliii.

द्भव तक जिन प्रमाणों का उल्लेख किया गया है. वे सब वैदिक धर्म के प्रंचों से सिवे गये हैं। श्रव श्रागे चल कर जो प्रमागा दिया जायगा, वह वैदिक धर्मश्रंचों से भिन्न. अर्यात् बौद्ध संहित्य का है । इससे गीता की उपर्युक्त प्राचीनता स्वतन्त्र गीति से और भी अधिक इंड तथा निःसन्दिग्ध हो जाती है। बौद्धभं के पहले ही मागवतधर्म का उदय हो गया था, इस विषय में वृत्तर और प्रसिद्ध फ्रेंच पंडित सेनार्ट के मतों का उद्धेख पहले ही चुका है; तथा प्रस्तुत प्रकरण के अगले भाग में इन बातों का विवेचन स्वतन्त्र शिति से किया जायगा, कि वौद्ध धर्म की वृद्धि कैसे हुई, तया हिन्दुधर्म से उसका क्या सम्बन्ध है । यहाँ केवल गीता-काल के सम्बन्ध में ही आवश्यक बहेल संज्ञित रूप से दिया जायगा । भागवतधर्म बौद्ध-धर्म के पहले का है, केवल इतना कह देने से ही इस बात का निश्रय नहीं किया जा सकता, कि गीता भी बुद्ध के पहले थी: क्योंकि यह कहने के लिये कोई प्रमाण नहीं है, कि मागवतधर्म के साय ही साय गीता का भी बदय हुआ। अतएव यह देखना बावश्यक है, कि बाँद प्रयकारों ने गीया-प्रय का स्पष्ट उल्लेख कहीं किया है या नहीं । प्राचीन वीद प्रयों में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि बुद के समय चार वेद, वेदांग, व्याकरण, ज्योतिष, इतिहास, निवंद बादि वैदिक धर्म-प्रंय प्रचलित हो चुके थे। श्रतएव इसमें सन्देह नहीं, कि बुद्ध के पहले ही वैदिक धर्म पृण्विस्या में पहुँच चुका था । इसके बाद बुद्ध ने जो नया पंच चलाया, वह अध्यात्म की दृष्टि से अनात्मत्रादी था, परन्तु उसमें—जैसा अगले भाग में बतलाया जायगा-साचरणदृष्टि से दर्पनिपद्दों के संन्यास-मार्ग ही का अनुकृरण किया गया या। अशोक के समय बौद्धर्म की यह दशा बदल गई थी। बौद्ध मिलुओं ने जंगलों में रहना छोड़ दिया या । धर्मप्रसारार्य तया परोपकार का काम करने के लिये वे लोग पूर्व की ओर चीन में, और पश्चिम की ओर अलेक्जेंडिया तथा प्रीस तक चले गये ये । बींद्र धर्म के इतिहास में यह एक अत्यन्त सहस्त का प्रश्न है, कि जंगलों में रहना छोड़ कर, लोकसंग्रह का काम काने के लिये बौद यति कैसे प्रवत्त होगये ? वौद्धधर्म के प्राचीन अंयों पर दृष्टि ढालिये । सुत्तनिपात के खगावि-सागुसत्त में कहा है, कि जिस भिन्नु ने पूर्ण अहतावस्या प्राप्त कर की है, वह कोई भी काम न करे; केवल गेंडे के संख्या जंगल में निवास किया करें । और महाबंग (५. ९. २०) में बद के शिष्य सोनकोकीविस की क्या में कहा है, कि " जो मिलु निर्वागुपर तक पहुँच खुका है उसके लिये न तो कोई काम ही अविशिष्ट रह जाता है और न किया हुआ कर्म ही मोगना पडता है-'कतस्स परिचयो नित्य करणीयं न विज्ञाति '। यह शुद्ध संन्यास-मार्ग है; श्रीर हमारे श्रीपनिपदिक संन्यात-मार्ग से इसका पूर्णतया मेल मिलता है । यह " क्र्यायि न विज्ञति '> वाक्य गीता के इस " तस्य कार्य न विद्यते " वाक्य से केवल समानार्यक ही नहीं है, दिन्तु शृटर्गः भी एक ही है। पत्तु बीद्ध भिन्नुमी का जब यह मूल संन्यास-प्रधान आचार बदल गया और जब के प्रतेपकार के काम करने सगे. तब नये तथा

पुराने मत में भागड़ा हो गया; पुराने लोग खपने को ' थरवाद ' ( खुद्रपंच ) कहने लगे, खाँर नवीन मत-वादी लोग खपने पन्य का 'महायान' नाम रख करके पुराने पंच को ' हीनयान ' ( अर्थात हीन पंच के ) नाम से सम्बोधित करने लगे। अश्वधीय महायान पंच का था, खाँर वह इस मत को मानता था कि यौद्ध यित लोग परोपकार के काम किया करें; खतरृव सोंद्रानंद ( १६. ४४ ) काव्य के खन्त में, जय नन्द सर्हतावह्या में पर्रुच गया, तव उसे खुद्ध नें जो उपदेश दिया है उसमें पहले यह कहा है—

अवासकार्ये।ऽसि परां गतिं गतः न तेऽस्ति किंचित्करणीयमण्वपि । अर्थान् " तेरा कर्त्तन्य हो चुका, तुभे उत्तम गति मिल गई, जय तेरे लिये तिल भर भी कर्त्तन्य नहीं रहा; " जार ज्ञागे स्पष्ट रूप से यह उपदेश किया है, कि—

विद्वाय तरमादिह कार्यमात्मनः कुरु स्थिरात्मन्परकार्यमण्यथो ॥ अर्थात् "ग्रतएव अय त् अपना कार्य छोड़, युद्धि को स्थिर करके परकार्य किया कर" (सी. १८. ५७) । युद्ध के कर्मत्याग विषयक उपदेश में-कि जो प्राचीन धर्म-प्रेषों में पाया जाता है-तथा इस उपदेश में (कि जिसे सींदरानन्द काव्य में प्रश्व-घोप ने बद्ध के मुख से कप्तलाया है ) अत्यन्त भिज्ञता है। आँर अश्ववोप की इन दलींकों में तथा गीता के तीसरे अन्याय में जो युक्ति प्रयुक्तियाँ हैं, उनमें — " तस्य कार्यं न विद्यते........तस्मादसकः सततं कार्यं कर्म समाचर " श्रर्थात् तेरे लिय कुछ रष्ट नहीं गया है, इसाजिये जो कर्म प्राप्त हों उनको निष्काम झुद्धि से किया कर (गी. ३. १७, १९)--न केवल खर्यदृष्टि से ही किन्तु शब्दशः समानता है। अत्रव्य इससे यह अनुमान होता है, कि ये दलील अश्वघोप को गीता ही से मिली हैं। इसका कारण जपर यतला ही चुके हैं कि अवघोप से भी पहले महाभारत था । परन्त इसे केवल अनुमान ही न समिमये । ब्रह्मधर्मानुयायी तारा-नाय ने वृद्ध-धर्मविषयक इतिहास-सम्बन्धी जो ग्रंथ तिब्बती भाषा में जिखा है, उसमें लिखा है कि धौदों के पूर्व कालीन संन्यास-मार्ग में महायान पंय ने जो कर्म-योगविषयक सधार किया था, उसे ' ज्ञानी श्रीकृष्ण श्रीर गगोश ' से महायान पंथ के सुख्य पुरस्कर्ता नागार्जुन के गुरु राहुलभद्द ने जाना था । इस प्रंथ का अनुवाद रूसी भाषा से जर्मन भाषा में किया गया है-अंग्रेज़ी में अभी नहीं हुआ है। ढाक्टर केर्न ने १८६६ ईसंबी में बुद्ध धर्म पर एक प्रस्तक लिखी थी । यहाँ उसी से हमने यह अवतरण लिया है । डाक्टर केर्न का भी यही मत है, कि यहाँ पर श्रीकृष्ण के नाम से भगवदीता ही का उक्केख किया गया है। महायान पंच के बौद्ध ग्रंथों में से, 'सद्धर्मपुंडरीक' नामक ग्रंथ में भी भगवदीता के श्लोकों के

<sup>\*</sup> See Dr. Korn's Manual of Indian Buddhism, Grundriss, III. 8. p. 122. महायान पंथ के 'अभितायुमुत्त' नामक मुख्य अंथ का अनुवाद चीनी भाषा में तन १४८ के उगभग किया गया था।

गी. र. ७२

समान कुछ श्लोक हैं। परन्तु हुन वार्तों का और अन्य वार्तों का विवेचन धराखें भाग में किया जायगा। यहाँ पर केवल यही वतलाना है, कि बौद प्रंयकारों के ही मतानुसार मूल वौद्धधर्म के संन्यास-प्रधान होने पर भी, उसमें मकि-प्रधान तथा कर्म-प्रधान महायान पंथ की उत्पत्ति भगवद्गीता के कारणा ही हुई है; धौर अध्योप के काव्य से गीता की जो ऊपर समता वतलाई गंई है उससे, इस अनुमान को और भी हदला प्राप्त हो जाती है। पश्चिमी पंढितों का निश्चय है कि महायान पंथ का पहला पुरस्कर्ता नागार्जुन शक के लगभग सी देढ़ सी वर्ष पहले हुआ होगा, और यह तो स्पष्ट हो है कि इस पंथ का बीजारोपण अग्रोक के राजशासन के समय में हुआ होगा। बौद ग्रंथों से, तथा स्वयं वीद ग्रंथकारों के लिखे हुए उस धर्म के हितहास. से, यह बात स्वतन्त्र रीति से सिद्ध हो जाती है, कि भगवद्गीता महायान वौद्ध पंथ के जन्म से पहले — अश्लोक से भी पहले— यानी सन् ईसवी से सगभग ३०० वर्ष पहले ही आस्तित्व में थी।

इन सब प्रमागों पर विचार करने से इसमें कुछ भी शंका नहीं रह जाती, कि वंतमान भगवद्गीता शालिवाइन शक के लगभग पाँच सो वर्ष पहले ही झासितव में थी। डाक्टर भांडास्कर, परलोकवासी तैलंग, रावबहादुर चिंतामाग्रिराव वैय और परलोकवासी दींतित का मत भी इससे बहुत कुछ मिलता गुलता है और उसी को यहाँ आह्य मानना चाहिये। हाँ, प्राफ़ेसर गार्वे का मत भिन्न है। उन्हों ने उसके प्रमाग्र में गीता के चाँथे अध्यायवाले सम्प्रदाय-परम्परा के खोकों में से इस 'योगो नष्टः '—योग का नाश हो गया—चाक्य को ले कर योग शब्द का अर्थ 'पातक्षक्त योग किया है। परन्तु हमने प्रमाण सिंहत बतला दिया है, कि वहाँ योग शब्द का अर्थ 'पातक्षक्त योग का नाश हो गया—चाक्य के ले कर योग शब्द का अर्थ 'पातक्षक्त योग का का अर्थ 'पातक्षक्त योग का नहीं मान शब्द का अर्थ 'पातक्षक योग का मत अममुक्तक अतपुव अप्राह्म है। यह बात निर्विवाद है, कि वर्तमान गीता का काल शालिवाहन शक के पाँच सी वर्ष पहले की अपेना आर कम नहीं माना जा सकता। विद्वले भाग में यह बतला ही आये हैं, कि मूल गीता इससे भी कुछ सदियों से पहले की होनी चाहिये।

## भाग ६ - गीता और बौद्ध ग्रंथ।

वर्तमान गीता का काल निश्चित करने के लिये कपर जिन बौद्ध प्रंयों के प्रमाण दिये गये हैं, उनका पूरा पूरा महत्व समम्मने जिये गीता और बौद्ध प्रंय या बौद्ध धर्म की साधारण समानता तथा विभिन्नता पर भी यहाँ विचार करना भाव-श्यक है। पहले कई बार बतला भाये हैं, गीताधर्म की विशेषता यह है कि गीता में विशित स्थितप्रज्ञ प्रवृत्तिमागांवलंबी रहता है। परन्तु इस विशेष गुणा को योड़ी देर के लिये जाता रख दें, और उक्त पुरुष के केवल मानसिक तथा बैतिक गुणों ही का विचार करें तो गीता में स्थितप्रज्ञ (गी. २. ४४, ७२), ब्रह्मनिष्ठ पुरुष (४.

१९-२३; ५. १८-२८) और मिक्तयोगी पुरुष (१२. १३-१९) के जो लक्तगा बत-कार्य हैं उनमें, और निर्वाणपद के अधिकारी अईतों के अर्थात पूर्णावस्था को पहुँचे हुए बाद भिन्नुओं के जो लक्ष्मा भिन्न बाद प्रयों में दिये हुए हैं डनमं, विलक्त्रण समता देख पड़ती है ( घम्मपद स्त्रोः ३६०-४२३ और सुत्तनिपाता में से मुनिसुत्त तथा धिमाकसुत्त देखों)। इतना ही नहीं, किन्तु इन वर्णनों के शुष्टदसाम्य से देख पड़ता है, कि हियतप्रज्ञ एवं भक्तिमान् पुरुष के समान ही सचा भिन्न भी 'शान्त,' 'निष्काम,' 'निर्मंम,' 'निराशी' (निरिस्सित), ' समदु:खसुख,'' निरारंभ,'' श्रानिकेतन'या ' श्रानिवेशन ' श्रयवा ' समनिन्दा-स्तति. ' और ' मान-अपमान तथा लाम-अलाम को समान माननेवाला ' रहता है (धम्मपद ४०, ४१ और ६१; सुत्तनि. सुनिसुत्त. १. ७ और १४; द्वयतानुपस्सनसुत्त २१---२३; और विनयपिटक चुलवमा ७. ४.७ देखो )। द्वयतानुपस्तनसुत्त के ४० वें स्होक का यह विचार—िक ज्ञानी पुरुष के लिये जो वस्तु प्रकाशमान है वहीं अज्ञानी को अंधकार के सहश है-गीता के (२. ६६) "या निशा सर्वभू-तानां तस्यां जागतिं संयमी " इस श्लोकांतर्गत विचार के सदश है; और सुनि-सत्त के १० वें श्लोक का यह वर्शन-" अरोसनेय्यो न रोसेति " खर्थात् न तो स्वयं कष्ट पाता है और न दूसरों को कष्ट देता है-पीता के " यहमानोद्विजते लोको स्रोकान्नोद्धिजते च यः " (गी. १२. १५ ) इस वर्णन केसमान है । इसी प्रकार सहः-सुत्त के ये विचार कि "जो कोई जन्म जेता है वह मरता है" और "प्राणियाँ का भादि तथा श्रंत श्रव्यक्त है इसिन्नये उसका शोक करना वृथा है" (सञ्चसत्त १ और ६. तथा गी. २. २७ और २८ ) कुछ शब्दों के हेरफेर से गीता के ही विचार हैं। गीता के दसवें अध्याय में अथवा भारतीता (मसा. अथ. ४३., ४४) में " ज्योतिमानों में सूर्य, नजुत्रों में चन्द्र, भीर वेदमन्त्रों में गायत्री " श्रादि जो वर्गान है, वही सेलसुत्त के २१ वें और २२ वें श्लोकों में तथा महावर्ग (६. ३५. ८) में ज्यों का त्यों पाया जाता है। इसके सिवा शब्दसादश्य के तथा धार्थसमता के छोटे मोटे उदाहरण, परलोकवासी तैलंग ने गीता के, अपने अंग्रेज़ी अनुवाद की टिप्पश्चियों में दे दिये हैं। तथापि प्रश्न होता है कि यह सदशता हुई कैसे ? ये विचार असल में बाद्धधर्म के हैं या वैदिकधर्म के ? और, इनसे अनुमान क्या निकलता है ? किन्तु इन प्रश्नों को इल करने के जिये उस समय जो साधन उपलब्ध थे, वे अपूर्श थे। यही कारण है जो उपर्युक्त चमत्कारिक शब्दसादृश्य और व्यर्थ-सादृश्य दिखला देने के सिवा परलोकवासी तैंकंग ने इस विषय में और कोई विशेष बात नहीं तिखी। परन्त अब बौद्धधर्म की जो आधिक बातें उपसब्ध हो गई हैं उनसे, उक्त प्रश्न इल किये जा सकते हैं, इसिनये यहाँ पर बौद्धधर्म की उन वातों का संदिप्त वर्गान किया जाता के। परलोकवासी तैलंग कृत गीता का अंग्रेज़ी अनुवाद जिस ' प्राच्यधर्मग्रन्थ-माला ' में प्रकाशित दुआ या, उसी में आगे चल कर, पश्चिमी विद्वानों ने बौद्धधर्म-अन्यों के अंग्रेज़ी अनुवाद प्रसिद्ध किये हैं । ये बातें प्रायः उन्हों से एकत्रित की गई हैं और प्रमाण में जो बौद्ध प्रयों के स्वल बतलाये गये हैं, उनका सिलसिला इसी माला के अनुवादों में निलेगा। कुछ स्वानों पर पाली शब्दों तथा वाक्यों के अव-तरण मूल पाली प्रन्यों से ही दहुरत क्रिये गये हैं।

अब यह बात निर्विवाद सिद्ध हो चुकी है, कि जैनवर्म के समान बौद्धमं भी कपने वैदिक्चमं-रूप पिता का ही पुत्र है कि जो अपनी संपत्ति का हिस्सा से कर किसी कारण से विमक्त हो गया है, अर्घात् वह कोई पराया नहीं है—किनु दसके पहले यहाँ पर जो बाह्यगुघम या, दसी की यहीं उपनी दुई यह एक जासा है। लंका में महावंस या दीपवंस ऋदि प्राचीन पाली मापा के अन्य हैं, दनमें बुद् के प्रबाहतीं राजाओं तथा बीट श्राचारों की परंपरा का जो वर्णन है, उसका हिसाव ह्मा कर देखने से ज्ञात होता है, कि गातम बुद्ध ने श्रस्ती वर्ष की ब्यायु पा कर ईसवी सन् से ५४३ वर्ष पष्टले अपना शरीर छोडा। परन्तु इसमें कुछ बाते असंबद हैं, इसलिये प्रोफेसर सेक्समूलर ने इस गणना पर सुद्म विचार करके ब्रह का ययार्थ निर्वाण-काल ईसवी सन् से ४७३ वर्ष पहले बतलाया है, और डाक्टर बुलर भी ब्रागोक के शिलालेखों से इसी काल का सिद्ध होना प्रमाणित करते हैं। तयापि श्रोफेसर न्हिसडेविड्स श्रीर दा॰ केर्न के समान कुछ खोज करनेवाले इस काल को क्क काल से ६५ तथा १०० वर्ष और भी आगे की ओर हटालाना चाहते हैं। प्रोफ़े-सर गायगर ने प्राल प्री में इन सब मतों की जींच करके, बद्ध का यथार्य निर्वाण-काल ईसवी सन् से १८३३ वर्ष पहले माना ई ै। इनमें से कोई भी काल क्यों न स्वीकार कर तिया जाय, यह निर्विवाद है, कि बुद्ध का जनम होने के पहले ही वैदिक्षमं पूर्ण अवस्था में पहुँच चुका या, और न केवल उपनिपद ही किन्तु धर्म-सूत्रों के समान प्रनय भी उसके पहले ही तैयार हो चुके थे। क्योंकि, पाली नापा के शाचीन वीद धर्मप्रत्यों ही में लिखा है कि,—" चारों वेद, वेदांग, ध्याकरण, ज्योतिष, इतिहास और निषंद " आदि विषयों में प्रवीण सत्त्वशील गृहस्य बाह्यणीं, तया जटिल तपस्वियों से गातम बुद्ध ने बाद करके रनकी कपने धर्म की दिंचा दी (सत्तिपातों में सेलसूत्त के सेल का वर्णन तथा वय्युगाया ३०--४४ देखो )। क्र आदि उपनिपत्रों में (क्र. १. १=; मुंड १. २. १०) ; तथा उन्हीं को लच्य करके गीता ( २. ४०-४५; ६. २०. २१ ) में जिस प्रकार यज्ञ-याग आदि श्रौत कर्मी की गौंगुता का चर्गुन किया गया है, इसी शकार तथा कई अंशों में उन्हीं शब्दों के द्वारा तेविज्ञसुचों (त्रैविष्यसूचों ) में बुद ने भी अपने मताबुसार पर-

<sup>\*</sup> शुद्ध-निर्वाणकाल विषयक वर्गन प्रो० मेस्समूल्य ने अपने धम्मपद के अंग्रेजी अनुवाद की प्रस्तावना में (S. B. E. Vol. X. Intro. pp. XXXV—XiV) किया है और उमकी परीक्षा दों. गावगर ने, सन १९१२ में प्रकाशित अपने महावंश के अनुवाद की प्रस्तावना में, की है (The Mahavamsa by Dr. Geiger, Pali Text Society Intro. p. XXII f).

यागादि ' को निरुपयोगी तथा लाज्य वतलाया है और इस वात का निरुप्पा किया है, कि माह्मण जिसे ' महासह्च्यताय ' ( महासह्च्यत्यय=महासायुज्यता ) कहते हैं वह अवस्था किसे प्राप्त होती है। इससे यह यात रुप्ट विदित होती है, कि माह्मणाधर्म के कर्मकाग्रह तथा ज्ञानकाग्रह—अथवा गाईरुप्यधर्म और संन्यासधर्म, अर्थात प्रवृत्ति और निवृत्ति—हन दोनों शाखाओं के पूर्णतया रुद्ध हो जाने पर वनमें सुधार करने के लिये बीद्धधर्म उत्पन्न हुआ। सुधार के विषय में सामान्य नियम यह है, कि उसमें कुछ पहने की वातें रियर रह जाती हैं और कुछ बदल जाती हैं। अत्वव् हस न्याय के अनुसार इस वात का विचार करना चाहिये कि वीद्धर्म में चिदिकधर्म की किन किन वातों को रियर रख लिया है और किन किन को छोड़ दिया है। यह विचार दोनों—गाईरुप्यधर्म और संन्यासमार्गीय अथवा केवल विवृत्ति-प्रधान है, इसलिये पहले दोनों के संन्यासमार्गीय का विचार करके अनन्तर दोनों के गाईरुप्यधर्म के तारतस्य पर विचार किया जायगा।

वैदिक संन्यास-धर्म पर दृष्टि डालने से देख पढ़ता है, कि कर्ममय सृष्टि के सब स्यवद्वार तृष्णामूलक अतएव दुःखमय हैं; उससे अर्थात् जन्म-मर्गा के भव-चक्र से आत्मा का सर्वया छुटकारा होने के लिये मन को निष्काम और विरक्त करना चाहिये तथा उसको दृश्य सृष्टि के मूल में रहनेवाले आत्मस्वरूपी नित्य परम्या में हियर करके सांसारिक कर्मों का सर्वया त्याग करना उचित है; इस आत्मनिष्ट हियति ही में सदा निमन्न रहना संन्यास-धर्म- का सुख्य तस्व है। दृश्य सृष्टि नाम-रूपात्मक तथा नाशवान् है और कर्म-विपाक के कारगा ही उसका अखंडित ज्यापार जारी है।

कम्मना यत्तती लोको कम्मना वत्तती पजा (प्रजा )।

कम्मिनिशंघना सत्ता ( सत्वानि ) रथस्ताऽणीव यायतो ।। अर्थात् " कर्म ही से लोग और प्रजा जारी हैं; जिस प्रकार चलती हुईं गाड़ी रथ की कील से नियंत्रित रहती है उसी प्रकार प्राण्यिमात्र कर्म से बँघा हुआ है " (सुत्तिन वासेठसुत्त ६१)। वैदिकधर्म के ज्ञानकाराड का उक्त तत्त्व, अथवा जन्ममरण का चएर, या ब्रह्मा, इन्द्र, महेश्वर, ईश्वर, यम आदि अनेक देवता और उनके भिन्न भिन्न स्वर्ग-पाताल आदि लोकों का ब्राह्मणधर्म में वर्णित अस्तित्व, युद्ध को मान्य था; और इसी कारण नाम-रूप, कर्म-विपाक, अविद्या, उपादान और प्रकृति वग्नैरह वेदान्त या सांख्य शास्त्र के शब्द तथा ब्रह्मादि वैदिक देवताओं की कथाएँ भी (युद्ध की श्रेष्ठता को स्थिर रख कर) कुछ हे रफेर से बौद्ध प्रन्यों में पाई जाती हैं। यद्यपि युद्ध को वैदिकधर्म के कर्म-सृष्टि-विपयक ये सिद्धान्त मान्य ये कि, दश्य सृष्टि माश्रवान् और अनित्य है, एवं उसके व्यवहार कर्मविपाक के कारण जारी हैं; स्थापि वैदिकधर्म अर्थात् उपनियक्तारों का यह सिद्धान्त उन्हें मान्य न था, कि नाम-रूप ते नाश्वान् सुष्टि के मूल में नाम-रूप से व्यविरिक्त आत्मस्वरूपी परव्रह्म के

١,

समान एक नित्य और सर्व<sup>ह</sup>यापक वस्तु है। इन दोनों धर्मी में जो विशेष भिन्नता है, वह यही है। गीतम बुद्ध ने यह बात स्पष्ट रूप से कह दी है, कि आत्मा या ब्रह्म ययार्थ में कुछ नहीं है-केवल अस है; इसलिये आत्म-भनात्म के विचार में या ब्रह्मचिन्तन के पचड़े में पड़ कर किसी को अपना समय न खोना चाहिये (सञ्चासवसुत्त. ६—१३ देखों)। दीध्वनिकायों के ब्रह्मजालसत्तों से भी यही वात स्पष्ट होती है कि आत्मविषयक कोई भी कल्पना बुद्ध को मान्य न यी"। इन सत्तों में पहले कहा है कि बात्मा और बहा एक है या दो; फिर ऐसे ही मेद घतजाते हुए आत्मा की भिन्न भिन्न ६२ प्रकार की कल्पनाएँ वतला कर कहा है कि ये सभी मिण्या ' दृष्टि ' हैं; ग्रीर मिलिंदप्रश्न ( २. ३. ६ ग्रीर २. ७. १५ ) में मी थौद्धधर्म के अनुसार नागसेन ने यूनानी मिलिन्द (मिनांदर) से साफ साफ कर दिया है कि " बात्मा तो कोई यथार्थ वस्तु नहीं है "। यदि मान लें कि बात्मा भौर उसी प्रकार बहा भी दोनों अस ही हैं, यथार्थ नहीं हैं, तो वस्तुतः धर्म की नींव ही गिर जाती है। क्योंकि, फिर तो सभी भानित्य वस्तुएँ वच रहती हैं, भौर नित्यसुख या उसका भ्रनुभव करनेवाला कोई भी नहीं रह जाता; यही कारण है जो श्रीशंकराचार्य ने तर्क दृष्टि से इस मत को समाद्ध निश्चित किया है। परन्तु स्रमी हमें केवल यही देखना है कि ससली बुद्धर्म न्या है, इसिनये इस वाद को यहीं छोड़ कर देवींगे कि बुद्ध ने अपने धर्म की न्या रुपपत्ति वतलाई है। यद्यपि बुद्ध की भ्रात्मा का अश्तित्व मान्य न था, तथापि इन दो वार्तों से ने पर्यातया सहमत थे कि (१) कर्म-निपाक के कारण नाम-रूपा-त्मक देह को ( आत्मा को नहीं ) नाशवान जगत के प्रपन्न में बार बार जन्म लेना पहता है, और (२) पुनर्जन्म का यह चक्कर या सारा संसार ही दुःखमय है; इससे ब्रुटकारा पा कर स्थिर शान्ति या सख को प्राप्त कर लेना चार्यंत चावश्यक है। इस प्रकार इन दो बातों-अर्थांत सांसारिक दु:ख के अस्तित्व और उसके निवारण करने की आवश्यकता—को मान तेने से वैदिकधर्म का यह प्रश्न ज्यों का त्यों बना रहता है, कि दुःख-निवारण करके भलंत सुख प्राप्त कर लेने का मार्ग कौन सा है; और उसका कुछ न कुछ ठीक ठीक उत्तर देना आवश्यक हो जाता है। उपनिपत्कारों ने कहा है, कि यज्ञ-याग आदि कमों के द्वारा संसार-चक्र से खटकारा हो नहीं सकता और बुद्ध ने इससे भी कहीं जागे वह कर इन सब कर्मी को हिंसात्मक अतएव सर्वेया त्याज्य और निपिद्ध बतलाया है। इसी प्रकार यदि स्वयं ' ब्रह्म ' ही को एक बड़ा भारी श्रम मानें, तो दुःख-निवारगार्थ जो बहाजान-मार्ग है वह भी आंतिकारक तथा असम्भव निर्णात होता है। फिर दुःखमय भवचक से झूटने का मार्ग कौन सा है? बुद्ध ने इसका यह उत्तर दिया है, कि किसी रोग को दूर करने के क्षिये उस रोग का मूल कारए। हुँह कर उसी को 'इटाने का प्रयत्न जिस प्रकार चतुर

<sup>•</sup> ब्रह्मजालप्रस का अंग्रेज़ी में अतुवाद नहीं है, परन्तु उसका संक्षिप्त विवेचन न्हिसडें-विद्वस ने. S. B. E. Vol. XXVI, Intro. pp. xxiii, xxv में किया है।

वैद्य किया करता है, इसी प्रकार सांसारिक दुःख के रोग को दूर करने के लिये (३) उसके कारण को जान कर (४) उसी कारण को दूर करनेवाले मार्ग का प्रवद्मय बुद्धिमान् पुरुप को फरना चाहिये। इन कारणों का विचार करने से देख पडता है कि तृप्ताा या कामना ही इस जगत के सय दुःलों की जड़ है; प्रौर, एक नाम-रूपात्मक शरीर का नाश हो जाने पर वचे हुए इस वासनात्मक बीज ही से अन्यान्य नाम-रूपात्मक शरीर पुनः पुनः उत्पन्न हुम्मा करते हैं । भ्रीर फिर युद्ध ने निश्चित किया है कि पुनर्जन्म के दुःखमय संसार से पिराट खुड़ाने के लिये इन्द्रिय-निग्रह से, ज्यान से, तथा वैराग्य से तृष्णा का पूर्णतया चय करके संन्यासी या भिन्न वन जाना है। एक यथार्य मार्ग है, स्रोर इसी वैराग्य-युक्त संन्यास से श्रटल शांति एवं सख प्राप्त द्वीता है । तात्पर्य यह है, कि यज्ञ-याग खादि की, तथा खात्म-अनात्म-विचार की भंभार में न पड कर हन चार दृश्य वातों पर ही बौद्ध-धर्म की रचना की गई है। वे चार वातें ये हैं:—सांसारिक दुःख का श्रास्तत्व, उसका कारण, उसके निरोध या निवारगा करने की भावश्यकता, और उसे समूल नष्ट करने के लिये वैराग्यरूप साधन; ष्रयवा वौद्ध की परिभाषा के प्रतुसार क्रमशः दुःख, समुद्द्य, निरोध स्नीर मार्ग । अपने धर्म के इन्हीं चार मूलतत्त्वों को युद्ध ने 'आर्थ-सत्य ' नाम दिया है । उपनिपद् के स्नात्मज्ञान के बदले चार स्नार्यसर्थों की इप्रय नींव के ऊपर यथि इस प्रकार वौद्धधर्म खड़ा किया गया है; तथापि अचल शांति या सख पाने के लिये तृप्णा अथवा वासना का चय करके मन को निष्काम करने के जिल मार्ग (चाँये सत्य) का उपदेश बुद्ध ने किया है वह मार्ग, और मोल-प्राप्ति के लिये उपनिपदों में वर्शित मार्ग, दोनों वस्तुतः एक ही हैं; इसािचेय यह बात स्पष्ट है कि दोनों धर्मी का आन्तम दृश्य-साध्य मन की निर्विपय स्थिति ही है। परन्तु इन दोनों धर्मी में भेद यह है, कि बहा तथा आत्मा को एक मानने-वाले उपनिपत्कारों ने मन की इस निष्काम अवस्था को 'आत्मनिष्ठा', 'ब्रह्मसंस्था', 'ग्रह्मभूतता,' 'ग्रह्मनिर्वाण' (गी. ५. १७—२५; छां. २. २३. १ ), स्त्रर्यात ब्रह्म में क्रात्मा का लय होना चादि अन्तिम आधार-दर्शक नाम दिये हैं, और बुद्ध ने उसे केवल ' निर्वाण ' प्रयात् " विराम पाना, या दीपक वुक्त जाने के समान वासना का नाश होना " यह किया दर्शक नाम दिया है। क्योंकि, ब्रह्म या खात्मा को अम कह देने पर यह प्रश्न ही नहीं रह जाता, कि ''विराम कीन पाता है और किसमें पाता 🕏" ( सुत्तनिपात में रतनसुत्त १४ श्रीर वंगीससुत्त २२ तथा १३ देखो ); एवं बुद्ध ने तो यह स्पष्ट रीति से कह दिया है, कि चतुर मनुष्य को इस गूढ़ प्रश्न का विचार भी न करना चाहिये (सब्बासनसत्त ६-१३ और मिलिन्द प्रश्न. ४. २. ४ एवं ५ देखो ) । यह स्थिति प्राप्त होने पर फिर पुनर्जनम नहीं होता इसलिये एक शरीर के नष्ट होने पर इसरे शरीर को पाने की सामान्य किया के लिये प्रयुक्त होनेवाले ' मरगा ' शब्द का उपयोग बीद्धधर्म के अनुसार 'निर्वाण 'के लिये किया भी नहीं जा सकता। निर्वाग तो 'मृत्यु की मृत्यु,' अथवा उपनिपदों के वर्षानानुसार ' मृत्यु को पार कर जाने का मार्ग ' ई--निरी मीन नहीं है । पृष्ट्रारग्रपक उपनिषद् (४-४.०) में यह दर्शन दिया है कि जिम प्रकार सर्व की, व्यवनी कैंचनी छीट देने पर उसकी बुद्ध परवा नहीं रहती. उसी प्रकार जब कोई मन्त्रय इस रिवरि में परुँच जाता है नद हमें भी पापने गुरीर की कुद चिन्छा नहीं रह जाती; कीर हभी रहांत का काधार क्रमती भिद्यु पा वर्णन करने रामध मुत्तरियात ने उरगमन के प्रत्येक स्क्रोक में निया नवा है। वैदिकारमें का यह नता (कीवी. हा. ३, १), कि ''कारमिटि पुरुष पाप-पूर्व से महैव ब्रान्तित रहता है ( ए. ४. ४. २१ ) इम्लिये वसे सार्वेष तथा रिज्वध मरीने पानशे का भी दोष नहीं समता ", धनमपद में प्रवद्याः प्रयो का न्याँ बनलाया गवा र् ( भ्रम्म. २६४ और २६१ गया मिल्न्ट्रम्भ. ५.४. ३ देखे )। नारता, यद्यपि प्राप्त तथा सामा का व्यक्तिय पुद्ध को मान्य नहीं या स्वापि मन को गांत, विशव समा निकास करना प्रजाति मोतु-प्रानि के जिन साधनों का हरनियहों में बर्लन हैं, ये ही साधन बद्ध ने मन से नित्रोत्-ब्रांनि के लिये मी कावरवर हैं, इसी निये बाँद पति गेया वित्रक्तंन्मावियाँ के पर्योग मानविक रियति की होष्टे से एक भी से होते हैं। कीर हमी कारण पायन्तम्य की अवायदारी के भेदेव में, तथा जन्म-मरमा के पहर से सुदक्तरा वाने के विपन में, वैदिक संस्थाय-धर्म के जो शिद्धांत ही वे ही बौद्धधर्म में भी गिया रावे गये ही । वरना बैटिकधर्म नीतम पुद्र से पहले का है. प्रतास इस विकय में डोर्ट होंदा नहीं कि ये विचार क्रमल में वैदिकारने के ही हैं।

वीदेक तथा थाँड संस्थान-धर्मी थी जिस्सामा या गर्गन हो सुद्या। सब देगना चाहिये कि गाएक धर्म के विषय में बद ने क्या करा है । बाग्स-क्रनाम-विचार के तत्वजान की महत्व न दे घर मांनारिक मुल्ली के करिलना कादि दर्ग भाषार पर ही कावि बाद्यभने गरा दिया गया है, समावि हमरामु शाना चाहिये. हि काँद्र सरीय काशनिक पश्चिमी पंडियाँ के निरे बाहिसीविक धर्म के बनुपार-क्रया गीतायमं के क्रमुभार मी-बाद्रथमं मूल में प्रशृतिप्रधान नहीं है। यह मच है कि बुद को दवनिषदों के बान्महान की साविक ' दृष्टि ' मान्य नहीं है. परन्तु गृहरारगयर उननिषद् (४. ४.६) में धर्मित बाग्रवन्त्र का यह निद्धांत कि. " मंग्रार को जिलकुत्र होड़ करहे मन को निर्विषय नया निकाम करना ही हम जगन में मनुष्य का केपल एक परम कर्नत्य है, " बीद्रधर्म में मर्बंधा हियर राया गया है। इसी लिये बीद्रधर्म मूल में केवल संन्यास्त्रधान हो गया है। बद्दि पुद्ध के समग्र उपदेशों का सान्वयं यह कूँ कि संसार का न्याग किये विना, केवल गृहत्याधम में ही वने रहने में, परमनुख तथा बहैताकरण कभी शांत हो नहीं सकती: तपापि यह न समक्त सेना चाहिये, कि उसमें गाहैएय-प्रीत का विलक्त विवेचन पी नहीं है। जो मनुष्य विना मिनु बने, हुव, इसके धन कार बोद भिन्तुयां के भा प्रयांत मेलां या महतियां, इन तीनां पर विधास रने। कार "युद्धं शरमां गच्छामि, धर्म शरमां गच्छामि, संघं शरमां गच्छामि" इस संकल

के उचारण द्वारा उक्त तीनों की शरण में जाय उसको, बौद्ध प्रयों में, उपासक कहा है। यही लोग याद्ध धर्मावलंबी गृहस्य हैं। प्रसंग प्रसंग पर स्वयं बुद्ध ने कुछ स्थानों पर उपदेश किया है कि उन उपासकों को भपना गार्हरूय व्यवहार कैसा रखना चाहिये (महापशिनिव्यागासत्त १.२४)। चंदिक गाईरथ्यधर्म में से हिंसात्मक श्रौत यज्ञ-याग श्रीर चारों वर्षों का भेद खुद्ध को आहा नहीं या। इन वातों को छोड देने से स्मार्त पञ्चमद्वायज्ञ, दान आदि परोपकारक धर्म और नीतिपूर्वक आचरगा करना ही ग्रहस्य का कर्तव्य रह जाता है। तथा ग्रहस्यों के धर्म का वर्णन करते समय केवल इन्हीं बातों का उल्लेख योद्ध प्रंथों में पाया जाता है। प्रद्र का सत है कि प्रत्येक गृष्टस्य प्रचात उपासक को पञ्चमद्वायज्ञ करना ही चाहिये । उनका स्पष्ट कथन है कि प्राहिसा, सत्य, श्रस्तेय, सर्वभूतानुकंपा और ( श्रात्मा मान्य न हो, तथापि ) आत्मीपम्यद्धि, शीच या मन की पवित्रता, तथा विशेष करके सत्पात्रों यानी बौद्ध भित्तुओं को एवं बौद्ध भित्तु-संघों को अन्न-वर्ख खादि का दान देना प्रश्वित नीतिधर्मी का पालन योद्ध उपासकों को करना चाहिये। बौद्ध धर्म में इसी को 'शील 'कहा है, और दोनों की तुलना करने से यह वात स्पष्ट हो जाती है, कि पंचमहायज्ञ के समान थे नीति धर्म भी बाह्मणुधर्म के धर्मसूत्रों तथा प्राचीन स्मृति-प्रयों से ( मन. ६. ६२ फीर १०. ६३ देखों ) बुद्ध ने लिये हैं "। और तो क्या, इस प्राचरण के विषय में प्राचीन माह्मणों की स्तति स्वयं बुद्ध ने बाह्मसाधिमकमुत्तों में की है; तथा मनुस्मृति के कुछ श्लोक तो धम्मपद में अन्त-रशः पाये जाते हें ( मनु. २. १२१ और ५. ४५ तथा धम्मपद १०६ और १३१ टेखों )। योद्धधर्म में वैदिक प्रंथों से न केवल पञ्चमद्वायज्ञ और नीतिधर्म ही निये गये हैं. किना वैदिक धर्म में पहले कुछ उपनिपरकारों द्वारा प्रतिपादित इस मत को भी बद्ध ने स्वीकार किया है, कि गृहस्याध्रम में पूर्ण मोचाप्राप्ति कभी भी नहीं होती। उदाहरगार्थ, मुत्तनिपातों के धम्मिकसत्त में भित्त के साथ उपासक की तुलना करके बुद्ध ने साफ साफ कह दिया है, कि गृहस्य को उत्तम शील के द्वारा यहत हुआ तो 'स्वयंप्रकाश 'देवलोक की प्राप्ति हो जावेगी, परन्तु जन्म-मरग्रा के चकर से पूर्यातया छुटकारा पाने के लिये संसार तथा लड़के-बच्चे-स्त्री प्रादि को छोड करके अंत में उसकी भिन्नधर्म ही स्वीकार करना चाहिये (धाम्मिकसत्त. १७. २६; फ्रीर ब्र. ४. ४. ६ तथा म. मा. वन. २. ६३ देखी)। तेविज्ञसुत्त (१. ३४; ३. ४) में यह वर्णन है कि कर्ममार्गीय वैदिक बाह्मणों से वाद करते समय अपने एक संन्यास-प्रधान सत को लिख करने के लिये बुद्ध ऐसी यक्तियाँ पेश किया करते थे कि " यदि सम्झारे शहा के वाल-बच्चे तथा क्रोध-सोभ नहीं हैं, तो स्त्री-पुत्रों में रह का तथा यज्ञ याग आदि काम्य कर्मी के द्वारा

<sup>\*</sup> See Dr. Kern's Manual of Buddhism (Grundriss III. 8) p. 68.

गी. र. ७३.

तुरहें बहा की प्राप्ति होगी ही कैसे? " और यह भी प्रसिद्ध है कि स्वयं बुद्ध ने युवावस्था में ही अपनी स्त्री, अपने पुत्र तथा राजपाट की त्याग दिया था, एवं भिक्तधर्म स्वीकार कर होने पर छः वर्ष के पीछे वन्हें ब्रद्धावस्था प्राप्त हुई यी।बुद्ध के समकालीन, परन्त उनसे पहले ही समाधित्य हो जानेवाले, महावीर नामक श्रंतिमं जैन तीर्घकर का भी ऐसा भी उपदेश है। परन्तु वह युद्ध के समान धनात्मवादी नहीं या; और इन दोनों धर्मों में महत्त्व का भेद यह है कि वस्त्रपावरणा आदि ऐहिक सुलों का त्याग और अधिसा बत अमृति धर्मी का पालन बाद भिनुसा की अपेजा जैन यति अधिक दृढता से किया करते ये; एवं अय भी करते रहते हैं। खाने ही की नियत से जो प्राणी न मारे गये हों, उनके ' पवत्त ' ( सं. प्रवृत्त ) क्रवांत 'तैयार किये हुए मांस ' ( द्वायी, सिंह, आदि कुछ प्राणियों की छोड़ कर ) को ब्रह्म स्वयं खाया करते ये भीर 'पवत्त ' मांस तया महातियाँ खाने की भाजा बौद मिलुओं को भी दी गई है; एवं विना वस्तों के नह-धडह चूमना वौद्धामिल्-धर्म के नियमानुसार अपराध है (महावगा ६.३१. १४ और म. २५. १)। सारांशा, यद्यपि दुद्ध का निश्चित उपदेश या कि अनात्मवादी मिन्तु वनी, तथापि कायरसेशमय वप्र तप से बुद्ध सहमत नहीं ये (महावगा ५. १. १६ और गी. ६. १६); बौद मिलुओं के विद्वारों अर्थात् उनके रहने के मठों की सारी व्यवस्था भी ऐसी रखी जाती थीं कि जिससे उनको कोई विशेष शारीरिक कप्ट न सहनां पड़े और प्राणायाम आदि योगाम्यास सरलतापूर्वक हो सके। तयापि बौद्धधर्म में यह तत्त्व पूर्णतया श्विर है, कि अईतावस्या या निर्वाण-सख की प्राप्ति के लिये गृहस्यात्रम को त्यागना ही चाहिये, इसलिये यह कहने में कोई प्रत्यवाय नहीं कि यौद्ध धर्म संन्यास-प्रधान धर्म है।

ययि बुद्ध का निश्चित मत या कि व्रह्मज्ञान तथा आतम-अनातम-विचार अस का एक वढ़ा सा जाल है, तथाि इस दृश्य काराग्य के लिये अर्थांत दुःसमय संसारचक्र से ढ्रूट कर निरन्तर शांति तथा सुख प्राप्त करने के लिये, उपनिपदों में विशित संन्यासमार्गवालों के इसी साधन को उन्होंने मान लिया या, कि वेताय से मन को निर्विपय रखना चाहिये। और जब यह सिद्ध हो गया, कि चातुर्वराय-मेद तथा हिंसात्मक यज्ञ-याग को छोड़ कर वौद्धधर्म में वैदिक गाईहरूय-धर्म के नीतिनियम ही कुछ हेरफेर करके ले लिये गये हैं, तव यदि उपनिपद् तथा मनुस्मृति आदि अंगों में वैदिक संन्यासियों के जो वर्णन हैं वे वर्णन, एवं वीद्ध मिनुऑ या अर्हतों के वर्णन अथवा अहिंसा आदि नीतिधर्म, दोनों धर्मों में पढ़ ही से—और कई हथाने पर शब्दशाः एक ही से—देख पड़ें, तो कोई आश्चर्य की वात नहीं है, ये सब बातें मूल वैदिक-धर्म ही की हैं। परन्तु बौद्धों ने केवल इतनी ही वातें वैदिकधर्म से नहीं ली हैं, प्रत्युत वौद्धधर्म के दशरजातक के समान जातकश्य भी प्राचीन वैदिक प्रराण-इतिहास की कथाओं के, बुद्धधर्म के अनुकूल तैयार किये हुए, रूपानर ही। व केवल वीद्धों ने धी, हिन्तु जैनों ने भी अपने अभिनवपुराणों में

वैदिक कथाओं के ऐसे ही रूपान्तर कर लिये हैं। सेल" साहब ने तो यह लिखा है कि ईसा के प्रनन्तर प्रचलित दुए मुहम्मदी धर्म में ईसा के एक चरित्र का इसी प्रकार विपर्यास कर लिया गया है । वर्तमान समय की खोज से यह सिद्ध हो चुका 🕏, कि पुरानी बाइबल में सृष्टि की उत्पत्ति, प्रजय तथा नृष्ट् आदि की जो कथाएँ 🕏 वे सब प्राचीन खाल्ही जाति की धर्म-कथाओं के रूपान्तर हैं, कि जिनका वर्षान यहूदी लोगों का किया हुआ है। उपनिपद्, प्राचीन धर्मसूत्र, तया मनुस्पृति में वर्शित क्याएँ अथवा विचार जब बीद प्रथी में इस प्रकार— कई बार तो बिलकुल शुब्दशः—निये गये हैं, तव यह अनुमान सहज ही हो जाता है, कि ये असक में महाभारत के ही हैं। बौद-प्रन्यप्रगीताओं ने इन्हें वहीं से उद्घत कर लिया होगा। वैदिक धर्मप्रयों के जो भाव भीर श्लोक घोद्ध प्रयों में पाये जाते हैं, उनके कुछ उदाहरण ये हैं:-- " जय से बैर की वृद्धि होती है; और बैर से बैर शांत नहीं होता " (स. भा. उद्यो. ७१. ५६ और ६३), " दूसरे के क्रोध को शांति से जीतना चाहिये " ब्रादि विदुरनीति (म. मा. वद्यो. ३८. ७३), तया जनक का यह वचन कि " यदि मेरी एक मुजा में चन्दन लगाया जाय और दूसरी काट कर अलग कर दी जाय तो भी सुभे दोनों वातें समान ही हैं " ( म. मा. शां. ३२०. ३६ ); इनके क्रतिरिक्त महाभारत के और भी बहुत से श्लोक बौद्ध प्रंपों में शब्दशः पाये जाते हैं ( धम्मपद ५ भीर २२३ तथा मिलिन्दमभ ७. ३. ५ )। इसमें कोई सन्देष्ट नहीं कि उपनिपद, महासूत्र तथा मनुस्मृति भादि वैदिक प्रंथ प्रद्ध की भाषेता प्राचीन हैं। इसालिये उनके जो विचार तथा श्लोक बौद्ध प्रंथों में पाये जाते हैं, उनके विषय में विश्वास-पूर्वक कहा जा सकता है कि उन्हें बौद्ध प्रंथकारों ने उपर्युक्त वैदिक प्रंथों ही से जिया है। किन्तु यह बात महाभारत के विषय में नहीं कही जा सकती। महा-भारत में ही वौद्ध दागोवाकों का जो उल्लेख हैं उससे, सप्ट होता है कि महाभारत का बान्तिम संस्करण खुद्ध के बाद रचा गया है। अतएव केवल श्लोकों के सादश्य के काधार पर यह निश्चय नहीं किया जा सकता, कि वर्तमान महासारत बौद्ध ग्रंथों के पहले ही का है, और गीता तो महाभारत का एक भाग है इसलिये वही न्याय गीता को भी उपयुक्त हो सकेगा। इसके सिवा, यह पहले ही कहा जा चुका है, कि गीता ही में महासूत्रों का उक्षेल है और महासूत्रों में है वौद्ध धर्म का खंडन । अत-एव स्थितप्रज्ञ के वर्णन प्रस्तृति की (वैदिक फ्रारे वौद्ध ) दोनों की समता की छोड़े देते हैं भीर यहाँ इस बात का विचार करते हैं कि उक्त शंका की दूर करने एवं गीता को निर्विवाद रूप से बौद्ध प्रन्पों से पुरानी सिद्ध करने के लिये बौद्ध प्रयों में कोई अन्य साधन मिलता है या नहीं।

जपर कह जाय हैं, कि बौद्धधर्म का मूल स्वरूप शुद्ध निरात्मवादी और

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> See Sale's Koran, "To the Reader" (Preface), p.x,and the Preliminary Discourse, Sec. IV. p. 58 (Chandos Classics Edition).

विवृत्ति-प्रधान है । परन्तु असका यह स्वरूप वहुत दिनों तक टिक न सका। भिनुद्धों के ज्ञाचरण के विषय में मतमेद हो गया और बुद की सृत्यु के पश्चात उसमें अनेक उपपन्यों का ही निर्माण नहीं होने लगा, किन्तु धार्मिक तत्त्वज्ञान के विषय में भी इसी प्रकार का मतमेद उपस्थित हो गया । झाजकल कुछ लोग तो यह भी कहने लगे हैं, कि ' आत्मा नहीं है ' इस कथन के द्वारा बुद्ध को मन से यही बतलाना है, कि " अचिन्त्र आत्मज्ञान के शुष्कवाद में मत पढ़ो; वैराग्य तथा अस्यासके द्वारा मन को निष्कान करने का प्रयत्न पहले करो, श्रात्मा हो चाहे न हो; मन के निप्रह करने का कार्य मुख्य है और उसे सिद्ध करने का प्रयत्न पहले करना चाहिये; " उनके कहने का यह मतलव नहीं है, कि ब्रह्म या आत्मा विलकुल है ही नहीं। क्योंकि, तेविजसूत्त में स्वयं बुद्ध ने ' ब्रह्मसङ्ब्यताय ' स्थिति का उल्लेख किया है और सेलबुत्त तथा घरगाया में उन्होंने स्वयं कहा है कि " मैं ब्रह्मभूत हूँ " ( सेलस्. १२; यरगा. ५३१ देखो )। परन्तु मूल हेतु चाहे जो हो, यह निर्विवाद है कि ऐसे धनेक प्रकार के मत, वाद तथा आप्रही पन्य तत्त्व-ज्ञान की दृष्टि से निर्मित हो गये जो कहते ये कि " धातमा या बहा में से कोई भी बित्र वस्तु जगत् के मुल में नहीं है, जो कुछ देख पहता है वह चाग्रिक या शुन्य है, " अयवा "जो कुछ देख पड़ता है वह ज्ञान है, ज्ञान के अतिरिक्त जगत में कुछ मी नहीं है, " इत्यादि (वेसू-शां मा. २. २. १=-२६ देखो )। इस निरीधर तया धनात्मवादी बौद्ध मत को ही जुिएक-वाट, शूल्य-वाट और विज्ञान-वाट कहते हैं। यहाँ पर इन सब पन्यों के विचार करने का कोई प्रयोजन नहीं है । हमारा त्रस ऐतिहासिक है। अवएवं उसका निर्णाय करने के लिये ' महायान' नामक पन्य का वर्णन, जितना आवश्यक है उतना, यहाँ पर किया जाता है । बुद्ध के मूल डपदेश में भातमा या ब्रह्म ( अर्थात् परमातमा या परमेश्वर ) का आस्तित्व ही अप्राह्म क्रयमा गौंगा माना गया है, इसलिये स्वयं बुद्ध की उपस्थिति में भक्ति के द्वारा पर-मेश्वर की प्राप्ति करने के मार्ग का उपदेश किया जाना सम्मव नहीं था; और जब तक बद्ध की मध्य मुर्ति एवं चरित्र-क्रम लोगों के सामने प्रत्यच रीति से उपस्थित या तद तक उस मार्ग की कुछ स्नावश्यकता ही नहीं थी । परन्तु फिर यह स्नावश्यक हो गया कि यह धर्म सामान्यं जनों को प्रिय हो और इसका अधिक प्रसार भी होते। भतः घरन्द्रार छोड़, भिन्तु वन करके मनोनिप्रद्व से वैठे विठाये निर्वाण पाने-यह न समक्त कर कि किस में ? — के इस निरीधर निवृत्तिमार्ग की अपेका किसी सरल और प्रत्यक्त मार्ग की आवश्यकता हुई। बहुत सम्भव है कि साधारण बुद-मक्तों ने तत्कालीन प्रचलित वैदिक मिक्त-मार्ग का अनुकरण करके, बुद की उपा-सना का आरम्म पहले पहल स्वयं कर दिया हो । अत्वय बुद्ध के निर्वाण पाने के पश्चात् शीव्र ही वौद्ध पंडितों ने बुद्ध ही को " स्वयंभू तथा श्रनादि अनन्त पुरु-भोत्तम " का रूप दे दिया; और वे कहने लगे, कि बुद्ध का निर्वाण होना तो उन्हीं की लीलां है, " असली बुद्ध का कमी नाश नहीं होता-वह तो सदैव ही अवल

रहता है "। इसी प्रकार योद्ध प्रयों में यह प्रतिपादन किया जाने सगा, कि श्रमली बुद्ध " सारे जगत का पिता है धीर जन-समृह उसकी सन्तान हैं " इस-किये वह सभी को " समान है, न वह किसी पर प्रेम ही करता है और न किसी से द्वेप ही करता है, " " धर्म की व्यवस्था विगड़ने पर वह ' धर्मकृत्य ' के निये ही समय समय पर बुद्ध के रूप से प्रगट हुआ करता है, " और इस देवादि देव वृद्ध की " भक्ति करने से, उसके अंघों की पूजा करने से और उसके जागोवा के सन्माय कीर्तन करने से, " संघवा " उसे भक्ति-पूर्वक दो चार कमल या एक फल समर्पण कर देने ही से " मनुष्य को सद्गति प्राप्त होती है (सद्धर्मपुंडरीक. २. ७७-६८: ४. २२: १४. ५-२२ फीर मिलिन्दप्रश्न. ३. ७. ७ देखी ) । मिलिन्द-प्रश्न ( ३. ७. २ ) में यह भी कहा है कि " किसी मनुष्य की सारी उन्न दुराचरगाँ में क्यों न बीत गई हो, परन्तु मृत्यु के समय यदि वह बुद्ध की शरण में जावे तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति श्ववर्य श्लोगी "; श्रीर सद्धर्मपुंदरीक के दूसरे तथा तीलरे भ्रष्याय में इस बात का विस्तृत वर्णन है, कि सब लोगों का " छाधिकार, स्वभाव तथा झान एक ही प्रकार का नहीं होता इसलिये अनात्मपर निवृत्ति-प्रधान मार्ग के श्रातिरिक्त भक्ति के इस मार्ग (यान) को बुद्ध ने दया करके अपनी ' उपायचातुरी ' से निर्मित किया है "। स्वयं बुद्ध के बतलाये हुए इस तस्व को एकदम छोड देना कभी भी सम्भव नहीं या कि, निर्वाण पद की प्राप्ति होने के लिये भिन्नधर्म ही को स्वीकार करना चाहिये: क्योंकि यदि ऐसा किया जाता तो मानों खुद्ध के मूल उपदेश पर ही हरताल फेरा जाता । परन्तु यह कहना कुछ अनुचित नहीं या, कि भिन्त हो गया तो क्या दुखा, उसे जंगल में 'गेंडे ' के समान अकेले तथा विदासीन न बना रप्तना चाहिये; किन्तु धर्मप्रसार प्रादि लोकहित तथा परोपकार के काम ' निशिसित ' युद्धि से करते जाना ही बौद्ध भित्तुओं का कर्तव्य ! है; इसी मत का प्रतिपादन सम्प्रायान पन्य के सद्धर्मपुंदरिक आदि प्रंथों में किया गया है। और नाग-सेन ने मिलिन्द से कहा है, कि " गृहस्थाश्रम में रहते हुए निर्वाण पद को पा लेना विलक्त प्रशक्य नहीं है-प्यार इसके कितने ही उदाहरण भी हैं " ( मि. प्र. ६. २. ४)। यह वात किसी के भी ध्यान में सम्बज भी क्या जायगी, कि ये विचार अनात्मवादी तथा केवल संन्यास-प्रधान मूल बौद्धधर्म के नहीं हैं, अथवा शुन्य-वाद या विज्ञान-वाद को स्वीकार करके भी इनकी उपपत्ति नहीं जानी जा सकती और पहले पहल अधिकांश योद्ध धर्मवालों को स्वयं मालूम पहला या कि ये

<sup>ै</sup> प्राच्यपर्मपुस्तकमाला के २१ वें खंड में ' सद्धर्मपुंडरीक ' ग्रंथ का अनुवाद प्रकाशित हुआ है । यह प्रंथ संस्कृत भाषा का है । अब मूल संस्कृत प्रंथ भी प्रकाशित हो चुका है ।

<sup>†</sup> सुत्तिनपात में खग्गविसाणस्त्रत के ४१ वें श्लोक का शुवपद " एकी चरे खग्गविसाण कत्पो" है। उसका यह अर्थ है कि खग्गविसाण यानी गेंड़ा और उसी के समान बौद्ध भिक्ष को जंगल में अकेला रहना चाहिये।

विचार बुद्ध के मुल उपदेश से विरुद्ध हैं। परन्तु फिर यहीं नया मत स्वभाव से द्धाधिकाधिक लोकप्रिय होने लगाः और बुद्ध के मूल उपदेश के अनुसार आचरण करनेवाले को 'हीनयान ' (हलका मार्ग ) तथा इस नये पंच को 'महायान ' ( बहा मार्ग ) नाम प्राप्त होगया ।\* चीन, तिव्वत और जापान स्नादि देशों में स्नाज कल जो बौद्धधर्म प्रचलित है, वह महायान पन्य का है, और बुद्ध के निर्वाण के पश्चात् मञ्चायानपन्यी भिज्ञुसंघ के दीर्घोद्योग के कारण ही वौद्धधर्म का इतनी शीवता से फैज़ाव हो गया । डाक्टर केर्न की राय है कि वौद्धधर्म में इस सुधार की उत्पत्ति शाक्तिवाद्दन शक के लगभग तीन सौ वर्ष पहले दुई होगी 🕇 । क्योंकि बौद्ध प्रन्यों में इसका रहेख है कि शक राजा कनिष्क के शासनकाल में बौद्धिमन्त्रका की जो एक महापरिषद् दुई थी, उसमें महायान पन्य के भिन्न उपस्थित थे। इस महायान पन्य के 'अमितायुस्त' नामकप्रधान सूत्र प्रन्य का वह अनुवाद अभी उपलब्ध है, जो कि चीनी मापा में सन् १४८ ईसवी के लगमग किया गया या । परन्त इमारे मतानुसार यह काल इससे भी प्राचीन होना चाहिये । क्योंकि. सन ईसवी से लगभग २३० वर्ष पहले प्रसिद्ध किये गये. अशोक के शिलालेखीं में संन्यास-प्रधान निरीवर वौद्धधर्म का विशेष रीति से कोई बल्लेख नहीं मिलताः उनमें सर्वत्र प्राणिमात्र पर द्या करनेवाले प्रवृत्ति-प्रधान बौद्धधर्म ही का उपदेश किया गया है। तब यह स्पष्ट है कि उसके पहले ही बौद्धधर्म को महायान पन्य के प्रवृति-

<sup>\*</sup> होनवान और महावान पंथों का मेद बतलाते हुए हाक्टर केने ने कहा है कि:—
"Not the Arhat, who has shaken off all human feeling, but the generous, self-sacrificing, active Bodhisativa is the ideal of the Mahayanists, and this attractive side of the creed has, more perhaps than anything else, contributed to their wide conquests, whereas S. Buddhism has not been able to make converts except where the soil had been prepared by Hinduism and Mahayanism. "—Manual of Indian Buddhism. 69 Southern Buddhism क्यांत् होनवान हैं। महायान पत्थ में मिल का मीलमानेश हो जुका था। "Mahayanism lays a great stress on devotion, in this respect as in many others harmonising with the current of feeling in India which led to the growing importance of Bhakti." Ibid p. 124.

<sup>†</sup> See Dr. Kern's Manual of Indian Buddhism, pp. 6, 69 and 119 मिल्टिंग (मिन्डर नामी युनानी राजा) सन् इंसनी से लगमग १४० या १५० वर्ष पहले, हिंदुस्थान के वायच्य की ओर, नेक्ट्रिया देश में राज्य करता था। मिल्टियम में इस वात का उल्लेख है कि नागरेन ने इसे वौद्धमंग की दीमा दी थी। बौद्धमंग फैलाने की ऐसे काम महायान पंथ के लोग ही किया करते थे, इसल्यि स्पष्ट ही है कि तब महायान पंथ प्रादुर्भत हो चुका था।

प्रधान स्वरूप का प्राप्त होना स्नारम्भ हो गया था। बौद्ध यति नागार्जुन इस पन्य का मुख्य पुरस्कर्ता या निक मूल उत्पादक ।

बद्धा या परमात्मा के पारितत्व को न मान कर, उपनिपदों के मतानुसार, केवल सन को निर्विपय करनेवाले निवृत्तिमार्ग के स्वीकारकर्ता मूल निरीश्वरवादी बुद्ध-धर्म ही में से, यह कव सम्भव या कि, खागे क्रमशः स्वाभाविक रीति से भक्ति-प्रधान प्रयूत्तिमार्गं निकल पहेगा; इसलिये युद्ध का निर्वाता हो जाने पर बौद्धधर्म को श्रीच ही जो यह कर्म-प्रधान भक्ति स्वरूप प्राप्त हो गया, इससे प्रगट होता है कि इसके लिये बाँद्धधर्म के वाहर का तत्कालीन कोई न कोई सन्य कारण निमित्त दुआ होगा; और इस कारगु को इँढते समय भगवद्गीता पर दृष्टि पहुँचे विना नहीं रष्टती । क्योंकि-जैसा इमने गीतारहस्य के ग्यारहर्वे प्रकरण में स्पष्टीकरण कर दिया है - द्विन्दुस्थान में, तत्कालीन प्रचलित धर्मी में से जैन तथा उपनिपद्ध्यर्म पूर्गातया निवास प्रधान ही थे; और वैदिकधमें के पाशुपत अयवा शेव आदि पन्य यरापि भति प्रधान ये तो सही, पर प्रवृत्तिमार्ग फ्रीर भक्ति का मेल भगवद्गीता के श्रतिरिक्त अन्यत्र कहीं भी नहीं पाया जाता था। गीता में भगवान ने अपने लिये पुरुपोत्तम नाम का उपयोग किया है और ये विचार भगवद्गीता में ही आये हैं कि "में पुरुपोत्तम क्षी सय लोगों का 'पिता 'श्रीर 'पितामह 'हूँ ( है. १७ ); सब को 'सम 'हूँ, मुक्ते न तो कोई द्वेष्य द्वी के श्रीर न कोई प्रिय ( है. २६ ); में यद्यपि क्रज कीर प्रव्यय हूँ तथापि धर्मसंरक्तगार्थ समय समय पर प्रवतार लेता हैं ( ४. ६-८); मनुष्य कितना ही दुराचारी क्यों न हो, पर मेरा भजन करने से वह साधु हो जाता है ( ६. ३० ) , अपना मुक्ते भक्तिपूर्वक एक-आध फूज, पत्ता या घोडा सा पानी कर्पण कर देने से भी में उसे बड़े ही संतोपपूर्वक प्रहुण करता हूँ ( ह. २६ ); और खज लोगों के लिये मिक्त पुक सुक्तम मार्ग है ( १२. ५ ); इत्यादि । इसी प्रकार इस तत्त्व का विस्तृत प्रतिपादन गीता के प्रतिरिक्त कहीं भी नहीं किया गया है, कि महानिए पुरुष जोकसंग्रहार्य प्रवृत्तिधर्म ही को स्वीकार करे । श्रतल्य यह श्रनुमान करना पड़ता है, कि जिस प्रकार मूझ बुत्धर्म में वासना के चय करने का निरा निवृत्ति-प्रधान मार्ग उपनिपदों से लिया गया है, इसी प्रकार जब महायान पंच निकला, तब उसमें प्रवृत्ति-प्रधान भक्तितच भी भगवद्गीता ही से लिया गया होगा । परन्तु यह बात कुछ बानुमानों पर ही अवसंवित नहीं है। तिव्यती भाषा में बौद्धधर्म के इतिहास पर बौद्ध-धर्मी तारानाय लिखित जो ग्रंय है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि महायान पंय के मुख्य पुरस्कर्ता का अर्थात् " नागार्जन का गुरु राहुक्तभद्र नामक वीद्ध पहले वाह्मग्रा या, धीर इस बाह्यमा को (महायान पंच की ) कल्पना सुभ्त पडने के लिये ज्ञानी श्रीकृष्णा तथा गगोश कारण हुए "। इसके तिवा, एक दूसरे तिव्यती प्रंथ में भी यही उल्लेख पाया जाता है "। यह सच है कि, तारानाय का प्रंथ प्राचीन नहीं है,

<sup>&</sup>quot; See Dr. Kern's Manual of Indian Buddhism, p.122, "He

परन्तु यह कहने की आवश्यकता नहीं कि उसका वर्णन आचीन शंघा के आधार को छोड़ कर नहीं किया गया है। क्योंकि, यह संमव नहीं है कि, कोई भी बौद प्रेंगकार स्वयं अपने धर्मपंय के तत्वों को अतलाते समय विना किसी कारण के पर-र्घार्मियों का इस प्रकार रहेगा कर दे। इसलिये स्वयं वीद ग्रंपकारों के द्वारा, इस विषय में, श्रीकृष्ण के नाम का उद्घेल किया जाना बड़े महत्व का है। क्योंकि मग्-बहीता के अतिरिक्त श्रीकृष्णोक्त दूसरा प्रवृत्ति-प्रधान भक्तिप्रन्य वैदिक धर्म में है ही नहीं; चत्रव्य इससे यह बात पूर्णत्या सिंह हो जाती है कि महायान पन्य के ऋस्तित्व में चाने से पहले ही न केवल भागवतधर्म किनु भागवतधर्म-विषयक श्रीकृष्णीक प्रनय अर्घोत् सगवर्द्धाता भी उस समय प्रचलित घी; श्वीर ढाक्टर केनं भी इसी सत का समर्थन करते हैं। जब गीता का श्रास्तित्व ब्रद्धधर्मी महाबान पन्य से पहले का निश्चित हो गया, तब अनुमान किया जा सकता है कि उसके साथ महामारत भी रहा होगा। बौद्यंयों में कहा गया है कि बुद की मृत्यु के पश्चात् शीव ही उनके मतों का संप्रद् कर लिया गया; परन्तु इससे वर्तमान समय में पाये जानेवाले श्रसन्त प्राचीन बौद्धवयाँ का भी रसी समय में रचा जाना सिद्ध नहीं होता। महापरि-निज्यासासुत्त को वर्तमान बौद्ध प्रन्यों में प्राचीन मानते हैं। परन्तु उसमें पाटानि-पुत्र शहर के विषय में जो उल्लेख है, उससे प्रोफेसर िइसडेविड्स ने दिखलाया है कि यह प्रन्य बुद्द का निवासा हो चुकने पर कम से कम सी वर्ष पहले तैयार न किया गया दोगा । और बुद्ध के खनन्तर सौ वर्ष बीतने पर, बौद्धभीय भिन्तुओं की जो दूसरी परिषद् हुई थी, इसका वर्णन विनयपिटका में चुछवगा धन्य के ऋन्त में है। इससे विदित होता है " कि लक्का द्वीप के, पाली मापा में लिसे हुए, विनयपिटकादि प्राचीन यौद्धप्रत्य इस परिषद के हो चुक्ते पर रचे गये हैं। इस विषय में बौद्ध प्रत्यकारों ही ने कहा है कि बागोक के पुत्र सहेन्द्र ने हैसा की सदी से लगमग २४१ वर्ष पहले जब सिंहलहीप में बौद्धर्म का प्रचार करना आरम्म किया, तव ये प्रन्य भी वहाँ पहुँचाये गये और फिर कोई ढेढ़ सौ वर्ष के वाद ये वहाँ पहले पहल पुस्तक के आकार में लिखे गये । यदि मान नें कि

<sup>(</sup>Nagarjuna) was a pupil of the Brahmana Rahulabhadra, who himself was a Mahayanist. This Brahmana was much indebted to the sage Krishna and still, more to Ganesha. This quassi—historical notice, reduced to its less allegorical expression, means that Mahayanism is much indebted to the Bhagavadgita and more even to Shivaism. " जान पड़ता है कि हा. केनें पंगरा ' राज्य में रीन पंप समझते हैं। हा. केनें ने प्राज्यक्षपुरस्तकमाला में सहमं पुंडरीक अंथ का अनुवाद किया है और उसकी प्रसावना में हती यत का प्रतिपादन किया है (S. B. E. Vol. XXI. Intro. pp. xxv-xxviii).

<sup>\*</sup> See S. B.E. XI. Intro. pp xv-xx and p. 58.

इन प्रन्मों को मुखाप्र रट ढालने की चाल थी, इसलिये मंहेन्द्र के समय से उनमें कुछ भी फेरफार न किया गया होगा, तो भी यह कैसे कहा जा सकता है कि बुद्ध के निर्वाश के पश्चात ये प्रन्य जब पहले पहल तैयार किये गये तय, अयवा आगे मद्देन्द्र या प्रशोक-काल तक, तत्कालीन अचलित वैदिक अन्यों से इनमें कुछ भी नहीं जिया गया ? श्रतएव यदि महाभारत बुद्ध के पश्चात् का हो, तो भी श्रन्य प्रमासी से उसका, सिकंदर बादशाह से पहले का, प्रयात सन् ३२५ ईसवी से पहले का होना सिद्ध है; इसिनये मनुस्पृति के श्लोकों के समान महाभारत के श्लोकों का भी उन प्रस्तकों में पाया जाना सम्भव है कि जिनको महेन्द्र सिंहलद्वीप में ले गया या। सारांश. बद की सृत्य के पश्चात् उसके धर्म का प्रसार होते देख कर शीच ही प्राचीन वेदिक गायाओं तथा कयाओं का मद्दाभारत में एकत्रित संप्रद्व किया गया है; उसके जो श्लोक चौद्ध प्रन्यों में शब्दशः पाये जाते हैं उनकी बौद्ध प्रन्यकारों ने महा-भारत से ही लिया है, न कि स्वयं महाभारतकार ने योद्ध अन्यों से । परन्त यदि मान जिया जाय कि, बौद्ध प्रन्यकारों ने इन श्लोकों को महाभारत से नहीं जिया है बल्कि उन प्रराने वैदिक प्रन्यों से क्षिया होगा कि जो महाभारत के भी आधार हैं. परन्तु वर्तमान समय में उपलब्ध नहीं हैं; और इस कारण महाभारत के काल का निर्माय उपर्युक्त श्लोक-समानता से पूरा नहीं होता, तथापि नीचे जिली हुई चार बातों से इतना तो निस्सन्देह सिद्ध हो जाता है कि बौद्धधर्म में महायानपन्य का प्रार्ट्भाव होने से पहले केवल भागततधर्म ही प्रचलित न या, बल्कि उस समय भगवदीता भी सर्वमान्य हो चुकी थी, और इंसी गीता के आधार पर महायान पन्य निकला है, एवं श्रीकृष्णा-प्रधीत गीता के तत्त्व बौद्धधर्म से नहीं लिये गये हैं वे चार वातें इस प्रकार हैं:--(१) केवल श्रनात्म-वादी तथा संन्यास-प्रधान मूल गुद्धधर्म ही से आगे चल कर कमशः स्वाभाविक रीति पर भक्ति-प्रधान तथा प्रवर्ति-प्रधान तत्त्वों का निकलना सम्भव नहीं है, (२) महायानपन्य की उत्पत्ति के विपन में स्वयं यौद्ध प्रन्यकारों ने, श्रीकृष्ण के नाम का स्पष्टतया निर्देश किया है, (३) गीता के भक्ति-प्रधान तथा प्रवृत्ति-प्रधान तत्वों की महायान पन्य के मतों से खर्थतः तथा शुब्दशः समानता है, और (४) बौद्धधर्म के साथ ही साथ तत्कालीन प्रचलित धन्यान्य जैन तथा वैदिक पन्यों में प्रवृत्तिप्रधान भक्ति-मार्ग का प्रचार न था। उपर्युक्त प्रमाणों से, वर्तमान गीता का जो काल निर्मात हुआ है, वह इससे पूर्ण-तया भिजता जलता है।

# भाग ७-गीता श्रीर ईसाइयों की वाइवल ।

जपर वतलाई चुई बातों से निश्चित हो गया कि हिन्दुस्यान में भक्ति-प्रधान भागवतधर्म का उदय ईसा से लगभग १४ सी वर्ष पहले हो जुका था, और ईसा के पहले प्रातुर्भुत संन्यास-प्रधान मृत वीद्धधर्म में प्रवृत्ति-प्रधान भक्तितंत्व का प्रवेश, बौदं

बन्दकारों के ही मतानुसार, श्रीहृष्ण-प्राणीत गीता ही के कारण हुआ है । गीता के बहुतेरे सिदांत ईसाइयां की नई बाइवल में भी देखे जाते हैं; बेस, इसी बुनि-याद पर कई क्रिश्चियन अन्यों में यह प्रतिपादन रहता है कि ईसाई-धर्म के ये तत्व गीता में ले लिये गये होंगे, और विशेषतः डाक्टर लारिनसर ने गीता के दंस जर्मन भाषानुवाद में--कि जो सन् १८६६ ईसवी में प्रकाशित हम्रा या-जो कुछ प्रदिपादन किया है उसका निर्मलत्व अब आए.ही आप सिद्ध हो जाता है। लारिनसर ने अपनी पुस्तक के ( गीता के जर्मन अनुवाद के ) छन्त में भगवद्गीता और बाह्यल—विशेष कर नई बाइबल-के शब्द-सारश्य के कोई एक सी से खिधक स्वल बतलाये हैं और टनमें से कुछ तो विलक्ष्मा एवं घ्यान देने योग्य भी हैं । एक उदाहरण कीविय,— " रस दिन तुम जानोंगे कि, में घपने पिता में, तुम सुमा में और मैं तुम में हैं " ( जान. १४. २० ), यह वास्य गीता के नीचे लिखे हुए वाक्यों से समानार्थक ही नहीं है, प्रत्युत ग्राय्त्राः भी एक ही हैं। वे वास्य ये हैं;—'' येन भूतान्यग्रेपेण इच्यस्यात्मन्ययो निव " ( गीता ४. ३५ ) श्रीर " यो मां परवति सर्वत्र सर्वे च सिय पर्वात " (गी. ६. ३० )। ईसी प्रकार जान का धारो का यह वाक्य भी " जो मुक्त पर प्रेम करता है इसी पर मैं प्रेम करता हूँ " ( १४. २१ ), गीता के " प्रियो हि ज्ञानिनोऽलर्य ऋई स च मम प्रियः " ( गी. ७. ১७ ) वास्य के विल-कुल ही सद्या है। इनकी, तथा इन्हों से मिलते-जुलते हुए कुद्ध एक से ही बाक्यों की, बुनियाद पर डाक्टर लारिनसर ने खतुमान करके कह दिया है कि गीता-प्रन्यकार बाइवल से परिचित थे, और ईसा के लगमग पाँच सी वर्षों के पीछे गीता बनी होगी। डा. लारिनसर की पुस्तक के इस भाग का चंप्रेजी अनुवाद ' इंडियन पृंदि-केरी 'की दूसरी पुस्तक में उस समय प्रकाशित हुआ या। और परलोकवासी वैलंग ने भगवद्गीता का जो पद्यात्मक भंग्रेज़ी खनुवाद किया है उसकी प्रस्तांवना में दन्होंने लारिनसर के मत का पूर्णतया खंडन किया है । डा. लारिनसर पश्चिमी संकृतज्ञ पीतृहता में न लेखे जाते थे, और संस्कृत की बपेशा टन्हें ईसाईबर्म का ज्ञान तथा अभिमान कहीं अधिक या । अतपुर उनके मत, न केवल परलोकवासी वैलंग ही को, किन्तु सेक्समूलर अनुति सुख्य सुख्य पश्चिमी संस्कृतज्ञ परिवृहतों को भी प्रप्राह्म हो गये थे । वेचारे लारिनसर को यह करपना भी न दुई होगी कि ज्याँ ही एक बार गीता का समय ईसा से प्रथम निस्तन्द्रिग्व निश्चित हो गया, व्याही गीता श्रीर वाहबल के जो तैकड़ों अर्थ-सादश्य श्रीर गुट्ड-सादश्य में दिखला रहा हूँ थे, मूतों के समान, उलटे मेरे ही गले से आ लिपटेंगे। परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि जी वात कंसी स्वप्न में भी नहीं देख पड़ती, वही कंसी कभी खाँखों के सामने नाचने लगती है और सचमुच देखा जाय, तो अब डाक्टर लारिनसर को उत्तर देने की

<sup>•</sup> See Bhagavadgita translated into English Blank Verse with Notes &c. by K. T. Telang 1875, (Bombay). This book is different from the translation in the S. B. E. series.

कोई स्नावरयकता ही नहीं है। तथापि कुछ बड़े बड़े संग्रेजी शंथों में स्नमी तक इसी असत्यं मत का बहुत्व देख पड़ता है, इसलिये यहाँ पर उस अर्वाचीन खोज के परिशास का, संज्ञेप में, दिद्रर्शन करा देना आवश्यक प्रतीत होता है कि जो इस विषय में निप्पन्न पुत्रा है। पहने यह ध्यान में रखना चाहिये कि जब कोई ही प्रंघों के सिद्धान्त एक से दोते हैं, तय केवल इन सिद्धान्तों की समानता ही के नरोसे यह निश्चय नहीं किया जा सकता कि ष्यमुक प्रेय पहले रचा गया और श्रमक पीछे । क्योंकि यहाँ पर ये दोनों बातें सम्भव हैं, कि (१) इन दोनों अंघों में से पहले ग्रंथ के विचार दूसरे ग्रंथ से लिये गये होंगे, अथवा (२) दूसरे ग्रंच के विचार पहले से । अतएव पहले जब दोनों ग्रंचों के काल का स्वतन्त्र रीति से निश्चय कर लिया जाय तय फिर, विचार-सादृश्य से यह निर्णय करना चाहिये कि प्रमुक ग्रंचकार ने, प्रमुक प्रंच से, श्रमुक विचार लिये हैं। इसके सिवा, दो भिक्त भिन्न देशों के, दो प्रथकारों को, एक ही से विचारों का एक ही समय में अथवा कभी धारो-पीछे भी स्वतन्त्र रीति से सुभा पड़ना, कोई विलक्कल अशक्य बात नहीं है: इसलिये इन दोनों श्रंयों की समानता को जाँचते समय यह विचार भी करना पडता है कि वे स्वतन्त्र रीति से छाविर्भूत होने के योग्य हैं या नहीं; छोर जिन दो देशों में ये ग्रंच निर्मित पुणु हों उनमें, उस समय आवागमन हो कर एक देश के विचारों का इसरे देश में पहुँचना सम्भव या या नहीं । इस प्रकार चारों खोर से विचार करने पर देख पड़ता है कि ईसाई-धर्म से किसी भी यात का गीता में लिया जाना सरमव ही नहीं या, चल्कि गीता के तत्त्वों के समान जो कुछ तत्त्व ईसाइयों की बाइबल में पाये जाते हैं, उन तत्वों को ईसा ने अथवा उसके शिष्यों ने बहुत करके बोद्धधर्म से-अर्घात् पर्याय से गीता या वैदिकधर्म ही से-वाहबल में के लिया होता; और श्रव इस वात को कुछ पश्चिमी पंडित कोग स्पष्टरूप से कहने भी जग गये हैं । इस प्रकार तराजू का फिरा हुआ पलड़ा देख कर ईसा के कटर मक्तों को आश्चर्य होगा और यदि उनके मन का सुकाव इस वात को स्वीकृत न करने की क्षीर हो जाय तो कोई खाश्चर्य नहीं है। परन्तु ऐसे लोगों से हमें इतना ही कहना है कि यह प्रश्न धार्मिक नहीं-ऐतिहासिक है, इसाजिय इतिहास की सार्वका-ालिक पद्धति के अनुसार हाल में उपलब्ध हुई बातों पर शान्तिपूर्वक विचार करना श्वावश्यकं है। फिर इससे निकलनेवाले श्रनुमानों को सभी लोग-और विशेषतः दे, कि जिन्होंने यह विचार-साहर्य का अन्न उपस्थित किया है-अगनन्द-प्रवंक तथा पत्तपात-रहित बुद्धि से प्रहृशा करें, यही न्याय्य तथा युक्तिसंगत है।

नई वाइवल का ईसाई धर्म, यहूदी वाइयल अर्थात् प्राचीन बाइवल में प्रतिपादित प्राचीन यहूदी-धर्म का सुधारा हुआ रूपांतर है। यहूदी भाषा में ईश्वर को 'इलोहा '( अरबी 'हलाह ') कहते हैं। परन्तु मौजेस ने जो नियम बना दिये हैं, उनके अनुसार यहूदीधर्म के मुख्य उपास्य देवता की विशेष संज्ञा ' जिहोवा ' है। पश्चिमी पंडितों ने ही अब निश्चय किया है कि यह ' जिहोवा ' शब्द असक्स में यहदी नहीं हैं, किन्तु साल्दी भाषा के ' यदे ' ( संस्कृत यद्व ) शुद्द से निकसा है। यहदी लोग मूर्तिपूजक नहीं हैं। उनके धर्म का मुख्य आचार यह है कि साम्री में परा या अन्य वस्तुओं का इवन करे; ईश्वर के वतलाये सुए नियमों का पालन करके जिद्दीवा को सन्तर करे और उसके द्वारा इस स्रोक में अपना तथा अपनी जाति का कल्यास शास करे। ऋर्यात् संदोप में कहा जा सकता है कि वैदिकक्सीय कर्मकांढ के अनुसार यहुदी-धर्म भी यक्तमयः तथा प्रकृति-प्रधान है । इसके दिरुद्ध ईसा का खनेक स्वानों पर उपदेश है कि ' मुक्ते ( हिंसाकारक ) यज्ञ नहीं चाहिये, में (ईश्वर की) क्रपा चाहता हूँ '(मैच्यू. ६.१३), 'ईश्वर तथा द्रव्य दोनों को साघ बेना सम्भव नहीं ' (मैथ्यू. ६. २४ ), ' जिसे अमृतत्व की प्राप्ति कर तेनी हो वसे, वाल-त्रचे छोड़ करके मेरा मक्त होना चाहिये ' ( मैछ्यू. १६. २१ ); और जब उसने शिष्यों को धर्मप्रचारार्थ देश विदेश में भेजा तब, संन्यासधर्म के इन नियमों का पालन करने के लिये उनको उपदेश किया कि " तुम अपने पास सोना-र्चादी तथा बहुत से वस्त्र-प्रावरण भी न रखना " (मैथ्यू. १०. ६-१३)। यह सच है कि अर्वाचीन ईसाई राष्ट्रों ने ईसा के इन सब उपदेशों को लगेट कर ताक में रखा दिया है; परन्तु जिस प्रकार आधुनिक शंकराचार्य के हायी-घोड़े रखने से, शांकर सम्प्रदाय दरवारी नहीं कहा जा सकता, उसी प्रकार सर्वाचीन ईसाई राष्ट्रों के इस आचरता से मूल ईसाईघर्म के विषय में भी यह नहीं कहा जा सकता कि वह धर्म भी प्रवृत्ति-प्रधान या । मूल वैदिक धर्म के कर्मकांडात्मक होने पर भी जिस प्रकार उसमें आगे चल कर ज्ञानकांड का उदय हो गया, उसी अकार यहूदी तया ईसाई धर्म का भी सम्बन्ध है । परन्तु वैदिक कर्मकांढ में क्रमणः ज्ञानकांढ की भौरं फिर भक्तिः प्रधान भागवतधर्म की उत्पत्ति एवं वृद्धि सैकड़ों वर्षों तक होती रही र्ष्ट; किन्तु यह बात ईसाई धर्म में नहीं है। इतिहास से पता चलता है कि ईसा के, भाधिक से भाधिक, जगभग दो सी वर्ष पहले एसी या पक्षीन नामक संन्यासियाँ का पन्य यहादियों के देश में एकाएक आविर्भृत हुआ था । ये एसी लोग ये तो यहदी धर्म के ही, परन्तु हिंसात्मक यज्ञ-याग को छोड कर ये अपना समय किसी शान्त स्थान में बैठ परमेश्वर के चिन्तन में विताया करते. और उदर-पोपणार्थ कुछ करना पडा तो खेती के समान निरुपद्रवी व्यवसाय किया करते थे । काँरे रहना, मद्य-मॉर्स से परहेज़ रखना, हिंसा न करना, शुपय न खाना, संघ के साथ मठ में रहना और जो किसी को कुछ दन्य मिल जाय तो उसे पूरे संघ की सामानिक बामदनी सममना बादि, उनके पन्य के सुख्य सत्त्व थे। जब कोई उस मंडली में प्रवेश करना चाहता था, तब उसे तीन वर्ष तक उत्सेदवारी करके फिर कुछ शर्ते संजुर करनी पहती थीं । उनका प्रधान सह सृतससूद के पश्चिमी किनारे पर एंगदी में या; वहीं पर वे सन्यासवृत्ति से शांतिपूर्वक रहा करते थे । स्वयं ईसा वे तथा उसके शिष्यों ने नई बाइबल में एसी पंच के मतों का जो मान्यतापूर्वक निर्देश किया है ( मैथ्यू. ५. ३४; १६. १२; जेम्स. ५. १२; कुल. ४. ३२-३४ ), उससे देख

पढ़ता है कि ईसा भी इसी पंच का अनुयायी था; श्रीर इसी पंच के संन्यास-धर्म का उसने श्राधिक प्रचार किया है। यदि ईसा के सन्यास-प्रधान भक्ति-मार्ग की पर-न्यरा इस प्रकार एसी पंच की परम्परा से मिला दी जावे तो भी ऐतिहासिक दृष्टि से इस बात की कुछ न कुछ सयुक्तिक उपपत्ति धतलाना आवश्यक है, कि मूल कर्म-मय यहूदी धर्म से संन्यास-प्रधान एसी पंच का उदय कैसे हो गया। इस पर कुछ भोग कहते हैं कि ईसा एसीन पंधी नहीं था। अब जो इस बात को सच मान लें, तो यह प्रश्न नहीं टाला जा सकता कि नई बाइबल में जिस संन्यास-प्रधान धर्म का क्र्यान किया गया है, उसका मूल ध्या है, अथवा कर्म-प्रधान यहूदी धर्म में उसका प्राहर्माव एकदम कैसे हो गया? इसमें भेद केवल इतना होता है कि एसीन पंच की उत्पत्तिवाने प्रश्न के बदले इस प्रश्न को इस करना पड़ता है। क्योंकि श्रव समाजशास का यह मामूली सिद्धान्त निश्चित हो गया है, कि "कोई भी बात किसी हवान में एक-दम उत्पन्न नहीं हो जाती, उसकी बृद्धि धीरे धीरे तथा बहुत दिन पहले से हुआ करती है; और जहाँ पर इस प्रकार की बाढ़ देख नहीं पड़ती, वहाँ पर वह बात प्रायः पराये देशों या पराये लोगों से जी दुई होती है। " कुछ यह नहीं है कि, प्राचीन ईसाई प्रेयकारों के ध्यान में यह अड़चन आई ही न हो । परन्तु यूरोपियन कोंगों को बोद धर्म का ज्ञान होने के पहले, अर्थात अठारहवीं सदी तक, शोधक ईसाई विद्वानों का यह मत या, कि यूनानी तथा यहूदी लोगों का पारपारिक निकट-सम्बन्ध हो जाने पर यूनानियाँ के—विशेषतः पाह्यागीरस के—तत्वज्ञान की बदौलत कर्ममय यहूदी धर्म में एसी लोगों के सन्यासमार्ग का प्रादु भाव हुआ होगा । किन्तु अर्वाचीन शोधों से यह सिद्धान्त सत्य नहीं माना जा सकता । इससे सिद्ध होता है कि यज्ञमय यहूदी धर्म ही में एकाएकी संन्यास-प्रधान एसी या हुसाई धर्म की उत्पत्ति हो जाना स्वभावतः सम्भव नहीं या, धीर उसके लिय यहूदी धर्म से बाहर का कोई न कोई बन्य कारण निमित्त हो चुका है-यह कल्पना नहें नहीं है, किन्तु ईसा की अठारहवीं सदी से पहले के ईसाई पंडितों को भी मान्य हो चुकी यी।

कोलगुक साहव ° ने कहा है कि पाइयागोरस के तत्त्वज्ञान के साय नौद्ध धर्म के तत्त्वज्ञान की कहीं आधिक समता है; अत्रव्य यदि उपयुक्त सिद्धान्त सच मान लिया जाय तो भी कहा जा सकेगा कि एसी पंच का जनकत्व परम्परा से हिन्दुस्थान को ही मिलता है। परन्तु इतनी आनाकानी करने की भी कोई आवश्यक्ता नहीं है। बौद्ध प्रंपों के साथ नई वाइबल की तुलना करने पर स्पष्ट ही देख पड़ता है, कि एसी या ईसाई धर्म की, पाइचागोरियन मंडलियों से जितनी समता है, उससे कहीं अधिक और विलक्षण समता केवल प्रती धर्म की हो नहीं किन्तु ईसा के चित्र और ईसा के उपदेश की बुद्ध के धर्म से है। जिस प्रकार ईसा को अम मं फैंसाने का प्रयत्न श्रीतान ने किया या और जिस प्रकार सिद्धावस्था प्राप्त होने के समय उसने ४० दिन उपवास किया या, उसी प्रकार बुद्ध-वरित्र में भी यह वर्णन

<sup>\*</sup>See Colebrooke's Miscellaneous Essays, Vol. I. pp.399, 400.

है, कि बुद्ध को सार का दर दिखला कर सोह में फैंसाने का प्रयत्न किया गया या भीर वस समय वुद्ध ४६ दिन (सात सप्ताह) तक निराहार रहा था। इसी प्रकार वर्षों श्रद्धा के प्रमाव से पानी पर चलना, मुख तथा शरीर की कान्ति को एकदमसूर्य-सद्धा बना लेना, श्रयवा शराणागत चौराँ तथा बेश्यात्रों को भी सहति देना, इलादि बातें बुद और ईसा, दोनों के चरित्रों में एक ही सी मिलती हैं: और ईसा के जो ऐसे सुदय सुदय नैतिक उपदेश हैं, कि " तू अपने पड़ोसियों तथा शत्रुकों पर भी प्रेम कर, " वे भी ईसा से पहले ही कहीं कहीं मूल बुद्धमें में विलक्त अनुरशः आ चुके हैं। ऊपर वतला ही आये हैं, कि भक्ति का तन्त्र मूल वुद्धभर्म में नहीं या; परन्तु वह भी आगे चल कर अर्थात् कम से कम ईसा से दोन्तीन सदियों से पहले ही, महायान बौद्ध-पंच में मगवद्गीता से निया जा चुका या । मि॰ भार्थर लिली ने अपनी पुस्तक में आधारपूर्वक स्पष्ट करके दिखला दिया है कि यह साम्य केवल इतनी ही वातों में नहीं है, विक इसके सिवाबींद तया ईसाई धर्म की अन्यान्य सैकडों होटी-मोटी वार्तों में उक्त प्रकार का ही साम्य वर्तमान हैं।यही क्यों, सुली पर चढ़ा कर हैसा का बध किया गया था, इसलिये ईसाई जिस सूली के चिन्ह को पूज्य तथा पवित्र मानते हैं, इसी सूली के चिन्ह को 'स्विस्तक' ८ (साँथिया) के रूप में, वैदिक तथा बीद धर्मवाले, ईसा के सैकड़ी वर्ष पहले से ही J ग्रुमदायक चिन्हु मानते थे: और प्राचीन शोधकों ने यह निश्चय किया है कि, मिश्र बादि, पृथ्वी के पुरातन खंडों के देशों, ही में नहीं किन्तु कोलंबस से कुछ शतक पहले अमेरिका के पेरू तथा मेक्सिको देश में भी स्वरितक चिन्ह ग्रुभदायक माना जाता था ै। इससे यह अनुमान करना पहता है कि ईसा के पहले ही सब लोगों को स्वस्तिक चिन्ह पूज्य हो चुका था, उसी का रपयोग आगे चल कर ईसा के मकी ने एक विशेष रीति से कर लिया है। वाद भिज्ज और प्राचीन ईसाई धर्मोपदेशका की, विशेषतः पुराने पादिवयों की, पोशाक और धर्म-विधि में भी कहीं अधिक समता पाई जाती है। उदाहरणार्थ, 'वितिस्ता' अर्थात् स्नान के पश्चात् दीवा देने की विधि भी ईसा से पहले ही प्रचलित थी। बाव सिद्ध हो जुका है कि दूर दूर

पहले ही, बाँद मिनुसाँ को पूर्णतया स्वीकृत हो चुकी थी।

किसी भी विचारवान् मनुष्य के मन में यह प्रश्न होना विलक्ष्म ही साहितिक है कि वुद और ईसा के चरित्रों में, उनके नैतिक उपदेशों में, सौर उनके धर्मों की धार्मिक विविधों तक में, जो यह सद्भुत सोर व्यापक समता पाई जाती है इसका क्या कारण है? † बौद्धर्म प्रयोग का अध्ययन करने से जब पहले पहल

के देशों में धर्मीपदेशक भेज कर धर्म-प्रसार करने की पद्धति, ईसाई धर्मीपदेशकों से

<sup>\*</sup> See The Secret of the Pacific, by C. Reginald Enock 1912, pp. 248-252.

<sup>ौ</sup> रत विषय पर नि, आर्थर लिली ने Buddhism in Christendom नामछ

यह समता पश्चिमी जोगों को देख पड़ी, तय कुद्र ईसाई पंडित कहने लगे कि यीद धर्मवालों ने इन तत्वों को 'नेह्टोरियन 'नामक ईसाई पंय से लिया होगा कि जी पृशियाखंड में प्रचलित या । परन्त यह यात ही संभव नहीं है; वर्गोंक, नेस्टार पंप का प्रपर्तक ही ईसा से सगभग सवा चार सौ वर्ष के पश्चात् उत्पन्न हुआ या; भार भय भशोक के शिलानेज़ों से मनी भाँति सिद्ध हो चुका है कि ईसा के क्रगमग पाँच सी वर्ष पहले-मीर नेस्टार से तो जगमग नौ सी वर्ष पहले-बुद्ध का जन्म हो गया था । प्रशोक के समय, प्रयांत् सन् ईसवी से निदान टाई सी वर्ष पहले, बीद धर्म दिइस्पान में और बालपाल के देशों में तेजी से फैबा हुमा याः एवं वृद्धचरित्र भादि प्रन्य भी इस समय तैयार हो सुके थे। इस प्रकार जय योद्धधर्म की प्राचीनता निविवाद है तय ईसाई तथा बीदधर्म में देख पड़ने-वाझे साम्य के विषय में दो ही पहा रह जाते हैं; (१) वह साम्य स्वतन्त्रं रीति से दोनों श्रोर उत्पत दुझा हो, श्रायवा (२) इन सन्तों की ईसा ने या उसके शिष्यों ने बीद्धधर्म से निया हो । इस पर प्रोफेसर विद्वसदेविडस का मत है कि बुद्ध और ईसा की परिस्पिति एक ही सी होने के कारण दोनों और यह साटश्य आप श्री भाग स्वतन्त्र रीति से द्वमा है"। परन्तु घोड़ा सा विचार करने पर यष्ट वात सय के ध्यान में भा जावेगों कि यह करपना समाधानकारक नहीं है। क्योंकि, जब कोई नई यात किसी भी स्थान पर स्वतन्त्र रीति से उत्पन्न होती है, तब उसका उद्य सर्देव क्रमशः हमा करता है और इसलिये उसकी उक्षति का क्रम भी बतलाया जा सकता है। उदाहरण कीजिये, सिलसिलेयार ठीक तौर पर यह बतलाया जा सकता है, कि वैदिर कर्मकाराउ से ज्ञानकाराउ, भीर ज्ञानकाराउ भर्यात उपनि-पदों ही से आगे चल कर भक्ति, पातंजलयोग अववा अन्त में बौद्धधर्म कैसे उत्पन्न कुषा। परन्तु यज्ञमय यहुदी धर्म में संन्यास-प्रधान पुसी या ईसाई धर्म का उदय उक्त प्रकार से हुआ नहीं है। यह एकदम उत्पन्न हो गया है; और ऊपर यतला ही चुके हैं कि प्राचीन ईसाई पंडित भी यह मानते ये कि इस रीति से उसके एकदम उदय हो जाने में यहदी धर्म के ब्रातिरिक्त कोई अन्य बाहरी कारण निमित्त रहा होगा । इसके सिवा, योद्ध तया ईसाई धर्म में जो समता देख पड़ती है वह इतनी विलक्ष्या और पूर्व है कि वैसी समता का स्वतंत्र शित से उत्परा होना संभव भी नहीं है । यदि यह बात सिद्ध हो गई होती कि, उस समय यहदी लोगों को बौद्ध

पक स्ततंत्र अंथ िन्स है । इसके सिवा Buddha and Buddhism नामक मन्य के अतिम नार भागों में उन्होंने अपने मन का संक्षिप्त निरूपण रपष्ट रूप से किया है । हमने परिशिष्ट के इस भाग में जो विवेचन किया है, उसका आधार विशेषतया यहाँ दूसरा अंथ है । Buddha and Buddhism अंथ The World, s Epoch-maker's Series में सम् १९०० ईसवी में प्रसिद्ध हुआ है । इसके दत्तवें भाग में बौद्ध और ईसाई धर्म के कोई ५० समान उदाहर जों का दिग्दर्शन कराया है।

<sup>\*</sup> See Buddhist Suttas, S. B. E. Series, Vol. XI. p. 163.

धर्म का ज्ञान होना ही सर्वया बसंभव था, तो बात दूसरी थी। परंतु इतिहास से सिद्ध होता है कि सिकंदर के समय से जागे-जीर विशेष कर अशोक के तो समय में श्री ( क्रयांत ईसा से सगभग २५० वर्ष पहले )--पूर्व की भीर मित्र के एलेकॉ-हिया तथा यूनान तक बाँद यतियों की पहुँच हो चुकी यी। अशोक के एक शिक्षा-केल में यह बात लिखी है कि, बहुदी लोगों के, तथा कासपास के देशों के, यनानी राजा पुरिएटमोक्स से उसने सन्धि की थी । इसी प्रकार वाइबल (मैंप्यू- २.१) में वर्णन है कि जब ईसा पैदा दुखा तब, पूर्व की धोर के कुछ ज्ञानी पुरुप जेरू-सलम गये थे । ईसाई स्रोग कहते हैं कि ये ज्ञानी पुरुप मगी प्रयोद ईरानी धर्म के होंगे-हिंदुस्थानी नहीं । परन्तु चाहे जो कहा जाय, अर्थ तो दोनों का एक ही है। क्योंकि, इतिहास से यह बात सप्टतया बिदित होती है कि बौद धर्म का प्रसार, इस समय से पहले ही, काश्मीर! और कावुल में हो गया या; एवं वह पूर्व की कोर ईरान तथा तुर्विस्थान तक भी पहुँच चुका था। इसके सिवा प्लूटार्क ने साफ् साफ़ लिखा है, कि ईसा के समय में हिंदुस्थान का एक यति लालसमुद के किनारे, और पुलेक्नेन्ट्रिया के ब्राह्मपास के प्रदेशों में प्रतिवर्ध ब्राया करता या। तात्पर्य, इस विषय में बाब कोई शंका नहीं रह गई है कि ईसा से दो-तीन सौ वर्ष पहले ही यहदियों के देश में बाद यतियों का प्रवेश होने लगा था; और जब यह संबंध सिद्ध हो गया, तब यह बात सहज ही निप्पन्न हो जाती है कि यहूदी लोगों में संन्यास-प्रधान पुसी पन्य का और फिर आगे चल कर संन्यास-युक्त मक्ति-प्रधान ईसाई धर्म का प्रार्टुर्भाव फ्रोने के लिये बाँद्ध धर्म क्षी विशेष कारण दुवा होगा। अंग्रेज़ प्रयकार विली ने भी यही अनुमान किया है, और इसकी पुष्टि में फ़ैंच भीरत मुमिल बुर्तुफ़ और रोस्नी 🕇 के इसी प्रकार के मती का अपने अन्यों में हवाला दिया है: एवं जर्मन देश में लिपजिक के तत्त्वज्ञानशास्त्राच्यापक शोफेसर सेवन ने इस विषय के अपने ग्रंथ में उक्त मत ही का प्रतिपादन किया है । जर्मन प्रोफ़ेसर

<sup>•</sup> See Plutarch's Morale—Theosophical Essays, translated by C. N. King (George Bell & Sons) pp. 96, 97, पाली सापा के महावंदा (२९. २९ ) में यवनों अर्थात यूनानियों के अल्कंदा (योन-नगराऽल्कंदा) नामक द्राहर वा रहेल हैं। उसमें यह लिखा है कि ईसा की सदी से कुछ वर्ष पहले जब सिंहल द्वीप में एक मंदिर बन रहा था, तब वहाँ बहुत से नौंद यात उसकार्थ पथारे थे। महावंदा के अंग्रेज़ी अनु- बादक अल्कंदा दान्द से मिल बेदा के एलेक्बिहिया दाहर को नहीं लेते; वे दस सन्द से यहाँ उस अल्कंदा नामक गाँव को ही विविधित बनलाते हैं कि जिसे सिकंदर ने कांकुल में बनाया था; परन्तु यह ठीक नहीं है। क्वोंकि इस छोटे से गाँव को किती ने भी यवनों का नगर न कहा होता। इसके सिंहा उपर बनलाये हुए अहोक के शिलानेक ही में, यवनों के राज्यों में, बेद भिक्षकों के भेबे जाने का स्पष्ट उल्केख है!

<sup>†</sup> See Lillie's Buddha and Buddhism, pp. 158 ff.

अरुर ने अपने एक निबंध में कहा है, कि ईसाई तथा बौद्धधर्म सर्वथा एक से नहीं 🐩 यद्यपि उन दोनों की कुछ बातों में समता हो तवापि क्रन्य वार्तों में वैपम्य भी योडा नहीं है, और इसी कारण वीद्धधर्म से ईसाईधर्म का उत्पन्न होना नहीं माना जा सकता । परन्तु यह कथन विषय से बाहर का है इसलिये इसमें कुछ भी जान नहीं है। यह कोई भी नहीं कहता कि ईसाई तथा बौद्धधर्म सर्वथा एक से ही हैं: क्योंकि यदि ऐसा होता तो ये दोनों धर्म प्रयक् प्रयक् न माने गये होते । मुख्य प्रश्न तो यह है कि जब मूल में यहदीधर्म केंवल कर्ममय है, तब उसमें सुधार के रूप से संन्यास-युक्त भक्तिमार्ग के प्रतिपादक ईसाईधर्म की उत्पत्ति होने के मिये कारण क्या हुआ होगा। स्रोर ईसा की स्रपेद्धा बौद्धधर्म सचमुच प्राचीन है; उसके इतिहास पर ध्यान देने से यह कथन ऐतिहासिक दृष्टि से भी संभव नहीं प्रतीत होता कि, संन्यास-प्रधान अक्ति और नीति के तत्त्वों को ईसा ने स्वतंत्र रीति से हुँद निकाला हो । बाइबल में इस बात का कहीं भी वर्णन नहीं मिलता कि, ईसा अपनी आयु के बारहवें वर्ष से ले कर तीस वर्ष की आयु तक क्या करता था चारे कहाँ था । इससे प्रगट है कि इसने जपना यह समय ज्ञानार्जन, धर्मचितन धौर प्रवास में बिताया होगा । अतप्त विश्वासपूर्वक कौन कह सकता है कि ष्पाय के इस भाग में उसका बीद्ध भिजुओं से प्रत्यच या पर्याय से कुछ भी सम्बन्ध कुमा क्षीन होगा? क्योंकि, उस समय बौद्ध यतियों का दौरदौरा यूनान तक हो चुका या। नैपाल के एक, बौद्ध मठ के, प्रन्य में स्पष्ट वर्गान है कि उस समय ईसा हिन्दुस्थान में प्राया था फ्रीर वहाँ उसे बौद्धधर्म का ज्ञान प्राप्त हुआ । यह प्रन्य निकोलस नोटोविश नाम के एक रूसी के 'द्वाय जग गया या; उसने फ्रेंच भाषा में इसका अनुवाद सन् १८६४ ईसवी में प्रकाशित किया है । बहुतेरे ईसाई परिडत कहते हैं कि, नोटोविश का अनुवाद सच भले ही हो; परन्तु मूल प्रन्य का प्रगीता कोई लक्तंगा है, जिसने यह बनावटी प्रन्य गढ़ डाला है । हमारा भी कोई विशेष प्राप्रह नहीं है कि उक्त प्रन्य को ये परिडत लोग सत्य ही मान लें । नोटोविश को मिला हुआ प्रन्य सत्य हो या प्रचिप्त; परन्तु इसने केवल ऐतिहासिक दृष्टि से जो विवेचन ऊपर किया है, उससे यह बात स्परतया विदित हो जायगी कि यदि ईसा को नहीं तो निदान उसके उन भक्तों को-कि जिन्होंने नई बाइवल में उसका चरित्र लिखा है—वीद्धधर्म का ज्ञान होना क्रसम्भव नहीं था, और यदि यह बात असम्भव नहीं है तो ईसा श्रीर बुद्ध के चरित्र तथा उपदेश में जो विनच्या समता पाई जाती है, उसकी स्वतन्त्र रीति से उत्पत्ति मानना भी युक्तिसङ्गत नहीं जैंचता \* । सारांश यह है कि मीमांसकों का केवल

<sup>\*</sup> वाबू रमेशचंद्र दत्त का भी यही मत है, उन्हों ने इसका विस्तारपूर्वक विवेचन अपने ग्रन्थ में किया है। Romesh Chunder Dutt's History of Civilization in Ancient India, Vol. 11. Chap. xx. pp. 328-340.

कर्ममार्ग, जनक ऋादि का ज्ञानयुक्त कर्मयोग (नैष्कर्म्य), उपनिषत्कारों तथा सांख्यों की ज्ञाननिष्ठा और संन्यास, वित्तनिरोधरूपी पातंजलयोग, एवं पाडरात्र वा भागवतधर्म अर्थात् भक्ति-ये सभी धार्मिक अङ्ग और तत्व मृत में प्राचीन वैदिक धर्म के द्वी हैं। इनमें से ब्रह्मज्ञान, कर्म और भक्ति को छोड़ कर, चित्तनिरोधरूप योग तथा कर्मसन्यास इन्हीं दोनों तत्वों के आधार पर बुद्ध ने पश्चले पहल अपने संन्यास-प्रधान धर्म का उपदेश चारों वर्गों को किया था; परन्तु आगे चल कर उसी में मक्ति तथा निष्कास कर्स को सिला कर बुद्ध के श्रनुयायियों ने उसके धर्म का चारों और प्रसार किया । अशोक के समय बौद्धधर्म का इस प्रकार प्रचार हो जाने के पश्चात् शृद्ध कर्म-प्रधान यहूदी धर्म में संन्यास मार्ग के तत्वों का प्रवेश होना आरम्भ दुबा; और अन्त में, एसी में भक्ति को मिला कर ईसा ने अपना धर्म प्रवृत्त किया। इतिहास से निष्पन्न होनेवाजी इस परम्परा पर दृष्टि देने से, डाक्टर जारिनसर का यह कचन तो असत्य सिद्ध होता ही है कि गीता में ईसाई धर्म से कुद्ध बातें सी गई हैं, किन्तु इसके विपरीत, यह बात अधिक सम्भव ही नहीं बल्कि विश्वास करने योग्य भी है कि, ब्रात्मीपन्यदृष्टि, संन्यास, निवेरत्व तथा भक्ति के जो तत्त्व नई वाहवत में पाये जाते हैं, वे ईसाई धर्म में बीदधर्म से-अर्थात परम्परा से वैदिकधर्म से-तिये गये होंगे। भीर यह पूर्णतया सिद्ध हो जाता है कि इसके विये हिन्दु में। को इसरों का मेंह ताकने की, कभी आवश्यकता यी ही नहीं।

इस प्रकार, इस प्रकरण के आरम्भ में दिये हुए सात प्रश्नों का विवेचन हो चुका। अब इन्हों के साय महत्त्व के कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं कि, हिन्दुस्थान में जो मिल एन्ड आजकल प्रचलित हैं उन पर, भगवद्गीता का क्या परिणाम हुआ है? परन्तु इन प्रश्नों को गीता-प्रम्य-सम्बन्धी कहने की अपेका यही कहना ठीक है कि वे हिन्दूधर्म के अवांचीन इतिहास से सम्बन्ध रखते हैं इसकिये, और विश्वेयतः यह परिश्विष्ट प्रकरण योड़ा योड़ा करने पर भी हमारे अंदाज से अधिक वढ़ गया है इसजिये, अब यहाँ पर गीता की वहिरंग परीना समार की जाती है।

# श्रीमद्भगवद्गीतारहस्य । गीता के मूल श्लोक, हिन्दी अनुवाद और टिप्पणियाँ ।

# उपोद्धात ।

ज्ञान से बाँर श्रद्धा से, पर इसमें भी विशेषतः भक्ति के सुत्रभ राजमार्ग से, जितनी हो सके उतनी समसुद्धि करके क्षीकसंग्रह के निमित्त स्वधर्मानुसार भपने भपने कर्म निष्काम बुद्धि से मरगा पर्यन्त करते रहना ही प्रत्येकं मनुष्य का परम कर्त्तव्य र्ष्टु; इसी में उसका सांसारिक और पारजीकिक परम करवाख हैं: तया उसे मोच की प्राप्ति के लिये कर्म छोड़ बैठने की अथवा और कोई भी दूसरा फनुष्टान करने की आवश्यकता नहीं है।समस्त गीताशास्त्र का यही फलितार्ड र्धे, जो गीतारहस्य में प्रकरपाशः विस्तारपूर्वक प्रतिपादित हो छुका है । इसी प्रकार चौदहर्वे प्रकरण में यह भी दिखला भागे हैं कि, उद्घिखित उद्देश से गीता के अठारहों अञ्चायों का मेल कैसा अञ्चा और सरल मिल जाता है: एवं इस कर्म-योग-प्रधान गीताधर्म में अन्यान्य मोच्च-साधनों के कौन कौन से माग किस प्रकार बाये हैं। इतना कर ज़कने पर, वस्तुतः इससे षाधिक काम नहीं रह जाता कि गीता के श्लोकों का क्रमशः हमारे मतानुसार भाषा में सरक कर्य बतला दिया जावे । किन्तु गीतारहस्य के सामान्य विवेचन में यह बतलाते न बनता या कि गीता के प्रत्येक भाष्याय के विषय का विभाग कैसे दुःखा है; भाषवा टीकाकाराँ ने आपने सम्प्रदाय की सिद्धि के लिये कुछ विशेष श्लोकों के पदों की किस प्रकार खींचा-तानी की है। प्रतः इन दोनों वातों का विचार करने, श्रीर जहाँ का तहीं पूर्वापर सन्दर्भ दिखला देने के लिये भी, अनुवाद के साथ साथ आलोचना के हँग पर कुछ टिप्प-ग्रियों के देने की आवश्यकता पुई । फिर भी जिन विपयों का गीतारहस्य में विस्तृत वर्षान हो खुका है, उनका केवल दिग्दर्शन करा दिया है, और गीतारहस्य के जिस प्रकरमा में उस विषय का विचार किया गया है, उसका सिर्फ़ हवाला दे दिया है। दे टिप्पाियाँ मूल प्रनय से प्रक्रम पहचान ली जा सकें, इसके क्रिये थे ि चीकोने बैकिटों के भीतर रखी गई हैं और मार्जिन में टूटी हुई खड़ी रेखाएँ भी लगा दी गई हैं। श्लोकों का अनुवाद, जहाँ तक बन पढ़ा है, शब्दशः किया गया है और कितने ही स्थलों पर तो मूल के ही शब्द रख दिये गये हैं; एवं " अर्थात, यानी " से जोड़ कर उनका धर्य खोल दिया है और छोटी-मोटी टिप्पािस्वों का काम अनुवाद से ही निकाल लिया गया है । इतना करने पर भी, संस्कृत की और भाषा की प्रखासी भिन्न भिन्न होती है इस कारण, मूल संस्कृत श्लोक का पूर्ण अर्थ भी भाषा में व्यक्त करने के लिये कुछ आधिक शुन्दों का प्रयोग अवश्य करना पड़ता है, और अनेक स्थानों पर मूल के शब्द को अनुवाद में प्रमासार्थ नेना पड़ता है। इन शब्दों पर

ध्यान जमने के लियं () ऐसे कोष्टक में ये ग्रव्य रखे गये हैं। संस्कृत प्रन्यों में श्लोक का नन्दर स्त्रीक के अन्त में रहता हैं; परन्तु अनुवाद में इसने यह नन्दर पहले ही, आरम्म में रखा है। अंतः किसी स्त्रीक का अनुवाद देखना हो तो, अनुवाद में इस नम्बर के आगे का वाक्य पहना चाहिये । अनुवाद की रचना प्राय: ऐसी की गई है कि डिप्पणी छोड़ कर निरा बनुवाद ही पहते जाँप तो बर्य में कोई ब्यतिक्रम न पढे । इसी प्रकार जहाँ मूल में एक ही वान्य, एक से ऋषिक स्ट्रोकों में पूरा हुआ है, वहाँ उतने ही खोकों के अनुवाद में वह अर्थ पूर्ण किया गया है। अत्यव कुछ श्लोकों का अनुवाद मिस्रा कर ही पहना चाहिये । ऐसे श्लोक जहाँ लहाँ हैं, वहीं वहीं श्लोक के अनुवाद में पूर्ण-विराम-चिन्ह (1) खड़ी पाई नहीं बताई गई है। फिर भी यह स्मत्ता रहे कि, अनुवाद अन्त में अनुवाद ही हैं। हुमने अपने अनुवाद में गीता के सरख, नुक्षे और प्रधान अर्थ को से काने का प्रयत्न किया है सही परन्तु संस्कृत शृब्दों में और विशेषतः मगवान् की श्रेमयुक्त, रसीली, ध्यापक और प्रतिकृता में नई रुचि देनेवाली वाली में लक्क्सा से ब्रानेक व्यंन्यार्थ सरपद्ध करने का जो सामर्थ्य है, इसे जुरा भी न वदा-बहा कर दूसरे शुंदर्रों में न्यों दा त्यों मत्तका देना श्रतम्भव हैं; द्वर्योत् संस्कृत जाननेवाला पुरुष बनेक बनसरा पर बन्ताम से गीता के श्लोकों का बैसा रुपयेता करेगा, बैसा गीता का निरा अनुवाद पहनेवाले पुरुष नहीं कर सकेंगे। अधिक क्या कहें, सम्मव है कि वे ग़ीता भी ला जायें। अतएव सब लोगों से हमारी आश्रहपूर्वक दिनती है कि गीताप्रन्य का संख्य में ही अवश्य अध्ययन कीजिये; और अनुवाद के साथ ही साथ मृत खीक रखने का प्रयोजन भी यही है। गीता के प्रत्येक क्रम्याय के विषय का सुविधा से ज्ञान होने के लिये इन सब विषयों की-ग्राच्यायों के क्रम से, प्रत्येक स्टोक की-बनुक्रमोरीका भी बसरा है ही है। यह बनुक्रमोरीका वेदान्तसूत्रों की बाधिकरण-माला के हैंग की है। प्रत्येक श्लोक को पृथक पूचकू न पहु कर, अनुक्रमणिकी के इस सिस्तिसेले से गीता के ख़ोक एकत्र पहने पर, गीता के तात्पर्य के सम्बन्ध में जी जन फैला हुआ है वह कई अंग्रॉ में दूर हो सकता है। न्यॉकि सामवीविक टीकाकारों ने गीता के श्लोकों की खींचातांनी कर खपने सम्प्रदाय की सिद्धि के लिये इन्द्र श्लोकों के जो निराले प्रयं कर डाले हैं, वे प्रायः इस पूर्वापर सन्दर्भ की और दुर्जन्य करके ही किये गये हैं । उदाहरणार्थ, गीता ३. १६, ई. ३; और ध्यः २ देखिये । इस दृष्टि से देखें तो यह कहने में कोई हानि नहीं कि, गीता का यह अनुवाद और गीतारहस्य, दोनों परस्पर एक दूसरे की पूर्वि करते हैं। बाँर िले हमारा बक्त्य पूर्णतया समम लेना हो, रसे इन दोनों ही भागों का सब-ब्रोक्त करना चाहिये। नगवद्गीता प्रन्य को क्याटस्य कर लेने की रीति प्रश्वतित हैं, इसनिये इसमें महत्व के पाटमेड़ कहीं भी नहीं पाये नाते हैं । कित भी बह यतलाना आवश्यक है कि, वर्तमानकाल में गीता पर उपलब्ध होनेवाले भाष्यों में को सब से प्राचीन भाष्य हैं,इसी शाङ्करमाध्य के मृत पाड को हमने प्रमागा नाना है।

# गीता के अध्यायों की श्लोकशः विषयानुक्रमणिका ।

ि नोट—इस श्रनुक्रमाग्रिका में गीता के श्रष्ट्यायों के विषयों के, श्लोकों के कम से, जो विमाग किये गये हैं, वेमृल संस्कृत श्लोकों के पहले §§ इस चिन्ह से दिख-साथे गये हैं; श्लोर श्रनुवाद में ऐसे श्लोकों से श्रक्त परैप्राफ़ श्रुरू किया गया है।]

## पहला अध्याय—अर्जुनविपादयोग ।

4 सक्षय से एतराष्ट्र का प्रश्नं । २ - ११ दुर्योधन का द्रोग्राचार्य से दोनों दलों की सेनाओं का वर्णन करना । १२ - १६ युद्ध के धारम्भ तें परस्पर सलामी के लिये श्रांतब्बनि । २० - २७ धर्जुन का रथ धागे धाने पर सेन्य-निरीक्त्रण । २८ - ३७ दोनों सेनाओं में धपने द्वी बान्धव हैं, इनको मारने से कुलक्चय द्वीगा - यह सोच कर धर्जुन को विपाद हुआ । ३८ - ४४ कुलक्चय प्रश्वति पातकों का परिग्राम । ४५ - ४७ युद्ध न करने का धर्जुन का निश्चय कोर धनुर्वाग्र-स्वाग । ए० .६०७ - ६१७

# दूसरा अध्याय<del>- सां</del>ख्ययोग ।

४ – ३ श्रीकृष्णा का उत्तेजन । ४ – १० घ्रर्जुन का उत्तर, कर्त्तन्य-मृद्धता धीर धर्म-निर्णुयार्थं श्रीकृष्णु के शरगापन्न शोना । ११ - १३ छातमा का छशोस्यत्व । १४,१५ देह और सुख-दुःख की अनित्यता। १६ - २५ सदसाद्विवेक और आत्मा के नित्य-त्वादि स्वरूप-क्यन से उसके अशोध्यत्व का समर्थन । २६,२७ आत्मा के क्रनित्यत्व पच को उत्तर । २८ सांख्यशा स्नानुसार व्यक्त भूतों का ऋनित्यत्व और ऋशोच्यत्व । २६.३० लोगों को धातमा दु जैंय है सद्दी; परन्तु तू सल ज्ञान को प्राप्त कर, शोक करना खोड़ दे । ३१ - ३८ चात्रधर्म के अनुसार युद्ध करने की भावश्यकता। ३६ सांख्य-मार्गानुसार विषय-प्रतिपादन की समाप्ति, और कर्मथोग के प्रतिपादन का आरम्म । ४० कर्मयोग का स्वल्प खाचरण् भी च्रेमकारक है । ४१ व्यवसायात्मक बुद्धि की स्थिरता। ४२ - ४४ कर्मकाराड के अनुयायी मीमांसकों की आस्थिर बुद्धि का वर्णन। ४५, ४६ स्थिर और योगस्य बुद्धि से कर्म करने के विषय में उपदेश । ४७ कर्मयोग की चतुःसूत्री । ४८ - ५० कर्मयोग का लच्चा और कर्म की अपेचा कर्चा की बढिट की श्रेष्ठता। ५१ - ५३ कर्मयोग से मोच-प्राप्ति। ५४ - ७० व्यर्जुन के पृद्धने पर, कर्म-योगी स्थितप्रज्ञ के लक्ताए; फ्राँर उसी में प्रसङ्गानुसार विषयासक्ति से काम स्मादि की उत्पत्ति का क्रम । ७१, ७२ ब्राह्मी स्थिति । ... ... પ્ર. દ્રી¤—દેશ્દ

#### तीसरा श्रच्याय-कर्मयोग ।

१.२ फर्ज़ेन का यह प्रक्ष कि कर्नों को छोड़ देना चाहिये, या करते रहना चाहिये: सच क्या है १३- द यद्यीप सांख्य (कर्नसंन्यास) और कर्मबोग है। निष्टाएँ हैं, तो भी कम किसी से नहीं हुटते इसिन्नेये कमयोग की श्रेष्टता सिद्ध करके. करन को इसी के काचरण करने का लिखित उपदेश । ६-१६ मीमांसकों के उनाई कर्म को भी आसकि होह कर करने का उपदेश, यज्ञ-वक का बनादित और ज्यात के धारागार्य दसकी बावर्यकता । १० - १२ ज्ञानी प्ररूप में स्वार्य नहीं होता. इसी जिये वह प्राप्त कर्नों को निःस्वार्य अर्थात् निष्ठामयुद्धि से किया करे क्योंकि दर्म किसी से भी नहीं हारते । २० - २४ जनक आहि को दहाहरण; लोक-संप्रह का महत्व और स्वयं मगवान् का रहान्त । २१ - २६ ज्ञानी और अज्ञानी के क्यों में भेट, एवं यह आवश्यकता कि ज्ञानी मनुष्य निकास कर्म करके अज्ञानी को सदाचरण का आदर्श दिखलाने। ३० ज्ञानी पुरुष के समान परमेक्सर्गण-तुन्दें से युद्ध करने का अर्जुन की दपदेश । ३१, ३२ भगवानु के इस दपदेश के अनुसार अद्भापनंक बतांन करने अयना न करने का फल । ३३, ३४ प्रकृति की प्रवत्तना और इन्द्रिय-निप्रह । ३५ निष्कान कर्म भी स्वधर्म का ही करे, उसमें यदि मृत्यु ही जाय तो कोई परवा नहीं । ३६ - ४३ काम दी मनुष्य को उसकी इच्छा के विरुद्ध पांप करने के लिये टक्साता है, इन्द्रिय-संयम से दसका नाग । १२, १३ इन्द्रियाँ की श्रेष्टता का कम और आत्मज्ञानपूर्वक उनका नियमत । ... ए. ६४७-६६७

#### चौधा अध्याय-ज्ञान-कर्म-संन्यास-योग ।

#### पाँचवाँ अध्याय—संन्यासयोगः।

१, २ यह सर्ष्ट प्रश्न कि, संन्यास श्रेष्ठ है या कर्मयोग । इस पर भगवान का

यह निश्चित उत्तर कि मोज्ञमद तो दोनों हैं, पर कर्मयोग ही श्रेष्ठ हैं। ३—६ सङ्कर्षों को छोड़ देने से कर्मयोगी नित्यसंन्यासी ही होता है, भीर बिना कर्म के संन्यास भी सिद्ध नहीं होता। इसिलये तत्त्वतः दोनों एक ही हैं। ७—१३ मन सदैव संन्यस्त रहता है, और कर्म केवल इन्द्रियों किया करती हैं, इसिलये कर्मयोगी सदा अलिस, शान्त और मुक्त रहता है। १४, १५ सचा कर्नृत्व और भोकृत्व प्रकृति का है, परन्तु अञ्चान से आत्मा का अयवा परमेश्वर का समभा जाता है। १६, १७ इस अञ्चान के नाश से, पुनर्जन्म से छुटकारा। १८—२३ महाज्ञान से प्राप्त होने-वाने समदर्शित्व का, रियर युद्धि का और सुख-दुःख की ज्ञमता का वर्णन। २४—२८ सर्वभूतिहतार्थं कर्म करते रहने पर भी कर्मयोगी इसी लोक में सदैव महाभूत, समाधिहय और सुक्त है। २६ (कर्तृत्व अपने ऊपर न नेकर) परमेश्वर को यज्ञन्तप का भोक्ता और सब भूतों का मित्र जान लेने का फल।...ए० ६८०—६८६

#### छठा अध्याय-ध्यानयोग ।

१, २ फलाशा छोड़ कर कर्तव्य करनेवाला ही सचा संन्यासी और योगी है। संन्यासी का अर्थ निरिम और आफ्रेय नहीं है। ३, ४ कर्मयोगी की साधनावस्या में और सिद्धावस्था में श्रम एवं कर्म के कार्य-कारण का बदक जाना तथा योगा- रूढ़ का जच्या। ४, ६ योग को सिद्ध करने के लिये आत्मा की स्वतन्त्रता। ७—६ जिताला योगयुक्तों में भी समबुद्धि की श्रेष्ठता। १०—१७ योग-साधन के किये आवश्यक आसन और आहार-विहार का वर्णन। १८—२६ योगी के, और योग-समाधि के, आत्यन्तिक सुख का वर्णन। २४—२६ मन को धीरे-धीरे समाधिस्य शान्त और आत्मनिए कैसे करना चाहिये? २७, २८ योगी ही व्यस्भूत और अव्यन्त सुखी है। २६—३२ प्राणिमात्र में योगी की आत्मीपम्यवुद्धि। ३३—३६ अभ्यास और वर्णाय से चह्नल मन का निप्रह। ३७—४५ अर्जुन के प्रश्न करने पर, इस विषय का वर्णान के, योगअप्ट को अथवा जिज्ञासु को भी जन्म-जन्मान्तर में उत्तम फल मिलने से फन्त में पूर्ण सिद्धि कैसे मिलती है। ४६, ४७ तपस्वी, ज्ञानी, और किसे कर्मी की अपेना कर्मयोगी—अपेट है। अत्वन्व अर्जुन को (कर्मी-)योगी होने के विषय में उपदेश। ...ए. ६६६—७१५।

#### सातवाँ अध्याय-ज्ञान-विज्ञानयोग ।

१-३ कर्मयोग की सिद्धि के लिये ज्ञान-विज्ञान के निरूपण का आरम्म । सिद्धि के लिये प्रयत्न करनेवालों का कम मिलना । ४—७ ज्ञराज्ञरविचार । मगवान् की अष्टघा अपरा और जीवरूपी परा प्रकृति; इससे आगे सारा विद्धार । द—१२ विस्तार के सात्विक आदि सब भागों में गुँथे हुए परमेश्वर-स्वरूप का विग्दर्शन । १३—१५ परमेश्वर की यद्दी गुणामयी और दुस्तर माया है, और उसी के शरणागत होने पर माया से उद्धार होता है । १६—१६ भक्त चतुर्विध हैं; इनमें ज्ञानी श्रेष्ठ है । अनेक जम्मों से ज्ञान की पूर्णता और भगवत्प्राहिरूप नित्य फल । २०—६३

श्रानित्य काम्य फलों के निमित्त देवताओं की वपासना; परन्तु इसमें भी उनकी श्रद्धा का फल भगवान् ही देते हैं. । २४—२८ भगवान् का सत्य स्वरूप अन्यक्त है; परन्तु माया के कारण और इन्ह्रमोष्ट्र के कारण वह दुर्जेय है। माया-मोह के नाश से स्वरूप का ज्ञान । २८, ३० ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, और आधिमृत, अधिदैव, आधियहां सव एक परमेश्वर ही है—यह जान जोने से अन्त तक ज्ञानसिद्धि हो वाती है। ... ... ... ... ए० ७१५—७२६।

### आठवाँ अध्याय-अक्षरब्रह्मयोग।

१-४ अर्जुन के प्रश्न करने पर ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, आधिमूत, अधिदेव, अधिदेव और अधिदेव की न्याल्या। उन सव में एक ही ईश्वर है। ५—६ अन्तकाल में भगवत्समराग्र से मुक्ति। परन्तु जो मन में नित्य रहता है, वही अन्तकाल में भी रहता है; अतप्व सदैव भगवान् का स्मराग्र करने, और युद्ध करने, के लिये उपदेश। ६-१३ अन्तकाल में परमेश्वर का अर्थात् के कार का समाधि-पूर्वक घ्यान और उतका फल। १४-१६ भगवान् का नित्य चिन्तन करने से युन्तम्म-नाश्च। ब्रह्मलोकादि गतियाँ नित्य नहीं हैं। १७-१६ ब्रह्मा का दिन-रात, दिन के आरम्भ में अन्यक से सिए की उत्पत्ति और रात्रि के आरम्भ में, उसी में लय। २०-२२ इस अन्यक से सी परे का अध्यक्त और अन्तर पुरुष । मिक्त से उसका ज्ञान और उसकी प्राप्ति से युनर्जन्म का नाश्च। २३ -२६ देवयान और पितृयाग्यामार्गः, पहला पुनर्जन्म-नाशक हैं और दूसरा इसके विपरीत हैं। २०; २८ इन मार्गों के तस्य को जाननेवाले योगी को अस्युत्तम फल मिलता है, अवः तदनुसार सदा व्यवहार करने का उपदेश। ... ... ... ... ए० ७२० -७१७।

### नवाँ अध्याय—राजविद्या राजगुह्ययोग ।

१-३ ज्ञान-विज्ञानयुक्त मिक्तमार्ग मोक्तप्रद होने पर भी प्रत्यक्त और सुलम है; अताप्त राजमार्ग है। ४-६ परमेश्वर का अवार योग-सामर्थ्य। प्राणिमात्र में रह कर मी उनमें नहीं है, और प्राणिमात्र भी उसमें रह कर नहीं हैं। ७-१० मायात्मक प्रकृति के द्वारा छिट की उत्पत्ति और संहार, भूतों की उत्पत्ति और लय। इतना करने पर भी वह निष्काम है, अताप्त अलिस है। ११, १२ हसे विना पह्वाने, मोह में फूँस कर, मनुष्य-देहघारी परमेश्वर की अवज्ञा करनेवाले मुर्ख और आसुरी हैं। १३ - १५ ज्ञान-यज्ञ के द्वारा अनेक प्रकार से स्पासना करनेवाले देवी हैं। १६ - १६ ईश्वर सर्वत्र है, वही जगत् का मा-वाप है, स्वामी है, पोषक है और मले-दुरे का कर्ता है। २० - २२ औत यज्ञ-याग आदि का दोर्घ उद्योग यद्यपि स्वर्गप्रद है, तो भी वह फल आनित्य है। योग-क्षेम के लिये यदि ये आवश्यक समसे लाय तो वह मिक से भी साध्य है। २३ - २५ अन्यान्य देवताओं की मिक पर्याय से परमेश्वर की ही होती है, परन्तु जैली मावना होगी और जैला देवता होगा, फल भी वैला ही मिलेगा। २६ मिक हो तो परमेश्वर फल की पँल्यों से

भी सन्तुष्ट हो जाता है। २७,२८ सब कर्मों को ईश्वरार्पण करने का उपदेश। इसी के द्वारा कर्मवन्त्र से छुटकारा जीर मोचा। २६ – ३३ परमेश्वर सब को एक सा है। दुराचारी हो या पापयोनि, सी हो, या बैश्य या शूद्र, निःसीम भक्त होने पर सब को एक ही गति मिलती है। ३४ यही मार्ग अङ्गिकार करने के लिये झर्जुन को उपदेश। ... ... पृ. ७३८ – ७४६।

### दसवाँ अध्याय-विभूतियोग।

१-३ यह जान लेने से पाप का नाग्न होता है कि क्रजन्मा परमेश्वर देवताओं से क्षीर ऋषियों से भी पूर्व का है। ४-६ ईश्वरी विभूति क्षीर योग । ईश्वर से ही जुद्धि कादि भावों की, सप्तिर्पेगें की, जीर मनु की, एवं परम्परा से सब की, उत्पत्ति। ७-१९ इसे जाननेवाले भगवद्भक्तों को ज्ञान-प्राप्ति; परन्तु उन्हें भी शुद्धि-सिद्धि भगवान् ही देते हैं। १२-१८ क्षपनी विभूति कीर योग यतलाने के लिये भगवान् से क्षर्जन की प्रार्थना। १६-४० भगवान् की क्षनन्त विभूतियों में से मुख्य मुख्य विभूतियों का वर्णन। ४१, ४२ जो कुछ विभूतिमत्, श्रीमत् क्षीर कर्जित है, वह सय परमेश्वरी तेज है; परन्तु कंश से है। ... ... पृ० ७५० -७६९।

### ग्यारहवाँ अध्याय—विश्वरूप-दर्शन योग ।

१-४ पूर्व धष्याय में वतलाये हुए खपने ईश्वरी रूप को दिखलाने के लिये, भगवान् से प्रार्थना । ४- = इस स्राक्ष्यंकारक और दिव्य रूप को देखने के लिये, ध्वर्जुन को दिव्यदृष्टि-ज्ञान । ६-१४ विश्वरूप का सक्षय-कृत वर्णान । १४-३१ विस्तय और भय से नम्र होकर अर्जुन कृत विश्वरूप का सक्षय-कृत वर्णान । १४-३१ विस्तय और भय से नम्र होकर अर्जुन कृत विश्वरूप-स्तुति, और यह प्रार्थना कि प्रसन्ध हों कर वतला कर कि 'में काल हूंं ' फिर खर्जुन को उत्साह्यनक ऐसा उपदेश कि पूर्व से ही इस काल के द्वारा असे हुए वीरों को तुम निमित्त बन कर मारो । ३४-४६ अर्जुनकृत स्तुति, स्तुमा प्रार्थना और पहले का सोम्य रूप दिखलाने के लिये विनय । ४७-५१ बिना प्रार्थना और पहले का सोम्य रूप दिखलाने के लिये विनय । ४७-५१ बिना धनन्य मित्र के विश्वरूप का दर्शन दिवलाों को निम पूर्वस्वरूप-धारण । ४२-५४ बिना मित्र के विश्वरूप का दर्शन देवताओं को भी नहीं हो सकता । ४५ अतः मित्र से निस्तद्व और निर्वेर होकर परमेश्वरापण बुद्धि के द्वारा कर्म करने के विषय में अर्जुन को सर्वार्थसारमूत अन्तिम उपदेश । ... १००६२ - ७०३।

#### बारहवाँ अध्याय-भक्तियोग ।

१ पिळले कथ्याय के, क्रान्तिम सारभूत, उपदेश पर क्रार्जन का प्रश्न न्यक्ते-पासना श्रेष्ठ है या अव्यक्तेपासना ? २—६ दोनों में गति एक ही हैं; परन्तु अव्यक्ते-पासना हेशकारक है, और व्यक्तेपासना सुलभ एवं शीव फलप्रद है। क्रतः निकाम-कर्मपूर्वक व्यक्तेपासना करने के विषय में उपदेश। १ २ १२ भगवान् में चित्त को रियर करने का अभ्यास, ज्ञान-ध्यान इत्यादि उपाय, और इनमें कर्मफल-स्याग की श्रेष्ठता। १३ – १६ भक्तिमान् पुरुष की रियति का वर्णन और मगवन प्रियता २० इस धर्म का व्याचरगा करनेवाले श्रद्धालु भक्त भगवान् को ब्रह्मन्त प्रिय हैं।... ... ... ... ... ... ... ... ...छ. ७७३ - ७५०।

### तेरहवाँ अध्याय-क्षेत्र क्षेत्रक्षां विमागयोग ।

१, २ च्रेन और च्रेमज्ञ की ब्याख्या। इनका ज्ञान ही परमेश्वर का ज्ञान है।
३, ४ च्रेन-च्रेमज्ञिवचार उपनिपदों का और महास्म्रों का है। ४, ६ च्रेन-स्वरूपलख्या।
७-११ ज्ञान का स्वरूप-जच्या। तिहरूद अज्ञान। १२-१७ ज्ञंय के स्वरूप का
कच्या। १६ इस सब को जान लेने का फल। १६-२१ प्रकृति-पुरुप-विवेक।
करने-धरनेवाली प्रकृति है, पुरुप अकर्ता किन्तु भोक्ता, द्रष्टा इत्यादि है। २२, २३
पुरुप ही देह में परमात्मा है। इस प्रकृति-पुरुप-ज्ञान से पुनर्जन्म नष्ट होता है।
२४, २४ आत्मज्ञान के मार्ग-च्यान, सांख्ययोग, कर्मयोग और श्रद्धापूर्वक श्रवया
से भिक्त। २६ -२८ च्रेस-च्रेनज्ञ के संयोग से स्थावर-जङ्गम सृष्टि; इसमें जो काविनाशी है वही परमेश्वर है। श्रपने प्रयत्न से उसकी प्राप्ति। २६, ३० करने, घरनेवाली
प्रकृति है और आत्मा अकर्त्ता है; सब प्राण्यिमात्र एक में हैं और एक से
सब प्राण्यिमात्र होते हैं। यह ज्ञान जेने से श्रद्ध-प्राप्ति। ३१-३३ श्रातमा अनादि
और निर्णुण है, अत्वव वद्यपि वह च्रेन्न का प्रकाशक है त्यापि निर्लेप है। ३४
च्रेन-च्रेन्न के भेद को जान लेने से परम सिद्धि।... ए० ७८१-०९२

### चौदहवाँ अध्याय—गुणत्रयविभागयोग।

१, २ ज्ञान-विज्ञानान्तर्गत प्राणी-वैंचित्र्य का गुणु-भेद से विचार। यह मी मोज्ञयद है। ३, ४ प्राणिमात्र का पिता परमेश्वर है और उसके अधीनस्य प्रकृति. माता है। ५ – ६ प्राणिमात्र पर सन्त, रज और तम के होनेवाले परिणाम। १० – १३ एक एक गुणु अलग नहीं रह सकता। कोई दो को दवा कर सींसरे की शृद्धि; और प्रत्येक की शृद्धि के लज्ञणु। १४ – १८ गुणु-प्रवृद्धि के अनुसार कर्म के फक्त, और मरने पर प्राप्त होनेवाली गति। १६, २० त्रिगुणातीत हो जाने से मोज्-प्राप्ति। २१ – २५ प्रजीन के प्रश्न करने पर त्रिगुणातीत के लज्ञणु का और आचार का वर्णन। २६, २० एकान्तमित से त्रिगुणातीत अवस्या की सिद्धि, और फिर सब मोज के, धर्म के, पृत्वं सुन्त के अन्तिम स्थान परमेश्वर की प्राप्ति। ... ... १० ०६३ – ७६६।

## पन्द्रहवाँ अध्याय-पुरुपोत्तमयोग।

१,२ अश्वत्यस्पी महावृत्त केवेदोत और सांख्योत वर्गान का मेल। ३ - ६ असङ से इसको काट डालना ही इससे परे के अन्यय पद की प्राप्ति का मार्ग है। अन्यय पद-वर्गान १०-११ जीव और जिङ्ग-शरीर का स्वरूप एवं संबंध। झानी के लिये गोचर है। १२-१५ परमेश्वर की सर्वस्यापकता। १६ - १८ चराचर-लच्या इससे पर पुरुपोत्तम। १८, २० इस गुद्ध पुरुपोत्तम-झान से सर्वज्ञता और कृत-कृत्यता। ... पुरु ६०० - ६०६।

## सोलहवाँ अध्याय—देवासुरसम्पद्विभागयोग ।

१ – ३ देवी सम्पत्ति के छज्जीस गुणा। ४ छासुरी सम्पत्ति के लक्कणा। ५ देवी सम्पत्ति मोचापद और छासुरी चन्धकारक है। ६ – २० छासुरी क्षोगों का विस्तृत चर्णन। उनको जन्म-जन्म में छाधोगित मिलती है। २१, २२ नरक के त्रिविध द्वार – काम, क्रोध छौर लोभ। इनसे चचने में कल्याणा है। २३, २४ शास्त्राजुलार कार्य- छाकार्य का निर्णाय और छाचरणा करने के विषय में उपदेश। .... पु० ५०६ – ६१५।

## सत्रहवाँ अध्याय-अद्धात्रयविभागयोग ।

१-४ अर्जुन के पूछने पर प्रकृति-स्वभावानुसार सारिवक श्रादि शिविध श्रद्धा का वर्णन। जैसी श्रद्धा वैसा पुरुप। ५, ६ इनसे भिन्न श्रापुर। ७-१० सारिवक, राजस और सामस श्राप्दार। ११-१३ त्रिविध यज्ञ। १४-१६ तप के तीन भेद—श्रारिर, वाचिक और मानस। १७-१६ हनमें सारिवक आदि भेड़ों से प्रत्येक त्रिविध है। २०-२२ सारिवक श्रादि ग्रिविध दान। २३ के तस्सत् त्रह्मनिर्देश।२४-२७ इनमें के सार्थिक श्रादि ग्रिविध दान। २३ के तस्सत् त्रह्मनिर्देश।२४-२७ इनमें के सार्थिक श्रादि के तर्थ से निष्काम श्रीर संत् से प्रशस्त कर्म का समावेश होता है। २८ शेष श्रयांत असत् इह्सोंक और परलोंक में निष्फल है। पृ० ८१६ - ८२४

### अठारहवाँ अध्याय—मोक्षसंन्यासयोग ।

१,२ छर्जुन के पूछने पर संन्यास ऋौर त्याग की कर्मयोगमार्गान्तर्गत व्याख्याएँ ३ -६ कर्म का त्याज्य-श्रत्याज्यविषयक निर्णयः; यज्ञ-याग जादि कर्मी को भी श्रन्यान्य कर्मों के समान निःसङ्घ युद्धि से करना हो चाहिये। ७-६ कर्मत्याग के तीन सेद-सार्त्विक, राजस फाँर तामस; फलाशा छोड कर कर्त्तव्य कमें करना ही साधिक स्याग है। १०, ११ कर्मफल-त्यागी ही सात्त्विक त्यागी है, क्योंकि कर्म तो किसी से भी छूट भी नहीं सकता । १२ कमें का त्रिविध फल साखिक त्यागी पुरुष की बन्धक नहीं होता। १३ - १५ कोई भी कर्म होने के पींच कारण हैं, केवल मनुष्य श्री कारण नहीं है। १६, १७ अतएव यह अरुद्धार-बुद्धि—कि में करता हूँ—दूट जाने से कर्म करने पर भी आलेस रहता है। १८, १९ कर्मचोदना और कर्मसंप्रह का सांख्योक्त लक्षण, और उनके तीन भेद । २० - २२ साव्विक आदि गुणभेद से ज्ञान के तीन भेद। 'श्राविभक्तं विभक्तेषु' यह साचिक ज्ञान है। २३ - २४ कमें की त्रिवि॰ धता। फलाशारिहत कर्म साध्विक है। २६ - २८ कत्तों के तीन भेद। निःसङ्ग कत्ती सार्त्विक है। २६ - ३२ खुद्धि के तीन भेड़। ३३ - ३५ छुति के तीन भेड़। ३६ - ३९ सुख के तीन भेद । ज्ञात्म-गुद्धिप्रसादज साखिक सुख है । ४० गुण्यमेद से सारे बगत के तीन भेद । ४१ - ४४ गुगभेद से चातुर्व एयं की उपपाते; बाह्मीए, चत्रिय, धैश्य और शद्र के स्वमावजन्य कर्म । ४४, ४६ चातुर्वराय विहित स्वक्रमांचरण से श्री झन्तिम सिन्द्रि । ४० - ४६ परवर्ष भयावें हु है, स्वकर्म सदोप होने पर भी

कलात्र हैं; सारे कमं स्वधमं के अनुसार निस्सन्न दुद्धि के द्वारा करने से ही नैक्क्यं-सिद्धि मिलती हैं। ५० – ५६ इस यात का निरूपण्य कि सारे कमं करते रहने से मी सिद्धि किस प्रकार मिलती हैं। ५७, ५८ इसी मार्ग को स्त्रीकार करने के विषय में बार्जन को वपदेशा। ५६ – ६६ प्रकृति-धमं के सामने बाह्दवार की पुक नहीं चलती। हैंचर की ही शरणा में जाना चाहिये। ब्राजन को यह वपदेश कि इस गुग्न को समम्म कर किर को दिल में बावे, सो कर। ६७ – ६६ मनवान् का यह ब्यन्तिम बाखासन कि सब धमं छोड़ कर "मेरी शरणा में ब्या," सत्र पाणें से "में दुम्ने सुक्त कर दूँगा।" ६० – ६६ कमंयोगमार्ग की परम्परा को खागे प्रचलित रखने का श्रेय। ७०, ७३ उसका फल-माहात्म्य। ७२, ७३ कर्तन्य-मोह नष्ट हो कर, ब्राजन की युद्ध करने के लिये तैयारी। ७४ – ७८ धृतराष्ट्र को यह कथा सुना चूकने पर सञ्जय-कृत वपसंहार। .... ... ... ... ... ... ... पु. ८२४ – ८५२।

# श्रीमद्भगवद्गीता ।

प्रथमोऽध्यायः । धृतराष्ट्र उवाच ।

धर्मक्षेत्रे क्रुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः। मामकाः पांडवाश्चेव किमकुर्वत संजय ॥ १॥

#### पहला अध्याय ।

[ भारतीय युद्ध के प्रारम्भ में श्रीकृष्णा ने धर्जुन को जिस गीता का उपदेश किया है, उसका लोगों में प्रचार कैसे हुन्ना, इसकी परम्परा वर्तमान महाभारत प्रनय में ही इस प्रकार दी गई है:--युद्ध ब्रारम्भ होने से प्रयम न्यासजी ने एतराष्ट्र से जा कर कहा कि " यदि तुम्हारी इच्छा युद्ध देखने की हो तो मैं तुम्हें दृष्टि देता हूँ।" इस पर एतराष्ट्र ने कहा कि में प्रपर्ने कुल का चय अपनी दृष्टि से नहीं देखना चाहता । तब एक ही स्थान पर वैठे वैठे, सब बाता का प्रत्यन्न ज्ञान हो जाने के लिये सक्षय नामक सूत को व्यासजी ने दिन्य-दृष्टि दे दी । इस सक्षय के द्वारा युद्ध के श्रविकल वृत्तान्त पृतराष्ट्र को अवगत करा देने का प्रवन्ध करके व्यासजी चले गये ( सभा. भीष्म. २ )। जब श्रागे युद्ध में भीष्म खाइत हुए, स्रौर उक्त प्रबन्ध के अनुसार समाचार सुनाने के लिये पहुंचे सक्षय एतराष्ट्र के पास गया, तब भीष्म के घारे में शोक करते हुए धतराष्ट्र ने सक्षय को ब्राज्ञा दी कि युद्ध की सारी वातों का वर्णन करो । तद्नुसार सक्षय ने पद्दले दोनों दलों की सेनाओं का वर्णन किया; श्रीर, फिर एतराष्ट्र के पूछने पर गीता वतलाना आरम्म किया है। आगे चत्न कर यही सब वार्ता व्यासजी ने प्रपने शिप्यों को, उन शिप्यों में से वैशम्पायन ने जनमे-जय को, और अन्त में सीती ने शीनक को सुनाई है। मद्दाभारत की सभी छपी हुई पोषियों में भी मपर्व के २५ वें अध्याय से ४२ वें अध्याय तक यही गीता कही गई ष्टै। इस परम्परा के श्रनुसार— ]

धतराष्ट्र ने पूछा - (१) हे सञ्जय! कुरुक्षेत्र की पुरायभूमि में एकत्रित मेरे और

पाराहु के युद्धेच्छुक पुत्रों ने क्या किया?

दिस्तिनापुर के चहुँ जोर का मैदान कुरुचेत्र है । वर्तमान दिल्ली शृहर इसी मैदान पर बसा हुआ है । कीरव-पाराडवों का पूर्वज, कुरु नाम का राजा | इस मैदान को हल से बड़े कप्टपूर्वक जोता करता था; अतर्व इसको चेत्र | (या खेत) कहते हैं । जब हन्द्र ने कुरु को यह वरदान दिया, कि इस

#### संजय उवाच ।

इप्ट्वा तु पांडवानीकं द्यूढं दुर्योघनस्तदा । आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमद्रवीत् ॥ २ ॥ पद्येतां पांडुपुत्राणामाचार्य महतां चमूम् । द्यूढां दुपद्पुत्रेण तव शिष्येण धीमता ॥ ३ ॥ अत्र शूरा महेप्वासा भीमार्जुनसमा युधि । युपुधानो विराटश्च दुपद्श्व महारथः ॥ ४ ॥ धृष्टकेतुश्चेकितानः काशिराजञ्च वीर्यवान् । पुरुजित्कुंतिमोजञ्च शैष्यश्च नर्पुगवः ॥ ५ ॥ युधामन्युञ्च विकांत उत्तमीजाञ्च वीर्यवान् । सीमद्रो द्रांपदेवाञ्च सर्व एव महारथाः ॥ ६ ॥ सीमद्रो द्रांपदेवाञ्च सर्व एव महारथाः ॥ ६ ॥

|चेत्र में जो जोग तप करते करते, या युद्ध में, मर जांवेंगे टन्हें स्वर्ग की माप्ति |इति, तब उसने इस चेत्र में इल चलाना छोड़ दिया (ममा. ग्रन्य. ५६)। |इन्द्र के इस वरदान के कारण ही यह चेत्र धर्म-चेत्र या प्रत्य-चेत्र कहलाने |लगा। इस मेदान के विषय में यह क्वा प्रचलित हैं, कि यहाँ पर परग्रुराम ने |इक्कीत बार सारी पृथ्वी को निःचित्रय करके पितृ-तर्पण किया या; और भवी. |चीन काल में भी इसी चेत्र पर चढ़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं।]

सक्षय ने कहा — (२) उस समय पागडवों की लेना को ल्यूह रच कर (खड़ी)

देल, राजा द्वर्योधन (द्रोगा) प्राचार्य के पास गया और उनसे कहने लगा, कि—

[ महाभारत ( ममा. भी. १९. ४ – ७; मनु. ७. १९१ ) के उन अध्यायों

में, कि तो गीता से पहले लिले गये हैं, यह वर्णन है कि द्वय कौरवों की सेना

का भीपम-द्वारा रचा हुआ ल्यूह पागडवों ने देला और तब उनको अपनी सेनी

कम देल पड़ी, तब उन्होंने युद्धविद्या के अनुसार नम्र नामक ल्यूह रचकर अपनी

सेना खड़ी की । युद्ध में प्रतिदिन ये ल्युह यदला करते थे ! ]

(३) दे आचार्य! पाराहुपुत्रों की इस यही सेना को देखिये, कि जिसकी ब्यूष्ट्ररचना तुम्हारे बुद्धिमान् ग्रिप्य द्वुपद-पुत्र ( ध्ष्टबुद्ध ) ने की हैं । (४) इसमें श्रूर,
महाधनुर्धर, और बुद्ध में भीम तथा आईन सरीखे युदुधान ( साक्षि ), विराद्ध और महारयी द्वुपद, (५) ध्ष्टकेतु, चेकितान और वीर्यवान् काशिराज, पुरुनित् इन्तिमोज और नरश्रेष्ट ग्रैंड्य, (६) इसी प्रकार पराक्रमी युधामन्यु और वीर्यशाबी इत्तमीजा, पूर्व सुमद्रा के पुत्र ( अभिमन्यु ), तथा द्रापदी के ( पाँच ) पुत्र - ये समी महारथी हैं।

ि [ दश हज़ार धनुर्धार्स योदाओं के साथ अकेंक्रे युद्ध करनेवाले को महा-रियो कहते हैं । दोनों चोर की सेनाओं में जो रथी, महारयी चयवा झति- वस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम ।
नायका सम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान्त्रवीमि ते ॥ ७ ॥
भवान्भीष्मश्च कर्णश्च कुपश्च समितिजयः ।
अभ्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथेव च ॥ ८ ॥
अन्ये च बहुवः शूरा मद्दश्चे त्यक्तजीविताः ।
नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः ॥ ९ ॥
अपर्याप्तं तदस्माकं वलं भीष्माभिरक्षितम् ।
पर्याप्तं तिवद्मतेषां वलं भीमाभिरक्षितम् ॥ १० ॥

| रथी थे, उनका वर्गान वरोगपर्व ( १६४ से १७१ तक ) के ब्राठ अध्यायों में किया | भगा है । वहाँ यतला दिया है कि एप्टकेनु शिशुपाल का बेटा था । इसी प्रकार, | गृहाजित कुन्तिभोज, ये दो मिन्न भिन्न पुरुषों के नाम नहीं हैं । जिस कुन्तिभोज | राजा को कुन्ती गोद दी गई थी, पुरुजित उसका खोरस पुत्र था, जोर कुन्तिभोज | उसके कुन का नाम है; एवं यह वर्गान पाया जाता है, कि वह धर्म, भीव्म, खौर | खर्जुन का मामा था (मभा. उ. १७१.२) । युधामस्त्र और उत्तमीजा, दोनों पाजाल्य | ये, खौर चेकितान एक यादव था। युधामस्त्र और उत्तमीजा ये दोनों खर्जुन के | चफरत्वक थे। शेटय शिथि देश का राजा था।

(७) हे द्विजश्रेष्ट ! अय इसारी जीर, सेना के जो सुख्य सुख्य नायक हैं उनके नाम भी में आपको सुनाता हूँ; ज्यान दे कर सुनिये। (८) आप धीर भीप्म कर्ण और रागुजीत कृप, अश्वत्यामा धीर विकर्ण ( दुर्योधन के सी भाइयों में से एक ), तथा सोमदत्त का पुत्र ( सूरिश्रवा ), (६) एवं इनके सिवा चहुतेरे ख्रन्यान्य पूर् मेरे लिये प्राम्य हेन को तैयार हैं, और सभी नाना प्रकार के शख चलाने में निपुण तथा युद्ध में प्रवीग् हैं। (१०) इस प्रकार हमारी यह सेना, जिसकी रहा स्वयं भीष्म कर रहे हैं, अपर्याप्त अर्थात् अपरिमित या अमर्यादित हैं;किन्तु उन (पागुडवाँ) की वह सेना जिसकी रहा भीम कर रहा है, पर्याप्त अर्थात् परिमित या मर्यादित हैं।

[ इस स्ठोक में 'पर्यात ' खोर ' सपर्यात ' शब्दों के खर्य के विषय में मत' मेद है। 'पर्यात ' का सामान्य खर्य ' यस ' या ' काफ़ी ' होता है; इसलिये कि हा लोग यह खर्य बतलाते हैं कि '' पाग्रडवों की सेना काफ़ी हैं खौर हमारी काफ़ी नहीं है, " परन्तु यह खर्य ठीक नहीं है। पहले उद्योगपर्य में ' एतराष्ट्र से काफ़ी सेना का वर्गीन करते समय इक्त मुख्य मुख्य सेनापितयों के नाम बतला कर, दुर्योधन ने कहा है कि '' मेरी सेना चढ़ी खौर गुगावान है, इसलिये जीत | मेरी ही होगी " ( व. ५४. ६० – ७०) । इसी प्रकार खागे वल कर भीष्मपर्व में, | जिस समय द्रोगावार्य के पास दुर्योधन फिरसे सेना का वर्गुन कर रहा था, उस | समय भी, गीता के उपर्युक्त स्टोकों के समान ही स्टोक उसने खपने मुँह से क्यों के | सों कहे हैं (भीष्म. ५१. ४ – ६) । खोर, वीसरी बात यह है कि सब सैनिकों की

अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः । भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि ॥१९॥

| प्रोत्साहित करने के लिये ही हर्पपूर्वक यह वर्गान किया गया है । इन सब वातों का विचार करने से, इस स्थान पर, 'अपर्याप्त ' शब्द का " अमर्यादित, श्चपार या खगितिया के सिवा और कोई अर्थ ही नहीं हो सकता। 'पर्यास' शब्द का धात्वर्थ " चहुँ झोरं (पीरे -)वेष्टन करने योग्य (आप्=प्रापती) "है। परना. " अमुक काम के लिये पर्याप्त " या " अमुक मनुष्य के लिये पर्याप्त " ! इस प्रकार पर्याप्त शब्द के पीछे, चतुर्थी अर्थ के दूसरे शब्द जोड कर प्रयोग करने से पर्याप्त शब्द का यह अर्थ हो जाता है - " इस काम के लिये या मनुष्य के लिये सरपूर अथवा समर्थ। " और, यदि ' पर्याप्त' के पीछे कोई दूसरा . शुट्द न रखा जाने, तो केवल 'पर्यात' शुट्द का अर्थ होता है " भरपूर, परिमित या जिसकी गिनती की जा सकती है "। प्रस्तुत श्लोक में पर्याप्त शब्द के पींडे दूसरा कोई शब्द नहीं है, इसलिये यहाँ पर उसका उपर्युक्त दूसरा अर्थ (पिर-मित या मर्यादित ) ही विवित्तित हैं; और, महामारत के अतिरिक्त अन्यत्र भी पेसे प्रयोग किये जाने के उदाहरण ब्रह्मानन्दगिरि कृत टीका में दिये गये हैं। कुछ लोगों ने यह उपपत्ति वतलाई है, कि दुर्योधन भय से अपनी सेना की ' अपर्यात ' अर्थाद ' वस नहीं' कहता है; परन्तु यह ठीक नहीं है, क्योंकि दुर्योधन केंद्रर जाने का नर्यान कहीं भी नहीं मिलता; किन्तु इसके निपरीत यह नर्यान पाया जाता है, कि दुर्योधन की वड़ी भारी सेना को देख कर पाएडनी ने बज़ नामक न्यूह रचा और कौरवों की अपार सेना देख युधिप्टिर को बहुत खेद . हुआ या ( मभा. भीष्म. १६. ५ और २१. १ ) । पाराडवाँ की सेना का सेनापित, घट्युक्त था, परन्तु " सीम रज्ञा कर रहा है " कहने का कारण यह है कि पहुते दिन पाराढवाँ ने जो वज नाम का न्यू हु रचा था उसकी रहा के लिये ब्यूह के अप्रभाग में भीम ही नियुक्त किया गया था, अतपूव सेनारक्षक की दृष्टि से दुर्योधन को वही सामने दिसाई दे रहा था। (ममा. भीष्म १६. ४-११,३३, २४); और, इसी अर्थ में इन दोनों सेनाओं के विषय में, महाभारत में शीता के पहले के अञ्चायों में " भीमनेत्र " और " मीज्मनेत्र " कहा गया है (देखीसमा. ] मी. २०. १) ।]

(११) (तो अब) नियुक्ति के अनुसार सब अयना में अर्थात् सेना के भिन्न भिन्न प्रवेश-द्वारों में रह कर तुम सब को मिल करके भीष्म की 'ही सभी ओर से रहा करनी चाहिये।

[ सेनापित भीष्म स्वयं पराक्रमी और किसी से भी द्वार जानेवाले न ये । ' सभी ओर से सब को उनकी रहा करनी चाहिये, ' इस कथन का कारण द्वियोंघन ने दूसरे स्थल पर ( ममा. भी. १४. १४ – २०; ६६. ४०, ४१) यह बार्ट § तस्य संजनयन्हर्पे कुष्वृद्धः पितामहः।
सिंहनादं विनद्योचैः शंखं दथ्मी प्रतापवान्॥१२॥
ततः शंखाश्च भेर्यश्च पणवानकगोसुखाः।
सहसैवाभ्यह्न्यन्त स शब्दस्तुमुलोऽभवत्॥१३॥
ततः श्वेतेहर्येर्युक्ते महति स्यंदने स्थिती।
माधवः पांडवश्चेव दित्यी शंखी प्रदथ्मतः॥१४॥
पांचजन्यं हपीकेशो देवदत्तं धनंजयः।
पाँड्ं दथ्मी महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरः॥१५॥
अनंतविजयं राजा कुंतीपुत्रो गुधिष्ठिरः।
नकुलः सहदेवश्च सुघोपमणिपुष्पकौ ॥१६॥
काश्यश्च परमेष्वासः शिखंडी च महारथः।
धृष्टयुम्नो विरादश्च सात्यिकश्चापराजितः॥१॥।
दुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशःपृथिवीपते।

| साया है, कि भीष्म का निश्चय था कि हम शिखराडी पर शस्त्र न चलावेंगे, इस-|लिय शिखराडी की फोर से भीष्म के घात होने की सम्भावना थी। श्रतगृव सद |को सावधानी रखनी चाहिये---

| प्रस्वयमाएं हि पृको इन्यात् सिंह महात्रलम् ।
| मा सिंह जम्युकेनेय घातयेथाः शिखरिडना ॥
| महायलवान् सिंह की रह्मा न करें, तो भेड़िया उसे मार डालेगा; इसलिये | जम्युक सदश शिखराडी से सिंह का घात न होने दो । " शिखराडी को छोड़ और | वृह्मरें किसी की भी ख़बर लेने के लिये भीष्म प्रकेले ही समर्थ ये, किसी करें | सहायता की सन्हें प्रयेक्षा न थी।

(१२) (इतने में) दुर्योधन को ह्यांते हुए प्रतापशाली चृद्ध कौरव िपतामह (सेनापित भीष्म) ने सिंह की ऐसी वड़ी गर्जना कर (लड़ाई की सलामी के लिये) अपना शंख फूँका। (१२) इसके साय ही साय अनेक शृंख, मेरी (नीवतें), पण्च क, आनक और गीसुल( ये लड़ाई के वाजें) एकदम वजने लगे और इन वाजों का नाद चारों ओर खूव गूंज वठां। (१४) अनन्तर सफ़ेद घोड़ों से जुते हुए बड़े रंथ में बैठे हुए माधव ( श्रीकृष्णा) और पाराडव ( श्रर्जुन) ने ( यह सूचना करने के लिये कि अपने पन्न की भी तैयारी है, पत्युत्तर के हैंग पर) दिन्य शंख वजाये। (१५) ह्यी केश अर्थात श्रीकृष्ण ने पाज्ञजन्य ( नाम का शंख), श्रर्जुन ने देवदत्त, भयक्षर कर्म करनेवाल क्रोदर अर्थात् भीमसेन ने पीराड़ नामक वड़ा शंख फूँका; (१६) कुन्ता-पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनन्तविजय, नकुल और सहदेन ने सुघोप एवं माग्रिएएक, (१७) महाधनुर्थर काशिराज, महारयी शिखराडी, ध्रष्ट्युस्न, विराट, अजेय सात्यिक,

सौभद्धः महावाद्वः शंखान्दध्युः पृथक् पृथक् ॥ १८ ॥ स घोषो घार्तराष्ट्राणां हदयानि व्यदारयत् । नभश्च पृथिवीं खैव तुमुळो व्यतुनादयन् ॥ १९ ॥ §§ अध व्यवस्थितान्दष्ट्वा घार्तराष्ट्रान्कपिध्वजः । प्रवृत्ते शस्त्रसंपाते घनुक्चस्य पांडवः ॥ २० ॥ हपीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते ।

# अर्जुन उवाच ।

सनयोक्तभयोर्मध्ये रघं स्थापय मेऽच्युत ॥ २१ ॥ यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् । कैर्मया सह योद्धस्यमस्मिन् रणसमुद्यमे ॥ २२ ॥ योत्स्यमानानवक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः । धार्तराष्ट्रस्य दुर्वुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः ॥ २३ ॥

### संजय उवाच ।

पवमुको हर्पाकेशो गुडाकेशेन भारत । सैनयोक्तमयोर्भष्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् ॥ २४ ॥

( १८) तुपद और द्रौपदी के ( पाँचों बेटे, तथा सद्दावाडु सौसद्द ( अभिसन्यु ), इन सब से, द्दे राजा (एतराप्ट्र)! चारों चोर चपने चपने चजा छलग छलग छांद बजाये। (१९) चाकाग्र चौर प्रथिवी को दृहला देनेवाली दस तुमुक्त खावाज़ ने कौरंवों का कस्रेजा फाट ढाला।

(२०) खनत्तर कीरनां को न्यवस्या से खड़े देख, परस्पर एक दूसरे पर शक्क प्रहार होने का समय खाने पर, किपन्न पाग्रहव धर्यात् अर्छन, (२१) हे राजा धतराष्ट्र! श्रीकृष्णा से ये शन्द बोला, — अर्जुन ने कहा — हे अच्युत! मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चल कर खड़ा करों, (२२) इतने में युद्ध की इच्छा से तैयार हुए हन लोगों को में अवलोकन करता हूँ, और, युम्मे इस राग्यसंग्राम में किनके साथ लड़ना है, एवं (२३) युद्ध में दुर्जुदि दुर्वोधन का करवाणा करने की इच्छा से यहाँ जो खड़नेवाले जमा हुए हैं, उन्हें में देख लूँ। संजय बोला — (२४) हे धतराष्ट्र! गुद्धा-केश धर्यात् आजस्य को जीतनेवाले अर्जुन के इस प्रकार कहने पर हपितेश धर्यात् इन्द्रियों के स्वामी श्रीकृषणा ने (अर्जुन के) उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के मध्य-धान में का कर खड़ा कर दिया; और—

| ृहषीकेश और गुडाकेश शब्दों के जो अर्थ ऊपर दिये गये हैं, वे टीकाकारी |के मतानुसार हैं । नारदपञ्चरात्र में भी 'हपीकेश ' की यह निरुक्ति है कि |हपीक=इन्द्रियाँ और उनका ईश=स्वामी ( ना. पद्च. ५. ८. १७ ); और, अमर- भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् । उवाच पार्थ पश्येतान्समवेतान्कुक्तनिति ॥ २५ तत्रापश्यस्थितान्पार्थः पितृनथ पितामहान् । आचार्यान्मातुलान्द्रातृन्पुत्रान्पौत्रान्सर्खीस्तथा ॥ २६ ॥ श्वग्रुरान्सुहृदश्चैव सेनयोक्तमयोरिप । तान्समीक्ष्य स कोंतेयः सर्वान्वंधूनवस्थितान् ॥ २७ ॥

कोप पर चीरस्वामी की जो टीका है, उसमें लिखा है, कि हृपीक (अर्थात् इन्द्रियाँ) शब्द हुप्=ज्ञानन्द देना, इस धात से बना है, इन्द्रियाँ मनुष्य को ज्ञानन्द देती हैं इसिवये उन्हें हपीक कहते हैं । तथापि, यह शङ्का होती है, कि हपीकेश श्रीर गुडाकेश का जो अर्थ जपर दिया गया है, वह ठीक है या नहीं। क्योंकि हृपीक ( अर्थात् इत्वियाँ ) और गुढाका ( अर्थात् निवा या आलस्य ) ये शब्द प्रचित्तत नहीं हैं; हपीकेश और गुड़ाकेश हन दोनों शब्दों की ब्युत्पत्ति दूसरी रीति से भी लग सकती है । हपीक+ईश और गुडाका+ईश के बदले हपी+ केश खौर गुढ़ा-केश ऐसा भी पदच्छेद किया जा सकता है; खौर फिर यह अर्थ हो सकता है, कि हुपी अर्घात् पूर्व से खड़े किये पूर् या प्रशस्त जिसके केश (बाज ) हैं वह श्रीकृष्णा, और गुडा अर्थात् गृह या घने जिसके केश हैं, वह श्चर्जन । भारत के टीकाकार नीलकस्ठ ने गुडाकेश शब्द का यह अर्थ, गी. १०. २०. पर अपनी टीका में, विकल्प से सूचित किया है; और सूत के बाप का जो रामचुर्पेशा नाम है, उससे हृपीकेश शब्द की उल्लिखित दूसरी व्युत्पत्ति को भी श्रसम्भवनीय नहीं कह सकते । महाभारत के शान्तिपर्वान्तर्गत नारायग्रीयो-पाल्यान में विज्ञा के मुख्य मुख्य नामों की निरुक्ति देते हुए यह धर्ष किया है कि हवी अर्थात् आनन्ददायक और केश अर्थात् किरण, और कहा है कि सूर्य-चन्द्र-रूपं भ्रपनी विभूतियों की किरणों से समस्त जगत को हर्षित करता है, इसिन्निये उसे हर्पाकेश कहते हैं (शान्ति. ३४१. ४७ और ३४२. ६४, ६४ देखो; उद्यो. (६८,६); खीर, पहले श्लोकों में कहा गया है, कि इसी प्रकार केशव शब्द भी केश । प्रयोत् किर्या शब्द से बना है (शां. ३४१. ४७) । इनमें से कोई भी व्यर्थ क्यों न तें; पर श्रीकृष्ण और धर्जुन के ये नाम रखे जाने के, सभी अंशों में, योग्य कारण बतलाये जा नहीं सकते । लेकिन यह दोप नैरुक्तिकों का नहीं है । जो व्यक्तिवाचक या विशेष नाम अत्यन्त रुद्ध हो गये हैं, उनकी निरुक्ति वतलाने में इस प्रकार की अडचनों का छाना या मतमेद हो जाना विजकुल सहज बात है। (२५) भीष्म, द्रोग्रा तथा सव राजाओं के सामने (वे) वोले, कि " अर्जुन! यहाँ एकत्रित चुए इन कौरवों को देखो "। (२६) तब अर्जुन को दिखाई दिया, कि वहाँ पर इक्ट्ठे हुए सब ( धपने हीं ) बड़े-बूढ़े, आजा, आचार्य, मामा, भाई, बेटे, नाती, मित्र, (२७) सतुर और रनेही दोनों ही सेनाओं में हैं; (और इस प्रकार) यह

## कृपया परयाविष्ठो विपीद्षिद्वसन्नवीत्। अर्जुन उवाच ।

§§ दृष्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं सप्तुपस्थितम् ॥ २८॥ सीद्ति मम गात्राणि मुखं च परिश्रम्यति । वेपध्य शरीरे में रोमहर्ष्य जायते । २९॥ गांडीवं संसते हस्तात्वक्वैव परिदद्यते। न च शक्नोम्यवस्थातं भ्रमतीव च मे मनः ॥ ३० ॥ निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। न च श्रेयोऽतुपस्यामि हत्वा स्वजनमाहवे ॥ ३१ ॥ न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सखानि च । कि नो राज्येन गोविंद कि भोगैजीवितेन वा ॥ ३२ ॥ येपामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च । त इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्तवा धनानि च ॥ ३३ ॥ आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः । मातुलाः श्वद्यराः पौत्राः स्यालाः संवंधिनस्तया ॥ ३४॥ एतान्न हन्तुमिच्छामि झतोऽपि मधुसुदन। अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं तु महीकृते ॥ ३५ ॥ निहत्य धार्तराष्ट्राम्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन ।

देख कर, कि वे सभी एकत्रित हमारे वान्धव हैं, कुन्तीपुत्र अर्जुन (२८) परम करूगा से व्याप्त होता हुआ खित्र हो कर यह कहने लगा—

कार्जुन ने कहा - हे कृप्ण ! युद्ध करने की इच्छा से (यहाँ) जमा हुए इन स्वनमों को देख कर (२६) मेरे गात्र शियिल हो रहे हैं, मुँह स्व रखा है, शरीर में कँवकॅंगी उठ कर रोएँ मी खंड हो गये हैं; (२०) गागडीव (घतुप) हाय से गिरा पड़ता है और शरीर में भी सर्वत्र दाह हो रहा है; खड़ा नहों रहा जाता और मेरा मन चक्कर सा खा गया है ! (२१) हसी प्रकार हे केशव ! (मुमे सव) लच्चण विपरीत दिखते हैं और स्वनमों को युद्ध में मार कर श्रेय धर्यात् कल्याण् (होगा ऐसा) नहीं देख पड़ता ! (२२) हे कृप्ण ! मुमे विनय की इच्छा नहीं, न राज्य चाहिये और न सुख ही । हे गोविन्द ! राज्य, टपमोग या जीवित रहने से ही हमें उसका क्या उपयोग है ? (२३) जिनके लिये राज्य की, उपमोगों की और सुखों की इच्छा करनी यीं, दे ही ये लोग जीव और सम्पत्ति की बाशा छोड़ कर युद्ध के लिये खड़े हैं । (२४) घाचार्य, वड़ेन्युड़े, सड़के, दादा, मामा, ससुर, नाती, साले और सम्बन्धी, (२५) यदापि ये (हमें) मारने के लिये खड़े हैं, तयापि हे मशुस्थन! त्रैलोक्य के राज्य तक क़े लिये, में (इन्हें) मारने की इच्छा नहीं करता; फिर पापमेवाश्रयेदस्मान्हत्वेतानाततायिनः ॥ ३६ ॥ तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान्स्वबांधवान् । स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव ॥ ३७ ॥ १६ यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत्वेतसः । कुलक्षयकृतंदोषं मित्रद्रोहे च पातकम् ॥ ३८ ॥ कथं न न्नेयमस्माभिः पापादस्मान्निवातितुम् । कलक्षयकृतं दोपं प्रपश्यद्विजनादन ॥ ३९ ॥

पृथ्वी की वात है क्या चीज़ ? (३६) हे जनाईन! इन कीरवों को मार कर हमारा कीन सा प्रिय होगा ? यद्यपि ये जाततायी हैं, तो भी इनको मारने से हमें पाप ही क्रगेगा। (३७) इसिनिये हमें अपने ही वान्यव कीरवों को मारना उचित नहीं है क्योंकि, हे माधव! स्वजनों को मार कर हम सुखी क्योंकर होंगे ?

| [ ष्राप्तिदो गरदर्श्वन शरूपाधि र्धनापद्दः । चेतदाराहरश्चेव पडेते ष्रातता-|विनः ॥ ( विसप्टस्म. ३. १६ ) ष्रयांत घर जलाने के लिये ष्राया हुष्रा, विप |देनेवाला, द्वाय में द्वियार ले कर मारने के लिये ष्याया हुष्मा, धन लूट कर ले |जानेवाला खीर स्त्री या खेत का द्वरगुकर्ता – ये छः प्राततायी हैं । मनु ने भी |कद्दा है, कि इन दुष्टों को वेधड़क जान से मार ढाले, इसमें कोई पातक नहीं है |( मनु. ८. ३५०, ३५१ ) ।

(३८) लोभ से जिनकी लुद्धि नष्ट हो गई है, उन्हें कुल के ज्ञय से होनेवाला दोप और मिलदोह का पातक यद्यपि दिखाई नहीं देता, (३६) तथापि हे जनाईन! कुलज्ञय का दोप हमें स्पष्ट देख पड़ रहा है, अतः इस पाप से पराङ्मुख होने की बात हमारे मन में आये बिना कैसे रहेगी?

[ प्रथम से ही यह प्रत्यन्त हो जाने पर कि युद्ध में गुरुवघ, बुद्धह्य श्रीर कुलचय होगा, जड़ाई-सम्यन्धी अपने कर्तस्य के विषय में अर्जुन को जो व्यामोह हुआ, उसका क्या वीज है ? गीता में जो आगे प्रतिपादन है, उससे इसका क्या सम्यन्थ है ? श्रीर उस दृष्टि से प्रयमाध्याय का कोन सा महत्व है ? इन सब प्रश्नों का विचार गीतारहस्य के पहले श्रीर फिर चीदहवें प्रकरण में हमने किया है, उसे देखों । इस स्थान पर ऐसी साधारण युक्तियों का उल्लेख किया गया है जैसे, जोभ से बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण दुष्टों को अपनी दुष्टता जान न पड़ती हो, तो चतुर पुरुषों को दुष्टों के फन्द में पढ़ कर दुष्ट न हो जाना चाहिय—न पापे प्रतिपाद स्थात—उन्हें चुप रहना चाहिये । इन साधारण युक्तियों का ऐसे प्रसङ्ग पर कहाँ तक उपयोग किया जा सकता है, अथवा करना चाहिये?—यह भी अपर के समान ही एक महत्त्व का प्रश्न है, और इसका गीता के अनुसार जो वत्तर है, उसका हमने गीतारहस्य के बारहवें प्रकरण (प्रष्ट ३६० – ३६६) में निरुषण किया है । गीता के अगले अध्यायों में जो विवेचन है, वह अर्जुन की

कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलघर्माः सनातनाः ।
धर्मे नष्टे कुलं कृत्क्षमधर्मोऽभिभवत्युत ॥ ४० ॥
अधर्माभिभवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलिख्यः ।
स्त्रीपु दुप्रसु वार्णेय जायते वर्णसंकरः ॥ ४१ ॥
संकरो नरकायेव कुलघानां कुलस्य च ।
पतन्ति पितरो होषां लुस्रापंडोदकित्वयाः ॥ ४२ ॥
दोषेरेतैः कुलघानां वर्णसंकरकारकैः ।
उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः ॥ ४३ ॥
उत्सवक्रलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन ।
नरके नियत वासो भवतीत्यनुष्ठाश्चम ॥ ४४ ॥
अहो वत महत्पापं कर्त्तं स्वजनमुद्यताः ॥ ४५
यदि मामप्रतीकारमशस्त्रं शस्त्रपाणयः ।

धार्तराष्ट्रा रणे हृन्युस्तन्मे क्षेमतर्र मचेत् ॥ ४६ ॥
| उन शंकाओं की निवृत्ति करने के लिये हैं, कि जो उसे पहले अध्याय में हुई थीं;
| इस वात पर घ्यान दिये रहने से गीता का तात्पर्थ सममने में किसी प्रकार का
| सम्बेह नहीं रह जाता। भारतीय युद्ध में एक ही राष्ट्र और धर्म के लोगों
| में फूट हो गई थी और वे परस्पर मरने-मारने पर उतारू हो गये थे। इसी
| कारता से उक्तशङ्काएँ उत्पन्न सुई हैं। अर्वाचीन इतिहास में जहाँ-अहाँ ऐसे
| प्रसङ्ग आये हैं, वहाँ-वहाँ ऐसे ही प्रश्न उपस्पित हुए हैं। अस्तु; आगे कुलजय
| से जो जो सनर्ष होते हैं, उन्हें सर्जुन स्पष्ट कर कहता है।

(४०) कुल का च्रय होने से सनातन कुलधर्म नष्ट होते हैं, त्रीर (कुल-)धर्मों के छूटने से समूचे कुल पर अधर्म की धाक जमती है; (४१) हे कुल्ण ! अधर्म के फैक्सने से कुलख़ियाँ विगड़ती हैं; हे वार्णोय ! खियों के विगड़ जाने पर, वर्ण-सद्धर होता है। (४२) कौर वर्णसद्धर होने से वह कुलधातक को और (समप्र) कुल को निश्चय ही नरक में ले जाता है, एवं पिराडदान और तर्पणादि कियाओं के छुप्त हो जाने से उनके पितर भी पतन पाते हैं। (४३) कुलधातकों के इन वर्ण-सद्धरकारक दोपों से पुरातन जातिधर्म और कुलधर्म उत्सव होते हैं; (४४) और हे जनाईन ! इस ऐसा सुनते हा रहे हैं कि जिन मनुष्यों के छलधर्म विविद्यल हो जाते हैं, उनको निश्चय ही नरकवास होता है।

(४५) देखों तो सही! इस राज्य-सुख-त्तोभ से स्वतनों को मारने के लिये वयत हुए हैं, ( सचसुच ) यह हमने एक वढ़ा पाप करने की योजना की हैं! (४६) इसकी क्रपेन्ना मेरा क्रधिक कल्याण तो इसमें होगा कि मैं: निःशुख हो कर प्रतिकार करना छोड़ हुँ, (और ये) शुस्त्रधारी कीरव सुभे रण में मार ढाजें। सक्षय ने कहा—

#### संजय उवाच ।

प्वमुक्तवार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् । विस्रुज्य सशरं चापं शोकसंविग्नमानसः ॥ ४७ ॥ इति श्रीमद्भगवद्गीताषु उपनिपत्तु ब्रह्मविद्यार्था योगशांसे श्रीकृष्णार्जुन-संवादे अर्जुनविषादयोगे। नाम प्रथमोऽष्यायः ॥ १॥

(४७) इस प्रकार रग्राभूमि में भाषण कर, शोक से व्यथिताचित्त अर्जुन (द्वाय का) धनुष-वाग्रा राल कर रघ में अपने स्थान पर चोंहों वेठ गया !

[रय में खड़े हो कर युद्ध करने की प्रगाली थी, श्रतः "रय में अपने ह्यान पर बैठ गया" इन शब्दों से यही अर्घ अधिक व्यक्त होता है, कि खिज हो जाने के कारण युद्ध करने की बसे इच्छा न थी। महाभारत में कुछ स्थलों पर इन रयों का जो वर्गान है, उससे देख पड़ता है, कि भारतकालीन रथ प्रायः दो पिंदियों के होते थे; बड़े-बड़े रयों में चार-चार घोड़े जोते जाते ये और रथी पूर्व सारथी – दोनों प्रगले भाग में परस्पर एक दूसरे की आजू-पाजू में बैठते थे। रघ की पहचान के लिये प्रत्येक रथ पर एक प्रकार, की विशेष व्यजा लगी रहती थी। यहचात प्रसिद्ध है, कि श्रजुंन की व्यजा पर प्रत्यक्त हनुमान ही बैठेथे।

इस प्रकार श्रीभगवान् के गाये हुए स्वर्यात् कहे हुए उपनिपद् में ब्रह्मविद्या-न्तर्गत योग—स्वर्यात् कर्मयोग—शास्त्रविपयक, श्रीकृष्ण और सर्जुन के संवाद में,

बर्जुनविपादयोग नामक पहला घन्याय समाप्त हुखा ।

[गीतारहस्य के पहले (एए ३), तींसरे (एए ४६), जीर ग्यारह्में । (एए ३५१) प्रकरण में इस सद्भल का ऐसा अर्थ किया गया है कि, गीता में । केवल महाविधा ही नहीं है, किन्तु उसमें महाविधा के आधार पर कर्मयोग का । प्रतिपादन किया गया है। यद्यपि यह सद्भल्प महाभारत में नहीं है, परन्तु यह । गीता पर संन्यासमागी टीका होने के पहले का होगा; म्योंकि संन्यासमार्ग का । कोई भी पिरादत ऐसा सद्भल्प न लिखेगा। खोर हससे यह प्रगट होता है, कि । गीता में संन्यासमार्ग का प्रतिपादन नहीं है; किन्तु कर्मयोग का, शाद्य समभ्त कर, । संवाद रूप से विवेचन है । संवादात्मक और शास्त्रीय पद्धति का मेद रहस्य के । चीदहर्ष प्रकररण के आरम्भ में बतलाया गया है । ]

# हीतीयोऽच्यायः ।

संजय खबाच ।

दं तया छपयाविष्टमश्लुर्णाकुलेक्षणम् । विषादन्तमिदं वाक्यमुवाच मघुस्द्नः ॥ ६ ॥

श्रीमगवानुवाच ।

कुतस्वा करमलियं विषमे समुपस्थितम् । त्रनायंजुष्टमस्वर्यमकीतिकरमर्जुन ॥ २ ॥ हैत्यं मा स्म गमः पार्थ नैतन्वय्युपपद्यते । सुदं हृद्यदौर्वत्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप ॥ ३ ॥

अर्जुन टवाच ।

इंडिंग्स्य मीम्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुस्द्त ।
 इंडिंग्स प्रतियोक्त्यांमि पृजाहांचरिस्ट्न ॥ ४ ॥
 उस्तहत्वा हि महानुमाचान् श्रेयो भोक्तुं मैह्यमणीह लोके ।
 हत्वार्यकामांस्त गुक्तिहेव सुंजीय मोनान् क्यिरप्रीदेग्यान् ॥ ५ ॥

## दूसरा अध्याय ।

सझय ने कहा — (१) इस प्रकार करुणा से स्यात, बाँखाँ में बाँसू मरे हुए कीत विषाद पानेवाले कर्तुन से महसूदन (श्रीइप्ण) यह बोले — श्रीमगतातू ने कहा — (२) हे बहुत ! सहद के इस प्रसद पर तेरे (मन में) यह मोह (करमत्र) कहाँ से बा गया, जिसका कि बार्य बार्याद सहपूर्तों ने (कमी) बावरण नहीं किया, तो ब्रावेगित को पहुँचानेवाला है, बीर तो हुव्हीर्विकारक है ! (३) हे पार्य ! ऐसा नामद मत हो ! यह तुक्ते शोना नहीं देता ! करे शुदुकों को तत देने-वाले ! बन्ता इस हुवेहता को होड़ कर (शुद्द के लिये) सहा हो!

[इस स्पान पर इस ने परन्तप शब्द का अमें कर तो दिया हैं। परन्त बहुतेरे रीकाकरों का यह नत इसारी राय में युक्तिसहत नहीं है कि अनेक स्थानों पर आनेवाले विशेषण्-रूपी संबोधन या इस्पा-अर्डुब के नाम गीता में हैतुगर्नित अमवा असिमाय सहित प्रयुक्त हुए हैं। इसारा मत है, कि प्यरचना के किये अनुकूल नामों का प्रयोग किया गया है और उसम कोई विशेष अमें रहिष्ट नहीं है। सतपुत कई बार इम ने स्त्रोक में प्रयुक्त नामों का ही हुवह अनुवाद न कर 'अर्डुन' या 'श्रीकृष्ण' ऐसा साधारण् अनुवाद कर दिया है।

कर्तुंच ने कहा -(२) हे महुस्तृन ! में (प्रम)तृत्य भीव्य कीर द्रोगा के साव हे शहुनागन ! सुद में बार्गी से केंद्रे जहुँगा ? (१) महात्मा गुरु मोर्गी को न मार कर, इस लोक में मील माँग करके पेर-पासरा भी ग्रेयस्कर हैं। परन्तु कवेकी सुप न चैतिद्वियाः फतरस्रो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। यानेव एत्वा न जिजीविषामस्तेऽचस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः ॥६॥ फार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसंमूढचेताः। यच्छ्रंयः स्याधिश्चितं बूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नस् ॥ न हि प्रपद्यामि ममापनुद्याद् यच्छोकमुच्छोपणमिद्वियाणाम्। अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्॥ ८॥

#### संजय उवाच ।

प्यमुफ्त्वा हपीकेशं गुडाकेशः परंतपः।

( हां. तो भी ) गुरु लोगों को सार कर हसी जगत में सुभेत बनके रक्त से सने चुए भोग भोगने पहुँगे '

[ 'गुरु लोगों ' इस बहुयचनान्त शब्द से 'यड़े यूहों ' का श्वी कमें क्षेत्रा |चािश्विं । क्योंकि विद्या सिखलानेवाला गुरु एक द्रोगााचार्य को छोड़, सेना में जीश |कोई दूसरा न था । युद्ध क्षिड़ने के पश्चने जय ऐसे गुरु लोगों —अर्थात् मीप्म, |द्रोगा जीर शब्य —की पादवन्दना कर उनका आशीवांद होने के लिये युधिष्ठिर |सगाप्तगा में, ध्रपना कवच उतार कर, नम्रता से उनके समीप गये, सब शिष्ट- |सम्प्रदाय का राचित पातन करनेवाले युधिष्ठिर का अभिनन्दन कर सब ने इसका कारण बतलाया, कि दुर्योधन की भीर से इस क्यों लड़ेंगे।

ष्मर्थस्य पुरुषो दासो दासस्वयो न कस्यचित् । इति सत्यं महाराज ! यद्धोऽस्म्यर्थेन कीरवैः॥

" सच तो यह है कि मनुष्य श्रयं का गुलाम है, अर्थ किसी का गुलाम नहीं; इसलिय हे युधिष्ठिर महाराज ! कीरवों ने मुक्त अर्थ से जकट रखा है " (ममा. भी. ज. ४३, १ठो. ३४, ५०, ७६)। उत्तर जो यह " सर्थ-जोलुप " शब्द है, वह इसी रहोक के प्रयं का शोतक है।]

(ई) इस जय प्राप्त करें या हमें ( वे जोग ) जीत लं—इन दोनों वातों में श्रेयरकर कीन है, यह भी समक्त नहीं पड़ता। जिन्हें मार कर फिर जीवित रहने की हुन्छा नहीं

वे ही ये कोरव (युद्ध के लिये) सामने टरे हैं !

ि ['गरीयः'शब्द से प्रगट होता है कि अर्जुन के मन में 'धाधिकांश लोगों के |धाधिक सुख 'के समान कर्म और अकर्म की अधुता-गुरुता टहराने की करीटी ची; |पर वह इस बात का निर्णुय नहीं कर सकता या कि उस करोटी के धानुसार किसकी |जीत होने में भलाई है । गीतारहस्य ए. ⊏३–⊏४ देखो ।]

(७) दीनता से मेरी स्वामाविक पृत्ति नष्ट हो गई है, (मुक्ते अपने) धर्म धर्मोद कर्तन्य का मन में मोह हो गया है, इसिवये में तुमसे पूछता हूँ। जो निश्चय से क्षेय-स्वत हो, वह मुक्ते वतलामों। में तुम्हारा शिष्य हूँ। मुक्त श्रस्पागत को समका-हुय।(c) क्योंकि प्रष्टी का निष्कराटक समृद्ध राज्य या देवताओं (स्वगं) का मी न योत्स्य इति गोर्विदमुक्त्वा तूर्णी वभूव ह ॥ ९ ॥ तमुवाच हर्षीकेशः प्रहसन्निव भारत । सेनयोरुमयोर्मेभ्ये विषीदन्तमिदं वचः ॥ १० ॥ श्रीमगवानुवाच ।

§§ अशोच्यानन्वशोचस्त्रं प्रदावादांश्च भाषसे।

स्वामित्व मिंत जाय, तथापि सुके ऐसा कुछ मी (साधव) नहीं नज़र आता, कि जो इत्दियों को सुखा ढालनेवाले मेरे इस शोक को दूर करे । सर्झय ने कहा -(६) इस प्रकार शत्रुसन्तांपी गुढाकेश अर्थात् अर्जुन ने हपीकेश (श्रीकृष्ण) से कहा; और "मैं न लहूँगा" कह कर नह चुप हो गया (१०)। (फिर) हे मारत (एतराष्ट्र)! दोनों सेनाओं के बीच खिल्ल होकर बैठे हुए अर्जुन से श्रीकृष्ण कुछ हूँसते हुए से बोले।

पिक छोर तो चित्रिय का स्वधर्म और दूसरी छोर गुरुद्दला एवं कुलवय के पातकों का भय - इस खीं चातानी में " मेर या मार " के फामेले में पड कर भिचा ! मॉंगने के लिये तैयार हो जानवाल अर्जुन को अब भगवान इस जगत में उसके सबे . कत्तंन्य का उपदेश करते हैं । अर्जुन की शंद्वा थी. कि लडाई जैसे घोर कर्म से आत्मा का कल्यामा न होगा । इसी से, जिन ददार प्रत्यों ने परव्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर . ! अपने भात्मा का पूर्ण क्ल्याण कर लिया है, वे इस दुनिया में कैसा वर्ताव करते हैं, यहीं से गीता के उपदेश का खारम्भ हुआ है । भगवानू कहते हैं, कि संसार की चाल-ढाल के परखने से देख पड़ता है, कि श्रात्मज्ञानी प्रत्या के जीवन विताने के अनादिकाल से दो मार्ग चले आ रहे हैं (गी. ३. ३; और गीता र प्र. ११ देखों )। बात्मज्ञान सम्पादन करने पर ग्रुक सरीखे पुरुप संसार छोड़ कर ज्ञानन्द से भिचा माँगते फिरते हैं, तो जनक सरीखे दूसरे आत्मज्ञानी ज्ञान के पश्चात् भी स्वधर्मानुसार लोक के कत्यासार्थ संसार के सैकडों न्यवद्वारों में अपना . समय क्षगाया करते हैं । पहले मार्ग को सांख्य या सांख्यनिष्ठा कहते हैं भीर दसरे को कर्मयोग या योग कहते हैं (श्लो. ३९ देखी )। यद्यपि दोनीं निष्ठाएँ मचितित हैं, तथापि इनमें कर्मयोग ही अधिक श्रेष्ठ है—गीता का यह सिद्धान्त आगे वतलाया जावेगा (गी ५.२)। इन दोनों निष्टाओं में से अब अर्जुन के . मन की चाह संन्यासनिष्टा की और ही ऋषिक वढी हुई थी। अतएव उसी मार्ग के तत्त्वज्ञान से पहले अर्जुन की मूल उसे सुमा दी गई है; और आगे ३६ व श्लोक से कर्मयोग का प्रतिपादन करना भगवानु ने खारम्भ कर दिया है । सांख्य-मार्गवाले पुरुष ज्ञान के पश्चात कर्म भले ही न करते हों, पर उनका ब्रह्मज्ञान और कर्मयोग का ब्रह्मज्ञान कुछ जुदा-जुदा नहीं। तव सांख्यनिष्टा के अनुसार देखने पर भी भात्मा यदि भविनाशी और नित्य है, तो फिर यह वक्वक व्यर्थ है, कि " मैं बस्क को कैसे सार्हें "। इस प्रकार किञ्चित उपहाँसपूर्वक बर्ज़न से सगवान का शयम कथन है।

गतास्नगतासृक्ष नानुशोचन्ति पंडिताः ॥ ११ ॥ न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः । न चेव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परस् ॥ १२ ॥ देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कोमारं यौवनं जरा । तथा देहांतरपाप्तिर्थारस्त्रत्र न मुहाति ॥ १३ ॥

श्रीमगवान् ने कहा - (११) जिनका शोक न करना चाहिये, तू उन्हीं का शोक कर रहा है और ज्ञान की वात करता है! किसी के प्राग्य (चाहे) जाय या (चाहे) हहूँ, ज्ञानी पुरुष उनका शोक नहीं करते।

[ इस श्लोक में यह कहा गया है, कि परिएटत सोग प्रार्गों के जाने या | रहने का शोक नहीं करते | इसमें जाने का शोक करना तो मामूली वात है, उसे | न करने का अपदेश करना अचित है । पर टीकाकारों ने, प्राया रहने का शोक कैसा | धीर क्यों करना चाहिये, यह शक्षा करके यहुत कुछ चर्चा की है धीर कई एकों | ने कहा है, कि मूर्ख एवं छज्ञानी जोगों का प्राया रहना, यह शोक का ही कारण | है । किन्तु इतनी वाल की खाल निकालते रहने की धपेना 'शोक करना शब्द | का ही ' भला या बुरा लगना ' ध्यया 'परवा करना' ऐसा स्थापक धर्य करने से | कोई भी खड़चन रह नहीं जाती । यहाँ इतना ही वकत्य है, कि ज्ञानी प्ररूप को | दोनों यांत एक ही सी होती हैं। ]

(१२)देखो न, ऐसी तो है ही नहीं कि मैं (पहले) कमी न था; तू थीर वे राजा कोग (पहले) न थे और ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम सब कोग अब खागे न होंगे।

[ इस श्लोक पर रामानुज माप्य में जो टीका है, उसमें जिला है:—इस श्लोक से ऐसा सिद्ध होता है कि ' में ' अर्थात परमेश्वर और " तू एवं राजा कोग " अर्थात अन्यान्य आत्मा, दोनों यदि पहले ( अतीतकाल में ) ये और आगे होनेवाले हैं, तो परमेश्वर और आत्मा, दोनों ही प्रयक्त स्वतन्त्र और नित्य हैं। किन्तु यह अनुमान ठीक नहीं है, साम्प्रदायिक आप्रह का है । क्योंकि इस स्थान पर प्रतिपाद्य त्तना ही है, कि सभी नित्य हैं; उनका पारस्परिक सम्बन्ध यहाँ यतलाया नहीं है और यतलाने की कोई आवश्यकता भी न थी । जहाँ वैसां प्रसार आया है, वहाँ गीता में ही ऐसा अहैत तिद्धान्त (गी. ८. ४; १३. ३१) स्पष्ट रीति से बतला दिया है, कि समस्त प्राणियों के श्रुरीसें में देहचारी आत्मा में जर्थात एक ही परमेश्वर हूँ।

(१३) जिस प्रकार देन्ह धारमा करनेवाले को इस देन्ह में वालपन, जवांनी धौरे धुढ़ापा प्राप्त होता है, उसी प्रकार ( आगे ) दूसरी देन्ह प्राप्त सुन्ना करती है। (इसलिये) इस विषय में ज्ञानी पुरुप को मोन्हें नहीं होता।

[ प्रार्जुन के मन में यद्दी तो वड़ा हर या मोद्द या, कि " अमुक को में कैसे

श्वास्पर्शास्त्र कोंतेय शीतोष्णसुखदुःखदाः ।
आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्य मारत ॥ १४ ॥
यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुपं पुरुपपंम ।
समदुःखसुसं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥ १५ ॥

|सारूँ "। इसितिये उसे दूर करने के निमित्त तत्व की दृष्टि से भगवान् पहले इसी का विचार बतलाते हैं, कि मरना क्या है और मारना क्या है ( श्लोक ११-३०)। मनुष्य केवल देह रूपी निरी वस्तु श्वी नहीं है, वस्तु देह और धात्मा का समुबद है। इनमें ' में '-श्रहुद्वार-रूप से व्यक्त होनेवाला धारमा नित्य और समर है। वह बाज है, कल या और कल भी रहेगा ही। अतएव मरना या मारना शब्द वसके लिये वपयुक्त भी नहीं किये जा सकते धार उसका शोक भी न करना चाहिये। भव बाकी रह गई देह, तो यह प्रगट ही है, कि वह भनित्य और नाशवान है। बाब नहीं तो कल, कल नहीं तो, सा वर्ष में सही, उसका तो निष्ण होने ही को है-अब बाब्द्शतान्ते वा मृत्युँवै प्राणिनां ध्रवः ( भागः १०० 1. ३८); और एक देह हुट भी गई, तो कमें के अनुसार आगे दूसरी देह मिले बिना नहीं रहती, खतरव रसका भी शोक करना राचित नहीं। सारांश, देह बा बात्मा, दोनों दृष्टियाँ से विचार करें तो सिद्ध होता है, कि मरे हुए का शोक करना पागलपन है। पागलपन मले ही हो पर यह खबश्य बतलाना चाहिये, कि वर्त-मान देह का नाग होते समय जो हेग होते हैं, उनके लिये शोक क्यों न करें। अतएव अव मगवान् इन कायिक सुख-दुःस्तां का स्वरूप वतला कर दिससाते हैं, कि उनका भी शोक करना उचित नहीं है।

(18) है कुन्तिपुत्र ! श्रीतोन्ग्य या सुल-दुःख देनेवाले, मात्राक्ष्मा अर्थात् कार एटि के पदार्थों के (इन्द्रियों से) जो संयोग हैं, उनकी उत्पत्ति होती है और कार होता है; ( अतएव ) वे अनित्य अर्थात् विनाशवान् हैं । हे मारत ! ( श्रोक करके ) उनकी त् सहन कर । (१४) क्योंकि हे नरश्रेष्ठ ! सुल और दुःख को सम्मवन्तिने विस ज्ञानी पुरुष को इनकी क्या नहीं होती, वही अस्ततत्व अर्थात् अस्त कर कर होते में समुर्थ होता है।

िजिस पुरुष की ब्रह्मार्भक्य ज्ञान नहीं चुळा और इसी लिये जिसे नाम-रूपात्मक जगत मिथ्या नहीं जान पढ़ा है वह वाद्य पढ़ायों और इन्द्रियों के संयोग से होनेवाले शीत-रूप्ण खादि या सुख-दुःद खादि विकारों को सत्य मतन कर, भारमा में उनका अध्यारेष किया करता है, और इस कारण से उसको दुःख की पीढ़ा होती है। परन्तु जिसने यह जान लिया है, कि ये सभी विकार प्रकृति के हैं, भारमा अकर्ता और अलिस है, उसे सुख और दुःख एक ही से हैं। सन् अर्जुन से मगवान यह कहते हैं, कि इस सम्वुद्धि से तू उनको सहनं कर । और वही सर्व सगके सम्वाद में अधिक विस्तार से विद्यात है। शाहरमान्य में

# श्री नासतो विद्यते भावो नामाचो विद्यते सतः । उभयोरिप दृष्टीऽतस्वनयोस्तत्वदार्हाभिः॥ १६ ॥

!' मात्रा ' शब्द का खर्च इस प्रकार किया है:—' मीयते एमिरिति मात्राः ' अर्थात् जिनसे बाहरी पदार्थ मापे जाते हैं या ज्ञात होते हैं, इन्हें इन्द्रियों कहते हैं। पर मात्रा का इन्द्रिय अर्घ न करके, ख़द्ध लोग ऐसा भी अर्थ करते हैं, कि इन्द्रियों से मापे जानेवाले शब्द रूप चादि बाह्य परार्थी को सात्रा कहते हैं और शनका इन्द्रियों से जो स्पर्श अर्थात संयोग होता है, उसे मात्रास्पर्श कहते हैं। इसी धार्य को इसने स्वीकृत किया है। क्योंकि इस श्लोक के विचार गीता में आपे बर्ही पर आये हैं (गी. ५. २१ - २३) वहाँ 'बाह्य-स्पर्श ' शब्द हैं; और !' मात्रास्पर्ध ' शब्द का प्रमारे किये हुए अर्थ के समान, अर्थ करने से इन दोनों शब्दों का अर्थ एक ही सा हो जाता है। यद्याप इस प्रकार ये दोनों शब्द मिलते-| जुलते हैं, तो भी मात्रासर्श शब्द पुराना देख पड़ता है। क्योंकि मनुस्सृति ( ६. (४७. ) में, इसी धार्य में, मात्रासङ्ग शब्द भाषा है और बृहदारग्यकोपनिपद में वर्णन है, कि मरने पर ज्ञानी पुरुप के आत्मा का मात्राओं से असंसर्ग (मात्रा-| Sसंसर्ग: ) होता है अर्थात् वह सक हो जाता है और उसे संज्ञा नहीं रहती ( हु. मार्च. ४. ४. १४; वेसु. शांभा. १. ४. २२ ) । शीतीव्या और सुल-दुःख पद उपराच्यात्मक हैं, इनमें राग द्वेप, सन्-असन् और मृत्यु-अमरत्व इत्यदि परस्पर-विरुद्ध हुन्हों का समावेश होता है । ये सब माया-सृष्टि के हुन्हु हैं। इसिलये प्रगट है, कि अनित्य माया-सृष्टि के इन हन्हों को शान्तिपूर्वक सन्ह कर, इन द्वन्द्वों से बुद्धि को खुड़ाये बिना, ब्रह्म-प्राप्ति नहीं द्वोती (गी. २. ४५; ७.२८ फ़ीर गी. र. प्र. १ प्र. २२८ प्रार २५४ देखी) । अय अध्यात्मशाख की दृष्टि से इसी धर्य को व्यक्त कर दिखलाते हैं—]

(१६) जो नहीं ( असत् ) है, वह हो ही गहीं सकता, और जो है (सत् ) वसका अभाव नहीं होता; तत्वज्ञानी पुरुषों ने 'सत् और असत्' दोनों का अन्त देख क्रिया है अर्थात् अन्त देख कर उनके हवरूप का निर्माय किया है।

[ इस स्ठोक के ' फन्त ' शब्द का कार्य जोर ' सहान्त', लिखान्त ' एवं ' इतान्त ' शब्दों (गी. १८. १३) के ' क्षन्त ' का जार्य एक 'ही हैं। शाखतकीश ( ३८१ ) में ' क्षन्त ' शब्द के ये जार्य हैं — " स्वरूपप्रान्तयीरन्तमंतिकेऽपि प्रयुक्त "। इस श्लोक में सदा का आर्थ ब्रह्म जीर समत् का कार्य नाम-रूपात्मक ( इस्य जगत् हैं (गी. र. प्र. ६ ए, २२३ – २२६; और २४३ – २४५ देखों ) स्तराध । इसे, कि " जो हैं, असका क्षमाय नहीं होता " ह्लादि तस्य देखने में यदापि । सकार्य-वाद के समान देख पड़े, तो भी उसका अर्थ कुछ निराजा है। जहाँ एक । वस्तु से वृक्षरी वस्तु निर्मित होती हैं – उदाक बीग से शुक्त –वहां सकार्य-वाद अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्विमिदं ततम्।

! का तत्त्व रपयुक्त होता है। प्रस्तुत स्रोक में इस प्रकार का प्रश्न नहीं है, वक्त्र्य इतना ही है, कि सत् अर्थात् जो है, उसका अस्तित्व ( भाव ) और असत् श्चिर्यात् जो नहीं है उसका झमाव, ये दोनों नित्य यानी सदैव कायम रहनेवाबे हैं। इस प्रकार कम से दोनों के भाव-ग्रभाव को नित्र मान लें तो आगे फिर ब्राप ही ब्राप कहना पड़ता है, कि जो ' सत् ' है उसका नाग हो कर, उसी का ' असत् ' नहीं हो जाता । परन्तुं यह अनुमान, और सत्कार्य-बाद में पहले ही अष्ट्रण की हुई एक वस्तु से दूसरी वस्तु की कार्य कारणरूप दत्पति, ये दोनों पुरु सी नहीं हैं ( गी. र. प्र. ७ प्ट. ९५६ देखों ) । माध्वमाप्य में इस स्रोक के 'नासतो विद्यते भावः ' इस पहले चरण के 'विद्यते भावः' का विद्यते-। सभावः' े ऐसा पदरहेद है और इसका यह स्रयं किया है कि स्नसद बानी स्रव्यक प्रकृति का खनाव, अर्थान् नाग नहीं होता । और जब कि इसरे चरण में, यह कहा है कि सद का भी नारा नहीं शोता, तब ऋपने हैती सम्प्रदाय के घनुसार ! मध्याचार्य ने इस श्लोक का ऐसा अर्थ किया है कि सत् और असत् दोनों नित्य | हैं ! परन्तु यह अर्थ सरल नहीं है, इसमें खींचातानी है । । क्योंकि स्वामाविक रीति से देख पढ़ता है, कि परस्पर-दिरोधी असत् और सत् शब्दों के समान ही अमाव और भाव ये दो विरोधी शब्द भी इस स्थल पर प्रयुक्त हैं; एवं दूसरे चरण में अर्थात 'नामानो निचते सतः ' यहाँ पर 'नामानो ' में यदि अमान शब्द ही लेना पडता है, तो प्रगट है कि पहले चरण में भाव शब्द ही रहना चाहिये। इसके अतिरिक्त यह कहने के लिये, कि असत् और सत् वे दोनों नित्रं े हैं. 'श्रमाव ' और ' विद्यते ' इन पर्हों के दो बार प्रयोग करने की कोई स्नाव-रियकता न थी। किन्तु मध्वाचार्य के क्यनानुसार यदि इस द्विरुक्ति को आदरार्यक सान सी लें. तो छागे कठारहवें श्लोक में स्पष्ट कहा है कि व्यक्त या दश्य सृष्टि में घानेवाला सतुष्य का शरीर नाशवानु चर्यात् चनित्य है । घतएव धात्मा के साथ ही साथ नगवद्गीता के छनुसार, देह को भी नित्य नहीं मान सकते; प्रगट रूप से सिद्ध होता है, कि एक नित्य है और दूसरा अनित्य । पाठकों को चह दिखलाने के लिये, कि साम्प्रदायिक दृष्टि से कैसी सीचातानी की जाती है, ्रिष्टमने नमृते के हँग पर यहाँ इस ख़ीक का मध्यभाव्यवाला ऋर्य लिख दिया **है।** श्चाल: जो सत् है वह कभी नष्ट होने का नहीं. अतएव सत्स्वरूपी आत्मा का शोक न करना चाहिये: और ताव की दृष्टि से नामरूपात्मक देह आदि अयवा सिल-दुःख चादि विकारं मृत में ही विनागी हैं, इसलिये उनके नाग होने का शोक करना भी उदित नहीं। फलतः आरम्म में खर्तन से जो यह कहा है, कि ' निसका ज़ोक न करना चाहिये, उसका तृ ज़ोक कर रहा है ' वह सिद् हो गया। यव 'सत् ' और ' यसत् ' के त्रयों को ही बगते दो क्षोकों में स्मीर भी स्पष्ट कर बतलाते हैं—ी

विनाशमन्ययस्यास्य न कश्चित्कर्तुमहीति ॥ १७ ॥
अंतवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः ।
अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत ॥ १८ ॥
य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चेनं मन्यतं हतम् ।
उमी तो न विजानीते नायं हन्ति न हन्यते ॥ १९ ॥
न जायते स्रियते वा कदाचिष्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः ।
अजो नित्यः शाश्वतोयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ २०॥

वेदाविनाशिनं नित्यं य पनमजमन्ययम् ।

(१७) स्मरागु रहे कि, यह सम्पूर्ण (जगत्) जिसने फैलाया श्रयवा व्याप्त किया है, यह (मूल आत्मस्वरूप व्राप्त) श्राविनाशी है। इस श्रव्यय तस्व का विनाश करने के निये कोई भी समर्थ नहीं है।

| [ पिछले श्लोक में जिसे सत् कहा है, उसी का यह वर्णन है। यह बतला |दिया गया कि शरीर का स्वामी धर्यात् धात्मा ही ' नित्य ' श्रेग्री में घाता है। |ध्यय यह बतलाते हैं, कि फ्रानित्य या ध्यसत् किसे कहना चाहिये— ]

(१८) कहा है, कि जो शरीर का स्वामी (आत्मा) नित्य, अविनाशी और अचिन्त्य है, उसे प्राप्त होनेवाले ये शरीर नाशवान् अर्थात् आनित्य हैं । अतएव है भारत! तू युद्ध कर!

| [सारांश, इस प्रकार नित्य-प्रानित्य का विवेक करने से तो यह भाव ही | भूठा होता है, कि " में प्रमुक को मारता हूँ," फौर युद्ध नकरने के लिये प्रर्जुन | ने जो कारगा दिखलाया था, वह निर्मूल हो जाता है। इसी प्रार्थ को अप | फौर प्रायक स्पष्ट करते हैं— ]

(१९) ( शरीर के स्वामी या आत्मा ) को ही जो मारने वाला मानता है या ऐसा समझता है, कि वह मारा जाता है, उन दोनों को ही लग्ना ज्ञान नहीं है। (क्योंकि) यह ( आत्मा ) न तो मारता है और न मारा ही जाता है।

| क्योंकि यह जातमा नित्य और स्वयं प्रकर्ता है, खेल तो सव प्रकृति का | ही है। कंडोपनिपद में यह और अगला श्लोक आया है (कड. २. १८, १८)। | इसके अतिरिक्त महाभारत के जन्य स्थानों में भी ऐसा वर्यान है, कि काल से सम प्रसे हुए हैं, इस काल की कीड़ा को ही यह "मारन और मरने" की | त्वांकिक संघाएँ हैं (शां. २४. १४)। गीता (११. १३) में भी जागे मिक्तमार्ग | की भाषा से यही तस्व भगवान ने प्रजुन को फिर चतलाया है, कि भीष्म-द्रोण | जादि को कालस्वरूप से में ने ही पहले मार डाला है, तृ केवल निमित्त हो जा। | (२०) यह (प्रात्मा) न तो कभी जन्मता है और न मरता ही है; ऐसा भी महीं है, कि यह (एक यार) हो कर फिर होने का नहीं; यह जल, नित्य, शाश्वत कीर प्रस्तन है, एवं शरीर का वध हो जाय तो भी मारा नहीं जाता। (२१) है

कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्ति कम् ॥ २१ ॥ वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णति नरोपराणि । तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही॥२२॥ नैनं छिंदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पाचकः ।

नैनं छिद्नित शस्त्राणि नैनं दहित पावकः। न चैनं क्षेत्रयन्त्यापा न शोषयित मास्तः॥ २३॥ अच्छेद्योऽयमदाद्योऽयमक्षेद्योऽशोष्य पव च। नित्यः सर्वगतः स्थाग्ररचलोऽयं सनातनः॥ २४॥ अध्यक्तोऽयमचित्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते। तस्मादेवं विदित्वनं नानुशोचितुमर्ह्सि॥ २५॥

[ यस्र की यह उपमा प्रचलित है। महाभारत में एक स्थान पर, एक घर |(शाला) छोड़ कर दूसरे घर में जाने का दृष्टान्त पाया जाता हूँ (शां. १४. |१६); भार एक ग्रमेरिकन ग्रन्यकार ने यही करपना पुस्तक में नहें जिल्द बाँधने |का दृष्टान्त देकर व्यक्त की है। पिछले तेरहवें श्लोक में वालपन, जनानी भौर |युद्दापा, इन तीन भ्रवस्थाओं को जो न्याय उपयुक्त किया गया है, वहीं भ्रव सब

शरीर के विषय में किया गया है।

(२६) इसे धर्यात् धातमा को शक्ष काट न हीं सकते, इसे धान जला नहीं सकती, वैसे ही इसे पानी भिगा या गला नहीं सकता खोर वायु सुखा भी नहीं सकती है। (२४) (कभी भी) न कटनेवाला, न जलनेवाला, न भीगनेवाला खाँर न स्वनेवाला यह (आत्मा) नित्य, सर्वव्यापी, हिचर, खचल और सनातन धर्यात् चिरन्तव है। (२५) इस धातमा को ही खन्यक (धर्यात् जो इन्द्रियों को गोचर नहीं हो सकता), ध्राविन्य (खर्यात् जो मन से भी जाना नहीं जा सकता), और अविकार (खर्यात् जो सन ही थी) कहते हैं। इसिल्ये इसे (आत्मा को) इस प्रकार का समक्ष कर, उसका शोक करना तुक्त को विचेत नहीं है।

्य ह वर्णन उपनिपदों से लिया गया है। यह वर्णन निर्जुण फाल्मा का है, समुग्रा का नहीं। क्योंकि द्यविकार्य था ध्याचित्त्य विश्रोपण समुण्य को लग नहीं। सकते (गीतारहस्य प्र. ६ देखी)। आत्मा के विषय में वेदान्तशास्त्र का जो ध्यान्तम, सिद्धान्त है, उसके आधार से शोक न करने के लिये यह उपपत्ति बतलाई गई है। अब कदाचित कोई ऐसा पूर्वपत्त करे, कि हम आत्मा को नित्य नहीं। सममते, हसिलये तुम्हारी उपपत्ति हमें प्राह्म नहीं; तो इस पूर्वपत्त का प्रमम

विद्येख करके मगवान् उलका यह उत्तर देते हैं, कि—]

तथापि त्वं महाबाही नैनं शोचितुमर्हासे ॥ २६ ॥ जातस्य हि भ्रुवो मृत्युर्ध्वं जन्म मृतस्य च । तस्मादपरिहायेंऽथें न त्वं शोचितुमर्हीसे ॥ २७ ॥

§§ अन्यक्तादीनि सूतानि न्यक्तमध्यानि भारत । अन्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥ २८ ॥

(२६) ध्रयवा, यदि तू ऐसा मानता हो, कि यह जातमा ( नित्य नहीं, शरीर के साथ ही ) सदा जन्मता या सदा मरता है, तो भी हे महावाहु ! उसका शोक करना हुमें अचित नहीं। (२७) क्योंकि जो जन्मता है उसकी सुरधु निश्चित है, जीर जो महता है, उसका जन्म निश्चित है; इसलिये (इस ) अपरिदार्थ बात का ( उपर

बिह्याखित तेरे मत के अनुसार भी ) शोक करना तुम्म को उचित नहीं।

[ स्मरण रहे, कि ऊपर के दो खोकों में बतलाई हुई उपपति सिदान्तपक्ष की नहीं है । यह ' अय च=अयवा ' शब्द से बीच में ही उपस्थित किये हुए पूर्वपत्न का उत्तर है। आत्मा को नित्य मानें चाहे आनित्य, दिखलाना इतना ही है, कि दोनों ही पन्नों में शोक करने का प्रयोजन नहीं है । गीता का यह सक्त | सिद्धान्त पहले ही बतला हुके हैं, कि आत्मा सत्, नित्म, श्रज, आविकार्य जीर | अचिन्त्य या निर्णुण है । अस्तु; देह आनित्य हैं, अत्मुव शोक करना उचित नहीं; | इसी की, सांख्यशास के अनुसार, दूसरी उपपत्ति बतलाते हैं— ]

(रत) सब भूत भारम्भ में अन्यक्त, मध्य में न्यक और मरण समय में फिर भ्रन्यक द्वीते हैं। ( ऐसी यदि सभी की स्थिति है ) तो हे भारत ! उसमें शोक किस बात का ?

ि अव्यक्त ' शब्द का ही अर्थ है - 'इन्द्रियों को गोचर न होनेवाला'। मूख एक बाज्यक द्रव्य से ही खागे क्रम-क्रम से समस्त व्यक्त सृष्टि गिर्मित होती है. और अन्त में अर्थात् असयकास में सब व्यक्त सृष्टि का फिर अव्यक्त में ही सब हो जाता है ( गी. ८. १८ ); इस सांज्यसिद्धान्त का अनुसरण कर, इस छोक की दलीतें हैं। सांख्यमतवालों के इस सिद्धान्त का ख़लासा गीता-रहस्य के सातर्षे बीर बाठवें प्रकरण में किया गया है। किसी भी पदार्थ की व्यक्त रियति यदि इस प्रकार कभी न कभी नष्ट दोनेवाली है, तो जो व्यक्त स्वरूप निसर्ग से ही नाग्न-वानु है, उसके विषय में शोक करने की कोई जावश्यकता ही नहीं। यही स्त्रोक ! अन्यक ' के बदले ' अभाव ' शब्द से संयुक्त ' हो कर महाभारत के खीए**वै** ( ममा. छी. २. ६ ) में प्राया है। ग्रागे " अदर्शनादापतिताः पुनश्रादर्शनं गताः । । व ते तव न तेषां त्वं तत्र का परिदेवना ॥"(स्ती. २. १३) इस स्त्रीक में ' प्रदर्शन ' अर्थात् ' नज़र से दूर हो जाना ' इस शब्द का भी सृत्यु को उद्देश कर राप्योग किया गया है । सांख्य और वेदान्त, दोनों शाखीं के अनुसार शोक करना यदि व्यर्थ तिद्ध होता है, और जात्मा को श्रानित्य मानने से भी यदि यही बात सिद्ध होती है, तो फिर लोग सृत्यु के विषय में शोक क्यों करते हैं ? ऋस्म-स्वरूप सम्बन्धी प्रज्ञान श्री इसका इत्तर है। क्योंकि---

§§ आश्चर्यवत्पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवद्वद्वित तथैव चान्यः । आश्चर्यवच्चैनमन्यः श्वणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् ॥ २९ ॥ देही नित्यमवच्योऽयं देहे सर्वस्य भारत । तस्मात्सर्वाणि भृतानि न त्वं शोचितुमहीसि ॥ ३०॥

(२६) मानों कोई तो आश्चर्य ( अट्युत वस्तु ) समम्म कर इसकी और देसत है, कोई आश्चर्य सरीखा इसका वर्यान करता है, और कोई मानों आश्चर्य समम्म कर सुनता है। परन्तु ( इस प्रकार देख् कर, वर्यान कर और ) सुन कर भी ( इनमें )

कोई इसे ( तत्वतः ) नहीं जानता है।

्रिश्चर्ष वस्तु समम कर बहु-बहु लोग आश्चर्य से आत्मा के विषय में कितना ही विचार क्यों न किया करें; पर उसके सचे स्वरूप को जाननेवाले लोग शब्दुत ही योड़े हीं। इसी से बहुतरे लोग मृत्यु के विषय में शोक किया करते हीं। इससे तू ऐसा न करके, पूर्ण विचार से आत्मस्वरूप को यथार्थ रीति पर समम से और शोक करना छोड़ है। इसका यही झर्थ है। कठोपनियह (२. ७) में आत्मा का वर्णन इसी हँग का है।

(३०) सब के शरीर में (रहनेवाला) शरीर का स्वामी (आत्मा) सर्वदा श्रवष्य धर्षात् कमी भी वद्य न किया नानेवाला है; अतएव हे भारत (श्रर्जुन)! सब धर्षात् किसी भी प्राणी के विषय में शोक करना तुम्मे वचित नहीं है।

अब तक यह सिद्ध किया गया, कि सांख्य या संन्यास सार्ग के तत्वज्ञाना-नुसार जात्मा धमर है और देह तो स्वमाव से ही अनित है, इस कारण कोई मरे, या सारे उसमें, ' शोक ' करने की कोई आवश्यकता नहीं है। परन्तु यदि कोई इससे . यह अनुमान कर ले, कि कोई किसी को मारे तो इसमें भी 'पाप ' नहीं; तो यह भयद्वर भूल होगी । मरना या मारना, इन दो शब्दों के ब्रार्थों का यह प्रयाकरण है, मरने या मारने में जो दर लगता है इसे पहले दूर करने के लिये ही यह ज्ञान वतलाया है । सनुष्य तो श्रात्मा और देह का समुचय है । इनमें श्रात्मा अमर है, इसलिये मरना या मारना ये दोनों शब्द उसे उपयुक्त नहीं होते । वाकी रह गई देह, सो वह तो स्वमाव से ही जानित है, यदि वसका नाश हो जाय तो शोक करने योग्य कुछ है नहीं। परन्तु यहच्हा या काल की गति से कोई सर जाने या किसी को कोई मार ढाले, तो रसका सुख-दुःख न मान कर शोक करना होंडु दें, तो भी इस प्रश्न का निपटारा हो नहीं जाता, कि युद्ध जैसा घोर कर्म करने के लिये जान वृक्त कर, प्रवृत्त हो कर लोगों के शरीरों का नाश इस क्यों करें। क्योंकि देह यद्यीप अनित्य हैं तथापि आत्मा का पक्का कल्याया या सोच सम्पादन कर देने के लिये देस भी तो एक साधन है, अतएव आत्महत्या करना अथवा विना योग्य कारगाँ के किसी दूसरे को सार डालना, ये दोनों शास्त्रानुसार बोर पातक ही हैं । इसलिये मरे हुए का शोक करना यदापि संजित

\$\$
 स्वधर्ममिप चावेस्य न विकंपितमहींसे ।
 धम्यांदि युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत्क्षात्रेयस्य न विद्यते ॥ ३१ ॥
 यएच्छया चोपपंत्तं स्वर्गद्वारमपावृतम् ।
 सुस्तिनः क्षात्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदशम् ॥ ३२ ॥
 अथ चेत्विममं धर्म्य संग्रामं न करिप्यासे ।
 ततः स्वधर्मे कीर्ति च हित्वा पापमवाप्स्यासे । ॥ ३३ ॥
 अकीर्ति चापि भूतानि क्षथिप्यन्ति तेऽव्ययाम् ।
 संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणाद्विरिच्यते ॥ ३४ ॥

| नहीं है तो भी इसका कुछ न कुछ प्रयत्न कारगा बतलाना आवर्यक है कि एक | दूसरे को पर्यो मारे । इसी का नाम धर्माधर्म-विवेक है और गीता का वास्तविक | प्रतिपाद्य विपय भी यही है । अय, जो चातुर्वर्ग्य-व्यवस्या सांव्यमार्ग को ही | सम्मत है, उसके ष्मनुसार भी युद्ध करना चित्रयों का कत्तंव्य हैं, इसलिय भगवान् | कहते हैं, कि त्मारने-मारने का शोक मत कर; इतना ही नहीं घट्कि लड़ाई में | मरना या मार डालना ये दोनों वार्ते चात्रियधर्मानुसार तुम्म को आवश्यक ही हैं—]

(३१) इसके सिवा स्वधर्म की प्योर देखें तो भी (इस समय) हिम्मत हारना तुम्मे उचित नहीं है। पर्योक्ति धर्मोचित युद्ध की प्रपेद्या चृत्रिय को श्रेयस्कर घार कुछ

हे ही नहीं।

ि स्वधर्म की यह वपपति आगे भी दो वार (गी. ३. ३५ और १८. ४०)
पतालाई गई है। संन्यात अथवा सांख्य मार्ग के अनुसार ययपि कर्मसंन्यासरूपी
पतुर्य आश्रम अन्त की सीढ़ी है, तो भी मनु आदि स्मृति-कर्ताओं का कपन है,
कि इसके पहले चातुर्वग्र्य की व्यवस्या के अनुसार माझग्र को माझग्राधर्म और
पित्रय को चात्रियधर्म का पालन कर गृहस्याश्रम पूरा करना चाहिये, अत्रवृत इस
स्कोक का और आगे के स्रोक का तात्प्य यह है, कि गृहस्याश्रमी अर्जुनं को युद्ध
करना आवश्यक है।

(३२) और हे पार्च ! यह युद्ध आप ही आप खुता हुआ हवर्ष का द्वार ही है; ऐसा युद्ध भाग्यवान् चित्रयों ही को मिला करता है। (३३) अतएव यदि तू ( अपने)धर्म के धनुकृत यह युद्ध न करेगा, तो स्वधर्म और कीर्ति खो कर पाप घटोरेगा; (३४) यही नहीं यत्कि (सव) लोग तेरी अनुष्य दुष्कीर्ति गाते रहेंगे! और अपयश सो सम्मावित पुरुष के निये मृत्यु से भी बढ़ कर है।

[श्रीकृत्या ने यही तत्त्व उद्योगपर्व में युधिष्ठिर को भी वत्ताया है ( मभा-|उ. ७२. २४ )। यहाँ यह श्लोक है—" कुलीनस्य च या निन्दा वधो वाऽमित्र-|कर्पणम्। महागुणो वधो राजन् न तु निन्दा कुजीविका ॥ " परन्तु गीता में |इसकी अपेदाा यह अर्थ संदेप में हैं; और गीता प्रन्य का प्रचार भी श्राधिक है, |हस कारण गीता के "सम्भावितस्य०" हत्यादि वाक्य का कद्दावत का सा उपयोग मयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः।
येषां च त्वं वहुमतो भूत्या यास्यसि लाघवम् ॥ ३५ ॥
अवाच्यवादांश्च वहून्वादेण्यान्त तवाहिताः।
विंदन्तस्तव सामर्य्यं ततो दुःखतरं चु किम् ॥ ३६ ॥
हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गे जित्वा वा मोस्यसे महोम् ।
तस्मादुन्तिष्ठ कॉतिय युद्धाय कृतिनश्चयः॥ ३७ ॥
सुखदुःखे समे कृत्वा लामालामौ जयाजयौ।
ततो युद्धाय युज्यस्य नैवं पापमवाप्स्यसि ॥ ३८ ॥

| होने लगा है । गीता के और बहुतरे खोक भी इसी के समान सर्वसाघारण लोगों | में प्रचलित हो गये हैं । अब दुन्कीर्ति का स्वरूप यतलाते हैं —] (३५)(सव) महारयी समम्तेगे, कि तू दर कर रण से माग गया, और जिन्हें (आज, तू बहुमान्य हो रहा है, वे ही तेरी योग्यता कम सममने लगेंगे। (३६) पेसे ही धेरे सामध्यं की निन्दा कर, तेरे शत्रु ऐसी ऐसी खनेक वातें (तेरे विषय में) कहेंगे जो न कहनी चाहिये। इससे अधिक दुःखकारक और है ही क्या ? (३७) मर गवा सो स्वर्ग को लावेगा और जीत गया तो एथ्वी (का राज्य) मोगेगा! इससिये है खर्जन ! युद्ध का निश्चय करके ठठ !

ि बिह्नितित विवेचन से न केवल यही सिद्ध हुआ, कि सांख्य ज्ञान के अनु-|सार मारो-मरने का शोक न करना चाहिये;प्रत्युत यह मी सिद्ध हो गया कि स्वधर्म |के अनुसार युद्ध करना ही कर्तव्य है। तो भी भ्रव इस शंका का उत्तर दिया जाता |है, कि सब्हों में होनेवाली इत्या का 'पाप' कर्त्ता को सगता है या नहीं।वास्तव |में इस उत्तर की युक्तियाँ कर्मयोगमार्ग की ई, इसानिये उस मार्ग की अस्ताकना

¦यहीं हुई है।]

(३=) सुख हु:स्त, नक्। नुक्सान श्रीर जय-परातय को एक सा मान कर फिर शुद्ध में

श्रा खा। ऐसा करने से तुम्ह (कोई मी) पाप लगने का नहीं।

| सिंतार में आयु विताने के दो मार्ग हैं—एक सांख्य धीर दूसरा येंग ।
| इनमें जित सांख्य अथवा संन्यास-मार्ग के आचार को ध्यान में सा कर अर्जुन युद्ध
| ब्रोड़ भिद्या माँगने के लिये तैयार हुआ था, इस संन्यास-मार्ग के तत्वज्ञानमु| सार ही आतम का था देह का शोक करना उचित नहीं है । मगवान ने अर्जुन
| को सिन्द कर दिखलाया है, कि सुख धीर दुःखों को समनुद्धि से सह सेना
| चाहिय एवं स्वधमें की बोर ध्यान दे कर युद्ध करना ही खित्रय को वित्तत हैं,
| तया समझिंद से युद्ध करने में कोई भी पाप नहीं कराता । परन्तु इस मार्ग
| (सांख्य) का मत है, कि कभी न कमी संसार छोड़ कर संन्यास के लेना ही मलेक
| मनुष्य का इस वागत में परमक्तंव्य हैं; इसकिय इष्ट जान पढ़े तो सभी ही
| युद्ध खोड़ कर संन्यास क्यों न के जि अथवा स्वक्षमें का पालन ही क्यों करें

§§ एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियोंगे त्विमां ऋणु । बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबंधं प्रहास्यिस ॥ ३९ ॥

§§ नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते । स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो मयात्॥४०॥

| हत्यादि शंकाणों का निवारण सांख्यज्ञान से नहीं द्वीता; और इसी से यह कह | सकते हैं कि अर्जुन का मूल आत्तेष ज्यों का त्यों बना है । अतप्व अब मगवान् ! कहते हैं—]

(३६) सींख्य क्रयांत संन्यासिना के अनुसार तुक्ते यह बुद्धि अर्यात ज्ञान या स्पपित बतलाई गई। अब जिस बुद्धि से युक्त होने पर (कर्मी के न छोड़ने पर मी) हे पार्य ! तू कुर्मवन्त्र छोड़ेगा, ऐसी यह ( कर्म-)योग की बुद्धि अर्यात ज्ञान ( तुक्त

से बतलाता हूँ ) सुन ।

भगवद्गीता का रहत्य समक्तने के लिये यह श्लोक आत्यन्त सहत्व का है। सांख्य शब्द से कपिल का सांख्य या निरा वेदान्त, और योग शब्द से पातक्षक योग यहाँ पर उद्दिष्ट नहीं है—सांख्य से संन्यासमार्ग श्रीर योग से कर्ममार्ग ही का खर्य यहाँ पर लेना चाहिये। यह बात गीता के ३. ३ श्लोक से प्रगट होती है। ये दोनों सार्ग स्वतन्त्र हैं, इनके बतुयायियों को भी कम से 'सांख्य : =संन्यासमार्गी, और ' योग '=कर्मयोगमार्गी कहते हैं ( गी. ५.५ ) । इनमें ! सांख्यनिप्राचाले लोग कभी न कभी जन्त में कमें को छोड देना ही श्रेष्ठ मानते कि. इसलिये इस मार्ग के तत्त्वज्ञान से अर्जुन की इस शंका का पूरा पूरा समाधान नहीं होता कि युद्ध क्यों करें ? अतएव जिस कर्मयोगनिष्ठा का ऐसा सत है, कि संन्यास न सेकर ज्ञान-प्राप्ति के पश्चात भी निष्काम बुद्धि से सदैव कर्ष करते रहना ही प्रत्येक का सचा पुरुपार्य है, उसी कर्मयोग का ( श्रयवा संदेष में योगमार्ग का ) ज्ञान बतलाना जब खारम्म किया गया है और गीता के अन्तिम बाच्याय तक, प्यनेक कारगा दिखलाते हुए, अनेक शुंकाओं का निवारगा कर, इसी . ! मार्ग का प्रशिकरण किया गया है। गीता के विषय-निरूपण का, स्वयं भगवान् का किया हुआ, यह स्पष्टीकरण ध्यान में रखने से इस विषय में कोई शंका रह नहीं जाती, कि कर्मयोग ही गीता में प्रतिपाद्य है । कर्मयोग के मुख्य सुख्य सिद्धांता का पहले निर्देश करते हैं---]

(४०) यहाँ खर्षात् इस कर्मयोगमार्ग में (एक बार) धारम्भ किये हुए कर्म का नाज नहीं दोता और (धागे) विद्य भी नहीं दोते। इस धर्म का घोड़ा सा भी

(श्राचरण) षडे भय से संरच्या करता है।

| [ इस सिद्धान्त का महस्व गीतारहस्य के दसवें प्रकरण ( ए० २८४ ) में |दिखलाया गया है, और प्रधिक खुलासा धागे गीता में भी किया गया है ( गी. |६. ४०—४६) । इसका यह धार्य है, कि कर्मयोगमार्ग में यदि एक जन्म में सिद्धि |त्र मिले, तो किया हुआ कर्म ध्ययं न जा कर खगले बन्म में उपयोगी होता है और इयवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनंदन ।
 वहुशास्त्रा द्वानंतास्त्र बुद्धयोऽन्यवसायिनाम् ॥ ४१ ॥

श्र यामिमां पुण्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः ।
वेदवादरताः पार्थं नान्यदस्तीति वादिनः ॥ ४२ ॥
कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफळप्रदाम् ।

| प्रत्येक जन्म में इंसेंकी बढ़ती होती जाती है एवं अंत में कभी न कभी सञ्ची सद्गति | मिलती ही है । ऋय कर्मयोगमार्ग का दूसरा महत्त्व पूर्ण सिद्धान्त बतलाते हैं—]

(४१) हे कुरुवन्द्रन ! इस मार्ग में व्यवसाय-बुद्धि अर्थात् कार्य और अकार्य का निश्चय स्त्रंनेवासी (इन्द्रियरूपी) बुद्धि एक अर्थात् एकाम रखनी पड़ती हैं; क्योंकि जिनकी बुद्धि का (इस प्रकार एक) निश्चय नहीं होतां, उनकी बुद्धि अर्थात् वास-नाएँ अनेक शासाओं से युक्त और अनन्त (प्रकार की) होती हैं।

संस्कृत में वृद्धि शब्द के अनेक कर्य हैं। ३६ वें श्लोक में यह शब्द ज्ञान के अर्थ में आया है और चागे ४६ वें श्लोक में इस 'वृद्धि' शुद्ध का ही " समम, इच्छा, वासना, या देतु" अर्थ है । परन्तु बुद्धि शब्द के पीछे ' व्यवसायात्मिका ' विशेषण है इसानिये इस ऋोक के पूर्वार्ध में टसी शब्द का वर्ष याँ होता है, व्यवसाय अर्थात् कार्य-मकार्यं का निश्चय करनेवाली बुद्धि-इन्द्रिय (गीतार. प्र. ६ पृ. १३३-१३८ देखो )। पहले इस बुद्धि-इन्द्रिय से किसी भी बात का मजा-बुरा विचार कर ज़िने पर फिर तद्जुलार कर्म करने की इच्छा या वासना मन में हुआ करती हैं; स्रतएव इस इच्छा या वासना को भी वुद्धि ही कहते हैं। परन्तु उस समय ' व्यवसायात्मिका ' यह विशेषणा रसके पीछे नहीं लगाते । मेद दिखलाना ही | | भ्रावश्यक हो, तो ' वासनात्मक ' बुद्धि कहते हैं । इस श्लोक के दूसरे चरण में सिर्फ 'बुद्धि ' शब्द है, उसके पीछे ' व्यवसायात्मक ' यह विशेषणा नहीं है। इसिनिये बहुवचनान्त ' बुद्धयः ' से " वासना, कलनातरङ्ग " अर्थ होकर पृरे श्लोक का यह धर्य होता है, कि " जिनकी व्यवसायात्मक बुद्धि ऋषांत् निश्चय करनेवाली ख़दि-इन्द्रिय स्थिर नहीं होती, उनके सन में चारा-चारा में नई तरहें या वासनाएँ हत्पत्र हुन्ना करती हैं।" वादि शुट्ट के 'निश्चय करनवाली इन्द्रिय' . श्रीरं 'वासना ' इन दोनों श्रयों को घ्यान में रखे विना कर्मयोग की बुद्धि के विवेचन का मर्स भली मीति समक्त में आने का नहीं। व्यवसायात्मक बुद्धि के स्थिर या एकाप्र न रहने से प्रतिदिन भिन्न मिन्न वासनाओं से मन न्यप्र हो जाता है और मनुष्य ऐसी अनेक भंभाटों में पढ़ जाता है, कि आज पुत्र-प्राप्ति के लिये असुक कर्म करो,तो कल स्वर्ग की प्राप्ति के लिये असुक कर्म करो। वस, अब इसी का वर्णन करते हैं--- र

(४२) हे पार्य ! (कर्मकांडात्मक ) वेदों के (फलश्रुति-युक्त ) वाक्यों में भूले हुए और यह कहनेवाले मृद्ध लोग कि इसके ऋतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं है, बढ़ा क्रियाविशेषबहुळां भोगेश्वर्यगतिं प्रति ॥ ४३ ॥ भोगेश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम् । व्यवसायातिमका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥ ४४ ॥ त्रैगुण्यविपया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन । निर्द्धेहो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् ॥ ४५ ॥

कर कहा करते हैं, कि – (४३) " अनेक प्रकार के ( यज्ञ-याग आदि ) कर्मों से ही (फिर) जन्म रूप फल मिलता हैं और ( जन्म-जन्मान्तर में ) भोग तथा पृथर्य मिलता है, " – स्वर्ग के पीछे पड़े हुए वे काम्य दुद्धिवाले ( लोग), (४४) उद्घितित भाषा की ओर ही उनके मन आकर्षित हो जाने से, भोग और ऐश्वर्य में ही ग़र्क रहते हैं; हस कारण उनकी व्यवसायात्मक अर्थात् कार्य-अकार्य का निश्चय करनेवाली दुद्धि (कभी भी) समाधिस्य अर्थात् एक स्थान में स्थिर नहीं रह सकती।

[ जपर के तीनों श्लोकों का मिल कर एक वाक्य है। उसमें उन ज्ञान-विराद्दित कर्मठ मीमांसामागंवालों का वर्गोन है, जो श्लौत-स्मात कर्मकायुड के अनु-सार श्राज श्रमुक हेतु की सिद्धि के लिये तो कज श्लोर किसी हेतु से, सदैव |स्वार्य के लिये ही, यज्ञ-याग श्लादि कर्म करने में निमन्न रहते हैं। यह वर्गान उप-|निपदों के श्लाधार पर किया गया है। उदाहरणायं, मुगुडकोपनिपद् में कहा है—

इष्टापूर्तं सन्यमाना वरिष्ठं नाम्यच्ड्रेयां वेदयन्ते प्रमृदाः । नाकस्य प्रष्टे ते सुकृतेऽनुभूत्वेमं स्रोकं इनितरं वा विशन्ति ॥

"इष्टापूर्त ही श्रेष्ठ है, व्यरा कुछ भी श्रेष्ठ नहीं - यह माननेवाले मूढ़ लोग ह्वां में पुराय का उपभोग कर खुकने पर फिर नीचे के इस मनुष्य-लोक में आते हैं " ( मुराउ. १. २. १० )। ज्ञानिवरिह्न कमों की इसी ढड़ा की निन्दा ईशा-वाह्य श्रीर कठ उपनिपदों में भी की गई हैं (कठ. २. ५; ईशु. ६, १२ )। पर-मेश्वर का ज्ञान प्राप्त न करके केचल कमों में ही फेंने रहनेवाले इन लोगों की (देखों गी. ६. २१) अपने अपने कमों के ह्वां आदि फल मिलते तो हैं, पर उनकी वासना आज एक कमें में तो कल किसी दूसरे ही कमें में रत होकर चारों ओर घुड़दौड़ सी मचाये रहती हैं, इस कारगा उन्हें स्वर्ग का आवागमन नसीव हो जाने पर भी मोल नहीं मिलता। मोल की प्राप्ति के लिये खुड़ि-इन्द्रिय को स्थिर या एकाप्र रहना चाहिये। आगे छुड़े अध्याय में विचार किया गया है, कि इसको एकाप्र किस प्रकार करना चाहिये। अभी तो इतना ही कहते हैं, कि-]

(४४) हे छर्जुन! (कर्मकाग्रहात्मक) वेद (इस रीति से) त्रेगुग्य की वार्तों से भरे पड़े हैं, इसिलये तू निखेगुग्य धर्यात त्रिगुग्यों से खतीत, निखसत्त्वस्य खौर सुख-दुःख ध्वादि द्वन्द्वों से खालिस हो एवं योग-ह्नेम ष्वादि स्वार्यों में न पढ़ कर खात्मिह हो!

[सस्त, रज भौर तम इन तीनों गुगों से मिश्रित प्रकृति की खृष्टि को गी. र. ८०

## यावानर्थ उद्पाने सर्वतः संप्छतोद्के ।

| त्रेतुराय कहते हैं; यह सृष्टि सुख-दु:ख श्रादि श्रयवा जन्म-मरसा श्रादि विनाश-वान् इन्हों से भरी दुई है और सत्य बहा इसके परे है - यह बात गीतारहस्य । ( पृ. २२८ और २४४ ) में स्पष्ट कर दिखलाई गई है। इसी भ्रष्ट्याय के ४३ वें श्लोक में कहा है, कि प्रकृति के, अर्थात् माया के, इस संसार के सुखाँ की प्राप्ति के लिये मीमांसक मार्गवाले लोग श्रीत यज्ञ-याग भादि किया करते हैं भीर वे . इन्हों में निमग्न रहा करते हैं। कोई पुत्र-प्राप्ति के लिये एक विशेष यज्ञ करता है, तो कोई पानी बरसाने के लिये दूसरी इष्टि करता है। ये सब कर्म इस स्रोक में संसारी व्यवहारों के लिये अर्थात् अपने योग-दोस के लिये हैं। अस-एव प्रगट ही है, कि जिसे मोस प्राप्त करना हो, वह वेदिक कर्मकाग्रह के इन त्रिगुगात्मक और निरे योग-चेम सम्पादन करानेवाले कर्मी को छोड कर ग्रपना चित्त इसके परे परवहा की छोर लगावे । इसी खर्थ में निर्दृन्द्व और निर्योगच्चेम-वान शब्द ऊपर आये हैं। यहाँ ऐसी शङ्का हो सकती है, कि वैदिक कर्मकाराढ के इन कार्य करों को छोड देने से योग-चेम (निर्वाह) कैसे होगा (गी. र. पू. २६३ और ३८४ देखो )। किन्तु इसका उत्तर यहाँ नहीं दिया, यह विषय कारों फिर नर्वे अध्याय में आया है, वहाँ कहा है; कि इस योग-खेम को भग-वान करते हैं; और इन्हीं दो स्वानों पर गीता में, 'योग दोम ' शब्द आया है !(ती. ६. २२ और उस पर इमारी टिप्पणी देखों)। निसमचस्य पद का ही क्रर्थ त्रिगुगातीत होता है। क्योंकि आगे कहा है, कि सत्त्वगुण के नित्य उत्कर्ष से ही फिर त्रिगुगातीत अवस्था प्राप्त होती है, जोकि सची सिद्धावस्था है (ती. १४. १४ और २०, गी. र. पृ. १६६ और १६७ देखी) । तात्रये यह है, कि भीमांसकों के योगच्चेमकारक त्रिगुगात्मक काग्य कर्म छोड़ कर एवं सुखदुःख के हन्द्रों से निवट कर ब्रह्मनिष्ट अथवा आत्मनिष्ट होने के विषय में यहाँ स्परेश किया गया है। किन्तु इस वात पर फिर भी घ्यान देना चाहिये, कि आत्मनिष्ठ न्होंने का अर्थ सब वर्मी को स्वरूपतः एकदम छोड़ देना नहीं है। जपर के श्लोक में बैदिक कारय कर्मी की जो निन्दा की गई है या जो न्यूनता दिखलाई गई है, वह कमें। की नहीं, बल्कि वन कमें। के विषय में जो काम्यबुद्धि होती है, उस की है। यदि यह काम्यवृद्धि मन में न हो, तो निरे यज्ञ-याग किसी भी प्रकार से मोच के लिये प्रतिवन्धक नहीं होते (शी. र. पृ. २६२ - २६५)। सागे अठारहर्वे भ्राच्याय के चार्रम में भगवान ने अपना निश्चित और उत्तम मत बत-साया है, कि सीमांसकों के इन्हीं यत-याग जादि कर्मी को फलाशा चौर सङ ह्योड कर चित्त की ग्रुद्धि और लोकसंग्रह के लिये भवश्य करना चाहिये (गी. १६. ६)। गीता की इन दो स्थानों की वातों को एकत्र करने से यह प्रगट हो शाता है, कि इस भ्राच्याय के श्लोक में मीमांसकों के कर्मकारांड की जो ! न्यनता दिललाई गई है, वह उसकी काम्यदुद्धि को टदेश करके हैं - किया

तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विज्ञानतः ॥ ४६ ॥ |के लिये नहीं है। इसी जामेपाय को मन में ला कर भागवत में भी कहा है— | वेदोक्तमेव कुर्वाणो निःसङ्गोऽर्पितमश्चिरे। | नेप्कर्म्यां लभते सिद्धिं रोचनार्या फलख़तिः॥

| "वेदोक्त कमी की वेद में जो फलश्रुति किद्दी है, वह रोचनार्य है, अर्थात् इसी | लिये है कि कर्ता को ये कमें अच्छे तमें । अतएव इन कमी को उस फल-आि | के लिये न करे, किन्तु निःसङ्ग दुद्धि अर्थात् फल की आशा छोड़ कर ईश्वरापंण | वुद्धि से करे । जो पुरुप ऐसा करता है, उसे नैंटकर्म्य से प्राप्त होनेवाली सिद्धि | मिलती है " ( भाग. १९. ३, ४६ ) । सारांग्र, यद्यपि वेदों में कहा है, कि श्वसुक असुक कारणों के निमित्त यज्ञ करे, तथापि इसमें न भूज कर केवल इसी | लिये यज्ञ करे कि वे यष्टन्य हैं अर्थात् यज्ञ करना अपना कर्त्तव्य है; काम्यदुद्धि | को तो छोड़ दे, पर यज्ञ को न छोड़े ( गी. १७, १९ ); और इसी प्रकार अन्यान्य | कर्म भी किया करे—यह गीता के अपदेश का सार है और यही व्यर्थ अगले श्लोक | में व्यक्त किया गया है । ]

(४६) चारों फोर पानी की याढ़ भा जाने पर कुएँ का जितना फर्य या प्रयोजन रह जाता है ( क्षर्याद कुछ भी काम नहीं रहता), उतना ही प्रयोजन ज्ञान-प्राप्त ब्राह्मगु को सब ( कर्मकाग्रडात्मक ) वेद का रहता है ( अर्थाद सिर्फ़ काम्यकर्मरूपी वैदिक कर्मकाग्रड की उसे कुछ फावश्यकता नहीं रहती)।

इस श्लोक के फिलतार्थ के सम्बन्ध में मतभेद नहीं है। पर टीका-. !कारों ने इसके शब्दों की नाइक् खींचातानी की है। सर्वतः 'संप्लुतोदके 'यह ! सप्तस्यन्त सामासिक पद है । परन्त इसे निरी सप्तमी या उदपान का विशेषणा भी ! न सम्भूकर 'सति सप्तमी 'मान जेने से. " सर्वतः संप्ततोदके सति उदपाने यावानर्थः (न स्वल्पमपि प्रयोजनं विद्यते ) तावान् विज्ञानतः प्राह्मगुस्य सर्वेषु वेदेष अर्थ: "-इस प्रकार किसी भी बाहर के पद को अध्याहत मानना नहीं पहता. सरल अन्वय लग जाता है और उसका यह सरल क्षर्य भी हो जाता है, कि " चारा कोर पानी ही पानी होने पर ( पीने के लिये कहीं भी बिना प्रयत्न के थिए पानी मिलने लगने पर ) जिस प्रकार कुएँ की कोई भी नहीं पूछता, उसी प्रकार ज्ञान-प्राप्त पुरुष को यज्ञ-याग बादि केवल वैदिककर्म का कुछ भी उपयोग नहीं रहता "। क्योंकि, चैदिककर्म केवल स्वर्ग-प्राप्ति के क्रिये ही नहीं, बल्कि श्चन्त में मोद्यसाधक ज्ञान-प्राप्ति के लिये करना होता है, और इस पुरुष को तो ज्ञान-प्राप्ति पहले ही हो जाती है, इस कारण इसे वैदिककर्म करके कोई नई वस्तु पाने के लिये शेप रह नहीं जाती । इसी हेतु से आगे तीसरे अध्याय !(3. 90) में कहा है, कि " जो ज्ञानी हो गया, उसे इस जगत में कर्तन्य शेष | नहीं रहता "। यहे भारी तालाब या नदी पर अनायास ही, जितना चाहिये

§§ कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेयु कदाचन। | उतना, पानी पीने की सुविधा होने पर कुएँ की छोर कौन ऑकेगा ? ऐसे समय कोई मी कुएँ की अपेका नहीं रखता। सनत्सुजातीय के खान्तम अध्याय (ममा. उद्योग. ४४. २६) में यही श्लोक कुछ योडे से शब्दों के हेरफेर से स्राया है। माधवाचार्य ने इसकी टीका में वैसा ही अर्थ किया है, जैसा कि इसने अपर किया है: एवं शकानप्रश्न में ज्ञान और कर्म के तारतस्य का विवेचन करते समय !साफ कह दिया है:--" न ते ( ज्ञानिनः ) कर्म प्रशंसन्ति कृपं नद्यां पित्रविद "-अर्घात नदी पर जिसे पानी मिलता है, वह जिस प्रकार कुएँ की परवा नहीं करता, उसी प्रकार 'ते ' अर्थात् ज्ञानी पुरुष कर्म की कुछ परवा नहीं करते (मभा, शां. २४०. १०)। ऐसे ही पाएडवर्गाता के सबहर्वे श्लोक में करें का हप्टान्त यों दिया है:--जो वासुदेव को छोड़ कर दूसरे देवता की उपासना करता है, वह "तृपितो जान्हवीतीरे कृपं वान्छति दुर्मतिः" भागीरयी के तट पर पीने के लिये पानी मिलने पर भी कुएँ की इच्छा करनेवाले प्यासे प्ररूप के समान मूर्ख है। यह दृष्टान्त केवल वैदिक संस्कृत अन्यों में ही नहीं है, प्रत्युत पाली के वाद प्रन्यों में भी इसके प्रयोग हैं। यह सिद्धान्त वाद्ध्यमें को भी मान्य है, कि जिस पुरुष ने अपनी तृष्णा समूल नष्ट कर ढाली हो, बसे आगे और कुछ प्राप्त करने के लिये नहीं रह जाता; और इस सिद्धान्त को वतलाते हुए उदान नामक पाली अन्य के (७.६) इस श्लोक में यह दशन्त दिया है—" कि कविरा उद्पानेन श्रापा चे सब्बदा सियुम् "—सर्वदा पानी मिलने योग्य हो जाने से कुएँ को लेकर क्या करना है। ग्राजकल बहे-बहे शहरों में यह देखा ही जाता है, कि घर में नल हो जाने से फिर कोई क़एँ की परवा नहीं करता। इससे श्रीर विशेष कर शुकानुप्रस्न के विवेचन से गीता के दशन्त का स्वारस्य ज्ञात . | हो जायगा स्रोर यह देख पड़ेगा, कि हमने इस श्लोक का ऊपर जो स्रर्थ किया है, वही सरल और ठीक है। परन्तु, चाहे इस कारण से हो कि ऐसे अर्थ से विदों को कुछ गौगाता आ जाती है, अयवा इस साम्प्रदायिक सिद्धान्त की ओर हिंट देने से हो कि ज्ञान में ही समस्त कर्मों का समावेश रहने के कारण ज्ञानी . को कर्म करने की ज़रूरत नहीं, गीता के टीकाकार इस श्लोक के पदों का अन्वय किन्द्र निराने हैंग से लगाते हैं। वे इस श्लोक के पहले चरण में 'तावान ' और दूसरे चरण में 'यावान् 'पदों को श्रध्याहत मान कर ऐसा श्रर्थ लगाते 🛱 " उदपाने यावानर्यः तावानेव सर्वतः संप्तृतोदके यया सम्पद्यते तथा यावान्सर्वेषु वेदेषु अर्थः तावान् विज्ञानतः ब्राह्मणुस्य सम्पद्यते " अर्थात् स्नान-पान आदि कर्मों के लिये कुएँ का- जितना उपयोग होता है, उतना ही बढ़े तालाव में (सर्वतः संज्वतोदके ) भी हो सकता है; इसी प्रकार वेदों का जितना

| उपयोग है, बतना सब ज्ञानी पुरुप को उसके ज्ञान से 'हो सकता है। परन्तु इस | अन्वय में पहली श्लोक-पंक्ति में 'तावान 'और दूसरी पंक्ति में 'यावान ' इन

मा कर्म फलहेतुर्भूमी ते संगोऽस्त्वकर्मणि॥ ४७॥ दो पदों के अध्याद्वार कर हेंने की ग्रावश्यकता पड़ने के कारण हमने उस अन्वय भीर अर्थ को स्वक्रित नहीं किया। इसारा अन्वय और अर्थ किसी भी पद के प्रध्याष्टार किये विना भी लग जाता भे घौर पूर्व के श्लोक से सिद्ध भोता भे, कि इसमें प्रतिपादित वेदों के कोरे ( अर्थात ज्ञानव्यितिरक्त कर्मकाराड का गौरात्व इस स्थल पर विवक्तित है। अब ज्ञानी पुरुष को यज्ञ याग खादि कर्मी की कोई आवश्यकता न रह जाने से कुछ लोग जो यह अनुमान किया करते हैं, कि इन कर्मी को ज्ञानी पुरुषे न करे, विलक्कल छोड़ दे-यह बात गीता को सम्मत नहीं है । क्योंकि, यदापि इन कमीं का फल ज्ञानी पुरुष को ख्रमीप्ट नहीं तथापि फल के लिय न सही, तो भी यज्ञ-याग सादि कर्मी को, ध्रपने शाखविद्वित कर्तव्य समभ कर, वह कभी छोड़ नहीं सकता। घठारहवें सच्याय में भगवानू ने प्रपना निश्चित सत रुप्ट कह दिया है, कि फलाशा न रहे, तो भी अन्यान्य निष्काम कर्मी के अनुसार यज्ञ-याग आदि कर्म भी ज्ञानी प्ररूप को निःसङ्ग ब्रद्धि से करना द्दी चाहिये (विद्युले श्लोक पर और गी. ३. १६ पर द्वमारी जो टिप्पणी है, विसे देखों ) । यही निकाम-विषयक अर्थ क्रय अगले श्लोक में स्यक्त कर दिखनाते हैं-- }

(४७) कर्म करने मात्र का तेरा आधिकार है; फ़ल ( मिलना या न मिलना ) फमी भी तेरे आधिकार अर्थात ताबे में नहीं; ( इसालिये मेरे कर्म का ) अमुक फल मिले, यह हेतु ( मन में ) रख कर काम करनेवाला न हो; और कर्म न करने का

भी तू आग्रह न कर।

हिस श्लोक के चारों चरण परस्पर एक दूसरे के अर्थ के पूरक हैं, इस कारण अित्यासि न हो कर कर्मयोग का सारा रहस्य योहें में उत्तम रीति से वित्ता स्वारं चरण कर्मयोग का सारा रहस्य योहें में उत्तम रीति से वित्ता विया गया है। और तो क्या, यह कहने में भी कोई हानि नहीं, कि ये चारों चरण कर्मयोग की चतुःस्ती ही हैं। यह पहले कह दिया है, कि " कर्म करने मात्र का तेरा अधिकार है" परन्तु इस पर यह श्राहा होती है, कि कर्म कर कर्म से ही संयुक्त होने के कारण 'जिसका पेड़, उसी का फल' इस न्याय से जो कर्म करने का अधिकारी है, चही फल का भी अधिकारी होगा। अत्रव्य हम शंका को ट्र करने के निमित्त दूसरे चरण में स्पष्ट कह दिया है, कि " फल में तेरा अधिकार नहीं है"। फिर इससे निष्पत्त होनेवाला तीसरा यह सिद्धान्त बतलाया है, कि " मन में फलाशा रख कर कर्म करनेवाला मत हो। " (कर्मफलहेतुः कर्मफले हेतुर्यस्य स कर्मफलहेतुः, ऐसा बहुवीहि समास होता है)। परन्तु कर्म और उसका फल दोनों संलग्न होते हैं, इस कारण यदि कोई ऐसा सिद्धान्त प्रतिपादन करने लगे, कि फलाशा के साथ ही साथ फल को भी औड़ ही देना चाहिये, तो इसे भी सच न मानने के लिये अन्त में स्पष्ट उपदेश किया है, कि फलाशा को तो छोड़ है, पर इसके साय ही कर्म न करने का

श्री योगस्यः कुर कर्माणि संगं त्यक्ता धनंजय ।
सिद्ध्यसिद्ध्याः समों भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ ४८ ॥
दुरेण द्वावरं कर्म बुद्धियोगाद्धनंजय ।
बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥ ४९ ॥
बुद्धियुक्तो जहातीं उसे सुकृतदुष्कृते ।
तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् ॥ ५० ॥

तस्माधानाथ युज्यस्व याना समस्तु सायालन् ॥ नणा | सर्याद कर्म छोड़ने का आग्रह न कर । "सारांश ' कर्म कर ' कहने से कुछ यह | अर्थ नहीं होता, कि फल की आशा रख; और 'फल की आशा को छोड़' कहने | से यह अर्थ नहीं हो जाता, कि कर्मों को छोड़ दे । अत्यय्व इस छोक का यह अर्थ | है, कि फलाशा छोड़ कर कर्तस्य कर्म अवश्य करना चाहिये, किन्तु न तो कर्म | की आसिक में फेंसे और न कर्म ही छोड़े – त्यागों न युक्त इह, कर्मेषु नापि रागः | (योग. ५. ५.५१) । और यह दिखता कर कि फल मिलने की वात अपने वश में | नहीं है, किन्तु उसके लिये और अनेक वातों की अनुकूलता आवश्यक है; अठा-| रहवें अध्याय में किर यही अर्थ और भी दढ़ किया गया है (गी. १८. १४ - १६ | और रहस्य ए. ११४ एवं प्र. १२ देखों) । अब कर्मयोग का स्पष्ट जव्यण बत-| लाते हैं, कि इसे ही योग अथवा कर्मयोग कहते हैं — ]

(धन) हे धनक्षय! आसित छोड़ कर और कर्म-की सिद्धि हो या आसित, दोनों को समान ही मान कर, 'योगस्य' हो करके कर्म कर; (कर्म के सिद्ध होने या निष्फल होने में रहनेवांली) समता की (मनो-) तृति को ही (कर्म-) योग कहते हैं। (अट) क्योंकि हे धनक्षय! बुद्धि के (साम्य-) योग की अपेद्या (वाह्य) कर्म बहुत ही किनिष्ठ है। (अतएव इस साम्य-) बुद्धि की शरण में जा। फलहेतुकं अर्थात फल पर दृष्टि रख कर काम करनेवाले लोग कृपण अर्थात दृनि या निचले दृनें के हैं। (५०) जो (साम्य-बुद्धि) से गुक्त हो नाय, बहु इस लोक में पाप और गुराय दोनों से अलिस रहता है, अतएव योग का आश्रय कर। (पाप-पुराय से बच कर) कर्म करने की चतुराई (कुश्चलता या युक्ति) को ही (कर्मयोग) कहते हैं।

हिस स्क्रोकों में कर्मयोग का जो लच्या वतलाया है, वह महस्व का है। इस सम्बन्ध में गीता-रहस्य के तीसरे प्रकरण (प्रष्ट ५५ – ६३ ) में जो विवेचन किया गया है, वसे देखों। पर इसमें भी कर्मयोग का जो तत्व – 'कर्म की | कपेचा बुद्धि श्रेष्ट हैं ' – ४६ वें स्रोक में वतलाया है, वह अत्यन्त महस्व का है। | 'बुद्धि ' शब्द के पिछे ' व्यवसायात्मिका ' विशेषण नहीं है इसलिये इस स्टोक | में उसका कर्य ' वासना ' या ' समम ' होना चाहिये । कुछ लोग बुद्धि का | 'ज्ञान ' कर्य करके इस स्टोक का ऐसा क्षर्य किया चाहते हैं, कि ज्ञान की | अपेचा कर्म हलके दों का है; परन्तु यह ठीक क्षर्य नहीं है। क्योंकि पीछे ४५ वें §§ कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः। जन्मवंधविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्॥ ५१॥ यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितिरिष्यति।

तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥ ५२ ॥ |श्रोक में समत्व का बचुण बतनाया है और ४६ वें तथा खगने श्लोक में भी वही वर्षित है। इस कारण यहाँ बुद्धि का धर्य समत्वबुद्धि ही करना चिष्टिये। किसी भी कर्म की भलाई बुराई कर्म पर अवलियत नहीं होती; कर्म एक ही क्यों न हो. पर करनेवाले की भली या बरी बादि के अनुसार वह राभ अयवा अग्रभ हुआ करता है; अंतः कर्म की अपेचा बुद्धि ही श्रेष्ठ है; इत्यादि नीति के तत्त्रों का विचार गीतारहस्य के चौंय, वारहवें और पन्द्रहवें प्रकरण में ( पृ. ८७, ३८० - ३८१ और ४७३ - ४७८ ) किया गया है; इस कारण यहाँ प्रार अधिक चर्चा नहीं करते । ४१ वें श्लोक में वतलाया ही है, कि वासनात्मक खिद्धि को सम और शुद्ध रखने के लिये कार्य-अकार्य का निर्धाय करनेवाली न्यव-सायात्मक बुद्धि पहले ही स्थिर हो जानी चाहिये । इसलिये ' साम्यबुद्धि ' इस एक शब्द से ही हियर ज्यवसायात्मक बुद्धि और शुद्धवासना (वासनात्मक बिद्धि ) इन दोनों का बोध हो जाता है । यह साम्यब्रद्धि ही शुद्ध आचरण अथवा कर्मयोग की जड़ है, इसिनये ३६ वें श्लोक में भगवान ने पहले जी यह कहा है, कि कर्म करके भी कर्म की बाधा न लगनेवाली युक्ति ध्रथवा योग तुभे वित्ताता हूँ, उसी के अनुसार इस श्लोक में कहा है कि " कर्म करते समय बुद्धि को स्थिर, पवित्र, सम और श्रद्ध रखना ही "वह ' युक्ति ' या ' कौगल ' है | और इसी को ' योग ' कहते हैं – इस प्रकार योग शब्द की दो बार व्याख्या की | गई है । ५० वें श्लोक के '' योगः कर्मस कौशलम् '' इस पद का इस प्रकार सरल धर्य जगने पर भी, कुछ लोगों ने ऐसी खींचातानी से खर्य लगाने का प्रयत्न किया है, कि " कर्मसु योगः कौशलम् " – कर्म में जो योग है, उसको कौशक कहते हैं। पर " कौशल " शब्द की व्याख्या करने का यहाँ कोई प्रयोजन नहीं है, ' योग ' शब्द का लक्षण वतलाना ही श्रभीष्ट है, इसीलिये यह अर्थ सज्जा नहीं माना जा सकता। इसके श्रतिरिक्त जब कि 'कर्मसु कौशल 'ऐसा सरल अन्वय लग सकता है, तब ''कर्मसु योगः '' ऐसा स्रोधा-सीधा अन्वय करना ठीक भी नहीं है। श्रव बतलाते हैं कि इस प्रकार साम्यबुद्धि से समस्त कर्म करते रहने से न्यवद्वार का लोप नहीं द्वोता और पूर्ण सिद्धि अथवा मोच प्राप्त छए विना ¦नहीं रहता—]

(५१) ( समत्व ) बुद्धि से युक्त (जो) ज्ञानी पुरुप कर्मफल का त्याग करते हैं, वे जन्म के बन्ध से मुक्त होकर ( परमेश्वर के ) दुःखविरहित पद को जा पहुँचंते हैं, (५२) जब तेरी बुद्धि मोह के गँदले आवरता से पर हो जायगी, तब उन वातों से तृ

विरक्त हो जायगा जो सुनी हैं और सुनने को हैं।

श्रुतिचिप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यिति निश्चला । समाधायचला बुद्धिस्तदा योगमवाष्स्यसि ॥ ५३ ॥ अर्जुन उवाच ।

श्वितप्रदेश का भाषा समाधिस्थस्य केराव ।
स्थितधीः कि प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम् ॥ ५४ ॥
श्रीमगवानुवाच ।

प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्यार्थ मनोगतान् । आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ ५५ ॥

[ श्रार्थात तुमेत कुछ आधिक युनने की इच्छा न द्वीगी; क्योंकि इन वार्तों के सुनने से मिलनेवाला फल तुमेत पहले द्वी प्रात द्वी जुका द्वीगा। ' निर्देद ' शब्द का रपेग प्रायः संसारी प्रपञ्ज से उकतादृट या वैराग्य के लिये किया जाता 'ईं। इस खोकं में उसका सामान्य चर्च '' ऊच जाना '' या ''चाद्द न रहना '' ही हैं। आगते खोकं से देख पढ़ेगा, कि यह उकतादृट, विशेष करके पीछे चतलाये हुए, विग्रुप विषयक श्रीत कमी के सम्बन्ध में हैं।]

(५२) ( नाना प्रकार के ) वेदवाक्यों से घवड़ाई हुई तेरी बुद्धि जब समाधि-मृति में रियर फीर निश्चल द्वोगी, सब (यह साम्बबुद्धिरूप) योग तुमेन प्राप्त द्वोगा।

सारांग्र, द्वितीय श्रष्ट्याय के ४४ वें श्लोक के क्यमानुसार, जो लोग वेद-वाक्य की फलशुति में भूले हुए हैं, श्लोर जो लोग किसी विशेष फल की प्राप्ति के लिये कुछ न कुछ कर्म करने की शुन में लगे रहते हैं, उनकी शुद्धि स्थिर नहीं होती—श्लोर मी श्लोक गड्यड़ा जाती है। इसलिय श्लोक उपदेशों का सुनना इसोड़ कर चित्त को निश्चल समाधि श्लवस्था में रख; ऐसा करने से साम्यदुद्धिरूप कर्मयोग तुम्मे प्राप्त होगा और श्लाधिक उपदेश की ज़्ल्यत न रहेगी; एवं कर्म करते पर मी तुम्मे उनका कुछ पाप न लगेगा। हस शिति से जिस कर्मयोगी की शुद्धि या प्रज्ञा स्थिर हो जाय, उसे स्थितग्रज्ञ कहते हैं। श्लय श्लोन का प्रश्न है कि उसका स्थवहार केसा होता है।

अर्जुन ने कहा -(१४) हे केशव ! (सुभे बतलाओं कि) समाधिस्य स्थितग्रज्ञ

किसे कहें ? उस स्थितप्रज्ञ का बोलना, बैठना और चलना कैसा रहता है ?

[ इस खोक में ' भाषा ' शब्द ' लज्ञा य' के कर्य में प्रयुक्त हैं कार इसने वसका भाषान्तर, दसकी भाष् धातु के अनुसार " किसे कहें " किया है । गीता-रहस्य के बारहवें प्रकरण ( ए. २६६ - २७७ ) में स्पष्ट कर दिया गया है, कि स्थितप्रज्ञ का वर्ताव कर्मयोगशास्त्र का साधार है और इससे अगले वर्णन का महत्त्व ज्ञात हो वावेगा।]

श्रीमगवान् ने कहा-(५४) हे पार्थ ! जब (कोई मनुष्य अपने ) मन के समस्त

दुःसेप्वनुद्विग्नमनाः सुकेषु विगतस्पृहः। वीतरागमयक्कोधः स्थितधीर्सुनिरुच्यते ॥ ५६ ॥ यः सर्वज्ञानभिस्नेहस्तत्तत्माप्य शुभाशुमम् । नाभिनंद्(ते न द्विष्टि तस्य प्रक्षा प्रतिष्ठिता ॥ ५७ ॥ यदा संहरते चायं क्रुमेंऽगानीव सर्वशः। इंद्रियाणींद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रक्षा प्रतिष्ठिता ॥ ५८ ॥ विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं द्वष्ट्वा निवर्तते ॥ ५९ ॥

काम भ्रयांत् वासनायां को छोड़ता है, और प्रपने आप में ही सन्तृष्ट होकर रहता है, तव उसको स्पितप्रज्ञ कहते हैं। (५६) हु:ख में जिसके मन को खेढ़ नहीं होता, सुख में जिसको प्रासक्ति नहीं भीर प्रीति, भय एवं कोध जिसके छूट गये हैं, उसको स्थितप्रज्ञ मुनि कहते हैं। (५७) सव वातों में जिसका मन नि:सङ्ग हो गया, और यथाप्राप्त ग्रुभ-म्यग्रुम का जिसे ध्यानन्द या विपाद मी नहीं, (कहना चाहिये कि) उसकी छुदि स्थिर हुई। (५०) जिस प्रकार कछुवा ध्यपने (हाय-पर खादि) अवयव सब ओर से सिकोड़ लेता है, उसी प्रकार जब कोई पुरुप हन्दियों के (शब्द, स्पर्श जादि) विपयों से (अपनी) हन्दियों को खींच लेता है, तव (कहना चाहिये कि) उसकी छुदि स्थिर हुई। (५१) निराहारी पुरुष के विपय छूट जानें, तो भी (उनका) रस धर्यात् चाह नहीं छूटती। परन्तु परयहा का धनुभव होने पर चाह भी छूट जाती है, भर्यांत् विपय और उनकी चाह दोनों छूट जाते हैं।

शिक्ष से इन्द्रियों का पोपण होता है। अतएव निराहार या उपवास करने से इन्द्रियों अशक होकर अपने-अपने विषयों का सेवन करने में असमर्थ हो जाती हैं। पर इस रीति से विषयोपभोग का छुटना केवल ज़बर्द्स्ती की, आशकता की, वाह्य किया हुई। इससे मन की विषयवासना (रस) कुछ कम नहीं होती, इसलिये यह वासना जिससे नए हो अस नहाजन की मासि करना चाहिये; इस प्रकार नहा का अनुभव हो जाने पर मन एवं उसके साय ही साथ इन्द्रियों भी आप ही आप तावे में रहती हैं; इन्द्रियों को तावे में रखने के लिये निराहार आदि उपाय आवश्यक नहीं,—यही इस स्कोक का मावार्य है। और, यही कार्य जागे कठे अध्याय के स्कोक में स्पष्टता से वर्णित है (गी. ६० १६, १७ और ३. ६, ७ देखों), कि योगी का आहार नियमित रहे, वह आहार विद्यार आदि को विलक्तल ही न छोड़ दे। सारांश, गीता का यह सिद्धान्त ध्यान में रखना चाहिये, कि शरीर को क्ष्य करनेवाले निराहार आदि साधन एकाड़ी हैं। अत्यन्व वे स्थाज्य हैं; नियमित आहार-विद्यार और बह्यज्ञान ही इन्द्रिय-नियह का उत्तम साधन हैं। इस स्कोक में रस शब्द का जिह्ना से अनुसव

यततो ह्यपि कोंतेय पुरुषस्य विपश्चितः । इंद्रियाणि प्रमायीनि हरन्ति प्रसमं मनः ॥ ६० ॥ तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः । वशे हि यस्येंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६१ ॥

किया जानेवाजा मीठा, कहुवा, इत्यादि रस' ऐसा अर्थ करके कुछ लोग यह, अर्थ करते हैं, कि उपवासों से श्रेप इन्द्रियों के विषय यदि छूट भी जायँ, तो भी निह्ना का रस अर्थात् खाने-पीने की इच्छा कम न होकर वहुत दिनों के निराहार से खौर मी अधिक तीव हो जाती हैं। और, मागवत में ऐसे अर्थ का प्रक शिक भी हैं (भाग. ११. ८. २०)। पर हमारी राय में गीता के इस खोक का ऐसा अर्थ करना ठीक नहीं। क्योंकि, दूसरे चरण से वह मेल नहीं खाता। इसके अतिरिक्त भागवत में रस' शब्द नहीं रसने शब्द है और गीता के खोक का दूसरा चरण भी वहाँ नहीं है। अत्र प्त, भागवत और गीता के खोक को एकार्यक मान लेना उचित नहीं है। अव आगे के दो खोकों में और अधिक स्पष्ट कर वतलाते हैं, कि विना ब्रह्मसाज्ञात्कार के पूरा-पूरा इन्द्रियनिम्रह हो नहीं सकता है—]

(६०) कारण यह है कि केवल ( इन्हियों के दमन करने के लिये ) प्रयत्न करने-वाले विद्वान के मी मन को, हे कुन्तीपुत्र! ये प्रवल इन्द्रियों वलात्कार से मन-मानी भोर खींच लेती हैं। (६१) ( अतएव ) इन सव इन्द्रियों का संयमन कर युक्त अर्याव योगयुक्त भौर मत्तरायया होकर रहना चाहिये। इस प्रकार जिसकी इन्द्रियों अपने स्वाधीन हो लायें, ( कहना चाहिये कि ) वसकी बुद्धि स्थिर हो गईं।

[ इस खोक में कहा है, कि नियमित आहार से इन्त्रियनिप्रह करके साय ही साय ब्रह्मान की प्राप्ति के लिये मतरायणा होना चाहिये, अर्थात । हैं बर में चित्त लगाना चाहिये; और ४६ वं श्लोक का हमने जो अर्थ किया है, इससे प्रगट होगा, कि इसका हेतु क्या है। मनु ने भी निरे इन्द्रियनिप्रह करने वाले पुरुप को यह इशारा किया है कि "वलवानिन्द्रियप्रामो विद्वांसमिप कंपित " (मनु. २. २१५) और उसी का अनुवाद कपर के ६० वें श्लोक में किया गया है। सार्राग, इन तीन श्लोकों का सावार्य यह है कि जिसे हियतप्रज्ञः होना हो, उसे अपना आहार विद्वार नियमित रख कर ब्रह्महान ही प्राप्त करना चाहिये, ब्रह्महान होने पर ही मन निर्विपय होता है, ग्ररीर हेण के उपाय को अपरी हैं— सचे नहीं। 'सत्परायण' पद से यहाँ मक्तिमार्ग का भी श्रार्थ हो गया है। (गी. ६. ३७ देखों)। जपर के श्लोक में जो 'युक्त 'गृब्द हैं, उस्प्रका अर्थ 'योग ले तैयार या बना सुक्षा 'है। गीता है. ९० में 'युक्त ' गृब्द का अर्थ 'नियमित 'है। पर गीता में इस शुब्द का सदैव का अर्थ है —साम्यदाद्ध का जो योग गीता में बतलाया गया है इसका उपयोग करके तद्युसार समस्त सुक्ष-

घ्यायतो विषयान्पुंसः संगस्तेषूपजायते । संगात्संजायते कामः कामात्कोधोऽभिजायते ॥ ६२ ॥ कोधाद्भवति संमोहः संमोहात्स्मृतिविभ्रमः । स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्मणक्यति ॥ ६३ ॥ रागद्वेपवियुक्तेस्तु विषयानिद्रियेश्वरन् । आत्मवश्योविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ ६४ ॥ प्रसादे सर्वेद्धःखानां हानिरस्योपजायते । प्रसन्नचेतसो द्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥ ६५ ॥

| दुःखों को शान्तिपूर्वक सहन कर, व्यवहार करने में चतुर पुरुप " ( गी. ५... | २३ देखों ) । हस शिति से निप्पात हुए पुरुप को ही ' श्यितमञ्च ' कहते हैं । | उसकी अवस्था ही सिद्धावस्था कहनाती है और इस अव्याय के तथा पाँचवें | एवं बारहवें अध्याय के अन्त में हसी का वर्यान है । यह बतला दिया कि | विपयों की चाह छोड़ कर श्यितमञ्च होने के लिये क्या आवश्यक है । अब अगले | श्लोकों में यह वर्यान करते हैं कि विपयों में चाह कैसे उत्यत्न होती है, इसी | चाह से आगे चलकर काम-कोध आदि विकार कैसे उत्यत्न होते हैं और अंत में | उनसे मनुष्य का नाश कैसे हो जाता है, एवं इनसे छुटकारा किस प्रकार मिल | सकता है—|

(६२) विपयों का चिन्तन फरनेवाले पुरुप का इन विपयों में सङ्ग बढ़ता जाता है। फिर इस सङ्ग से यह वासना उत्पन्न होती है, कि हमको काम (अपांत वह विपय) चाहिये। और (इस काम की तृप्ति होने में विद्य होने से) उस काम से ही कोध की उत्पत्ति होती है; (६३) कोध से संमोह अर्थात् आविवेक होता है, संमोह से स्मृतिश्रम, स्मृतिश्रंश से युद्धिनाश और युद्धिनाश से (पुरुप का) सर्वस्व नाश हो जाता है। (६४) परन्तु अपना आत्मा अर्थात् अन्तःकरण जिसके काचू में है, वह (पुरुप) भीति और द्वेप से क्ट्री हुई अपनी स्वाधीन इन्द्रियों से विपयों में वर्तांव करके भी (वित्त से) प्रसन्न रहता है। (६४) वित्त प्रसन्न रहने से उसके सब दुःखों का नाश होता है, वर्यों कि जिसका चित्त प्रसन्न है उसकी युद्धि भी तत्काल हिसर होती है।

[ इन दो श्रोकों में स्पष्ट वर्णन है, कि विषय या कमें को न छोड़ स्थितमञ्ज् केवल उनका सङ्ग छोड़ कर विषय में ही निःसङ्ग बुद्धि से वर्तता रहता है और | उसे जो शान्ति मिलती है, वह कमेंग्राग से नहीं किन्तु फलाशा के | त्याग से प्राप्त होती है। क्योंकि इसके सिवा, श्रन्य वातों में इस स्थितमञ्ज् | में और संन्यास मार्गवाले स्थितमञ्ज में कोई भेद नहीं है। इन्द्रियसंयमन, | निरिच्छा और शान्ति ये गुणा दोनों को ही चाहिये; परन्तु इन दोनों में महत्व | का भेद यह है कि गीता का स्थितमञ्ज कमों का संन्यास नहीं करता किन्तु लोक- नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् ॥ ६६ ॥ इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनेऽन्नुविधीयते । तदस्य हरति प्रद्वां वायुर्नाविमवांमिस ॥ ६७ ॥ तस्माधस्य महावाहो निगृहीतानि सर्वशः । इंद्रियाणींद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६८ ॥ या निशा सर्वभृतानां तस्यां जागतिं संयमी । यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पर्यतो मुनेः ॥ ६९ ॥

|संप्रष्ट् के निमित्त समस्त कर्म निष्काम युद्धि से किया करता है और संन्यासमार्ग-|वाला स्थितप्रज्ञ करता ही नहीं है (देखो गी. इ. २५)। किन्तु गीता के |संन्यासमार्गीय टीकाकार इस मेट् को गोण समक्त कर साम्प्रदायिक आप्रष्ट् से |प्रतिपादन किया करते हैं कि स्थितप्रज्ञ का उक्त वर्णन संन्यासमार्ग का ही है। |श्रव इस प्रकार जिसका वित्त प्रसन्न नहीं, उसका वर्णन कर स्थितप्रज्ञ के |स्वरूप को श्रीर मी अधिक व्यक्त करते हैं—[

(६६) जो पुरुप उक्त रीति से युक्त खर्यात् योगयुक्त नहीं हुआ है, उसमें ( रियर-) युद्धि धौर भावना धर्यात् हृद्ध सुद्धि धौर भावना पर्यात् हृद्ध सुद्धि धौर भावना नहीं, उसे ग़ान्ति नहीं को ग़ान्ति नहीं उसे सुद्ध मिलेगा ही कहीं से? (६७) (विपयों में) सबार अर्थात् ज्यवद्यार करनेवाली इन्द्रियों के पीबे-पीबे मन जो जाने जगता है, वही पुरुप की युद्धि को ऐसे हरगा किया करता है जैसे कि पानी में नीका को वायु खाँचती है। (६८) अतएव हे महावादु बर्ग्डन! इन्द्रियों के विपयों से जिसकी इन्द्रियों चर्चू धोर से हरी हुई हों, (कहना चाहिये कि) उसी की युद्धि रियर हुई।

[सारांश, मन के निमह के द्वारा इन्द्रियों का निमह करना सब साधनों का मूल है। विषयों में ध्यम होकर हन्द्रियों इधर-उधर दौड़ती रहें तो मात्मज्ञान । मात कर लेने की (वासनात्मक) बुद्धि ही नहीं हो सकती। मर्य यह है, कि खुद्धि न हो तो उसके विषय में रह वधोग भी नहीं होता और फिर शान्ति एवं सुख भी नहीं मिलता। गीतारहस्य के चीचे प्रकरण में दिखलाया है, कि इन्द्रियों को एकाएक दवा कर सिव कमों को विलक्षल छोड़ दे। किन्तु गीता का मिमाय यह है, कि हुट वं स्टिक में को विलक्षल छोड़ दे। किन्तु गीता का मिमाय यह है, कि हुट वं स्टिक में जो वर्णन है, उसके मतुतार निकाम बुद्धि से कमें करते रहना चाहिये।] (है) सब लोगों की जो रात है, उसमें स्थितमज्ञ जागता है और जब समस्त प्राणिमात्र जागते रहते हैं, तब इस जानवान् पुरुष को शत मालूम होती है।

[यह विरोधामासात्मक वर्णन आलद्वारिक है। अज्ञान अन्धकार की और ज्ञान प्रकाश को कष्टते हैं (गी. १४. ११)। सर्य यह है, कि अज्ञानी स्रोगों को |जो वस्तु अनावश्यक प्रतीत होती है (अर्थात् उन्हें जो अन्धकार है) वही आपूर्यमाणमचलमतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् । तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥ ७०।।

§§ विहाय कामान्यः सर्वान्युमांश्चरति निःस्पृहः । निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ ७१ ॥

| ज्ञानियों को ष्यावश्यक द्वीती द्वै; धौर जिसमें प्रज्ञानी लोग उलके रद्दते हैं—उन्हें | जहाँ उजेला मालूम द्वीता द्वै—वहीं ज्ञानी को ध्रिधेरा देख पड़ता द्वे ध्र्यांत वह | ज्ञानी को ध्रमीष्ट नहीं रद्दता । उदाद्दरणार्च, ज्ञानी पुरुष काम्य कर्मों को तुन्छ | मानता द्वै, तो सामान्य लोग उसमें लिपटे रद्दते हैं ध्रार ज्ञानी पुरुष को जोर | निष्काम कर्म चाहिये, उसकी ध्रीरों को चाह नहीं होती । ]

(७०) चारों ख्रोर से (पानी ) भरते जाने पर भी जिसकी मर्योदा नहीं ढिगती, ऐसे संमुद्ध में जिस प्रकार सब पानी चला जाता है, उसी प्रकार जिस पुरुप में समस्त विषय ( उसकी शान्ति भङ्ग हुए बिना ही ) प्रवेश करते हैं, उसे ही (सची) शान्ति मिसती है। विषयों की इच्छा करने वाले को ( यह शान्ति ) नहीं ( मिसती )।

[ इस श्लोक का यह अर्थ नहीं है, कि शानित माप्त करने के लिये कर्म न करना चाहिये, प्रत्युत भावार्थ यह है, कि साधारण जोगों का मन फलाशा से काम्य-वासना से घवड़ा जाता है और उनके कर्मों से उनके मन की शान्ति बिगड़ जाती है; परन्तु जो सिद्धावस्था में पहुँच गया है, उसका मन फलाशा से जुड़्य नहीं होता, कितने ही कर्म करने को क्यों न हों, पर उसके मन की शान्ति नहीं डिगती, वह समुद्र सरीखा शान्त बना रहता है और सब काम किया करता है; अतएव उसे सुख-दु:ख की व्यथा नहीं होती। (उक्त हैश वाँ श्लोक और गी. ४. १९ देखों)। अय इस विपय का उपसंदार करके वतलाते हैं, कि स्थितग्रज्ञ की इस स्थिति का क्या नाम है—]

(७१) जो पुरुष सब काम, अर्थात् आसक्ति, छोड़ कर और निःस्पृष्ट् हो करके (च्यवहार में ) वर्तता है, एवं जिसे ममत्व और अन्द्रङ्घार नहीं होता, उसे ही

शान्ति मिन्नती है।

| संन्यास मार्ग के टीकाकार इस 'चरति' (वर्तता है) पद का "भीख |मॉगता फिरता है "ऐसा अर्थ करते हैं; परन्तु यह अर्थ ठीक नहीं है । पिछजे |दंध वें और ६७ वें श्लोक में 'चरन्'एवं 'चरतां' का जो अर्थ है, वही अर्थ |यहाँ भी करना चाहिये । गीता में ऐसा उपदेश कहीं भी नहीं है कि स्थितप्रज्ञ |भिचा माँगा करे । हाँ, इसके विरुद्ध ६४ वें श्लोक में यह स्पष्ट कह दिया है कि |स्थितप्रज्ञ पुरुष इन्दियों को अपने स्वाधीन रख कर 'विपयों में वर्ते'। अतएव |'चरित' का ऐसा ही अर्थ करना चाहिये कि 'वर्तता' है, अर्थात 'जगत के ज्यवहार |करता है '। श्रीसमर्थ शमदास स्वाधी ने दासवोध के उत्तरार्ध में इस बात का |उत्तम वर्णान किया है कि 'निःस्ट्रह् 'चतुर पुरुष (स्थितप्रज्ञ) ज्यवहार में कैसे |वर्तता है; और गीतारहस्य के चौदह्वें प्रकरण का विषय ही वही है ।]

एपा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति । स्थित्वास्यामंतकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमञ्जीत ॥ ७२ ॥ इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन-

संवादे सांख्ययोगो नाम हितीयोऽध्याय: ॥ २ ॥

(७२) हे पार्थ ! ब्राह्मी स्थिति यही है। इसे पा जाने पर कोई भी मोह में नहीं फैंसता: और अन्तकाल में अर्थात मरने के समय में भी इस रियति में रह कर बहा-निर्वाण अर्थात् ब्रह्म में मिल जाने के स्वरूप का मोच पाता है।

यह बाह्या स्थिति कर्मयोग की आन्तिम और अत्युत्तम स्थिति है ( देखी गी.र. प्र. ६. पु. २३३ और २४६ ); फ्रोर इसमें विशेषता यह है कि, इसके प्राप्त हो जाने से फिर मोह नहीं होता । यहाँ पर इस विशेषता के बतलाने का कुछ कारगा है । वह यह कि यदि किसी दिन दैवयोग से घड़ी-दो घड़ी के लिये इस बाह्यी स्थिति का अनुभव हो सके, तो उससे कुछ चिरकालिक लाभ नहीं होता। क्योंकि किसी भी मनुष्य की यदि सरते समय यह स्थिति न रहेगी, तो | मरण-काल में जैसी वासना रहेगी उसी के श्रनुसार पुनर्जन्म होगा ( देखो गीता !रहस्य पु. २८८)। यही कारण है जो बाह्मी स्थिति का वर्णन करते हुए इस क्षीक में स्पष्टतया कह दिया है कि ' बन्तकालेऽपि ' = बन्तकाल में भी स्थित-प्रज्ञ की यह धवस्था स्थिर चनी रहती है। अन्तकाल में मन के शुद्ध रहने की विशेष आवश्यकता का वर्णन उपनिपदों में (सां. ३. १४, १; प्र. ३. १०) ब्रीर गीता में भी (गी. द. ४. १०) है। यह वासनात्मक कर्म अगले अनेक जन्मों के भित्तने का कारणा है, इसलिये प्रगट ही है कि अन्तवः मरने के समय तो वासना शन्य हो जानी चाहिये। और फिर यह भी कहना पढ़ता है कि मरण-समय में वासना शुन्य होने के लिये पहले से ही वैसा ध्रम्यास हो जाना चाहिये। क्योंकि वासना को शून्य करने का कर्म अत्यन्त कठिन है, और विना ईश्वर की विशेष कृपा के उसका किसी को भी प्राप्त हो जाना न केवल कठिन है, वरन् असम्मव मी है। यह तत्व वैदिकधर्म में ही नहीं है, कि मरगा समय में वासना शुद्ध होनी चाहिये; किन्तु अन्यान्य धर्मी में भी यह तत्व अङ्गीकृत हुआ 🕏 । देखो गीतारहस्य पृ. ४३६ । 🕽

इस प्रकार श्रीमगवान् के गाये हुए अर्थात् कहे हुए उपनिषदु में, ब्रह्मविद्या-न्तर्गत योग-अर्थात कर्मयोग-शास्त्रविषयक, श्रीकृष्णा और अर्जुन के संवाद में सांख्ययोग नामक दूसरा ऋष्याय समाप्त हुआ।

िइस अञ्याय में, आरम्स में साँख्य **अथवा संन्यासमार्ग** का विवेचन है, इस कारण इसको सांख्ययोग नाम दिया गया है। परन्तु इससे यह न समम्क किना चाहिये कि पूरे अध्याय में वही विषय है। एक ही अध्याय में प्रायः अनेक

# तृतीयोऽध्यायः । अर्जुन उवाच ।

ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन । तार्कि कर्माण घोरे मां नियोजयसि केशव ॥ १ ॥ व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे । तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्तुयाम् ॥ २॥

# श्रीभगवानुंवाच ।

§§ लोकेऽस्मिन्द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ ।

विषयों का वर्गोन होता है। जिस अध्याय में, जो विषय आरम्भ में बा गया है, |अथवा जो विषय उसमें प्रमुख है, उसी के अनुसार उस अध्याय का नाम रख |दिया जाता है। देखो गीतारहस्य प्रकरग्र १४. पृ. ४४४।]

## तीसरा अध्याय।

[ अर्जुन को यह मय हो गया या कि मुक्ते भीष्म-द्रोगा आदि को मारना पढ़ेगा। अतः सांख्यमार्ग के अनुसार आत्मा की निखता और अग्रोज्यत्व से यह सिद्ध किया गया, कि अर्जुन का मय ध्रया है। फिर स्वधर्म का प्योड़ा सा विवेचन करके गीता के मुख्य विषय, कर्मयोग का दूसरे अध्याय में ही आरम्भ किया गया है और कहा गया है कि कर्म करने पर भी उनके पाप-पुग्य से यचने के लिये केवल यही एक जुकि या योग है, कि वे कर्म साम्यवृद्धि से किये जावें। इसके अनस्तर अंत में उस कर्मयोगी स्थितप्रज्ञ का वर्गोन भी किया गया है कि जिसकी बुद्धि इस प्रकार सम हो गई हो। परन्तु इतने से ही कर्मयोग का विवेचन पूरा नहीं हो जाता। यह बात सच है कि कोई भी काम समयुद्धि से किया जावे तो उसका पाप नहीं कातता। परन्तु जब कर्म की अपेचा समयुद्धि से किया जावे तो उसका पाप नहीं कातता। एरन्तु जब कर्म की अपेचा समयुद्धि से किया जावे तो उसका पाप नहीं कातता; परन्तु जब कर्म की अपेचा समयुद्धि की सम कर लेने से ही काम चल जाता है — इससे यह सिद्ध नहीं होता कि कर्म करना ही चाहिये। अत्यव जब अर्जुन ने यही श्रुका प्रअरूप में उपस्थित की, तय भगवान् इस अध्याय में तथा अर्थाल अव्याय में प्रतिपादन करते हैं कि " कर्म करना ही चाहिये।"

ष्मजुंन ने कहा—(१) हे जनादंन ! यदि तुम्हारा यही मत है कि कर्म की ष्मपेत्ता (साम्य-) प्रदि ही श्रेष्ठ हैं, तो हे केशव ! सुके (युद्ध के ) घोर कर्म में क्यों लगाते हो ? (२) (देखने में) न्यामिश्र प्रचीत सन्दिग्ध भाषण करके तुम मेरी प्रदि को श्रम में डाल रहे हो । इसलिये तुम पेसी एक ही बात निश्चित करके सुमेन बतलाको, जिससे सुभेन श्रेय कार्यात् कृष्याण भार हो । ह्वानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् ॥ ३॥ न कर्मणामनारंभानेष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते । न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति ॥४॥ न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मछत् । कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैग्र्णैः ॥५॥

श्रीभगवान् ने कहा—(३) हे निप्पाप छर्जुन ! पहले ( धर्याद् दूसरे ब्रम्याय म ) मैंने यह चतलाया है कि, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठाएँ हैं—अर्याद ज्ञान-क्षेत्र से सांख्यों की श्रीर कर्मयोग से चोगियों की ।

हिसने 'पुरा 'शब्द का कार्य " पहले " कार्यात " दूसरे कार्याय में " किया है। यही कार्य सरल है, क्योंकि दूसरे कार्याय में पहले सांख्यनिष्ठा के कार्यु- हिंदा का का वर्षोन करके फिर कर्मयोगनिष्ठा का क्यारम्म किया गया है। परन्तु ' पुरा ' शब्द का कार्ये " सृष्टि के कारम्भ में " भी हो सकता है। क्योंकि महा- भारत में, नारायंगीय या भागवत्वधर्म के निरुपण में यह वर्णान है, कि सांख्य ' क्यार कोर प्रदृति ) दोनों प्रकार की निष्ठाकों को भगवान् ने निरात्त के क्यारम्भ में ही उत्पन्न किया है (देखो शां. ३४० कोर ३४०)। ' निष्ठा ' शब्द के पहले ' भोच ' शब्द कप्याहत है, ' निष्ठा ' शब्द का कार्य वह मार्ग है कि जिससे चलने पर कन्त में मोच मिलता है; गीता के क्यनुसार ऐसी निष्ठाएँ दो ही हैं, और ने दोनों स्वतंत्र हैं, कोई किसी का कड़ नहीं है—हत्यादि वातों का विस्तृत विवेचन गीतारहस्य के ग्यारहमें प्रकरण ( पृ. ३०४-३१५) में किया । गया है, इसलिय उसे यहाँ दुहराने की क्यावश्यकता नहीं है। ग्यारहनें प्रकरण | के कन्त ( पृष्ठ ३५२९) में नक्शा देकर इस बात का भी वर्णन कर दिया गया है कि होनों निष्ठाकों में मेद क्यों है। मोच की दो निष्ठाएँ वतला दी गई; अव तर्द निम्नत नैक्कर्यंसिद्धि का स्वरूप स्पष्ट करके वतलाते हैं—]

(४) (परन्तु ) कर्मों का प्रारम्भ न करने से घी पुरुष को नैष्कर्य-प्राप्ति नहीं घो जाती, और कर्मों का संन्यास (त्याग) कर देने से घी सिद्धि नहीं मिस्र जाती। (५) क्योंकि कोई मनुष्य ( कुछ न कुछ,) कर्म किये विना चुण भर भी नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण अत्येक परतन्त्र मनुष्य को (सदा कुछ न कुछ) कर्म करने में लगाया घी करते हैं।

िचीये श्लोक के पहले चरात में जो 'मैक्कर्स्य ' पद है, उसका 'जान ' अर्थ मान कर सन्यासमार्गवाले टीकाकारों ने इस श्लोक का अर्थ अपने सम्प्रदाय |के अनुकूल इस प्रकार बना लिया है—" कमीं का आरंभ न करने से ज्ञान |नहीं होता, अर्थात कमीं से ही ज्ञान होता है, क्योंकि कमी ज्ञानप्राप्ति का |साधन है।" परन्तु यह अर्थ न तो सरल है और न ठीक ठीक । नैष्कर्स्य शब्द |का अपयोग वेदान्त और मीमोसा दोनों शाखों में कई बार किया गया है और

#### कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्।

! सुरेश्वराचार्य का " नैष्कर्म्यसिद्धि" नामक इस विषय पर एक प्रंय भी है। तयापि, नैकम्यं के ये तत्त्व कुछ नये नहीं हैं। न केवल सुरेखराचार्य ही के किन्त मीमांसा और वेदान्त के सूत्र बनने के भी, पूर्व से ही उनका प्रचार होता था रहा है। यह वतलाने की कोई स्मावश्यकता नहीं, कि कर्म बंधक होता ही है। इसलिये पारे का उपयोग करने के पहले उसे मार कर जिस प्रकार वैद्य लोग ग्रुद्ध कर लेते हैं, उसी प्रकार कर्म करने के पहले ऐसा उपाय करना पढता है कि जिससे उसका बन्धकत्व या दोप मिट जाय। और, ऐसी यक्ति से कर्म करने की श्विति को ही ' नैष्कर्म ' कहते हैं । इस प्रकार वन्धकत्वरहित कर्म मोत्त के निये बाधक नहीं होते, अत्तप्व मोत्त शास्त्र का यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है, कि यह स्थिति कैसे प्राप्त की जाय ? मीमांसक जोग इसका यह उत्तर देते हैं, कि नित्य और (निमित्त होने पर) नैमित्तिक कर्म तो करना चाहिये. पर काम्य और निषिद्ध कर्म नहीं करना चाहिये। इससे कर्म का यन्धकत्व नहीं रहता और नैकम्योवस्या सुलम शीत से प्राप्त हो जाती है। परन्तु वेदान्तशास्त्र ने सिद्धान्त किया है कि सीमांसकों की यह युक्ति गुलत है; और इस बात क विवेचन गीतारहस्य के दसवें प्रकरण ( ए. २७४ ) में किया गया है । कुछ स्रौर ज़ीगों का कथन है, कि यदि कर्म किये ही न जायें तो उनसे वाधा कैसे ही सकती है ? इसालिये, उनके मतानुसार, नष्कर्म्य प्रवस्या प्राप्त करने के लिये सव कर्मी ही की छोड देना चाहिये । इनके मत से कर्मशन्यता को ही 'नैप्कर्म्य ' कहते हैं। चौथे श्लोक में यतलाया गया है, कि यह मत ठीक नहीं है, इससे तो सिद्धि अर्थात् मोच भी नहीं मिलताः और पाँचवें श्लोक में इसका कारण भी यतला दिया है। यदि हम कर्म को छोड़ देने का विचार करें, तो जब तक यह देष है तब तक सोना, बैठना इत्यादि कर्म कभी रुक ही नहीं सकते (गी. ५. ६ घोर १८. ११ ), इसानिये कोई भी मनुष्य कर्मशन्य कभी नहीं हो सकता। फ़ातः कर्मशन्यरूपी नैप्कर्य असम्भव है । सारांश, कर्मरूपी विच्छ कभी नहीं . मरता । इसकिये ऐसा कोई उपाय सोचना चाहिये कि जिससे वह विपरहित हो जाय । गीता का सिद्धान्त है कि कर्नी में से श्रपनी प्रासक्ति को एटा लेना ही इसका एक मात्र उपाय है । जागे जनेक स्थानों में इसी उपाय का विस्तार-पूर्वक वर्णन किया गया है । परन्तु इस पर भी शङ्का हो सकती है, कि यद्यपि कर्मी को छोड देना नैप्कर्म्य नहीं है, तथापि संन्यासमार्गवाले तो सब कर्मी का संन्यास अर्थाद त्याग करके ही मोचा प्राप्त करते हैं, अतः मोचा की प्राप्ति के किये कर्मी का त्याग करना आवश्यक है । इसका उत्तर गीता इस प्रकार देती है, कि संन्यासमार्गवालों को मोज तो मिलता है सही, परन्तु वह कुछ उन्हें कर्मी का त्याग करने से नहीं मिलता, किन्तु मोच-सिद्धि उनके ज्ञान का फल है। यदि ! केवल कर्मों का त्याग करने से ही मोच-सिद्धि होती हो, तो फिर पत्यरों को इंद्रियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ ६॥ यस्तिबद्रियाणि मनसा नियम्यारमतेऽर्ज्जुन । कर्मेद्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥ ७॥

| भी मुक्ति मिलनी चाहिये ! इसले ये तीन वार्ते सिद्ध होती हैं: -(१) मैक्कर्य | कुछ कमंशून्यता नहीं है, (२) कमों को विलक्कत त्याग देने का कोई कितना भी | प्रयत्न क्यों न करे, परन्तु ने छूट नहीं सकते, और (१) कमों को त्याग देना सिद्धि | प्राप्त करने का उपाय नहीं है; यही वार्ते ऊपर के श्लोक में वतलाई गई हैं। जब | ये तीनों वार्ते सिद्ध हो गई, तब खटारहों घट्याय के कयनानुसार ' नैक्कर्य-| सिद्धि ' की ( देखो गी. १८. १८ और १९) प्राप्ति के लिये यही एक मार्ग शेष | रह जाता है, कि कर्म करना तो छोड़े नहीं, पर ज्ञान के द्वारा घ्याताक का चय | करके सब कर्म सदा करता रहे । क्योंकि छान मोज का साधन है तो सही, पर | कर्मशून्य रहना भी कभी सम्भव नहीं, इसालेय कर्मों के वन्यकत्व ( वन्यन ) को | नष्ट करने के लिये घ्यासिक छोड़ कर उन्हें करना घ्यावश्यक होता है। इसी को | कर्मशून्य रहना की अप्राप्ति छोड़ कर उन्हें करना घ्यावश्यक होता है। इसी को | कर्मश्रेप योग्यता का, ध्रघांत्र श्रेष्ट हैं—]

(६) जो मृद्ध ( हाय पैर खादि ) कर्मेन्द्रियों को रोक कर मन से इन्द्रियों के विषयों का चिन्तन किया करता है, उसे मिय्याचारी झर्यात दांभिक कहते हैं। (७) परन्तु है खर्जुन! उसकी योग्यता विशेष कर्यात् श्रेष्ट है कि जो मन से इन्द्रियों का काकलन करके, (केवल) कर्मेन्द्रियों द्वारा अनासक बुद्धि से 'कर्मयोग' का श्रारम्म करता है।

[ पिछले अध्याय में जो यह वतलाया गया है कि कर्मयोग में कर्म की अपे हु अप है (गी. २. ४६), उसी का इन दोनों खोकों में स्पष्टीकरण किया गया है । यहाँ साफ साफ कह दिया है, कि जिस मनुष्य का मन तो शुद्ध नहीं है, पर केवल दूसरों के भय से या इस अभिलापा से कि दूसरे सुमे भला किंह, केवल वाग्रेन्त्रियों के स्थापार को रोकता है, वह सचा सदाचारी नहीं है, वह | होंगी है । जो लोग इस वचन का प्रमाण देकर, कि "कलों कर्ता च लिप्यते "— | किल्युग में दोप बुद्धि में नहीं, किन्तु कर्म में रहता है — यह प्रतिपादन किया | फरते हैं कि बुद्धि चाहे जैसी हो, परन्तु कर्म बुरा न हो; उन्हें इस खोक में | विणित गीता के तस्व पर विशेष ध्यान हेना चाहिये । सातवें खोक से यह वात | प्रगट होती है, कि निष्काम बुद्धि से कर्म करने के योग को ही गीता में 'कर्मयोग' | कहा है । संन्यासमार्गीय छुद्ध टीकाकार इस खोक का ऐसा अर्थ करते हैं, कि | यद्यपि यह कर्मयोग हठे खोक में वतलाये हुए दांसिक मार्ग से श्रेष्ट है, तथापि | यह संन्यासमार्ग से श्रेष्ठ नहीं है । परन्तु यह बुक्ति साम्प्रवृधिक धाप्रह की है, | क्यांकि न केवल हती खोक में, यरन् किर पाँच अध्याय के आरम्भ में और | क्यांकि न केवल हती खोक में, यरन् किर पाँच अध्याय के आरम्भ में और | क्यांकि न केवल हती खोक में, यरन् किर पाँच अध्याय के आरम्भ में और | अन्यांकि न केवल हती खोक में, यरन् किर पाँच अध्याय के आरम्भ में और | क्यांकि न केवल हती खोक में, यरन् किर पाँच अध्याय के आरम्भ में और |

### नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हाकर्मणः। शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धश्वेटकर्मणः॥ ८॥

| योगयता का या श्रेष्ट हैं (गीतार. 9. २०७ – २०६)। इस प्रकार जय कर्मयोग | ही श्रेष्ट है, तब व्यर्जन को इसी मार्ग का व्याचरण करने के लिये उपदेश करते हैं – ] (६) ( व्यर्ग धर्म के व्यनुसार ) नियत व्यर्णात् नियमित कर्म को तू कर, क्योंकि कर्म म करने की व्यर्पता, कर्म करना कहीं व्यक्षिक व्यन्ता है। इसके व्यतिरिक्त (यह समक्ष के कि यदि ) तु कर्म न करेगा, तो ( भोजन भी न मिलने से ) तेरा श्रीर-निर्वाह सक न हो सकेगा।

['अतिरिक्त 'प्योर 'तक '(प्रिप च) पदों से शरीरयात्रा को कम से कम हेतु कहा है। धय यह बतलाने के लिये यज्ञ-प्रकरण का आरम्भ किया जाता है, कि ' नियत प्रयात ' नियत किया हुआ कर्म ' कौन सा है और दूसरे किस महत्त्व के कारण उसका आचरण अवश्य करना चाहिये । जाजकल यज्ञ-थारा पादि औरधर्म लूस सा हो गया है, इसलिये इस विषय का आधनिक पाठकों को कोई विशेष महत्त्व माजूम नहीं होता। परन्तु गीता के समय में इन यज्ञ-यागों का पूरा पूरा प्रचार या खोर ' कर्म ' शब्द से मुख्यतः इन्हीं का बोध रुष्टा करता था; प्रतएव गीताधर्म में इस धात का, विवेचन करना प्रत्यावश्यक था कि ये धर्मकृत्य किये जावें या नहीं, और यदि किये जावें तो किस प्रकार । इसके सिवा, यह भी हमरण रहे कि यज्ञ शब्द का फर्य केवल ज्योतिष्टोम छादि श्रीतयज्ञ या छाप्ने में किसी भी वस्तु का इवन करना ही नहीं है ( देखो गी. ४, | ३२) । स्रष्टि:निर्माण करके उसका काम ठीक ठीक चलते रहने के लिये, अर्थात लोकसंग्रहार्य, प्रजा को ग्रामा ने चातुर्वस्थितिहतं जो जो काम बाँट दिये हैं. े उन सब का ' यज्ञ ' शब्द में समावेश होता है ( देखो म. मा. अनु. ४८. ३: ! चीर गी. र. प. २८६-२६४) । धर्मशाखों में इन्हों कर्मी का उल्लेख है और यह । 'नियत' शब्द से वे दी विविद्यत हैं। इसलिये कहना चाहिये कि यद्यपि स्नाज-कल यज्ञ-याग लुसप्राय हो गये हैं. तथापि यज्ञ-चक्र का यह विवेचन अब भी निरर्धक नहीं है। शाखों के अनुसार ये सब कर्म काम्य हैं, अर्थात् इसलिये बता-लाये गये हैं कि मनुष्य का इस जगत में कल्याया होने और उसे सुख मिले । |परना पीछे दूसरे प्राच्याय (गी. २. ४१-४४ ) में यह सिद्धान्त है कि भीमांसकी के ये सहेतक या काम्यकर्म मोच के लिये प्रतियन्धक हैं, अतएव वे नीचे दर्जे के हैं। ग्रीर मानना पड़ता है कि ग्रव तो उन्हीं कर्मों को करना चाहिये; इसालिये । खराले खोकों में इस बात का विस्तृत विवेचन किया गया है कि कर्मी का ग्रमाश्रम सिप अथवा बन्धकर्व केसे मिट जाता है और उन्हें करते रहने पर भी नैष्कर्म्यावस्था क्योंकर प्राप्त होती है। यह समप्र विवेचन भारत में वर्धित नारायग्रीय या भाग-वतधर्म के अनुसार है ( देखो स. सा. शां. ३४० ) । ]

### §§ यहार्थात्कर्मणोऽन्यत्र छोकोऽयं कर्मवंधनः। तद्धें कर्म कोंतेय मुक्तसंगः समाचार॥९॥

(६) यज्ञ के लिये जो कर्म किये जाते हैं, उनके छीतिरिक्त, खन्य कर्मों से यह लोक वैंघा हुआ है। तद्यें खर्यात् यज्ञार्थ (किये जानेवाले) कर्म (भी) तू आसकि या फलाशा छोड़ कर करता जा।

इस श्लोक के पहले चरण में मीमांसकों का श्लोर दूसरे में गीता का सिद्धान्त वतलाया गया है। भीमांसकों का कथन है कि जब वेदों ने ही यज्ञ-यागादि कर्म मनप्यों के लिय नियत कर दिये हैं और जब कि ईश्वरनिर्मित सिष्टि का न्यवहार ठीक ठीक चलते रहने के लिये यह यज्ञ-चक्र आवश्यक है तब कोई भी इन कर्मों का त्याग नहीं कर सकता; यदि कोई इनका त्याग कर देगा तो समसना होगा कि वह श्रीतधर्म से वश्चित हो गया । परंतु कमाविपाक प्रिक्रिया का सिद्धान्त है कि प्रत्येक कर्म का फल मनुष्य को भोगना ही पडता है: इसके चनुसार कहना पहुंता है, कि यज्ञ के लिये मनुष्य जो जो कर्म करेगा उसका मला या दुरा फल भी उसे भोगना ही पड़ेगा । मीमांसकों का इस पर यह उत्तर है कि, वेदों की ही आज्ञा है कि 'यज्ञ' करना चाहिये, इसलिये यज्ञार्य जो जो कर्म किये जावेंगे वे सब ईश्वरसम्मत होंगे; खतः उन कर्मों से कर्चा बद्ध नहीं हो सकता। परंतु यहाँ के सिवा दूसरे कामी के लिये-उदाहर-गार्थ केवल अपना पेट भरने के लिये,—सनुष्य जो कुछ करता है वह, यज्ञार्थ नधुं भ्रो सकता; उसमें तो केवल मनुष्य का भ्री निजी लाभ भ्री। यही कारण है जो मीमांसक उसे 'पुरुपार्य 'कर्म कहते हैं, छौर उन्हों ने निश्चित किया है कि ऐसे यानी यज्ञार्थ के ऋतिरिक्त अन्य कर्म अर्थात् पुरुषार्थ कर्म का जी कुछ भन्ना या बुरा फल होता है वह मनुष्य को भोगना पड़ता है-यही सिद्धान्त उक श्लोक की पहली पंक्ति में है ( देखो गीतार. प्र. ३. प्र. ५२ - ५५ ) । कोई कोई टीकाकार यज्ञ=विष्णु ऐसा गौरा अर्थ करके कहते हैं कि यज्ञार्थ शब्द का अर्थ विष्णुप्रीलर्थं या परमेश्वरार्पणपूर्वक है; परंतु हमारी समक्त में यह अर्थ खींचा तानी का और क्षिष्ट है। यहाँ पर प्रश्न होता है कि यज्ञ के लिये जो कर्म करने पड़ते हैं, उनके सिवा यदि मनुष्य दूसरे कर्म कुछ भी न करे तो क्या वह कर्मवंधन से द्ध्य सकता है ? क्योंकि यज्ञ भी तो कर्म ही है और वसका स्वर्ग-पातिरूप जो शोखोक फल है वह मिले विना नहीं रहता । परंतु गीता के दूसरे ही अप्याय में स्पष्ट रीति से बतलाया गया है कि यह स्वर्ग-प्राप्तिरूप फल मोच-प्राप्ति के विरुद्ध है (देखो गी. २-४०-४४; च्रौरं ६. २०, २१)। इसी लिये इक श्लोक के दूसरे चरण में यह वात फिर वतलाई गई है कि मनुष्य को यज्ञार्य नो कुछ नियत कर्म करना होता है उसे भी वह फल की श्राशा छोड़ कर अर्थात् केवल कर्तन्य समम्म कर, करे और इसी व्यर्थ का प्रतिपादन आगे सास्विक

सहयक्षाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः । भनेन प्रस्तविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक् ॥ १०॥ देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः । परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाष्स्यथः ॥ ११॥ इष्टान्भोगान्हि वो देवां दास्यन्ते यक्षभाविताः । तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सः ॥ १२॥

¦यज्ञ की ब्वाख्या करते समय किया गया है ( देखो गी. १७. ११ झेरी १८.६°)। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि इस प्रकार सब कर्म बजार्य और सो भी फलाशा छोड़ कर करने से, (१) वे सीमांसकों के न्यायानुसार ही किसी भी प्रकार मनप्य को यद्ध नहीं करते, क्योंकि ये तो यज्ञार्थ किये जाते हैं छोर (२) उनका स्वर्ग-प्राप्तिरूप शाखोक एवं व्यन्तिय फल मिलने के बदले मोच-प्राप्ति होती है, क्योंकि वे फलाशा छोड़ कर किये जाते हैं। आगे १६ वें श्लोक में और फिर चौथे अध्याय के २३ वें श्लोक में यही अर्थ दुवारा प्रतिपादित हुआ है । तात्पर्य यह है कि, मीमांसकों के इस सिद्धान्त—'' यज्ञार्य कर्म करना चाहिय क्योंकि वे यन्यक नहीं होते" -में भगवद्गीता ने और भी यह सुधार कर दिया है कि " जो कर्म यज्ञायं किये जाव, उन्हें भी फलाशा छोड कर करना चाहिये । "किन्तु . इस पर भी यह शंका होती है कि, मीमांसकों के सिद्धान्त को इस प्रकार सुधा-रने का प्रयत्न करके यज्ञ-याग आदि गाईस्टयवृत्ति को जारी रखने की अपेचा, क्या यह छाधिक अच्छा नहीं है कि कर्मों की फंसाट से छूट कर मोच-प्राप्ति के लिये सब कर्मी को छोड़ छाड़ कर संन्यास के ले ? भगवंद्गीता इस प्रश्न का साफ यही एक उत्तर देती है कि 'नहीं'। क्योंकि यज्ञ-चक्र के विना इस जगत के | ब्यवद्दार जारी नहीं रह सकते। अधिक क्या कहें, जगत के धारणा-पोपण के जिये बिह्मा ने इस चक्र को प्रयम उत्पन्न किया है; और जबकि जगत् की सुरियति या संप्रह ही भगवान् को इप्ट है, तब इस यज्ञ-चक्र को कोई भी नहीं छोड़ सकता। खब यही अर्थ अगले श्लोक में बतलाया गया है। इस प्रकरण में, पाठकों को हमरण रखना चाहिये कि ' यज्ञ ' शब्द यहाँ केवल श्रोत यज्ञ के ही अर्थ में प्रयुक्त नहीं है, किन्तु उसमें स्मार्त यज्ञों का तया चातुर्वरार्थ आदि के यथाधिकार सब न्यावहा-! रिक कर्मों का समावेश <del>है</del> । ]

(१०) प्रारम्भ में यज्ञ के साय साय प्रजा को उत्पन्न करके प्रह्मा ने (उनसे) कहा, " इस (यज्ञ) के द्वारा तुम्हारी घृद्धि 'हों; यह (यज्ञ) तुम्हारी कामधेनु 'होंने अर्थात् यह तुम्हारे इन्छित फर्लों को देनेनाला होने। (११) तुम इस यज्ञसे देनकाओं को संतुष्ट करते रहें। (इस प्रकार) परस्पर एक दूसरे को सन्तुष्ट करते हुए (दोनों) परम श्रेय अर्थात् कल्याण्य प्राप्त कर को "। (१२) क्योंकि, यज्ञ से संतुष्ट होकर देनता लोग तुम्हारे इन्छित (सब)

यक्षशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्विकित्विषैः। भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्॥ १३॥

भोग तुम्हें देंगे । उन्हों का दिया हुआ उन्हें (वापिस-) न दे कर जो ( केवल स्वयं ) उपभोग करता है, वह सचसुच चोर है।

जिब बह्या ने इस सृष्टि अर्थात् देव आदि सब स्रोकों को उत्पन्न किया, तब उसे चिंता दुई कि इन लोगों का धारण-पोपण कैसे होगा। महाभारत के नारा-यणीय धर्म में वर्णन है कि बह्या ने इसके वाद हुज़ार वर्ष तक तप करके भगवान् को संतुष्ट किया; तब भगवान् ने सब लोगों के निर्वाह के लिये प्रवृत्ति-मधान यज्ञ चक्र उत्पन्न किया और देवता तथा मनुष्य दोनों से कहा, कि इस प्रकार वर्ताव करके एक दूसरे की रह्या करो । उक्त श्लोक में इसी कथा का कुछ शब्द-भेद से अनुवाद किया गया है (देखो मसा. शां. ३४०. ३८ से [६२ ) । इससे यह सिद्धान्त और भी अधिक दह हो जाता है, कि प्रवृत्ति-प्रधान | भागवतधर्म के तत्त्व का ही गीता में प्रतिपादन किया गया है । परन्तु भागवत-धर्म में यज्ञों में की जानेवाली हिंसा गर्श मानी गई है (देखो. मभा. शां. ३३६ भीर ३३७), इसालिये पश्चयज्ञ के स्थान में प्रथम द्रव्यमय यज्ञ शुरू हुआ , और धन्त में यह सत प्रचित्रत हो गया कि जपमय यज्ञ अथवा ज्ञानमय यज्ञ ै ही सब में श्रेष्ठ है (गी. ४. २३ – ३३)। यज्ञ शब्द से मतलव चातुर्वेगुर्व के सब कर्मों से हैं; भौर यह बात स्पष्ट है कि समाज का उचित रीति से धारण-पोषण होने के लिये इस यज्ञ-कर्म या यज्ञ-चक्र को भच्छी तरह जारी रखना चाहिये ( देखो मतु. १. ८७ )। प्राधिक क्या कहें; यह यज्ञ-चक्र आगे वीसवें श्लोक में ्विचर्सित लोकसंग्रह का ही एक स्वरूप है (देखो. गीतार. प्र. ११) । इसी ब्रिये स्मृतियों में भी लिखा है, कि देवलोक और मनुष्य लोक दोनों के संप्रहार्य भग-वान् ने ही प्रथम जिस लोकसंहकारक कर्म को निर्माण किया है, उसे आगे अस्बी तरह प्रचलित रखना मनुष्य का कर्तव्य है; और यही अर्थ अब अगले !श्लोक में स्पष्ट रीति से बतलाया गया है— ]

(12) यज्ञ करके शेप बचे हुए भाग को प्रहर्मा करनेवाले सज्जन सब पापों से सुक हो जाते हैं। परन्तु ( यज्ञ न करके केवल ) अपने ही जिये जो (अन्न) पकाते हैं, वे पापी लोग पाप भक्तगु करते हैं।

[ ऋग्वेद के १०. ११७. ६ मंत्र में भी यही खर्य है। उसमें कहा है कि
| " नार्यमणं पुष्यति नो सखायं केवलावो मवित केवलावी " — खर्यांत् जो मतुष्व
| सर्यमा या सखा का पोपणा नहीं करता, स्रकेला ही मोजन करता है, उसे केवल
| पापी सममना चाहिये। इसी प्रकार मनुस्तृति में भी कहा है कि " धर्म स
| केवलं मुंके यः पचत्यात्मकारणात्। यज्ञाशिष्टाशृनं खोतःसतामर्क्ष विधीयते॥"
| (३. ११८) — स्रर्यात् जो मनुष्य स्रयने क्षिये ही (स्रज्ञ) प्रकाता है वह केवल

अज्ञाद्भवान्ते भूतानि पर्जन्यादृष्ठसंभवः । यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः फर्मसमुद्भवः ॥ १४ ॥ कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्ष्रस्तमुद्भवम् तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् । ।१५ ॥

| पाप भत्नण करता हैं। यज्ञ करने पर जो शेव रह जाता है उसे ' कमृत ' और | दूसरों के भोजन कर जुकने पर जो शेव रहता हैं ( अक्तशेष) उसे 'विवस ' कहते हैं ( मतु. ३. २५४)। श्रीर, भन्ने मतुष्यों के लिये यही श्रज्ञ विहित कहां | गया है ( देखो. गी. ४. ३१)। श्रव इस बात का श्रीर भी स्पष्टीकरण करते हैं | कि यज्ञ शादि कर्म न तो केवल तिल श्रीर चावलों को श्राग में भोंकने के लिये | ही हैं श्रीर न स्वर्ग-प्राप्ति के लिये ही; वरन् जगत् का धारण-पोपण होने के | लिये उनकी बहुत श्रावश्यकता है श्रवांत् यज्ञ पर ही सारा जगत् श्रवलान्यत हैं-] (१४) प्राणिमात्र की उत्पत्ति श्रव्यक्त से होती है, प्रज्ञ पर्मन्य से उत्पन्न होता है, पर्मन्य पञ्च से उत्पन्न होता है, पर्मन्य पञ्च से उत्पन्न होता है, पर्मन्य वज्ञ से उत्पन्न होता है, पर्मन्य

[मनुस्मृति मं भी मनुष्य की चौर उसके घारण के लिये खावश्यक मन की उत्पत्ति के विषय में इसी प्रकार का वर्णन है। मनु के छोक का भाव यह है। "यज्ञ की खाग में दी हुई बाहुति सूर्य को मिलती है छोर फि। सूर्य से (मर्थाद | एरम्परा द्वारा यज्ञ से ही) पर्जन्य वपजता है, पर्जन्य से खन्न, खोर छन्न से प्रजा | उत्पन्न होती है "(मनु. ३. ७६)। यही छोक महाभारत में भी है (देखे। ममा। हां. २६२. ११)। तैतिराय उपनिपद् (२. १) में यह पूर्वपरम्परा इससे भी | पीछे हटा दी गई है खाँर ऐसा हम दिया गया है — "प्रयम परमात्मा से | खाकाश हुआ खीर फिर फम से वायु, खाग्ने, जल खोर प्रज्वी की बत्यत्ति | हुई; प्रज्वी से खोपि, खोपि से खन्न, और खन्न से पुरुप उत्पन्न हुआ।" | धातप्व इस परम्परा के खनुसार, प्राणिमात्र की कर्मपर्यन्त वसताई हुई पूर्वपर-प्रया को, खय कर्म के पहले प्रकृति खोर प्रकृति के पहले छेठ खन्नर नदा-पर्यन्त | पहुँचा कर, पूरी करते हैं—]

(१४) कर्म की उत्पत्ति वहां से प्रचीत् प्रकृति से हुई है, फीर यह वहा खदार से प्रचीत् परमेश्वर से हुमा है। इसिनये (यह समम्तो कि) सर्वेगत वहा ही यद्य में सदा अधिष्टित रहता है।

[कोई कोई इस स्ठोक के 'बहा 'शब्द का स्वर्ध 'प्रकृति' नहीं समस्तते, |वे कहते हैं कि यहाँ ब्रह्म का स्वर्ध 'वेद ' है। परन्तु 'ब्रह्म 'शब्द का 'वेद ' |क्रर्य करने से यद्यपि इस वाश्य में स्वापति नहीं हुई कि "ब्रह्म स्वर्धात् वेद |परमेश्वर से हुए हैं; "सपापि वैसा स्वर्थ करने से "सर्वगत ब्रह्म यज्ञ में है " |हसका कार्य ठीक ठीक नहीं सगता। इसिनयं "ममं योनिर्महत् ब्रह्म" (गी. |१४.३) श्लोक में "ब्रह्म"पद का जो प्रकृति स्वर्ष है, उसके स्वृतार रामानुन- एवं प्रवितेतं चक्रं नाजुवर्तयतीह् यः । अधायुर्तिद्वियारामो नीचं पार्यं स जीवति ॥ १६ ॥ §§ यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः । आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते ॥ १७ ॥ नैव तस्य क्रतेनार्यो नाक्रतेनेह् कश्चन ।

भाष्य में यह अयं किया गया है कि इस स्वान में मी 'महा 'शृदर से जात् की मूल प्रकृति विवित्ति हैं; और यही धर्य हमें भी ठीक मालूम होता है । इसके भिवा महाभारत के शान्तिपर्व में, यज्ञप्रकरण में यह वर्णन है कि "अनु-यहां जगत्सवें यज्ञ्ञानुजगत्सदा" (शां. २६७. २४) — अर्थात् यज्ञ के पीके | जगत् हैं और जगत् के पीछे पीछे यज्ञ हैं। महा का अर्थ 'प्रकृति करने से इस | वर्णन का भी प्रसुत रहोक से मेल हो जाता है, क्योंकि जगत् ही प्रकृति हैं। | गीतारहृत्य के सातवें और आठवें प्रकरण में यह बात विस्तारपूर्वक बतलाई | गई है कि परमेश्वर से प्रकृति और त्रिगुणात्मक प्रकृति से जगत् के सब कर्म कैसे | निष्पन्न होते हैं। इसी प्रकार पुरुषस्क में भी यह वर्णन है कि देवताओं ने | प्रथम यज्ञ करके ही सृष्टि को निर्माण किया है।

(१६) हे पार्थ ! इस प्रकार (जगत् के धारणार्थ ) चलाये हुए कर्म या यज्ञ के चक को जो इस जगत् में आगे नहीं चलाता, उसकी धायु पापरूप हैं; उस इन्ट्रिय-सम्पटका (अर्थात् देवताओं को न दे कर,स्वर्य टरमोग करनेवाले का) जीवन व्यर्थ हैं।

[ स्वयं ब्रह्मा ने ही - सतुत्यों ने नहीं - लोगों के घारणा-पोषणा के लिये यह-सय कमें या चातुर्वराय-वृत्ति उत्पन्न की है। इस सृष्टि का कम चलते रहने के लिये (ख्रोक १४) और साथ ही साथ अपना निर्वोह होने के लिये (ख्रोक ८), इव दोनों कारणों से, इस वृत्ति की आवश्यकता है; इससे सिद्ध होता है कि यह-चक्क को अनासक बुद्धि से नगत् में सदा चलाते जाना चाहिये। अय यह बात मालूम हो चुकी कि मीमांसकों का या त्रयीधमें का कर्मकारढ (यन-चक्क) गीता-धर्म में अनासक बुद्धि की ब्रुक्ति से कैसे हियर रखा गया है (देखों गीतार. प्र. ११९. पृ. ३४१ - २४६)। कई सन्यास मागंबाले वेदान्ती इस विपय में शक्का करते हैं कि आत्मज्ञानी पुरुप को जब यहाँ मोज प्राप्त हो जाता है, और उसे जो कुक्क प्राप्त करना होता है, वह सब दसे यहीं मिल जाता है, तब दसे कुक्क भी कर्म करने की आवश्यकता नहीं है - और उसको कर्म करना भी न चाहिये। इस का उत्तर अगले तीन श्लोकों में दिया जाता है।

(१७) परन्तु नो मनुष्य केवल झात्मा में ही रत, झात्मा में ही रह और आत्मा में ही संतुष्ट हो साता है, टसके निये (स्वयं खपना) कुछ भी कार्य (श्रेप) नहीं रह जाता; (१८) इसी प्रकार यहाँ खर्यात, इस तगत् में (कोई काम) करने से या न करने से भी उसका कोई लाभ नहीं होता; और सब प्राणियों में

### न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थस्यपाश्रयः ॥ १८ ॥ तस्मादसकः सततं कार्यं कर्मसमाचर ।

ष्ठसका कुछ भी (निजी) मतलय ष्टरका नहीं रहता । (६६) तस्मात् सर्यात् जब झानी पुरुष इस प्रकार कोई भी स्रपेक्षा नहीं रखता तव, तू भी (फल की) धासकि छोड़ कर व्यपना कर्तस्य कर्म सदैव किया कर; क्योंकि धासकि छोड़ कर कर्म करनेवाले मनुष्य को प्रमानि प्राप्त होती है।

ि १७ से १९ तक के श्रीकों का टीकाकारों ने यहत विषयांत कर ढाला है, इसलिये हम पहले उनका सरल भावार्य ही यतलाते हैं। तीनों श्लोक मिल कर हेतु-सनुमान-पुक्त एक ही वारय है। हनमें से १७ वें जीर १८ वें छोकों में पहुने इन कारणों का उद्येख किया गया है कि जो साधारण रीति से ज्ञानी े पुरुष के कर्म न करने के विषय में चतलाये जाते हैं; ध्योर इन्हीं कारगीं। से गीता ने जो अनुमान निकाला है यह १९ वें छोक में कारण-योधक 'तस्मात्' शब्द का प्रयोग करके, वतलाया गया है । इस जगत् में सोना, बैठना, बठना या जिन्दा रप्तना धादि सब कर्नी को, कोई छोडने की इच्छा करे, तो वे छट नहीं सकते। मतः इस मन्याय के सारम्भ में, चौधे सीर पाँचवें शोकों में, स्पष्ट कह दिया गया है कि कमें को छोड देने से न तो नैएकम्पं होता है छौर न वह सिद्धि प्राप्त करने का उपाय ही है। परन्त इस पर संन्यास मार्गवालों की यह दलील 🕏 कि !" हम फ़ब्र सिद्धि प्राप्त करने के लिये कर्म करना नहीं छोड़ते 🕏 । प्रत्येक मनुष्य इस जगत में जो कुछ करता है, वह अपने या पराये लाभ के लिये ही करता है, किन्तु मनुष्य का स्वकीय परमक्षाध्य क्षिद्धावस्या अथवा मोद्ध है और वह | ज्ञानी पुरुष को उसके ज्ञान से प्राप्त दुष्पा करता है, इसलिय उसको ज्ञान-प्राप्ति हो जाने पर कुछ प्राप्त करने के लिये नहीं रहता ( श्लोक १७ ) । ऐसी अवस्था मि, चाहे वह कर्म करे या न करे—उसे दोनों बातें समान हैं। अच्छा; यदि कहें कि उसे लोकोपयोगार्य फर्म करना चाहिये, तो उसे लोगों से भी कुछ लेना-देना नहीं ( की. १८)। फिर वह कर्म करे ही क्यों " ? इसका उत्तर गीता याँ देती के कि. जब कर्म करना खौर न करना तुम्हें दोनों एक से हैं, तय कर्म न करने का े ही इतना हुठ तुम्हें क्यों है ? जो कुछ शास के अनुसार प्राप्त होता जाय, उसे । आग्रह-विद्वीन मुद्धि से करके छुटी पा जासो। इस जगत में कर्म किसी से भी छटते नहीं हैं, फिर घाहे वह ज्ञानी हो अधवा श्वज्ञानी । अब देखने में तो पह बढ़ी जटिल समस्या जान पड़ती है, कि कर्म तो छूटने से रहे और ज्ञानी !परुप को स्वयं जपने लिये उनकी जावश्यकता नहीं ! परन्तु गीता को यह समस्या कुछ कठिन नहीं जैचती। गीता का कथन यह है कि जब कर्म छुटता है ही नहीं, तय उसे करना ही चाहिये। किन्तु अय स्वार्यगुद्धि न रहने से उसे निःस्वार्य द्यर्पात् निष्काम बुद्धि से किया करो । १६ वें श्लोक में ' तस्मात् 'पद का प्रयोग करके यही उपदेश सर्जन को किया गया है; एवं इसकी प्रष्टि में आगे

असक्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्तीति पृष्पः ॥ १९ ॥

! २२ वें स्कोक में यह दशन्त दिया गया है कि सब से श्रेष्ठ ज्ञानी भगवान् स्वयं अपना कुछ भी कर्त्तव्य न होने पर भी, कर्म ही करते हैं । सारांश, संन्यास-मार्ग के लोग ज्ञानी पुरुष की जिस रिथति का वर्णन करते हैं, उसे ठीक मान ल तो गीता का यह वक्तन्य है कि उसी स्थिति से कर्मसंन्यास-पद्म सिद्ध होने के वदले, सदा निष्काम कर्म करते रहने का पक्त ही और भी दह ही जाता है। परन्तु संन्यासमार्गवाले टीकाकारों को कर्नयोग की उक्त युक्ति और सिद्धान्त (७, ६, ६) मान्य नहीं है; इसलिये वे उक्त कार्य-कारण-भाव की श्रयवा समुचे अर्थ-प्रवाह को, या आगे वतलाये हुए भगवान के दृशनत को भी नहीं मानते ( २२, २५ और ३०)। उन्होंने तीनों श्लोकों को तोड़ मरोड कर स्वतन्त्र मान लिया है: और इनमें से पहले दो श्लोकों में जो यह निर्देश है कि " ज्ञानी पुरुष को स्वयं अपना कुछ भी कर्तन्य नहीं रहता, " इसी को गीता का प्रान्तिम सिद्धान्त मान कर इसी आधार पर यह प्रतिपादन किया है कि भगवान् ज्ञानी पुरुप से कहते हैं कि कर्म छोड़ दे! परन्तु ऐसा करने से तीसरे अर्थात् १६ वें स्रोक में अर्जुन को जो लगे हाय यह उपदेश किया है कि " आसकि छोड कर, कर्म कर " यह अलग हुआ जाता है और इसकी उपपत्ति भी नहीं लगती। इस पिंच से बचने के लिये इन टीकाकारें। ने यह अर्थ करके अपना समाधान कर लिया है कि, मर्जुन को कर्म करने का उपदेश तो इसलिय किया है कि वह अज्ञानी था! परन्तु इतनी माघापची करने पर भी १६ वें श्लोक का 'तस्तात ' पद निरर्वक ही रह जाता है। और संन्यासमार्गवालों का किया दुबा यह ऋर्य इसी अध्याय के पूर्वापर सन्दर्भ से भी विरुद्ध होता है एवं गीता के अन्यान्य स्पर्ती के इस उछेलं से भी विरुद्ध हो जाता है, कि ज्ञानी पुरुष को भी आसकि छोड़ कर कर्म करना चाहिये; तथा खागे भगवानु ने जो खपना दृशन्त दिया है, उससे ी भी यह अर्थ विरुद्ध हो जाता है (देखो गी. २. ४७; ३. ७, २४; ४. २३; ६. १; १९८ ६—६; भीर गी. र. प्र. ११. प्. ३२१—३२४) । इसके सिवा एक बात कीर भी है, वह यह कि इस अध्याय में उस कर्मयोग का विवेचन चल रहा है कि निसके कारण कर्म करने पर भी वे वन्धक नहीं होते (गी. २. ३६); इस विवेचन के बीच में ही यह वे सिर-पैर की सी बात कोई भी समऋदार मनव्य न क्षेत्रा कि " कर्म छोड़ना उत्तम है"। फिर मला मगवान् यह बात क्यों कहने | लगे ? अतएव निरे साम्प्रदायिक आग्रह के और खीं चातानी के ये अर्थ माने नहीं जा सकते। योगवासिष्ठ में लिखा है कि जीवन्मुक ज्ञानी। पुरुष को भी कर्म करना चाहिये और जब राम ने पूछा-'मुके बतलाह्ये कि मुक पुरुष कर्म क्यों करें ' तब विसिष्ठ ने उत्तर दिया है--

> ज्ञस्य नार्यः कर्मत्यागैः नार्यः कर्मतमाश्रयैः। तेन स्थितं यथा यद्यसत्तर्थैवं करोत्यसौ

### §§ कमेणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकाद्यः । लोकसंत्रहमेवापि संपश्यन्कर्तुमर्हसि ॥ २० ॥

, " इं अर्घात ज्ञानी पुरुष को कर्म खोड़ने या करने से कोई लाभ नहीं उठाना होता, अतरुव वह जो जैसा प्राप्त हो जाय, उसे वैसा किया करता है " (योग. ६. उ. | १९९. ४) | इसी प्रन्य के अन्त में, उपसंहार में फिर गीता के ही शुद्धों में पहले | कारण दिखलाया है |

सम नास्ति कृते नार्थी नाकृते नेष्ट् कश्चन । यघाप्राप्तेन तिष्ठामि ह्यकर्मणि क आप्रष्ट्ः।

" किसी बात का करना यान करना मुफ्ते एक सा ही है; " और दूसरी ही पंकि मैं कहा है कि जय दोनों वात एक ही सी हैं, तय फिर " कर्म न करने का आप्रह् ही क्यों है ? जो जो शाख की रीति से प्राप्त होता जाय उसे में करता रहता हूँ " | दो क्. इ. २१६. १४) । इसी प्रकार इसके पहले, योगवासिष्ठ में " नैव तस्य | कृतेनाघों०" आदि गीता का श्लोक ही शब्दशः किया गया है, और आगे के श्लोक मैं कहा है कि " यद्यमा नाम सम्पन्नं तत्त्तचाऽित्ववरेण किम् "---जो प्राप्त हो क्ते | ही (जीवन्मुक्त) किया करता है, और कुद्ध प्रतीदा करता हुआ नहीं बैठता (यो. | है. इ. १२४. ४६. ५०)। योगवासिष्ठ में ही नहीं, किन्तु गणेशगीता में भी इसी

> किञ्चिद्स्य न साध्यं स्यात् सर्वजन्तुषु सर्वदा । श्रतोऽसक्ततया भूप कर्तव्यं कर्म जन्तुभिः।

"असका धन्य प्रशियों में कोई साव्य (प्रयोजन) श्रेप नहीं रहता, धतएव है राजन ! कोगों को अपने कर्तव्य असक युद्धि से करते रहना चाहिये " (गयीश-गीता २. १८)। इन सय डदाहरणों पर च्यान देने से ज्ञात होगा कि यहाँ पर गीता के तीनों छोकों का जो कार्य-कारण-सम्बन्ध हमने अपर दिखलाया है, वहीं शिक है। और गीता के तीनों छोकों का पूरा धर्य योगवासिए के एक ही छोक में आ गया है, अतएव उसके कार्य-कारण-भाव के विषय में श्रंका करने के लिये स्थान ही नहीं रह जाता। गीता की इन्हीं युक्तियों को महायानपन्य के बीद अन्यकारों ने भी पीछे से ले लिया है (देखों गी. र. ए. ५६८ – ५६६ और ५८३)। अपर जो यह कहा गया है कि स्वार्य न रहने के कारण से ही जानी पुरूप को अपना कर्तव्य निष्काम धुद्धि से करना चाहिये, और इस प्रकार से किये हुए निष्काम कर्तव्य निष्काम धुद्धि से करना चाहिये, और इस प्रकार से किये हुए निष्काम कर्तव्य निष्काम में वाधक होना तो दूर रहा, उसी से सिद्धि मिलती है – इसी की पुष्टि के लिये अब एए। न्त देशे हैं—

(२०) जनक प्रादि ने भी इस प्रकार कर्म से ही सिद्धि पाई है। इसी प्रकार

शोक-संप्रद्व पर भी दृष्टि दे कर तुभे कर्म करना ही उचित है।

पहले चरण में इस बात का उदाहरण दिया है कि निष्काम कर्मों से सिद्धि मिलती है जीर दूसरे चरण से भिन्न रीति के प्रतिपादन ा आरम्भ कर

# यद्यदाचरति श्रेष्टस्तत्तदेवेतरो जनः। स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते॥ २१।।

| दिया है। यह तो सिद्ध किया कि ज्ञानी पुरुषों का लोगों में कुछ अटका नहीं रहता; तो भी जब उनके कर्म छूट ही नहीं सकते तब तो उन्हें निष्काम कर्म ही करना चाहिये। परन्तु, यद्यपि यह युक्ति नियमसङ्गत है कि कर्म जब ह्यू नहीं सकते हैं तब उन्हें करना ही चाहिये; तथापि सिर्फ़ इसी से साधारण मनुत्र्यों का पूरा पूरा विश्वास नहीं हो जाता । मन में शंका होती है कि, क्या कर्म टाले नहीं टलते हैं इसी लिये उन्हें करना चाहिय, उसमें और कोई साध्य नहीं है ? बत-(एव इस खोंक के दूसरे चरण में यह दिखलाने का आरम्म कर दिया है, कि इस जगत् में अपने कर्म से लोकसंत्रह करना ज्ञानी पुरुप का एक असन्त महत्त-पूर्ण प्रत्यत्त साध्य है । " लोकसंग्रहमेवापि " के ' एवापि पद ' का बही तात्पर्य है, और इससे स्पष्ट होता है कि अब भिन्न रीति के प्रतिपादन का आस्म होगया है। ' जोकसंप्रह ' शब्द में ' लोक ' का ऋर्य न्यापक है; अतः इस शब्द में न केवल सनुष्यजाति को ही, वरन सारे जगद को सन्मार्ग पर साकर, उसको नाश से बचाते हुए संब्रह् करना, अर्थात भन्नी भाँति धारण, पोपण-पालन या वचाव करना इत्यादि सभी वाता का समावेश हो जाता है । गीता-| रहस्य के ग्यारहवें प्रकरण ( ए. २२= – ३३६ ) में इन सब वातों का विस्तृत <sup>‡</sup> विचार किया गया है, इसलिये हम यहाँ उसकी पुनरुक्ति नहीं करते । अब पहले |यह वतलाते हैं, कि लोकसंप्रह करने का यह कर्तव्य या अधिकार ज्ञानी पुरुष का ! ही क्यों है---<u>ो</u>

(२१) श्रेष्ट ( धर्यात् धात्मज्ञानी कर्मयोगी ) पुरुष तो कुछ करता है, वहीं अन्य धर्यात् साधारण मनुष्य भी किया करते हैं। वह जिसे प्रमाण मान कर धंगीकार करता है तोग उसी का अनुकरण करते हैं।

ितित्तिय उपिनपद् में भी पहले 'सलं बद, ' 'धर्म चर ' इत्यादि उपदेश किया है और फिर धन्त में कहा है कि " जब संसार में तुम्हें सन्देह हो कि । यहाँ कैसा वर्ताव करें, तब बैसा ही वर्ताव करों कि जैसा ज्ञानी, युक्त और धर्मिष्ठ । आहाण करते हों " (ते १.१९. ४) । इसी धर्ष का एक ख्रोक नारायणीयधर्म में में हैं ( ममा. शां. २४१. २५); और इसी आश्य का मराठी में एक ख्रोक हे जो इसी का अनुवाद है भीर जिसका सार यह है "तेंकिकक्यां- । याकारी मनुष्य जैसे वर्ताव करता है वैसे ही, इस संसार में, सब लोग भी किया | करते हैं। यहां भाव इस प्रकार प्रयट किया जा सकता है—" देख भलों की | चाल को वर्ते सब संसार।" यही लोककल्याणाकारी पुरुष गीता का श्रेष्ट कर्मयोगी | है। श्रेष्ठ शब्द का धर्ष ' आत्मज्ञानी संन्यासी ' नहीं है ( देखो गी. ४. २)। । अब मगवान स्वयं ध्रपना उदाहरण दे कर इसी धर्य को धीर भी इह करते हैं।

न मे पार्थास्ति कर्तन्यं श्रिष्ठ छोकेषु किंचन । नानवाप्तमवाप्तन्यं वर्ते एव च कर्मणि ॥ २२ ॥ यदि हाहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतंद्रितः । मम वर्त्मातुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थं सर्वशः ॥ २३॥ उत्सीदेयुरिमे छोका न कुर्यों कर्मं चेदहम् । संकरस्य च कर्ता स्यामुगहन्यामिमाः प्रजाः ॥ २४॥

सक्ताः कर्मण्यविद्धांसो यथा कुर्वन्ति भारत ।
 कुर्याद्विद्धांस्तथाऽसक्तश्चिकीपुंठोंकसंग्रहम् ॥ २५ ॥

कि श्रात्मशानी पुरुप की स्वार्येवुद्धि ह्यूट जाने पर भी, लोककल्यासा के कर्म उससे |क्यूट नहीं जाते—]

(२२) हे पार्थ ! ( देखो कि, ) त्रिभुवन में न तो मेरा कुछ भी कर्तव्य ( शेष ) रहा है, ( जौर ) न कोई प्रमास वस्तु मास करने को रह गई है; तो भी में कर्म करता ही रहता हूँ। ( २३ ) फ्योंकि जो में कदाचित प्राजस्य छोड़ कर कर्मो में न वर्तृगा तो हे पार्थ! मनुष्य सम प्रकार से मेरे ही प्रय का अनुकरण करेंगे। ( २४ ) जो में कर्म न करूँ तो ये सारे लोक जत्सज्ञ अर्थात् नष्ट हो जॉवंगे, में सङ्करकर्ता होऊँगा और इन प्रजाजनों का मेरे हाय से नाश होगा।

[ भगवान् ने अपना उदाइरण दे कर इस छोक में भली भाँति स्पष्ट कर विस्ता दिया है कि लोकसंप्रद कुछ पालगढ़ नहीं है। इसी प्रकार इमने जपर १७ से १६ वें छोक तक का जो यह अर्थ किया है कि, ज्ञान प्राप्त हो जाने पर कुछ कत्तव्य भले न रह गया हो, किर भी ज्ञाता को निष्काम मुद्धि से सारे कर्म करते रहना चाहिये; यह भी स्वयं भगवान् कें इस स्थान से पूर्णतया सिद्ध हो जाता है। यदि ऐसा न हो तो यह स्थान्त भी निर्धिक हो जायगा ( देखो गी. र. प्र. ३२२-- १३२)। सांव्यमार्ग और कर्ममार्ग में यह बढ़ा भारी भेद है कि सांव्यमार्ग के ज्ञानी पुरुप सारे कर्म छोड़ येठते हैं, किर चारे इस कर्म-त्याग से यज्ञ-चक हुव जाय और जगत् का कुछ भी हुआ करे— उन्हें इसकी कुछ परवा नहीं होती; और कर्ममार्ग के ज्ञानी पुरुप, स्थयं अपने लिये ध्यावश्यक न भी हो तो भी, जोकसंप्रह को महत्त्वपूर्ण ध्यावश्यक साध्य समभा कर, तदर्थ अपने धर्म के ध्या-सार काम किया करते हैं ( देखो गीतारहस्य प्रकरण ११. प्र. ३५२ – ३५५)। यह बतला दिया गया कि, स्वयं भगवान् क्या करते हैं। श्रव ज्ञानियाँ को सुधारने के लिये ज्ञाता का ध्यावश्यक कर्त्वय क्या ई—]

(२४) 'हे धर्मुन ! लोकसंप्रह करने की हच्छा रखनेवाले ज्ञानी पुरुप को धासाक्ति छोड़ कर उसी प्रकार वर्तना चाहिये, जिस प्रकार कि (व्यावहारिक) कर्म में खासक ध्रज्ञानी लोग बताव करते हैं। (२६) कर्म में खासक ध्रज्ञानियों की

न बुद्धिसेदं जनयेद्द्रानां कर्मसंगिनान् । जोपयेत्सर्वकर्माणि विद्यान्युक्तः समाचरन् ॥ २६॥

हुद्दि में ज्ञानी पुरुष मेद-माव उत्पद्ध न बरे: ( आप स्वयं ) युक्त अर्थात् योगपुक्त हो। कर समी काम करे और लोगों से जुज़ी से करावे।

इस श्लोक का यह कर्ष है कि कज़ानियों की बुद्धि में मेर्-माव रसद । ! स करें और आगे चल कर २२ वें श्लोक में भी यही बात किर से कही गई है। पुरन्त इसका सतलव यह नहीं है कि लोगों को खज़ान में बनाय रखें । २५ दें क्षीर में कहां है कि जानी पुरुष की लोक्संप्रह करना चाहिये, और लोक्संप्रह का कर्य की सीगों को चतुर बनाना है । इस पर कोई ग्रुहा करे कि, वी लोक-क्षिप्रह ही करना हो, तो फिर यह आवश्यक नहीं कि जानी पुरुष स्वयं कर्म करें: होगों को समना देने - ज्ञान का ब्यदेश कर देने-- से ही काम पल लाता है। इसका मगवान् यह उत्तर देते हैं कि विनको सदावरण का व्ह अम्यास हो नहीं श्वा है, ( और सावारण क्रोग ऐसे ही शेवे हैं ) उनकी यदि केवल सुँह से दर-देश किया जाय - प्रिकृ ज्ञान बवला दिया लाय - वो वे अपने अनुचित वर्ताव के सिमर्थन में भी इस बहाजान का बुरायोग किया करते हैं। क्रीर वे दलडे, ऐसी स्पर्ध दात कहते सुनते सदैव देखें जाते हैं कि " अमुक जानी पुरुष तो ऐसा कहता है । इसी प्रकार यादे जानी पुरुष कर्नी को एकाएक छोड़ बैठे, तो बह क्रज्ञानी लांगों को निरुचोगी बनने के लिये एक रहाहरूमा ही बन जाता है। मनुष्य का इन प्रकार बार्जी, गाँव-पेंच लड़ानेवाला अयवा निरुधोगी हो जाना ही बुद्धि-मेट हैं: और मनुष्य की बुद्धि में इस प्रकार से मेद-माव स्तरह का दिना ज्ञाता पुरुष को रिवित नहीं है। अतुन्व गीता ने यह मिद्रान्त किया है कि जो पुरुष ज्ञानी हो जाय, वह कोच-छंग्रह के सिये - लोगों को चतुर और सहादर्ही वनाने के लिये - स्तर्य संसार में रह कर विकास कर्म क्रयाँत सहा-चर्रा का प्रत्यन बसूना कोर्गों को दिखलावे कोर तदन्सार दनसे साचर्गा करावे। . [ इस कत्त्व में रसका यही बड़ा महत्वपूर्ण काम है ( देखो गीतार. पू. २०१ ) । किन गीता के इस अमिताय को वेन्समने कृते कुछ टीकाकार इस खोक का !याँ विरतित अर्थ किया करते हैं कि " ज्ञानी पुरुष को अज्ञानियों के समान ही इसे इसे हा स्वाँग इसलिये करना चाहिये, जिसमें कि बज़ानी स्नोग नात्न दने रह कर ही अपने कर्म करते रहें! " माना दरमाचरण सिलताने अधवा कोगों को अज्ञानी बने रहने हे कर जानवारें के समान उनसे कर्म करा लेने के लिये ही गीता प्रकृत हुई है ! जिनका यह दह निश्चय है कि झानी पुरुष कर्म न करें, धम्मन है कि करें सोक्संप्रह एक बॉग हा प्रतीत हो परनु गीता हा वास्तविक बनिपाय ऐता नहीं है। नगवान् बहुते हैं कि जानी पुरुष के कामों में लोकसंप्रह पुरु महत्त्वपूर्ण काम हैं। और ज्ञानी पुरुष अपने उत्तम आद्गु के द्वारा उन्हें धुवारने के तिये - नाड़ान दनाये रखने के लिये नहीं - कर्म ही किया करें (देखी

प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वदाः । अहंकारिवमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥ २७ ॥ तत्त्वित्तु महावाहो गुणकमेविभागयोः । गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते ॥ २८ ॥ प्रकृतेग्रीणसंमूढाः सज्जत्ते गुणकर्मसु । तानकृत्कविदो मंदान्कृत्कवित्र विचालयेत् ॥ २९ ॥

| गीतारहस्य प्र. ११. १२)। प्रव यह शक्का हो सकती है कि यदि प्रात्मज्ञानी पुरुष | इस प्रकार लोक्संग्रह के लिये सांसारिक कर्म करने लगे, तो यह भी प्रज्ञानी ही | वन जायगा; जतएव स्पष्ट कर वतलाते हैं कि यद्यपि ज्ञानी और प्रज्ञानी | दोनों ही संसारी वन जायें तथापि हन दोनों के बर्ताव में भेद क्या है और ! ज्ञानवान से प्रज्ञानी को किस वात की शिचा लेनी चाहिये—]

(२०) प्रकृति के (सत्त-रज-तम) गुत्तों से सब प्रकार कर्म हुआ करते हैं; पर अह-क्कार से मोहित ( अज्ञानी पुरुप) सममता है कि में कर्ता हूँ; (२८) परन्तु है महाबाहु अर्जुन! "गुत्ता और कर्म दोनों ही सुम्म से भिन्न हैं" इस तत्त्व को जानते-वाला (ज्ञानी पुरुप), यह समम्म कर इनमें आसक्त नहीं होता कि गुत्तों का यह खेल जापस में हो रहा है। (२६) प्रकृति के गुत्तों से वहके हुए लोग गुत्ता और कर्मों में ही आसक्त रहते हैं; इन असर्वज्ञ और मन्द बनों को सर्वज्ञ पुरुष ( अपने कर्मत्याग से किसी अजुचित मार्ग में लगा कर ) विचला न दे।

यहाँ २६ वें श्लोक के अर्थ का ही अनुवाद किया गया है। इस श्लोक में को ये सिद्धान्त हैं कि प्रकृति भिन्न है और फ्रात्मा भिन्न है, प्रकृति स्रयदा माया ही सब कुछ करती है, घात्मा कुछ करता-घरता नहीं है, जो इस तत्व को जान । सेता है वही बुद्ध अथवा ज्ञानी हो जाता है, उसे कर्म का बन्धन नहीं होता. । इत्यादि – वे मूल में कापिल-सांख्यशाख के हैं। गीतारहस्य के ७ वें प्रकर्ण ( पृ. १६४ - १६६ ) में इनका पूर्ण विवेचन किया गया है, उसे देखिये। २८ व ! श्लोक का कुछ लोग यों अर्थ करते हैं, कि गुगा यानी इन्द्रियाँ गुगों में यानी विषयों में, बर्तती हैं। यह भर्य कुछ ग्रुद नहीं है; क्योंकि सांख्य शास्त्र के । अनुसार ग्यारम् इन्द्रियाँ और शब्द-स्पर्श धादि पाँच विषय मूल-प्रकृति के २३ ेगुणों में से ही गुणा हैं। परन्तु इससे अच्छा अर्थ तो यह है कि प्रकृति के समस्त फार्यात् चौबीसो गुर्सी को लच्च करके ही यह "गुर्सा गुरीपु वर्तन्ते" का | सिखान्त स्थिर किया गया है ( देखो गी. १३. १६ – २२; ग्राँर १४. २३ )। इसने वसका शब्दशः श्रीर व्यापक रीति से अनुवाद किया है। भगवान् ने यह बत-साया है कि ज्ञानी और श्रज्ञानी एक ही कर्म करें तो भी उनमें शुद्धि की दृष्टि से बहुत बड़ा भेद रहता है (गीतार. पृ. ३१० और ३२८)। अब इस पूरे विवेचन के सार-रूप से यह उपदेश करते हैं—ी

§§ मिथ सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा ।
निराद्यानिर्ममो भृत्वा युद्धश्वस्य विगतन्त्ररः

§§ ये मे मतिमदं नित्यम्तुतिष्ठन्ति मानवाः ।
श्रद्धावन्तोऽनस्यन्तो मुच्यन्ते तेऽिप कर्मिमः ॥ ३१ ॥
ये त्वेतद्भ्यस्यन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् ।
सर्वक्षानिमृढांस्तान्त्रिद्ध नष्टानचेतसः ॥ ३२ ॥

श्विष्ठ चेष्ट्रेत स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानि ।
प्रकृति यान्ति भृतानि निग्रहः किं करिष्यिति ॥ ३३ ॥
इंद्रियस्यद्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ ।
तयोर्न वशमागच्छेचौ हास्य परिपंथिनौ ॥ ३४ ॥

(२०) (इसलिये हे अर्जुन!) सुम्म में अध्यातम दृद्धि से सब कर्मों का संन्यास अर्थात् अर्थेण क्रके और (फल की) आशा एवं ममता छोड़ कर त् निश्चिन्त हो क्रके युद्ध कर!

्रिय यह बतलाते हैं कि, इस हपदेश के घतुसार बर्ताव करने से क्या

फल मिलता है और वर्तांव न करने से कैसी गति होती हैं—]

(३९) जो अदावान् (पुरुष) दोषों को न खोज कर मेरे इस मत के अनुसार नित्य वर्तीव करते हैं, वे भी कर्म से अर्थात् कर्म-वन्धन से मुक्त हो जाते हैं।(३२) परन्तु जो दोपदृष्टि से शंकाएँ करके मेरे इस मत के अनुसार नहीं वर्तते, वन सर्व ज्ञान-विमृह अर्थात् पक्ते मूर्ख आविवेक्तियां को नष्ट हुए समस्तो।

किमंग्रोग निष्काम बुद्धि से कमें करने के लिये कप्तता है। उसकी श्रेय-स्करता के सम्बन्ध में, जगर धन्वय-ध्यतिरेक से जो फलश्रुति वतलाई गई है, उससे पूर्णतया न्यक हो जाता है कि गीता में कौन सा विषय प्रतिपादन है। इसी किमंग्रोग-निरूपण की पूर्ति के हेतु भगवान् प्रकृति की प्रवलता का और फिर दसे रिक्ने के लिये इन्द्रिय-निप्रम् का वर्णन करते हैं—

(३२) ज्ञानी पुरुष मी अपनी प्रकृति के अनुसार वर्तता है। सभी प्राणी (अपनी-अपनी) प्रकृति के अनुसार रहते हैं, (वहीं) नियह (ज़र्वदृंस्ती) क्या करेता? (३२) इन्द्रिय और उसके (ज़ब्द्र-स्पर्ज़ आदि) विषयों में प्रीति एवं देष (दोनों) व्यवस्थित हैं अर्थात् स्वमावतः निश्चित हैं। प्रीति और देष के वज्ञ में न जाना चाहिये (स्पोंकि) ये मनुष्य के शृतु हैं।

[ तेतीसर्वे श्लोक के 'निग्रह ' शब्द का अर्थ 'निरा संयमन ' ही नहीं है, किन्तु उसका अर्थ 'ज़वरदस्ती' अथवा ' हुठ ' है। इन्द्रियों का योग्य संयमन ितो गीता को इष्ट है, किन्तु यहाँ पर कहना यह है कि इठ से या ज़बर्दस्ती से इन्द्रियों की स्वामाविक छुत्ति को ही एकदम मार डालना सम्मव नहीं है। वदाहरण जीजिये, जब तक देह हैं तब तक सूज-प्यास प्रादि धर्म, श्रकृति सिद्ध

# श्रेथान्स्वधर्मी विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् । स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥ ३५ ॥

होने के कारण, ह्यूट नहीं सकते; मनुष्य कितना ही ज्ञानी क्यों न हो, भूख सगते ही भिन्ना माँगने के लिये उसे याहर निकलना पड़ता है, इसलिये चतुर पुरुषों का यही कर्त्तन्य है कि ज़बदंस्ती से इन्द्रियों की बिलकुल ही मार डालने का बूचा इठ न करें; और योग्य संयम के द्वारा उन्हें अपने वश में करके, उनकी स्वभावसिद्ध वृत्तियाँ का लोकसंप्रहार्य उपयोग किया करें। इसी प्रकार ३४ वें श्लोक के 'व्यवस्थित ' पद से प्रगट होता है कि सुख और दुःख दोनों विकार स्वतन्त्र हैं; एक दूसरे का श्रमाव नहीं हैं (देखें) गीतार. प्र-४ पृ. ६६ और ११३)। प्रकृति अर्थात् सृष्टि के अलगिडत न्यापार में कई बार इमें ऐसी वातें भी करनी पड़ती हैं कि जो हमें स्वयं पसन्द नहीं (देखों गी. १८. ५६) : और यदि नहीं करते हैं, तो निर्वाह नहीं होता । ऐसे समय ज्ञानी पुरुष इन कर्मों को निरिच्छ बुद्धि से केवल कर्त्तव्य समभ्त कर, करता जाता है, थतः पाप-पुग्य से अतिस रहता है; श्रीर श्रज्ञानी उसी में श्रासकि रख कर दुःख पाता है; भास कवि के वर्णनानुसार युद्धि की दृष्टि से यही इन दोनों में बडा भारी भेद है। परन्तु अब एक और शक्का होती है कि यद्यपि यह सिद्ध हो गया कि इन्द्रियों को ज़र्वदस्ती मार कर कर्मत्याग न करे, किन्तु निःसङ्ग ब्राह्मि से सभी काम करता जावे; परन्तु यदि ज्ञानी पुरुप युद्ध के समान हिंसात्मक े घोर कमें करने की अपेद्धा खेती, व्यापार या भिन्ना माँगना आदि कोई निरुप-द्वी और सौम्य कर्म करे तो क्या अधिक प्रशस्त नहीं है? भगवान इसका यह उत्तर देते हैं—

(३५) पराये धर्म का धाचरण सुख से करते वने तो भी उसकी ध्रणेद्वा ध्रपना धर्म प्रयोत चातुर्वरायं-विद्वित कर्म ही प्रधिक श्रेयस्कर है; (फिर चाहे) वह विगुण घर्षात सदोप भले ही हो। स्वधर्म के घनुसार (वर्तने में) मृत्यु हो जावे तो भी उसमें करवाण है, (परन्तु) परधर्म भयद्वर होता है!

| स्वधमं वह व्यवसाय है कि जो स्मृतिकारों की चातुर्वगर्थ-व्यवस्या के व्यवसार प्रत्येक मनुष्य को शास्त्र द्वारा नियत कर दिया गया है; स्वधमं का अर्थ मोच्चमं नहीं है। सब लोगों के कल्याणा के लिये ही गुगा-कर्म के विमाग-से वातुर्वगर्थ-व्यवस्था को (गी. १८. ४१) शास्त्रकारों ने प्रवृत्त कर दिया है। आसएन मगवान् कहते हैं कि बात्मग्रा-चित्रिय खादि ज्ञानी हो जाने पर भी अपना खपना व्यवसाय करते रहें, इसी में उनका और समाज का कल्याणा है, इस व्यवस्था में वारवार गड़बड़ करना योग्य नहीं है (देखो गीतार. पृ. ३३४ और ४६५ – ४६६)। "तेली का काम तेंबोली करे, देव न मारे खापे मरे "इस प्रचित्रत लोकोंकि का मानार्थ भी यही है। जहाँ चातुर्वग्रं-व्यवस्था का

# अर्जुन उवाच ।

श्रु अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरित पूरुपः ।
अनिच्छन्नपि वार्णिय वलादिव नियोजितः ॥ ३६ ॥
श्रीमगवानुवाच ।

काम एष कोध एप रजोग्रुणसमुद्भवः। महाशनो महापाप्मा विद्धश्वेनिमह वैरिणम् ॥ ३७ ॥ धूमेनाब्रियते वहिर्यथादशों मलेन च। यथोल्वेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्॥ ३८॥

चितन नहीं है वहाँ भी, सब को यही श्रेयस्कर जैंचेगा कि जिसने सारी जिन्दगी फ़ौजी मुद्दकमें में विताई हो, उसे यदि फिर काम पढ़े तो उसकी सिपाई। का पेशा ही सुभीते का होगा; न कि दुर्ज़ी का रोज़गार; और यही न्याय चातुर्वग्रं-न्यवस्या के लिये भी उपयोगी है। यह प्रश्न भिन्न है कि चातुर्वग्रय-व्यवस्या मली है या बुरी; और वह यहाँ उपस्थित भी नहीं होता । यह बात तो निर्विवाद है कि समाज का समुचित घारगा-पोपगा होने के निये खेती के ऐसे निरुपद्वी और सीम्य व्यवसाय की ही भाति ग्रान्यान्य कर्म भी भावश्यक हैं। ध्रतएव जहाँ एक वार किसी खद्योग को झड़ीकार किया-फिर चाहे डसे चातुर्वरार्थ-व्यवस्था के अनसार स्वीकार करो या अपनी मर्ज़ी से - कि वर धर्म हो गया । फिर किसी विशेष अवसर पर उसमें मीन-मेख निकाल कर, अपना कर्त्तन्यकर्म छोड़ वैठना अच्छा नहीं हैं; आवश्यकता होने पर उसीव्यवसाय में ही मर जाना चाहिये। वस, यही इस स्रोक का भावार्थ है। कोई भी न्यापार पा रोज़गार हो, उसमें कुछ न कुछ दोप सहज ही निकाला जा सकता है (देखी ्रेगी. १८. ४८.)। परन्तु इस नुकाचीनी के मारे प्रपना नियत कर्तन्य ही छोड़ देना, कुछ घर्म नहीं है । महाभारत के ब्राह्मण-व्याध-संवाद में और तुलाधार-नाजिल-संवाद में भी यही तत्व वतलाया गया है, एवं वहाँ के ३५ वें छोक का पूर्वार्ध मनुस्पृति ( १०, ६७ ) में और गीता ( १८, ४७ ) में भी स्नाया है। भग-वान् ने २३ वें श्लोक में कहा है कि " इन्द्रियों को मारने का हठ नहीं चलता;" इस पर अब अर्जुन ने पूछा है कि इन्द्रियों को मारने का छठ क्यों नहीं चलता, अौर मनुष्य अपनी मर्ज़ी न होने पर भी बुरे कार्मों की कोर क्यों घसीटा जाता है?]

धर्जुन ने कहा—(३६) हे वाष्णीय (श्रीकृष्ण)! स्रव (यह बतलाओं कि) मतुष्य स्रपनी इच्छा न रहने पर भी किस की प्रेरणा से पाप करता है मानों कोई ज़बर्देस्ती सी करता हो। श्रीभगवान् ने कहा—(३७) इस विषय में यह सममो, कि रजोगुण से क्यन होनेवाला बढ़ा पेटू और बढ़ा पापी यह काम एवं यह कोच ही शहु है। (३८) जिस प्रकार धुएँ से कानि, धृत्नि से दर्पण और फिछी से गर्भ वावृतं श्रानमेतेन श्रानिनों नित्यवैरिणा ।
कामक्रपेण कौंतेय दुष्प्रेणानलेन च ॥ ३९ ॥
श्रंद्रियाणि मनो वुद्धिरस्याधिष्ठानमुन्यते ।
पतीर्विमोह्यत्येप श्रानमावृत्य देहिनम् ॥ ४० ॥
तस्मान्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षम ।
पाप्मानं प्रजिह होनं श्रानिष्काननाशनम् ॥ ४१ ॥
श्र शिन्द्रयाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः ।
मनसस्तु परा वुद्धियां वुद्धेः परतस्तु सः ॥ ४२ ॥
पत्रं वुद्धेः परं वुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना ।
जित्रे शत्रुं महावाहो कामक्रपं दुरासदम् ॥ ४३ ॥
इति श्रीमद्रगवद्गीष्ठ टपनिषत्र व्रद्धविद्यायां योगशान्ने श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम नतीयोऽप्यायः ॥ ३ ॥

एका रहता है, उसी प्रकार इससे यह सब एका हुआ है। (३६) है कौन्तेय ! ज्ञाता का यह कामरूपी नित्यवरी कभी भी तृप्त न होनेवाका खन्नि ही है; इसने ज्ञान को एक रखा है।

[ यह मनु के ही कथन का खनुवाद है; मनु ने कहा है कि " न जातु कामः | कामानामुपभोगेन शाम्यति । हिवपा कृष्णुवर्त्सेव भूय एवाभिवर्धेते " ( मनु । २. ६४ )—काम के उपभोगों से काम कभी अधाता नहीं है, विक ईंधन डालने | पर आग्नि जैसा बढ़ जाता है, उसी प्रकार यह भी आधिकाधिक यढ़ता जाता है | ( देखो गीतार. पृ. १०५ ) । ]

(४०) इन्द्रियों को, मन को, भीर बुद्धि को, इसका अधिष्ठान अर्थांत घर या गढ़ कहते हैं। इनके आश्रय से ज्ञान को लपेट कर (ढक कर) यह मतुष्य को भुजाबे में ढाल देता है। (४१) अतप्व हे भरतश्रेष्ठ! पहले इन्द्रियों का संयम करके ज्ञान (अध्यातम) और विज्ञान (विशेष ज्ञान) का नाश करनेवाले इस पापी को तु मार ढाल।

(४२) कहा है कि (स्यूल वाह्य पदायों के मान से उनको जाननेवालीं) इन्द्रियाँ पर अर्थात् परे हैं, इन्द्रियों के परे मन है, मन से भी परे (स्ववसायात्मक) बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी परे हैं वह आतमा है। (४३) है महावाहु अर्जुन! इस प्रकार (जो) बुद्धि से परे हैं उसको पहचान कर और अपने आपको रोक करके दुरासाद्य कामरूपी शृत्रु को तू मार डाज।

कामरूपी आसाफि को छोड़ कर स्वधर्म के प्रनुसार लोकसंप्रदार्य समस्त

# चतुर्थोऽध्यायः ।

# श्रीभगवानुवाच ।

### इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमन्ययम्।

कर्म करने के लिये इन्द्रियों पर अपनी सत्ता होनी चाहिये, वे अपने काबू में रहें; बस, यहाँ इतना ही इन्द्रिय-निप्रह विविद्यत है । यह अर्थ नहीं है कि इन्द्रिकों को जबर्दस्ती से एकदम मार करके सारे कर्म छोड़ दे ( देखो गीतार. पू. ११४)। गीतारहस्य(परि. पृ. ५२६) में दिखलाया गया है कि ''इन्मियाग्रि पराययाह्र॰ " ह्त्यादि ४२ वाँ स्रोक कठोपनिपद् का है और उपनिपद् के अन्य चार् पाँच स्रोड भी गीता में लिये गये हैं । चेत्र-चेत्रज्ञ-विचार का यह तात्पर्य है कि बाह्य पदार्थों के संस्कार प्रहुण करना इन्द्रियों का काम है, मन का काम इनकी व्यवस्था करना है, और फिर बुद्धि इनको अलग अलग छाँटती है, एवं आत्मा इन सब से परे है तथा सब से भिन्न है। इस विषय का विस्तारपूर्वक विचार गीतारहस्य के छठे प्रकरण के अन्त (ए. १३१ - १४८) में किया गया है। कर्म-विपाक के ऐसे ऐसे गूह प्रश्नों का विचार, गीतारहृहय के दसर्वे प्रकरण ( पृ. २७७ – रूद्र ) में किया गया है कि, अपनी इच्छा न रहने पर भी मनुष्य काम-क्रोध मादि प्रवृत्ति-धर्मी के कारण कोई काम करने में क्यों कर प्रवृत्त हो जाता है; और भात्मस्वतन्त्रता के कारण इन्द्रिय-निप्रसुख्य साधन के द्वारा इससे छुटकारा पाने का मार्ग कैसे मिल जाता है । गीता के छठे घट्याय में विचार किया गया है कि इन्द्रिय-निप्रस् कैसे करना चाहिये।]

इस प्रकार श्रीभगवान् के गाये हुए अर्थात् कहे हुए उपनिषद् में, ब्रह्मविद्यान्त-र्गत योग-अर्थात् कर्मयोग-शास्त्रविषयक, श्रीकृष्ण झौर अर्जुन के संवाद में कर्म-

योग नामक तीसरा ऋष्याय समाप्त हुआ।

# चौथा अध्याय ।

[कर्म किसी से खूटते नहीं हैं, इसाजिये निष्काम दुद्धि हो जाने पर भी कर्म करना ही चाहिये; कर्म के मानी ही यज-याग आदि कर्म हैं; पर सीमांसकों के ये कर्म स्वांप्रद हैं आतएव एक प्रकार से बन्धक हैं, इस कारण इन्हें आसक्ति छोड़ करके करना चाहिये; ज्ञान से स्वार्यद्वीद्ध छूट जावे, तो भी कर्म छुटते नहीं हैं अत- एव ज्ञाता को भी निष्काम कर्म करना ही चाहिये; स्रोकसंग्रह के लिए यह आव- प्रवक्त है;—इत्यादि प्रकार से अब तक कर्मयोग का जो विवेचन किया गया, उसी को इस अध्याय में हढ़ किया है । कहीं यह शङ्का न हो, कि आयुष्य विताने का यह मार्ग अर्थात् निष्ठा अर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त करने के लिये नई बतलाई गई है;एतद्य इस मार्ग की प्राचीन गुरु-परम्परा पहले बतलाते हैं— ]

विवस्वान्मनवे पाह मजुरिक्ष्वाकवेऽव्रवीत् ॥ ६॥ पवं परंपराप्राप्तमिमं राजपंयो विदुः । स काळेनेह महता योगे। नष्टः परंतप ॥ २ ॥ स एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः । भक्तोऽसि में सम्बा चेति रहस्यं खेतदुत्तमम् ॥ ३ ॥

श्रीभगवान् ने कहा—(१) अन्यय अर्थात् कभी भी चीता न होनेवाला अयवा श्रिकाल में भी अयाधित जार नित्य यह (कर्म-) योग (नागं) में ने निवस्तान् अर्थात् सूर्यं को यतलाया था; विवस्तान् ने (अपने पुत्र) मतु को, और मतु ने (अपने पुत्र) इच्चाकु को वतलाया। (२) ऐसी परम्परा ने प्राप्त दुए इस (योग) को शर्जाऐयों ने जाना। परन्तु हे शृत्रुतापन (अर्जुन)! दीर्घकाल के अनन्तर बच्ची योग इस लोक में नष्ट हो गया। (३) (सब रहस्यों में) उत्तम रहस्य समम्म कर इस पुरातन योग (कर्मयोगमागं) को, मैंने तुम्मे आज इसलिये यतला दिया, कि सु मेरा मक्त और सखा है।

[ गीतारहस्य के तीसरे प्रकरण ( ए. ५५ – ६४ ) में हम ने सिद्ध किया है, कि इन तीनों खोकों में 'योग ' शब्द से, खायु विताने के उन दोनों मार्गों में से कि जिन्हें सांख्य कीर योग कहते हैं योग धर्यांत् कमंयोग यानी साम्यद्वद्धि से कमें काने का मार्ग ही ध्रामिपेत हैं । गीता के उस मार्ग की जो परम्परा उपर के खोक में यतलाई गई है, पह यधाप इस मार्ग की जड़ को समफने के लिये प्रस्पतन महत्त्व की है, तथापि टीकाकारां ने उसकी विशेष चर्चा नहीं की है । महामारत के ध्रन्तांत नारायणीयोपाख्यान में भागवत्वधर्म का जो निरूपण है, उसमें जनमेजय से वेशम्यायन कहते हैं, कि यह धर्म पहले श्वेतद्वीप में भगवान से ही—

नारदेन तु संप्राप्तः सरम्हर्यः ससंप्रम्दः । एप धर्मो जगन्नाथात्साचाजारायणानृप ॥ एवमेप मद्दान्धर्मः स ते पूर्व नृपोत्तम । कथितो दृरिगीतासु समासविधिकल्पितः ॥

" नारद को प्राप्त हुका, दे राजा! वही महान् धर्म तुम्ने पद्दले द्वरिरीता क्रयांत् मगवद्गीता में समावाविधि सिद्दित वतलाया है "—(ममा. शां. २६६. ८, १०)। और फिरं कहा है, कि " युद्ध में विमनस्त हुए कर्जुन को यह धर्म वत्तलाया गया है " (ममा. शां. २६८. ८)। इससे पगट होता है, कि गीता का योग क्रयांत् कर्मयोग भागवतधर्म का है (गीतार. प्र. ८—०)। विस्तार हो जाने के मय से बीता में उसकी सम्प्रदाय-परम्परा सृष्टि के मूल क्रारम्म से नहीं दी हैं: विवस्तान्, मनु और इत्त्वाकु इन्हीं तीनों का उल्लेख कर दिया है। परन्तु इसका सच्चा क्रयं नारावर्णीय धर्म की समस्त परम्परा देखंने से स्पष्ट मानूम हो जाता है। प्रद्वा के कुल सात जन्म हैं। इनमें से पहने छः जन्मों की, नारायग्रीय धर्म में कथित, पर-

# अर्जुन उवाच।

§§ अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्त्रतः ।

मरा का वर्णन हो चुकने पर, जव ब्रह्मा के सात्रनं, अर्थात् वर्तमान, जन्म का कृततुग समार हुआ, तव—

त्रेतायुगादौ च ततो विवस्तान्मनवे ददौ । मतुश्र कोकमृत्यर्य सुतायेद्वकवे ददौ ॥ इद्वाकुणा च कथितो न्याप्य लोकानवाधितः । गमिप्यति चयान्ते च पुनर्नारायणां वृष ॥ यतीनां चापि यो धर्मः स ते पूर्व वृषोत्तम । कथितो इरिगीतासु समासविधिकल्पितः ॥

" त्रेतायुग के त्रारम्भ में विवस्तान् ने मनु की (यह धर्म) दिया, मनु ने क्षोकधारणार्थ यह अपने पुत्र इत्त्वाकु को दिया, और इत्त्वाकु से आगे सब कीगों में फैल गया। हे राजा! सृष्टि का चय होने पर (यह धर्म) फिर नारा-यण के यहाँ चला जावेगा । यह घर्म और ' यतीनां चापि ' अर्थात् इसके साब ही संन्यासघर्म भी तुम्त से पहले भगवद्गीता में कह दिया है "-ऐसा नारा-यणीय घर्म में ही वैशम्पायन ने जनमेजय से कहा है ( ममा. शां. ३४८. ५१ -४३)। इससे देख पडता है, कि जिस द्वापरवा के अन्त में भारतीय यु**द** हुआ था, उससे पहले के त्रेतायुग भर की ही आगवतधर्म की परम्परा गीता में वर्णित है, विज्ञारमय से श्रविक वर्णन नहीं किया है। यह भागवतवर्म ही योग या कर्मयोग है; और मनु को इस कर्मयोग के उपदेश किये जाने की कया, न केवल गीता में है, प्रत्युत मागवतपुरागा ( द. २४. ५५ ) में भी इस कथा का रहेल है और मत्स्यपुराण के ५२ वें अध्याय में मनु को उपदिष्ट कर्मयोग का महत्त्व भी वतलाया गया है। परन्तु इनमें से कोई भी वर्णन नारायणीयो-पाल्यान में किये गये वर्णन के समान पूर्ण नहीं है । विवस्तान-मनु और इच्चाकु की परम्परा सांख्यमार्ग को विलक्क्स ही उपयुक्त नहीं होती और सांख्य एवं योग दोनों के ऋतिरिक्त तीसरी निष्ठा गीता में वर्णित ही नहीं है, इस बात पर बच्य देने से दूसरी रीति से भी सिद्ध होता है, कि यह परम्परा कर्मयोग की ही है (गी. २. ३९)। परन्तु सांख्य और योग दोनीं निष्ठामों की परम्परा यद्यपि एक न हो तो भी कर्मयोग अर्थात् भागवतवर्म के निरूपण में ही सांस्य या संन्यासनिष्टा के निरूपण का पर्याय से समावेश हो जाता है ( गीतार- ए. ४६७ देखों )। इस कारण वैशम्पायन ने कहा है, कि मगवद्गीता में यतिधर्म अर्याद संन्यासघर्म भी वर्षित है । मनुस्मृति में चार बाश्रम-धर्मी का जो वर्षान है। उसके बड़े अन्याय में पहले यति अर्थात् संन्यास आश्रम का धर्म कह जुकने पर विकल्प से " वेद्संन्यासिकों का कर्मयोग " इस ना से गीता या भागवतवर्म के

कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति ॥ ४ ॥ श्रीभगवानुवाच ।

बहुनि मे व्यतीतानि जनमानि तव चार्जुन ॥ तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्य परंतप ॥ ५॥ अजोऽपि सन्द्वयात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् । प्रकृति स्वामधिष्टाय संभवाम्यात्ममायया ॥ ६॥

कर्मयोग का वर्णन है जीर स्पष्ट कहा है, कि " निःस्पृह्ता से ज्यवना कार्य करते । रहने से ही जन्त में परम सिद्धि मिलती है " ( मनु ६, ६६ ) । इससे स्पष्ट | देख पड़ता है, कि कर्मयोग मनु को भी प्राग्ध था । इसी प्रकार अन्य स्मृतिकारों | को भी यह मान्य था और इस विषय के जनेक प्रमाणा गीतारहस्य के ११ वें | प्रकारण के जन्त ( पृ. ३६१ – ३६५ ) में दिये गये हैं। अब अर्जुन को इस पर-| म्परा पर यह शंका है कि—

ष्मर्शन ने कहा—(४) तुम्हारा जन्म तो ध्यमी हुआ है छोर विवस्तान् का इससे बहुत पहले हो चुका है; ( ऐसी दशा में ) में यह कैसे जानूँ कि तुमने ( यह योग ) पहले बतलाया ?

| प्रजीन के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए, भगवान् प्रपने प्रवतारों के कार्यों |का नर्यान कर फासकि-निरहित कर्मयोग या भागवतधर्म का ही फिर समर्थन |करते हैं कि "इस प्रकार में भी कर्मों को करता था रहा हूँ"-- |

श्रीभगवान् ने कहा—(१) हे बर्जुन ! मेरे और तेरे अनेक जन्म हो चुक्वे हैं । उन सब को में जानता हूँ ( और ) हे परन्तप ! तू नहीं जानता ( यही भेद हैं) । (६) में (सब) प्राधियों का स्वामी और जन्म-विरोहत हूँ, यद्यपि मेरे आत्मस्वरूप में कभी भी व्यय अर्थात् विकार नहीं होता तथापि अपनी ही प्रकृति में अधिष्ठित होकर में अपनी मायां से जन्म निया करता हूँ ।

[इस श्लोक के प्राध्यात्मज्ञान में काियत्त सांख्य धार वेदान्त दोनों ही मतों का मिल कर दिया गया है। सांख्यमत-वालों का कथन है, कि प्रकृति ध्राप ही स्वयं स्वष्टि निर्माया करती है; परन्तु वेदान्ता लोग प्रकृति को परमेश्वर का ही एक स्वरूप समम्म कर यह सानते हैं, कि प्रकृति में परमेश्वर के धाधिष्ठत होने पर प्रकृति से न्यक्त सृष्टि निर्मित होती है। अपने ध्रत्यक्त स्वरूप से सारे जगन् को निर्माया करने की परमेश्वर की इस धाचिन्य शक्ति को ही गीता में भाया 'कहा है। धार इसी प्रकार खेताश्वतरोनिषद् में भी ऐसा वर्णन है—"मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिन तु सहेश्वरम् अर्थात् प्रकृति ही माया है धार उस माया का ध्रिपति परमेश्वर है (श्व. ४. १०), धार ' क्षरमान्मायी सुजते विश्वमेतत् '— इससे माया का ध्रिपति सृष्टि उत्पन्न करता है (श्व. ४. ६)। प्रकृति को माया

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्मवति भारत। अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्॥७॥ परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतान्। धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे॥८॥

ऽजन्म कर्म च मे दिख्यमेवं यो विक्ति तत्वत (
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म निति मामित सोऽर्जुन ॥ ९ ॥
वीतरागभयकोधा मन्मया मामुपाधिताः ।
वहवो ज्ञानतपक्षा पूता मद्भावमागताः॥ १० ॥

क्यों कहते हैं, इस माया का स्वरूप क्या हैं; और इस क्यन का क्या अर्थ, कि | माया से सृष्टि उत्पन्न होती हैं? — इस्रादि प्रश्नों का स्विधक निवरसा गीतारहस्य के | ध वें प्रकरसा में किया गया है । यह वसता दिया कि, सन्यक्त एरमेश्वर व्यक्त कैसे | होता है सर्यात् कर्म उपना हुआ सा कैसे देख पड़ता है; अब इस बात का | खुलासा करते हैं, कि वह ऐसा कव और किस लिये करता है — ]

(७) हे भारत ! जब जब धर्म की ग्लानि होती और अधर्म की प्रबलता फेल जाती है, तब (तब) में स्वयं ही जन्म ( अवतार ) लिया करता हूँ । (८) साधुमों की संरक्ता के निमित्त और दुर्धों का नाश करने के जिये, युग-युग में धर्म की संस्थापना

के अर्थ में जन्म लिया काता हूँ।

इन दोनों खोकों में " धर्म ' शब्द का धर्य केवल पारलीकिक नैदिक धर्म नहीं है, किन्तु चारों नणों के धर्म, न्याय और नीति प्रभृति वारों का भी उसमें सुक्यता से समानेश्र होता है। इस खोक का तार्यय यह है, कि जगत में अब अन्याय, अनीति, दुष्टता और भँधानुन्धी मच कर साद्धुओं को कष्ट होने लगता है और जब दुष्टों का दबदवा बढ़ जाता है, तब अपने निर्माण किए हुए जगत की स्थित को स्थिर रख कर उसका कल्याण करने के लिये तेजस्वी और परा-क्रमी पुरुप के रूप से (गी. १०. ४१) अवतार के कर सगवान, समाज की विगड़ी हुई त्यवस्था को किर ठीक कर दिया करते हैं। इस रीति से अवतार के कर मगवान जो काम करते हैं, उसी को ' लोकसंग्रह ' भी कहते हैं । पिक्क अध्याय में कह दिया गया है, कि यही काम ध्यपनी शक्ति और आधिकार के ध्युतार आत्मज्ञानी पुरुपों को भी करना चाहिय (गी. ३. २०)। यह बतला दिया गया, कि परमेश्वर कव और किस जिये अवतार वेता है। अब यह बतला हैं, के इस तस्व को परल कर जो पुरुप तद्मुतार वर्तान करते हैं उनको कौन सी गति मिलती है—]

(६) हे अर्जुन ! इस प्रकार के मेरे दिस्य जन्म और दिन्य कर्म के तस्त्र को जी जानता है, वह देह स्थापने के प्रवात फिर जन्म न से कर गुम्म से आ मिलता है। (१०) प्रीति, सप धीर कोच से खूटे हुए, मत्परायणा धीर मेरे खाश्रय में आये हुए §§ ये यथा मां प्रपद्यत्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् ।

मम वत्मांतुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वदाः ॥ ११ ॥

कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धि यजन्त इह देवताः ।

क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिमेवति कर्मजा ॥ १२ ॥

धानेक लोग (इस प्रकार) ज्ञानरूप तप से ग्रुद्ध होकर मर स्वरूप में आकर मिल शये हैं।

| भगवान् के दिव्य जन्म को समफने के लिये यह जानना पड़ता है, कि
| अव्यक्त परमेश्वर माथा से सगुण कंसे होता है; और इसके जान लेने से अव्यासम| ज्ञान हो जाता है एवं दिव्य कर्म को जान लेने पर कर्म करके भी आलिस रहने
| का, अर्थात् निष्काम कर्म के कत्त्व का, ज्ञान हो जाता है। तारांश, परमेश्वर के
| दिव्य जन्म और दिव्य कर्म को पूरा पूरा जान लें तो अध्यातमज्ञान और कंमीयोग
| दोनों की पूरी पूरी पहचान हो जाती है; और मोच की प्राप्ति के लिये इसकी
| आवश्यकता होने के कारण ऐसे मनुष्य को अन्त में मरावत्प्राप्ति हुए विज्ञा नहीं
| रहती। अर्थात् भगवान् के दिव्य जन्म और दिश्य कर्म जन्म जेने में सब कुछ आ
| गया; किर अध्यात्मज्ञान अथवा निष्काम कर्मयोग दोनों का अलग अस्तर अध्ययन
| महीं करना पड़ता। अत्यद्व वक्तस्य यह है कि भगवान् के जन्म और कृत्य का
| विचार करो, एवं उसके तस्त्व को परख कर वर्तांव करो; भगवत्प्राप्ति होने के लिये
| दूसरा कोई साधन अपेन्नित नहीं है। भगवान् की यही सची अपासना है। अव
| इसकी अपेन्ना नीचे के दंरों की उपासनाकों के फल और उपयोग वत्नाते हैं—

(११) जो सुक्ते जिस प्रकार से भजते हैं, उन्हें में उसी प्रकार के फल देता हूँ।

हे पार्थ ! किसी भी खोर से हो, मनुष्य मेरे ही मार्ग में आ मिलते हैं।

! [' मम नत्मांतुवर्तन्ते ' इत्यादि उत्तरार्ध पद्दत्ते ( ३. २३) कुछ निराले अर्थ |में भाया दें, भीर इससे ध्यान में आवेगा, कि गीता में पूर्वापर सन्दर्भ के भनुतार ! भर्म कैसे बदल जाता है।। यद्यपि यह सच है, कि किसी मार्ग से जाने पर भी |मनुष्य परमेश्वर की ही श्रोर जाता है, तो भी यह जानना चाहिये कि भनेक स्रोग |भनेक मार्गों से क्यों जाते हैं ? अब इसका कारण बतनाते हैं—]

(१२) (कर्मबन्धन क नाग्र की नहीं, केवल ) कमफल की इच्छा करनेवाले खोग इस लोक में देवताओं की पूजा इसालिये किया करते हैं, कि (ये) कर्मफल (इसी मनुष्यलोक में श्रीय ही मिल जाते हैं।

[ यही विचार सातवें भ्रष्याय ( २१, २२ ) में फिर श्राये हैं । परमेश्वर की |भ्राराधना का सचा फल है मोच, परन्तु वह तभी प्राप्त होता है कि जब काला |न्तर से एवं दीर्घ श्रोर एकान्त उपासना से कर्मबन्ध का पूर्ण नाश हो जाता है |हतने दूरदर्शी और दीर्घ-उद्योगी प्रहप बहुत ही घोड़े होते हैं । इस स्रोक का \$\$ चातुर्वण्ये मया सृष्टं गुणकर्मविभागदाः । तस्य कर्तारमीप मां विद्धश्वकर्तारमध्ययम् ॥ १३ ॥ न मां कर्माणि छिपन्ति न मे कर्मफळे स्पृद्धा । इति मां योऽभिजानाति कर्मभिनं स वद्धयते ॥ १४ ॥ प्यं शात्वा कृतं कर्म पूर्वेरिप सुमुक्षभिः ।

| भावार्य यह है, कि यहुतेरें। को तो अपने उद्योग अर्थात कमें से इसी लोक में इन्हें न कुछ प्राप्त करना होता है, और ऐसे ही लोग देवताओं की पूजा किया करते हैं ( गीतार. 90 धरर देखों )। गीता का यह भी क्यन है, कि पर्याप से यह भी तो परमेश्वर का ही पूजन होता है और बढ़ते बढ़ते इस योग का पर्यज्ञान निष्कान मिक में होकर अन्त में मीन प्राप्त हो जाता है (गी. ७. १६)। पहले कह जुके हैं कि धर्म की संस्थापना करने के तिये परमेश्वर अवतार लेता है, अब संचेप में बतलाते हैं, कि धर्म की संस्थापना करने के लिये हया करना पहला है—]

(१२) ( नाहारा, चित्रय, वैश्यं कार भूट्ट इस प्रकार ) चाराँ वर्षों। की स्ववस्या गुण भीर कर्म के मेद से मेंने निर्मागा की ई । इसे तू च्यान में रख, कि में उसका कर्तों भी हूँ और सकती सर्यात् उसे न करनेवाला स्रव्यय (में ही) हूँ ।

[ अर्थ यह है, कि परमेश्वर कर्ता सने ही हो, पर आते खोक के वर्णना-जितार वह सदैव निःसङ्ग है, इस कारण अकर्ता ही है (गी. ४. १४ देखों)। परमेश्वर के स्वरूप के 'सर्वेद्धियगुणामास सर्वेद्धियविर्वातम्' ऐसे दूसरे भी विरोधामात्सात्मक वर्णन हैं (गी. १३. १४)। चातुर्वरायं के गुण और भेद का निरूपण आगे श्वरारहर्वे अध्याय (१८. ४१ –४६) में किया गया है। अब मार-वानू ने ''करके न करनेवालों " ऐसा जो अपना वर्णन किया है, उसका मर्म बत-शाते हैं—]

(१४) सुनेत कर्म का लेप अर्थात् याघा नहीं होती; ( क्योंकि ) कर्म के फल में मेरी इच्छा नहीं है। जो सुनेत इस प्रकार जानता है, उसे कर्म की वाघा नहीं होती।

जिपर नवम खोक में जो हो वात कही हैं, कि मेरे ' जन्म ' श्रीर ' कर्म' को जो जानता है वह मुक्त हो जाता हैं, उनमें से कर्म के तत्व का स्पर्धकरण इस खोक में किया है। ' जानता है ' शुट्द से यहाँ " जान कर तद्वुसार वर्तने कातता है " इतना श्रम विविद्यत है । भावाय यह है, कि भावाय को उनके कर्म की वाधा नहीं होती, इसका यह कारण है कि वे फलाशा रख कर काम हो नहीं करते; श्रीर इसे जान कर तद्वुसार को बर्तता है इसको कर्मों का वन्धन नहीं होता। श्रव, इस खोक के सिद्दान्त को ही प्रत्यन्न ददाहरण से इह करते हैं—

कुर कमैंव तस्मात्त्वं पूर्वेः पूर्वतरं कृतम् ॥ १५ ॥ §§ किं कमें किमकमेंति कवयोऽण्यत्र मोहिताः । तत्ते कमें प्रवस्थामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽक्रुमात् ॥ १६ ॥ कमेणो हापि वोद्धव्यं वोद्धव्यं च विकर्मणः । अकमणश्च वोद्धव्यं गहना कमेणो गतिः ॥ १७ ॥ कमेण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः ।

(१४) इसे जान कर प्राचीन समय के मुमुद्ध लोगों ने भी कर्म किया या। इसलिये पूर्व के लोगों के किये दुए ऋति प्राचीन कर्म को ही तू कर!

[ इस प्रकार मोच भीर कर्म का विरोध नहीं है, अतपुन अर्जुन को निश्चित | उपदेश किया है, त् कर्म कर । परन्तु संन्यास मार्गवालों का कथन है कि | "कर्मों के छोड़ने से अर्थात् अकर्म से ही मोच मिलता है;" इस पर यह | श्रंका होती है कि ऐसे कथन का बीज क्या है? अतपुन अब कर्म भीर ध्यकर्म | के विवेचन का भ्रारम्भ करके तेईसवें श्लोक में सिद्धान्त करते हैं, कि अकर्म कुछ | कर्मसाग नहीं है, निष्काम-कर्म को ही अकर्म कहना चाहिये।

(१६) इस विषय में बड़े बड़े विद्वानों को भी अम हो जाता है कि कौन कमें है और कीन श्रकमी; (श्रतएव) वैसा कमें तुम्ने बतलाता हूँ कि जिसे जान

सेने से तू पाप से सक्त होगा।

['श्रकर्म' नन् समास है। व्याकरण की रीति से उसके श्र=नन शब्द के 'श्रमाव 'श्रमवा 'श्रमाशस्य' दो अर्थ हो सकते हैं; श्रीर यह नहीं कह सकते, कि इस स्थल पर ये दोनों ही अर्थ विवित्तित न होंगे। परन्तु श्रमसे श्लोक में 'विकर्म ' नाम से कर्म का एक और तीसरा भेद किया है, अतएव इस श्लोक में श्रकर्म शब्द से विशेषतः वही कर्मत्याग उद्दिष्ट है जिसे संन्यास मार्ग-वासे लोग 'कर्म का स्वरूपतः त्याग 'कहते हैं। संन्यास मार्गवाले कहते हैं कि 'सव कर्म खोद दो; 'परन्तु अव में श्लोक की टिप्पणी से देख पढ़ेगा, कि इस बात को दिखलाने के लिये ही यह विवेचन किया गया है कि कर्म को बिल-कुल ही साग देने की कोई श्रावश्यकता नहीं है, संन्यास मार्गवालों का कर्म-वाग स्था 'श्रकर्म' नहीं है, श्रकर्म का मर्म ही कुछ और है।

(१७) कर्म की गति गष्ट्न है; ( धतएव ) यह जान जेना चाहिये, कि कर्म क्या है और समफना चाहिये, कि विकर्म ( विपरीत कर्म ) क्या है और यह भी ज्ञात कर जेना चाहिये, कि धकर्म ( कर्म न करना ) क्या है । (१८) कर्म में धकर्म और धकर्म में कर्म जिसे देख पड़ता है, वह पुरुष सब मनुष्यों में ज्ञानी और वही युक्त खर्यात् योगयुक्त एवं समस्त कर्म करनेवाला है।

[ इसमें और अगले पाँच श्लोकों में कर्म, अकर्म एवं विकर्म का खुसासा |किया गया है; इसमें जो कुछ कमी रह गई है, यह अगले अठारहवें अध्याय स बुद्धिमानमनुष्येषु स युक्तः क्रस्नकर्मकृत् ॥ १८ ॥

!में कर्मत्याग, कर्म और कर्ता के त्रिविध भेद-वर्गान में पूरी कर दी गई है (गी. १८. ४-७; १८. २३-२५; १८, २६-२८)। यहाँ संनेप में स्पष्टताप्रवेक यह बतला देना आवश्यक है, कि दोनों स्वलों के कर्म-विवेचन से कर्म, अकर्म और विक्सं के सम्बन्ध में गीता के सिद्धान्त क्या हैं। क्योंकि टीकाकारों ने इस सम्बन्ध में बड़ी गड़बड़ कर दी है। सन्यासमार्गवालों को सब कर्मी का खरूपतः |स्वाग इष्ट है, इसिलये वे गीता के ' श्रक्म ' पद का प्रायं खींचातानी से अपने मार्ग की थोर लाना चाइते हैं। मीमांसकों को यज्ञ-याग भादि काम्य कमें इष्ट हैं, इसलिये उन्हें इसके अतिरिक्त और सभी कर्म विकर्म ' जैंचते हैं। इसके सिवा मीमांसकों के वित्य-नैमित्तिक छादि कर्म-भेद भी इसी में छा जाते हैं और किर इसी में धर्मशास्त्री स्रपनी ढाई चावल की खिचड़ी पकान की इच्छा रसते हिं। सारांग्र, चारों और से ऐसी खींचातानी होने के कारण अन्त में यह जान | लेना कठिन हो जाता है, कि गीता 'श्रकमें 'हिसे कहती है और 'विकर्म ' किसे। अतएव पहले से ही इस बात पर घ्यान दिये रहना चाहिये, कि गीता में जिस तास्विक दृष्टि से इस प्रश्न का विचार किया गया है, वह दृष्टि निकाम कर्म करनेवाले कर्मयोगी की हैं; काम्य कर्म करनेवाले मीमांसकों की या कर्म छोड़नेवाले संन्यासमार्गियों की नहीं है। गाता की इस दृष्टि को स्वीकार कर | लेने पर पहले तो यही कहना पड़ता है, कि ' कर्मग्रन्यता ' के अर्थ में ' अकर्म ' इस जगत में कहां भी नहीं रह सकता खयवा कोई भी मनुष्य कभी कर्मशून्य नहीं हो सकता (गी. ३. ५; १८. ११) ; क्योंकि सोना, उडना-बैठना और जीवित रहना तक किसी से भी छट नहीं जाता। भीर यदि कर्मग्रान्यता होना सम्मव नहीं है तो यह निश्चय करना पड़ता है, कि श्रक्म कहें किसे । इसक किये गीता का यह उत्तर है, कि कर्म का मतलब निरी किया न समक्त कर उससे होनेवाले शुभ-ध्रश्रभ खादि परिग्रामों का विचार करके कर्म का कर्मांच या अकर्मन्व निश्चित करो । यदि सृष्टि के मानी 'ही कर्म हैं, तो मनुष्य जब तक स्टि में है, तब तक उससे कर्म नहीं झुरते। बतः कर्म बीर बकर्म का जो विचार करना हो, वह इतनी ही दृष्टि से करना चाहिये, कि मनुष्य को वह कर्म कहाँ तक वद करेगा। करने पर भी जो कर्म इस वद बड़ों करता, उसके विषय में कहना चाहिये, कि उसका कमंत्व अर्थात् बन्धकत्व नष्ट हो गया: श्रीर यदि किसी भी कर्म का बन्धकत्व अर्थात् कर्मस्य इस प्रकार नष्ट श्रो जाय तो फिर वह कर्म । 'अकर्म ' ही हुआ। अकर्म का प्रचलित सांसारिक धर्य कर्मशून्यता ठीक है। परन्तु शास्त्रीय दृष्टि से विचार करने पर उसका यहाँ भेल नहीं मिनता । क्योंकि इम देखते हैं, कि चुपचाप बैठना अर्थात कर्म न करना भी कई बार कर्म ही हो काता है। उदाहरगार्थ, अपने मा-बाप को कोई मारता-पाटता हो, तो उसकी न रोक कर चुणी मारे वैठा रहना, उस समय न्यानहारिक दृष्टि से श्रकर्म अर्थाद

## यस्य सर्वे समारंभाः कामसंकल्पवर्जिताः।

क्रमंग्रन्यता हो तो भी, कर्म ही - बाधिक क्या कहें, विकर्म - है; और कर्म-विपाक की दृष्टि से उसका अग्रुभ परिगाम हमें भोगना ही पडेगा। अतएव गीता इस श्लोक में विरोधाभास की रीति से वड़ी खबी के साथ कहती है, कि झानी वहीं है जिसने जान किया कि अकर्म में भी (कभी कभी तो भयानक ) कर्म हो जाता है, और कर्म करके भी वह कर्म-विपाक की दृष्टि से मरा सा, अर्थात अकर्म, होता है; तथा यही अर्थ अगले श्लोक में भिन्न-भिन्न रीतियों से विधित है। कर्म के फल का बन्धन न लगने के लिये गीताशास्त्र के अनुसार यही एक सचा साधन है कि निःसङ ब्रद्धि से. भर्यात् फलाशा छोड कर निष्काम ब्राद्धि से कर्म किया जावे (गीतारहस्य पृ. ११०'- ११४; २८५ देखो )। स्रतः इस साधन का उपयोग कर निःसङ्ग बुद्धि से जो कर्म किया जाय वही गीता के अनुसार प्रशस्त-सास्विक - कर्म है (गी. १८. ६) ; और गीता के मत में वहीं सन्ना ' श्रकर्म ' ! है । क्योंकि उसका कर्मत्व, अर्थात कर्म-विपाक की किया के अनुसार धन्धकत्व, निकज जाता है। मनुष्य जो कुछ कर्म करते हैं (और 'करते हैं 'पट में चप-! चाप निडक्षे बैठे रहने का भी समावेश करना चाहिये ) उनमें से उक्त प्रकार के . ! अर्थात ' सारिवक कर्म, ' अथवा गीता के श्रनुपार अकर्म घटा देने से बाकी जो कर्म रह जाते हैं उनके दो भाग हो सकते हैं; एक राजस फ्रारे दूसरा तामस । इनमें तामस कर्म मोह और अज्ञान से हुआ करते हैं, इसलिये उन्हें विकर्म कहते हैं-फिर यदि कोई कर्म मोह से छोड़ दिया जाय तो भी यह विकर्म ही है, अकर्म नहीं (गी. १८.७)। अब रह गये राजस कर्म। ये कर्म पहले दर्जे के अर्थात् सात्विक नहीं हैं अपवा ये वे कर्म भी नहीं हैं, जिन्हें गीता सचसुच . !' अकर्म ' कहती है। गीता इन्हें 'राजस' कर्म कहती है; परन्तु यदि कोई चाहे, तो देसे राजस कमें को केवल 'कर्म 'भी कह सकता है। तात्पर्य, कियात्मक स्तरूप अथवा कोरे धर्मशास्त्र से कर्म-अकर्म का निश्चय नहीं होता; किन्तु कर्म के बन्धकरव से यह निश्चय किया जाता है; कि कर्म है या श्रकर्म । श्रष्टावक्रगीता संन्यासमार्ग की है, तथापि उसमें भी कहा है-

निष्ठत्तिरिप मूडस्य प्रदृत्तिरुपनायते । प्रदृत्तिरिप धीरस्य निष्ठत्तिफलभागिनी ॥

अर्थात् मुखाँ की निवृत्ति (अथवा हठ से या मोह के द्वारा कर्म से विमुखता) ही वास्तव में प्रशृत्ति अर्थात् कर्म है और पिएडत लोगों की प्रवृत्ति (अर्थात् निष्काम कर्म) से ही निवृत्ति यानी कर्म-त्याग का फल मिलता है (अष्टा. १८ ६१)। गीता के उक्त श्लोक में यही अर्थ विरोधामासक्त्यी अन्नद्वार की रीति से बड़ी सुन्दरता से बतलाया गया है। गीता के अकर्म के इस लच्चण को मली माँति समभ्मे विना, गीता के कर्म-प्रकर्म के विवेचन का मर्म कभी भी समभ्म में आने का नहीं। अब इसी आर्थ की काले श्लोकों में आधिक व्यक्त करते हैं—]

ज्ञानाग्निदम्धकर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः ॥ १९ ॥ त्यक्तवा कर्मफलासंगं नित्यतृतो निराश्रयः । कर्मण्यभित्रवृत्तोऽपि नैव किंचित्करोति सः ॥ २० ॥ निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः । शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाग्नोति किल्विपम् ॥ २१ ॥ यदञ्जालामसंतृष्टेा ब्रंह्मतीतो विमत्सरः ।

(१६) ज्ञानी पुरुष इसी को परिद्रित कहते हैं कि निसके सभी समारम्म अवाँत् हचोग फल की इन्छा से विरद्धित होते हैं, और निसके कर्म ज्ञानाप्ति से मस्म हो जाते हैं।

['ज्ञान से कर्म मस्म होते हैं, 'इसका क्यं कर्मों को छोड़ना नहीं हैं' किन्तु इस खोक से प्रगट होता है कि 'फल की इच्छा द्वीड़ कर कर्म करना; यही अर्थ यहाँ केना चाहिये (गीतार. प्र. रूट्य-२८६ देखों)। इसी प्रकार क्यां भगवड़क के वर्णान में जो " सर्वारम्भपरित्यागी "—समस्त क्यारम या उद्योग |छोड़नेवाला—पद श्राया है (गी. १२. १६; १४. २४) उसके क्यं का निर्णय मी |इससे हो जाता है। अब इसी क्यं को क्यंधिक स्पष्ट करते हैं—]

(२०) कर्मफल की आसिक छोड़ कर जोसदा नृत और निराध्य है (अयाँत जो पुरुष कर्मफल के साधन की आश्रयभूत ऐसी बुद्धि नहीं रखता कि अग्रुक कार्य की सिद्धि के लिये अग्रुक काम करता हूँ)—कहना चाहिये कि-चह कर्म करने में निमप्त रहने पर भी कुछ नहीं करता। (२१) आशीः अर्थात फल की वासना खोड़नेवाला, चित्त का नियमन करनेवाला और सर्वसङ्ग से ग्रुक पुरुष केवल शारीर अर्थात् शरीर या कर्मेंद्रियों से ही कर्म करते समय पाप का भागी नहीं होता।

कि कोग वीसर्वे श्लोक के निराश्रय शब्द का अर्थ 'वर-गृह्हणी न रखते-वाला' (संन्यासी) करते हैं; पर वह ठीक नहीं है। आश्रय को घर या डेग कह सकेंगे; परन्तु इस ह्यान पर कर्ता के स्वयं रहने का ठिकाना विविवित नहीं है; अर्थ यह है, कि वह जो कर्म करता है उसका हेतु रूप ठिकाना (आश्रय) कहीं न रहे। यही अर्थ गीता के है. १ श्लोक में 'अनाश्रितः कर्मफर्ल' इन शब्दों से स्पष्ट व्यक किया गया है और वामन परिवत ने गीता की यथार्यद्रीपिका नामक अपनी मराठी टीका में इसे स्वीकार किया है। ऐसे ही २१ वें श्लोक में 'शारिर' के मानी सिर्फ़ शरीर-पोपणा के लिये भिन्नाटन आहि कर्म नहीं हैं। आगे पाँचवें अच्याय में "योगी अर्थात् कर्मयोगी कोग आसक्ति अयवा काम्यबुद्धि को मन में न रख कर केवल इन्त्रियों से कर्म किया करते हैं "(४. ११) ऐसा जो वर्णन है, उसके समानार्यक ही "केवसं शारिरं कर्म" इन पदों का सखा अर्य है। इन्द्रियों कर्म तो करती हैं; पर युद्धि सम रहने के कारण उन कर्मों का पाप-पुराय कर्जा को नहीं लगता। समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निवद्धयते ॥ २२ ॥ गतसंगस्य मुक्तस्य झानावस्थितचेतसः । यक्षायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ॥ २३ ॥

(२२) यदच्छा से जो प्राप्त हो जाय उसमें सन्तुष्ट, ( ह्वर्प-शोक घ्रादि ) द्वन्हों से मुक्त, निर्मत्तर, फीर (क्वमें की) सिद्धि या क्रासिदि को एक सा ही माननेवाला पुरुष (क्वमें) करके भी ( उनके पाय-प्रयय से ) बद्ध नहीं होता। (२३) भ्रासक्वरहित, (राग-द्वेष से) मुक्त, (साम्यद्वद्धिरूप) ज्ञान में स्थिर चित्तवाले भीर (केवल) यह ही के लिये

(कर्म) करनेवाले पुरुष के समग्र कर्म विलीन हो जाते हैं !

ितीसरे प्राच्याय (३.६) में जो यह भाव है, कि मीमांसकों के मत में यज्ञ के निये किये हुए कर्म बन्धक नहीं द्वीते और आसक्ति छोड़ कर करने से वे ही कर्म स्वर्गप्रद न होकर मोत्तप्रद होते हैं, वही इस श्लोक में बतलाया गया है। " समग्र विलीन हो जाते हैं " में ' समग्र ' पद महत्व का है। मीमाँ-सक स्रोग स्वर्गसुख को ही परमसाध्य मानते हैं और उनकी दृष्टि से स्वर्गसुख को प्राप्त करा देनेवाले कर्म बन्धक नहीं होते । परन्तु गीता की दृष्टि स्वर्ग से परे बार्यात मोज पर है और इस दृष्टि से स्वरापद कर्म भी बन्धक ही होते हैं। अत-एव कहा है, कि यज्ञार्य कर्म भी अनासक युद्धि से करने पर 'समम ' लय पाते हैं भर्यात् स्वर्गप्रद न होकर मोजपद हो जाते हैं। तयापि इस अञ्याय में यज्ञ-! प्रकरशा के प्रतिपादन में और तीसरे अध्यायवाने यज्ञ-प्रकरशा के प्रतिपादन में . एक यहा भारी भेद है। तीसरे सध्याय में कहा है, कि श्रीत-स्मार्त समादि यज्ञ-चक्र को स्थिर रखना चारिये। परन्त अय सगवान कहते हैं, कि यज्ञ का इतना े ही संक्रिक्त क्रार्य न समक्तों कि देवता के उद्देश से क्राप्त में तिल-वावल या पशु का इवन कर दिया जावे खयवा चातुर्वराय के कर्म स्वधर्म के खनुसार काम्य बुद्धि से किय जावें। प्रक्षि में पादुति छोड़ते समय अन्त में 'इदं न सम'—यह भेरा नर्ही—हन शब्दों का बचारण किया जाता है; हनमें स्वार्थ-त्यागरूप निर्ममत्व का जो तस्व है, वही यज्ञ में प्रधान भाग है। इस रीति से "न मम" कह कर अर्थाद ममता युक्त बुद्धि छोड़ कर, ब्रह्मार्पग्रापूर्वं कजीवन के समस्त व्यवद्वार करना भी एक बड़ा यज्ञ या होम ही हो जाता है; इस यज्ञ से देवाधिदेव परमेश्वर अधवा ष्रहा का यजन हुआ करता है। सारांश, मीमांसकों के द्रव्ययज्ञसम्बन्धी जो सिद्धांत हैं, वे इस बड़े यज्ञ के लिये भी उपयुक्त होते हैं; और सोक्संप्रह के निमित्त जगत् के ज्ञासक्ति-विरहित कर्म करनेवाला पुरुष कर्म के ' समग्र 'फल से मुक्त होता हुआ अन्त में मोज पाता है ( गीतार. प्ट. ३४४—३४७ देखों ) । इस वहार्पया-रूपी बंड़े यज्ञ का ही वर्गान पहले इस खोक में किया गया है और फिर इसकी भ्रमेचा कम योग्यता के स्रनेक लाजियाक यज्ञों का स्वरूप बतलायाँ गया है; एवं वेतीसर्वे श्लोक में समग्र प्रकरण का वरसंद्वार कर कहा गया है कि ऐसा ' ज्ञान-यज्ञ ही सब में श्रेष्ठ है। 'ी

\$\$ ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हिविब्रह्माग्नी ब्रह्मणा हुतम् ।
ब्रह्मेव तेन गंतस्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥ २४ ॥
दैवमेवापरे यक्षं योगिनः पर्युपासते ।
व्रह्माग्रावपरे यक्षं यक्षेनैवोपजुह्मति ॥ २५ ॥
श्रोत्रादीनीद्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्मति ।
शब्दादीन्विपयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्मति ॥ २६ ॥
सर्वाणीद्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे ।

(२४) अर्पण स्त्रयांत् स्वन करने की किया ब्रह्म है, हवि स्त्रयांत् स्वर्पण करने का द्रव्य ब्रह्म है, ब्रह्माप्ति में ब्रह्म ने स्वन किया है—( इस प्रकार ) जिसकी बुद्धि में (समी) कर्म ब्रह्ममय हैं, उसको ब्रह्म ही मिलता है।

[ शाहर साध्य में ' अर्पण ' शब्द का अर्थ 'अर्पण करने का साधन अर्थात आचमनी इत्यांदि' हैं; परन्तु यह ज़रा कठिन हैं। इसकी अपेता, अर्पण=अर्पण करने की किया, यह अर्थ अधिक सरल हैं। यह बहार्पणपूर्वक अर्थात निष्काम वृद्धि से यज्ञ करनेवालों का वर्णन हुआ। अव देवता के उद्देश से अर्थात काम्य बुद्धि से किये हुए यज्ञ का स्वरूप बतलाते हैं—]

(२५) कोई कोई (कर्म-)योगी (ब्रह्म ब्रह्मिक के बद्दें) देवता आदि के उद्देश से यह कियां करते हैं; और कोई बह्माक्षि में यह से ही यह का यजन करते हैं।

पुरुपस्क में विराट् रूपी यज्ञ-पुरुप के, देवताओं द्वारा, यजन होते का जो वर्णन है-" यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः "(ऋ. १०. ६०. १६) उसी को लक्ष कर इस श्लोक का उत्तरार्ध कहा गया है। ' यज्ञं यज्ञेनीपजुद्धति ' ये पद ऋग्वेद के 'यज्ञेन यज्ञमयजन्त 'से समानार्थक ही देख पडते हैं । प्रगट है कि इस यज में, जो सृष्टि के आरम्भ में दुआ था, जिस विराटरूपी पशु का इवन किया गया या वह पद्म, श्रीर जिस, देवता का यजन किया गया या वह देवता, ये दोनों वहास्वरूपी होंगे। सारांश, चौवीलव श्लोक का यह वर्णन ही तत्त्वहारे से ठीक है, कि सृष्टि के सब पदार्थों में सदैन ही वहा मरा हुआ है, इस कारण इच्छा-रहित बुद्धि से सब व्यवहार करते करते ब्रह्म से ही सदा ब्रह्म का यजन होता रहता है, केवल युद्धि वंसी होनी चाहिये। पुरुषसूक्त को लह्य कर गीता में यही एक श्लोक नहीं हैं, प्रत्युत आगे दसवें श्रष्ट्याय ( १०. ४२ ) में भी इस सुक्त के अनुसार वंर्णन है। देवता के उद्देश से किये हुए यह का वर्णन हो चुका; अब अप्ति, इवि इत्यादि शब्दों के लाव्हिग्रिक अर्थ लेकर बतलाते हैं, कि प्राग्रायाम भादि पातञ्जल योग की किया अथवा तपश्चरमा भी एक प्रकार का यज्ञ होता है-] (२६) और कोई श्रोत्र आदि (कान, ब्राँख आदि ) इन्द्रियों का संयमरूप आदि में होम करते हैं और कुछ स्रोग इन्द्रियरूप ग्रक्षि में (इन्द्रियों के) शब्द ग्रादि विषयों का इवन करते हैं। (२७) और ऊछ लोग इन्द्रियों तथा प्राणीं के सब

### आत्मसंयमयोगाग्नी जुह्नति ज्ञानदीपिते ॥ २७॥ द्रव्ययद्वास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे ।

कर्मों को भ्रायांत् ध्यापारों को ज्ञान से प्रज्वालेत प्यात्मसंयमरूपी योग की भ्राप्ति में श्वन किया करते हैं।

ि इन श्लोकों में दो-तीन प्रकार के जानागिक यहाँ का वर्गान है; जैसे (१) इन्द्रियों का संयमन करना अर्घात् उनको योग्य मर्यादा के भीतर अपने-अपने च्यवद्वार फरने देना; (२) इन्द्रियों के विषय अर्घात् वर्यभाग के पदार्घ सर्वधा छोड़ कर इन्द्रियों को विलक्त मार ढालना; (३) न केवल इन्द्रियों के ब्यापार की, प्रत्युत प्राणीं के भी व्यापार की यन्द्र कर पूरी समाधि लगा करके केवल प्रात्मानन्द में श्री मन रहना। अब इन्हें यज्ञ की उपमा दी जाय तो, पहले भेद में इन्द्रियों को मर्यादित करने की किया (संयमन) श्राप्त हुई नयोंकि दशन्त सि यह कहा जा सकता है कि इस मर्गादा के भीतर जो कुछ या जाय, उसका ! इसमें हुवन हो गया। इसी प्रकार दूसरे भेद में सालात् इन्द्रियाँ होम-द्रव्य हैं फ़ीर तीसरे भेद में इन्द्रियों एवं प्राण दोनों भिल कर होम करने के दृष्य हो जाते हैं जार कात्मसंयमन क्याग है। इसके क्रातिरिक्त कुछ लोग ऐसे हैं, जो निरा प्राणायाम किया करते हैं उनका वर्णन उन्तीसवें श्लोक में है। 'यह 'शब्द के मूल क्यर्थ दृश्यात्मक यज्ञ को लज्जामा से विस्तृत खीर न्यापक कर तप, संन्यास, समाधि एवं प्राणायाम प्रमृति भगवत्माप्ति के सब प्रकार के साधनों का एक !' यज्ञ ' शीर्षक में ही समावेश कर दिया गया है । भगवद्गीता की यह कल्पना . किछ अपूर्व नहीं है। मनस्यति के चौये प्राध्याय में गृहस्याश्रम के वर्णन के सिलासिले में पहले यह बतलाया गया है, कि ऋषि-यज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ, मनप्य-थज और पितयज्ञ-इन स्मार्त पज्जमहायज्ञों की कोई ग्रष्ट्य न छोडे; और फिर कहा है, कि इनके बदले कोई कोई "इन्द्रियों में बांगी का इवन कर, बांगी में प्रामा का द्वन करके, जन्त में झानयज्ञ से भी परमेश्वर का यजन करते हैं " ( मनु. ४. २१ - २४ ) । इतिहास की धारे से देखें, तो विदित होता है, कि इन्द्र-वरुण प्रसृति देवताओं के उद्देश से जो वन्यमय यज्ञ श्रीत प्रन्यों में कहे गये हैं बनका प्रचार धीरे धीरे घटता गया; और जय पातक्ष ज योग से, संन्यास से अथवा ! फ्राप्य त्मिक ज्ञान से परमेश्वर की प्राप्ति कर लेने के मार्ग प्राधिक-प्राधिक प्रचालेत ! होने लगे तब, ' यह ' शब्द का अर्घ विस्तृत कर उसी में मोत्त के समय उपायों का जनगा से समावेश करने का आरम्भ दुंबा होगा। इसका मर्म यही है, कि पहले जो शब्द धर्म की दृष्टि से अचलित हो गये थे, उन्हों का उपयोग अगले धर्मभागं के लिये भी किया जावे। कुछ भी हो; मनुस्मृति के विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है. कि गीता के पहले, या अन्ततः उस काल में, उक्त कल्पना सर्व-|मान्य हो जुकी थी।

(२५) इस प्रकार तीन्या वत का भाचरण करनेवाले यति अर्थात् संयमी पुरूप गी. र. ८६ स्वाध्यायद्मानयद्माश्च यतयः संशितव्रताः ॥ २८॥ अपाने जुह्वति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे । प्राणापानगती स्ट्ध्वा प्राणायामपरायणाः ॥ २९॥ अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणेषु जुह्वति । सर्वेऽप्येते यद्मविदो यद्मश्चपितकत्मपाः ॥ ३०॥

कोई दृत्यरूप, कोई तपरूप, कोई योगरूप, कोई स्वाध्याय अर्घात् नित्य स्वकर्मानुष्ठान-रूप, भ्रोर कोई ज्ञानरूप यज्ञ किया करते हैं । (२६) प्राग्राथाम में तत्पर हो कर प्राण् श्रोर भ्रपान की गति को रोक करके कोई प्राग्रावायु का भ्रपान में (हवन किया करते हैं)

और कोई अपानवायु का प्राणा में इवन किया करते हैं।

हिस श्लोक का तात्पर्य यह है, कि पातंजल-योग के बनुसार प्राग्रायाम करना भी एक यज्ञ ही है। यह पातक्षल-योग रूप यज्ञ उन्तीसर्वे श्लोक में वतकाया गया है, जत: जदाईसर्वे श्लोक के ''योगरूप यज्ञ'' पर का कर्य कर्मयोगरूपी यज्ञ करना चाष्टिये। प्राणायाम शब्द के प्राण शब्द से श्वास और उच्छवास, दोनों कियाएँ प्रगट होती हैं: परन्तु जब प्राग्। स्रौर स्रपान का मेद करना होता है तब, प्राण= वाहर जानेवाली अर्थात् उच्छ्वास वायु, और अपान=भीतर आनेवाली श्वास, यह अर्थ लिया जाता है ( वेस्. शांभा. २. ४. १२; और छान्दोग्य शांमा. १. ३. ३ ) । घ्यान रहे, कि प्रागु और अपान के ये अर्थ प्रचलित अर्थ से भिन्न हैं । इस म्पर्य से प्रपान में प्रयांत् भीतर खींची हुई श्वाल में, प्राग्न का—उच्छ्वास का— होम करने से पुरक नाम का प्रायायाम होता है; और इसके विपरीत प्राया में अपान का होम करने से रेचक प्राशायाम होता है। प्राशा और अपान दोनों के ही निरोध से वही प्राणायाम कुम्मक हो जाता है। ग्रय इनके सिवा ब्यान, उदान भौर समान ये तीनों वच रहे । इनमें से न्यान प्रापा भौर श्रपान के सन्धिस्पलों में रहुता है जो धनुष खींचने, बज़न उठाने ब्रादि दम खींच कर या ब्राघी श्वास छोड़ करके शक्ति के काम करते समय व्यक्त होता है ( छां. १. ३. ५ )। मरग्र-समय में निकल जानेवाली वायु को उदान कहते हैं (प्रश्न. ३. ७), और सारे शरीर में सब स्थानों पर एक सा अन्नरस पहुँचानेवाली वायु को समान कहते हैं ( प्रश्न. ३. ५ )। इस प्रकार वेदान्तशास्त्र में इन शब्दों के सामान्य अर्थ दिये गये हैं; परन्तु कुछ स्थलों पर इसकी अपेंद्धा निराले अर्थ अभिप्रेत होते हैं। बदाहरणोर्थ, महाभारत ( वनपर्व ) के २१२ वें भाष्याय में प्राण भादि वायु के निराक्षे ही लज्ज्या हैं, उसमें आया का अर्थ मस्तक की वायु और अपान का अर्थ नीचे सरकनेवाली वायु है (प्रश्न. ३. ५ और मैत्र्यू. २. ६)। जपर के श्लोक में जो वर्गान है, उसका यह अर्थ है, कि इनमें से जिस वायु का निरोध करते हैं, रिसका अन्य वायु में होम होता है।] (३० – ३१) और कुछ स्रोग साहार को नियमित कर, प्राणी में प्राणी का ही होम

किया करते हैं। ये सभी स्रोग सनातन ब्रह्म में जा मिलते हैं कि जो यहा के जानने-

## यक्षशिष्टामृतभुजो यान्ति व्रह्म .सनातनम् । नाथं लोकोऽस्त्ययक्षस्य क्षतोऽन्यः कुरुसत्तम॥ ३१ ॥

वाले हैं, जिनके पाप यज्ञ से ह्यांगा हो गये हैं (और जो) ष्रमृत का (श्रर्यात् यज्ञ से बचे हुए का ) उपमोग करनेवाले हैं। यज्ञ न करनेवाले को ( जय ) इस लोक में सफलता नहीं होती, (तय) फिर हे इन्हश्रेष्ठ ! (असे) परलोक कहीं से ( मिलेगा) ?

सारांश, यज्ञ करना यहापे वद की आज्ञा के अनुसार मनुष्य का कर्त्तव्य है, तो भी यह यह एक ही प्रकार का नहीं होता । प्रात्तायाम करो,तप करो, वेद का अध्ययन करो, अप्रिप्टोम करो, पशु-यज्ञ करो, तिल-चावल अथवा घी का इचन करो, पूजा-पाठ करो या नेवेदा-वैश्वदेव स्नादि पाँच गृहयज् करो; फलासकि के हार जाने पर ये सब स्थापक क्यों में यज्ञ ही हैं और फिर यज्ञाप भवागा के विषय में मीमांसकों के जो सिद्धान्त हैं, वे सब इनमें से प्रत्येक यहा के लिये ष्टप्युक्त हो जाते हैं। इनमें से पहला नियम यह है कि "यज के धर्य किया हुझा कर्म यन्थक नहीं होता " श्रीर इसका वर्णन तेईसवें श्रीक में हो चुका है (गी. ३.६ पर टिप्पणी देखों)। अब दूसरा नियम यह है कि प्रत्येक गुहुस्य पद्ममहायज्ञ कर ष्यातीये स्मादि के मोजन कर जुकने पर फिर ऋपनी पत्नी-स्तित मोजन करे; घोर इस प्रकार वर्तने से गृहस्याध्रम सफल होकर सङ्गीत देता है। " विधसं भुक्तरोपं तु यज्शोपमणामृतम् " ( मनु. ३. २८५)—म्बोतीय धीरह के भोजन कर खुकने पर जो बचे उसे 'विध्रम ' घोर यज्ञ करने से जो शेष रंहे, उसे ' अमृत ' कहते हैं; इंस प्रकार व्याख्या करके मनुस्मृति स्रीर प्रान्य स्मृतियों में भी कहा है कि प्रत्येक गृहत्य को निख विवसाशी और असूताशी फोना चाहिये ( गी. ३. १३ फीर गीतारप्टस्य पृ० १९१ देखो ) खब भगवान कहते हैं कि सामान्य गृहयज्ञ को उपयुक्त होनेवाला यह सिद्रान्त ही सब प्रकार के उक्त यज़ों को अपयोगी होता है। यज़ के अर्थ किया हुआ कोई भी कर्स बन्धक नहीं होता. यही नहीं यविक उन कर्मी में से अवशिष्ट कर्म यदि अपने निजी रुपयोग में प्रा जावें, तो भी वे यन्यक नहीं होते (देखो गीतार. पृ. ३८४) " यिना यज्ञ के इंह्लोक भी सिद्ध नहीं होता" यह वान्य मार्मिक और महाव का है। इसका अर्थ इतना ही नहीं है, कि यह के विना पानी नहीं चर-सता और पानी के न बरसने से इस जोक की गुज़र नहीं होती; किन्तु ' यज्ञ ' शब्द का न्यापक अर्थ ककर, इस सामाजिक तत्त्व का भी इसमें पर्याय से समा-वेश हुआ है कि कुछ अपनी प्यारी वातों को छोडे बिना न तो सब को एक सी सुविधा मिल सकती है, श्रीर न जगत के व्यवहार ही चल सकते हैं । उदाहर-गार्य,—पश्चिमी समाजशास अग्रेता जो यह सिद्धान्त चतलाते हैं कि अपनी श्चपनी स्वतन्त्रता को परिमित किये विना श्रीरा को एक सी स्वन्त्रता नहीं मिल सकती, वहीं इस तत्व का एक उदाहरण है। और, यदि गीता की परिभाषा से इसी अर्थ को कहनां हो तो इस स्यल पर ऐसी यज्ञप्रधान भाषा का ही प्रयोग पवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मगो सुस्रे । कमंज्ञान्विद्धि तान्सर्वानेवं झात्वा विमोध्यसे ॥ ३२ ॥ श्रेयान्द्रत्यमयाद्यझान्द्रानयझः परंतप । सर्वे कर्मासिलं पार्ये झाने परिसमाप्यते ॥ ३३ ॥

करना पढ़ेगां, कि " जब तक प्रत्येक मनुष्य प्रपनी स्वतन्त्रता के कुछ कांग्र का भी यज्ञ न करे, तब तक इस लोक के स्ववहार चल नहीं सकते "। इस प्रकार के स्वापक क्योर विस्तृत क्यें से जब यह निश्चय हों चुकों कि यज्ञ ही सारी समाजरचना का क्याधार है; तब कहना नहीं होता कि, केवल कर्त्तेन्य की दृष्टि से 'यज्ञ' करना जब तक प्रत्येक मनुष्य न सीखेगा, तब तक समाज की स्ववस्या कि कर रहेगी।]
(३२) इस प्रकार भीति भीति के यज्ञ ब्रह्म के (हो) मुख में जारी हैं। यह जानो कि,

(३२) इस प्रकार भात भात के यज्ञ यस के (६१) मुख में जारा है । यह जाना के वे संव कर्म से निप्पल होते हैं । यह ज्ञान हो जाने से तू मुक्त हो जावगा।

्रियोतिश्रीम भादि द्रस्यमय श्रौतयज्ञ भ्राप्त में हुवन करके किये जाते हैं और शाख में कहा है, कि देवताओं का मुख भ्राप्त हैं, इस कारण ये यह उन देवंताओं को मिल जाते हैं। परन्तु यदि कोई शंका करे, कि देवताओं के मुख—श्रीप्त—में उक्त लावणिक यहा नहीं होते अतः इन लावणिक यहां से श्रेयः प्राप्ति होतों केंदे; तो उसे दूर करने के लिये कहा है, कि ये यहा साचाव यहा के ही सुख में होते हैं। दूसरे चरण का भावार्य यह है, कि जिस पुरुष ने यहाविधि के हुस स्वापक स्वरूप को—केवल मीमांसकों के संकृचित भर्म को ही नहीं—जान लिया, उसकी दुद्धि संकृचित नहीं रहती, किन्तु वह महा के हमरूप को पहचानने का भाविकारी ही जाता है। अय यतलाते हैं कि इन सय यहाँ में श्रेष्ट यहा कोन हैं—(३३) हे परन्तप! द्रन्यमय यहा की अपेवा ज्ञानमय यहा श्रेष्ट हैं। क्योंकि है पार्य! सय प्रकार के समस्त कर्मों का प्रवेतान ज्ञान में होता है।

[गीता में ' ज्ञानयज्ञ ' शुब्द दो बार आगे भी आया है (गी. १. १४ श्रीर १८. १०) । हम जो द्रव्यमय यज्ञ करते हैं, वह परमेश्वर की प्राप्ति के लिये किया करते हैं। परन्तु परमेश्वर की प्राप्ति करके ह्वस्त्र का ज्ञान हुए विना नहीं होती। अतएव परमेश्वर के स्वस्त्र का ज्ञान प्राप्त कर, उस ज्ञान के अनुप्तार आचरण करके परमेश्वर के प्राप्ति कर लेने के हस मार्ग या साधन को 'ज्ञानमय' कहते हैं। यह यज्ञ मानस और बुद्धिसाव्य हैं, अतः द्रव्यमय यज्ञ की अपेता हसको योग्यता अधिक समस्ती जाती है। मोज्ञशाल में ज्ञानयज्ञ का यह ज्ञान ही सुत्य है और हसी ज्ञान से सब कर्मों का च्य हो जाता है। कुळ मी हो, गीता का यह स्विर सिद्धान्त है, कि अन्त में परमेश्वर का झान होना चाहिये, विना ज्ञान के मोज्ञ नहीं मिलता। तथापि "कर्म का पर्यवसान ज्ञान में होता है " इस यचन का यह अर्थ नहीं है, कि ज्ञान के पश्चात कर्मों को छोढ़ देना चाहिये—यह बातगीतारहस्य के दसव कार ग्यारहर्च प्रकरणा में विस्तारहर्वक

श्वि तिद्वाद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्चेन सेवया
 उपदेस्यन्ति ते झानं झानिनस्तत्त्वद्दिनः ॥ ३४ ॥
 यउझात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यत्ति पांडव ।
 येन भूतान्यशेषेण द्रस्यस्यात्मन्यथो मिये ॥ ३५ ॥
 वापे चेदसि पांपम्यः सर्वेम्यः पापकृत्तमः ।
 सर्वे झानप्रवेनेव चुजिनं संतारेष्यसि ॥ ३६ ॥
 यथेषांसि समिद्धोऽशिर्भस्मसात्कुक्तेऽर्ज्जुन ।
 हानाश्चिः सर्वेकर्माणि भस्मसारङ्क्तेत तथा ॥ ३७ ॥

§§ न हि झानेन सहशं पवित्रमिह विद्यते ।

प्रतिपादन की गई है। अपने लिय नहीं तो लोकसंग्रह के निमित्त कर्तन्य समम्म फर सभी कर्म करना ही चाहिये; और जबकि वे हान एवं समयुद्धि से किये जाते हैं, तय उनके पाप-पुराय की याथा कर्ता को नहीं होती (देखो बरागे ३७ वाँ क्षोक) और यह ज्ञानयज्ञ मोत्त्रगद होता है। अतः गीता का सब नोगां को यही उपदेश है, कि यज्ञ करो, किन्तु उन्हें ज्ञानपूर्वक निष्काम पुद्धि से करो।

(३४) घ्यान में रख, कि प्रिग्रिपात से, प्रश्न करने से श्रोर सेवा से तत्त्ववेत्ता ज्ञानी पुरुष तुभेन उस ज्ञान का उपदेश करेंगे; (३५) जिस ज्ञान को पाकर दे पाराटव ! फिर तुभेन ऐसा मोद्द नहीं होगा फोर जिस ज्ञान के योग से समस्त प्राग्तियों को तू व्यपने में फीर

सुम में भी देखेगा।

[सय प्राणियों को सपने में और अपने को सब माणियों में देखने का. समस्त प्राणिमात्र में एकता का जो ज्ञान आगे, वाणित है (गी. ६. २६), उसी का यहाँ उछेख किया गया है। मूल में आत्मा और भगवान् दोनों एक रूप हैं, असएव आत्मा में सब प्राणियों का समावेश होता है; अर्थात् भगवान् में भी उनका समावेश होकर आत्मा (में), अन्य प्राणी और भगवान् यह त्रिविध मेद नष्ट हो जाता है। इसी किये भगवत्तुराण में भगवद्गकों का लक्षण देते हुए कहा है, "सब । प्राणीयों को भगवान् में और अपने में जो देखता है, उसे उत्तम भागवत कहना । चाहिये "(भाग. १९. २. ४४)। इस महत्व के नीतितत्व का अधिक खुलासा । गीतारहस्य के वारहवें प्रकरण (प्र. ५८०) में कीर भक्ति-इष्टि से तेरहवें प्रकरण (प्र. ५२०) में किया गया है।

(६६) सब पापियों से यदि अधिक पाप करनेवाला हो, तो भी (इस) ज्ञान-नौका से ही स् सब पापों को पार कर जावेगा। (३७) जिस प्रकार प्रज्वकित की हुई आदि (सब) हुँचन को भस्म कर डालती है, उसी प्रकार हे आईन! (यंद्व) ज्ञानरूप आदि सब कर्मी हो (श्रभ-अश्म वन्धनों को) जला टालती है।

्रिज्ञान की महत्ता बतला दी। अब बतलाते हैं, कि इस ज्ञान की प्राप्ति किन

[डपायों से होती है—]

तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विद्ति ॥ ३८॥ श्रद्धावां क्षमते ज्ञानं तत्परः संयतेंद्रियः। ज्ञानं तत्परः संयतेंद्रियः। ज्ञानं लब्दा परां शान्तिमाचिरेणाधिगञ्छति ॥ ३९॥ श्रद्धाश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति । नायं लोकोऽस्ति न परां न सुस्रं संशयात्मनः॥ ४०॥ शोगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंद्यित्रसंशयम् ।

श्वीगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंश्चित्रसंशयम् ।
आत्मवन्तं न कर्माणि निवध्नान्ति घनंजय ॥ ४१ ॥
तस्माद्ञानसंभूतं दृत्सं ज्ञानासिनात्मनः ।

(३८) इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र सचमुच और कुछ भी नहीं है। कास पा कर उस ज्ञान को वह पुरुप खाप ही खपने में प्राप्त कर लेता है, जिसका बोग धर्मात् कर्मयोग सिद्ध हो गया है।

[ ३७ वें श्लोक में 'कमों' का ग्रर्थ 'कर्म का बन्वन' है ( गी. ४. १६ देलो)। | ग्रपनी वृद्धि से भारम्म किये हुए निफाम कर्मों के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति कर लेगा, | ज्ञान की प्राप्ति का मुख्य या बुद्धिगम्य मार्ग है। परन्तु जो स्वयं इस प्रकार भंपनी | बुद्धि से ज्ञान को प्राप्त न कर सके, उसके लिये भव श्रद्धा का दूसरा मार्ग बत-| ज्ञाते हैं— ]

(३६) जो श्रद्धावान् पुरुष इन्द्रियसंयम करके उसी के पीड़े पढ़ा रहे, उसे (भी) यह ज्ञान मिल जाता हैं; श्रीर ज्ञान प्राप्त हो जाने से तुरन्त ही उसे परम श्रान्ति प्राप्त होती है।

[सारांग्र, बुद्धि से जो ज्ञान छौर ग्रान्ति प्राप्त होगी, वहीं श्रद्धा से भी [मिलती हैं (देखों गी. १३. २५)।]

(६०) परन्तु जिसे न स्वयं ज्ञान है और न श्रद्धा ही है, उस संशयप्रस्त मनुष्य का नाश हो जाता है। संशयप्रस्त को न यह लोक है ( और ) न परलोक, एवं सुख भी नहीं है।

[ ज्ञानप्राप्ति के ये दो मार्ग बताला जुके, एक बुद्धि का और दूसरा श्रद्धा का । | अब ज्ञान और कर्मयोग का प्रयक् उपयोग दिखला कर समस्त विषय का उपसंद्धार | करते हैं—]

(४१) है धनक्षय ! रत आत्मज्ञानी पुरुप को कर्म वद नहीं कर सकते कि जिसने (कर्म-)योग के आश्रय से कर्म अर्थात कर्मबन्धन त्याग दिये हैं और ज्ञान से जिसके (सव) सन्देह दूर हो गये हैं। (४२) इसलिये अपने हृदय में अज्ञान से उत्पन्न हुए इस संश्रय को ज्ञानरूप तलवार से काट कर, (कर्म-)योग का आश्रय कर। (और) है भारत! (युद के लिये) खड़ा हो!

िईशावास्य उपनिषद् में ' विद्या ' और ' अविद्या ' का पृथक् उपनेपा दिखला कर जिस प्रकार दोनों को विना झोड़े ही आचरण करने के जिये कहा छित्त्वेनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ट भारत ॥ ४२ ॥ इति श्रीमद्भगदरीतामु उपनिषत्मु त्रक्षाविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन-संवाद क्षानकर्मसंन्यासयोगो नाम नतुषाँऽध्यायः ॥ ४ ॥

गया है (हंग. १९; गीतार. प्ट. ३५६ देखों) ;उसी प्रकार गीता के इन दो छोकों में ज्ञान शीर (कर्म-)योग का प्रयक् उपयोग दिखला कर उनके अर्थाव ज्ञान और योग के समुचय से ही कर्म करने के विषय में अर्धन को उपदेश दिया गया है। इन दोनों का प्रयक्ष्यक् उपयोग यह है, कि निष्काम युद्धियों के द्वारा कर्म करने पर उनके यन्धन हट जाते हैं, श्रोर वे मोच के िक्स प्रतियन्धक नहीं होते एवं ज्ञान से मन का सन्देह दूर होकर मोच मिलता है। अतः अन्तिम उपदेश यह है, सकेने कर्म या अकेने ज्ञान को स्वीकार न करो, किन्तु ज्ञान-कर्म-समुचयात्मक कर्मयोग का आश्रय करके युद्ध करो। अर्धन को योग का आश्रय करके युद्ध के लिये खड़ा रहना था, इस कारण गीतारहस्य के प्रष्ठ पद्म में दिख-ज्ञाया गया है कि योग शब्द का अर्थ यहाँ 'कर्मयोग' ही लेना चाहिये। ज्ञान श्रोर योग का यह मेल ही " ज्ञानयोगन्ययाख्यितः" पद्म से देवी सम्पत्ति के ज्ञाया (गी. १६. १) में फिर यतनाया गया है।

इस प्रकार श्रीभगवान् के गाये चुए सर्पात् कहे चुए वपनिषद् में, ब्रह्मविद्यान्तर्गत योग - अर्पात् कर्मयोग - शास्त्रविद्यान्तर्गत योग - अर्पात् कर्मयोग - शास्त्रविद्याक, श्रीकृष्ण स्नीर सर्शन के सवाद में,

ज्ञान-कर्म-संन्यासयोग नामक चौया अध्याय समाप्त एष्ट्रा ।

| च्यान रहे, कि 'ज्ञान-कर्म-संन्यास' पद में ' संन्यास' शब्द का अर्घ |स्वरूपतः 'कर्मद्याग' नहीं हैं; किन्तु निष्काम वुद्धि से परमेश्वर में कर्म का |संन्यास अर्थात् 'अर्थेगा करना ' अर्थे हैं। ग्रीर ज्यागे प्रकारहवें अध्याय के व्यारम्म |में उसी का खुलासा किया गया है।

## पाँचवाँ घ्रध्याय।

[ चीये अध्याय के तिदान्त पर संन्यातमार्गवालों की जो शक्का हो सकती है, सते ही अर्जुन के मुख से, प्रशस्त्र से, कहला कर इस अध्याय में भगवान् ने उसका स्पष्ट एतर दे दिया है। यदि समस्त कर्मी का पर्यवसान ज्ञान है ( ४. ३३), यदि ज्ञान से ही सम्पूर्ण कर्म भस्स हो जाते हैं (४. ३७), जौर यदि द्रव्यमय यज्ञ की अपोद्धा ज्ञानयज्ञ ही अष्ट है (४. ३३); तो दूसरे ही अध्याय में यह कह कर, कि "धर्म युद्ध करना ही ज्ञांत्रय को अधस्तर है " (२. ३१) चीये अध्याय के स्वसंहर में यह वात क्यों कही गई कि "अत्वव्व त् कर्मयोग का आश्रय कर युद्ध

## पञ्चमोऽध्यायः ।

अर्जुन उवाच ।

संन्यासं कर्मणां रूप्ण पुनर्थेगं च दांससि । यच्हेंत्र्य एतयोरेकं तन्मे बृहि सुनिश्चितम् ॥ १ ॥

#### श्रीभगवानुवाच ।

संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुर्मी ।

के लिये वठ खट़ा हो " (४. ४२) ? इस प्रश्न का गीता यह उत्तर देती है, कि समस्त सन्देहों को दूर कर मोद्य-प्राप्ति के लिये झान की आवश्यकता है; श्रीर यदि मोद्य के लिये कर्म आवश्यकता है; श्रीर यदि मोद्य के लिये कर्म आवश्यक न हों, तो भी कभी न ह्यूटने के कारण ये लोकसंप्रहार्ष आवश्यक हैं; इस प्रकार झान और कर्म, दोनों के ही समुज्य की नित्र प्रपेद्धा है (४. ४३)। पतन्त इस पर मी श्रद्धा होती है, कि यि कर्मयोग और सांख्य दोनों ही मार्ग शास्त्र में विद्वित हैं, तो इनमें से प्रपनी इं के अनुसार सांख्यकार्य के स्वीकार कर कर्मों का त्याग करने में द्वानि ही ह्या है ! ध्वर्यान् इसका पूरा निर्णय हो जाना चाहिय, कि इन दोनों मार्गों में श्रेष्ट कीन सा है । श्रीर धार्त्रन के मन में यही श्रद्धा हुई है । उसने तीसरे अध्याय के आरम्भ में जैसा प्रश्न किया था, वैसा ही श्रद्ध मी यह पृद्धता है, कि—]

(1) अर्जुन ने कहा — हे छुपा ! (तुम) एक यार संन्यास को और दूसरी बार कमों के योग को (अर्थात कम करते रहने के मार्ग को हां) उत्तम बतलाते हो; बाद निश्चय कर सुसे एक ही (मार्ग) वतलाओ, कि जो हम दोनों में सचसुत्र ही श्रेय अर्थात् अधिक मग्रस्त हो। (२) श्रीमगवान् ने कहा — कर्मक्षेत्र्यास और कर्मयोग दोनों निष्ठाएँ या सार्ग निःश्रेयस्कर खर्यात् मोत्त प्राप्त करा देनेवाले हैं; परन्तु (खर्यात् मोत्त की दिए से दोनों की योग्यता समान होने पर भी) इन दोनों में कर्मसंन्यास की अपेदा कर्मयोग की योग्यता विज्ञेष हैं।

विक्त प्रश्न थीर इत्तर दोनों निःसिन्द्रिय धीर स्पष्ट हैं। व्याकरण की दिष्टे से एहले खीक के 'श्रेय 'शुन्द का खर्य अधिक प्रशस्त या यहुत अच्छा है, दो मार्गों के तारतम्य-मार्वाविषयक अर्जुन के प्रश्न का ही यह उत्तर है कि ' कर्मयोगो विशिष्यते ' – कर्मयोग की योग्यता विशेष हैं। तथापि यह सिद्धान्त साँख्यमार्ग की हुए नहीं है, क्योंकि उसका कथन है कि ज्ञान के पश्चात् सब कर्मों का हिए नहीं है, क्योंकि उसका कथन है कि ज्ञान के पश्चात् सब कर्मों का हिस्स्तरा संन्यास ही करना चाहिये; इस कारण इन स्पष्ट अर्थवाले प्रश्नोत्तरों की व्यर्थ खींचातानी करने पर भी निर्वाह न सुखा तव, उन लोगों ने यह तुर्श लगा कर किसी प्रकार खपना समाधान कर लिया कि 'विशिष्यते ' (योग्यता या विशेषता) पद से भगवान् ने कर्मयोग की भर्ष-

## तयोस्त कर्मसंन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते॥२॥

ध शेयः स नित्यसंन्यासी यो न हेप्टि न फांक्षति । |धैसा नहीं है ! यदि भगवानु का यह मत होता, कि ज्ञान के पश्चाद कर्मों की स्नाव-व्यकता नहीं है, तो क्या वे प्रश्ने को यह उत्तर नहीं दे सकते थे, कि " इन दोनों में सन्यास श्रेष्ट है "? परना ऐसा न करके उन्हों ने दूसरे श्लोक के पहले चरण में बतलाया है, कि " कर्मों का फरना और छोड देना, ये दोनों मार्ग एक ही से मोजदाता हैं; " और प्यारे 'तु ' अर्थातु ' परन्तु ' पद का प्रयोग करके क्षिय भगवान ने निःसंदिग्ध विधान किया है, कि 'तयोः ' अर्थात इन दोनों | मार्गी में कर्म छोटने के मार्ग की खपेशा कर्म करने का पदा श्री खाधिक प्रशस्त । ( श्रेय ) हैं; तय पूर्णतया सिद्ध हो जाता है, कि भगवान को यही मत प्राह्म है, कि साधनावस्था में ज्ञानपाति के लिये किये जानेवाले निष्काम कर्मी की डी. शानी प्ररूप प्राणे सिद्धावस्था में भी लोकसंब्रप्त के घर्ष मरगुपर्यन्त कर्त्तव्य समम्म दर करता रहे। यही धर्ष गीता ३. ७ में वर्शित है, यही ' विशिष्यते ' पद वहाँ भी है; और उसके जगने श्लोक में अर्घात गीता ३. ८ में वे स्पष्ट शब्द !फिर भी हैं, कि " अकर्म की अपेदा कर्म श्रेष्ट है।" इसमें सन्देह नहीं कि श्वपनिपरों में कई स्वलों पर ( ज़. ४. ४. २२ ) वर्धान है. कि ज्ञानी प्ररूप सोके-पया। और पुत्रपया प्रसृति न रख कर भिद्धा माँगते हुए घूमा करते हैं। परन्तु रियानिपरों में भी यह नहीं कहा है कि, ज्ञान के पश्चात् यह एक ही सार्ग है— दसरा नहीं है। स्रतः केवल बिहाखित उपनिपद-वाक्य से ही गीता की एकवा-क्यता करना उचित नहीं है। गीता का यह कयन नहीं है, कि उपनिपदीं में वर्शित यह संन्यास मार्ग मोज्यद नहीं है; किन्तु यद्यपि कर्मयोग छोर संन्यास, ! दोनों मार्ग एक से ही मोचपद हैं, तथापि ( प्रयांत मोच की एप्टि से दोनों का फर्ज एक ही होने पर भी ) जगत के व्यवहार का विचार करने पर गीता का यह निश्चित मत है कि ज्ञान के पश्चात भी निष्काम यदि से कर्स करते रहने का मार्ग ही ध्यधिक प्रशस्त या श्रेष्ठ है । हमारा किया हुमा यह छर्य गीता के बहुतेरे टीका-कारों को मान्य नहीं है; उन्हों ने कर्मयोग को गौगु निश्चित किया है । परन्तु हमारी समक्त में ये व्यर्थ सरज नहीं हैं; छौर गीतारहस्य के भ्यारहर्वे प्रकरण ( विशेष कर पृ. ३०४ -३१२ ) में इसके कारणों का विस्तारपूर्वक विवेचन किया गया है; इस कारण यहाँ उसके दुस्ताने की आवश्यकता नहीं है । इस प्रकार दोनों में से अधिक प्रशस्त मार्ग का निर्णुय कर दिया गया; खब यह क्षिद्ध कर !दिखलाते हैं, कि ये दोनों मार्ग व्यवहार में यदि लोगों को भिक्ष देख पहें, तो भी ! तावतः वे हो नहीं हिं— ]

(३) जो (किसी का भी) द्वेप नहीं करता छौर (किसी की भी) इच्छा महीं करता, उस पुरुष को (कर्म करने पर भी) नित्यसंन्यासी समम्मना चाहिये; गी. र. ८७ निर्द्वेद्धो हि महावाहो सुस्रं वंधात्रमुच्यते ॥ ३ ॥ सांख्ययोगी पृथम्बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः । एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोविन्दिते फलम् ॥ ४ ॥ यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरिप गम्यते । एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति ल पश्यति ॥५॥ संन्यासस्तु महावाहो दुःखमाष्तुमयोगतः । योगयुक्तो मुनिर्वेद्धा न चिरेणाधिगच्छति ॥ ६ ॥ §§ योगयुक्तो विद्युद्धातमा विजितातमा जितेद्रियः । सर्वभृतात्मभृतात्मा कुर्वेद्याप न लिप्यते ॥ ७ ॥

क्योंकि हे महावाहु कर्जुन! जो (सुल-दुःल क्यादि) इन्ह्राँ से मुक्त हो जाय वह कनायास ही (कमों के सव) वन्याँ से मुक्त हो जाता है। (१) मुले लोग कहते हैं, कि सांख्य (कमेंसंन्यास) और योग (कमेंयोग) भिन्न-भिन्न हैं; परन्तु पंढित कोग ऐसा नहीं कहते । किसी भी एक मार्ग का मली माँति क्याचरण करने से दोनों का फल भिन्न जाता है। (१) जिस (मोच-) स्थान में सांख्य (मार्गवाले लोग) पहुँचते हैं, वहीं योगी क्यांत कमेंयोगी भी जाते हैं। (इस गीति से ये दोनों मार्ग) सांख्य कीर योग एक ही हैं; जिसने यह जान लिया उसी ने (ठीक तत्त्व को) पहचाना। (६) हे महावाहु! योग क्यांत कमें के विना संन्यास को प्राप्त कर लेना कठिन है। जो सुनि कमेंयोग-सुक्त हो गया, उसे बहा की प्राप्ति होने में विलम्ब नहीं लगता।

[ सातवं अध्याय से ते कर सजहवं अध्याय तक इस वात का विस्तारपूर्वक विद्यांन किया गया है, कि सांख्यमार्ग से जो भो स्व मिलता है, वही कर्मयोग से अर्थाव कर्मों के न छोड़ने पर भी मिलता है। यहाँ तो इतना ही कहना है, कि मोज की इिट से दोनों में छछ फ़र्क नहीं है, इस कारण अनादि काल से चलते आये हुए इन मार्गों का भेद-भाव बढ़ा कर मनाड़ा करना वित्त नहीं है; और आगे भी यही युक्तियाँ पुनः पुनः आई हैं (गी. ई. २ और १८. १, २ एवं उनकी टिप्पणी देखों)। " एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यित स पश्यित " यही छोक छुछ शब्द- भेद से महासारत में भी दो बार आया है (शां. २०४. १६, ३६६. ४)। संन्यास- मार्ग में ज्ञान को प्रधान मान लेने पर भी उस ज्ञान की सिद्धि कर्म किये बिना नहीं होती. और कर्ममार्ग में चर्याप कर्म किया करते हैं, तो भी वे ज्ञानपूर्वक होते हैं, इस कारण ज्ञार-प्राप्ति में कोई बाधा नहीं होती (गी. ई. २); फिर इस मनाड़े को बढ़ाने में क्या जाम है, कि दोनों मार्ग मिल्न-भित्त हैं? यदि कहा जाय कि कर्म करना ही बन्धक है, तो अब बतलाते हैं कि यह आन्नेप भी निष्काम कर्म के विषय में नहीं किया जा सकता—]

(७) जो (कर्म-) योगयुक्त हो गया, जिसका अन्तःकरण शुद्ध हो गया, जिसने अपने मन और इन्द्रियों को जीत जिया और सब आणियों का आत्मा ही जिसका नैव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्वित्।
पर्यन्शृण्वन्स्पृशिक्षप्रक्षप्रनाच्छन्स्वपन्थ्वसन्॥ ८॥
प्रक्रपन्वस्वजन्मुह्नन्तुन्मिषिशिमपन्निष ।
इंद्रियाणींद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्॥ ९॥

ग्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः।
किण्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवांमसा॥ १०॥
कायेन मनसा बुद्धश्या कवलैरिद्वियेरिष ।
योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वाऽऽत्मशुद्धये॥ ११॥

धात्मा हो गया, वह सव कर्म करता हुआ भी (कर्मों के पुराय-पार से) धातिस रहता है। (c) योगपुफ तत्त्ववेत्ता पुरुष को समभत्ना चाहिये, कि " में कुछ भी नहीं करता;" (धार) देखने में, सुनने में स्पर्श करने में, वात लेने में, खाने में चलने में, सोने में, साँल लेने-छोड़ने में, (६) योलने में, वितर्जन करने में, लेने में, धाँलों के पक्क खोलने धार बन्द करने में भी, पेती बुद्धि रख कर व्यवद्यार करे कि ( केवल ) इन्द्रियाँ छपने-छपने विपयों में यर्तती हैं।

| [ प्रन्त के दो श्लोक भिल कर एक वाक्य वना है प्यार उसमें वतलाये हुए | सव कर्म भिल भिल इन्द्रियों के व्यापार हैं; उदाहरखार्य, विसर्जन करना गुद्द | का, जेना हाय का, पलक गिराना प्रायावायु का, देखना ब्यांखों का, इत्यादि । " में कुछ भी नहीं करता " इसका यह मतलव नहीं कि इन्द्रियों को चाहे जो | करने दे; किन्तु मतलव यह है, कि ' में ' इस अहद्वार-मुद्धि के छूट जाने से अंचे- | तन इन्द्रियाँ प्राप ही जाप कोई गुरा काम नहीं कर सकतां—और वे व्यातमा के | काद्द में रहती हैं । सारांग्र, कोई पुरुप झानी हो जाय, तो भी खासोच्च्यास व्यादि | इन्द्रियों के कर्म उसकी इन्द्रियाँ करती ही रहेंगी । प्यार तो क्या, पल मरजीवितं | रहना भी कर्म ही है । किर यह भेद कहाँ रह गया, कि संन्यासमार्ग का झानी | पुरुप कर्म छोड़ता है ब्यार कर्मथोंगी करता है ! कर्म तो दोनों को करना ही पड़ता | है । पर आहंकार-युक्त प्राप्तिक छूट जाने से ये ही कर्म यन्यक नहीं होते, इस | कारण आतिक का छोड़ना ही इसका मुख्य तस्व है; ब्रार उसी का अब अधिक | निरूपण करते हैं— ]

(10) जो महा में व्यर्पा कर व्यासकि-विरिद्दत कर्म करता है, उसको वैदे ही पाप नहीं सगता, जैसे कि कमल के पत्ते को पानी नहीं सगता। (19) (धातएव) कर्म-थोगी (ऐसी व्यर्दकार-इद्धि न रख कर कि में करता हूँ, केवल) शरीर से, (केवल) मन से, (केवल) बुद्धि से व्यार केवल इन्द्रियों से भी, व्यासक्ति बोड़ कर, व्यात्मशुद्धि के सिये कर्म किया करते हैं।

[ कायिक वाचिक मानसिक भादि कमों के भेदों को तत्त्व कर इस श्लोक !में शरीर, मन और बुद्धि शब्द भावे हैं। मूल में यद्यपि 'केवलैः' विश्वपेषा युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्तोति नैष्ठिकीय । अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते ॥ १२ ॥ सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी । नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयम् ॥ १३ ॥ §§ न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सुजति प्रभुः । न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥ १४ ॥ नाद्ते कस्यचित्पापं न चैव सुकृतं विभुः । अन्नानेनावृतं न्नानं तेन प्रहान्ति जंतवः ॥ १५ ॥

! 'इन्द्रियेः ' शब्द के पींछ है, तथापि वह शरीर, मन और वृद्धि को भी लागू हैं [(गी. ४. २१ देखों ) । इसी से अनुवाद में वसे ' शरीर' शब्द के समान ही अन्य शब्दों के पींछे भी लगा दिया है । वसे ऊपर के झाउंचे और वर्त खोक में कहा है, वैसे ही यहाँ भी कहा है, कि अहंकार-वृद्धि एवं फलाशा के विषय में आतिष्ठ चिले कर केवल कायिक, केवल वाचिक या केवल मानसिक कोई भी कमें किया }जाय, तो कर्ता को वसका दोप नहीं लगता । गीता ३. २७; १३. २८ और १६- १६ देखों । अहंकार के न रहने से जो कर्म होते हैं, वे सिर्फ इन्द्रियों के हैं और । मन आदिक सभी इन्द्रियाँ प्रकृति के ही विकार हैं, खतः ऐसे कर्मों का बन्यनं कर्ता को नहीं लगता । अब इसी अर्थ को शाखालसार सिद्ध करते हैं—]

(१२) नो युक्त अर्थात् योगयुक्त हो गया, वह कर्म-फल छोड़-कर अन्त की पूर्ण शान्ति पाता हैं; आर नो अयुक्त है अर्थात् योगयुक्त नहीं है, वह काम से अर्थात् वासना से फल के विषय में सक्त हो कर (पाप-पुराय से) वद हो जाता है। (१३) सब कर्मी का मन से (प्रत्यन्त नहीं) संन्यास कर, जितिन्द्रिय देहवान् (पुरुष) नी द्वारों के इस (देहरूपी) नगर में न कुछ करता और न कराता हुआ आनन्द से पड़ा रहता है।

वह जानता है, कि झात्मा सकर्ता है, खेल तो सब अकृति का है और इस कारण स्वस्य या उदासीन पड़ा रहता है ( गीता. १३. २० ह्योर १८. ५६ | देखो ) । होनों झॉल, दोनों कान, नासिका के दोनों हिंद्र, मुख, मुन्नेन्द्रिय, और | गुद्र—ये ग्रुरीर के नी द्वार या दरवाज़े समफे जाते हैं। अध्यात्म दृष्टि से यही | अप्पत्त वतवाते हैं, कि कमेयोगी कमें को करके भी युक्त कैसे बना रहता है—]

(१४) ममु सर्यांत् कात्मा या परमेघर लोगों के कर्तृत्व को, उनके कर्म को, (या उनके मास होनेवाले) इम्मेकल के संयोग को भी निर्माण नहीं करता। स्वमाव कार्यात् प्रकृति ही (सव कुछ) किया काती है। (१५) विमु अर्थात् सर्वव्यापी कात्मा या परमेघर किसी का पाप और किसी का पुराय भी नहीं लेता। ज्ञान पर अज्ञान का पर्दो पढ़ा रहने के कारण (अर्थात् माया से) प्राणी मोहित ही काते हैं।

[ इन दोनों श्लोकों का तत्व असल में सांल्यशाखः का है (गीतार. प्र•

§§ झानेन तु तदझानं येषां नाशितमात्मनः।
तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् ॥ १६ ॥
तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तिश्चिष्ठास्तत्परायणाः।
गच्छन्त्यपुनरात्रुत्ति झाननिर्धृतकस्मषाः॥ १७ ॥

| १६२ -- १६५ देखो ), वेदान्तियों के मत में जात्मा का व्यर्थ-परमेश्वर है, बतः | वेदान्ती जोग परमेश्वर के विषय में भी ' खात्मा कर्क्ता है' इस तत्त्व का उपयोग | करते हैं। प्रकृति और पुरुप ऐसे दो मूल रुख मान कर सांख्यमत-वादी समम | कर्तृत्व प्रकृति को मानते हैं व्यार जात्मा को उदासीन कहते हैं। परन्तु वेदान्ती | लोग इसके आगे वह कर यह मानते हैं, कि इन दोनों ही का मूल एक निर्मुण | परमेश्वर है और वह सांख्यवालों के आत्मा के समान उदासीन और सकती है एवं | सारां कर्तृत्व माया ( खर्यांद प्रकृति ) का है ( गीतार. पृ. २६७ ) । श्वज्ञान के | कारण साधारण मतुष्य को ये वातं जान नहीं पड़ती; परन्तु कर्मयोगी कर्तृत्व और | श्वकर्तृत्व का मेद जानता है; इस कारण वह कर्म करके भी श्रातिस ही रहता है, | ब्राव यही कहते हैं—|

(१६) परन्तु ज्ञान से जिनका यह अज्ञान नष्ट हो जाता है उनके लिये उन्हीं का ज्ञान परमार्थ-तरव की, सूर्य के समान, प्रकाशित कर देता है। (१७) और उस परमार्थ-तरव में ही जिनकी बुद्धि रेंग जाती है, वहीं जिनका अन्तःकरण रम जाता है और जो तिब्रह एवं तत्परायण हो जाते हैं, उनके पाप ज्ञान से विल्कृत धुल बाते हैं और वे फिर जन्म नहीं लेते।

! [ इस प्रकार जिसका ऋज्ञान नष्ट हो जाय, उस कर्मयोगी की (संन्यासी की । नहीं ) ब्रह्मभूत या जीवन्युक्त अवस्था का अब अधिक वर्षान करते हैं—]

(१८) पशिडतों की अर्थात् ज्ञानियों की दृष्टि विद्यानिवयुक वाह्मण, गाय, धायी, ऐसे ची कुत्ता और चायडाल, सभी के विवय में समान रहती है! (१६) इस प्रकार जिनका मन साम्यावस्था में स्थिर हो जाता है, वे यहीं के यहीं, अर्थात मरण की प्रतीचा न कर, मृत्युलोक को जीत लेते हैं। क्योंकि बसा निर्देश और सम है, अतः ये (साम्य-बुद्धिवाले) पुरुष (सदैव) ब्रह्म में स्थित, अर्थात् यहीं के यहीं ब्रह्मभूत, हो जाते हैं।

| [ जिसने इस तस्य को जान लिया कि ' घात्मस्यरूपी परमेश्वर श्रकर्ता है |श्रीर सारा खेल मकृति का है, ' यह ' मक्षसंस्य ' हो जाता है और उसी को |मोच मिजता है—' महासंस्थोऽसृतत्वमेति ' ( खाँ २. २३. १ ), उक्त वर्षान न प्रहृष्येत्रियं प्राप्य नोद्विजेत्राप्य चाप्रियम् । स्थिरबुद्धिरसंमूढो ब्रह्मविद्ब्रह्माणे स्थितः ॥ २० ॥ बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विद्त्यात्मिन यत्सुखम् । स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमञ्जृते ॥ २१ ॥ ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय पव ते । आधंतवंतः कौंतेय न तेषु रमते ब्रुधः ॥ २२ ॥ शक्नोतीहैव यः सोहुं प्राक् शरीरविमोक्षणात् । कामकोधोद्धवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥ २३ ॥

| उपनिपत्तें में हैं और उसी का अनुवाद ऊपर के ख्रोकों में किया गया है । पस्तु | इस अध्याय के १-१२ ख्रोकों से गीता का यह आमिप्राय प्रगट होता है, कि इस | अवस्या में भी कमें नहीं छ्रदेत । शृङ्कराचार्य ने छान्दोग्य उपनिपद् के उक्त वास्य | का संन्यासप्रधान अर्थ हि। परन्तु मूल उपनिपद् का पूर्वापर सन्दर्भ देखने | से विदित होता है कि ' ब्रह्मसंस्य ' होने पर भी तीन आश्रमों के कमें करनेवाले | के विषय में ही यह वास्य कहा गया होगा और इस उपनिपद के अन्त में यही | अर्थ स्पष्ट रूप से वतलाया गया है ( छां. ८. १५. १ देखों ) । ब्रह्मज्ञानं हो चुकने | पर यह अवस्या जीते जी प्राप्त हो जाती है, अतः इसे ही जीवन्मुक्तावस्यां कहते | हैं ( गीतार. पृ० २६५-२०० देखों ) । अध्यात्मविद्या की यही पराकाष्टा है | वित्तवृत्ति-निरोधरूपी जिन योग-साधनों से यह अवस्या प्राप्त हो सकती है, उनका | विस्तारपूर्वक वर्षान अगले अध्याय में किया गया है । इस अध्याय में अब केवल | इसी अवस्था का अधिक वर्षान है । ]

(२०) जो प्रिय धर्यात् इष्ट वस्तु को पा कर प्रसन्न न हो जावे और अप्रिय को पाने से खिल भी न होवे, (इस प्रकार) जिसकी बुद्धि स्थिर है और जो मोह में नहीं फँसता, उसी ब्रह्मवेत्ता को ब्रह्म में स्थित हुआ समको । (२१) ब्राह्म पदार्थों के (इन्ह्रियों से होनेवाले) संयोग में अर्थात् विषयोपमोग में जिसका मन आसक नहीं, ब्रेसे (ही) आत्मसुख मिलता है; और वह ब्रह्मयुक्त प्रस्प अत्वय सुख का अनुमव करता है। (२२) (बाहरी पदार्थों के) संयोग से ही बत्यन्न होनेवाले मोगों का आदि और धन्त है, अत्यव वे दुःख के ही कारण हैं; हे कौन्तेय ! उनमें पिराहत कोग रत नहीं होते। (२३) शरीर छुट्टेन के पहले अर्थात् मरण पर्यन्त काम-कोध से होनेवाले वेग को इस लोक में ही सहन करने में (इन्ह्यियसंयम से) जो समर्थ होता है, वही युक्त और वही (सद्या) सुखी है।

िगीता के दूसरे बाज्याय में भगवान् ने कहा है, कि तुमें सुखदुःख सिह्ना चाहिये (गी. २. १४) यह उसी का विस्तार और निरूपण है। गीता २. १४ में सुख-दुःखों को 'आगमापायिनः' विशेषण लगाया है, तो यहाँ १२२ वें छोक में उनको 'बायन्तवन्तः' कहा है और 'मात्रा' शब्द के बहते श्र याँऽतःसुखाँऽतरारामस्तथांतज्याँतिरेव यः ।
स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ॥ २४ ॥
लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणमृपयः क्षीणकलमपाः ।
छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतिहिते रताः ॥ २५ ॥
कामकोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् ।
आमितो ब्रह्मनिर्वाण वर्तते विदित्तात्मनाम् ॥ २६ ॥
स्पर्शान्कृत्वा विर्वाणां अक्षुत्रैवांतरे सुवोः ।
प्राणापानौ समी कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणौ ॥ २७ ॥
यतिद्वियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः ।
विगतेच्छाभयकोधो यः सदा मुक्त एव सः ॥ २८ ॥

|'बाह्य 'शब्द का प्रयोग किया है। इसी में 'युक्त 'शब्द की व्याल्या भी श्रा |गई है। पुख-दुःखों का त्याग न कर समयुद्धि से उनको सहते रहना ही युक्तता |का सचा लक्तगु है। गीताः २.६३ पर टिप्पगी देखो। |

(२४) इस प्रकार (वाह्य सुल-दुःखाँ की छपेना न कर) जो धन्तःसुखी क्रार्थात् धन्तःकराग्र में ही सुखी हो जाय, जो ध्रपने ध्राप में ही धाराम पाने जागे, धीर ऐसे ही जिसे (यह) धन्तःप्रकाग्र मिल जाय, वह (कर्म-) योगी बहारूल हो जाता है एवं उसे ही महानिर्वाण ध्रपांत् महा में मिल जाने का मोन्न प्राप्त हो जाता है। (२५) जिन करियों की द्वन्द्वसुद्धि क्ट्र गई है ध्रयांत् जिन्होंने इस त्रत्व को जान जिया है, कि सब स्थानों में एक ही परमेश्वर है, जिनके पाप नष्ट हो गये हैं धार जो धात्मसंयम से सब माणियों का हित करने में रत हो। गये हैं, उन्हें यह ब्रह्मतिर्वाण्यस्य मोन्न मिलता है। (२६) काम-कोधविरहित, ध्रारमसंयमी धार आत्मज्ञानसम्पन्न यतियों को ध्रमितः ध्रपांत् कासपास या सन्मुख रखा हुआ सा (वैठे विठाये) महानिर्वाण्यस्य मोन्न मिल जाता है। (२७) ब्रह्मपदायों के (हन्द्रियां के सुख-दुःखदायक) संयोग से ध्रलग हो कर, दोनों भोंहों के बीच में हिट को जमा कर धीर नाक से चलनेवाले प्राप्त एवं ध्रपान को सम करके. (२०) जिसने हन्द्रिय, मन धीर युद्धि का संयम कर लिया है, तथा जिसके मय, इच्छा धीर कोध छूट गये हैं, वह मोन्नपरायण सुनि सदा-सर्वदा सुक ही है।

[ गीतारहस्य के नवम (पृ. २३३, २४६) और दशम (पृ. २६६) प्रक-रगों से ज्ञात होगा, कि यह वर्णन जीवन्मुकावस्था का है। परन्तु हमारी राय में टीकाकारों का यह कथन ठीक नहीं, कि यह वर्णन संन्यासमार्ग के पुरुष का है। संन्यास चौर कर्मयोग, दोनों मार्गों में शान्ति तो एक ही सी रहती है, और हतने ही के क्षिये यह वर्णन संन्यासमार्ग को श्रययुक्त हो सकेगा। परन्तु इस अध्याय के खारम्म में कर्मयोग को श्रेष्ठ निश्चित कर फिर २५ वें श्लोक में जो यह कहा है, कि ज्ञानी पुरुष सब प्राणियों का हित करने में प्रस्यन्त मझ रहते हैं, §§ भोक्तारं यञ्चतपसां सर्वलोकमहेश्वरम् । स्रुहृदं सर्वभृतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॥ २९ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन-संवादे संन्यासयोग नाम पद्ममोऽघ्यायः ॥ ५ ॥

|इससे प्रगट होता है कि यह समस्त वर्णन कर्मयोगी जीवन्युक्त का ही है -|संन्यासी का नहीं है (गी. र. प्र. ३७३ देखी)। कर्ममार्ग में भी सर्वमूतान्तर्गत |परमेश्वर को पहचानना ही परम साध्य है, जतः मगवान् जन्त में कहते हैं कि-] (२६) जो मुक्त को (सब) यज्ञों और तपों का मोक्ता, (स्वर्ग आदि) सब

(स्ट) जा सुम्म का (सद) यज्ञा आर तपा का माका, (स्वा आह) सब क्षोकों का वड़ा स्वामी, एवं सत्र प्राणियों का मित्र जानता है, वही शान्ति पाता है।

इस प्रकार श्रीमगवान के गाये हुए श्रयांत कहे हुए उपनिषद् में, ब्रह्मवि-धान्तगंतयोग—ग्रयांत कर्मयोग –शास्त्रविषयक, श्रीकृष्ण और अर्जुन के संवाद में, संन्यास-योग नामक पाँचना अध्याय समाप्त हुत्रा।

#### छठा अध्याय।

[ इतना तो सिद्ध हो गया, कि मोज्ञप्राप्ति होने के लिये और किसी की भी क्रपेना न हो, तो भी लोकसंप्रह की दृष्टि से ज्ञानी पुरुप को ज्ञान के अनन्तर मी कर्म करते रहना चाहिये; परन्तु फलाहा छोड़ कर उन्हें समबुद्धि से इसलिये करे ताकि वे वन्धक न हो जावें, इसे ही कर्मयोग कहते हैं और कर्मसंन्यासमार्ग की अपेला यह आधिक श्रेयस्का है। तथापि इतने से ही कर्मयोग का प्रतिपादन समाप्त नहीं होता । तीसरे ही अध्याय में मगवान् ने चर्जन से काम-क्रोध आदि का वर्शन करते हुए कहा है, कि ये शत्रु मनुष्य की इन्द्रियों में, मन में, और खुदि में घर करके ज्ञान-विज्ञान का नागु कर देते हैं (३. ४०), अतः तू इन्द्रियों के नियप्त से इनको पष्टले जीत ले। इस उपदेश को पूर्या करने के लिये इन दो प्रश्ना का खुलासा करना आवश्यक था, कि (१) इन्द्रियनिग्रह कैसे करें, और (२) ज्ञान-विज्ञान किसे कहते हैं: परन्त बीच में ही अर्जुन के प्रश्नों से यह बतलाना पढ़ा कि कर्म-संन्यस और कर्मयोग में श्रधिक शब्द्धा मार्ग कीन सा है; फिर इन दोनों मार्गी की ययाश्वरय एकवाक्यता करके यह प्रतिपारन किया गया है कि कर्मी को न छोड़ कर, निःसङ्गत्राद्ध से करते जाने पर ब्रह्मनिर्वागुरूपी मोज न्यॉकर मिलता है। अब इस अध्याय में उन साधनों के निरूपण करने का आरम्म किया गया है, जिनकी स्नावश्यकता कर्मयोग में भी उक्त निःसङ्ग या श्रह्मनिष्ठ स्थिति शास करने में होती है। तथापि सारगु रहे कि, यह निरूपणु भी कुछ स्वतन्त्र शिति से पात-अलयोग का उपदेश करने के लिये नहीं किया गया है। और, यह बात पाठकों के

# पष्ठोऽध्यायः ।

## श्रीभगवानुवाच ।

अनाश्रितः कर्मकलं कार्ये कर्म करोति यः। स संन्यासी च योगो च न निरिव्नेतं चाक्रियः॥१॥ यं संन्यासमिति प्राष्ट्रयोंगं तं चिद्धि पांडव। न हासंन्यस्तसंकल्पा योगी भवति कथ्चन॥२॥

श्यान में या जाय, इसान्निये यहीं पिछले छश्यायों में प्रतिपादन की हुई वार्तों का ही प्रयम बहेज़ किया गया है, जैसे फजाशा छोड़ कर कर्म कानेशले पुरुष की ही सचा संन्यासी समक्तना चाहिये—कर्म छोड़नेवाले को नहीं ( ४. ३ ) इत्यादि ।

(१) कर्मफल का आश्रय न काके ( धर्मात् सन में फलाशा को न टिकने दे कर ) नो ( शालानुसार अपने विद्वित ) कर्तन्य कर्म काता है, वही संन्यासी और वही कर्म-योगी है। निरिप्त अर्थात् अप्रिशेत्र आदि कर्मों को छोड़ देनेवाला अयदा आक्रिय आर्थात् कोई भी कर्म न करके निरुद्धे वैठनेवाला ( सप्ता संन्यासी और योगी ) नहीं है। (२) है पायडव । जिस मंन्यास कहते हैं, उसी को ( कर्म-) योग समभे । क्यों सिद्धल अर्थात् काम्यगुद्धिल फलाशा का संन्यास (=त्याग ) किये विना कोई भी ( कर्म-) योगी नहीं होता ।

ि विद्यले प्रस्थाय में जो कहा है, कि " एकं सांब्यं च ये गं च " ( ४. ४ ) था " विना योग के संन्यास नहीं होता " ( ४. ६ ), अधवा " होयः स नित्व-|संन्यासी " ( ५. ३ ), उसी का यह अनुवाद है और आगे अठारहर्वे अध्याय (१८. २) में समप्र विषय का रपसंद्वार करते हुए इसी कर्य का फिर भी वर्धन किया है। गृहस्याध्रम में जाप्तिहोत्र रख कर यज्ञ याग जादि कर्म करना पडते हिं, पर जो संन्यासाधमी हो गया हो, उसके लिये मनुस्मृति में कहा है, कि । इसको इस प्रकार अप्नि की रचा करने की कोई जावश्यकता नहीं रहती, इस कारण वह - निराप्ति ' हो जाय श्रीर जज्जल में रह कर मिला से पेट पाले --जगत् के न्यवद्वार में न पडे ( मतु. ६. २५ इत्यादि ) । पहले श्लोक में मनु के इसी मत का उद्घेख किया गया है और इस पर भगवान का कचन है, कि निर्धात और निकिय होना कुछ सचे संन्यास का लक्षण नहीं है। काम्पशुद्धि का या फलाशा का त्याग काना ही सचा संन्यास है। संन्यास युद्धि में हैं। प्राप्तिन्याग भणवा कर्म-त्याग की याद्ध किया में नहीं है। अतएव फलाशा प्रथवा सङ्खल का त्याग कर कर्त्तस्य कर्म करनेवाहे। को ही सचा संन्यासी कहना चाहिये। गीता का यह ेसिद्धान्त स्मृतिकारों के सिद्धान्त से भिन्न हैं। गीतारहत्य के ११ वें प्रकागा ( पू. ३४६ - ३४६ ) में स्पष्ट कर दिखला दिया है, कि गीता ने स्पृतिमार्ग से इसका ! मेल कैसे किया है । इस प्रकार सन्ता संन्यास बतला कर प्राय यह बतलाते हैं

## §§ आक्रक्झोर्मुनेयोंगं कर्म कारणमुच्यते ।

कि ज्ञान होने के पहले अर्थात् साधनावस्या में जो कमें किये जाते हैं उनमें, और |ज्ञानीतर अर्थात् सिद्धावस्था में फजाज़ा द्वोड़ कर जो कमें किये जाते हैं उनमें, |स्था सेंद्र हैं।]

(३) (क्सं-) योगारूढ़ होने की इच्छा रखनेवाले सुनि के लिये कर्म को ( ग्रम का ) कारगु श्रम्यात् साधन व हा है; और न्सी पुरुष के योगारूढ़ अर्यात् पूर्ण योगी हो जाने पर रसके लिये (आगे) ग्रम (कर्म का) कारगु हो जाता है।

िरीवाहारों ने इस स्लोड के खर्च का अनर्य कर दाला है। स्लोक के पूर्वीर्ध . में याँग=कर्मयांग यही कर्य है, र्जार यह वात सभी को मान्य है, हि उसकी किदि के लिये पहले दर्भ ही कारण होता है। किन्तु " योगारूड होने पर उसी के लिये शुम कारगा हो जाता है " इसका ऋषे टीकाकारों ने संन्यासप्रधान कर दाला है। उनका कचन यों है-' शुम '= कर्म का ' उपशुस '; और जिसे योग सिद्ध हो जाता है. उसे इमें छोड़ देना चाहिये ! पर्योक्ति उनके मत में कर्मयोग स्नियास का अङ्ग अर्थात् पृत्रेपायन है। परन्तु यह अर्थ साम्प्रदायिक आप्रह का । इं: जो ठीक नहीं है। इसका पहला कारागु यह है कि (1) अब इस ब्राध्याय के पहले हां श्लोक में भगवान् ने कहा है, कि कमफन का आश्रय न करके 'कर्तन्य क्म ' करनेवाला पुरुष ही सजा योगी अर्थात् योगारूड है -क्म न करनेवाला ( अकिय ) सचा थोगी नहीं है; तब यह मानना सर्वया अन्याय है, कि तीसरे श्लोक में योगारुह पुरुष को कर्म का शम करने के लिये या कर्म ह्योडने के लिये भगवान् कडेंगे । सन्यासमार्ग का यह मत भले ही हो. कि शान्ति मिल जाने पर योगारूढ़ पुरुष कर्म न करे, परन्तु गीता की यह मत मान्य नहीं हूं। गीता में क्रनेक स्थानों पर स्पष्ट उपदेश किया गया है, कि कमयोगी सिद्धावस्था में मी यावजीवन भगवान् के समान निकामबुद्धि से सय कर्म केवल कर्त्तव्य समम् कर करता रहे (गी. २. ७१: ३. ७ और १६; ४. १६-२१; ४. ७-१२; १२ १२२; १८. ५६, ५७; तथा गीतार. प्र. ११ और १२ देखो ) । (२) दूसरा कारण यह है, कि ' शम ' शब्द का अर्थ ' कमें का शम ' कहाँ से आया ? भगवहीता मिं 'शम ' शब्द दो चार वार श्राया है, (गी. १०. ४; ६८. ४२) वहाँ बाँर व्यवहार में भी उसका अर्थ ' मन की शान्ति ' है । फिर इसी श्लोक में ' कर्म की शान्ति ' अर्थ क्यों ल ? इस कठिनाई को दूर करने के लिये गीता के पैशाचमाप्य में ' योगारुखस्य सस्येव ' के 'तस्येव' इस दर्शक सर्वनाम का सम्बन्व ' योगारू-बस्य 'से न लगा इर ' तस्य ' को नपुंसक लिंग की पढ़ी विमक्ति समस्र काके ऐसा सर्थ किया है, कि " तस्येव कर्मणः श्रमः " ( तस्य ब्रयांत पूर्वार्ध के कर्म का शम )! हिन्तु यह अन्वय भी सरल नहीं है। क्योंकि, इसमें कोई सन्देह निहीं कि योगाभ्यास करनेवाले जिस पुरुष का वर्णन इस श्लोक के पूर्वार्घ में किया

योगारूढस्य तस्येव शमः कारणमुच्यते ॥ ३ ॥ श्वाया है, उसकी जो स्थिति 'अभ्यास पूरा हो चुकने पर, होती है उसे वितलाने के लिये उत्तरार्थ का शारम्भ हुन्मा है। सत्तव्य 'तार्यय 'पदी से ि दर्मगाः एव' यह अर्थ लिया नहीं जा सकता; अथवा यदि ले ही लें, सो श्वितका सम्यन्ध 'शमः' से न जोड़ कर " कारणमुच्यते " के साथ जोडने से ऐसा थन्वय लगता है. "शमः योगारुद्धस्य तस्यव कर्मगाः कारगासुद्धते," श्रीर शीता के सम्पूर्ण उपदेश के अनुसार उसका यह अर्घ भी ठीक लग जायगा कि !" प्रय योगाल्ड के कर्म का ही शम कारण होता है "। (३) टीकाकारों के क्षियं को त्याज्य मानने का तीसरा कारण यह है, कि संन्यासमार्ग के प्रजुसार योगारूढ पुरुष को कुछ भी करने की भावश्यकता नहीं रह जाती, इसके सप कमों का अन्त शम में ही होता है; और जो यह सच है तो ' योगारूट को शम कारण होता है ' इस वाग्य का ' कारण ' शब्द विलक्तन ही निरर्धक हो जाता है। 'कारण 'शब्द सदैव सापेन है। 'कारण 'कहने से उसको कुछ न कुछ । कार्य ' ष्रावश्य चाहिये, जीर संन्यासमार्ग के अनुसार योगारूढ को तो कोई भी 'कार्य 'शेप नहीं रह जाता। यदि शम को मोच का 'कारण ' छर्चात 'साधन कहें, तो मेल नहीं मिलता। क्योंकि सीच का साधन ज्ञान है शम नहीं। प्रस्ता, शम को ज्ञान-प्राप्ति का 'कारगा ' प्रयांत् साधन कहें, तो यह वर्णान योगारुड जर्यात पूर्णावस्या को श्वी पहुँचे दुए पुरुष का है, इसिनिये शिक्षको ज्ञान प्राप्ति तो कर्म के साधन से पहले ही हो चुकती है। फिर यह शम ' कारमा ' है ही किसका ! संन्यासमार्ग के टीकाकारों से इस प्रश्न का कुछ भी समाधानकारक उत्तर देते नहीं यनता । परन्त उनके इस अर्घ को छोड कर विचार करने लगें, तो उत्तरार्ध का कर्य करने में पूर्वार्ध का 'कम 'पद लाजिब्य-सामध्ये से सप्टज ही मन में का जाता है; श्रीर फिर यह श्रर्थ निष्पत होता है कि योगा-! स्टूड पुरुष को क्षोकसंप्रहकारक कर्म करने के लिये अब 'शम' 'कारगा' या साधन हो जाता है, पर्योक्ति यदापि उसका कोई स्वार्थ श्रेप नहीं रह गया है . संयापि क्रोकर्स प्रचुकारक कर्म किसी से झूट नहीं सकते (देखो गी. ३१७-१६) । विझते घण्याय में जो यह यचन है, कि " युक्तः कर्मफलं त्यस्त्वा शान्तिमाप्तोति नैष्ठिकीम् " (गी पूर १२) —कर्मफल का त्याग करके योगी पूर्ण शान्ति पाता है — इससे भी यही । प्रर्थ सिद्ध होता है। वयोंकि उसमें शान्ति का सम्बन्ध कमेंसाग से न जोड कर केवल फलाशा के त्याग से ही वर्धित है: वहीं पर एपट कहा है, कि योगी जो दर्म-!संन्यास कर यह 'मनसा' प्रार्थात मन से करे (गी. ५. १३) शरीर के द्वारा या फेवल इत्हियों के द्वारा बसे कर्म करना ही चाहिये। हमारा यह मत है कि प्रालङ्कार-शास्त्र के जन्योन्यालङ्कार का सा अर्घ-चमरकार या सौरस्य इस श्लोक **म** सिंध गया है; और पूर्वार्ध में यह बतला कर, कि 'शम ' का कारण ' कर्म ' कब होता है, उत्तरार्ध में इसके विपरीत वर्धान किया है, कि 'कम 'का कारण

## यदा हि नेंद्रियार्थेषु न कर्मस्त्रतुषज्यते । सर्वसंकल्पसंन्यासी योगाक्दस्तदोच्यते ॥ ४॥

§§ उद्धरेदातमनाऽऽत्मानं नात्मानमवसादयेत । ¦'श्रम 'क्व होता है। सगवान् यहते हैं, कि प्रवम साधनावस्था में 'क्सें'ह्री शम का अर्थात् योगसिद्धि का कारता है। मात यह है कि बवाशकि निकासकर्म करते-करते ही चित्त शान्त होकर हभी के द्वारा ग्रन्त में पूर्ण बोहासिद्धि हो जाती है। किन्तु योगी के योगारूड़ होका सिदाधस्या में पहुँच जाने पर कर्म और शाम का उक्त कार्यकारणा-भाव बदल जाता है यानी कर्म शाम का कारण नहीं होता, किन्तु शम ही कर्म का कारण यन जाता है, अर्थात् योगारूट पुरुष अपने सब काम अब कर्तन्य समझ कर, फन्न की ब्राह्म न रख करके. हान्तवित से किया करता है। सारांशः इस खोक का भावार्य यह नहीं है, कि सिदावरना में क्म बुट जाते हैं; गीता का कथन है. कि साधनावस्था से 'कमें 'और 'शम ' के बीच जो कार्य-कारणमाव होता है, तिफ वही सिदावस्या में बदल जात है ( गीतारहस्य प्र. ३२२, ३२३ )। गीता में यह कहीं भी नहीं कहा, कि कर्म-बोगों को अन्त में कर्म छोड़ देना चाहिय, और ऐसा कहने का उद्देश भी नहीं है। अतएव अवसर पा का किती देंग से गीता के बीच के ही किसी स्टोक का संम्यासप्रधान अर्थ समाना राचित नहीं है। आजकल गीता बहुतेरों को दुर्गोष सी हो गई है, इसका कारण भी यहां है। बगले श्लोक की व्यक्ति में यही अर्थ [ क्वक होता है, कि योगारुड पुरुष को कर्म करना चाहिये। वह श्रोक वह है—] (१) क्योंकि अब वह इन्द्रियों के (शब्द-स्पर्ध आदि) विषयों में और कर्तों में अनुषक नहीं होता तथा सब सङ्कर अर्थात् कान्यवृद्धि रूप फनाशा का (प्रत्वव कर्मी का नहीं ) सन्यास करता है, तब इसको योगारूड कहते हैं।

कि सकते हैं, कि यह छोक पिछले छोक में साय और पहले तीनों छोक के साय भी मिला हुआ है, इससे गीता का यह अमियाय स्पष्ट होता है, कि येगास्ट्र पुरुष को कर्म व छोड़ कर केवल फलाशा या काम्यहादि छोड़ करके शम्स चित से निष्काम-कर्म करना चाहिये। 'संकटर का संन्याद ' ये शुद्द करर दूसरे छोक में आये हैं, यहाँ इनका लो आर्थ हैं वही इस छोक में भी लेना चाहिये। कर्मकेंग में ही फलाशा-त्यागरूपी संन्यात का समावेश होता है, और फलाशा खोड़ कर कर्म करनेवाले पुरुष को ही सचा संन्याती और योगी अर्थात् योगास्ट्र कहना चाहिये। अत्र यह बतलाते हैं, कि इस प्रकार के निष्काम कर्मबोग का फलाशा-संन्यात की सिद्धि प्राप्त कर लेना प्रत्येक मनुष्य के अधिकार में है। जो स्ववं प्रयत्न करेगा, उसे इसका प्राप्त हो जाना छुछ असंभव नहीं—]

(५) (सनुष्य) अपना उद्धार आप ही करें। अपने आप की (कमी मी) गिरने न दें। क्योंकि (अत्येक सनुष्य) स्वयं ही अपना वन्तु (अर्थात् सहाबक), ना मात्मेव सातमनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मवः ॥ ५ ॥ बंधुरात्माऽऽत्मनस्तस्य यनात्मैवात्मना जितः । अनात्मनस्य राष्ट्रत्व वर्तेतात्मैव राष्ट्रवत् ॥ ६ ॥ §§ जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः । शीतोष्णसुखदुःखंषु तथा मानापमानयोः ॥ ७ ॥

एवर्ष श्रपना शञ्ज है। (६) जिसने अपने आप को जीत लिया, वह स्वयं अपना बन्दु है; परन्तु जो अपने छाए को नहीं पहचानता, वह स्वयं अपने साब शुप्त के समान धेर करता है।

[इन दो छोकों में आत्म-स्वतन्त्रता का वर्णन हैं और इस तत्व का प्रति-पादन हैं, कि हर एक को अपना उदार आप ही कर लेना चाहिये; और प्रकृति फितनी ही पतवती क्यों न हो उसको जीत कर आत्मोजित कर लेना हर एक के स्वाधीन हैं (गीतार प्र. २०० – २८२ देखों)। मन में इस तत्त्व के मती माँति जिम जाने के लिये ही एक वार अन्वय से और फिर व्यतिरंक से —दोनों शितिमाँ से—वर्णन किया है, कि आत्मा अपना ही मित्र कब होता है और आत्मा अपना शृत्र कव हो जाता है, और यही तत्त्व फिर १२. २८ क्षोक में भी आवा है। संस्कृत में 'आत्मा' शृद्ध के ये तीन अर्थ होते हैं (१) अन्तरात्मा, (२) में स्वयं, और (३) अन्तःकरण या मन। इसी से यह आत्मा शृद्ध इसमें और आगले क्षोकों में अनेक वार आया है। अब वतलाते हैं, कि आत्मा को अपने । इसीन रखने से क्य फल मिलता हैं—]

(७) जिसने अपने स्नारमा सर्यात् बन्तःकरण को जीत लिया है, स्नीर जिसे श्वान्ति प्राप्त हो गई हो, उसका 'परमात्मा' शीत-उपण, सुख-दुःख सीर मान-अपमान में समाहित सर्यात् सम एवं स्थिर रहता है।

हिस श्लोक में 'परमातमा ' शब्द श्लातमा के लिये ही अयुक्त है । देह का बातमा सामान्यतः सुख-दुःख की उपाधि में सम्र रहता है; परन्तु इन्द्रिय-संबम्ध है उपाधियों को जीत सेने पर यही श्लातमा प्रसक्त हो करके परमातमरूपी या परमेश्वरस्वरूपी बना करता है। परमातमा कुछ श्लातमा से विभिन्न स्वरूप का पदार्थ नहीं है, जाने नीता में ही (गी. १३. २२ श्लीर ३१) कहा है कि मानवी शरीर में यहनेशासा शांतमा ही तस्वतः परमातमा है। महामारत में भी यह वर्षान है—

ब्रात्मा चेत्रज्ञ इत्युक्तः संयुक्तः प्राकृतैर्गुगीः । तैरेव तु विनिर्मुक्तः परमात्मेत्युदाहतः ॥

"शहत जर्षात् प्रकृति के गुणों से (सुक दुःस जादि विकारों से) बद रहने कि कारण जात्मा को दी चेत्रज्ञ या शरीर का जीवात्मा कहते हैं; और इन गुणों से अक होने पर वही परमात्मा हो जाता है " (समा. शां. १८०. २४)! शितारहस्य के ६ दें प्रकरण से ज्ञात होगा, कि जहते वेदान्त का सिद्धान्त मी

**ञ्चानविज्ञानतृप्तात्मा क्**टस्थो विजितेंद्रियः । युक्त इत्युच्यते योगी समलोप्टाइमकांचनः॥ ८॥ सहित्मत्रार्थदासीनमध्यस्थद्वेष्यवंघुषु । साधुप्वपि च पापेषु समनुद्धिविशिष्यते ॥ ९ ॥ §§ योगी युंजीत सततमात्मानं रहसि स्थितः। एकाको यत्तिचात्मा निराशीरपरित्रहः॥ १०॥

| यही है। जो कहते हैं, कि गीता में अद्वेत मत का प्रतिपादन नहीं है, विशि-शहूत या शुद्ध द्वेत ही गीता को प्राह्य है, वे 'परमात्मा 'को एक पर न मान ['परं' श्रीर 'श्रात्मा' ऐसे दो करके 'परं' को 'समाहितः' का किया ं विशेषण सममते हैं ! यह अर्थ क्षिष्ट है; पत्तु इस उदाहरण से समम में आ जावेगा, कि साम्प्रदायिक टीकाकार प्रपने सत के अनुसार गीता की कैसी . खींचातानी करते हैं।

(c) जिसका घातमा ज्ञान और विज्ञान अर्थात विविध ज्ञान से तुस हो जाय, जो ह्मपनी इन्दियों को जीत से, जो क्रूरस्य अर्यात् मूल म जा पहुँचे स्रीर मिट्टी, परवर एवं सोने को एक सा मानने लगे, उसी (कर्म-)योगी पुरुष को 'युक्त' अर्थाद सिदावस्या को पहुँचा हुन्ना कद्दते हैं। (६) लुहद्, मित्र, शृत्रु, उदासीन, मध्यस्य, द्वेप करने योग्य, चान्धव, साधु और दुष्ट लोगों के विषय में भी जिसकी बुद्धि सम हो गई हो, वही (पुरुष) विशेष योग्यता का है।

[ प्रत्युपकार की इच्छा न रख कर सङ्घयता करनेवाले स्नेड्डी को सुद्धद् कडते हैं; जब दो दल हो जाय तब किसी की भी बुराई-भलाई न चाइनेवाले को बदा-सीन कहते हैं; दोनों दलों की मलाई चाहनेवाले को मध्यत्य कहते हैं; श्रीर |सम्बन्धी को बन्खु कहते हैं। टीकाकारों ने ऐसे ही धर्ष किये हैं। परन्तु इन अर्थों से कुछ मिद्र अर्थ भी कर सकते हैं। क्योंकि इन ग्रव्हों का प्रयोग प्रत्येक में कुछ भिन्न अर्थ दिखलाने के लिये ही नहीं किया गया है, किन्तु अनेक शब्दों की यह योजना सिर्फ़ इसलिये की गई है, कि सब के मेल से व्यापक अर्थ का विष हो जाय-उसमें कुछ भी न्यूनता न रहने पाने। इस प्रकार संबेप से वतला दिया कि योगी, योगारूड या युक्त किसे कहना चाहिये (गी. २.६% 8. १८ और ४. २३ देखों)। और यह भी यतला दिया, कि इस कर्मयोग की िसिद कर लेने के लिये प्रत्येक सनुष्य स्वतन्त्र है; उसके लिये किसी का सुँह जोइने की कोई ज़रूरत नहीं। अब कर्मयोग की लिदि के लिये अपोदीत साधन |का निरूपण करते <del>हैं</del>—]

ै(१०) योगी अर्थात् कर्मयोगी एकान्त में अकेला रह कर वित्त और आस्म का संबम करे, किसी भी काम्य वासना को न रख कर, परित्रह अर्थांत पाछ छोड़ करके निरन्तर अपने योगाम्यास में सुगा रहे।

शुचौ देशे प्रतिष्ठांत्य स्थिरमासनमात्मनः । नात्युच्कितं नातिनीचं चैलाजिनकुशांत्तरम् ॥ ११ ॥ तत्रैकाश्रं मनः कृत्वा यतिचित्तेद्वियक्षियः उपिवश्यासने युज्याद्यागमात्मविशुद्धये ॥ १२ ॥ समं कायशिरोत्रीवं धारयश्चचलं स्थिरः । संप्रेक्ष्य नासिकाशं स्वं दिशस्त्रानवलोक्षयन् ॥ १३॥ प्रशान्तात्मा विगतसीत्रीक्षचारित्रते स्थितः । मनः संयम्य मध्यत्ते गुक्त आसीत मत्परः ॥ १४॥

[ सगले स्ठोक से स्पष्ट होता है, कि यहाँ पर ' युझीत ' पद से पातझल सूत्र का योग विवित्तत है । तथापि इसका यह अर्थ नहीं, कि कर्मयोग को प्रांत कर लेने की इस्डा करनेवाला पुरुप अपनी समस्त आयु पातक्षल योग में विता दे । कर्मयोग के लिये आवश्यक साम्यवृद्धि को प्राप्त करने के लिये साधन-स्वरूप पातंजल-योग इस अध्याय में वर्धित है; और इतने ही के लिये एकान्तवास भी आवश्यक हैं । प्रकृति-स्वभाव के कारगा सम्मव नहीं कि सभी को पातंजलयोग की समाधि एक ही जन्म में सिद्ध हो जाय । इसी अध्याय के अन्त में भगवात् ने कहा है, कि जिन पुरुपों को समाधि सिद्ध नहीं हुई है, वे अपनी सारी आधु पातंजल-योग में ही न विता हैं; किन्तु, जितना हो सके उतना, बुद्धि को स्थिर इसके कर्मयोग का आचरगा करते जांच, इसी से अंतेक जन्मों में उनकी स्रंत में सिद्धि मिल जायगी। गीतार, पू. २८२ — २०१ देखी।

(११) योगाभ्यासी पुरुष शुद्ध स्थान पर अपना स्थिर आसन लगाने, जोकि न वहुते छैंचा हो धाँर न नीचा, उस पर पहले दर्भ, किर खगळाला और किर वस विकाने; (१२) वहाँ चित्त धाँर धृंद्रियों के व्यापार को रोक कर तथा मन को एकाप्र करके धातमशुद्धि के लिये आसन पर बैठ कर योग का सम्यास करे। (१३) काय अर्थात् पीठ, मस्तक और गर्दन को सम करके अर्थात् सीधी खड़ी रेखा में निश्चल करके, स्थिर होता हुआ, दिशाओं को थानी इधर-उधर च देखे; और खपनी नाक की नोक पर दृष्टि जमा कर, (१४) निडर हो, शान्त अन्तःकरण से ब्रह्मचर्यनत पान कर सथा मन का संयम करके, सुक्त में ही चित्त लगा कर, मत्यरायण होता हुआ युक्त हो जाय।

[' शुद्ध स्थान में ' श्रीर ' शरीर, भीवा एवं शिर को सम कर ' ये शब्द् श्रीताधतर उपनिपद के हैं (श्री. २. ८ श्रीर १० देखी); और ऊपर का समुचा वर्णने |भी ह्वठयेग का नहीं हैं, प्रत्युत पुराने उपनिपदों में हो योग का वर्णन है, उससे |बाचिक मिनता जनता है। ह्वठयेग में इन्द्रियों का निप्रह्व बनात्कार से किया |जाता है; पर प्यागे इसी प्रध्याय के २४ वें श्लोक में कहा है, कि ऐसा न करके |" मनसैव इन्द्रियप्रामं विनियम्य "—मन से ही इन्द्रियों को रेकि । इससे प्रगंट युक्तत्रेवं सदाऽऽत्मानं योगी नियतमानसः।
शानि निर्वाणपरमां मत्तंस्थामधिगच्छति ॥ १५ ॥
नात्यश्चतत्त्व योगोऽस्ति न चैकांतमनश्चतः।
न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन् ॥ १६ ॥
युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु ।
युक्तस्वमाचवोषस्य योगो भवति दुःसहा ॥ १७ ॥

| है, कि शीता में हरयोग विविद्यात नहीं । ऐसे ही इस अध्याय के अन्त में कहा | है, कि इस वर्षाव का यह उद्देश नहीं कि कोई अपनी सारी जिन्दगी योगाम्यास | में ही बिता है । अब इसी योगाम्यास के फल का आधिक निरूपण करते हैं—] (१४) इस प्रकार सदा अपना योगाम्यास जारी रखने से मन कृष्य में होकर (कर्म-) योगी को सुमतें रहनेवाली और अन्त में निर्वाण-अद अर्थात मेरे स्वरूप में सीनकर देनेवाली श्रांति है।

[ इस स्क्रक में 'सदा 'पद से प्रतिदिन के २४ घरायें का सतलव नहीं; इसना ही अर्थ विविक्त है, कि प्रतिदिन विशाशिक घड़ी-घड़ी भर यह अभ्यास करता करें ( ख्रीक १० की टिप्पणी देखों ) । कहा है, कि इस प्रकार योगाभ्यास करता हुआ 'सिक्त 'और 'सररायण 'हो । इसका कारणा यह है कि पातंत्रक्ष-योग सन के निरोध करने की एक युक्ति या किया है; इस कप्तरत से यदि सन स्वाधिन हो गया तो वह एकाय सन भगवान् में न लगा कर और दूसरी वात की रोर भी लगाया जा सकता है। पर गीता का क्यन है, कि चित्त की एक्स-अता का ऐसा दुस्पयोग न कर, इस एकाय्रता या समाधि का उपयोग परमेश्वर के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने में होना चाहिये, और ऐसा होने से ही यह योग सुखकारक होता है अन्यया ये निरे केग्र हीं। यही अर्थ आगे २६ वें, २० वें एवं अध्याय के अन्त में ४० वें स्क्रोक में फिर खाया है। परमेश्वर में निर्धा न रख जो सींग केवल इन्द्रिय निप्तह का योग, या इन्द्रियों की कसत, करते हैं, वे लोगों को केग्र-पद लारण, सारण या वशिकरण वंगरेष्ठ कर्म करने में ही प्रवीण हो जाते हैं। यह अवस्था न केवल गीता को ही, प्रत्युत किसी मी मोह्यमार्ग को इप्ट नहीं। अब फार हती योग-किया का अधिक खलासा करते हैं—

(१६) हे अञ्चन ! अतिशय लानेवाले या विलक्ष्म न लानेवाले और ख्व सोनेवाले अथवा लागरण क्रनेवाले को (यह) योग सिद्ध नहीं होता । (६७) जिसका आहार-विहार नियत है, क्यों का आचरण नपा-तुला है और सोना-जागना पिंगित है, इसको (यह) योग दुःल-धातक अर्थात् सुलावह होता है।

ृहित स्त्रोक में ' योंग ' से पातंजल-योग की किया और 'युक्त' से नियमित, निपी-तुसी अथवा परिमित का अर्थ हैं। जागे भी दो-एक ह्यानों पर योग से पातंजल-योग का ही अर्थ है। तथापि इतने ही से यह नहीं समस्र लेगा चाहिने, §§ यदा चिनियतं चित्तमात्मत्येवाचितव्रते । निःस्पृद्दः सर्षकामेभ्यां युक्त इत्युच्यते तदा ॥ १८ ॥ यथा दोपो निवातस्थी नंगतं सोपमा स्मृता । योगिनो यताचित्तस्य युंजतो योगमात्मनः ॥ १९ ॥ यत्रोपरमते चित्तं निकद्धं योगसंचया । यत्र चैवात्मनाऽऽत्मानं पद्यक्षात्मिन तुष्यति ॥ २० ॥ सुखमात्यंतिकं यत्त्वदुद्धव्राह्यमतींद्वियम् ।

कि इस क्रम्याय में पातञ्जल-गोग ही हवतन्त्र रीति से प्रतिपाद्य है। पहले स्पष्ट विसत्ता दिया है, कि कर्मयोग को सिद्ध कर लेना जीवन का प्रधान कर्तव्य है स्मीर विसके साधन मात्र के लिये पातञ्जल-योग का यह वर्णन है। इस खोक के " कर्म के एचित व्यावस्या " इन शब्दों से भी प्रकट होता है, कि व्यन्यान्य कर्मों को करते हुए इस योग का व्यव्यास करना चाहिये। व्यव्यामी का योड़ा सा वर्णन करके समाधि-सुख का स्वस्य वताताते हिं—]

(१=) जब संयत मन खातमा में ही हियर हो जाता है, छौर किसी भी उपमोग की इच्छा नहीं रहती, तब कहते हैं कि वह ' वुक्त ' हो गया। (१६) वायुरहित रचान में रखे हुए दीवक की ज्योति जैसी निश्चत होती है, वही उपमा चित्त को संयत करके योगास्यास करनेवाले योगी को दो जाती है।

इस उपमा के व्यतिरिक्त महाभारत ( शान्ति. ३००. ३२, ३४) में ये हिस्स उपमा के व्यतिरिक्त महाभारत ( शान्ति. ३००. ३२, ३४) में ये हिस्स वाव का वचाव करने में. मनुष्य जैता ' युक्त ' ष्रयवा एकांग्र होता है, वोगी का मन वेता ही एकांग्र रहता हूं "। कठोपनिपद का, सार्या श्रीर रच के घोड़ोंवाला, हृशन्त तो प्रसिद्ध ही है; और यद्यपि वह हृहान्त गीता में स्पष्ट आया नहीं है, तथापि हृतरे ष्रध्याय के हैं७ धार हित तथा हसी ष्रध्याय का हरें धारों के तथापि क्ष हमते के मन में रख कर ही कहें गये हैं। वद्यपि वोग का गीता में स्पष्ट धार प्राप्ति के प्रार्थ कर्मयोग है, तथापि उस शब्द के प्रनय प्रध्यं भी गीता में आये हैं। उदाहरणार्य, ह. ५ और १०. ७ क्रोंक में योग का व्यर्थ हैं " कारी-किक ध्ययवा चाहे जो करने की शित "। यह भी कह सकते हैं, कि योग सुबद के धार होने के कारणा ही गीता में पावञ्जल-योग और सौंख्य मार्ग की प्रतिपाद्य यताने की सुविधा उन-उन सम्प्रदायवानों को मिल गई हैं। १९ वें क्षेत्र में विधित वित्त-निरोधक्यपी पावञ्जल-योग की समाधि का स्वरूप ही स्वर्ता से कहते हैं—

(२०) योगानुष्ठान से निरुद्ध चित्र जिस स्थान में रम जाता है, श्रीर जहाँ स्वयं स्थातमा की देख कर खातमा में ही सन्तुष्ट हो रहता है, (२१) जहाँ (केवल ) सुदि-सम्य श्रीर ह्नियों को सगीचर स्रायन्त सुख का उसे खनुमव होता है भीर नहीं वेसि यत्र न चैवायं स्थितखळाति तत्वतः ॥ २१ ॥ यं छञ्घा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः । यस्मिन्स्थिते न दुःखेन गुरुणापिः विचाल्यते ॥ २२ ॥ तं विद्याद् दुःखसंयागिवयोगं योगसंक्षितम् । स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिविण्णचेतसा ॥ २३ ॥ §§ संकल्पम्भवान्कामांस्यक्त्वा सर्वानशेपतः । मनसैविद्वयामं विनियम्य समंततः ॥ २४ ॥ शतैः शनैवपरमेद् बुद्धया धृतिगृहीतया ।

बहु (एक वार) स्विर हुआ तो तस्व से कमी भी नहीं डिगता, (२२) ऐसे ही तिस स्पिति को पाने से उसकी अपेदाा दूसरा कोई भी लाम उसे आधिक नहीं जँचता, ब्यार जहाँ स्विर होने से कोई भी बड़ा भारी दुःख ( उसको ) वहाँ से विचला नंहीं सकता, (२३) उसको दुःख के स्पर्ग से वियोग अर्थात 'योग' नाम की स्थिति कहते हैं। ब्यार हुत 'योग' का आचरण मन को उकताने न देकर निश्चय से करना चाहिये।

[ इन चारों छोकों का एक ही वाहय हैं। २४ वॅ छोड़ के खारम के 'दसकी' (तं) इस दर्शक सर्वनाम से पहले तीन श्लोकों का वर्णन उद्दिए हैं; भीर चारों श्लोकों में 'समाधि 'का वर्णन पूरा किया नया है । पातञ्जलयोग-सूत्र में योग का यह लक्ता है कि " योगश्चितवृत्तिनिरोध: "-चित्त की वृत्ति के निरोध को योग करते हैं। इसी के सद्या २० वें स्लोक के ब्राएम के शब्द हैं। ब्रव इंस । योग ' शब्द का नया लक्षण जान युक्त कर दिया है, कि तसाधि इसी चित्तवृत्ति-निरोध की पूर्णावस्या है और इसी की 'योग ' कहते हैं। उपनिषद् और महा-| मारत में कहा है, कि निप्रहर्क्ता और उद्योगी पुरुष को सामान्य रीति से यह योग . हः मद्दीने में बिद्ध होता है ( मैंग्यू. ६. रदः अमृतनाद. २६: समा. श्रय. अनुः विता १८. ६६ )। किन्तु पहले २० वें और २८ वें छोक में स्नष्ट कह दिया है, कि पातक्षल योग की समाधि से प्राप्त होनेवाला सुख न केवल चित्त-निरोध से प्रत्युत चित्त-निरोध के द्वारा अपने आप आत्मा की पहुंचान कर स्तेने पर होता है। इस द्वाःख-रहित स्थिति को ही ' ब्रह्मानंद ' या ' आत्मप्रसादन सुख ' श्रयवा 'श्रात्मा-नन्द ' कहते हैं ( गी. १८. ३७; धीर गीतार. पृ. २३३ देखों ) । ऋगले ऋषायों 🛱 इसका वर्शन हैं, कि स्रात्मज्ञान होने के लिये स्नावश्यक वित्त की यह समवा एक पावज्ञन योग से ही नहीं उत्पन्न होती, किन्तु चित्तग्रुद्धि का यह परिणाम | झान और मिक से भी हो जाता है। यही मार्ग अधिक प्रशस्त और सुबम सममा जाता है। समाघि का जन्नगा बतला चुके; सब बतलाते हैं कि उसे किस अकार लगाना चाहिये--

(२४) सङ्कर से उत्पन्न होनेवाली सब कामनामाँ भर्यात् वासनामाँ के निःशेष त्याग कर भीर मन से ही सब इन्हियों का चारों भ्रोर से सबस करें, जात्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदिप चिंतयेत् ॥ २५ ॥ यतो यतो निश्चरित मनश्चंचलमस्थिरम् । ततस्ततो निथम्येतदात्मन्येच चश्चं नयेत् ॥ २६ ॥'

§§ प्रशान्तमनसं द्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् ।

उपैति शान्तरजसं व्रह्मभूतमकलमपम् ॥ २७ ॥

युंजन्नेवं सदाऽऽत्मानं योगी विगतकलमपः।

सुखेन व्रह्मसंस्पर्शमव्यंतं सुखमश्तुते ॥ २८ ॥

हर्षः

हरिक्

हर्षः

हरिक

हर

§§ सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ।

(२५) धैर्यपुक्त दुद्धि से धीरे-धीरे शान्त होता जावे घरेर मन को घातमा में स्थिर करके, कोई भी विचार मन में न प्राने दे। (२६) ( इस रीति से चित्त को एकाम करते हुए) चजल घरेर व्यक्तियर मन जहाँ-जहाँ चाहर जावे, वहाँ वहाँ से रोक कर पसको घातमा के ही स्वाधीन करें।

मिन की समाधि लगाने की किया का यह वर्णान कडोपनिपर् में दी राई । या की उपमा से ( कड. १. १. १) अच्छा ज्यक होता है। जिस प्रकार उत्तम | सारधी रय के घोड़ों को हघर उघर न जाने दें कर सीचे रास्ते से जे जाता है, असी प्रकार का प्रयत्न मनुष्य को समाधि के लिये करना पड़ता है। जिसने किशी भी विषय पर अपने मन को स्विर कर जेने का अभ्यास किया है, उसकी समफ में अपवाले श्लोक का मर्म तुरन्त था जावेगा। मन को एक और से रोकने का प्रयत्न करने जांगे, तो वह दूसरी और विसक जाता है; और यह आदत रके विना समाधि जान नहीं सकती। अय, योगाभ्यास से वित्त स्थिर होने का जो फल मिलता है, उसका वर्णान करते हैं—]

(२७) इस प्रकार शान्ताचित्त. रज से रहित, निष्पाप और प्रदाभूत (कर्म-) योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। (२८) इस रीति से निरन्तर अपना योगाम्यास क्लेवाला (कर्म-) योगी पापों से खुट कर प्रदा-संयोग से प्राप्त होनेवाले अल्लन्त सुख का प्रानन्द से उपभोग करता है।

[ हुन दो श्लोकों में इसने योगी का कर्मयोगी व्यर्थ किया है। क्योंकि कर्म-योग का साधन समस्त कर ही पातञ्जल-योग का वर्णन किया गया है; अवः । पातंजल-योग के व्यस्पास करनेवाले उक्त पुरुष से कर्मयोगी ही विवादित है । | सपापि योगी का व्यर्थ 'समाधि कगाये वेटा हुवा पुरुष 'भी कर सकते हैं। कियु | सपाप रहे, कि गीता का प्रतिपाय मार्ग इससे भी परे हैं। यही नियम समाले | हो-तीन म्होकों को भी जागू है। इस प्रकार निर्वाण ब्रह्मसुख का प्रमुभव होने | पर सव प्राणियों के विषय में जो ब्यात्मीपम्य दृष्टि हो जाती है, अब उसका | धर्मान करते हैं— ]

( २६ ) ( इस प्रकार ) जिसका आत्मा योगयुक्त हो गया है, उसकी दृष्टि सम

·~.

ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वेत्र समदर्शनः ॥ २९ ॥ यो मां पश्यति सर्वेत्र सर्वे च माये पश्यति । तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति । ॥३०॥ सर्वमूतस्थितं यो मां मजत्येकत्वमास्थितः । सर्वेथा वर्तमानोऽपि स योगी माथे वर्तते ॥ ३१ ॥ आत्मीपस्येन सर्वेत्र समं पश्यति योऽर्जुन । सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ ३२ ॥

हो जाती हैं और उसे सर्वत्र ऐसा देख पड़ने कगता है, कि मैं सब प्राणियों में हूँ और सब प्राणी मुक्त में हैं। (३०) जो मुक्त (परमेश्वर परमात्मा) को सब स्वानों में और सब को मुक्त में देखता है, उससे में कभी नहीं बिक्कुड़ता और न वहीं मुक्त से कमी तुर होता है।

हिन दो श्लोकों में पहला वर्णन 'श्रात्मा 'श्रव्द का प्रयोग कर अन्वक श्रयांत आत्मदृष्टि ले, और दूलरा वर्णन प्रथमपुरुष-दूर्शक 'में 'पद के प्रयोग से विक्र अर्थांत आत्मदृष्टि ले, और दूलरा वर्णन प्रथमपुरुष-दूर्शक 'में 'पद के प्रयोग से विक्र अर्थांत भित्मदृष्टि ले, किया गया है। परन्तु अर्थ दोनों का प्रा क्षा है (देखों गितार, पृ. ४२६ – ४३२)। मोच और कर्मयोग इन दोनों का प्री आधार वर्ष विक्रात्मेक्य-दृष्टि श्री है। २६ वें श्लोक का प्रदृता अर्थाश कुछ फूकें से अनुस्कृति । १२. ६१), मद्दानारत (श्रां. २३८. २१ और २६८. २२), और वपनिवर्षों । १२. ६१), मद्दानारत (श्रां. २३८. २१ और २६. २२), और वपनिवर्षों । १६ क. १. १०; ईश. ६) में भी पाया जाता है। इसने गीतारहस्य के १२ वें श्लोकरण में विस्तारप्रदित दिखलाया है, कि सर्वभूतात्मिक्य-ज्ञान ही समम अध्यात्म और कर्मयोग का मूल है (देखों पृ. ३८४ प्रमृति)। यह ज्ञान हुए विना | इन्द्रिय-निग्रह् का लिद्द हो जाना भी व्यर्थ है और इसी निये अगले अध्याय से । प्रसंस्वर का ज्ञान वतलाना आरम्भ कर दिया है।

(३१) जो एकत्ववृद्धि श्रयांत् सर्वसूतात्मेंक्य-वृद्धि को मन में रख सब प्राणियों में रहनेवाले मुम्त को (परमेश्वर को) मजता है, वह (कमें) योगी सब प्रकार से बर्तता हुआ मी मुम्त में रहता है। (३२) हे अर्जुन! सुख हो या दुःख, अपने समान और को मी होता है, जो ऐसी (आत्मीपम्य) दृष्टि से सर्वत्र देखने लगे, वह (कमें) बोगी परम श्रयांत् उत्क्रप्ट माना जाता है।

['प्राणिमात्र में एक ही भारमा है' यह हांटे सांख्य जीर कर्मयोग दोनें मार्गों में एक सी है। ऐसे ही पातंत्रल-योग में भी समाधि लगा कर परमेश्वर की एहचान हो जाने पर यही साम्यावस्था प्राप्त होती है। परन्तु सांख्य और पातंत्रल योगी होतों को ही सब कर्मों का लाग हट है, अतएव वे स्ववहार में इस साम्यबुद्धि के स्पयोग करने का मौका ही नहीं आने देते; और गीता का कर्मयोगी ऐसा न कर, अध्यात्मज्ञान से प्राप्त हुई इस साम्य बुद्धि का न्यवहार में भी नित्य स्पयोग करके, जगत् के सभी काम कोक्संग्रह के किये किया करण

## अर्जुन उवाच ।

श्वीऽयं योगस्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन ।

एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात्थिति स्थिराम् ॥ ६६ ॥
चंचलं हि मनः रुष्ण प्रमाथि बरुवद्दहम् ।

तस्याहं निप्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् ॥ ३४ ॥

#### श्रीभगवानुवाच ।

ससंशयं महाबाहो मनी दुर्निग्रहं चलम् । अभ्यासेन तु कातिय वैराग्येण च गृह्यते ॥ ३५ ॥ असंयतात्मना योगो दुष्णाप इति मे मतिः । वक्ष्यात्मना तु यतता शक्योऽवाप्तुमुपायतः ॥ ३६ ॥

| है; यही इन दोनों में बढ़ा भारी भेद है। छीर इसी से इस कव्याय के फन्त में | (स्रोक ४६) स्पष्ट कहा है, कि तपस्वी खर्यात पातंजल-योगी और ज्ञानी खर्यात | सांख्यमागी, इन दोनों की खपेजा कर्मयोगी श्रेष्ठ है। साम्ययोग के इस वर्णन की | सुन कर अब खर्जुन ने यह ग्रंका की—]

चार्जन ने कहा—( ३३) हे मधुस्तन ! साम्य अयवा साम्यज्ञित से प्राप्त होने-वाला जो यह (कर्म-)योग तुमने बतलाया, में नहीं देखता, कि (मन की) चञ्चलता के कारण वह स्विर रहेगा। (३४) क्योंकि हे कृष्ण ! यह मन चंचल, इसेला, बलवान् भीर दह है। वाधु के समान, अर्थात् हवा की गठरी बाँधने के समान, इसका

निप्रद करना मुक्ते यस्यन्त हुप्कर दिखता है।

[ ३३ वें खोक के 'साम्य' अथवा 'साम्यगुद्धि' से प्राप्त 'होनेवाला, इस विशेषण से बहाँ योग शब्द का कर्मयोग ही अर्थ है। यद्यारे पहले पातंत्रलयोग की समाधि का वर्णन काया है, तो भी इस खोक में 'योग 'शब्द से पातंत्रल-योग विविद्यत नहीं है। क्योंकि दूसरे कथ्याय में भगवान ने ही कर्मयोग की |ऐसी व्याख्या की है, "समत्वं योग उच्यते " ( २. ४८)—" बुद्धि की समता |या समत्व को ही योग कहते हैं "। अर्जुन की कठिनाई को मान कर भगवान | |कहते हैं—]

श्रीमगवान् ने कहा—(१४) हे महाबाहु जर्जुन ! इसमें सन्देश नहीं, कि मन चक्कल है जीर उसका निमष्ट करना कठिन है; परन्तु हे कीन्तेय ! यम्यास कीर वैरात्य से वह स्वाधीन किया जा सकता है। (१६) मेरे मत में, जिसका क्रम्तःकरण कानू में नहीं, उसको (इस साम्यजुद्धिरूप) योग का प्राप्त होना कठिन है; किन्तु संन्ता-करण को कानू में रस कर प्रयत्न करते रहने पर उपाय से (इस योग का) प्राप्त होना सम्मव है।

ितारपर्व, पहले जो बात कठिन देख पड़ती है, वही क्रम्यात से कीर देखें ब्लोग से अन्त में सिद्ध हो जाती है। किसी भी काम को बारवार करना

## अर्जुन उवाच ।

§§ अयतिः ग्रद्धयोपेतो योगाश्चलितमानसः । अप्राप्य योगमंसिद्धि कां गति रूप्ण गच्छति ॥ ३७ ॥ कचित्रोभयविम्रप्रदिरुप्ताम्रामिन नश्यति । अप्रतिष्ठो महावाहो विमृद्धो ब्रह्मणः पथि ॥ ३८ ॥ पतन्मे संशयं रूप्ण छेत्तुम्हस्यशेपतः । त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न सुपपद्यते ॥ ३९ ॥

।' छम्यास ' इहलाता है झार ' वैराग्य ' का मतलय है राग या शीति न रखना क्रियांत इन्छा विद्वीनता । पातंजल-योगसूत्र में आरम्भ में ही योग का सत्ताग थह वतलाया है कि - " योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः " - वित्तवृत्ति के निरोध को |योग कप्ते हैं (इसी अध्याय का २० वाँ श्लोक देखो) और फिर अगले सूत्र में कहां े हैं. कि " अभ्यास-वैराग्याभ्यां तिवरोधः " – अभ्यास और वैराग्य से चित्तवृत्ति का निरोध हो जाता है। यही शब्द गीता में आये हैं और आमेपाय भी यही <sup>'।</sup> हैं: परन्त इतने ही से यह नहीं कहा जा सकता, कि गीता में ये शब्द पार्त-बिन-योगसूत्र से तिये गये हैं (देखो गीतार. पृ. ५३०)। इस प्रकार, यदि मनी-निप्रह करके समाधि लगाना सम्मव हो. और कुद्र निप्रही पुरुषों की हाः मिशीने के अम्यास से यदि यह सिहि प्राप्त हो सकती हो, तो भी अब यह ै इसरी शङ्का होती है, कि प्रकृति-स्वभाव के कारण अनेक स्रोग दो-पृक जन्मी | | में भी इस परमावस्था में नहीं पहुँच सकते—फिर ऐसे लोग इस सिद्धि को क्यों कर पार्चे ? क्योंकि एक जन्म में, जितना हो सका उतना, इत्दिय-निप्रह का क्षिम्यास घर कर्मयोग का आचरण करने लगे तो वह माते समय अधूरा 'ही रह कायगा और अगले जन्म में फिर पहले से आरम्म करें तो फिर आगे के जन्म में भी वही हाल होगा। अतः प्रदीन का दूसरा प्रश्न है, कि इस प्रकार के पुरुष वया करें-ी

चर्जन ने कहा—(१०) हे कृपण ! श्रदा (तो) हो, परन्तु (प्रकृति स्वमाव से) पूरा प्रयान छथवा संयम न होने के कारण जिसका सन (साम्यद्वद्विरूप कर्म-) योग से विचल जाने, वह योग-सिद्धि न पा कर किस गति को जा पहुँचता है ? (१०) हे महावाहु श्रीकृपण ! यह पुरुष मोहग्रस्त हो कर महा-प्रांति के मार्ग में स्थिर न होने के कारण होनों छोर से श्रष्ट हो जाने पर खिल-भिन्न बादल के समान (बंच में हां) नष्ट तो नहीं हो जाता ? (१६) हे कृषण ! मेरे इस सन्देह को तुम्हें ही जि.ईप हुर करने चाहिये; तुम्हें होड़ इस सन्देह का मेटनेवाला हुसरा कोई न मिलेगा !

ि [ यटिप नन् समास में घारम्भ के नन् ( च ) पद का साघारण अर्थ ं घमाव ' होता है, तथापि कहें बार घट्य धर्य में भी दसका प्रयोग हुआ

#### श्रीभगवानुवाच ।

पार्ध नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते ।
न हि कर्याणक्रकश्चिद्दुर्गातं तात गच्छति ॥ ४० ॥
प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुपित्वा शाश्वतोः समाः।
शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टे।ऽभिजायते ॥ ४१ ॥
अथवा योगिनामेव कुल भवति धोमताम् ।
पतिद्व दुलंमतरं लोके जन्म यवीदशम् ॥ ४२ ॥

! करता है, इस कारण ३७ वें श्लोक के ' अयति ' शब्द का अर्थ '' अल्पे अर्थात् छ। प्रयत्न या संयम करनेवाला "है । ३८ वें श्लोक में जो कहा है, कि " दोनों श्रोर का प्राश्रय द्वा दुमा " श्रवना " इती श्रष्टस्ततो श्रष्टः ", उस-का अर्थ भी कर्मयोग प्रधान ही करना चाहिये। कर्म के दो प्रकार के फल हैं;(१) कारपञ्जि से किन्तु शास्त्र की आज्ञा के अनुसार कर्म करने पर तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और (२) निष्काम युद्धि से करने पर वह बन्धक न होकर मोजु-दायक हो जाता है। परन्तु इस अधूरे मनुष्य को कर्म के स्वर्ग आदि काम्य फल नहीं मिलते, क्योंकि उसका ऐसा हेतु ही नहीं रहता; ख्रीर साम्यबुद्धि पूर्ण न होने के कारण उसे मोच मिल नहीं सकता; इसिलये अर्जुन के मन में यह शहा उत्पन्न दुई कि उस येचारे को न तो स्वर्ग मिला और न मोच-कहीं उसकी ऐसी स्थिति तो नहीं हो जाती कि दोनों दीन से गये पाँडे, हलवा मिले न माँडे ? यह शहा केवल पातंजल योगरूपी कर्मयोग के साधन के लिये ही नहीं की जाती। क्रमले क्रध्याय में वर्णन है, कि कर्म-योगसिद्धि के लिये कावश्यक साम्यवाद्धी कभी पार्तजल-योग से, कभी भक्ति से और कभी ज्ञान से प्राप्त होती है और जिस प्रकार पातंजन योगरूपी यह साधन एक ही जन्म में छाधूरा रह सकता है. इसी प्रकार भक्ति या ज्ञानरूपी साधन भी एक जन्म में प्रपूर्ण रह सकते हैं। प्रतएव कहना चाहिये, कि श्रर्जन के उक्त प्रश्न का भगवान ने जो उत्तर दिया है, वह कर्मयोगमार्ग के सभी साधनों को साधारण रीति से उपयुक्त हो !सकता है। ]

श्रीसगवान् ने कहा—(४०) हे पार्थ ! क्या एस लोक में और क्या परलोक में, ऐसे पुरुष का कभी विनाश होता ही नहीं। क्योंकि हे तात ! कल्याणकारक कर्म करनेवाले किसी भी पुरुष की दुर्गीत नहीं होती। (४१) पुरायकर्ती पुरुष को मिलनेवाले (स्वर्ग सादि) लोकों को पाकर और (वहाँ) यहुत वर्षों तक जिवास करके फिर यह योगश्रष्ट धर्यात कर्मयोग से श्रष्ट पुरुष पवित्र श्रीमान् होगों के घर में जन्म लेता है; (४२) स्रयवा बुद्धिमान् (कर्म-) योगियों के ही कुल में जन्म पता है। इस प्रकार का जन्म (इस) सोक में बढ़ा दुर्लम है।

तत्र तं बुद्धिसंयोगं छमते पौर्वदेहिकम् । यतते च ततो भूयः मंसिद्धौ कुषनंदन ॥ ४३ ॥ पूर्वाभ्यासन तेनैव हियते श्ववशोऽपि सः । जिज्ञासुरपि योगस्य शम्ब्रह्मातिवर्तते ॥ ४४ ॥ प्रयत्नाचतमानस्तु योगी संबुद्धिकित्वयः । अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति पर्यं गतिम् ॥ ४५ ॥

(४३) उसमें कर्यात् इस प्रकार प्राप्त हुए जन्म में वह पूर्वजन्म के बुद्धिसंस्कार की पाता है; और हे इस्तन्द्रन ! वह उससे भूयः क्रयांत् व्यक्ति (योग-)सिद्धि पावे का प्रयत्न करता है। (४४) अपने पूर्वजन्म के उस अभ्यास से ही अवग्र अर्थांत व्यक्ति (योग-)सिद्धि पावे अपने इस्तान करता है। (४४) अपने पूर्वजन्म के उस अभ्यास से ही अवग्र अर्थांत अपने इस्तान को सो हो सो वाता है। जिसे (कर्म-)योग की जिज्ञाता, अर्थात् जान सेने की इस्ता, हो गई है वह भी शब्दन के परे चन्ना जाता है। (४४) (इस प्रकार) प्रयत्न पूर्वक अयोग करते करते पापों से शुद्ध होता हुआ (कर्म-)योगी अनेक जन्मों के अनन्तर सिद्धि पा कर अन्त में उत्तम गति पा लेता है!

हिन मोकों में योग, योगम्रष्ट और योगी शब्द कर्मयोग, कर्मयोग से अष्ट और कर्मयोगी के अर्थ में ही व्यवहृत हैं। क्योंकि श्रीमान्-कुल में जन्म सेने की स्थिति दूसरें। को इप्ट होना सम्मव ही नहीं है। भगवानु कहते हैं, कि पहले से, जितना हो सके उतना, शुद्ध बुद्धि से इसेंगोग का आवरता करना आरम्स करें। चोहा श्री स्थाँ न श्रो, पर इस रावि से जो कर्म किया जावंगा वश्री, इस जन्म में ! नहीं तो अगले जन्म में, इस प्रकार स्रधिक स्रविक सिद्धि मिलने के निषे रचरी-क्त कारणीभव होगा और उसी से झन्त में पूर्ण सद्वति मिन्नती है।" इस धर्म का चोढासा भी भावरण किया जाय तो वह बढ़े मय से रहा करता है "(गी. . २. ४० ), और " अनेक जन्मों के पश्चात वासदेव की प्राप्ति होती है " (७. १९), ये स्रोक इसी सिद्धान्त के प्रक हैं। अधिक विवेचन गीतारहस्य के प्र.रदर - रदर में किया गया है। ४४ वें स्होत के शुरुद्दाहा का अर्थ है ' वैदिक यज्ञ-बाग आदि काम्य कर्म । ' क्योंकि ये धर्म वेद्विहित हैं और वेदों पर श्रद्धा रख कर ही ये किये जाते हैं, तया वेद अर्थात् सब स्हि के पहले पहल का शब्द यानी शब्दबह है। प्रत्येक मनुष्य पहले पहल सभी कर्म काम्यबुद्धि से किया करता है। परन्तु इस कर्म से जैसी बैसी चित्तशादि होती वाती है वैसे ही वैसे आगे निष्काम बुद्धि से कर्म करने की इच्छा होती है। इसी से उपनिपदों में और महाभारत में भी (मैन्यू. ६. २२; अमृतविन्दु. १७; समा. शां. २३१. ६३; २६४. १ ) बह वर्णन है कि-

> हे महायी वेदितन्त्रे शुरुद्रवहा परं च यत्। शुन्द्रवहायी विष्वातः परं महाराधिराच्छति ॥

# §§ तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन ॥ ४६ ॥

!" जानना चाहिये, कि ब्रह्म दो प्रकार का है; एक शब्द ब्रह्म और दूसरा उससे परे का (निर्मुण)। शब्दमस में निष्णात हो जाने पर फिर इससे परे का ( निर्माता ) ब्रह्म प्राप्त होता है "। शब्दबस्य के काम्य कर्मी से उकता कर प्रान्त में जोकसंप्रह के प्रार्थ इन्हीं कर्मी को करानेवाले कर्मयोग की इच्छा होती है भीर फिर तब इस निकाम कर्मयोग का थोड़ा थोड़ा आचरण होने कगता है। श्रनन्तर 'स्वरूपारम्भाः चेमकराः 'के न्याय से ही योडा सा श्राचरण उस मनुष्य को इस मार्ग में घीरे धीरे खींचता जाता है और अन्त में कम-क्रम से पूर्ण सिद्धि करा देता है। ४४ वें श्लोक में जो यह कहा है कि " कर्मयोग के जान | तोने की इच्छा होने से भी वह शब्दवस के परे जाता है " उसका तात्पर्य भी यही है। क्योंकि यह जिज्ञासा कर्मयोगरूपी चरले का सुँह है; और एक |बार इस चरखे के मुँह में जग जाने पर फिर इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, कभी न कभी, पूर्ण सिद्धि मिलती है और वह शब्दबहा से परे के बहा तक पहुँचे विना नहीं रहता। पहले पहल जान पडता है, कि यह सिद्धि जनक श्रादि को एक ही जन्म में मिल गई होगी; परन्तु ताब्विक दृष्टि से देखने पर पता चलता है, कि उन्हें भी यह फल जन्म-जन्मान्तर के पूर्व संस्कार से ही मिला होगा। अस्तुः कर्मयोग का घोडा सा आचरण, यहाँ तक कि जिज्ञास भी सदैव कल्यागुकारक है, इसके भतिरिक्त भन्त में मोच-प्राप्ति भी निःसंदेष्ट ! इसी से होती है; खतः अब भगवान् अर्जुन से कहते हैं कि--]

(४६) तपस्वी लोगों की खपेना (कर्म-)योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानी पुरुषों की अपेना भी श्रेष्ठ है खौर कर्मकायख्वालों की खपेना भी श्रेष्ठ समम्मा जाता है; इस-क्रिये हे खर्जुन! तू योगी श्रर्थात् कर्मयोगी हो।

[ अक्रल में जा कर उपवास खादि शरीर को केश्यदायक वर्तों से अयवा | इउयोग के साधनों से सिद्धि पानेवाले जोगों को इस श्लोक में तपस्वी कष्टा है; | और सामान्य रीति से इस शब्द का यद्दी अर्थ है । " ज्ञानयोगेन सांख्यानां " | (गी. ३. ३) में विधात, ज्ञान से अर्थात सांख्यमार्ग से कर्म को छोड़ कर सिद्धि प्राप्त कर | लेनेवाले सांख्यनिष्ठ लोगों को ज्ञानी माना है। इसी प्रकार गी. २. ४२-४४ और ६. २० | २९ में विधात, निरे काम्य कर्म करनेवाले स्वगं-पराया कर्मठ मीमांसकों को कर्मी कहा है। इन तीनों पन्थों में से प्रत्येक यद्दी कहता है कि हमारे ही मार्ग से | सिद्धि मिलती है। किन्तु अय गीता का यह कथन है, कि तपस्वी हो, चाहे | कर्मठ मीमांसक हो या ज्ञानिष्ठ सांख्य हो, इनमें प्रत्येक की अपेता कर्मयोगी | अर्थात कर्मयोगामार्ग भी—श्रेष्ठ है। और पहले यही सिद्धान्त " अर्क्स की | अपेता कर्म श्रेष्ठ है०" (गी. ३. ८) एवं "कर्मसंन्यास की अपेता कर्म-

## योगिनामपि सर्वेषां महतेनांतरात्मना ।

! योग विशेष हैं० " ( गी. ५. २ ) इत्यादि श्लोकों में वर्शित है ( देखो गीतारहस्य प्रकरमा ११. पू. २०७, ३०८) । श्रीर तो क्या तरस्वी, मीमांसक श्रयवा ज्ञान-मार्गी इनमें से प्रत्येक की अपेचा कर्मयोगी श्रेष्ट है, ' इसी ' लिये पीछे जिस प्रकार अर्जुन को उपदेश किया है, कि ' योगस्य हो कर कम कर ' (गी. २. ४=: गीतार. पृ. ५६) , स्रथवा " योग का स्राश्रय करके खड़ा हो " ( ४. ४२)' उसी प्रकार यहाँ भी फिर स्पष्ट उपदेश किया है, कि " तू ( कर्म- )योगी हो ।' थिट इस प्रकार कर्मयोग को श्रेष्ठ न माने, तो " तस्मात तू योगी हो " इस हप-हेश का ' तस्मात्=इसी लिये 'पर् निरर्यक हो जावेगा । किन्तु संन्यासमार्ग के टीकाकारों को यह सिद्धान्त कैसे स्वीकृत हो सकता है ? अतः वन लोगों ने 'ज्ञानी' शब्द का अथ बदल दिया है और वे कहते हैं कि ज्ञानी शब्द का अर्थ है शब्द-कानी सचवा वे लोग कि जो सिर्फ पुस्तकें पढ़ कर ज्ञान की लम्बी चौढ़ी बातें | झाँटा करते हैं । किन्तु यह अर्थ निरे साम्प्रदायिक आप्रष्ट का है । ये टीकाकार गीता के इस अर्थ को नहीं चाहते, कि कर्म छोड़नेवाले ज्ञानमार्ग को गीता कम ! दर्जे का सममती है। क्योंकि इससे उनके सम्प्रदाय को गौणुता ज्ञाती है। श्रीर इसी लिये "कर्मयोगो विशिष्यते " (गी. ५.२) का भी अर्थ उन्होंने वदन्न दिया है। परन्तु इसका पूरा पूरा विचार गीतारहस्य के ११ वें प्रकरण में कर चुके हैं, अतः इस स्रोक का जो अर्घ इमने किया है उसके विषय में यहाँ अधिक चर्चा नहीं करते। हमारे मत में यह निर्विवाद है, कि गीता के । अनुसार कर्मयोग-मार्ग ही सब में श्रेष्ठ है । अय आगे के श्लोक में वतलाते हैं, ! कि कर्मयोगियों में भी कौन सा तारतम्य भाव देखना पढ़ता है—]

(४७) तथापि सब (कर्म-)योगियों में भी मैं उसे ही सब में उत्तम युक्त कर्यात् उत्तम सिद्ध कर्मयोगी समफता हूँ कि जो मुक्त में क्रन्तःकरण रख कर श्रद्धा से | मुक्त को मजता है।

[ इस स्रोक का यह भावार्य हैं, कि कर्मयोग में भी भक्ति का प्रेम-पृरित मिल हो जाने से, वह योगी भगवान् को श्रस्यन्त प्रिय हो जाता है। इसका यह सर्थ नहीं है कि निष्काम कर्मयोग की श्रपे हा मिक श्रेष्ठ हैं। क्योंकि श्राये | वारहवें श्रम्याय में भगवान् ने ही स्पष्ट कह दिया है, कि व्यान की अपेदा | कर्मफलस्याग श्रेष्ठ है (गी. १२. १२)। निष्काम कर्म और भक्ति के समुखय को | श्रेष्ठ कहना एक वात है और सब निष्काम कर्मयोग को व्यर्थ कह कर, मिल ही | को श्रेष्ठ वतवाना दूसरी वात है। गीता का सिद्धान्त पहले हैंग का है और | भागवतपुराण का पन दूसरे हैंग का है। भागवत (१. ५. ३४) में सब प्रकार | के क्रियायोग को श्रास हान-विचातक निश्चित कर, कहा है—

नैष्कर्मप्यस्युतमाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरंजनम् ।

## गीता, अनुवाद और टिप्पणी- ६ सध्याय।

श्रद्धाचान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ ४७ ॥ इति श्रीमद्भगवद्गीताष्ठ उपनिपत्तु अद्माविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन-चंदादे प्यानयोगो नाम पष्टे।ऽप्यायः ॥ ६ ॥

| नैत्कर्यं क्षर्यात् निष्काम कर्म भी (भाग. ११.३.४६) विना भगवद्राक्ति के श्रीमा नहीं | देता, यह व्यर्थ हैं (भाग. १. ४. १२ क्षीर १२.१२.४२) । इससे व्यक होगा कि | भागवत-कार का ध्यान केवल भक्ति के ही उपर होने के कारण वे विशेष प्रसक्त पर भगवद्गीता के भी ध्यागे कैसी चौकड़ी भरते हैं । जिस पुरागा का निरूपणा इस | समक्र से किया गया है, कि महाभारत में धीर इससे गीता में भी भक्ति का | केसा वर्णान होना चाहिये वसा नहीं हुआ; उसमें यदि वक्त वचनों के समान | कोर भी फुद बातें भिलें, तो कोई धाधर्य नहीं । पर हमें तो देखना है गीता | का तात्पर्य, न कि भागवत का कचन । दोनों का प्रयोजन धीर समय भी भिल-| मिल हैं; इस कारण यात-चात में उनकी एकवाश्यता करना वचित नहीं है । कर्म-| योग की साम्य-पुद्धि प्राप्त करने के लिये जिन साधनों की ब्रावर्यकता है, उनमें | से पातंजल-योग के साधनों का इस ब्रघ्याय में निरूपण किया गया । जान और | मिक्त भी घ्रम्य साधन हैं; अगले घ्रष्याय से इनके निरूपण का घ्रारम्भ | होगा । ]

्रेस प्रकार श्रीभगवान् के गाये दुए अर्घात् कहे दुए उपनिपद् में, ब्रह्मविधा-स्तर्गत योग-अर्घात् कर्मयोग-शास्त्रविपयक,श्रीहृष्णु और अर्जुन के सवाद में, ब्यान-

योग नामक छठा ष्यध्याय समाप्त सुधा।

## सातवाँ अध्याय।

[ पहले यह प्रतिपादन किया गया कि कर्मयोग सांख्यमां के समान ही मोच्चिमद है परन्तु स्वतन्त्र है जोर उससे श्रेष्ठ है जोर यदि इस मार्ग का जोड़ा भी धाचरण किया जाय, तो वह स्वयं नहीं जाता; अनन्तर इस मार्ग की लिखि के लिये आवश्यक इन्द्रिय-निप्रह करने की रीति का वंग्रेन का किया गया है। किन्तु इन्द्रिय-निप्रह से मतलय निरी याध्य किया से नहीं है, जिसके लिये इन्द्रियों की यह कसरत करनी है, उसका अय तक विचार नहीं हुआ। तीसरे अध्याय में मगवान् ने ही खर्जन को इन्द्रिय-निप्रह का यह प्रयोजन वतलाया है, कि "काम-कोध आदि श्रुष्ठ इन्द्रियों में अपना चर वना कर ज्ञान-विज्ञान का नाश्च करते हैं " ( ३.- ४०, ४१) इसलिय पहले त् इन्द्रिय-निप्रह करके इन श्रुप्तुमां की मार डाल। बोर पिक्कि अध्याय में योगयुक्त पुरुष का यां वर्गन किया है, कि इन्द्रिय-निप्रह के द्वारा

## सप्तमोऽध्याय । श्रीमगवानुवाच ।

### मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युजन्मदाश्रयः।

" ज्ञान-विज्ञान से तृप्त हुआ " ( ६. ५ ) योगयुक्त पुरुष " समस्त प्राणियों में परमेश्वर को और परमेश्वर में समस्त प्राणियों को देखता है " (ई. २६)। ब्रतः जब इन्द्रिय-निप्रह करने की विधि बतला चुके तब, यह बतलाना आवश्यक हो गया कि ' ज्ञान ' और 'विज्ञान' किसे कहते हैं, और परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान होकर कर्मी को न छोड़ते हुए भी कर्मयोग-मार्ग की किन विधियाँ से फ्रान्त में निःसंदिग्ध मोच मिलता है। सातवें प्रच्याय से जेकर सत्रहवें श्रष्याय के श्रन्त पर्यन्त--ग्यारह बाध्यायों में —इसी विषय का वर्शन है और बान्त के बार्यात् बाजारहवें धाष्याय में सब कर्मयोग का उपसंद्वार है। सृष्टि में अनेक प्रकार के धनेक विनाशवान् पदायों में एक ही अविनाशी परमेश्वर समा रहा है-इस समम का नाम है ' ज्ञान, ' भीर एक ही नित्य परमेश्वर से विविध नाशवान पदांधीं की उत्पत्ति को समम लेना 'विज्ञान ' कहलाता है (गी. १३. ३०), एवं इसी को चर-प्रचर का विचार कहते हैं । इसके सिवा धापने शरीर में धार्यात खेत्र में जिसे बात्मा कहते हैं, उसके सचे स्वरूप को जान लेने से भी परमेश्वर के स्वरूप का बोध हो जाता है। इस प्रकार के विचार को चेत्र-खेत्रज्ञविचार कहते हैं। इनमें से पहले चर-अचर के विचार का वर्णन करके फिर तेरहवें अध्याय में चेत्र-चेत्रज्ञ के विचार का वर्णन किया है। यद्यीप परमेश्वर एक है, तथापि उपासनां की दृष्टि से उसमें दो भेद होते हैं, उसका धन्यक स्वरूप केवल बुद्धि से प्रष्टगा करने योग्य है और व्यक्त स्वरूप प्रत्यन्त्र-अवगम्य है। अतः इन दोनों मार्गी या विधियों को इसी निरूपण में बत-साना पड़ा, कि बुद्धि से परमेश्वर को कैसे पहचानें और श्रद्धा या भक्ति से व्यक्त स्वरूप की बपासना करने से वसके द्वारा श्रन्यक का ज्ञान कैसे होता है। तब इस समृचे विवेचन में यदि ग्यारह अञ्याय साग गये, तो कोई आश्चर्य नहीं है । इसके सिवा, हन दो मार्गों से परमेश्वर के ज्ञान के साथ ही इन्द्रिय-निप्रह भी ज्ञाप ही ज्ञाप हो जाता है, अतः केवल इन्द्रिय-निप्रष्ट करा देनेवाले पातंजल-योगमार्ग की अपेबा मोजधर्म में ज्ञानमार्ग और भक्तिमार्ग की योग्यता भी श्राधिक मानी जाती है । तो भी स्मरण रहे, कि यह सारा विवेचन कर्मयोगमार्ग के उपपादन का एक अंश है, वह स्वतन्त्र नहीं है। अर्थात् गीता के पहले छः अध्यायों में कर्म, दूसरे पट्क में भक्ति और तींसरी पहच्यायी में ज्ञान, इस प्रकार गीता के जो तीन स्वतन्त्र विभाग किये जाते हैं, वे तत्वतः ठीक नहीं हैं। स्यूलमान से देखने में ये तीनों विषय गीता में आये हैं सही परन्तु वे स्वतन्त्र नहीं हैं, किन्तु कर्मयोग के झड़ों के रूप से ही उनका विवेचन किया गया है। इस विषय का प्रतिपादन गीतारहस्य के चौद-इवें प्रकरणं ( प्र. ४५२ - ४५७ ) में किया गया है, इसिलये यहाँ उसकी पुनरावृत्ति

व्यसंशयं समत्रं मां यथा शास्यसि तन्त्रृणु ॥ १ ॥ शानं तेऽह्ं सविद्यानिमदं घस्याम्यशेपतः । यज्ञात्वा नेष्ट् भूयोऽन्यज्ञातत्यमवशिष्यते ॥ २ ॥

नहीं करते। श्रय देखना चाहिये, कि सातवें श्रध्याय का श्रारम्भ भगवान् किस प्रकार करते हैं।]

श्रीभगवान् ने कहा - (१)हे पार्घ! मुक्त में वित्त जगा कर और मेरा ही बाश्रय करके (कर्म-)योग का बाचरण करते हुए दिम्म जिस प्रकार से या जिस विधि से मेरा पूर्ण और संशयविद्यान ज्ञान द्वीगा, उसे सुन। (२) विज्ञान समेत इस पूरे ज्ञान को मैं तुम्म से कहता हूँ, कि जिसके ज्ञान क्षेत्रे से इस क्षोक्त में फिर और कुछ भी जानने के क्षिये नहीं रह जाता।

पहले स्रोक के " मेरा ही भाश्रय करके " इन शब्दों से और विशेष कर ' योग ' शब्द से प्रगट होता है, कि पहले के प्राच्यायों में वर्शित कर्मयोग की सिद्धि के लिये ही अगला ज्ञान-विज्ञान कहा है—स्वतन्त्र रूप से नहीं बत-ह्माया है (देखो गीतार. पृ. ४५४ - ४५५)। नं केवल इसी श्लोक में, प्रत्युत शीता में घत्यत्र भी कर्मयोग को जदय कर ये शब्द बाये 👻 ' मद्योगमाश्रितः ' ( गी. १२. ११ ), ' मत्परः ' ( गी. ५७ छीर ११. ५५ ); प्रातः इस विषय में कोई शुद्धा नहीं रहती, कि परमेश्वर का आश्रय करके जिल योग का आचरण करने के लिये गीता कहती है, यह पीछे के छः बब्धायों में प्रतिपादित कर्मयोग ही है। क्रद्र लोग विज्ञान का अर्थ अनुमविक प्रह्मज्ञान अथवा वहा का सावा-स्कार करते हैं, परन्तु जपर के कथनानुसार हमें ज्ञात होता है, कि परमेश्वरी ज्ञान के ही समष्टिरूप ( ज्ञान ) धीर व्यष्टिरूप ( विज्ञान ) ये दो मेद हैं, इस कारण ज्ञान-विज्ञान शब्द से भी धन्हीं का ष्मिप्राय है (गी. १३. ३० प्योर १८. २० देखों )। इसरे श्लोक के ये शब्द " फिर और कुछ भी जानने के क्षिये नहीं रह जाता " उपनिपद के छाधार से क्षिये गये हैं । छान्दोग्य उपनिपद में खेतकेतु से | उसके वाप ने पहें प्रश्न किया है कि " येन...खविज्ञातं विज्ञातं भवति"—वह क्या है कि जिस एक के जान क्षेत्रे से सब कुछ जान किया जाता है ? और फिर षाते उसका इस प्रकार खुलासा किया है ''यया सोम्येकेन मृतिगरहेन सर्वे मृत्मर्य विज्ञातं स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम् " ( छां. ६.१.४ ) हो जाता है, कि श्रेप मिट्टी के पदार्थ उसी मृत्तिका के विभिन्न नाम-रूप धारता करनेवाले विकार हैं: और कुछ नहीं है, उसी प्रकार ब्रह्म की जान जेने से दूसरा कुछ भी जानने के लिये नहीं रहता । मुग्डक उपनिपद् (१.१.३) में भी आरम्भ में ही यह प्रश्न है, कि "क्सिन्तु मगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति"—किसका ज्ञान द्यो जाने से अन्य सब वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है ? इससे व्यक्त होता है, कि मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चियतित सिद्धये। यततामिप सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तस्वतः॥ ३॥ §§ भूमिरापोऽनलो वायुः सं मनो नुद्धिरेव च। अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ ४ ॥ अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम्। जीवभूतां महावाहो ययेदं धार्यते जगत्॥ ५॥ पतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय। अहं कृत्सस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा॥ ६॥ मत्तः परतरं नान्यित्किचिदस्ति धनंजय।

| अर्द्धेत वेदान्त का यद्दी तत्व यद्दी श्रभिप्रेत हैं, कि एक परमेश्वर का ज्ञान-विज्ञान हो | जाने से इस जगत् में और कुछ भी जानने के लिये रह नहीं जाता; क्योंकि जगत् का | मूज तत्व तो एक ही है, नाम और रूप के भेद से वही सर्वत्र समाया हुआ है, | सिवा वसके और कोई दूसरी वस्तु दुनिया में है ही नहीं। यदि ऐसा न हो तो दूसरे | श्लोक की प्रतिज्ञा सार्यक नहीं होती। |

(३) हजारों मनुष्यों में कोई एक-आध ही सिद्धि पाने का यत्न करता है, और प्रयत्न करनेवाले हन (अनेक) सिद्ध पुरुषों में से एक-आध को ही मेरा सच्चा ज्ञान हो जाता है।

ि प्यान रहे, कि यहाँ प्रयत्न करनेवालों को यद्यपि लिद्ध पुरूप कह दिया है, |तियापि परमेश्वर का ज्ञान हो जाने पर ही उन्हें लिद्धि प्राल होती है, ब्रन्यया नहीं। |परमेश्वर के ज्ञान के ज्ञर-अज्ञर-विचार और ज्ञेत्र-ज्ञेत्रज्ञ-विचार ये दो भाग हैं। इनमें |से श्रव ज्ञर-श्रज्ञर-विचार का ब्रारम्भ करते हैं—]

(४) प्रथ्वी, जल, श्राप्ते, वायु, आकाग्र (ये पाँच सुक्त भूत), मन, बुद्धि और अहंकार हन आठ मकारों में मेरी प्रकृति विमालित है। (५) यह अपरा अर्थात् निश्न श्रेणी की ( प्रकृति ) है। हे महाबादु अर्जुन! यह जानो कि इससे भिन्न, जगत की धारण करनेवाली परा अर्थात् उच्च श्रेणी की जीवस्वरूपी मेरी हूसरी प्रकृति है। (६) समम रखो, कि इन्हीं दोनों से सन प्राणी उत्पन्न होते हैं। सारे जगत् का प्रभव अर्थात् मूल और प्रलय अर्थात् अन्त में ही हूँ। (७) हे धनंजय! सुम्म से परे और इन्हां है। धागे में पिरोये हुए मंश्रियों के समान, मुम्म में यह सब गुँषा हुआ है।

हिन चार श्लोकों में सब चंद-अज़र-ज्ञान का सार आ गया है; आरे अगले श्लोकों में इसी का विस्तार किया है। सांख्य-शाख में सब सृष्टि के अचेतन अर्थाद ज़िल् प्रकृति और सचेतन पुरुष ये दो स्वतन्त्र तस्व बतला कर प्रतिपादन किया है, कि इन दोनों सत्त्वों से सब पदार्थ जराज सुप--इन दोनों से पूरे सीसरा तस्व | नहीं है। परन्तु गीता को यह द्वैत मंजूर नहीं; अतः प्रकृति- और पुरुष को एक

मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥ ७ ॥ ही परमेश्वर की दो विभूतियाँ मान कर चीचे और पाँचवें श्लोक में वर्गान किया 🛱 कि इनमें जर प्रकृति निज्न श्रेगी की विभूति 🖫 स्रीर जीव स्रयांत् पुरुष श्रेष्ठ श्रेगी की विस्ति है; और कहा है कि इन दोनों से समस्त स्थावर-जड़म सृष्टि | बत्पन होती है (देखो गी. १३. २६)। इनमें से जीवभूत श्रेष्ट शकृति का विस्तार सिंहत विचार चेत्रश की दृष्टि से आगे केरहवें जान्याय में किया है । अब रह गई (जद-प्रकृति, सो गीता का सिद्धान्त ई (देखो गी. ६, १०) कि वह स्वतन्त्र नहीं, परमेशर की घन्यचता में उससे समस्त सृष्टि की उत्पत्ति होती हैं। यदापि मिता में प्रकृति को स्वतन्त्र नहीं माना है, तथापि सांव्यशास में प्रकृति के जो भिव पें वन्धीं को छुछ हैर-फेर से गीता में प्राहा कर लिया है ( गीतार. 9. १७६ - १८३)। और परमेचर से माया के हारा जल-प्रकृति वत्यक्र हो चुकने पर (गी. • १९४) सांदर्यों का किया हुन्ना यह वर्तान, कि प्रकृति से सब पदार्थ कैसे निर्मित । इए खर्चात् मुगोत्कर्पं का तत्व, भी गीता को मान्य है (देखो गीतार ए. २४२) । संग्यों का कथन है, कि प्रकृति स्त्रीर पुरुष मिल कर कुल पचीस तस्व है। इनमें प्रकृति से ही तेईस तथ्य उपजते हैं। इन तेईस तत्वों में पाँच ह्यूल भूत, दस इन्द्रियाँ और मन ये सोलए तत्व, शेप सात तत्वां से निकले हुए अर्थात उनके विकार है। अतल्य यह विचार फरते समय कि " मूख तत्व " कितने हैं, इन सोलए तावाँ को छोट देते हैं; फ्राँर इन्हें छोट देने से शुद्धि (महान् ) ऋहद्वार फार पजतन्मात्राएँ (सूचम भूत) मिल कर सात ही मूल तस्व बच रहते हैं। ! सांग्यशास में इन्हीं सातों को " प्रकृति-विकृति " कहते हैं। ये सात प्रकृति-विकृति कार मूल-मकृति मिल कर स्रय झाड ही प्रकार की प्रकृति हुई; और मष्टाभारत (शां. ३१०. १० – १४) में इसी को ष्यष्टधा प्रकृति कहा है । परन्तु सात प्रकृति विकृतियों के साथ ही मूल प्रकृति की गिनती कर जेना गीता को योग्य नहीं जैंचा। वर्षोंकि ऐसा करने से यह मेद नहीं दिखलाया जाता कि एक मूल है और उसके सात विकार हैं। इसी से गीता के इस वर्गी इरगा में, कि सात प्रकृति-विकृति खार मन मिल कर प्रष्टधा मूल प्रकृति है, स्त्रीर महाभारत के वर्गीकरमा में घोड़ा सा भेद किया गया है (गीतार. ए. १८३)। सारांश, यग्रवि गीता को सांख्यवालां की स्वतन्त प्रकृति स्थीकृत नहीं, तथापि सुरुण रहे, कि उसके प्रमाने विस्तार का निरूपमा दोनों ने चस्तुतः समान ही किया है । गीता के समान उपनिषद में भी वर्गान है, कि सामान्यतः परमद्य से ची-

एतसाज्ञायते प्रायाो मनः सर्वेन्द्रियायाि च । खं वायुज्योतिरावः एथिवी विश्वस्य धारिगाि ॥

¦" इत (पर-पुरुप) से प्राग्ता, मन, सन इन्दियाँ, स्नाक्ताश, वायु, क्राप्ति, जल |स्रीर विश्व को धारमा करनेवाली पृथ्वी-ये (सव) उत्पन्न 'होते हैं " (सुगृढ. २. |१.३ के.१.१५; प्रस्त.६.४)। ऋधिक जानना हो, तो मीतारहृस्य का द्रवाँ §§ रसोऽहमण्डु काँतेय प्रमास्मि शशिस्ययोः ।
प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः स्रे पीरुषं नृषु ॥ ८ ॥
पुण्यो गंधः पृथित्यां च तेजस्रास्मि !विमावसौ ।
जीवनं सर्वभूतेषु तपस्रास्मि तपस्त्रिषु ॥ ९ ॥
वीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनावनम् ।
बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् ॥ १० ॥
वस्रं वस्रवतामस्मि कामरागविवर्जितम् ।
धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षम् ॥ ११ ॥
ये चैव सास्विश्वा भावा राजसास्तामसाश्च ये ।
मत्त एवति तान्विद्धि न त्वहं तेषु ते मिंगे ॥ १२ ॥

|प्रकरण देखो । चौथे श्लोक में कहा है, कि पृथ्वी, आप प्रमृति पद्धतत्व में ही |हूँ; ग्लौर अब यह कह कर कि इन तत्वों में जो गुण हैं वे भी में ही हूँ जपर के, |हस कथन का स्पर्शकरण करते हैं, कि ये सब पदार्थ एक ही धांगे में मिणुयों के

समान पिरोये हुए हैं—]

(द) है कीन्तेय! जल में रस में हूँ, चन्द्र-सूर्य की प्रमा में हूँ, सब वेदों में प्रमाव अर्थात ॐकार में हूँ, आकाश में शब्द में हूँ, और सब पुरुषों का पौरूष में हूँ। (१) पृथ्वी में प्रमुखन्य अर्थात सुगन्य एवं छप्ति का तेज में हूँ। सब प्राधियों की जीवनशक्ति और तपित्वयों का तर में हूँ। (१०) हे पार्य! सुम्म को सब प्राधियों का सनातन बीज समम्म। बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजित्वयों का तेज भी में हूँ। (११) काम-(वासना) और राग अर्थात विषयासकि (इन दोनों को) घटा कर बलवान् लोगों का वल में मुँ, और हे भरतश्रेष्ठ! प्राधियों में, धर्म के विरुद्ध न जानेवाला, काम भी में हूँ, (१२) और यह समम्म कि जो इन्छ साधिक, राजस या तामस भाव अर्थात् पदार्थ हैं, वे सब सुम्म से ही हुए हैं; परन्तु वे सुम्म में हैं, मैं उनमें नहीं हुँ।

["वे सुफ्र में हैं, मैं उनमें नहीं हूँ "इसका क्रयं बढ़ा ही गम्भीर हैं। | पहला क्रयांत प्रगट क्रयं यह है, कि सभी पदार्थ परमेक्षर से उत्पन्न हुए हैं। | इसिलिये मिएएयाँ में धागे के समान इन पदार्थों का गुणु-धर्म भी यद्यिप परमेक्षर | ही है, तथापि परमेक्षर की ब्याप्ति इसी में नहीं जुक जाती; समफ्रना चाहिये कि | इनको क्याप्त कर इनके परे भी वही परमेक्षर है; और यही अर्थ आगे "इस | समस्त जगत को में एकांश से क्याप्त कर रहा हूँ "(गी. १०. ४२) इस खोक | में विधित है। परन्तु इसके क्रतिरिक्त दूसरा भी क्रयं सदैव विवित्तित रहता है। | वह यह, कि त्रिगुणात्मक जगत का नानात्व यद्यिप सुफ्त से निर्गुण हुआ देस | पड़ता है, तथापि वह नानात्व मेरे निर्गुण स्वरूप में नहीं रहता और इस दूसरे | अर्थ को मन में रख कर " भूतस्त्व न च भूतस्य: "(१. ४ और १) इत्यादि §§ त्रिभिर्गुणमयैभीवैरेभिः सर्वमिदं जगत् । मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् ॥ १३ ॥ देवी होषा गुणमयो मम माया दुरत्यया । मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ १४ ॥ न मां दुण्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः । माययापहतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः ॥ १५॥

§§ चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन ।

| परमेश्वर की जलाँकिक शाक्तियों के वर्णन किये गये हैं (गी. १३. १४ – १६) । | इस प्रकार यदि परमेश्वर की प्याप्ति समस्त जगत् से भी जायेक है, तो प्रगट है कि | परमेश्वर के सचे स्वरूप की पहचानने के लिये इस मायिक जगत् से भी परे जाना | चाहिये, जीर ज्यय उसी जर्ष को स्पष्टतया प्रतिपादन करते हैं—]

(१३) (सप्त, रज और तम) इन तीन गुगात्मक मावां से अर्थात् पदार्थों से मोदित हो कर यह सात संसार, इनसे परे के (अर्थात् निर्गुण्) मुक्त अन्यय (परमेश्वर) को नहीं जानता।

[ माया के सम्यन्ध में गीतारहस्य के ६ वें मकरण में यह सिदान्त है, कि | माया ष्यचा ष्यञ्ञान त्रिगुणात्मक देष्टेन्द्रिय का धर्म है, न कि फारमा का; फारमा | तो ज्ञानमय ध्वीर नित्य है, इन्द्रियों उसको श्रम में रासती हैं—उसी ष्यद्विती सिद्धा-| न्त को ऊपर के श्लोक में कहा है। देखों गीतार.७.२४ ध्वीर गी. र. प्ट-२३६-२४७। ] (१४) मेरी यह गुणात्मक ध्वीर दिन्य माया दुस्तर है। ष्यतः इस माया को ये पार कर जाते हैं. जो मेरी ही शरण में ध्वाते हैं।

[ इससे प्रगट होता है, कि सांख्याख की त्रिगुगात्मक प्रकृति की ही गीता |में भगवान् प्रपनी माया कहते हैं | महाभारत के नारायग्रीय-वपाख्यान में कहा

है, कि नारद को विधरूप दिखला कर अन्त में भगवान् बोले कि-

माया होपा मया सृष्टा यन्मां पश्यसि नारद । सर्वभूतगुर्गोर्थुक्तं भेव त्वं ज्ञातुमर्द्वति ॥

|" हे नारद! तुम जिले देख रहे हो, यह मेरी उत्पन्न की हुई माया है। तुम सुके |सव प्राणियों के गुणों से युक्त मत समम्तो " ( शां. ३३६. ४४ )। वही सिद्धास्त |ब्रव यहाँ भी वतलाया गया है। गीतारहत्य के ६ वें छोर १० वें प्रकरण में |बतला दिया है, कि माया क्या चीज़ है।]

(१५) साया ने जिनका ज्ञान नष्ट कर दिया है, ऐसे मूढ़ और दुष्कर्मी नराधम आसुरी बुद्धि में पढ़ कर मेरी शरण में नहीं आते।

¦ [ यद्द घतला दिया, कि माया में हूचे रहने वाने लोग परमेश्वर को भूल जाते | हैं और नष्ट हो जाते हैं । यय ऐसा न करनेवाले अर्थात परमेश्वर की शरगा में जा-| कर उसकी भक्ति करनेवाने लोगों का वर्णन करते हैं । ] आतों जिज्ञासुरयोंथीं ज्ञानी च भरतर्षम ॥ १६ ॥ तषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविशिष्यते । त्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः ॥ १७ ॥ उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् । आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुक्तमां गतिम् ॥ १८ ॥ वहूनां जन्मनामंते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । वासुदेवः सर्विमिति स महात्मा सुदुर्छमः ॥ १९ ॥

(१६) हे भरतन्नेष्ठ अर्जुन ! चार प्रकार के पुरायातमा लोग मेरी मार्क किया करते हैं:—? —आर्त अर्थात् रोग से पीड़ित, २ —िजज्ञातु अर्थात् ज्ञान प्राप्त कर लेने की इच्छा रखनेवाले, २ — अर्थार्थी अर्थात् द्रन्य आदि काम्य वासनाओं को मन में रखनेवाले और ४ —ज्ञानी अर्थात् परमेश्वर का ज्ञान पा कर कृतार्थ हो जाने से आगी कुछ प्राप्त न करना हो, तो भी निष्कामञ्जद्धि से भाक्ते करनेवाले । (५७) इनमें एकमिक अर्थात् अनन्यभाव से मेरी मार्क्त करनेवाले और सदृव गुक्त यानी निष्काम बुद्धि से वर्तनेवाले ज्ञानी की योग्यता विश्रोप हैं! ज्ञानी को में अत्यन्त प्रिय हूँ और ज्ञानी मुम्ने (अत्यन्त ) प्रिय हैं। (६८) ये सभी भक्त उद्दार अर्थात् अच्छे हैं, परन्तु मेरा मत है, कि (इनमें ) ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही हैं; ह्यांकि युक्तिचत्त होकर (सब की ) बत्तमांचम गतिन्यक्त मुक्त में दी वह ठहरा रहता है। (१६) अनेक जनमों के अनन्तर यह अनुभव हो जाने से कि " जो कुछ हैं, वह सब वासुदेव ही हैं," ज्ञान-वान मुक्ते पा लेता है। ऐसा महात्मा अत्यन्त टुर्क्सम है।

[ चर-अचर की दृष्टि से सरावान् ने अपने स्वरूप का यह ज्ञान वतला | दिया, कि मकृति और पुरुष दोनों मेरे ही स्वरूप हूँ और चारों और में ही एकता | से सरा हुआ हूँ, इसके साथ ही सरावान् ने ऊपर तो यह वतलाया है कि इस स्वरूप की मिक करने से परमेश्वर की पहचान हो जाती है, इसके तार्थ्य की मिकी माँति स्मरण रखना चाहिये। उपासना सभी को चाहिये, फिर चाहे स्वरूप की माँति स्मरण रखना चाहिये। उपासना सभी को चाहिये, फिर चाहे स्वरूप की करों चाहे अस्वरूप की; परन्तु व्यक्त की उपासना सुलम होने के कारण यहाँ | उसी का वर्णान है और उसी का नाम मिकी है। त्यापि स्वार्थ-दृद्धि को मन में | रख कर किसी विशेष हेतु के लिये परमेश्वर को मिक करनेवाले ( जिज्ञासु ) को भी सचा | ही सममना चाहिये; क्योंकि उसकी जिज्ञासुन्व-अवस्था से ही क्यक होता है, | कि असी तक उसको परिपूर्ण ज्ञान नहीं हुआ। तथापि कहा है, कि ये सब | मिकि करनेवाले होने के कारण उदार अर्थात् अच्छे मार्ग से जानेवाले हैं ( रूथे- । पहले तीन रहोकों का तात्यर्थ है, कि ज्ञान-प्राप्ति से कृतार्थ हो करके | जिन्हें इस जगत में हुछ करने अथवा पाने के तिये नहीं रह जाता ( गी. ३. । अ०-१६), ऐसे ज्ञानी पुरुष निकामग्रुद्धि से जो मिक करते हैं ( भाग. ३. ७.

% कामैस्तेस्तंहंतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः ।
तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ॥२०॥
यो यो यां यां ततुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिन्छति ।
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विद्धाम्यहम् ॥ २१ ॥
स तया श्रद्धया गुक्तस्तस्याराधनमीहते ।
लभते च ततः कामान्मयैव विहितान्हि तान् ॥ २२ ॥
अंतवत्त फलं तेषां तद्भवत्यहपमेधसाम् ।

| १० ) यही सब में श्रेष्ठ हैं। प्रवहाद-नारद आदि की मित्त हुती श्रेष्ठ श्रेष्ठी की । हैं और इसी से भागवत में भित्त का कदागा " भक्तियोग श्रयांत परमेश्वर की । निहेंतुक और निरन्तर भित्त " माना है ( भाग. ३. २६ – १२; और गीतार. ए. । ४०६ – ४१०) । १७ वें और १९ वें श्लोक के 'एकमार्कः' और ' बासुदेवः' पद भागवत्तधर्म के हैं और यह कहने में भी कोई चृति नहीं कि भक्तों का उक्त सभी वर्षोन भागवत्तधर्म का ही है। दगींकि महाभारत ( श्लां. ३४१. ३३ – ३५ ) में इस धर्म के वर्षान में चतुर्विध मक्तों का उद्योव करते हुए कहा है कि—

चतुर्विघा मम जना भक्ता एवं हि से ध्रुतस्। तेपामेकान्तिनः श्रेष्ठा ये चैवानन्यदेवताः ॥ अस्मेव गतिस्तेपां निराशीःकर्मकारिग्राम् । ये च शिष्टाखयो भक्ताः फलकामा हि ते मताः ॥ सर्वे च्यवनधर्मास्ते प्रतिसुद्धस्तु श्रेष्ठभाकृ ॥

| सनन्यदैवत और एकान्तिक भक्त जिस प्रकार निराशी: अंघोत फलाशारहित कर्म | करता ह उस प्रकार अन्य तीन भक्त नहीं करते, वे कुछ न कुछ हेतु मन में रख | कर भक्ति करते हैं, इसी से वे तीनों च्यवनशीक हें और एकान्ती प्रतिवुद्ध | (जानकार ) है। एवं आगे 'वासुदेव' शुब्द की आष्यात्मिक ब्युत्पित यों की है— | 'सर्वभूताधिवासश्च वासुदेवस्ततो हाहम्''—में प्राधिमात्र में वास करता हूँ इसी | से सुभको वासुदेव कहते हैं (शां. ३४१. ४०) अब यह वर्यान करते हैं कि यदि | सर्वत्र एक ही परमेश्वर है तो लोग भिन्न-भिन्न देवताओं की उपासना क्यों करते | हैं, और ऐसे उपासकों को क्या फल मिलता है—|

(२०) ध्यपनी-भपनी श्रष्टांत के नियमानुसार भिन्न भिन्न (स्वर्ग भादि फलों की ) काम-वासनाओं से पागल पुए लोग, भिन्न भिन्न (उपासनाओं के ) नियमों को पाल कर दूसरे देवताओं को मजते रहते हैं । (२१) जो भक्त जिस रूप की ध्यर्षात् देवता की श्रद्धा से उपासना किया चाहता है, उसकी उसी श्रद्धा को मैं स्थिर कर देता हूँ । (२२) फिर उस श्रद्धा से ग्रुक्त होकर वह अस देवता की प्याराधना करने स्वाता है एवं उसको मेरे ही निर्माण किये हुए कामफल मिलते हैं । (२३) परन्तु (हन) भ्रष्टपतुद्धि लोगों को मिलनेवाले ये फल नाशवान् हैं ( मोन्न के समान

देवान्देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि ॥ २३ ॥ §§ वस्यक्तं स्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामवुद्धयः । परं भावमजानन्तो ममास्ययमनुत्तमम् ॥ २४ ॥ नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः । मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमन्ययम् ॥ २५ ॥ वस्याने सर्वे हो । देवस्यों हो अस्तिसाने सर्वे शास स्रांते हें कीर

स्पिर रहनेवाले नहीं हैं )। देवताओं को भजनेवाले उनके पास जाते हैं और मेरे भक्त मेरे यहाँ ञाते हैं।

[ साधारण मनुष्यों की समम होती है, कि यद्यपि परमेश्वर मानदाता है, तयापि संसार के लिये आवश्यक अनेक इच्छित वस्तुओं को देने की शाकि देव-ताओं में ही है और उनकी प्राप्ति के जिये इन्हीं देवताओं की उपासना करनी चाहिये । इस प्रकार जय यह समभ दह हो गई कि देवताओं की उपासना करनी चाहिये,तव अपनी अपनी स्वामाविक श्रद्धा के अनुसार (देखो गी.१७.१ -६) कोई पीपल पूजते हैं, कोई किसी चवतरे की पूजा करते हैं और कोई किसी **बडी आ**री शिला को सिंदूर से रेंग कर पूजते रहते हैं। इसी वात का वर्णन उक्त श्लोकों में सुन्दर रीति से किया गया है । इसमें प्यान देने योग्य पहली वात यह है, कि ! भिन्न-भिन्न देवताओं की प्रारायना से जो फल मिलता है, उसे प्राराधक समझते हैं कि उसके देनेवाले वे ही देवता हैं; परन्तु पर्याय से वह परमेश्वर की पूजा हो जाती है (गी. ६. २३) छोर तात्विक दृष्टि से वह फल भी परमेश्वर ही दिया करता है ( श्लो. २२ ) । यही नहीं, इस देवता का प्राराधन करने की बुद्धि भी मनुष्य के पूर्वकर्मानुसार परमेश्वर ही देता है (श्हो. २१)। क्योंकि इस जगत में परमेश्वर के बातिरिक्त और कुछ नहीं है। चेदान्तसूत्र (३. २. ३८-४१) और उपनिपद् (कापी. ३. ८) में भी यही सिद्धान्त है। इन मिल्र-भिल्न देवताओं की भक्ति करते-करते बुद्धि हियर और ग्रुद्ध हो जाती है, तथा अन्त में एक एवं निख परमेश्वर का ज्ञान होता है-यही इन मिन्न-मिन्न उपासनाओं का उपयोग है। परन्तु इससे पहले जो फल मिलते हैं, वे सभी भ्रानिस होते हैं। भ्रतः भगवान् का उपदेश है, कि इन फलों की आशा में न उलम कर ' ज्ञानी ' मक होते की डमङ्ग प्रत्येक मनुष्य को रखनी चाहिये। माना, कि भगवान् सब बातों के करने-वाले और फर्लों के दाता हैं. पर वे जिसके जैसे कर्म होंगे तद्वसार ही तो फर्ल देंगे ( गी. ४. ११ ); श्रतः तात्विक दृष्टि से यह भी कहा जाता है, कि वे स्वयं इन्ह भी नहीं करते (गी. ५. १४) । गीतारहृत्य के १० वें ( पृ. २६७ ) और १३३ वें प्रकरण ( पृ. ४२६ - ४२७ ) में इस विषय का ऋधिक विवेचन हैं, उसे देखों। कुछ लोग यह भूल जाते हैं, कि देवताराधन का फल भी ईश्वर ही देता है और वे प्रकृति-स्वभाव के अनुसार देवताओं की धुन में लग जाते हैं; अब अपर के इसी वर्णन का स्पष्टीकरण करते हैं— ]

(२४) खबुद्धि अर्थात् मूह लोग, मेरे श्रेष्ट, उत्तमोत्तम और अन्यय रूप को न

वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन । भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन ॥ २६ ॥

बान कर सुम्म अन्यक्त को व्यक्त हुआ मानते हिं। (२५) में अपनी योगरूप माया से भारखादित रहने के कारण सब को (अपने स्वरूप से) प्रगट नहीं दिखता। सुद्

स्रोग नहीं जानते, कि में भज धौर अन्यय हूँ।]

अन्यक्त स्वरूप को छोड़ कर न्यक स्वरूप धारण कर जेने की शक्ति की योग कहते हैं (देखो गी. ४.६; ७. १५; ६. ७)। वेदान्ती लोग इसी को माया कहते हैं; इस योगमाया से उका हुआ परमेश्वर न्यक्त स्वरूपघारी होता है। सारांश, इस श्लोक का मावार्थ यह है, कि व्यक्त सृष्टि माथिक अथवा अनित्य है और अन्यक्त परमेश्वर सचा या नित्य है । परन्तु कुछ लोग इस स्थान पर और अन्य स्थानों पर भी 'माया ' का 'अलीकिक 'अथवा ' विलक्षणा ' अर्थ मान कर प्रतिपादन करते हैं, कि यह माया मिथ्या नहीं -परमेश्वर के समान ही नित्य है। गीतारहस्य के नवें प्रकरण में माया के स्वरूप का विस्तारसहित [विचार किया है, इस कारण यहाँ इतना ही कहे देते हैं, कि यह बात अहैत विदान्त को भी मान्य है कि माया परमेश्वर की ही कोई विलक्षणा और अनादि जीला है। क्योंकि माया यद्यपि इन्द्रियों का उत्पन्न किया हुआ दृश्य है, तथापि हिन्दियाँ भी परमेश्वर की ही सत्ता से यह काम करती हैं, प्रतएव अन्त में इस माया को परमेश्वर की लीला 'ही कहना पड़ता है। बाद है केवल इसके तस्वतः सत्य या मिथ्या होने में; सो उक्त श्लोकों से प्रगट होता है कि इस विषय में श्रद्धेत वेदान्त के समान ही गीता का भी यही सिद्धान्त है, कि जिस नाम-रूपा-त्मक माया से अन्यक्त परमेश्वर व्यक्त माना जाता है, वह माया -फिर चाहे उसे । अजीकिक शक्ति कही या और कुछ –' अज्ञान ' से उपनी दुई दिखाऊ वस्तु या 'भोह' है, सत्य परमेश्वर-ताव इससे पृथक है। यदि ऐसा न हो तो 'अब्रुद्धि' और 'सुढ' शब्दों के प्रयोग करने का कोई कारण नही देख पड़ता। सारांश, माया सत्य नहीं -सत्य है एक परमेश्वर ही। किन्तु गीता का कथन है, कि इस माया में भन्ने रहने से स्नोग अनेकं देवताओं के फन्दे में पड़े रहते हैं। बृहदारस्यक उपनिपद (१. ४. १०) में इसी प्रकार का वर्णन है; वहाँ कहा है कि जो लोग जातमा और बहा को एक ही न जान कर मेद-भाव से भिन्न-भिन्न देवताओं कि फंद में पड़े रहते हैं, वे 'देवताओं के पशु ' हैं, अर्थात गाय आदि पशुओं से जिसे मनुष्य को फायदा होता है, वैसे ही इन अज्ञानी भक्तों से सिर्फ देवताओं का ही फ़ायदा है, उनके सक्तों को सोच नहीं मिलता। साया में उलम्भ कर भेद-भाव से प्रनेक देवताओं की उपासना करनेवालों का वर्धान हो चुका । अब वतलाते हैं कि इस माया से धीरे-धीरे छुटकारा क्योंकर होता है—]

(२६) हे अर्जुन! भूत, वर्तमान और भविष्यत् (जो हो तुके हैं उन्हें, मौजूद और आगे होनेवाले) सभी आणियों को मैं जानता हूँ; परन्तु सुमे कोई भी नहीं जानता। इच्छाद्वेपसमुत्येन द्वंद्वमोहेन भारत ।
सर्वभूतानि संमोहं सर्गे यान्ति परंतप ॥ २७ ॥
येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम् ।
ते द्वंद्वमोहानिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढवताः ॥ २८ ॥

\$\$ जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ।
ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नमध्यात्मं कर्म चाखिलम् ॥ २९ ॥
साधिभूताधिदैवं मां साधियक्षं च ये विदुः ।
प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॥ ३० ॥

इति श्रीभद्रगवद्गीतासु उपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां थोगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन-स्वादे झानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽप्यायः ॥ ७ ॥

(२७) क्योंकि है भारत! (इन्ट्रियों के) इच्छा खौर द्वेप से उपजनेवाले (सुल-दुःस खादि) इन्द्वों के मोह से इस स्थि में समस्त प्राणी हे परन्तप! श्रम में फैंस जाते हैं। (२=) परन्तु जिन प्रत्यात्माओं के पाप का खन्त हो गया है, वे (सुल-दुःस खादि) इन्द्वों के मोह से ह्यूट कर ष्ट्रहमत हो करके मेरी भक्ति करते हैं।

[ इस प्रकार माया से खुटकारा हो चुकने पर आगे उनकी जो स्थिति होती

! है, उसका वर्णन करते हैं---]

(२६) (इस मकार) नो मेरा आश्रय कर जरा-मरण अर्थात पुनर्जन्म के चक्कर से झूटने के निये प्रयत्न करते हैं, वे (सव) ब्रह्म, (सव) अध्यातम और सव कर्म को नान नेते हैं।(३०) और आधिभूत, अधिदैव एवं अधियत्त सिहत (अर्थात् इस प्रकार, कि में ही सव हूँ) जो मुक्ते जानते हैं, वे युक्तवित्त (होने के कारण) मरण-काल में भी सुक्ते जानते रहते हैं।

[ अगले अघ्याय में अध्यातम, अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ का | निल्लाण किया है। अमंशास्त्र का और उपनिपर्यों का सिदान्त है कि मरण-काल | में मनुष्य के मन में जो वासना प्रवल रहती है, उसके अनुसार उसे आगे जनम | मिलता है; इस सिदान्त को लत्त्य करके आन्तिम श्लोक में " मरण-काल में | मी" शब्द हैं; तथापि उक्त श्लोक के ' भी ' पर से स्पष्ट होता है, कि मरने से | प्रथम परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान हुए विना केवल अन्तकाश में ही यह ज्ञान नहीं | हो सकता ( देखों गी. २. ७२ )। विशेष विवरण अगले अध्याय में है । कह | सकते हैं, कि इन दो श्लोकों में अधिभृत आदि शब्दों से आगे के अध्याय की | प्रस्तावना ही की गई है।

इस प्रकार श्रीभगवान् के गांव हुए अर्थात् कहे हुए उपनिषट् में ब्रह्मनिया-न्तरांत योग –श्रर्यात् कर्मयोग –शास्त्रविषयक, श्रीकृप्ण श्रौर फर्जुन के संवाद में, ज्ञान-विज्ञानयोग नामक सातवाँ स्रम्याय समाप्त सुन्ना ।

# अष्टमोऽध्यायः । आठवाँ अध्याय ।

हिस घाष्याय में कर्मयोग के घन्तर्गत ज्ञान-विज्ञान का ही निरूपण हो रहा है और पिछले श्रम्याय में प्रहा, अम्यात्म, कर्म, अधिमूत, अधिदैव और अधि-यज्ञ, यें जो परमेश्वर के स्वरूप के विविध भेद कहे हैं, पहले उनका अर्थ बतला कर विवेचन किया है कि उनमें क्या तथ्य है। परन्तु यह विवेचन इन शृट्दों की केवल व्याख्या करके अर्थात् अत्यन्त संजिप्त रीति से किया गया है, अतः यहाँ पर उक्त विषय का कुछ प्रधिक खुलासी कर देना प्रावश्यक है । घारा मुष्टि के श्रवलोकन से. उसके कर्ता की कल्पना ध्यनेक कोग ध्यनेकं रीतियों से किया करते हैं । १ - कोई कहते हैं, कि सिंट के सर्व पदार्थ पदामहाभूतों के ही विकार हैं और इन पचमहा-भतों को छोड मूल में दूसरा कीई भी तत्व नहीं है। २-दूसरे कुछ लोग, जैसा कि गीता के चौथे प्राच्याय में वर्णन है, यह प्रतिपादन करते हैं, कि यह समस्त जगत यज्ञ से उम्रा है और परमेश्वर यज्ञनारायण-रूपी है, यज्ञ से ही उसकी पूजा होती है। ३-और कुछ लोगों का कहना है, कि स्वयं जड़ पदार्थ सृष्टि के व्यापार नहीं करते: किन्तु उनमें से प्रत्येक में कोई न कोई सचेतने पुरुप या देवता रहते हैं, जो कि इन प्यवद्वारें। की किया करते हैं और इसी लिय हमें उन देवताओं की आराधना करनी चाहिये। उदाहरणार्थ, जड़ पांचभौतिक सूर्य के गोले में सूर्य नाम का जो पुरुष है वही प्रकाश देने वगैरह का काम किया करता है अतर्व वही उपास्य है। ४-चाँथे पद्म का कथन है, कि प्रत्येक पदार्थ में उस पदार्थ से भिन्न किसी देवता का निवास मानना ठीक नहीं है। जैसे मतुष्य के शरीर में घातमा है, वैसे ही प्रत्येक वाल में उसी वस्तु का कुछ न कुछ सूचमरूप व्यर्थात् व्यातमा के समान सदम शक्ति वास करती है, वही उसका मूल और सचा स्वरूप है । उदाहरखार्थ, पंच स्थलमहाभूतों में पंच सूचमतनमात्राएँ और शाय-पैर आदि स्थल इन्द्रियों में सत्तम इन्द्रियाँ मूलभूत रहती हैं। इसी चौषे तत्व पर सांख्यों का यह सत भी अवलिरियत है, कि प्रत्येक मनुष्य का जातमा भी पृथक् पृथक् है और पुरुष असंख्य हैं; परन्तु जान पढ़ता है कि यहाँ इस सांख्यमत का ' अधिदेह ' वर्ग में समावेश किया गया है। उक्त चार पद्धों को ही क्रम से अधिभूत, अधियज्ञ, अधि-हैवत और प्राच्यात्म कहते हैं। किसी भी शब्द के पीछे ' अधि ' उपसर्ग रहने से यह अर्थ होता है—' तमधिकुल, '' तद्विपयक, ' ' उस सम्बन्ध का 'या ' उसमें 'रहेनेवाला'। इस अर्थ के अनुसार अधिदैवत अनेक देवताओं में रहनेवाला तत्त्व है। साधारगातया घष्यात्म इस शास्त्र को कहते हैं जो यह प्रतिपादन करता है कि सर्वत्र एक ही आत्मा है। किन्तु यह अर्थ सिद्धान्त पन्न का है; अर्थात् पूर्व-पन के इस कथत की जाँच करके कि " अनेक वस्तुओं या सनुष्यों में भी अनेक धातमा हैं. " वेदान्तगास ने धातमा की एकता के लिखान्त को ही निश्चित कर दिया

## अर्जुन उवाच । किं तदुब्रह्म किमध्यारमं किं कर्म पुरुपोत्तम ।

है। बात: पूर्वपुत्त का जब विचार करना होता है तब माना जाता है, कि प्रत्येक पदार्य का सूच्म स्वरूप या आतमा प्रथक्-प्रथक् है, और यहाँ पर अन्यात्म शब्द से यही धर्य ग्रामिप्रेत है। महाभारत में मनुष्य की इन्द्रियों का उदाहरण देकर स्पष्ट कर दिया है, कि अध्यातम, अधिदेवत और आधिभूत-दृष्टि से एक ही विवे-चत के इस प्रकार भिन्न-भिन्न भेद क्योंकर होते हैं (देखो मभा शां. ३१३; और अस. ४१)। महाभारत-कार कहते हैं, कि मनुष्य की इन्द्रियों का विवेचन तीन तरह से किया जा सकता है, जैसे आधिभूत, अध्यात्म और अधिदैवत । इन इन्दियों के द्वारा जो विषय प्रहुण किये जाते हैं-अदाहरणार्थ हायों से जो निया जाता है, कानों से जो सुना जाता है, धाँखों से जो देखा जाता है, श्रीर मन से जिसका चिन्तन किया जाता है-वे सब अधिभृत हैं और हाय पर आदि के ( सांख्यशास्त्रोक्त ) सूच्म स्वभाव, अर्थात सूच्म इन्द्रियाँ, इन इन्द्रियों के अञ्चातम हैं। परन्त इन दोनों दृष्टियों को छोड़ कर अधिदैवत दृष्टि से विचार करने पर— अर्थात यह मान करके, कि हाथों के देवता इन्द्र, पैरा के विष्णा, गृद के मित्र, उपस्य के प्रजापति, वासी के स्रप्ति, स्राँखों के सर्य, काना के स्राकाश स्वयवा दिशा, जीस के जल, नाक के पृथ्वी, त्वचा के वाय, मन के चन्द्रमा, शहदार के बुद्धि और बुद्धि के देवता पुरुष हैं-कहा जाता है कि यही देवता लोग अपनी-धापनी इत्दियों के ज्यापार किया करते हैं। उपनिपदों में भी उपासना के लिये ब्रह्म-स्वरूप के जो प्रतीक वर्णित हैं, उनमें मन को अध्यतम और सूर्य अथवा आकाश को काधिदैवत प्रतीक कहा है ( छां. ३. १८. १ )। अध्यातम और अधिदैवत का यह भेद केवल उपासना के लिये ही नहीं किया गया है: बहिक छाव इस प्रश्न का निर्धाय करना पड़ा कि वार्खी, चतु और श्रोत्र प्रमृति इन्द्रियों एवं प्रार्थी में श्रेष्ट कौन है, तब उपनिपदों में भा (ज. १. ५. २१-२३; छां. १. २-३; कौषी. ४.१२,१३) एक बार वाग्री, चतु और श्रोत्र इन सूच्म इन्द्रियों को के कर अध्यात्मदृष्टि से विचार किया गया है तथा दूसरी बार उन्हीं इन्द्रियों के देवता अग्नि, सूर्य और आकाश की ने कर अधिदैवत दृष्टि से विचार किया गया है। सारांश यह है कि अधिदैवत, अधि-भूत और अध्यात्म आदि भेद प्राचीन काल से चले आ रहे हैं और यह प्रश्न भी उसी जमाने का है कि परमेश्वर के स्वरूप की इन भिन्न-भिन्न करवनाओं में से सन्नी कौन है तथा उसका तथ्य क्या है। बृहदारस्यक उपनिषद् (३.७) में याज्ञवल्क्य ने उद्दालक आरुशि से कहा है, कि सब प्राशियों में, सब देवताओं में, समप्र अज्यातम में, सब लोकों में, सब यज़ों में और सब देहों में व्याप्त होकर उनके न समभने पर भी, उनको नचानेवाला एक ही परमात्मा है । उपनिपदों का यही सिद्धान्त वेदान्तसूत्र के अन्तर्यामी अधिकरण में है ( वेस. १. १. १८ - २०), वहाँ मी सिद्ध किया है कि सब के घंत:करण में रहनेवाला यह तत्त्व सांख्यों की प्रकृति

मधिसूतं च किं प्रोक्तमधिदेवं किसुच्यते ॥ १॥ मधियहाः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्मधुसूद्व । प्रयाणकाले च कथं ह्रयोऽसि नियतात्मभिः॥ २॥

श्रीभगवानुवाच ।

वक्षरं व्राप्त परमं स्वभावोऽध्यात्मपुज्यते । भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंक्षितः॥ ३ ॥ अधिभूतं क्षरो भावः पुरुपश्चाधिदैवतम् । अधियज्ञोऽरुमवात्र देहे देरुभूतां वरः॥ ४ ॥

या जीवातमा नहीं है, किन्तु परमातमा है। इसी सिद्धान्त के अनुरोध से भगवान् ध्रय ध्रार्थन से फहते हैं कि मनुष्य की देह मं, सब प्राणीयों में (ध्राधिभूत), सब पर्झों में (प्राधिभृत), सब पर्झों में (प्राधिभृत), सब देवताओं में (प्राधिदेवत), सब कर्मों में फ्रीर सब पर्झों के स्ट्म हवस्प (ध्रपांत फावात्म) में एक हो परमेश्वर समाया हुआ है— यज्ञ ह्त्यादि नानात्व ध्रथपा विविध ज्ञान सज्ञा नहीं है। सातवें प्रष्याय के प्रश्न में भगवान् ने प्राधिभृत प्रादि जिन शृब्दों का उचारण किया है, उनका ध्रयं जानने की प्रार्शन की इष्का दुई; क्रतः वह पहले प्रता है—]

षार्जुन ने कहा—(१) हे पुरुपोत्तम! वह वहा वया दे ? अव्यात्म वया है ? हमं के मानी क्या है ? आधिभूत किसे कहना चाहिये ? और आधिदेवत किसको कहते हैं ? (२) आधियज्ञ केता होता है ? हे मधुसूदन! इस देह में (आधिदेह) कीन है ? और अन्तकान में इन्द्रियनिष्ठष्ट करनेवाले जोग तुमको कैसे पहुचानते हैं ?

| विद्या, प्रज्यातम, कर्म, प्राधिभूत ष्वीर प्राधियश शब्द पिद्धले प्राध्वाय में |ष्या शुके हैं: इनके सिया प्रय प्रश्चेन ने यह नया प्रश्न किया है, कि प्राधिदेह |कोन है। एस पर ध्यान देने से ष्यांग के उत्तर का प्रार्थ समझने में कोई प्रदन्तन |न होगी।]

श्रीमगवान् ने कहा—(१) (सब से ) परम श्रन्त व्यर्गत् कभी भी नष्ट न होने-पाला तरव नण है, (व्यरे) प्रत्येक वस्तु का मूलभाव (स्वभाव) अध्यात्म कहा जाता है (व्यत्त्रत्या से ) भूतभावादि (चर-अचर) पदार्थों की उत्पात्त करनेवाला विसर्ग कर्षात् सृष्टिन्यापार को है । (४) (उपजे हुए सब माणियों की) चर अर्थात् जामरूपात्मक नाश्चान्त स्थिति अपिमृत है; कोर (इस पदार्थ में) जो पुरुष धर्यात् सचेतन प्राधिष्ठाता है, यही अपिदेशत है; (जिसे) अपियश्च (सब यज्ञों का अधि-पति कहते हैं, यह) में ही हूँ। हे देहधारियों में श्रेष्ठ ! में इस देह में (अपि-देह) हैं।

## §§ अंतकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम्।

ितीसरे श्लोक का 'परम ' शब्द ब्रह्म का विशेषणा नहीं है किन्तु अबर का विशेषण है। सांख्यशास्त्र में अध्यक प्रकृति की भी 'असूर' कहा है (गी. १५. १६)। परन्तु वेदान्तियों का ब्रह्म इस अन्यक और अन्तर प्रकृति के भी परे का है (इसी अध्याय का २० वाँ और ३१ वाँ स्रोक देखी) और हिसी कारंगु अकेले ' अन्तर ' शब्द के प्रयोग से सांख्यों की प्रकृति अथवा बहा दोनों अर्थ हो सकते हैं। इस सन्देह को सेटने के लिये ' अन्तर ' शदद के आगे 'परस' विशेषणा रख कर बहा की ब्याख्या की है (देखो गीतार. पू. २०१-२०२)। इसने ' स्वभाव ' शृब्द का श्रर्थ सङ्घामारत में दिये हुए डढ़ाइरणों के ब्रानुसार किसी भी पदार्थ का ' सुस्मस्वरूप ' किया है । नासदीय सक्त में दृश्य जगत को परवहा की विसृष्टि (विसर्ग ) कहा है (गी. र. पू. २५४); और विसर्ग शुटद् का वही अर्थ यहाँ लेना चाहिये। विश्तगं का अर्थ प्या का हविहत्सर्गं करने की कोई जुरूरत नहीं है। गीतारहस्य के दुसर्वे प्रकरण ( पू. २६२ ) में विस्तृत विवेचन किया गया है, कि इस दृश्य सृष्टि की ही कर्म क्यों कहते हैं। . पदार्थ मात्र के नाम-रूपारमक विनाशी स्वरूप को ' खर ' कहते हैं। श्रीर इससे परे जो अनुर तत्व है उसी को वहा सममना चाहिये। ' पुरुष 'शब्द से सुर्य का प्ररूप, जल का देवता या वरुगापुरुप इत्यादि सचेतन सुचम देष्ट्रधारी देवता विविद्यात है और हिरग्यगर्भ का भी उसमें समावेश होता है। यहाँ मगवानू ने 'श्राधियज् ' शब्द की व्याख्या नहीं की । क्योंकि, यज्ञ के विषय में तीसरे **ब्रीर चीथे ब्र**च्यायों में विस्तारसंदित वर्णन हो चुका है ब्रीर फिरं ब्रागे मी कहा है, कि " सब यज़ों का प्रमु और भोका में ही हूँ " ( देखो गी. ६. २४; ५.२६; श्रीरं ममा. शां. ३४०) । इस प्रकार श्रध्यात्म श्रादि के बन्नगा वतला कर अन्त में संक्रेप से कह दिया है कि इस देह में 'अधियत् ' में ही हूँ अधीत मनुष्य-देष्ठ में अधिदेव और अधियज्ञ भी में ही हैं। प्रत्येक देष्ठ में पशकु-पुरक् जात्मा ( पुरुष ) नान कर सांख्यवादी कहते हैं कि वे छसंख्य हैं । परन्त वेदान्तशास्त्र को यह मत मान्य नहीं है; उसने निश्चय किया है कि यद्यपि देह अनेक हैं तथापि आत्मा सब में एक ही है (गीतार, पृ. १६५—१६६)। 'अधि-देह में ही हूँ' इस वान्य में यही सिद्धान्त दर्शाया है, तो भी इस वान्य के "में ही हैं " शब्द केवल अधियत् अयवा अधिदेह को ही उद्देश करके प्रयुक्त नहीं हैं, उनका सम्बन्ध अध्यातम ग्रादि पूर्वपदों से भी है । अतः समग्र ग्रर्थ ऐसा ष्ट्रीता है, कि अनेक प्रकार के यज्ञ, अनेक पदार्थों के अनेक देवंता, दिनाग्रवान् पंचमहाभूत, पदार्थमात्र के सूदम माग अथवा विभिन्न आत्मा, ब्रह्म, कर्म । अथवा भिन्न-भिन्न सनुत्यों की देश-इन सब में ' में भ्री टूँ, ' अर्थात् सब में पुक ही परमेश्वरतत्त्व है। कुछ लोगों का कथन है कि यहाँ :' आधिदेह-' स्वरूरें

यः प्रयाति स मङ्गावं याति नास्यत्र संशयः ॥ ५॥ यं यं वापि स्मरन्मावं त्यज्ञत्यंते कलेवरम् । तं तमेवेति कातेय सदा मङ्गावमावितः ॥ ६॥

का स्वतन्त्र वर्गान नहीं है, अधियज्ञ की स्याप्या करने में आधिरेष्ठ का पर्याय से विहेख हो गया है; किन्तु हमें यह अर्घ ठीक नहीं जान पढ़ता। क्योंकि न केवल शीता में ही, प्रत्युत उपनिषदों और वेदान्तसूतों में भी ( वृ. ३. ७; वेसू. १. २. २०) जहाँ यह विपय आया है, वहाँ अधिभूत आदि स्वरूपों के साथ ही साय शारीर प्रात्मा का भी विचार किया है और सिद्धान्त किया है, कि सर्वत्र एक ही . |परमात्मा है। ऐसे ही गीता में जब की श्राधिदेह के विषय में पहले ही अश्र हो चिका है, तब यहीं उसी के प्रथक् उद्घेख को विविचित मानना युक्तिसङ्गत है। | यदि यह सच है कि सब कुछ परवहा ही है तो पहले पहल ऐसा वोध होना सम्भव है कि उसके अधिभूत चादि स्वरूपों का वर्णन करते समय उसमें परवहा को भी शामिल कर लेने की कोई ज़रूरत न थी । परन्तु नानात्व-दर्शक यह वर्गान उन कोगों को सच्य करके किया गया है कि जो प्रद्या, प्रात्मा, देवता और यज्ञनारायसा । धादि धनेक भेद करके नाना प्रकार की उपासनाओं में उलमे रहते हैं; अत्रव्य ! पहले वे लक्षण यतलाये गये हैं कि जो उन लोगों की समभ्य के अनुसार होते हैं, और फिर सिद्धान्त किया गया है कि " यह सब में ही हैं"। उक्त वात पर . ध्यान देने से कोई भी शुक्का नहीं रह जाती । अस्तुः इस भेद का तत्त्व वतला दिया गया कि उपासना के लिये आधिभूत, ऋधिदेवत, ऋष्यात्म, अधियज्ञ और । आधिदेष्ट प्रसृति अनेक भेद करने पर भी यह नानात्व सज्ञा नहीं हैं: वास्तव में प्क ही परमेश्वर सब में व्यास है। अब अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि । भ्रान्तकाल में सर्वस्थापी भगवान् कैसे पहचाना जाता है— ]

(५) और अन्तकाल में जो मेरा सारण करता हुआ देह त्यागता है, वह मेरे ह्वरूप में निःसन्देह मिल जाता है। (६) अथवा है कोन्तेय! सदा जन्मभर उसी में हैंगे रहने से मनुष्य जिस भाव का हमरण करता हुआ अन्त में शरीर व्यागता है, वह उसी भाव में जा मिलता है।

पिँचवें श्लोक में, मरया-समय में परमेश्वर के हमरया करने की आवश्यकता शिर फज वतस्राया है। सम्भव हैं, इससे कोई यह समक्ष ले कि केवल मरया-काल में यह स्मरया करने से ही काम चल जाता है। इसी हेत से छठे श्लोक में यह वतलाया है, कि जो वात जन्मभर मन में रहती है वह मरया-काल में भी नहीं छ्टती, अतएव न केवल मरया-काल में अत्युत जन्मभर परमेश्वर का स्मरया और उपासना करने की आवश्यकता है (गीतार प्र. २८८)। इस सिद्धान्त को मान लेने से आप ही आप सिद्ध हो जाता है, कि अन्तकाल में परमेश्वर को भान लेने से आप ही आप सिद्ध हो जाता है, कि अन्तकाल में परमेश्वर को भान लेने से आप ही आप सिद्ध हो जाता है, कि अन्तकाल में परमेश्वर को भान लेने से आप ही आप सिद्ध हो जाता है, कि अन्तकाल में परमेश्वर को भान लेने से स्वरं के से स्वरं हो आप ही स्वरं हो स्वरं हो साम स्वरं का स्वर तस्मात्सवेषु कालेषु मामनुस्मर युद्धध्य च । मर्ग्यपितमनोबुद्धिमीमेबेष्यस्यसंद्रायम् ॥ ७ ॥ अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना । परमं पुक्तपं दिख्यं याति पार्यानुचितयन् ॥ ८॥

कवि पुराणमनुशासितारमणारणायांसमनुस्मरेयः ।
सर्वस्य धातारमचित्यक्रपमादित्यवर्णतमसः परस्तात्॥९॥

|पाते हैं (गी. ७. २३; द. १३ और ६. २४) । क्योंकि छोड़ोग्य उपनिषद् के कच-|नानुसार " यम कनुराहेनलोके पुरुषे भवति तयेतः प्रेत्य भवति " (खाँ. ३. | १४. १) — इसी खोके में मनुष्य का जैसा कनु कर्मान सहत्व होता है, मरने पर | इसे पैसी ही गति मिलती है। खान्दोग्य के समान और उपनिषदों में भी ऐसे ही | वास्य हैं (प्र. ३. ६०; मेंप्यु. ४. ६)। परन्तु गीता क्षय यह कहती है, कि | जन्मभर एक ही भावना से मन को रेंगे विना क्षन्तकाल की यातना के समय वही | भावना हियर नहीं रह सकती। क्षतकृत क्षामराग्रान्त, जिन्दगी भर, परमेश्वर का | ज्यान करना क्षायर्थक है (येस्. ४. १. १२)—हम सिद्धान्त के क्षतुसार कार्युव | से भगवान कहते हैं, कि ]

(७) इसिनिये सर्वकाल—सर्देवं शि—मेरा स्मरण करता रह और युद्ध कर । मुक्त-में मन और सिंद अपेण करने से (युद्ध करने पर भी) मुक्तमें ही निःसन्देह आ मिलेगा। (६) हे पार्य ! चित्त को दूसरी जोर न जाने देकर अम्यास की सहायता से बसको स्थिर करके दिग्य परम पुरुष का ज्यान करते रहने से मनुष्य वसी पुरुष

में जा भिलता है।

जो जोग भगवद्गीता में इस विषय का प्रतिपादन बतलाते हैं कि संसार की स्रोड़ दो, भीर केवल भक्ति का ही अवलम्य करो, उन्हें सातवें स्टोक के सिद्धान्त की मोर अवरय घ्यान देना चाहिये । मोच तो परमेरवर की ज्ञानपुक मिक से मिलता है; और यह निर्विवाद है, कि सरग्य-समय में भी उसी मिक के रिषर रहने के लिये जन्मभर वहीं अभ्यास करना चाहिये। गीता का यह आनिपाय नहीं कि हसके लिये कमों को छोड़ देना चाहिये; इसके विरुद्ध गीताशास्त्र का सिद्धान्त हैं कि भगवद्धक को स्वचमं के अनुसार जो कमें प्राप्त होते जाय उन सब को निष्कामगुद्धि से करते रहना चाहिये, और उसी सिद्धान्त की इन शब्दों से व्यक्त किया है कि " मेरा सदैव चिन्तन कर और युद्ध कर "। अब वतलाते हैं कि परिवारण्या-नुद्धि से जन्ममर निष्काम कमें करनेवाले कमेंयोगी अन्तकाल में भी दिव्य परम पुरुष का चिन्तन, किस प्रकार से करते हैं— ]

(६-१०) जो (मनुष्य) प्रस्तकाल में (इन्द्रिय-निम्नहरूप) योग के सामध्ये से, मिक्युक हो कर मन को स्थिर करके दोनों मीं हों के बीच में प्राप्त को भली भीति रख कर, कवि प्रार्थात सर्वज्ञ, पुरातन, ग्रास्ता, चागु से भी छोटे, सब के पाता प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगवलेन चैव। सुवोर्मभ्ये प्राणमावेश्य सम्यक् स तं परं पुरुपतुपैति दिव्यम् ॥ १० ॥ यदक्षरं वेद्विदो वद्नित विशन्ति यद्यतयो घोतरागाः। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्ये चरन्ति तत्ते पदं संब्रहेण प्रवस्ये॥ ११ ॥

सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हिंदि निरुद्धय च । मूर्ज्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम् ॥ १२ ॥ ॐ इत्येकाक्षरं वद्या हराहरन्मामनुस्मरन् । यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम् ॥ १३ ॥ §§ अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः ।

धार्यात् आधार या कर्ता, आविन्यस्वरूप और अन्यकार से परे, सूर्य के समान देविष्यमान पुरुष का स्मरण करता है, वह (मनुष्य) उसी दिष्य परम पुरुष में जा मिलता है। (११) वेद के जाननेवाले जिसे अहार कहते हैं, चीतराग हो कर धाति लोग जिसमें प्रवेश करते हैं और जिसकी हच्छा करके प्रहाचर्यत्रत का धाचरण करते हैं, वह पद अर्थात् कैंकारम्रह्म सुम्ते संचेप से अतलाता हूँ। (१२) सब (ह्निद्यक्पी) द्वारों का संयम कर और मन का हदय में निरोध करके (एवं) मस्तक में प्राणु के जा कर समाधियोग में स्थित होनेवाला, (१३) इस एकाचर महा के का जप और मेरा स्मरण करता हुआ जो (मनुष्य) देस छोड़ कर जाता है, इस उत्तम गति मिलती एँ।

[श्लोक ६ - ११ में परमेश्वर के स्वरूप का जो वर्गान है, वह उपनिपदों से किया गया है। नवें श्लोक का "धागोरागीयान्" पद धोर अन्त का चरण श्रेताश्वतर उपनिपद् का है (श्ले. ३. ८ चौर ६), एवं ग्यारहवें श्लोक का पूर्वार्थ धर्मतः धौर उत्तरार्थ ग्रव्दशः कठ उपनिपद् का है (कठ. २. १५)। कठ उपनिपद् में "तत्ते पदं संप्रहेग प्रवीमि" इस चरण के धागों "ध्योमियेतन्" स्पष्ट कहा गया है; इससे प्रगट होता है कि १९ वें श्लोक के ' खतर ' धोर 'पद' शुक्दों का धर्य कें वर्णाचर रूपी महा ध्यवा कें शुक्द लेना चाहिये; और १३ वें श्लोक से भी प्रगट होता है, कि यहाँ केंकारोपासना ही अदिए हैं (देखो प्रश्न. ५.)। तथापि यह नहीं कह सकते, कि भगवान् के मन में ' अत्तर '= धाविनाशी नहा, धौर 'पद '=परम स्थान, ये अर्थ भी न होंगे। क्योंकि, कें वर्णमाला का एक खत्तर है, इसके सिवा यह कहा जा सकेगा कि वह महा के प्रतीक के नाते प्रविनाशी भी है (२१ वाँ श्लोक देखों)। इत्रालिये ११ वें श्लोक के नाते प्रविनाशी भी है (२१ वाँ श्लोक देखों)। इत्रालिये ११ वें श्लोक के नाते प्रविनाशी भी है (२१ वाँ श्लोक देखों)। इत्रालिये ११ वें श्लोक के नाते प्रविनाशी स्तार 'धौर 'पद 'ये हुन्हरे धर्यवाले मूल शब्द ही हमने रख लिये हैं। ध्रव इस उपासना से मित्तनेवाली उत्तम गति का आधिक निरूपण करते हैं—]

(१४) हे पार्थ ! जनन्य भाव से सदा-सर्वदा जो मेरा निय स्मरण करता

तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ १४ ॥ मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःसालयमशाम्बतम् । नाष्त्रवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः ॥ १५ ॥ श्राव्रह्मसुवनाह्योकाः पुनरावतिनोऽर्जुन् । मामुपेत्य तु कौतेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥ १६ ॥ §§ सहस्रयुगपर्यन्तमहर्यव्व्रह्मणो विद्यः । रात्रिं युगसहस्रांतां तेऽहोरात्रविद्ये जनाः ॥ १७ ॥

रहता है, रस नित्रयुक्त (कर्म-) योगी को मेरी प्राप्ति सुलम रीति से होती है। (१४) सुमनें मिल जाने पर परमसिद्धि पाये हुए महात्मा इस पुनर्जनम को नहीं पाते कि नो दुःसों का घर है और अशायत है। (१६) हे अर्जुन! महालोक तक (स्वर्ग व्यादि) जितने लोक है वहाँ से (कमी न कमी इस स्रोक में) पुनरावर्तन अर्थात् लीडना (यहता) है; परम्तु है कोन्तेय! सुमन्तें मिलजाने से पुनर्जन्म नहीं होता।

[सोलहर्षे श्लोक के 'पुनरावर्तन' शहर का कर्य पुराय चुक जाने पर मुलोक में लौट क्षाना है ( देखों गी. ६. २१; ममा. वन. २६०)। यह, देवता- राधन और वेदाध्ययन प्रमृति कर्मों से यद्याप इन्ट्रलोक, वल्यालोक, सूर्यलोक और वेदाध्ययन प्रमृति कर्मों से यद्याप इन्ट्रलोक, वल्यालोक, सूर्यलोक और वहुत हुआ, तो ब्रह्मलोक प्राप्त हो जावे, तथापि पुरायोग्र के समाप्त होते ही वहाँ से फिर इस लोक में जन्म लेना पड़ता है ( हृ. १. १. १. ६), अववा अन्ततः ब्रह्मलोक का नाग्र हो जाने पर पुनर्कन्म-चक्र में तो ज़रूर ही गिरना पढ़ता है। अत्युव उक्त स्त्रोक का मावार्ष यह है, कि जपर लिखी हुई सब गितियाँ कम दर्जे की हैं और परमेश्वर के ज्ञान से ही पुनर्जन्म नष्ट होता है, इस कारण वही गिति सर्वश्रेष्ठ है ( गी. १. २०, २१ )। अन्त में जो यह कहा है, कि ब्रह्मलोक की प्राति भी अनित्य है, उसके समर्यन में वतलाते हैं कि ब्रह्मलोक तक समस्त सृष्टि की टत्यित और लय वार्रवार कैसे होता रहता है—]

(१७) श्रहोरात्र को ( तत्त्रदः ) जाननेवाले पुरुष सममते हैं, कि (इत, त्रेता, द्वारर और किल इन चारों युगों का एक महायुग होता है और ऐसे) हज़ार (महा-) युगों का समय त्रहादेव का एक दिन हैं, और ( ऐसे ही) हज़ार युगों की

(रसकी) एक रात्रि है।

| यह कीक इससे पहले के युग-मान का दिसाव न देकर गीता में आया | है, इसका क्रयं अन्यत्र बतलाते हुए दिसाव से करना चाहिये। यह दिसाव कीरं | गीता का यह कीक सी भारत (शां. २३६, ३१) और भनुस्मृति (१. ७३) | में है तथा यास्क के निरुक्त में भी यही क्रयं विशेष हैं (निरुक्त, ११. ६)। बह्य | देव के दिन को ही करा कहते हैं। अगले खोक में अव्यक्त का कर्य सांख्यराज | की कव्यक्त महाते हैं, अव्यक्त का कर्य परव्रक्त नहीं है; क्योंकि २० वें खोक में | स्पष्ट बतला दिया है कि ब्रह्मक्ती कव्यक्त १६ वें खोक में | स्पष्ट बतला दिया है कि ब्रह्मक्ती कव्यक्त १६ वें खोक में वर्षित क्रव्यक से पर

थन्यक्ताद्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्छहरागमे । राज्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंहके ॥ १८॥ भृतग्रामः स एवायं भृत्वा भृत्वा प्रलीयते । राज्यागमेऽवराः पार्थं प्रभवत्यहरागमे ॥ १९ ॥

श्र परस्तस्मान्तु भावोऽन्योऽन्यक्तोऽन्यक्तात्सन।तनः ।
यः स सर्वेषु भृतेषु नश्यत्स्य न विनश्यति ॥ २० ॥
अन्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाद्युः परमां गतिस् ।
यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं प्रम ॥ २१ ॥
पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया ।
यस्यांतःस्थानि भूतानि येन सर्विमिदं तत्तम् ॥ २२ ॥

|का स्त्रीर भिता हैं। गीतारहस्य के आठवें प्रकरमा ( ए. १६६ ) में इसका पूरा | खुलाता है, कि प्रायक्त से व्यक्त सृष्टि कैसे होती है स्त्रीर कल्प के काल-मान का |हिसाय भी वहीं लिखा है । ]

(१=) (महादेव के) दिन का आरम्भ होने पर अध्यक्त से लव ध्यक (पदार्थ) निर्मित होते हैं और रात्रि होने पर उसी पूर्वोक्त अध्यक्त में लीन हो जाते हैं। (१९) हे पार्थ! भूतों का यही समुदाय (इम प्रकार) बार बार डरग्ज होकर अवग्र होता हुआ, अर्थात इस्डा हो या न हो, रात होते ही लीन हो जाता है और दिन होने पर (किर) जन्म लेता है।

| शिषांत पुराय कर्मों से नित्य ब्रह्मलोकवास प्राप्त भी हो जाय, तो भी | प्रस्नय-कास में, ब्रह्मलोक ही का नाश हो जाने से किर नये कव्य के छारम्भ में | प्राणियों का जन्म केना नहीं छुटता। इससे बचने के लिये जो एक ही मार्ग है, ! उसे बतलाते हैं—|

(२०) किन्तु इस कपर यतलाये हुए फन्यक्त से परे दूसरा सनातन अन्यक्त पदार्य है, कि जो सब भूतों के नाश होने पर भी नष्ट नहीं होता, (२१) जिस अन्यक्त को 'अज़र' (भी) कहते हैं, जो परम अर्घात उस्कृष्ट या जन्त की गति कहा जाता है; (और, जिसे पाकर फिर (जन्म में) लीटते नहीं हैं, (बह्दी) मेरा परम स्थान है। (२४) हे पार्य! जिसके भीतर (सब) भूत हैं और जिसने इस सब को फैलाया अथवा न्यास कर रखा है, वह पर सर्घात श्रेष्ट पुरुष झनन्य भक्ति से ही प्राप्त होता है।

| [बीसवाँ और इफीसवाँ श्लोक मिल कर एक वाक्य गना है। २० वें श्लोक |का ' अव्यक्त ' शब्द पहले सांख्यों की प्रकृति की, सर्यात १८ वें श्लोक के अन्यक |दृत्य को जन्य करके प्रयुक्त है और खागे वही शब्द सांख्यों की प्रकृति से परे, |परमण के लिये भी उपयुक्त हुआ है; तथा २१ वें श्लोक में कहा है कि इसी |दसरे अव्यक्त को ' सन्दर्भ भी कहते हैं। अञ्चाय के आरम्भ में भी " सन्दर्भ श्र यत्र कांट्र त्वनावृत्तिमावृति चैव योगिनः ।
प्रयाता यान्ति तं कांट्र वस्यामि भरतर्पम ॥ २३ ॥
भाग्नेल्याँतिरहः ग्रुहः पण्मासा उत्तरायणम् ।
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविद्रो जनाः ॥ २४ ॥
धूमो राविस्तथा कृष्णः पण्मासा दक्षिणायनम् ।
तत्र चांद्रमंसं ल्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते ॥ २५ ॥
ग्रुह्मकृष्णे गती होते जगतः शाश्वते मते ।
पक्षया यात्यनावृत्तिमन्ययावर्तते पुनः ॥ २६ ॥

| महा परमं " यह वर्णन है। सारांग, ' अन्यक ' शब्द के समान ही गीता में | ' अन्यर ' शब्द का भी हो प्रकार से द्रप्योग किया गया है। जुड़ यह नहीं, कि सांख्यों की प्रकृति ही अध्यक्त कोर अन्यर हैं; किन्तु वह परमेश्वर अध्यन महा भी अध्यर और अध्यक हैं कि जो " सब भूतों का नाग़ हो जाने पर भी नह | नहीं होता। " पन्द्रहवें अध्याय में पुरुषेत्तम के जन्म वतलाते हुए जो यह | वर्षां हैं, कि वह चार और अन्यर से परे का है, हससे प्रगट हैं कि वहाँ का | ' अन्वर ' शुन्द सांख्यों की प्रकृति के लिये विदेश हैं ( देखों गी. १५. १६ – १२) | ध्यान रहें, कि ' अन्यक ' और ' अन्यर ' दोनों विशेषणों का प्रयोग गीता में | कमी सांख्यों की प्रकृति के लिये, और कमी प्रकृति से परे परमक्ष के लिये किया | गया है ( देखों गीतार. प्र. २०३ और २०२ )। ध्यक और अन्यक से परे जो परमक्ष हैं, असका स्वरूप गीतार हर २०३ और २०२ )। ध्यक और अन्यक से परे जो परमक्ष हैं, असका स्वरूप गीतार हर के हैं वें प्रकरणों स्वयक हो त्या गया है । इस अन्यर महा' का वर्णन हो चुका कि जिस स्थान में पहुँच जाने से मचुष्य पुन- | जैस की चपेट से हुट जाता है । अब नरने पर जिन्हें लीटना नहीं पढ़ता, ( अनावृत्ति ) और जिन्हें ह्वां से कांट कर जन्म लेना पड़ता है ( आवृत्ति ), इनके वीच के समय का और गित का मेद वतलाते हैं—]

(२३) हे सरतलेष्ठ! यव तुक्ते में वह बाल वतलाता हूँ, कि जिस काल में (कर्म-)योगी मरने पर (इस लॉक में जन्मने के लिये) तौर नहीं आते, और (क्रिंस-)योगी मरने पर) लौर आते हैं। (२४) अग्नि, ज्योति अर्थाद न्वाला, दिन, ग्रुक्टपच और रवरायण के हः महीनों में मेरे हुए श्रह्मवेत्ता लोग त्रह्म को पाते हैं (लौर कर नहीं आते)। (२४) (अग्नि) प्रुज्यों, रात्रि, कृष्णपच (और) दावि- वायन के हः महीनों में (सरा चुआ कर्म-) योगी चन्द्र के तेत्र में अर्थाद लोक में जा कर (पुरायोंका घटने पर लीट आता है। (२६) इस प्रकार जगत की ग्रुक्ट और क्रपण अर्थात् प्रकार मार्ग है। एक मार्ग से जाने पर लीटना नहीं पड़ता ग्रीर हुतरे से फिर लीटना पड़ता है।

[ इपनिपड़ों में इन दोनों गतियों को देवयान ( ग्रुष्क ) और पितृयास | (क्रूप्य), अथवां अर्चिर चादि मार्ग और घृत्र मार्ग कहा है तथा ऋतेर \$\$\frac{4}{2} वेते स्ता पार्थ जानन् योगी सुताति कखन ।
तस्मात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्ता भवार्जुन ॥ २७ ॥
क्षेत्रेषु यशेषु तपःसु सेव दानेषु यत्पुण्यक्तलं प्रदिष्टम् ।
णत्येति तत्सर्वमिदं चिदित्वा योगी परं स्थानमुपेति चाद्यम् ॥ २८ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्तु व्रदाविद्याया गोगशाले श्रीकृष्णार्जुन-संवादे अक्षरमदायोगी नाम मएमोऽप्यायः ॥ ८॥

|में भी इन मार्गों का उद्धेख हैं। मरे हुए मनुष्य की देए की खारे में जला देने |पर, बारी से ही इन मार्गों का बारम्भ हो जाता है, बताएव पचीतवें छोक में 'कारि' |पद का पहले छोक से बारवाहार कर जेना चाहिये। पचीतवें छोक का हितु यही | वतकाना है, कि प्रथम छोकों में वार्गित मार्ग में बार दूसरे मार्ग में कहाँ भेद होता |हैं; इसी से 'बारि' शब्द की पुनराकृषि इसमें नहीं की गईं। गीनारहस्य के दसवें |प्रकरण के बन्त (ए. २६५ – २६८) में इस सम्बन्ध की बाधिक बातें हैं; उनसे उद्धि-|खित छोक का भावार्ष खुल जावेगा। ब्रय बतनाते हैं, कि इन दोनों मार्गों का तक्व |जान लेने से क्या फल मिलता हैं—|

(२७) हे पार्थ ! इन दोनों खती जर्थात् मार्गों को (तरवतः) जाननेवाला कोई मी (कर्म-)योगी मोह में नहीं फॅसता; फतएव हे अर्जुन ! तू सदा सर्वदा (कर्म-)योगयुक्त हो। (२८) इसे (उक्त तस्य को) जान कोने से येद, यज्ञ, तप मीर दान में जो पुरायफल बतलाया है, (कर्म-)योगी उस सब को छोड़ जाता है और उसके पर प्राथस्थान को पा केता है।

इस प्रकार श्रीभगवान् के गाये दुः प्रचांत कद्दे दुः उपनिपद् में नदाविधा-ग्तर्गत योग—अर्थात् कर्मयोग—शाखिवपयक, श्रीकृष्ण ध्यौर प्रार्थन के संवाद में धाचरनवायोग नामक प्राठवाँ प्राच्याय समास दुःषा । नदगाऽध्यायः । श्रीभगवानुवाच ।

इदं तु ते गुरातमं प्रवस्याम्यनस्यवं । क्षानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोस्यसेऽग्रुभात् ॥ १ ॥ राजविद्या राजगुर्द्धं पवित्रभिद्मुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमन्ययम् ॥ २ ॥ अक्षद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप । अप्राप्य मां नियर्तन्ते मृत्युसंसारयर्त्मनि ॥ ३ ॥

## नवाँ अध्याय ।

िसातर्वे अभ्याय में ज्ञान-विज्ञान का निरूपाग्र यह दिखक्षाने के लिये किया गया है, कि कर्मयोग का आवरणा करनेवाले पुरुष को परमेश्वर का पूर्णा ज्ञान हो कर सन की शान्ति अयदा मुक्त-अवस्था कैसे प्राप्त दोती है। यसर और अन्यक पुरुष का स्वरूप भी वतला दिया गया है। निचले यहवाय में कहा गया है कि अन्तेकाल में मी उसी स्वरूप को मन में स्थिर बनाय स्वरून के लिये पातंजल-योग से समाधि लगा कर, अन्त में क्निकार की उपासना की जावे। परन्तु पहले तो अनुस्त्रहा का ज्ञान होना ही कठिन हैं चार फिर उसमें भी समाधि की झावश्यकता होने से साधारण सोगों को यह मार्ग ही छोड़ देना पड़ेगा ! इस कठिनाई पर व्यान देकर प्रय मग-वान् ऐसा राजमार्ग वसलाते हैं कि जिससे सब लोगों को परमेश्वर का जान सुलम हो जावे । इसी को भक्तिमार्ग कहते हैं । गीतारहस्य के तेरहवें प्रकरण में इसने इसका विस्तारसिंहत विवेचन किया है। इस नार्ग में परमेश्वर का स्वरूप प्रेमगन्य भौर व्यक्त अर्थात् प्रसन्न जानने योग्य रहता है; इसी व्यक्त स्वरूप का विस्तृत निरू-पण नवें, दसवें, ग्यारव्वें और वारव्वें प्रध्यायों में किया गया है। तथापि स्मरण रहे कि यह मिक्तमांग मी स्वतन्त्र नहीं ई-कमंदोग की सिद्धि के निये सातवें अध्याप में निस ज्ञार-विज्ञान का आरम्म किया गया है, उसी का यह भाग है । भीर इस अध्याय का आरम्भ भी पिछले ज्ञान-विज्ञान के अङ्ग की दृष्टि से ही किया गया है।]

श्रीमगवान् ने कहा—(१) अय तू वेपदर्शी नहीं है, इसिनये गुरा से भी गुरा विज्ञान सिहत ज्ञान तुफे वतलाता हूँ कि जिसके ज्ञान तेने से पाप से मुक्त होगा। (२) यह (ज्ञान) समस्त गुर्हों में राजा अर्थात् श्रेष्ठ हैं; यह राजविया अर्थात् सब विद्याओं में श्रेष्ठ, पवित्र, इत्तम, और प्रत्यत्त वोध देनेवाला है; यह आचरण करने में सुलकारक, अन्यय और धर्म है। (३) हे परन्तर! इस पर श्रद्धा न राजनेवाले पुरुष मुक्ते नहीं पाते; वे मृत्युयुक्त संसार के मार्ग में लॉट आते हैं; ( अर्थात कहें

मोच नहीं मिलता )।

\$\$ मया ततिमदं सर्वं जगदस्यक्तमूर्तिना । मत्स्थानि सर्वभृतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ ४ ॥ न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे यागमेश्वरम् । भूतभृष्ण च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ॥ ५ ॥ यथाकाद्यस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान् । तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्मुपधारय ॥ ६ ॥

[गीतारहस्यं के तेरहवें प्रकरण (ए. ४११—४९६) में दूसरे श्लोक के 'राजविद्या,''राजगुद्ध,' भीर 'प्रत्यत्तानगम 'पदों के अर्थों का विचार किया गया है। ईश्वर-प्राप्ति के साधनों को उपानिपदों में 'विचा' कहा है और यह विचा ग्रुप्त रखी जाती थी। कहा है कि भक्तिमार्ग अधवा व्यक्त की उपासनारूपी विद्या स्व गुद्ध विद्याओं में श्लेष्ठ भाषा राजा है; इसके अतिरिक्त यह धर्म खाँखों से प्रत्यत्त देख पढ़नेवाला और इसी से आचरण करने में सुलभ हैं। तथापि हह्वाईं प्रस्ति राजाओं की परम्परा से ही इस योग का प्रचार हुआ हैं, (गी. ४. २), इसालिये इस मार्ग को राजाओं अर्थात् बड़े आदिमिंगों को विद्या—राजविद्या—कह सईनी। कोई भी अर्थ क्यों न लीजिये, प्रगट हैं कि अन्तर या अव्यक्त ब्रह्म के ज्ञान की लव्य करके यह चर्णन नहीं किया गया है किन्तु राजविद्या शब्द से यहाँ पर भक्तिमार्ग ही विवादीत है। इस प्रकार आरम्भ में ही इस मार्ग की प्रशंसा कर भगवान अय विस्तार से उसका वर्णन करते हैं—]

(४) मैंने अपने झव्यक स्वरूपें से इस समय जगत को फेलाया प्रयया ध्यास किया है। सुफर्में सब भूत हैं, (परन्तु) में उनमें नहीं हूँ। (४) खीर सुफर्में सब भूत में, (परन्तु) में उनमें नहीं हूँ। (४) खीर सुफर्में सब भूत भी नहीं हैं! देखों, (यह कैसी) मेरी ईश्वरी करनी या योगसामध्ये है! भूतों को उत्पन्न करनेवाला मेरा जारमा, उनका पालन करके भी (फिर) उनमें नहीं है! (६) सर्वन्न बहुनेवाली महान् वायु जिस प्रकार सर्वदा खाकाश में रहती है, उसी प्रकार सब भूतों को सुफर्में समभा।

[ यह विरोधामास इसालिये होता है कि परमेथर निर्मुण भी है जार समुण भी है (सातवें भ्रष्ट्याय के १२वें श्लोक की टिप्पणी, जार गीतारहृश्य पृ. २०४, २०८ और२०६ देखी)। इस प्रकार अपने ह्वस्प का आश्चर्यकारक वर्णान करके अर्जुन की जिज्ञासा को जागृत कर चुकने पर ज्यय भगवान फिर कुळ फेर-फार से वही वर्णान प्रसङ्खालुसार करते हैं, कि जो सातवें आर आंठवें अध्याय में पहले किया जा चुका है—अर्थात हम से व्यक्त सृष्टि किस प्रकार होती है और हमारे व्यक्त स्था कीन से हैं (गी. ७. ४ – १८; ८. १७ – २०)। ' योग ' शब्द का अर्थ यद्यपि अलीकिक सामध्यं या युक्ति किया जाय, तथापि स्मरण रहे कि अव्यक्त से व्यक्त होने के इस योग अथ्या युक्ति की ही माया कहते हैं। इस विषय का प्रातिण वन गीता ७. २५ की टिप्पणी में और रहस्य क नवम प्रकरण ( पृ. २३६ – २४०) में

§§ सर्वभूतानि काँतेय प्रकृति यान्ति मामिकाम् ।
करपक्षये पुनस्तानि करपादौ विस्त्रज्ञाम्यहम् ॥ ७ ॥
प्रकृति स्वामवप्टभ्य विस्त्रज्ञामि पुनः पुनः ।
भूतग्रामिमं कृत्कामवदां प्रकृतेवद्यात् ॥ ८ ॥
न च मां तानि कर्माणि निवष्तिन्त धनंजय ।
उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु ॥ ९ ॥
मयाध्यक्षण प्रकृतिः स्यते सचराचरम् ।
हेतुनानेन काँतेय जगद्विपरिवर्तते ॥ १० ॥

| हो चुका है। परमेवर को यह ' योग ' खत्मन्त मुलम है; किंवहुना यह परमेकर |का दास ही है, इसलिये परमेवर को योगेवर (गी. १८. ७१) कहते हैं। | भव वतलाते हैं, कि इस योग-सामर्थ्य से जगत की दत्पत्ति भार नाग्न कैसे | इस्रा करते हैं— ]

(७) है कौन्तेय ! कल्य के अन्त में सब भूत मेरी प्रकृति में मा मिलते हैं और करत के भारम्म में (ब्रह्मा के दिन के भारम्म में ) दनकों में ही फिर निर्माण करता हूँ। (८) में भ्रपनी प्रकृति को ह्वाय में ले कर, (श्रपने अपने कर्मों से वैधे हुए) मृतों के इस समूचे ससुदाय को पुनः पुनः निर्माण करता हूँ, कि जो (दस) प्रकृति के कृत्व में रहने से अवश अर्थात परतन्त्र हैं। (८) (परन्तु) है धनक्षय! इस (स्टिंशनिर्माण करने के) काम में मेरी आसिक नहीं है, में ददासीन सा रहता हूँ, इस कारण सुमे वे कर्म वन्यक नहीं होते। (१०) में अध्यक्त हो कर प्रकृति से सब चराचर स्टिंट स्ट्राब करवादा हूँ। हे कौन्तेय! इस कारण जगत् का यह बनबा- विग्रहमा हुआ करता है।

[ पिडले अध्याय में वतला आये हैं, कि नहादेव के दिन का (करर का) । आरम्भ होते ही अव्यक्त प्रकृति से व्यक्त सृष्टि वनने लगती है (म. १म)। यहाँ । हसी का आविक खुलासा किया है, कि परमेश्वर प्रसेक के क्मींतुसार उसे मंत्री-| हसी का आविक खुलासा किया है, कि परमेश्वर प्रसेक के क्मींतुसार उसे मंत्री-| हुरा कम्म देतां है, अतप्त वह स्वयं हन कमीं से आलित हैं। शास्त्रीय प्रति । पान्तु गीता की पद्दित संवादासम्ब हैं, इस कारण असङ्ग के अनुसार एक विषय योड़ा सा यहाँ । श्रेत संवादासम्ब हैं, इस कारण असङ्ग के अनुसार एक विषय योड़ा सा यहाँ । श्रेत योड़ा सा वहाँ हस अकार वाणित है। कुछ लोगों की दर्तील है कि दर्ति । श्रेत में ' जगदियरिवर्तते ' पद विवर्त-वाद को स्वित करते हैं। परन्तु ' जगत । का वनना-विराहना हुआ करता है, ' अर्यात ' व्यक्त का अव्यक्त और फिर अव्यक्त का व्यक्त होता रहता है ', हम नहीं सममत्ते कि इसकी अपेता ' विपरिवर्तते ' पद का कुछ अधिक अर्थ हो सकता है। और ग्राहरभाष्य में भी और कोई विशेष । अर्थ नहीं वतलाया गया है। गीतारहस्य के दसवें प्रकरण में विवेचन किया गया । है, कि मनुत्य कर्म से अवग्र कैसे होता हैं।

श्रु अवजानित मां मृद्धा मानुपीं तनुमाथितम् ।
परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् ॥ ११ ॥
मोघाशा मोघकर्माणो मोघझाना विचेतसः ।
राष्ठसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं थिताः ॥ १२ ॥

श्र महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः ।

सजन्यनन्यमनसो हात्वा भूतादिमव्ययम् ॥ १३ ॥
सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढवताः ।
नमस्यंतश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ १४ ॥
श्रानयहोन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते ।

एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखन् ॥ १५ ॥

§§ यहं क्रतुरहं यज्ञ स्वधाहमहमीपधम् ।

(११) मूढ़ जोग मेरे परम स्वरूप को नहीं जानते कि जो सब मूर्तों का महान् ईखर है; वे मुक्ते मानव-त्तुधारी समक्त कर मेरी अवहेजना करते हैं। (१२) उनकी खाद्या वर्षों, कर्म फ़िज़्ज़, ज्ञान निर्धिक खारे वित्त अष्ट है, वे मोह्यासक राज्यती खार खासुरी स्वभाव का खाश्रय किये रहते हैं।

[यह बासुरी स्वभाव का वर्णन है। अब देवी स्वभाव का वर्णन करते हैं--]

(१३) परन्तु है पार्थ ! दैवी प्रकृति का खाश्रय करनेवाने महात्मा लोग सब भूतों है क्रान्यय खादिस्थान सुफतो पहचान कर खनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं; (१४) कीर यत्नशील, टढ़वत, एवं निख योग-युक्त हो सदा मेरा कीर्तन खौर वन्दना करते हुए मिक्त से मेरी उपासना किया करते हैं। (१५) ऐसे ही खौर कुछ लोग एकरव से क्रावीत कामेदमाव से, प्रयक्तव से अर्थात् कामेदमाव से, प्रयक्तव से अर्थात् कर मेरी—जो सर्वतीसुल हुँ—उपासना किया करते हैं।

संसार में पाये जानेवाले देवी और राज्यसी स्वमावों के पुरुषों का यहाँ जो संवित्त वर्णन है, उसका विस्तार आगे सोलहवें अध्याय में किया गया है। पर्छले बतला ही आये हैं, कि ज्ञान-यज्ञ का आर्य "परमेश्वर के स्वरूप का ज्ञान से ही आकल्लन करके, उसके द्वारा सिद्धि प्राप्त कर लेना " है (गी. ४, ३३ की टिप्पणी देखों)। किन्तु परमेश्वर का यह ज्ञान मी हैत-अहैत आदि मेदों से अनेक प्रकार का हो सकता है; इस कारण ज्ञान-यज्ञ भी मिल-मिल प्रकार से हो सकते हैं। इस प्रकार यवापि ज्ञान-यज्ञ अनेक हों, तो भी पन्त्रहवें श्लोक का वात्पर्य यह है, कि परमेश्वर के विश्वतोग्रुख होने के कारण, ये सब यज्ञ उसे ही पहुँचते हैं। ' एकत्व,' 'प्रयक्त्व' आदि पढ़ों से प्रगट है, कि हैत-अहैत विशिष्टा- हैत आदि सम्प्रदाय यदापि अर्वाचीन हैं, तथापि ये करपनाएँ प्राचीन हैं। इस श्लोक में परमेश्वर का एकत्व और प्रयक्त्व बतलाया गया है, अब उसी का अधिक निरूपण कर बतलाते हैं कि प्रयक्त्व में एकत्व क्या है—]

मैत्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहं हुतम् ॥ १६॥ पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः। वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक् साम यजुरेव च ॥ १७॥ गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहत्। प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमन्ययम् ॥ १८॥ तपाम्यहमहं वर्षं निगृहाम्युत्रकामि च । अमृतं चैव मृत्युश्च सद्सच्चाहमर्जुन ॥ १९ ॥

(१६) कतु अर्थात् श्रीत यज्ञ में हूँ,यज्ञ अर्थात् स्मार्त यज्ञ में हूँ, स्वधा अर्थात् श्राद्ध में पितरों को अपेंगा किया हुआ अन्न में हूँ, श्रीपच शर्शात् वनस्पति से (यह के आर्च ) अत्पन्न हुआ अन्न में हूँ, (यज्ञ में हुवन करते समय पढ़े जानेवाले ) मन्त्र में हुँ, शृत-अप्नि और (अप्नि में छोड़ी दुई) बादुति में ही हूँ।

मुल में क्रतु और यज्ञ दोनों शब्द समानार्थक ही हैं। परन्तु निस प्रकार ि यहा ' शब्द का अर्थ च्यापक हो गया और देवपूजा, वैश्वदेव, अतिथि-सत्कार, ! प्रांगायाम एवं जप इत्यादि कर्मों को भी ' यज्ञ ' कहने लगे ( गी. ध. २३ – ३०), इस प्रकार ' ऋतु ' शुंब्दें का श्रंयें वहने नहीं पाया । श्रीतधर्म में अश्वमेध आदि जिन यहाँ के किये यह शब्द प्रयुक्त हुवा है, उसका वहीं अर्थ आगे भी स्थिर रहा है। श्रतएव शांकरमाप्य में कहा है, कि इस स्थल पर 'ऋतु' शब्द से 'श्रीत' यज्ञ और 'यज्ञ' शब्द से स्मार्त' यज्ञ समभना चाहिये; और ऊपर हमने यही अर्थ किया है। क्योंकि ऐसा न करें तो 'ऋतु' और 'यज्ञ' शब्द समानार्थक होकर इस-श्लोक में उनकी स्रकारण द्विरुक्ति करने का दोप लगता है।

(१७) इस जगत् का पिता, माता, धाता ( श्राधार ), पितास ह ( वावा ) में हूँ, जो कुछ पवित्र या जो कुछ झेय है वह और अकार, ऋषेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी में पूँ, (१८) (सब की) गति, (सब का) पोपक, प्रभु, साम्री, निवास, शरंगा, सखा, सत्पत्ति, प्रलय, हियति, निधान और धन्यय बीज भी में हूँ। (१९) हे अर्जुन! में क्याता देता हूँ, में पानी को रोकता और वरसाता हूँ; बसूत और मृत्यु, सर्व और

छासत् भी मैं हैं।

परमेश्वर के स्वरूप का ऐसा ही वर्णन फिर विस्तार सिहत १०, ११ और । १२ अध्यायों में है । तथापि यहाँ केवल विभूति न वतला कर यह विशेषता दिखलाई है, कि परमेश्वर का और जगत के भूतों का सम्बन्ध मा-बाप और मित्र इत्यादि के समान है; इन दो स्थानों के वर्णनों में यही भेद है। घ्यान रहे कि पानी को बरसाने और रोकने में एक किया चाहे हमारी दृष्टि से फायदे की आर दूसरी नुकुसान की हो, तथापि तात्विक दृष्टि से दोनों को परमेश्वर ही करता है। इसी भाभेपाय को सन में रख कर पश्चते (गी. ७. १२) सगवान ने कहा है कि सास्विक, रामस और तामस सब पदार्थ में ही उत्पन्न करता हूँ; और आगे

§§ त्रैविद्या मां सोमणाः प्तपापा यहैरिष्ट्वा स्वर्गितं प्रार्थयन्ते ।
ते पुण्यमासाय सुर्देदलोकमश्रन्ति दिव्यान्दिविदेवभोगान्॥२०॥
ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षणि पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति ।
यवं त्रशीधर्ममतुप्रपत्रा गतागतं कामकामा लभन्ते ॥ २१ ॥
अनन्याश्चितयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते ।

चिंदहुर्वे प्रप्याय में विस्तार सिहत पर्णन किया है कि गुगुत्रय-विभाग से सिह में नानात्व उत्पत्त होता है। इस दृष्टि से २१ वें स्रोक के यत् बीर असत् पहाँ का क्रम से ' भक्ता ' फीर ' युरा ' यह जार्य किया जा सकेगा और जाते गीता !(50.2£ - २=) में एक बार ऐसा अर्थ किया भी गया है। परन्त जान पहता है कि हन शब्दों के सरा=अधिनाशी और असत्=धिनाशी या नाशवान् ये जो सामान्य धार्थ हैं ( गी. २. १६ ), वे ही इस स्थान में अभीष्ट होंगे; खाँर ' मृत्यु और । भ्रागत ' के समान ' सत् भार भासत् ' इन्हान्मक शब्द अरुवेद के नासदीय सुक्त सि सुक्त पट्टे दुर्गि । तथापि दोनों में भेद हैं. नासदीय सुक्त में ' सत् ' शब्द का उपयोग दश्य सृष्टि के लियं किया गया दे प्यीर गीता 'सत् ' शब्द का अपयोग परवाय के लिये करती है एवं दूरय सिष्ट को असन कहती है ( देखो गीतार. पू. | २४३ - २४६) । किन्तु एव प्रकार परिभाषा का भेद हो तो भी 'सत्' चौर 'खसत्' दोनों शब्दों की एक साथ योजना से मगढ हो जाता है कि इनमें टश्य सृष्टि स्वार परमहा दोनों का एकप्र समावेश होता है। प्रतः यह भावार्य भी निकाला जा ! संदेगा कि परिभाषा के भेद से किसी को भी'सत्' छीर 'ग्रसत्' कहा जाय, किन्तु | यह दिसलाने के लिये कि दोनों परमेश्वर के ही रूप हैं. भगवान ने ' सत् ' और 'श्रसत' शब्दें। की व्याख्या न दे कर सिर्फ़ यह वर्णन कर दिया है कि 'सत्' और ' असत्' में ही हूँ (देखो गी. ११. ३७ और १३. १२)। इस प्रकार यदापि परमे-श्वर के रूप प्रानेक हैं तथापि प्राय बतलाते हैं कि उनकी एकत्य से उपासना करने | धार धनेकत्व से उपासना करने में भेद है--]

(२०) जो प्रेवित धर्णात् प्रस्क, यद्य ध्रोर साम इन तीन वेदों के कर्म करनेवाले, सोम पीनेवाले धर्मात् सोमपाजी, तथा निष्पाप (पुरुष) यद्य से मेरी पूजा करके स्वर्गालोक प्राप्ति की इच्छा करते हैं, ये इन्द्र के पुरायलोक में पहुँच कर स्वर्ग में देव-ताओं के ध्रनेक दिन्य भोग भोगते हैं। (२१) ध्रीर उस विद्याल स्वर्गालोक का उपभोग करके, पुराय का स्वय हो जाने पर वे (फिर जन्म स्रेकर) मृत्युलोक में धाते हैं। इस प्रकार प्रयीधर्म ध्रमीत् तीनों वेदों के यज्ञ-याग ध्रादि श्रीत धर्म के पाननेवाले स्वीर कान्य उपभोग की इन्द्रा करनेवाले लोगों को (स्वर्ग का) ध्रापागमन प्राप्त होता है।

यह सिद्धान्त पहले फर्ह बार आ चुका है, कि यज्ञ-याग स्नादि धर्म से |या नाना प्रकार के देवताओं की प्राराधना से कुछ समय तक स्वर्गवास मिल तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥ २२ ॥

§§ येऽप्यन्यदेवतामक्ता यजन्ते श्रद्धयान्त्रिताः ।

तेऽपि मामेव कौतेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् ॥ २३ ॥

यहं हि सर्वयक्षानां मोक्ता च प्रभुरेव च ।

न तु माममिजानन्ति तत्त्वेनातश्चयवन्ति ते ॥ २४ ॥

यान्ति देवव्रता देवान् पितृन्यान्ति पितृव्रताः ।

|बायतो भी पुरायांग्र चुक जाने पर उन्हें फिर जन्म ले करके भूलोक में झाना पहता | है (गी. २०. ४२ – ४४; ४. ३४; ६. ४३; ७. २३; द. ३६ और २५) । परन्तु मोझ | में यह फंक्सट नहीं है, वह नित्य है अर्थात् एक बार परमेश्वर को पा लेने पर फिर | जन्म-मराग्र के चकर में नहीं झाना पहता । महामारत (वन. २६०) में स्वर्गसुख | का वो वर्णन है, वह भी ऐसा ही है । परन्तु यज्ञ-याग भादि से पर्जन्य प्रमृति | की उत्पत्ति होती है, अतग्व शङ्का होती है कि इनको छोड़ देने से इस | जगत् का योग-चेम अर्थात् निर्वाह कैसे होगा (देखो गी. २. ४५ की टिप्पणी और | गीतार. प्र. २६३) । इसलिये भव जगर के छोकों से मिला कर ही इसका उत्तर | देते हैं — ]

(२२) जो बनन्यनिष्ठ लोग मेरा चिन्तन कर मुक्ते भजते हैं, वन नित्य-योगयुक्तपुर्वो

का योग-चेम में किया करता हैं।

ि जो वस्तु मिली नहीं हैं, उसको जुटाने का नाम है योग, और मिली हुई वस्तु की रचा करना है चेम; शाश्वतकोश में भी (देखो १०० और २६२ श्लोक) योग-चेम की ऐसी ही व्याख्या है और उसका पूरा अर्थ 'सांसारिक नित्य निर्वाह हैं। गीतारहस्य के वारहवें प्रकरण (पृ. ३५३ – ३५४) में इसका विचार किया गया है कि कर्मयोग-मार्ग में इस श्लोक का क्या अर्थ होता है। इसी प्रकार नारा- | याणिय धर्म (ममा. शां. ३४५.७२) में भी वर्णन है कि—

मनीपिगो हि ये केचित् यतयो मोच्चर्मिणः । तेषां विन्छिन्नतृपणानां योग-च्चेमवहो हरिः॥

थे पुरुष एकान्तमक हों तो भी प्रवृत्तिमार्ग के हैं भ्रयीत निष्काम-बुद्धि से कर्म किया करते हैं। श्रव बतलाते हैं, कि परमेश्वर की बहुत्व से सेवा- करनेवालीं की |भ्रन्त में कौन गति होती है—]

(२३) हे कौन्तेय ! श्रद्धायुक्त होकर श्रन्य देवताओं के भक्त वन करके जो लोग यजन करते हैं, वे भी विधिपूर्वक न हो, तो भी (पर्याय से) मेरा ही यजन करते हैं: (२४) क्योंकि सब यज्ञों का भोका श्रीर स्वामी में ही हूँ । किन्तु वे तत्वतः मुक्तेनहीं नानते, इसलिये वे लोग गिर जाया करते हैं।

[ गीतारहस्य के तेरहवें प्रकरण ( पृ. ४१६ - ४२३ ) में यह विवेचन है, कि इन दोनों स्त्रोकों के सिद्धान्त का महत्त्व क्या है । वैदिकधर्म में यह तत्व भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मधाजिनोऽपि माम्॥२५॥

्यहुत पुराने समय से चला ध्यारहा है, कि कोई भी देवता हो, वह भगवात् का हिए एक स्वस्त्य है। वदाहरणार्थ, व्रत्वद में हो कहा है कि " एकं सिंद्रमा बहुधा वद्देखीं यमं मातरिश्वानमाहुः " ( ब्र. १. १६१. १६)—परमेश्वर एक हैं. परन्तु । पिंग्रेडत लोग उसी को आिंद्र, यम, मातरिश्वा (वाग्रु) कहा करते हैं और हसी कि अनुसार आगे के प्रध्याय में परमेश्वर के एक होने पर भी उसकी ख्रानेक विभू• । तियों का वर्णन दिया गया है। हसी प्रकार महाभारत के अन्तर्गत नारायणीयों- पाल्यान में, चार प्रकार के भक्तों में कमं करनेवाले एकान्तिक भक्त को श्रेष्ठ ( गी. । ७. १६ की दिप्पणी देलो ) यतला कर कहा है—

ब्रह्मागां शितिकंठं च याब्यान्या देवताः स्मृताः । प्रमुद्धचर्याः सेवन्तो मामैर्वप्यन्ति यत्परम् ॥

¦" प्रह्मा की, शिव की, प्राथवा और दूसरे देवताओं को भजनेवाले साधु पुरुष भी |सुम्ममें ही आ मिलते हैं " ( सभा. शां. ३४१, ३४), और गीता के उक्त खोकां |का प्रमुवाद भागवतपुराण में भी किया गया है ( देखो भाग. १०. प्. ४०. |⊊—१० )। इसी प्रकार नरायणीयोपाख्यान में फिर भी कहा है—

> ये यजन्ति पितृन् देवान् गुरुंश्चैवातिचींस्तया । गार्श्वेव द्विजमुख्यांश्च प्रचिवां मातरं तथा ॥ क्षमंग्रा मनसा वाचा विष्णुमेव यजन्ति ते ।

" देव, पितर, गुरु, छितिये, बाह्यग्र छोर गी प्रश्नुति की सेवा कानेवाले पर्याप है विप्तु का हो यजन करते हैं " (मभा. शां. ३४४. २६, २७)। इस प्रकार भागवतधमं के स्पष्ट कहने पर भी, कि भक्ति को मुख्य मानो, देवतारून प्रतिक गोणा है, यघिष विधिभेद हों तथापि उपासना तो एक ही परमेश्वर की होती हैं; यह वड़े छाश्चर्य की यात है कि भागवतधमंत्राले शैवों से भगड़े किया करते हैं! यद्यपि यह सत्य है कि किसी भी देवता की उपासना क्यों न करें; पर वह पहुँ- चिती भगवान् की ही है तथापि यह ज्ञान न होने से कि सभी देवता एक हैं, मोल की राह छुट जाती है और भिन्न भिन्न देवताओं के उपासकों को, उनकी भावना के छनुसार भगवान् ही भिन्न भिन्न फन्न देते हैं—]

(२५) देवताओं का व्रत करनेवाले देवताओं के पास, पितरां का व्रत करनेवाले पितरां कं पास, (भिन्न भिन्न) भूतों को पूजनेवाले (उन) भूतों के पास जाते हैं। कीर भेरा यजन करनेवाले भेरे पास छाते हैं।

[ सार्राश, यद्यपि एक ह्यां परमेश्वर सर्वत समाया हुवा है तथापि उपासना |का फल, प्रत्येक के भाव के अनुरूप न्यून-अधिक योग्यता का, मिला करता है । |फिर भी इस पूर्व कथन को भूल न जाना चाहिये, कि यह फल-दान का कार्य़ |वेदता नहीं करते—परमेश्वर ही करता है (गी. ७. २० - २३)। जपर २४ व

#### §§ पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । सद्दृष्टं भक्त्युपहृतमञ्जामि प्रयतात्मनः ॥ २६ ॥

रुोह में भगवान ने जो यह छहा है कि " सब यज्ञों का मोक्ता में ही हूँ है उसका सारपर्य यही है। महा नारत में भी कहा है—

> यस्मिन् यसिश्च विषये यो यो याति विनिश्चयम् । स तमेवाभिजानाति नाम्यं भरतसत्तम् ॥

"जो पुरुप जिस भाव में निश्चय रखता है, यह उस भाव के सनुरूर ही फल | पाता है " (शां. ३५२. ३), सीर श्रुति भी है " यं यथा यथीपासते तरेंद्र | भवति " (गी. द. ६ की टिप्पणी देखों)। सनेक देनताओं की उपानना काने। व ले को (नानात्व से), जो फल मिलता है उसे पहले चरण में बतला कर | दूपरे चरणों में यह सर्व वर्णान किया है कि समय भाव से भगवान् की भीक | करनेवालों को ही सघी भगवानाति होती है । सम भक्तिमांग के महत्व | का यह तत्व वतलाते हैं, कि मगवान् इस स्रोर म देख कर कि हमाग मक | हमें क्या समर्पण करता है, केवल उसके भाव की ही स्रोर दृष्टि दे करके इसकी | मिक को स्वीकार करते हैं— ]

(२६) जो सुक्ते भक्ति से एक-भ्राध पत्र, पुत्प, फल भ्रयवा (यदाग्रिके) थोड़ा सा जल भी भ्रपीण करता है, उस प्रयतात्म स्वर्थात् नियतिचत पुरुष की भक्ति की सेट को मैं ( भ्रानन्द से ) प्रहण करता हूँ।

[कर्म की अपेवा बुदि श्रेष्ठ है (गी. २. ४६) - यह कर्मयोग का ताव है।
इसका जो रूपान्तर सांक्रमार्ग में हो जाता है, उसी का वर्गान कक खोक में है
(देखो गीनार. प्र. ४७३ - ४७४)। इस विषय में सुद्रामा के तन्दुलों की बात
प्रसिद्ध है और यह खोक सागवतरराग्रा में, सुद्रामा चिरत के उपाज्यान में भी
आया है (भाग. १०. उ. ८१. ४)। इसमें सन्देह नहीं, कि पूना के दृश्य
अथवा सामग्री का न्यूनाधिक होना सवंद्रा और सर्वद्रा मनुष्य के हाथ में नहीं
भी रहता। इसी से शास्त्र में कहा है, कि ययण्याकि प्राप्त होनवाने स्वरुप पूनादृश्य से ही नहीं, प्रत्युत शुद्ध मान से समर्पण किये हुए मानाकि पूना दृश्यों से
भी भगवान सन्तुष्ट हो जाने हैं। देवना भाव का श्रुखा है, न कि पूना की
सामग्री का। सीमासक मार्ग की अपेता भक्तिमार्ग में जो इस्त विग्रयता है, वह
यही है। यञ्चन्याग करने के लिये यहत सी सामग्री खुशनी पढ़ती है और उद्योग
भी बहुत हरना पढ़ता है; पान्तु मक्ति यज्ञ एक तुलवीदल से भी हो जाता है।
महाभारत से कथा है कि जब दुर्वासान्तिय घर पर आये, तब द्रापदी ने इसी
प्रकार के यञ्च से भगवाद को सन्तुष्ट किया था। सगवदक जिस प्रकार अपने
कर्म करता है, अर्तुन को उसी प्रकार करने का उपदेश देकर बतलावे हैं, कि इसले
हिना एका सिक्रता है—]

श्र यरक्षिय वद्श्वासि यञ्जुहोषि इदासि यत्। यसपस्यसि क्रीतेय सत्कुरुष्य मद्र्यणम् ॥ २७ ॥ छुभाछुमफलेरेवं मोध्यसे कर्मनंत्रनेः। संन्यासयोगयुक्तारमा विमुक्तो मासुपेष्यसि ॥ २८ ॥ समोऽहं सर्वभृतेषु न मे द्रप्योस्ति न ष्रियः।

§§ ये भजन्ति तु गाँ भक्त्या मिय ते तेषु न्वाप्यहुम् ॥ २९ ॥

(२७) हे कीन्तेय! मू जो (कुछ) करता है, जो छाता है, जो होम-ह्वर्च फरता है, जो दान करता है (फीर) जो तन करता है, वह (सब) मुझे खर्पण किया कर। (२=) इस मकार बर्तन से (कर्म करके मी) करों के ग्रुभ-स्युम फल-रूप पन्थनों से त् मुक्त रहेगा, जोर (कर्मफर्सों के) संन्यात करने के इस योग से युकारमा सर्यात गुद्ध अस्तः करगा हो कर मुक्त हो जायगा एवं मुझमें मिल जायगा।

हिससे प्रगट होता है कि मगवतक भी हत्यार्थगृहिद से समस्त कर्म करे, | इन्हें छोड़ न दे। इस इप्टि से ये दोनों श्लोक महत्व के हैं। " महापर्श महा | हुवि: " यह ज्ञान-यज्ञ का सरव हुँ (गी. ध. २४), इसे ही भक्ति की परि-भाषा के श्रनुपार इस खोक में बतलाया है (देलो गीतार. पू. ४३० छीर ४३१)। सीसरे ही ज़रुयाय में अर्जुन से कह दिया है कि " मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य " (गी. १. ३०) - सुफा में सब कर्नी का संन्यास करके - युद्ध करः कीर पेंचिं प्रच्याप में फिर कहा है, कि " वस में कमीं की वर्षण करके सह-शिक्ष कर्म करनेपाले की, कर्म का लेप नहीं जनता " (५. १०)। पीतां के मतानुवार यही यवार्य संन्यास ई (गी. १=. २)। इस प्रकार अर्थाव् कर्म-फलाशा छोड़ कर (संन्यास) सब कमी को करनेवाला पुरुप ही ' नित्यसंन्यासी ' है (गी. ५. ३); कर्मत्यागरूप संन्यास गीता को सन्मत नहीं है। पीछे क्रनेक स्थलों पर कद्व चुके हुँ, कि इस रीति से किये हुए कर्न मोछ के लिये प्रतिबन्धक नहीं होते (गी. २. ६४; ३. १६; ४. २३; ४. १२; ६. १; ८. ७), और इस २= वें श्लोक में इसी यात को फिर कहा है। भागवतपुराण में भी मृसिष्टस्थ मगषान् मे प्रष्ट्वाद को यह स्परेश किया है कि "मय्यावेश्य मनस्तात कुरुँ कर्माणि मतपरः"-मुक्तमें चित्त लगा कर लब काम किया कर (भग. ७. १०. २३). और जाने एकादश स्टन्ध में भक्तियोग का यह तत्व यतलाया है कि भगवज्रक सब कर्मों को नारायणार्पण कर दे (देखो भाग. ११. २. ३६ खोर ११. ११. २४)। इस प्रच्याय के जारम्भ में वर्णन किया है कि भक्ति का मार्ग सुख-कारक धीर सुलभ है। यद तसके समावरूपी दूसरे गड़े और विशेष गुण का वर्धान करते हैं—

(२६) में सब को एक सा हूँ। न मुक्ते (कोई) द्वेष्य व्ययांत् अविय है जाँर इ (कोई) प्यारा। मिल से जो मेरा भजन काते हैं, ने मुक्क्म हैं फीन हैं भी अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् ।
साधुरेव स मंतव्यः सम्यव्यवासितो हि सः ॥ ३० ॥
क्षिप्रं भचति धर्मात्मा श्रव्यच्छान्ति निगच्छति ।
काँनेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥ ३१ ॥
मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युःः पापयोनयः ।
स्त्रियो वैश्यास्तया श्रद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् ॥३२॥
कि पुनर्शक्षणाः पुण्या भक्ता राजर्पयस्तथा ।
आनित्यमसुखं स्रोकाभेमं प्राप्य भजस्व माम् ॥ ३३ ॥

उनमें हूँ। (३०) बढ़ा द्वराचारी ही क्यों न हो, यदि वह मुक्ते अनन्य भाव से भजता है तो उसे बढ़ा साधु ही समक्तना चाहिये। क्योंकि उसकी द्वादि का निश्चय श्रव्हा रहता है। (३१) वह जल्दी धर्मातमा हो जाता है और नित्य शान्ति पाता है। हे कीन्तेय! तू खूब समके रह, कि मेरा मक्त (कभी भी) वष्ट नहीं होता।

[ तिसिनं स्रोक का भावार्य ऐसा न सममता चाहिये, कि भगवक्तक यदि दिराचारी हों, तो भी वे भगवत को प्यारे ही रहते हैं। भगवान् इतना ही कहते हैं कि पहले कोई मनुष्य दुराचारी भी रहा हो, परन्तु जब एक बार कि की हैं से कि पहले कोई मनुष्य दुराचारी भी रहा हो, परन्तु जब एक बार विस्ति होंदि का निश्चय परमेश्वर का भजन करने में हा जाता हैं, तय उसके हाय से सि एक कोई भी दुष्कर्म नहीं हो सकता; और वह धीरे-धीरे धर्मातमा हो कर सिद्धि पाता है तया इस सिद्धि से उसके पाप का विलक्तन नाश हो जाता है। सारांश, छठे अन्याय (ई. ४४) में जो यह सिद्धान्त किया या, कि कर्मयोग के जानने की सिर्फ इच्छा होने से ही, जाचार हो कर, मनुष्य शुवर्त्वस से परे चला जाता है, अब उसे ही भिक्तमागे के लिये लागू कर दिखलाया है। अब इस वात का आधिक खुलाखा काते हैं कि परमेश्वर सब भूतों को एक सा कैसे हैं—] (३२) क्योंकि हे पार्थ! मेंगा आत्रय करके खियाँ, वैश्य और शूव अथवा (अन्यज आदि) जो पापयानि हों वे भी, परम गति पाते हैं। (३३) फिर पुरायबान् आसां) की, मेरे मक्तों की और राजियों (चित्रयों) की बात क्या कहनी है ? तृ इस अनिस्य और अनुस अर्थात् दुःखकारक (मृत्यु-)लोक में है, इस कारण मेरा भजन कर।

| [ २२ वें छोक के 'पारवोनि' शब्द को स्वतन्त्र न मान कुछ टीकाकार | कहते हैं कि वह खियों, वंश्यों और भूजों को भी लागू है; क्योंके पहले कुछ | व कुछ पाप किये विना कोई भी खी, वैश्य या भूज का जन्म नहीं पाता। उनके | यत में पापवोनि शब्द साधारमा है और उसके भेर वतलाने के लिये खी, वैश्य | तया भूज उदाहरमार्थ दिये गये हैं। परन्तु हमारी राय में यह खर्य ठीक नहीं | है। पापवोनि शब्द से वह जाति विवक्तित है, जिसे कि आजकल राज-दरवार | से '' ज़रायस-पेशा क़ैस " कहते हैं; इस खोक का सिद्धान्त यह है कि इस श्वी मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजो माँ नमस्कुर ।
मामेवेष्यसि युक्तवेचमात्मानं मत्परायणः ॥ ३४ ॥

इति श्रीमद्रावद्गीतामु उत्तनियसु बद्राविद्यायां योगशास्त्रं श्रीकृत्यार्जनसंवादे राजविद्याराजगुरायांगो नाम नवसोऽप्यायः ॥ ९ ॥

|जाति के जोगों थे| भी भगवद्गाफि से सिद्धि मिलती है। ची, वैश्य और शूद्ध कुछ |हत वर्ग के नहीं हैं| उन्हें मोज मिलने में इतनी ही वाधा है कि वे वेद सुनने के |अधिकारी नहीं हैं। इसी से भागवतपुराग्रा में कहा है कि—

सीजूद्रद्विजयन्यूनां त्रयों न श्रुतिगोचरा। कमंश्रेयि मुहानां श्रेय एवं मवेदिह। इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतम्॥

"फियाँ शूदों अचवा किल्युग के नामधारी बाद्मागों के कानों में वेद नहीं पहुँ-चता, इस कारण उन्हें मूखेता से बचाने के लियं ब्यास मुनि ने कृपालु हांकर उनके कःयाणार्व महाभारत की—स्वांत् गीता की भी—रचना की "(भाग. १. १८. २४)। भगवद्गीता के ये स्त्रोक कुछ पाठभेद से अनुगीता में भी पाये जाते हैं (सभा. अव. १८. ६१, ६२)। जाति का, वर्ण का, खी-पुरुप खादि का, खघवा काले-गोरे रक्त प्रमुत्ति का कोई भी भेद न रख कर सब को एक ही से सद्गति देने-वाले भगवज्ञक्ति के इस राजमार्ण का ठीक बड़प्पन इस देश की और विशेपतः भाषाराष्ट्र की सन्तमग्रचली के हतिहास से किशी को भी ज्ञात हो सकेगा। शक्ति-वित्र स्त्रीक का खाविक जुलासा गीतारहस्य के प्र. ४३७ –४४० में देखो। इस प्रकार के धर्म का खावरण करने के विषय में, ३३ वें स्त्रोक के उत्तराई में अर्जुन को जो उपदेश किया गया है, अगले स्त्रोक में यही चल रहा है।]

(६४) मुक्तमें मन सगा, मेरा भक्त हो, मेरी पूजा कर फौर मुक्ते नमस्कार कर। इस प्रकार मत्यरायण हो कर, योग का सम्मास करने से मुक्ते ही पावेगा।

वास्तव में इस उपदेश का जारम्भ इ३ वें श्लोक में ही हो गया है। ३३ वें श्लोक में ' आनेय' पर अध्यात्मशाख के इस तिद्वान्त के अनु गर आया ई कि प्रश्लिक में ' आनेय' पर अध्यात्मशाख के इस तिद्वान्त के अनु गर आया ई कि प्रश्लित का फैलाव अपवा नाम रूपात्मक ट्रयन्दिष्ट जानेत्य है जार एक परमात्मा ही निय्न हैं। जोर ' असुख ' पर में इस तिद्वान्त का अनुवाद हैं। के इस संसार में सुख की अपेश टुःख अधिक हैं। तयापि यह वर्णन अध्यात्म का नहीं है, भिक्तमार्ग का है। अत्तव्य मगवान् ने परमद्धा अयवा परमात्मा शब्द का अयोग न करके ' मुक्ते भज्ञ, मुक्ते मन लगा, मुक्ते नमस्कार कर, ' ऐसे व्यक्तस्वरूप के दर्शानेवाले प्रथम पुरुष का निर्देश किया है। भगवान् का आन्तिम कथन है, कि, हे अर्जुन ! इस प्रकार भक्ति करके मत्पायण होता हुआ योग क्यांद

# द्यपोऽध्यायः । श्रीमगबानुवाच ।

भूय पत्र महावाहो शुणु से परमं चंचः।
यसेऽहं प्रीयमाणाय वश्यामि हितकाम्यया ॥ १ ॥
न मे विदुः सुरगणाः प्रमयं न महर्पयः।
अहमादिहिं देवानां महर्पीणां च सर्वशः॥ २॥
यो मामजनादिं वोत्ते लोकमहंश्वरम्।
असंमूढः स मर्त्ये सर्वपरिः प्रमुक्यते॥ ३॥

कर्मयांग का अस्यास करता रहेगा तो ( देखो गी. ७. १ ) तू क्रमेंबरधन से मुक्त हो करके निःसन्देह युक्ते पा लेगा । इसी उपदेश की पुनरावृत्ति ग्यारहवें अध्यय के प्रन्त में की गई हैं । गीता का रहत्य भी यही है । भेद इसना ही है कि उस |रहस्य को एक वार अध्यातमदृष्टि में और एक वार शक्ति दृष्टि से वतका दिया है |

इस प्रकार श्रीभगवान् के गाचे धर्षात् कहे चुप वपनिपद् में, ब्रह्मविद्यान्तर्गते योग—श्रमीत् कर्मयोग—शान्त्रविषयक्, श्रीकृष्ण और अर्धन के संवाद में, रालविद्याः राजपुक्रयोग नामक नवाँ अध्याय समार पुत्रा ।

### दसवाँ अध्याय।

[ विद्युत्ते कच्याय में कर्मयोग की सिद्धि के लिये, परमंधर के व्यक्त स्वरूप की उपासना का जो राजमार्ग बराजाया गया है, उसी का इस कच्याय में वर्णाय हो रहा है; और धार्जन के पूछने पर परमेश्वर के क्षानेक व्यक्त रुपों का वर्णान किया गया है। इस वर्णान को सुन कर क्षार्जन के मन में नगवान के प्रस्तव स्वरूप को देखने की हच्छा हुई; क्षारः ११ वें क्षाच्याय में नगवान ने उसे विश्वरूप दिखना कर कृतार्थ किया है।]

श्रीमगवान् ने कहा—(१) दे महावाहु! (मेरे भाषाण से) समुष्ट द्वीनेवाले सुमासे, तेरे हितार्थ में फिरं (एक) अब्छी यात कहता हूँ, उसे सुन। (२) देव-ताओं के गण और महावि मी मेरी रायति को नहीं जानते; वर्षों के देवताओं और महिवं मी मेरी रायति को नहीं जानते; वर्षों के देवताओं और महिवंयों का सब प्रकार से में दी चादि कारण हूँ। (३) जो जानता है कि, मैं (पृथिनी चादि सब) सोकों का बढ़ा ईश्वर हूँ और मेरा जन्म तथा चादि नहीं हैं; मनुष्यों में बड़ी मोह-विरक्षित हो कर सब पापा से मुक्क होता है।

श्रिक्त के नासदीय स्क में यह विचार पाया जाता है, कि भगवान या परमदा देवताओं के भी पहले का है, देवता पीड़े से हुए (देखो गीतार. प्र. १ प्र. २५३)। इस प्रकार प्रस्तावना हो गई। प्रव भगवान इसका निरूपण करते हैं, कि में बर्ज का महेचर केते हैं—] § पुदिक्षीनमसंगोहः क्षमा सत्यं दमः शमः । सुकं दुःषं भवाऽभावा भयं चानयमेत्र च ॥ ४ ॥ अर्हिसः समता तुष्टिस्तपो दानं पशोऽयशः । भवन्ति भावा भूत ना मत्त एव पृथग्विधाः ॥ ५ ॥ महर्पयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा ।

(१) युद्धि, ज्ञान, धर्यमोह, स्त्रना. स.य. दम, शम. स्व,दुःष. मय(तरित), ध्रमाव (नार्रा). भव. ध्रभव. (१) ध्राहिंसा, समता, तृष्टि (मन्तेष्). तव. हान, यर्रा ध्रीर भय्रा ख्रादि प्रनेष्ठ परार के प्राण्यामाय के भाव सुक्तवे ही रावस्त होते हैं।

| 'भाष' शब्द का वर्ष है 'खबरण, '' दिवति 'या ' शुक्ति ' काँत लांक्प-| शाक मं ' शुद्धि के भाव ' एवं ' शािरिक भाय ' ऐता भेद किया गया है। | मांक्पगां श्री दे के भाव ' एवं ' शािरिक भाय ' ऐता भेद किया गया है। | मांक्पगां श्री दुक्ति के कितां शिर शुद्धि की महानि के भिन्न भिन्न जन्म मिलने | का कारगा लिहागीर में रहनेवाली पृद्धि की विभिन्न क्रमध्याएँ ख्रम्या भाय | ही हैं ( वेखां गोतार. पृ. १९१ कीर सा. का. १० –५५ ); कीर करार के वी | कींकों में हम्हों भावों का पर्योग है। पान्तु पेदावितयों का भिन्नकत है कि महाति | बीर पुरुष से भी परे परमारमस्त्री एक निज्ञ तत्व है कींत ( नामदीय सुक्त के | पर्यानातु वार ) उत्ती के मन में सृष्टि निर्माण करने की हच्छा अस्पन्न होने पर सारा | दश्य जगत् अस्पन्न होता हैं; हस कारण पेदान्तशाक्र में भी कहा है कि सृष्टि के | माथात्मक सभी पदार्थ परवाद के मानसभाव हैं ( क्रमजा खोंक देखों)। तप. दान | कीर यद्य खादि शुद्धों से साबिएक शुद्धि के भाय ही अदिष्ट हैं। भगवान् कारेर | कहते हैं कि—]

(६) सात सहिप्, अनके पहले के चार, और मतु. मेरे ही मानप, अर्थात मन से निर्माण क्रिये हुए, माव हैं कि जिनसे (६प) सोक में यह प्रजा हुई हैं।

[ यदावि इस खोक के शब्द सरल हैं तथावि जिन वीराणिक पुरुषों को बहेश करके यह खोक कहा गया है. उनके सम्बन्ध से टीकाक हो में यहुत ही मसभेद हैं । विशे-वतः छने हों ने इस का निर्माय कई प्रकार से किया है कि 'पहले के' (पूर्वे) और खार, ( चरवारः ) पूर्वों का प्रम्बय किय पद से लगाना चाहिये । सात महिंचें प्रसिद्ध हिं, परन्तु महात के एक कहप में खोदह सम्बन्द र (देलो. गीतार. ए. १६१) होते हैं छार प्रस्वक मम्बन्दर के मनु. इसता एवं स्प्ति मिक्क भिन्न होते हैं ( देलो हिं-चंश १.७; विष्णु. १. १; कोर मत्यय १) । इसी से ' ५६ले के ' शब्द को साल महिंचों का विशेवणु मान कई लोगों ने देसा खर्च किया है कि बाज कल के क्रांत वंदहरत मन्वस्तर से पहले के, चानुष मन्वस्तरवालें सप्ति यहाँ विश्व-वित हैं । इन व्हिंगों के नाम स्तु, नम, विवहनात्, सुधामा, विरना, आति-जामा जीर साहिण्यु हैं । किन्तु हमारे मह में यह क्रथे ठीक महीं है । दसीकि

मञ्जाबा मानसा जाता येपां लोक इमाः प्रजाः॥ ६॥ ! आज-कन्न के—चैवस्त्रत ऋषवा जिस सन्तरतर में गीता कही गई, उससे—पहले . कि मन्वन्तरवाले सहिपया को वतन्नाने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। . श्रितः वर्तमान सन्वन्तर के ही सर्विपैयों को लेना चाहिये । सहामारत शान्तिपर्व के नारायणीयोपाल्यान में इनके ये नाम हैं:-मरीचि, बाहिरस, बादी, पुलस्य, पुलह, ऋतु और विसिष्ठ ( ममा शां. ३३४. २८, २६; ३४०. ६४ और ६४ ); और हमारे मत से यहाँ पर यही विवक्ति हैं। क्योंकि शीता में नारायणीय | अथवः मागवत-धर्म ही विधिप्तीहत प्रतिपाद्य है ( देखी गीतार. पृ. ६-६)। तयारि यहाँ इतना वतला देना बावश्यक है कि मरीवि बादि सतर्पियों के उक्त नानों में कहीं कहीं ब्रह्मिए के बदन मृतु का नाम पाया जाता है और इड स्थानी पर तो ऐसा वर्णन है कि कश्या, अत्रि, मरद्राज, विश्वामित्र, गौतम, जम-दिग्नि और विभिन्न वर्तमान दुग के सप्तर्षि हिं (विद्या. ३.१.३२ और ३३; मतस्य. ६.२७ और २८; समा. चतु. ६३.२१)। मरीचि चादि जपर लिखे हर सात ऋषियों में भी मून और दत्त को मिला कर विपापुराण (१. ७. ५, ६) में नी नारस पुत्री का घीर इन्हीं में नारद की भी जीड़ कर मतु-स्तृति में ब्रह्मदेव के दूस मानस पुत्रों का वर्णन है (मतु. १. ३४, ३५) । इन मंरीवि कादि शब्दों की खुत्रांति भारत में की गई है (ममा. कतु. ५५) । परन्तु हमें अभी इतना ही देखना है कि सात महीर्प कीन कीन हैं, इस कारण इन नी-इस मानत पूजी का, अयवा इनके नामों की ब्युराचि का विचार काने की यहाँ स्नावश्यकता नहीं है । प्रगट है, कि 'पहले के 'इस पद का अर्थ पूर्व मन्बन्तर के सात महार्षे 'लगा नहीं सकते। अब देजना है कि ' पहले कि चार ' इन शब्दों को मनुका विशेषस मान कर कई एकों ने ली अर्थ किया है, वह कहाँ तक युक्तितहत है। छुत चौदह मन्वन्तर हैं और इनेंक चौदह मंतु हैं; इनमें सात सान के दो वर्ग हैं। पहले सातों के नाम स्वायम्भुद, स्वारी-चिप, श्रीतमी, तामस, रैवव, चानुप श्रीर वैवस्वत हैं, तथा ये स्वायम्भव श्राहि मनुकहे जाते हैं (मनु. १. ६२ और ६३)। इनमें से छः मनु हो चुके और श्राज कल सावना अर्थाद वेवस्वत मनु चल रहा है। इसके समास होने पर बागे जो सात सनु खार्चेग (भ.ग. ८. १२.७) टनको सावर्धि सनु कहते 🕏 इनेक नाम सावर्धि, दक्ष रावर्षि, ब्रह्मसावर्धि, घर्मसावर्धि, रहमावर्धि, देव-सावर्षि, और इन्द्रसावर्षि हैं (विन्तु ३. २; सागवत द्र १३ पर्विश १. ७) इत प्रकार, प्रत्येक मनु के सात-सात होने पर, कोई कारण नहीं बनलाया जा सिकता कि किसी भी वर्ग के 'पहले के ' 'चार' ही गीता में वर्गों वित्रवित होंगे। ब्रह्माग्ड पुराग् (१. १) में क्या है कि सावागी मनुकों में पहले मनु की छोड़ दर अगले चार अर्थात् द्व-,ब्रह्म-,अमे-,और रुद्र-सावारी एक ही समय में हत्पन्न हुए; और इसी आधार से कुद्र सोग कहते हैं कि यही चार सावर्धि नर

#### §§ एतां विमूर्ति योगं च मम यो वेचि तत्वतः।

|गीता में विवादीत हैं । किन्तु हम पर बूसरा जादीप यह है कि ये सब सावीर्ध मन भविष्य में होनेवाले हैं, इस फारण यह भूतकाल-दर्शक प्रगला वाश्य " जिनसे इस जोक में यह प्रजा हुई " भावी साविधि मनुझाँ को लागू नहीं हो सकता । इस प्रकार 'पहले के चार 'शब्दों का सम्बन्ध 'मन् 'पद से जोड़ देना ठीक नहीं है । अत्रव्य कहना पड़ता है कि 'पहले के चार' ये दोनों गुरुर स्वतन्त्र शित से प्राचीन काल के कोई चार पित्रियों प्रया प्रत्यें को योज कराते हैं । और ऐसा मान लेने से यह प्रश्नसहत्र ही होता है कि गे पहले के चार ऋषि या प्रस्य कौन हैं? शिन टीकाकारों ने इस फीक का वैसा अर्घ किया है, उनके मत में सनक, |सनन्द, सनातन और सनाकुमार (भागवत. ३. १२.४) येही ये चार ऋषि हैं। किन्तु इस मर्थ पर आहेप यह है कि यमिष ने चारी करि समा के मानत प्रत्र हैं तथापि ये सभी जन्म से ही संन्यासी होने के कारण प्रजा-बाह्रि न करते थे और इससे बला इन पर कुद्र हो गये थे (भाग. ३. १२; विक्या १.७)। ष्पर्यात् यह पाश्य इन चार ऋषियों को विलक्ष्य ही उरवृक्त नहीं कि " जिनसे इस लोक में यह प्रजा हुई "—येयां लोक इमाः प्रजाः । इसके स्रातिरिक्त कुछ पुरागों में ययपि यह वर्णन है कि ये ऋषि चार ही ये; सथापि भारत के नारायणीय अर्थात् भागवतधर्म में कहा है कि इन चारों में सन, कविस फ्रीर सनरसुजात को मिला लेने से जो सात ऋषि श्रीते हैं, ये सब, बद्धा के मानस पुत्र हैं खीर वे पहले से ही निवृत्तिधर्म के थे (मभा. शां. ३४०. ६७, ६८) । इस प्रकार सनक आहि ऋषियों को सात मान लंने से कोई काता नहीं देख पडता कि इनमें से चार ही क्यों लिये जार्थे। फिर 'पहले के चार 'हें कीन ? हमोर सत में इस प्रश्न का उत्तर नारावतीय मचना सामनतधर्म की पैराधिक कथा से ही दिया जाना चाहिये। श्योंकि यह निर्विवाद है कि गीता में भागवत्यमें ही का प्रतिवादन किया गया है। सब यदि यह देखें कि भागवाधर्म में स्र्विकी अर्पात सी क्रियमा, किस प्रकार की थी, तो पता लगेगा कि मरीचि खादि सात ऋषियों के । पहले वासदेव ( जात्मा ), सद्धपेषा ( जीव ), मसूत ( मन ), जीर जानिहन्न !( अहहार ) ये चार मूर्तियाँ उत्पन्न हो गई थीं, फीर कहा है कि इनमें से शिक्षते अनिहह से अर्थात यहक्षार से या प्रक्षदेव से मरीचि आदि प्रत्र उत्पन्न । हुए ( सभा, शां. ३३६. ३४ - ४० और ६० - ७२: ३४०. २७ - ३१ )। वासुरेव, वंक्रवेश, प्रयञ्ज और अनिहद्र इन्हों च'र सूर्तियों को ' चतुर्व्यूष्ट ' कहते हैं: ग्रीर भागवतवर्ध के एक पत्य का मत है कि ये चारों मुलियाँ स्वतन्त्र थीं तथा दूसरे कुछ लोग इनमें से तीन अथवा दो को ही अधान मानते हैं । किन्त भगवहीता को ये कलवाई मान्य वहाँ हैं। हनवे गीतारहृश्य (पू. १९५ छी सोऽविकंपेन योगेन युज्यते नाच संशयः ॥ ७॥ सहं सर्वेस्य प्रभवो मत्तः सर्वे प्रवर्तते । इति मत्वा मजन्ते मां बुधा मावसमिन्वताः॥ ८॥ मखिता मद्गतगणा वोधयन्तः परस्परम् । फययन्तश्च मां नित्यं तुष्यानि च रमन्ति च ॥९॥ तेषां सततयुक्तानां मजतां प्रोतिपूर्वकम् । द्वामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥ १०॥ वेषामेवानुकंपार्थमहम्मानजं तमः । माश्यास्यतमभावस्थो मानवोपन मास्वता ॥ ११॥ माश्यास्यतमभावस्थो मानवोपन मास्वता ॥ ११॥

| ४३७ - ४३८ ) में दिखलाया है कि गीता एकव्यू ए पन्य की है, खर्यांत् एक ही परमेश्वर से चतुर्व्यृष्ट जादि सब कुछ की उत्पत्ति मानती है। जतः ब्यूहात्मक वायु-देव बादि सूर्तियों को स्वतम्त्र न मान कर इस श्लोक में दर्शाया है कि ये चारों ब्यूड | एक ही परमेश्वर श्रर्थात् सर्वेन्यापी वासुदेव के (गी. ७. १६) 'माव' हैं। इस हिष्टि से देखने पर विदित शोगा कि मानवतंपर्स के चनुसार 'पहले के चार' इन शब्दी का अपयोग वालुदेव आदि चतुन्यूं हु के लिये किया गया है कि जो सप्तिपयों के पूर्व हत्यञ्च हुए थे। मारत में ही लिखा है, कि भागवतधर्म के चुर्ब्यूह खादि मेंद पहले से ही प्रचलित ये (ममा. शां. ३४८. ५७); यह कल्पना कुत्र हुमारी ही नई गहीं है। सारांश, भारतान्तर्गत नारायणीयाख्यान के अनुमार हमने इस श्लीक का प्रार्थ यों सगाया है:- सात महपिं अर्थात् मरीचि ब्रादि, 'पहले के चार' अर्थात् बातृदेव बादि च दुर्वृह, बौर 'मतु' खर्यात जो उस समय से पहले हो जुके ये और वर्तमान, सब मिला कर स्वायम्बुव खादि सात मन् । जनिस्द खर्यात् अहंकार शादि चार स्रतियाँ को परमेश्वर के पुत्र भावने की करपना भारत से स्वीर अन्य |स्यानी में भी पाई जाती है (देखी मना. शां. ३११. ७, ८)। प्रमेश्वर के भावीं का वर्षान हो चुका; अब बतलाते हैं कि इन्हें जान करके उपासना करने से नया फल |मिलवा है-]

(४) जो मेरी इस विभूति अर्थांत विस्तार, और योग धर्यांत विस्तार काने की शिक्त या सामध्यें के तरव को जानता है, उसे निस्तन्देष्ट रियर (कर्म )योग प्राप्त होता है। (८) यह जान कर कि में सब का उपितस्थान हूँ और मुक्तसे सब बस्तु मों की प्रकृति हानी है; जानी पुरुष मावगुक्त होते हुए मुक्तको मजते हैं। (६) वे मुक्तमें मन जमा कर धौर प्राणों को लगा कर परस्पर योध करते हुए एवं मेरी कथा कहते हुए (इसी में ) सदा सन्तुष्ट और रममाग्य रहते हैं। (१०) इस प्रकार सदेव युक्त होकर धर्यांत समाधान से रह कर जो लोग मुक्त प्राितिय्वंक भगते हैं, उनको में ही ऐसी (समस्य-)मुद्धि का योग देता हूँ कि जिससे वे मुक्ते पा सेवें। (११) और उन पर बस्तुमह करने के लिये ही में उनके धारमनाव कर्यांत

# वर्जुन खवाच ।

§§ परं ब्रह्म परं धाम पित्रं परमं महान्।
पुरुषं प्राथ्यतं दिव्यमदिदेषमञं विमुन् ॥ १२ ॥
ब्राह्यस्वामुपयः सर्वे देवविर्वारद्दस्या ।
ध्यक्षितो देवको स्पालः स्वयं सेव ब्रह्मिय से ॥ १६ ॥
सर्वभेतवतं मन्यं यथ्मां घदत्ति फेशच ।
श हि ते मगवन्ध्याकि विदुद्वा म दामवाः ॥ १४ ॥
स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्य त्वं पुरुषोत्तमः ।
भूतमावन मृत्तेश देवदेव जगत्पते ॥ १५ ॥
बक्ष्यमृत्यसं प्रदेशवेष दिस्या द्यात्मविमृत्यः ।
यामिर्विभृतिभिर्लोकानिर्मारुवं व्याप्य तिष्ठसि ॥ १६ ॥

करतःकरण सें पैठ कर तेजस्यो ज्ञान-दीप से; ( उनके ) खज्ञानसूलक जन्धकार का नाम करता हूँ।

[ तातवें सच्याय में कहा है, कि भिन्न भिन्न देवताओं की अद्धा भी | प्रमण्य ही देता है (७. २१) । उती प्रकार भय जपर के दसवें छोक में भी वर्णम हैं, कि मिक्तमार्थ में लगे हुए मजुष्य की समत्व-दुद्धि को उत्तत काने का काम भी | प्रमण्य ही करता है; और, पहले (नी. ई. ४५) जो यह वर्णन है कि जब मनुष्य के | भन में एक चार कमेंगा की जिज्ञाता जागृत हो जाती है, तय वह आप ही जाप | पूर्ण सिद्धि की वार खिंचा चता जाता है, उसके साथ मिक्तमार्थ का यह सिद्धान्त | समानार्थक है । ज्ञान की टिप्ट से फर्चाद कमें दिपाक्ष मिक्त के प्रजुपार कहा जाता है | कि यह कर्मृत्व जास्मा की टिप्ट से फर्चाद कमें दिपाक्ष मिक्त है । पर चारमा भी तो परमंश्वर ही | है; इस कारण भक्तिमार्थ में ऐता वर्णन हुला करता है कि इस फल कथवा हुव्हि | को परमंश्वर ही प्रत्येक मगुष्य के पूर्वकर्मी के अनुसार देता है ( देखो गी ७. २० | प्रीर गीतार. प्र. ४२७ ) । इस प्रकार भगवान के सिक्तमार्ग का सत्व घराजा | चुक्त पर—]

कर्युन ने कहा—(१२-१२)तुर्ग्या परम महा, श्रेष्ठ स्थान जीर परम पवित्र वस्तु (द्दी); सब ऋषि, ऐसे ही देविंव नारद, असित, देवत जीर न्यास भी सुमको दिस्य पूर्व शासत पुरुप. जाविदेव, जजनमां, सर्वविश्व अर्थात सर्वन्यापी कहते हैं; कौर स्वयं तुम भी सुमसे वर्षा कहते ही। (१४) हे केशव! तुम सुमसे वो कहते ही, उस सथ को में सल मानता हूं। हे भगवान ! सुम्हारी व्यक्ति अर्थात तुम्हारा सूस देवताओं को विदित नहीं जीर दानवों को विदित नहीं। (१४) सब अर्तो के अरवा करनेवाले हे भूतेश ! देवदेव जगरपत ! हे पुरुवोत्तम ! तुम स्वयं ही प्रपत्न काप को जानते ही। (१६) जतः दुम्हारी जी दिव्य विस्तिवर्यों ही, जिन विभूतियों

कथं विद्यामहं योगिस्यां सदा पिवितयन्। केषु कषु च भावेषु चित्रयोऽसि सगवनमया ॥ १७॥ विस्तरेणातमनो योगं विभूति च जनार्दन। भूयः कथय तृप्तिहिं शृण्वतां नास्ति मेऽसृतम् ॥ १८॥ श्रीभगवानुवाच।

§§ हन्त ते कथिष्यामि दिव्य ह्यात्मिवभूतयः ।
प्राधान्यतः कुक्श्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य मे॥ ६९ ॥
अहमात्मा गुडाकेश सर्वभृताशयस्थितः ।

से इन सब लोकों को तुम ब्यास कर रहे ही, उन्हें आप ही (क्रपा कर ) पूर्णता स बतलावें। (१७) हे योगिन्! (मुक्ते यह बतलाइये कि) सदा तुम्हारा चिन्तन करता हुआ में तुम्हें कैसे पहचानें शियोर हे भगवन्! में किन-किन पदार्थों में तुम्हारा चिन्तन करूँ? (१५) हे जनादंन! अपनी विभूति और योग मुक्ते किर विस्तार से बतलाओ; क्योंकि अमृततुल्य (तुम्हारे भाषणा को) सुनने-सुनते मेरी दासि नहीं होती।

| [विमृति कौर योग, दोनों शब्द हसी क्रक्याय के सातवें श्लोक में काये हैं | और वहाँ कर्जुन ने बन्हों को दुहरा दिया है। 'योग' शब्द का प्रये पहले (गी. | ७. २४) दिया जा चुका है, उसे देखो। भगवान् की विभृतियों को अर्जुन इसिलयें | नहीं पूजता, कि भिन्न भिन्न विभृतियों का घ्यान देवता समक्त कर किया जावें; | किन्तु सत्रहवें श्लोक के इस क्यन को स्मरण्य एवना चाहिये कि उक्त विभृतियों में | सर्वव्यापी परसंव्यर की ही भावना रखने के लिये उन्हें पूछा है। क्योंकि मगवान् | यह पहले ही वतला आये हैं (गी. ७. २० – २५; १. २२ – २८) कि एक ही परसे-| व्यर को सब स्थानों में विग्रमान जानना एक बात है, और परमंत्रर की क्षनेक विभृ-| तियों को भिन्न भिन्न देवता मानना दूसरी वात है; इन दोनों में मक्तिमार्ग की दृष्ट से | महान् वन्तर है। ]

श्रीभगवान् ने कहा-(१९) अन्छा; तो अव हे कुरुश्रेष्ठ ! अपनी दिन्य विभूतियाँ

में से तुम्हें मुख्य मुख्य वतलाता हूँ, क्योंकि मेरे विस्तार का अन्त नहीं है।

[ इस विभूति-वर्णन के समान ही अनुग्रासनपर्व (१४.३११ – ३२१) में और अनुग्रासा ( अन्य १३ और ४४ ) में परमेश्वर के रूप का वर्णन है।परन्तु गीता का वर्णन उसकी अपेता अधिक सरस है, इस कारण इसी का अनुकरण और स्वलीं में भी मिलता है। उदाहरणार्थ भागवतपुराण के, एकादग्र स्कन्व के सोल हैंव अक्याय में, इसी प्रकार का विभूति-वर्णन भगवान ने उद्धव को समम्माया हैं। और वहीं आरम्भ में (भाग. ११.१६. ६ – ८) कह दिया गया है, कि यह वर्णन शीता के इस अध्यायवाले वर्णन के अनुसार है।

(३०) हे गुडाकेग्र ! सब भूतों के मीतर रहनेवाला जातमा में हूँ, धौर सब भूतों

अहमादिश्च मध्यं च भूतानामंत एव च ॥ २०॥ आदित्यानामहं विष्णुडयोतिषां राविरंशुमान्।
मरीचिर्मकतामस्मि नक्षत्राणामहं शशी॥ २१॥
धेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः।
इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतसा॥ २२॥

का छादि, मध्य छोर छन्त भी में ही हूँ। (२१) ( घारह ) छादित्यों में विर्णु में हूँ; तेज़ित्वयों में किरग्रमाजी सूर्य, (सात ष्रायवा उनद्यास) मस्तों में मरीचि छोर नचुत्रों में चन्द्रमा में हूँ। (२२) में वेदों में सामवेद हूँ; देवतामां में इन्द्र हूँ; छोर मन्द्रियों में मन हूँ; भूतों में चेतना खर्यात् प्राग्र की चलन शक्ति में हूँ।

यिहाँ वर्शन है कि में वेदों में सामवेद हूँ, अर्थात सामवेद मुख्य है; ठीक ऐसा ही महाभारत के अनुशासन पर्व (१४. ३१७) में भी " सामवेदश वेदानां यगुपां शतरुदियम् " कहा है । पर अनुगीता में ' अन्वारः सर्व वेदानाम ' ( घाय. ४४. ६ ) इस प्रकार, सब वेटों में रूकार को ही श्रेष्ठता दी है। तथा पष्टले गीता (७. ८) में भी "प्रणवः सर्ववेदेषु" कहा है। गीता ह. ३७ के " ऋकुसामयज़रेव च " इस वाक्य में सामवेद की अपेज़ा ऋकेद का अप्रत्यान दिया गया है और साधारण लोगों की समक्त भी ऐसी ही है । इन परस्पर-विरोधी वर्णनों पर कुछ लोगों ने घ्रपनी कल्पना की खूब सरपट दौडाया है। छान्दोग्य उपनिषद में ठेंकार ही का नाम उद्गीय है और लिखा है, कि " यह उद्गीय सामवेद का सार है और सामवेद ऋग्वेद का सार है " ( छां. ५. १. २)। सब वेदों में फीन वेद श्रेष्ठ है, इस विषय के भित्रभित्र उक्त विधानी का मेल छान्दोख के इस वास्य से हो सकता है। पर्योकि सामवेद के सन्त्र भी मल ऋग्वेद से ही निये गये हैं। पर इतने ही से सन्तुष्ट न होकर कुछ जोग कहते हैं, कि गीता में सामवेद को यहाँ पर जो प्रधानता दी गई है, इसका कुछ न कुछ गृह कारण सोना चाहिये। यद्यपि छान्दोभ्य उपनिपद् में सामवेद की प्रधानता दी है, तथापि मनु ने कहा है कि " सामवेद की ज्वाने अशाचि है" ( मन. ४. १२४ )। स्रतः एक ने प्राचमान किया है, कि सामवेद को प्रधानता देवेबाली गीता मनु से पहले की होगी; खोर दूसरा कहता है कि गीता बनाने-वाला सामयेदी होगा, इसी से उसने यहीं पर सामवंद को प्रधानता दी होगी। परन्तु हमारी समक्त में " में वेदों में सामधेद हूँ " इसकी उपपत्ति लगाने के लिये हतनी दूर जाने की ष्रावश्यकता नहीं है। भक्तिमार्ग से परसेश्वर की गानवुक्त स्तिति को सदेव प्रधानता दी जाती है। उदाहरणार्थं नारायणीयधर्म में नारद ने भगवान का वर्णन किया है कि " वेदेषु सपुराष्ट्रेषु साङ्गोपाङ्गेषु गीयले " ( अभा. शां. ३३७. २३); और चतु राजा " जच्चं जगी "-जप्य गाता था (देखी शां. ३३७. २०; और ३४२. ७० और ६१)—इस प्रकार ' मैं ' धात का

रहाणां शंकरक्षास्मि विसेशो यसरहसाम् ।
प्रस्तां पासरक्ष्मास्मि मेरः शिखरिणामहस् ॥ २३ ॥
पुरोधलां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ पृहस्पतिष् ।
सेनानीनामहं स्कंदः सरसामस्मि सागरः ॥ २४ ॥
महर्षाणां भृगुरहं गिरामस्त्र्येकमक्षरम् ।
यक्षानां जपयशोऽस्मि स्थावराणां हिमास्यः ॥ २५ ॥
मध्यां सर्वपृक्षाणां देववींणां च नारदः ।
गंधर्षाणां चित्ररयः सिद्धानां किरिसो मुनिः २६ ॥
उच्चैःश्रवसम्भानां विद्धि मामसृतोद्भवस् ।
परावतं गर्जेद्राणां नराणां च नराधिपस् ॥ २७ ॥
आसुधानामहं चस्रं धेनुनामस्मि वास्तुकः ॥ २८ ॥
मनस्थास्मि नागां वक्षो यादसामहम् ।

ही प्रयोग किर किया गया है। अतर्थ अक्तिप्रधान धर्म में, यह-यता आदि कियात्मक देदों की अपेका, गाम-प्रधान देद अर्थात सामदेद की आधिक महस्व दिया गया हो, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं; और " में देदों में सामदेद हूँ " इस कथन का हमारे मत में सीधा और सहन कारण यही है।

(२६) ( ग्यात्स् ) हदों में श्रद्धर में हुँ। यन छोर राज्यों में छुंबर सुँ। (आठ) वसुकों में पावक हुँ। (चोर सात ) पर्वतों में भेरु हुँ। (२४) हे पार्थ ! प्ररोहितों में सुष्य, शृहस्पति सुम्तको समक्त। में सेमानायकों में स्कन्द ( क्रांतिकेय ) छोर सलाश्वाँ में समुद्र हूँ। (२५) महर्षियों में में मृगु हुँ। दाशी में एकात्तर स्रयाँत ॐकार हूँ। यजों में जप-यज्ञ में हूँ। स्थावर प्रयोग स्थिर पदार्थी में हिमालय हुँ।

["यहाँ में जिपया में हूँ" यह वास्य महत्व का है। अनुगीता ( ममा | अथ. १८. ६) में कहा है कि " यहावां हुतमुत्तमम् " अर्थात् यहां में ( धार्मि | भें ) हिव समर्पण करके तिस् होनेवाला यह इत्तम हैं; धौर वही वैदिक कर्म- कार्यहवालों का मत है। पर मिक्तगर्ग में हिवेरंज़ की अपेशा नारा-यह या लप- | यज्ञ का विशेष महत्त्व हैं, इसी से गीता में " यज्ञानां जप-यज्ञोऽिस " कहा है। | महते भी एक स्थान पर ( २. ६७) कहा है कि "धौर कुछ करे या न करे, केवल | जप से ही आहता सिद्धि पाता है। " भागवत में "यज्ञानां ब्रह्मयज्ञोऽह्म" पर हैं। ] (रहे) में सव हुजों में व्यवत्य अर्थात् पीपल और देविपेरों में नारद हूँ, गंचवाँ में चित्रस्य और तिद्धों में कपित सुनि हूँ। (२७) घोड़ों में ( अमृत-मन्यव के समय विकात हुंधा ) टवैश्ववा सुने सममो। में गंजन्द्रों में ऐरावत, और महत्यों में राजा हुँ । (२०) में आयुगों में व्या, गौकों में कामधेनु, और प्रका स्वरंग क्रवेशवा कार

पितृणामर्थमा चास्मि यमः संयमतामहम् ॥ २९॥ मह्लाद्यास्मि देखानां कालः कलयतामत्म् । मृगाणां च मृगेद्दाऽहं वेनतेयथ्य पिक्षणाम् ॥ ३०॥ पवनः पवतामस्मि रागः चालभृतामहम् । स्वर्गाणां मकरखास्मि लातसामास्म जाहवां ॥ ३१॥ स्वर्गाणामादिरंतथ्य मध्यं चेवाहमर्जुन । वस्यात्मविषा विद्यानां वादः प्रवद्गामहम् ॥ ३२॥ अक्षराणामकारोऽस्मि हृंद्धः सामास्मिकस्य च । यहमवाक्षयः कालां धाताऽहं विश्वतातुकाः॥ ३२॥ वहमवाक्षयः कालां धाताऽहं विश्वतातुकाः॥ ३२॥

में हूँ। में क्षणे में पासुकि हूँ। ( २९ ) नागों में प्रनन्त में हूँ। यादस् कर्यात् जलचर प्राणियों में यहणु, कीर पितरों में कर्यमा में हूँ। में नियमन करनेवालों में यम हूँ।

वातुकि=सर्पे का राजा और खनग्त=' शेष' ये अर्घ विश्वित हैं और | असरकेश तथा महाभारत में में बही अर्घ दिये गये हैं (देखों समा. आदि | ३५ – ३६)। प्रश्तु निध्यपूर्वक नहीं यततावा जा सकता, कि नाग छीर सर्प में क्या मेह हैं। सहामारत के आस्तीक व्यापयान में हुन शहरों का अयोग समागार्थक ही है। तथापि जान पड़ता है, कि यहाँ पर सर्प और नाग शहरों से समागार्थक ही है। तथापि जान पड़ता है, कि यहाँ पर सर्प और नाग शहरों से सर्प के साधारण वर्ग की हो भिन्न-भिन्न जातियाँ विवालत हैं। श्रीवरी शिक्ष में सर्प को विवता और नाग को विवहीन कहा है, रामागुक्रभाव्य में सर्प को एक विषयाना और नाग को सनेक सिरोवाला कहा है। परन्तु ये दोनों भेट और महीं अवते। प्रयोदि इख ह्याने पर, नागों के ही प्रमुख इल यतनाते तुप इल मिनाया है अवते। प्रयोदि इख होनों ही अनेक सिरोवाले एवं विषयर हैं, किन्तु अननत है आग्नेष्ठ कि योग हो विहते हैं पिला। मागवत का पाठ गीना के समान ही है। ]

(६०) में देखों में प्रवहाद हुँ; में प्रसनेवालों में काल, पशुओं में मुगेन्त्र अर्थात लिख्न और पित्तयों में गरह हूँ; । (६१) में देगवानी में वायु हूँ; में श्रस्थारियों में सम, मळ लियों में मगर खार निद्यों में भागीरबी हूँ। (६१) हे खर्जुन! सृष्टिमात्र का खादि, यम्स और मध्य भी में हूँ; विद्याकों में अध्यास्मिदया खीर वाद करनेवालों

का याद में हूँ।

| [पीछे २० वें खोक में बतना दिया है कि सचेतन मूर्तों का खादि, मध्य |बीर जन्त में हूँ तथा जय कहते हैं कि सब चराचर छटि का खादि, अध्य बीर |जन्त में हूँ; बही मेद है।]

(३३) में अनुरों में ककार और समासों में ( उभयपद-प्रधाद ) इन्द्र हूँ; ( जिसेच, मुदूर्च चादि ) अदाय काल चार सर्वतोमुख जर्धाद चारों जोर से मुखावाला जाता यानी निमा में हूँ; (३४) सबका चय करनेवाकी मृत्यु, जीर जाते वस्म सृत्युः सर्वहरक्षाहमुद्भवश्च भविष्यताम् । कीर्तिः श्रीवांक्च नारीणां स्मृतिमेघा घृतिः क्षमा॥३४॥ चृहत्मम तथा साम्नां गायत्री छंदसामहम् । मासानां मार्गशोषांऽहसृत्नां कुसुमाकरः ॥ ३५॥ चृतं छलयतामस्मि तजस्तजस्विनामहम् । जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्त्ववतामहम् ॥ ३६॥ वृद्यानां वासुदेवोऽस्मि पांडवानां घनंजयः । मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः ॥ ३७॥ दंशो द्मयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् । मौनं चैषास्मि गुद्यानां क्षानं ज्ञानवतामहम् ॥ ३८॥ यद्यापि सर्वभूतानां वीजं तदहमर्जुन ।

लेनेवालें। का उत्पत्तिस्थान मैं हूँ; खियों में कीर्ति, श्री, श्रीर वाणी, स्मृति, मेघा, भृति तथा तमा में हूँ।

[कीर्ति, त्री, वागी इलादि शब्दों से वही देवता विवक्तित हैं। महा-| भारत ( खादि, ईई. १३, १४ ) में वर्ग्यन है, कि इनमें से वागी और जमा की | होड़ शेष पाँच, और दूसरी पाँच ( पुष्टि, श्रदा, किया, सजा, और मित ) दोनों | भिल कर छन दशों दच्च की कम्याएँ हैं। धर्म के साथ व्याही जाने के कारण | इन्हें धर्मरत्नी कहते हैं।

(३४) साम खर्यात् गाने के योख वैदिक स्तोत्रों में वृद्दरसाम, ( और ) छन्दों में गायत्री छन्द में हुँ; में महोना में मार्गशीर्ष छोर ऋतुक्रों में वसन्त हूँ।

[महीनों में मार्गशृषि को प्रयम हवान इसलिये दिया गया है कि हन दिनों नारह महीनों को मार्गशृषि से ही गिनने की रीति थी,—जैसे कि जान करा नेत्र से है—(देखों मसा. जतु. १०६ और १०६, एवं वालमीकिरामायण १, १६)। सागवत ११. १६, २७ में भी ऐसा ही उद्धेल है। हमने अपने ' क्रोरायन' अन्य में लिखा है कि स्वगश्रीपं नत्तृत्र को खत्रहायणी अथवा वर्षा-रूप का नत्तृत्र कहते थे; जब स्वगादि नत्तृत्र नाग्राना का प्रचार या तव स्वग नत्तृत्र को प्रयम अवस्थान मिला, छीर इसी से फिर मार्गशिषं महीने को भी श्रेष्टता मिली होगी। इस विषय को यहाँ विस्तार के अय से अधिक बत्नाना अचित नहीं है।] (१६) में खलियों में जूत हूँ, तेजिस्वयों का तेज, (विजयशासी पुरुषों का) विजय, (निव्वयों पुरुषों का) विजय, (निव्वयों पुरुषों का) निव्यय और सत्वशीलों का सत्व में हूँ। (१५) में यादवों में वापुदेव, यांडवों में धनक्षय, मुनियों में स्वास और कवियों में ग्रुफाचार्य कवि हूँ। (१६) में शासन करनेवालों का इंड. जय की इच्छा करनेवालों की नीति, और गुरुगों में सीन हूँ। चानियों का चान में हूँ। (१६) इसी प्रकार हे छाईन! स्व भूतों का

न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम् ॥ ३९ ॥ गांतोऽस्ति मम दिन्यानां विभूतीनां परंतप । पप तृदेशतः प्रोक्तो विभूतेविस्तरो मया ॥ ४०॥ §§ यद्यद्विमृतिमत्सत्त्वं श्रीमद्वर्जितमेव वा । तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजाँऽशसंभवम् ॥ ४१ ॥ अथवा वहुनैतेन किं ज्ञानेन तवार्जुन। विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत् ॥ ४२ ॥ इति श्रीमद्भगनद्गीसु उपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन-संवादे विभूतियोगा नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥

की क़छ वीज है वह में हूँ; ऐसा कोई चर-अचर भूत नहीं है जो मुक्ते छोड़े हो। (४०) हे परन्तप ! मेरी दिव्य विभूतियों का अन्त नहीं है । विभूतियों का यह विस्तार मैंने ( केवल ) दिग्दर्शनार्य यतलाया है।

इस प्रकार मुख्य मुख्य विभूतियाँ वतला कर खब इस प्रकर्गी का उप-

! संद्वार करते हिं— ]

(४९) जो वस्तु वैभव, लक्मी या प्रभाव से युक्त है, उसको तुम मेरे तेज के षंश से उपजी हुई समभो। (४२) अथवा हे अर्जुन ! तुम्हें इस फैलाव को जानकर करना क्या है? ( संत्रेप में वतलाये देता हूँ, कि ) मैं अपने एक ( ही ) अंग्र से इस सारे जगत् को ज्यास कर रहा हूँ।

[ अन्त का श्लोक पुरुषसूक्त की इस ऋचा के आधार पर कहा गया है " पादों इस्य विया भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि " ( ऋ. १०. ६०. ३ ), और यह मन्त्र छान्दोग्य उपनिपद (३. १२. ६) में भी है। 'अंश ' शब्द के अर्थ का खुज्ञाता गीतारएस्य के नवें प्रकरण के घन्त ( ए. २४६ और २४७ ) में किया गया है। प्रगट है, कि जब भगवान् अपने एक ही छंश से इस जगत् में ज्यास हो रहे हैं, तब इसकी अपेद्धा भगवान् की पृशी मिहमा बहुत ही अधिक होगी: और उसे वतलाने के हेतु से ही जन्तिम श्लोक कहा गया है। पुरुषसूक्त में तो स्पष्ट ही कह दिया है, कि " एतावान् अस्य महिमाऽतो ज्यायांश्च पुरुषः "--यह इतनी इसकी मिहमा हुई, पुरुष तो इस की अपेदा कहीं श्रेष्ठ है।

इस प्रकार श्रीभगवान् के गाये हुए ष्टर्यात् कहे हुए वपनिपद् में, ब्रह्मविद्यान्त-र्गत योग - क्रयांत् कर्मयोग - शास्त्रविषयक, श्रीकृष्णा श्रीर श्रर्जुन के संवाद में, विभूतियोग नामक दसवाँ श्रष्याय समाप्त दुष्पा ।

# एकादृशोऽध्यायः । अर्जुन उवाच ।

मद्गुत्रहाय परमं गुद्धमध्यात्मसंक्षितन् । यस्त्रयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो सम ॥ १॥ भवाष्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो नया । त्वत्तः कमलप्रवास्त माहात्म्यमिष चाह्ययम् ॥ २॥ प्रवमेत्वयात्य त्वमात्मानं परमेश्वर। द्रष्टुभिन्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम ॥ ३॥ मन्यसे यदि तन्छन्यं मया द्रश्रुमिति प्रसो। योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमस्ययम् ॥ ४॥

## ग्यारहवाँ घ्रध्याय।

[ जब पिछले पाण्याय में भगवान् ने धापनी विभृतियों का वर्णन किया, तब हसे सुन कर पार्जन को परमेश्वर का विश्वरूप देखने की इच्छा हुई। भगवान् ने बसे जिस विश्वरूप का दर्शन कावा, उसका वर्णन इस घट्याय में है। यह वर्णन इतना सरस है, कि गीता के उत्तम भागों में इसकी गिनती होती है और धान्यान्य गीताओं की रचना करनेवालों ने इसी का धानुकरण किया है। प्रथम धार्जन प्रकार ह, कि—]

प्राहुन ने कहा-(१) मुम्म पर अनुप्रह करने के लिये तुमने घण्यात संज्ञक जो परम गुप्त वात वतनाई, उससे मेरा यह सोह जाता रहा। (२) इसी प्रकार हे कमस-पत्राच! सूतों की उत्पत्ति, लय, आर (तुम्हारा) अन्तय माहाल्य भी मैंने तुमसे विस्तार सिंहत सुन लिया। (३) (अव) हे परमेश्वर! तुमने प्रपना जैसा वर्षान किया है, हे पुरुपोत्तम! में तुम्हारे उस प्रकार के ईश्वरी स्वरूप को (प्रयुव्व) देखना चाहता हूँ। (१) हे प्रभो! यदि तुम सममते हो कि उस प्रकार का रूप में देख सकता हूँ, तो हे योगधर! तुम अपना अव्यय स्वरूप मुम्मे दिखलाओ।

सितावें, अध्याय में ज्ञान-विज्ञान का आरम्भ कर, सातवें धौर आहवें में परमेश्वर के अज़र अध्या अव्यक्त रूप का तथा नवें एवं दूसवें में अनेक न्यक रूपों का जो ज्ञान यतजाया है, उसे ही खर्जुन ने पहले क्षोक में ' अध्यातम' कहा है। एक अध्यक्त से अनेक न्यक पशायों से निर्मित होने का जो वर्णान सातवें (४-१५), आहवें (१६-२५), और नवें (४-८) अध्यायों में है, वहीं ' मूतों की उत्पत्ति और तथ ' हन शब्दों से दूसरे क्षोक में आमिप्रेत हैं। तीसरे क्षोक के दोनों अर्थाहों को, दो भिन्न-भिन्न वास्य मान कर खुन्न लोग उनका ऐसा अर्थ करते हैं, कि " हे परमेश्वर ! तुमने अपना जैसा (स्वरूप का) वर्णान किया, वह सब है (अर्थात में समक्त गया); अब हे पुरुश्चेतम ! में मुम्हारे

## श्रीभगवानुवाच ।

§ पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः । नानाविधानि दिऱ्यानि नानावर्णाकृतीनि च ॥ ५॥ पश्यादित्यान्वसून् रुद्रानिश्वनी मर्रतस्तथा । बहुन्यरपुर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत ॥ ६॥ इहैकस्थं जगत्हत्स्नं पश्याद्य सचराचरम् । मम देहे गुडाकेश यचान्यद्रपृप्तिच्छसि ॥ ७॥ न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुपा। दिन्यं ददामि ते चक्षः पश्य मे योगमैश्वरम् ॥ ८॥ संजय उवाच ।

§ एवमुफ्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरा हरिः ।

| ईखरी रवरूप को देखा चाहता हुँ " ( देखो गीता. १०. १४ ) । परन्तु दोनों पंक्तियाँ को मिला कर एक ही वाक्य मानना ठीक जान पडता है और परमार्थपपा टीका में ऐसा किया भी गया है चौंचे श्लोक में जो ' योगेश्वर ' शब्द है, उसका अर्थ योगों का (योगियों का नहीं) ईश्वर है (१८. ७४)। योग का अर्थ पहले (गी. ७. २५ भीर ६. ५ ) अन्यक रूप से व्यक्त सृष्टि निर्माण करने का सामर्थ्य अथवा यक्ति किया जा चुका है; अब उस सामर्थ्य से ही विश्वरूप दिखलाना है, इस कारण यहाँ ' योगेश्वर ' सम्बोधन का प्रयोग सहेतुक है । ]

श्रीभगवान् ने कहा-(४) हे पार्य ! मेरे धनेक प्रकार के, धनेक रहाँ के, धार बाकारों के ( इन ) सेकड़ों अथवा रज़ारों दिन्य रूपों को देखो । (६) यह देखो (बारह) ब्रादित्य, (ब्राठ) वसु, (ग्यारह) रुद्र, ( दो ) प्रारिवनी कुमार, ब्रीर (४९) मरुद्रगा । है भारत ! ये अनेक आश्चर्य देखों कि जो पहले कभी भी न देखे होंगे ।

िनारायग्रीय धर्म में नारद को जो विश्वरूप दिखलाया गया है, उसमें यह विशेष वर्णन है कि बाई जोर बारह ब्रादिल, सन्मुख ब्राठ वस, दिहनी बोर श्यारह रुद्ध फीर पिछली ओर दो फाश्विनीकुसार थे (शां. ३३६. ४० – ४२)। परन्त कोई भावश्यकता नहीं कि यही वर्धान सर्वत्र विविद्यत हो (देखी सभा. स. १३० )। ब्रादित्य, वस, रुद्द, कश्विनीकुमार कीर मरुद्रगा ये वैदिक देवता 🕏 धीर देवताओं के चातुर्वराय का भेद सहाभारत (शां. २०६. २३, २४) में थीं बतलाया है, कि ब्राहित चुत्रिय हैं, महदूर्ण वैश्य हैं, और ब्राश्वनीकुमार शह हैं। देखो शतपय बाह्मया १४. ४. २. २३ । ]

(७) हे गुडाकेश ! प्राज यहाँ पर एकत्रित सब चर-अचर जगत् देख के; और भी हो कुछ तुमी देखने ही जालता हो वह मेरी ( इत ) देह में देख ने ! (-)परन्तु त् ध्यपनी इसी दृष्टि से सुके देख न सकेगा, तुक्ते में दिन्य दृष्टि देता हूँ, ( इससे ) मेरे इस ईंश्वरी योग प्रयात योग-सामध्यं को देख !

दर्शयामास पार्थाय परमं कपमैश्वरम् ॥ ९॥ अनेकवक्त्रनयनमनेकाद्भृतद्श्निम् । अनेकिदिन्यामरणं दिन्यानेकोद्यतायुधम् १०॥ दिन्यमान्यांवरधरं दिन्यगंथानुलेपनम् । सर्वाश्चर्यमयं देवमनंतं विश्वतोमुखम् ११॥ दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्यगपद्यत्थिता । यदि माः सदशी सा स्याद्धासस्तस्य महातमनः ॥१२॥ तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्यं प्रविभक्तमनेकधा । अपस्यदेवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा ॥ १३॥ ततः स विस्मयाविष्टो हुएरोमा धनंजयः । प्रणस्य हिरसा देवं कृताञ्जलिरमायत ॥ १४॥

अर्जुन उवाच ।

§§ पस्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वास्तथा भूतविशेषसंघात ।

ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थम्पाँश्च सर्वोच्चरगांश्च दिव्यान्॥१५॥

अनेकवाहूद्रवक्त्रनेत्रं पद्यामि त्वां सर्वतोऽनंतक्तपम् ।

नांतं न मध्यं न पुनस्तवादिं पद्यामि विश्वेश्वर विश्वक्तप॥१६॥

सक्षय ने कहा—(६) फिर हे राजा एतराष्ट्र ! इस प्रकार कह करके योगों के इंश्वर हिर ने खर्जुन को ( खपना ) श्रेष्ठ ईश्वरी रूप धर्मात विश्वरूप दिखलाया ! (१०) उसके खर्मात विश्वरूप के खनेक मुख ध्यार नेत्र थे, ध्यार उसमें धनेक ब्रह्मुत ध्रम देख पड़ते थे, उस पर अनेक प्रकार के दिन्य खलङ्कार थे और उस में नाना प्रकार के दिन्य खायुध सिलत थे। (११) उस धनन्त, सर्वत्रोमुख कीर सब खाय्यों से मेरे हुए देवता के दिन्य सुगन्धित उवटन लगा हुआ था और वह दिन्य पुण एवं वस्न धाराय किये हुए था। (१२) यदि खाकाश में एक हज़ार सूर्यों की प्रमा एकसाय हो, तो वह उस महात्मा की कंग्नित के समान ( कुछ कुछ ) देख पड़े! (१३) तब देवा- धिदेव के इस शरीर में नाना प्रकार से बँटा हुआ सारा जगत ब्रर्जुन को एकत्रित दिखाई दिया। (१४) फिर खाखर्य में दुबने से उसके शरीर पर रोमाब सड़े हो आये; ध्रीर मस्तक नवा कर नमस्कार करके एवं हाय जोड़ कर उस ध्रर्जुन ने देवता से कहा—

अर्जुन ने कहा—(१५) हे देव! तुम्हारी इस देश में सब देवताओं को और बानाप्रकार के प्राणियों के समुदायों को, ऐसे ही कमलासन पर बँठे हुए (सब देव-ताओं के) स्वामी ब्रह्मदेव, सब ऋषियों, और (बासुकि प्रभृति) सब दिन्य सर्पें को भी में देख रहा हूँ। (१६) अनेक बाहु, अनेक बदर, अनेक मुख और अनेक नेत्रधारी, अनन्तरूपी तुम्हों को मैं चारों और देखता हूँ; परन्तु हे विश्वेश्वर, विश्व- किरीटिनं गदिनं चिक्रणं च तेजोराधि सर्वतो दोप्तिमंतम् । पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समंताद्दीप्तानलार्भद्वातिमप्रमेयम् ॥१७॥ त्वमक्षरं परमं वेदितन्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् । त्वमस्यः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्यं पुरुषो मतो मे ॥१८॥ अनादिमध्यातमनंतवीर्यमनंतवाहुं शशिसुर्यनेत्रम् । पश्यामि त्वां दोप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् १९ धावापृथिव्योरिदमंतरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशस्य सर्वाः । दृष्ट्वाद्भुतं स्वपुत्रं तवदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् ॥ २०॥

हर्षाद्भत स्पनुत्र तपत् काकाव प्रत्याचत महातम् ॥ २० ॥ अमी हि त्वां सुरसंघा विद्यान्ति केचिद्धीताः प्रांजलयो गुणन्ति । स्वस्तीत्युक्तवा महर्षितिद्धसंघाः स्तुवान्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः२१ सद्गादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेऽभ्विनौ मस्तश्चोष्मपाश्च । संघर्वयक्षासुरसिद्धसंघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चेव सर्वे ॥ २२ ॥

रूप ! तुम्हारा न तो अन्त, न मध्य और न बादि ही सुक्ते (कहीं) देख पढ़ता है। (१७) किरीट, गदा और चक घारण कंरनेवाले, चारें। और प्रभा फैलाये हर, रीज:पुंज, दमकते हुए आप्ति और सूर्य के समान देदीप्यमान, आँखों से देखने में भी क्रशक्य कीर अपरंपार (भरे हुए) तुम्हीं सुक्षे जन्हीं तन्हीं देख पडते हो। (१८) तुम्हीं षान्तिम ज्ञेय खज्ञर (ब्रह्म), तुरुहीं इस विश्व के प्रान्तिम आधार, तुरुहीं खब्यय और बुम्हीं शाधत धर्म के रचक ही; सुभेत सनातन पुरुष तुम्हीं जान पड़ते ही (१९) जिसके न छादि है, न मध्य और न अन्त, अनन्त जिसके बाहु हैं, चन्द्र धारे सूर्य जिसके नेत्र हैं, प्रज्वित क्यित जिसका सुख है, ऐसे अनन्त शक्तिमान तुम ही अपने तेज से इस समस्त जगत् को तपा रहे हों; तुम्हारा ऐसा रूप में देख रहा हूँ। (२०) क्योंकि बाकाश और पृथ्वी के बीच का यह (सब) जन्तर और सभी दिशाएँ अकेले प्तरहीं ने च्यात कर डाली हैं है महात्मन् ! तुम्हारे हस खड़त और उम्र रूप को देख कर त्रैलोक्य (हर से) न्ययित हो रहा है। (२१) यह देखो, देवताओं के समूह, मुसीं प्रवेश कर रहे हैं, ( और ) कुछ भय से हाय जोड़ कर प्रार्थना कर रहे हैं। (एवं) 'स्विति,स्विति' कह कर महींप और सिद्धों के समुदाय अंनेक प्रकार के स्तोत्रों से तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं। (२२) रुद्र और आदिय, वसु और साध्यगण। विखेदेव, ( दोनों ) अधिनीक्रमार, मरुद्रगा, उष्मपा अर्थात् पितर् और गन्धवं, यद : शाचस एवं सिद्धों के कुएड के कुएड सभी विस्मित हो कर तुम्हारी और देख रहे हैं।

शिद्ध में पितरों को जो श्रन्न अपैश्व किया जाता है, उसे वे तमी तक | प्रद्या करते हैं जब तक कि वह गरमागरम रहे, इसी से उनकी 'उप्पपां' | कहते हैं ( मतु. ३. २३७ )। मतुस्हात ( ३. १९४—२०० ) में इन्हीं पितरां | के सोमसद्, श्वारिष्त्रात, बोहेंगर्, सोपमा, हविष्मान्, श्वान्त्रपा और सुकास्त्रित्रं वे क्षं महत्ते वहुवक्त्रनेत्रं महावाहो वहुवाहूक्ष्णादम् । वहुद्दं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रत्यार्थतास्त्याहम् ॥ २३ ॥ नसःस्टृशं दीप्तमनेकवर्णं द्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम् । दृष्ट्या हि त्वां प्रत्यार्थतांतरात्मा धृति न विदामि शमं च विष्णोर्थं दंष्ट्राकरालाने च ते मुखानि दृष्ट्वेद कालानलसंनिमानि । दिशो न जाने न लमे च शमं प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ २५ ॥ समी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुनाः सवें सहैवावित्यालसंदैः । सीष्मो द्रोणः स्तपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयरिप योधमुख्यैः ॥ २६ ॥ वक्ताणि ते त्वरमाणा विश्वान्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि । केचिद्विलग्ना दशनंतरेषु संदृश्यन्ते चूर्णितैक्तमांगैः ॥ २७ ॥ यथा नदीनां वहवांऽवुवेगाः समुद्रवेवाभिमुखा द्रवन्ति । तथा तवामी नरलोकवीरा विश्वान्ति वक्त्राण्यभावित्वलन्ति ॥२८॥ यथा प्रदीतं स्वलनं पतंगा विश्वान्ति नशाय समुद्रवेगाः ।

|सात प्रकार के गया वतलाये हैं। घादित्य खादि देवता वैदिक हैं। जपर का क्रअ |श्कोक देखी। बृहदारस्यक उपनिषद (३. ६. २) में यह वर्यान है, कि झाठ वसु, |ग्यारह रुद्ध, वारह खादिख चौर इन्द्र तथा प्रजापति को मिला कर ३३ देवता होते |हैं; धौर महामारत खादिएवं घ. ६५ एवं ६६ में तथा शान्तिपर्व ख.२०५ में इनके |नाम खौर इनकी उत्पत्ति वतलाई गई है।]

(२३) है महायातु! तुम्हारे हस महान्, अनेक मुलां के, अनेक ऑलों के, अनेक मुलाओं के,अनेक जहां को अनेक परां के, अनेक उदारें के और अनेक दाहों के कारण विकराज दिखनेवाले रूप को देख कर सब लोगों को और मुम्म भी भय हो रहा है। (२३) आकाश से मिड़े हुए, प्रकाशमान, अनेक रंगों के, जवड़े फैलाये हुए और कहे चमकीले नेत्रों से युक्त तुमको देख कर अन्तरात्मा घवड़ा गया है; इससे है विच्छों! सेरा वीरल कूट गया और शान्ति भी जाती रही! (२१) दाहों से विकराज तथा प्रजयकालीन आपि के समान तुम्हारे (इन) मुलों को देखते ही सुम्म दिशाएँ नहीं स्कृती और तमाधान भी नहीं; होता। हे जगतिवास, देवाधि हेव ! प्रसन्न हो जाओ! (२६) यह देखों! राजाओं के मुगारें समेत छतराड़ के सब पुत्र, भीष्म, द्रोण और यह स्तुपुत्र (क्यों) हमारी भी ओर के मुल्य-मुख्य भोदाओं के साथ, (२७) तुम्हारी विकराज डाढ़ोंवाले इन अनेक मर्यंकर मुलों में अहाषड़ युस रहे हैं; और छुळ लोग हाँतों में इव र ऐसे दिखलाई दे रहे हैं कि जिनकी खोपड़ियाँ चूर हैं। (२८) तुम्हारे अनेक प्रज्वित मुलों में मतुन्यलोंक के विराजित ही युस रहे हैं, जैसे कि नदियों के बड़े बड़े प्रवाह समुद्र की ही और को जाते हैं। (२८) जलती हुई आपि में नरने के लिये बड़े देगा से जिस प्रकार को लोगों हों। (२८) जलती हुई आपि में नरने के लिये बड़े देगा से जिस प्रकार को लोगों हों। (२८) जलती हुई आपि में नरने के लिये बड़े देगा से जिस प्रकार को लोगों हों। (२८) जलती हुई आपि में नरने के लिये बड़े देगा से जिस प्रकार

तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः॥६९॥ लेलिहासे श्रसमानः समंताल्लोकान्समग्रान्वदनैर्ज्यलाङ्गः। तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोशाः प्रतपन्ति विष्णो ॥ ३०॥ आस्याहि मे को भवासुप्रकृषो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद् । विश्वातुमिन्छामि भवन्तमायं न हि प्रज्ञानामि तव प्रवृक्तिम् ॥३१॥

## श्रीभगवानुवाच ।

§§ कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्प्रवृद्धो लोकान्समाहर्त्तमित प्रवृत्तः ।

ऋतेऽपि त्वां न भविष्यान्ति सर्वे येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ३२

तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शबून्युक्ष्व राज्यं समृद्धम् ।

मयैवैते निह्ताः पूर्वमेव निभित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् ॥ ३३ ॥

द्रोणं च भीष्मं च जयद्रयं च कर्णं तथान्यानिष योधवीरान् ।

मया हतांस्तं जिह मा व्यथिष्ठा युद्धश्वश्व जेतासि रणे सपत्नान् ३४

पतझ क्दते हैं, वैसे ही तुम्हारे भी अनेक जयहों में (ये) लोग मरने के लिथे बड़े वेग से प्रवेश कर रहे हैं। (३०) हे विष्णो! चारों और से तब लोगों को अपने प्रवक्तित मुखों से निगल कर तुम जीम चाट रहे हो! और, तुम्हारी वप्र प्रभाएँ तेज से समूचे जगद को व्यास कर (चारों और) चमक रही हैं। (३१) मुम्ते बतलाओं कि हस उप्र रूप को धारण करनेवाले तुम कीन ही? हे देवदेवश्रेष्ठ! तुम्हें गमस्कार करता हूं! प्रसन्न हो जाओ! में जानना चाहता हूं कि तुम आदि-पुरुष कीन हो। क्योंकि में तुम्हारी हस करनी को (विसङ्कत) नहीं जानता।

शीमगवान् ने कहा—(३२) में लोकों का च्य करनेवाला गौर बढ़ा हुआ 'काल' हूँ, यहाँ लोकों का संहार करने जाया हूँ । त्न हो तो भी ( अर्थात् त् कुछ न करे तो भी), सेनाओं में खड़े हुए ये सब योद्धा नष्ट होनेवाले ( मरनेवाले ) हैं; (३३) अत्तत्व त् उठ, वश लाभ कर, और शृतुओं को जीत करके समृद्ध राज्य का उपमोग कर। मेंने इन्हें पहले ही मार डाला है; (इसानिये कव) हे सन्यसाची ( अर्जुन)! त् केवल निमित्त के लिये ( आगो ) हो! (३४) में होता, भीत्म, जयहय और कर्ण तथा ऐसे ही अन्यान्य वीर योद्धाओं को ( पहले ही ) मार नुका हूँ; उन्हें त् मार; वजनान नहीं! युद्ध कर! तू युद्ध में शृतुओं को जीतेगा।

सारांग्र, जय श्रीकृष्णा सन्धि के लिये गये ये, तय दुर्गोधन को मेल की कोई भी बात सुनते न देख भीष्म ने श्रीकृष्णा से केवल शब्दों में कहा था, कि "कालपक्रमिदं मन्ये सर्वे चत्रं जनार्दंग" (ममा. उ. १२७. ३२) —ये सब चित्रय कालपक हो गये हैं। उसी कथन का यह प्रत्यन्त दृश्य श्रीकृष्णा ने अपने विश्वक्ष्म से धार्जुन को दिखला दिया है (जपर २६ — ३१ श्लोक देखो)। कर्माविषक प्रक्रिय का यह सिद्धान्त भी ३३ वें श्लोक में मा गया है। कि दृष्ट

#### संजय उवाच ।

§§ पतच्छूत्वा वचनं कशवस्य छतांजिलवेंपमानः किरीटी ।
नमस्कृत्वा भूय प्वाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य ॥ ३५ ॥
अर्जुन उवाच ।

स्थाने हणेकेश तव प्रकीत्यां जगत्मह्रप्यत्यसुर्ज्यते च ।
रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः३६
कस्माच ते न नमेरन्महात्मन् गरीयसे वहाणोऽप्यादिकर्ते ।
अनंत देवेश जगित्रवास त्वमक्षरं सदसत्तरपं यत् ॥ ३७ ॥
त्वमादिदेवः पुरुपः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् ।
वेत्ताऽसि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ॥३८॥
वायुर्यमोऽप्रिर्वरूणः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च ।
नमो नमस्तेऽस्त सहस्रहत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥३९॥
नमः पुरस्ताद्य पुष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्वं ।

| मतुष्य अपने कर्मों से 'ही मरते 'हें, उनको मारनेवाला तो सिर्फ निमित्त 'है, इसालेथे | मारनेवाले को उसका दोप नहीं लगता।|

सक्षय ने कहा—(६५) केश्रव के इस भाषण को सुन कर खर्जन अत्यन्त मय-भीत हो गया, गला उँच कर, काँपते-काँपते हाय जोड़, नमस्कार करके उसने श्रीकृष्ण से नम्र होकर फिर कहा—खर्जुन ने कहा—(६६), हे ह्म्पीकेश ! (सव) जगत सुम्हारे (गुण-) कीर्तन से प्रसन्न होता है, और ( उसमें ) अनुरक्त रहता है, राजस सुमको हर कर ( दशां ) दिशाओं में भाग जाते हैं, और तिद्ध पुरुषों के संघ तुम्हों को नम-स्कार करते हैं, यह ( सव ) उचित ही हैं। (३७) हे महात्मन् ! तुम बहादेव के भी धादिकारण कार उससे भी श्रेष्ठ हों; तुम्हारी धन्दना, वे कैसे न करेंगे ? हे अनन्त ! हे देवदेव ! हे जगन्निवास! सत् और असत् तुम्हों हो, और इन दोनों से परे ओ धार है वह भी तुम्हों हो।

भूति हैं पह ना पुरस्त हैं। [गीता ७. २४; द. २०; और ३५. १६ से देख पहेगा कि सत् और असत् | शुब्दों के अर्थ यहाँ पर कम से ब्यक और अन्यक अथवा जर और अजर इन | शुब्दों के अर्थों के समान हैं। सत् और असत् से परे जो तत्व हैं, वही अजर मब्से | हैं; इसी कारण गीता ३३. १२ में स्पष्ट वर्णों है कि ' में न तो सत् हूँ और न मुझत्त हैं। गीता में ' अजर शुब्द कमी प्रकृति के लिये और कमी ब्रह्म के लिये | शुक्त होता हैं। गीता है. १६; ३६; ३२; और १४. १६ की टिप्पणी देखों। ]

(३८) तुम आदिदेव, (तुम) पुरातन पुरुष, तुम इस जगत् के परम आधार, तुम ज्ञाता और ज्ञेय तथा तुम श्रेष्ठस्थान हो; और हे अनन्तरूप! तुम्हीं ने (इस) विश्व को विस्तृत अथवा न्यास किया है। (३९) वायु, यम, आप्ति, वस्त्या, चन्द्र, प्रजापित वनंतवीर्यामितविक्रमस्तं सर्वे समाप्तीप ततोऽसि सर्वः ॥४०॥ सस्तितं मत्ता प्रसमं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सस्तित । वजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात्प्रणयेन चापि ॥ ४१ ॥ यद्यावहासार्थमसत्क्रतोऽसि विहारशय्यासनमोजनेषु । पक्तोऽथवाय्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम् ॥ ४२ ॥ पितासि लंकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूर्यश्च गुरुर्गरीयान् । त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकचयेऽप्यप्रतिमप्रमावः तस्मात्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीडशम् ।

ध्यर्थात् ब्रह्मा, त्यीर परदादा भी तुम्हीं ही। तुम्हें हज़ार वार नमस्कार है! भीर

फिर भी तुम्हीं को नमस्कार है!

मिश्रा से मरीचि जादि सात मानस पुत्र उत्पन्न हुए और मरीचि से कश्यप तथा कश्यप से सब प्रजा उत्पन्न हुई है ( ममा. जादि. ६४. ११); इस-िल्ये इन मरीचि श्रादि को ही प्रजापति कहते हैं ( शां. ३४०. ६४ )। इसी से कोई कोई प्रजापति शब्द का जर्म कश्यप आदि प्रजापति करते हैं। परन्तु यहाँ प्रजापति शब्द एकदचनान्त है, इस कारण प्रजापति का जर्म महादेव ही व्यक्ति प्राप्त देश पढ़ता है, इसके ज्यतिरिक्त महा, मरीचि ज्यादि के पिता अर्थात सब के पितामह (दादा) हैं, ज्यतः ज्यां का 'प्रपितामह'( परदादा) पद भी ज्याप ही ज्याप प्रगट होता है जोर उसकी सार्यकता व्यक्त हो जाती है।

(४०) हे सर्वात्मक! तुम्हें सामने से नमस्कार है, पीछे से नमस्कार है छीर सभी चोर से तुमको नमस्कार है। तुम्हारा वीर्य जनन्त है छोर तुम्हारा पराक्रम चातुल

है, सब को यपेष्ट होने के कारण तुन्हीं ' सर्व ' हो ।

[सामने से नमस्डार, पीछे से नमस्डार, ये शब्द परमेश्वर की सर्वय्यापकता |दिखलाते हैं। उपनिपदों में महा का ऐसा वर्णन है, कि " व्रह्मवेदं असूतं |पुरस्तात व्राप्त प्रशाद व्रह्म दिल्यातकोत्तरेगा। व्यवश्रोप्त च व्रस्तं व्रह्मवेदं |विश्वमिदं वरिष्टन् " ( सुं. २. २. ११; ह्यां. ७. २५ ) उसी के अनुसार भक्तिमार्ग |की यह नमनात्मक स्तुति है।

(४१) तुम्हारो इस महिमा को विना जाने, मित्र समम्म कर प्यार से या भून से ' धरे कृष्ण,'' भ्रो यादव,'' है सखा. ' इत्यादि जो कुछ मैंने कह डाला हो, (४२) धौर हे ध्रच्युत! आहार-विहार में ध्रपवा सोने-वेडने में, अकेले में या दस मनुष्यों के समज में ने हॅसी-देखगा में तुम्हारा जो ध्रपमान किया हो, उसके ब्रिये में तुमसे चुमा माँगता हूँ। (४३) इस चराचर जगत के पिता तुम्हीं ही, तुम पूज्य ही धोर गुरु के भी गुरु ही! त्रैलोक्य भर में तुम्हारी बरा वरी का कोई नहीं है। किर हे ध्रतुलग्रभाव! ध्रिक कहाँ से होगा? (४४) सुत्र धार समर्थ ही; इसकिये में ग्रारीर क्षका कर नमस्कार करके तुमते प्रार्थना करता हूँ कि " प्रसन्न

पितेव पुत्रस्य सस्तेव सज्युः त्रियः त्रियायार्हासे देव सोहुम् ४४ अहष्टपूर्वे हिपतोऽस्मि दृष्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे। तदेव मे दर्शय देव रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ ४५॥ किरीदिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां दृष्ट्रमहं तथेव।

हो जाओ "। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र के अथवा सखा अपने सखा के अपराव हमा करता है, उसी प्रकार हे देव! प्रेमी (आप) को प्रिय के (अपने प्रेमपात्र के अर्थात् मेरे, सब) अपराध सुमा करना चाहिये।

ि छुद्ध लोक " प्रिय: प्रियायाईसि " इन शुब्दों का " प्रिय पुरुष जिस प्रकार अपनी स्त्री के " ऐसा अर्थ करते हैं। परन्तु हमारे मत में यह ठीक नहीं है। क्योंकि व्याकरण की रीति से 'प्रियायाईसि ' के प्रियायाः । सईसि सववा प्रियायै-अर्हिल ऐसे पद नहीं ट्रटते, और उपमा-बोतक 'इव 'शब्द भी इस क्षोक में दो बार ही आया है। ऋतः ' प्रियः प्रियायाईति ' को तीसरी उपमान समम्म कर उपमेष मानना ही बाधिक प्रशस्त है। 'पुत्र के' (पुत्रहव), सला के ( सब्यु: ), इन दोनों उपमानात्मक पष्टचन्त शृब्दों के समान यदि उपमेय में भी ' प्रियस्य ' ( प्रिय के ) यह पछचन्त पद होता, तो बहुत अन्छा होता। परन्त अन ' श्यितस्य गतिश्चिन्तनीया ' इस न्याय के अनुसार यहाँ न्यवहार करना चाहिये। हमारी समक्त में यह वात विज्ञक युक्तिसङ्गत नहीं देख पहती कि 'प्रियत्व' इस पष्टचन्त स्त्रीलिङ पद के प्रमाव में, व्याकरण के विरुद्ध 'प्रियायाः' यह पष्टथन्त खीलिझ का पद किया जावे; श्रीर जब वह पद श्रर्जुन के लिये बाए न हो सके तव, 'हन ' शब्द को अञ्याहार मान कर ' प्रिय: प्रियायाः'— भेमी अपनी प्यारी स्त्री के-ऐसी तीसरी उपमा मानी जाने. झौर वह भी श्दङ्गारिक अत्तर्व अप्रासिद्धिक हो। इसके सिवा, एक और बात है कि प्रत्रस्थ. सल्यः, प्रियायाः, इन दीनों पदों के उपमान में चले जाने से उपमेय में पष्टयन्त पद विलक्क की नहीं रहजाता, और 'से अथवासस' पद का फिर भी प्रध्याहार करना पड़ता है: एवं इतनी माथापन्नी करने पर उपमान और उपमेय में जैसे तैसे विभक्ति की समता हो गई, तो दोनों में लिङ्ग की विषमता का नया दोष बना ही रहता है। इसरे पच में अर्थात् श्रियाय-अर्हास ऐसे न्याकरण की रीति से शब्द और सरल पद किये जायँ तो स्पर्मय में जहाँ पढ़ी होनी चाहिये, वहाँ ' प्रियाय ' यह चतुर्थी आती है, --यस इतना ही दोप रहता है और यह दोप कोई विशेष महत्त्व का नहीं है। क्योंकि पश्ची का अर्थ यहाँ चतर्थी का सा है और अन्यत्र भी कई बार ऐसा होता है। इस श्लोक का अर्थ परमार्थपप टीका में वैसा ही है, जैसा कि हमने किया है।

(४४) कभी न देखे हुए रूप को देख कर सुमें इर्प हुआ है और भय से मेरा मन म्माकुल भी हो गया है। हे जगबिवास, देवाधिदेव! प्रसन हो जाओ! और है

# तेमैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रवाहो भव विश्वसूर्ते ॥ ४६ ॥ श्रीभगवानुवाच ।

श्री मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं द्दितमातमयोगात् ।
तेजोमयं विश्वमनंतमाद्यं यन्मे त्वद्नयेन न दृष्पूर्वम् ॥ ४७ ॥
न वेदयम्राष्ययनैर्न दानेर्न च कियाभिर्न तपोमिष्प्रैः ।
प्रवंक्तपः शक्य सहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन छुरुप्रवरि ॥ ४८ ॥
मा ते व्यथा मा च विमृद्धमावो दृष्वा क्त्पं योरमीदृष्ट्ममेद्रम् ।
व्यपेतभीः शीतमनाः पुनस्त्यं तदेव मे क्त्पियं प्रपश्य ॥ ४९ ॥

#### संजय उवाच ।

इत्यर्जुनं वासुदेवस्तयोष्स्वा स्वक्षं रूपं दर्शयामासभृयः । आभ्वासयामास च भीतमेनं भृत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा॥५०॥

देव! ब्रपना बद्दी पद्दले का स्वरूप दिखलाओ। (४६) में पद्दले के समान द्दी किरीट और गदा धारण करनेवाले, द्वाय, में चक्र लिये हुए तुमको देखा चाहता द्वॅं; (क्रतएय) दे सहस्रयाहु, विश्वमूर्ति! उसी चतुर्शुन रूप से प्रगट हो जाओ!

श्रीमगवान् ने कप्ता—(४०) दे अर्जुन! (तुम्म पर) प्रसन्न हो कर यह तेजो-मय, प्रनन्त, जाय जार परम विश्वस्य प्रपने योग-सामर्थ्य से सेंने तुम्मे दिखलाया है; हसे तेरे सिवा जार किसी ने पहले नहीं देखा। (४८) दे कुरुवीरश्रेष्ट! मतुष्य-स्नोक में मेरे हस प्रकार का स्वरूप कोई भी वेद से, यज्ञों से, स्वाब्या से, दान से, कर्मों से, श्रमवा उम तप से नहीं देख सकता, कि जिसे न ने देखा है। (४६) मेरे, ऐसे घोर रूप को देख कर ध्रपने चित्त में ब्यपा न होने दे; जोर मूढ़ मत हो जा। दर छोड़ कर सन्तुष्ट मन से मेरे उसी स्वरूप को, फिर देख हो। सञ्जय ने कहा—(५०) इस प्रकार सापण करके वासुदेव ने प्रजुन को फिर ध्रपना (पहले का) स्वरूप दिखलाया; जोर फिर सीम्य रूप धारण करके वस महात्मा ने दरे हुए इस्जुन को धीरज पेंचाया।

[ गीता के द्वितीय जन्याय के ध्वें से दवें, २०वें, २२वें, २२वें खीर ७०वें श्लोक, प्राठवें अध्याय के ६वें, १०वें, ११वें खीर २६वें श्लोक, नवें अध्याय के ६० कीर २१वें श्लोक, नवें अध्याय के ६० कीर २१वें श्लोक, जन खन्द विश्वरूप-वर्णन के उक्त ३६ श्लोकों के छन्द के समान हैं; अर्थात इसके मरोक वर्णा में ग्वारह कवार हैं। परन्तु इनमें गर्यों का कोई एक नियम नहीं है, इससे काशिदास प्रश्लात के काव्यों के इन्द्रवज्ञा, उपेन्द्रवज्ञा, उपजाति, दोधक, श्लाबिनी आदि खन्दों की चाल पर ये श्लोक नहीं कहे जा सकते। अर्थात् पह चुत्तरचना आदि यानी वेदसंहिता के विष्णु युत्त के नमूने पर की गई है; इस कार्या पह

# अर्जुन उवाच।

दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन । इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः ॥ ५१ ॥ श्रीमगनानुवाच ।

\$\$ सुदुर्दर्शिमदं रूपं दृष्टवानिस यन्मम ।।
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः ॥ ५२ ॥
नाहं वेदैनं तपसा न दानेन न चेज्यया ।
शक्य प्वंविधो द्रष्टुं दृष्टवानिस मां यथा ॥ ५३ ॥
भक्ता त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽर्जुन ।
क्षातं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च प्रंतप ॥ ५४ ॥

\$\$
सत्कर्मकृत्मरप्रमो मद्भक्तः संगवर्जितः

|सिद्धान्त क्यौर मी सुदढ़ 'हो जाता 'है कि गीता बहुत प्राचीन होगी । देखो गीता-!रहस्य परिशिष्ट प्रकरण पू. ५१६ ।

बार्जुन ने कहा—(५१) हे जनार्दन! तुम्हारे इस सीम्य खीर मनुष्य-देहधारी रूप की देख कर खब मन ठिकाने था गया खीर में पहले की भाँति सावधान हो गया हूँ।

श्रीमगवान् ने कहा—(५२) मेरे जिस रूप को तू ने देखा है, उसका देशन मिसना बहुत कठिन है। देवता भी इस रूप को देखने की सदैव इन्छा किये रहते हैं। (५३) जैसा तूने मुन्ते देखा है, वैसा मुन्ते वेदों से, तप से, दान से अथवा यज्ञ से भी (कोई) देख नहीं सकता। (५४) हे चार्जुन! केवल अनन्य भक्ति से ही इस प्रकार मेरा ज्ञान होना, मुन्ते देखना और हे परन्तप! मुक्तमें तत्त्व से प्रवेश करना सम्भव है।

[ भिक्त करने से परमेश्वर का पहले ज्ञान होता है, और फिर अन्त में पर-|मेश्वर के साथ उसका तादालय हो जाता है। यही सिद्धान्त पहले ४. २६ में और |आगे १८. ५५ में फिर आया है। इसका खुलासा हमने गीतारहस्य के तेरहवें |प्रकरण (पृ. ४२६—४२८) में किया है। अब पर्जुन को पूरी गीता के अर्थ का |सार बतलाते हैं—]

(५५) हे पागडन ! जो इस बुद्धि से कर्म करता है कि सब कर्म मेरे अर्थात् परमेश्वर के हैं, जो मत्परायण और सङ्गविरहित है, और जो सब प्राणियों के विषय में निर्वेर है, वह मेरा भक्त सुम्हम मिल जाता है।

} [ उक्त श्लोक का आशय यह है कि, जगत के सब व्यवहार मगवदक्त को पर-.¦मेश्वरापंग्राबुद्धि से करना चाहिये ( ऊपर ३३ वॉ श्लोक देखों ), अर्थात् बसे सारे .∤व्यवहार इस निरासिमान बुद्धि से करना चाहिये कि जगत् के सभी कर्म परमेश्वर निर्वेरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडवः ॥ ५५ ॥ इति श्रीमञ्जयनदीतासु उपनिपत्सु महानियायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन-संनादे विश्वस्पदर्शनं नाम एकादशोऽष्णायः ॥ ११ ॥

कि हैं, सचा फर्जा जीर करानेवांजा वही हैं। किन्तु हमें निसित्त बना कर यह ये कि हैं हम से करवा रहा है। ऐसा करने से वे कमें शान्ति जमवा मोदा-मासि में वाफ नहीं होते । शाहरभाष्य में भी वही कहा है कि हस स्रोक में पूरे नीताशास्त्र का सावर्य जा गा है। इससे प्रमट है कि गीता का भिक्तमार्थ गह नहीं कहता कि जाताम से 'राम शाम' जवा करों। प्रस्तुत उसका कचन है कि उसकट भक्ति के साव ही साव उस्ताह से सव निरक्तम कमें करते रहो। संन्यात-मार्गवाले कहते हैं कि 'निर्मर' का वर्ष निक्तम हैं। वसन्तु यह वर्ष यहाँ विवाद्यत नहीं है, इसी यात को भगट करने के लिये उसके साव 'मराकर्महत्त्र' क्यांत 'सव कमों को परमेशर के (अपने नहीं) समभ्य कर परमेशरार्थम ग्राह्म से सगरवाला' विशेवमा क्याया गया है। इस विवाद का विस्तृत विवार गीतारहरण के यारहर्य प्रकरमा (श्र. १६० – १६७) में किया गया है।

पूरा प्रकार श्रीभगवान् के गाये हुए वर्षात् कहे हुए वर्षानेपव् में, महाविशान्सर्गतं पोग—अर्थात् कर्मयोग—शास्त्रविषयक, श्रीलव्या चीर कर्जन के सवाद में, विश्वस्थ-

दर्शनयोग नामक ग्यारपूर्वी प्रश्नाय समाप्त पुत्रा ।

# वारहवीं अध्याय।

[ कर्मयोग की सिद्धि के किये सावधं क्रम्याय में ज्ञान-विज्ञान के निरुष्या का खारम कर खाठवें में प्रकुर, कानिर्देश कीर क्ष्म्यक मान्न का स्वरूप चलावाय है। किर गीं क्ष्म्याय में मिक्स्य प्रत्याय राजमार्ग के निरुष्य का प्रारम्भ करके वस्त्य बीर ग्यारहों में तदन्तर्गत ' विमूक्ति-वर्गन ' वृतं ' विक्रस्य-वर्शन ' हुन दो उपान्त्रानों का वर्गन किया है; और ग्यारहों काच्याय के ब्रन्त में सार रूप से कर्जन को वपदेश किया है कि मिक्सि से वर्ग किस्तु हुद्धि से समस्त कर्म करते रही। ब्रम्ब हुस पर कर्जुन का प्रश्न है कि कर्मयोग की सिद्धि के क्षिये साववें चौर काठवें ब्रम्बाय में चरक प्रत्य करके घटनाय में चरक क्ष्मयाय के ब्रम्बाय क्ष्मयाय के ब्रम्बाय के ब्रम्बाय के ब्रम्बाय के ब्रम्बाय क्ष्मयाय में ब्याय क्ष्म करना क्ष्म क्रम्बा हम मत्याब धर्म बतावा कर , कहा ही क्ष्म हम्मेवरार्पण द्वित्व से सभी कर्म करना चालिश (६, २०, ३५ ब्रीर ११. ४५); तो प्रवाह देनी में क्षेप्र सार्ग कीन सा है ?

द्वादशोऽध्यायः अर्जुन उवाच ।

प्वं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते । ये चाप्यक्षरमञ्यक्तं तेषां के योगविचमाः ॥ १ ॥

# श्रीभगवानुवाच ।

§§ मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते ।

अद्भया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ २ ॥

ये त्वक्षरमनिर्देश्यम्यक्तं पर्युपासते ।

सर्वत्रगमिक्तं च क्रूटस्थमचळं ध्रुवम् ॥ ३ ॥
संनियम्यॅद्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ।

ते प्राप्तुवन्ति मामेव सर्वभूतिहिते रताः ॥ ४ ॥
हेशोऽधिकतरस्तेपामव्यक्तासक्तचेतसाम् ।

अव्यक्ता हि गतिर्दुःस्तं देहवद्गिरवाप्यते ॥ ५ ॥

ये ह सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः ।

अनन्यतेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ ६ ॥
तेषामहं समुद्धर्तां मृत्युसंसारसागरात्।

इस प्रभा में व्यक्तेपासना का अर्थ भक्ति ईं। परन्तु वहाँ मक्ति से मित्र मित्र अनेक हपास्यों का अर्थ विविद्यत नहीं है; उपास्य अथवा प्रतीकं कोई भी हो, उसमें एक ही सर्वव्यापी परमेखर की भावना रख कर जो भक्ति की जाती है वही सबी व्यक्त-रूपा-सना है और इस अध्याय में वही उदिष्ट है।

अर्जुन ने कहा—(१) इस प्रकार सदा युक्त अर्थात् योगयुक्त हो कर जो भक्त तुम्हारी वपासना करते हैं, और जो अन्यक्त अन्तर अर्थात् ब्रह्म की वपासना करते हैं एनमें वत्तम (कर्म-)योगवेत्ता कौन हैं?

श्रीमगवान् ने कहा—(२) मुममें मन लगा कर, सदा युक्तिचत्त हो करके परम श्रद्धा से जो मेरी उपासना करते हैं, वे मेरे मन में सब से उत्तम युक्त अर्थान् योगी हैं। (३-४) परन्तु जो अनिर्देश्य अर्थान् प्रत्यज्ञ न दिखलाय जानेवाके, अचक, सर्वव्यापी, अचिन्य और कृटस्य अर्थान् सब के मृल में रहनेवाके, अचक और नित्य अक्तर अर्थान् नहा की उपासना सब इन्द्रियों को रोक कर सबैत समबुद्धि रखते हुए करते हैं, वे सब भूतों के हित में निमन्न (लोग मी) मुने ही पाते हैं; (१) (तथांपि) उनके चित्त अव्यक्त में आसक रहने के कारण केश अधिक होते हैं। क्योंकि (क्यक देहधारी महुत्यों को) अन्यक उपासना का मार्ग कष्ट से सिद्ध होता है। (६) परन्तुः जो मुक्तमें सब कर्मों का संन्यान अर्थान् अर्थण करके

भवामि न चिरात्पार्थं मञ्जाविशितचेतसाम् ॥ ७॥ मञ्जेव मन आधत्स्व मिय दुर्व्हि निवेशय ! निवसिष्यसि मञ्जेव अत ऊर्ध्वं न संशयः ॥ ८॥ §§ अथ चित्तं समाधातुं न शक्तोपि मिय स्थिरम् । अभ्यासयोगन ततो मामिन्छाप्नुं धनंजय ॥ ९॥ अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मपरमो भव ।

मत्यरायगा होते हुए धानन्य योग से मेरा घ्यान कर मुक्ते भगते हैं, (७) हे पार्थ ! सुक्तमें चित्त लगानेवाले उन कोगों का, में इस मृत्युमय संसार-सागर से बिना वित्तस्य किये, उद्धार कर देता हूं। (८) ( धातएव ) सुक्तमें ही मन लगा, सुक्तमें सुद्धि को रियर कर, इससे तू निःसन्देह सुक्तमें ही निवास करेगा।

इसमें भक्तिमार्ग की श्रेष्टता का प्रतिपादन है। दूसरे श्लोक में पहले यह सिद्धान्त किया है कि भगवद्गक्त उत्तम योगी है; फिर तीसरे श्लोक में पन्नान्तर-बोधक 'तु' खरवय का प्रयोग कर, इसमें और चौथे श्लोक में कहा है कि अस्यक्त की उपासना करनेवाले भी सुभे ही पाते हैं । परन्तु इसके सत्य होने पर भी पाँचवें क्षोक में यह पतलाया है,कि प्रध्यक उपासकों का मार्ग प्राधिक हेशुरायक होता है; छठे और सातवें श्लोक में वर्षांन किया है कि अन्यक की धपेड़ा स्यक की बपासना सलम होती है; और घाटवें श्लोक में इसके अनुसार व्यवहार करने का प्रज़िन को उपदेश किया है। सारांश, ग्यारहिंद प्राप्याय के अन्त (गी. ११.१५) कि जो उपदेश कर आये हैं, यहाँ अर्जुन के प्रश्न करने पर हसी को एड कर दिया 🕏 । इसका विश्तारपूर्वक विचार कि, भक्तिमार्ग में तुजभता क्या है, गीतारप्रस्य के तरहर्वे प्रकरण में कर चुके हैं; इस कारण यहाँ हम असकी प्रनहिक नहीं करते । इतना भी कहे देते में कि अन्यक की उपासना कप्टमय होने पर भी मोख-टायक ही है; और भक्तिमार्गवालों को स्मरण रखना चाहिये कि भक्तिमार्ग में भी का न छोड़ कर ईश्वरार्पगुपूर्वक अवश्य करना पड़ता है। इसी हेत से छठे स्रोक में "सुक्तमें ही सब कर्मी का संन्यास करके" ये शब्द रखे गये हैं । इसका स्पष्ट क्षियं यह है कि मिक्तमार्ग में भी कर्मी को स्वरूपतः न छोड़े, किन्तु प्रमेश्वर में उन्हें अर्घात रनके फर्नों को अर्पण कर दे । इससे मगट होता है कि भगवान ने इस खच्याय के जन्त में जिस मिक्तमान् पुरुष की खपना प्यारा बतलाया है, इसे श्री हसी अर्थात निकास कर्मयोग-मार्ग का ही समफना चाहिये; वह स्वरूपतः कर्मसंत्यासी नहीं है। इस प्रकार भक्तिमार्ग की श्रेष्टता धार सुलभता बतला कर अब परमेश्वर में ऐसी भक्ति करने के उपाय प्रचेंचें साधन यतजाते हुए, उनके तार-तिस्य का भी खुलासां करते हैं—

(६) प्रव (इस प्रकार) सुक्तमें भही थीति चित्त को स्पिर करते न वन पहे, तो है धनक्षय। प्रस्यात की सहायता से छर्यात् वाश्म्वार प्रयत्न करके सेरी मद्र्थमिप कर्माणि कुर्वन्सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ १०॥ अथैतद्प्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः । सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् ॥ ११॥ श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद्धश्वानं विशिष्यते । ध्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनंतरम् ॥ १२॥

प्राप्ति कर लेने की आशा रख । (१०)यदि अम्यात करने में भी तू असमर्थ न हो तो मदर्थ अर्थाद मेरी प्राप्ति के अर्थ (शाक्रों में वतलाये दुए ज्ञान-ध्यान-भजन-पूजा-पाठ आदि) कर्म करता जा; मदर्थ (थे) कर्म करने से भी तू सिद्धि पावेगा (११) परन्तु यदि इसके करने में भी तू असमर्थ हो, तो उद्योग—मदर्पग्रापूर्वक योग वानी कर्मयोग—का आश्रय करके यतातमा होकर अर्थाद धीरे धीरे चित्त को रोकता हुवा, (अन्त में) सब कर्मों के फलों का त्याग करदे। (१२) वर्यों के अर्थात की वर्येवा ज्ञान अधिक अञ्चात की क्षेत्र होन अधिक अञ्चात की क्षेत्र होन की क्षेत्र की त्याग के द्वीरत ही शान्ति अपेवा कर्मफल का त्याग श्रेष्ट है, आर (इस कर्मफल के) त्याग से तुरंत ही शान्ति प्राप्त होती है।

किर्मयोग की दृष्टि से ये श्लोक अत्यन्त महत्त्व के हैं। इन श्लोकों में भिक्त-. ! यक्त कर्मयोग के सिद्ध होने के लिये अभ्यास, ज्ञान-मजन ग्रादि साधन बतता । कर. इसके और अन्य साधनों के तारतम्य का विचार करके घन्त में प्रयात १२ वें !श्लोक में, कर्मफल के लाग की धार्यात निष्काम कर्मयोग की श्रेष्ठता वर्णित 🕏 । निष्काम कर्मयोग की श्रेष्टता का वर्णान कुछ यहीं नहीं है; किन्तु तीसरे ( ३. 🗜 ) पाँचवें (४. २), धार छाडे (६. ४६) अध्यायों में भी यही ऋषें स्पष्ट शीते । से प्राणित है; और उसके प्रनुसार फल-खागरूप कर्मयोग का श्राचरण करने के ! क्रिये स्थान-स्थान पर फर्जुन की उपदेश भी किया है ( देखे। गीतार. पू. ३०७ -३०८)। परन्तु गीतांधर्म से जिनका सम्प्रदाय जुदा है. उनके लिये यह बात प्रतिकृत है। इसलिये उन्होंने जपर के श्लोकों का और विशेषतया १२ वें श्लोक के । पदा का अर्थ वदलने का प्रयत्न किया है । निरे ज्ञानमार्गी अर्थात् सांख्य-टीका-कारों को यह पसन्द नहीं है कि ज्ञान की भ्रापेचा कर्मफल का त्याग श्रेष्ठ बतलाया जावे । इसाक्षिये उन्होंने कहा है कि या ती ज्ञान शब्द से 'पुस्तकों का ज्ञान' ! जेना चाहिये, अथवा कर्मफल लाग की इस प्रशंसा को अर्थवादात्मक यानी कोरी प्रशंसा समऋनी चाहिये । इसी प्रकार पातंजलयोग-मार्गवाली को स्मन्यास !की प्रयेक्ता कर्मफल-त्याग का वड्प्पन नहीं खुद्दाता और कोरे भक्तिमार्गवालों की— कार्यात जो कहते हैं कि मित्त को छोड़, दूसरे कोई भी कमें न करो उनको-। ध्यान की प्रापेता धर्यात भक्ति की प्रापेता कर्मफलत्याग की श्रेष्ठता सान्य नहीं है। वर्तमान समय में गीता का भक्तियुक्त कर्मयोग सम्प्रदाय खुस सा हो गया है, कि जो पातअक्षयोग, ज्ञान और भक्ति इन तीनों सम्प्रदायों से मिन्न है.

# §§ अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करण एव च।

धीर इसी से उस सम्प्रदाय का कोई टीकाकार भी नहीं पाया जाता 🕏 । अतएव बाज कल गीतां पर जितनी टीकाएँ पाई जाती है, उनमें कर्मफल त्यान की श्रेष्ठता प्रार्थवादात्मक समभी गई है। परन्तु हमारी राय में यह भूल है । गीता में निकाम कर्मयोग को ही प्रतिपाद्य मान लेने से इस श्लोक के अर्थ के विषय में कोई मी ष्ररूचन नहीं रंहती। यदि मान जिया जाव कि कर्म छोडने से निर्वाह नहीं होता, निष्काम कर्म करना ही चाहिये: तो स्वरूपतः कर्मी को त्यागनेवाला ज्ञानमार्गं कर्मयोग से कनिष्ट निश्चित होता है, कोरी इन्द्रियों की ही कसरत करनेवाला पातअलयोग कर्मवोग से इलका जैंचने लगता है और सभी कर्मी की छोड देनेवाला भिक्तार्ग भी कर्मयोग की अपेदा कम योग्यता का सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार निकाम कर्मयोग की श्रेष्टता प्रमाणित हो जाने पर यही प्रश्न रह जाता है कि कर्मयोग में ब्यावश्यक भक्तियुक्त साम्यद्वद्वि को प्राप्त करने के जिये उपाय क्या है। ये उपाय तीन हिं-प्रभ्यात, ज्ञान और व्यान । इनमें, यदि किसी से सम्यास न सधे तो वह ज्ञान अथवा ज्यान में से किसी भी उपाय को स्वीकार कर से । गीता का कपन है, कि इन उपाया का खाचरचा करना. ययोक्त क्रम से सन्तभ है। १२ वं श्लोक में कहा है कि यदि इनमें से एक भी बपाय न सधे, तो मनुष्य को चाहिये कि वह कर्मयोग के आचाना करने का ही एकदम स्नारम्भ कर दे। अय यहाँ एक शंका यह होती है कि जिससे स्वस्यास नहीं सधता और जिससे ज्ञान-व्यान भी नहीं होता, यह कर्मयोग करेगा ही कैसे ? कई एकों ने निश्चय किया है, कि फिर कर्मयोग को सब की अपेचा सलभ कष्टना ही निर्धक है। परन्तु विचार करने से देख पड़ेगा कि इस आर्चेप में कुछ भी जान नहीं है। १२ वें श्लोक में यह नहीं कहा है कि सब कर्मी के फर्लों का 'एकइम' त्याग कर दे; घरन् यह कहा है कि पहले, भगवान् के यतलाये हुए कर्मयोग का आश्रय करके, (ततः) तदनन्तर धीरे-धीरे इस वात को जन्त में सिद्धं कर हो। और ऐसा अर्थ करने से कुछ भी विसहति नहीं रह जाती । पिछत्रे ष्प्रच्यायों में कष्ट ध्याये हैं कि कर्मफल के स्वल्प आचरण से ही नहीं(गी.२.४०), किन्तु जिज्ञासा ( देखो गी. ६. ४४ फीर हमारी दिप्पणी ) हो जाने से भी मनुष्य ष्माप ही स्नाप स्नान्तिम सिद्धि की और विचा चला जाता है। स्नतपुर इस मार्ग की सिद्धि पाने का पहला साधन या सीढ़ी यही है कि कर्मयोग का साश्रय करना चाहिये बर्धात इस मार्ग से जाने की मन में इच्छा होनी चाहिये । कीन कह सकता है कि यह साधन अभ्यास, ज्ञान और ध्यान की अपेन्ना मुक्तभ नहीं है? खीर १२ वें श्लोक का भावार्थ है भी यही। न केवल भगवड़ीता में किन्त सर्यगीता में भी कहा है—

ज्ञानादुपास्तिरुक्षधः कमोरक्षयमुशसनात् । इति यो वेद वेदान्तैः स ९व पुरुपोत्तमः ॥ निर्ममो निरहंकारः समदुःससुकः क्षमी ॥ १३॥ संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दढनिश्चयः । मञ्यपितमनोबुद्धियों मे भक्तः स मे वियः ॥ १४॥ यस्मानोद्धिजते लोको लोकान्नोद्धिजते च यः । हर्णामर्पमयोद्धेगपुक्तो यः स च मे वियः ॥ १५॥ सनपेक्षः शुचिर्द्ध उदासीनो गतव्ययः । सर्वारमपित्याणी यो मङ्गकः स मे वियः ॥ १६॥ यो न हृष्यति न हृष्टि न शोचित न कांसति । शुमागुमपरित्याणी मिक्तमान्यः स मे वियः ॥ १७॥ समः शत्रो च मित्रे च तथा मानापमानयोः । शति। प्रात्ते प्रसद्धः सुस्ते समा स्वार्वे स्वार्वे स्वार्वे समा स्वार्वे स्वार्वे समा संगविवर्जितः ॥ १८॥ श्रीतोष्णस्वदुःस्वपुः समः संगविवर्जितः ॥ १८॥

ं जो इस वेदान्ततस्य को जानता है कि, ज्ञान की अपेद्धा हपासना अर्थाद व्यान या सिंत उत्कृष्ट है एवं उपासना की अपेता कर्म अर्थाद विष्काम कर्म अर्थ है, वही पुरुषोत्तम हैं "(स्वंगी. १. ७०) । साराग्न, मगवद्गीता का निश्चित मत यह है कि कर्मफल सागरूपी योग अर्थाद ज्ञान-भक्ति-युक्त निष्काम कर्मयोग ही सब मार्गों में श्रेष्ठ हैं, और इसके अनुकृत ही नहीं प्रस्तुत पोपक युक्तियाद १२ व सोक में हैं। यदि किसी ट्रूसरे सम्प्रदाय को वह न रुवे तो, वह उसे छोड़ हैं; परन्तु अर्थ की व्यर्थ की व्यर्थ खेंचातानी न को । इस प्रकार कर्मफल-साग को श्रेष्ठ सिद्ध करके वस मार्ग से जानेवाले को (स्वरूपतः कर्म छोड़नेवाले को नहीं) जो सम और शानत स्थिति जनत में प्राप्त होती हैं उसी का वर्णन करके अर्थ मगवान् वतलाते हैं कि ऐसा भक्त ही मुक्त स्वरूपत प्रिय हैं—]

## तुरुयनिदास्त्रतिर्मीनी संतुष्टा यनकनचित्। अनिकेतः स्थिरमितिर्मीक्तमान्मे प्रियो नरः॥ १९॥

गर्मी, तुल और दुःल समान हैं, और जिसे (किसी में भी) आसकि नहीं है, (११) जिसे निन्दा और स्तुति दोनों एक सी हैं, जो मितभाषी है, जो कुछ मिल जावे उसी में सन्तप्ट है, एवं जिसका चित्त स्थिर है, जो धानिकेत हैं धार्यात जिसका (धर्म-फलाशारूप) ठिकाना कहीं भी नहीं रह गया है,वह भक्तिमान् सुके पुरुष प्यारा है। ि चानिकेत ' शब्द उन यतियों के वर्णानों में भी धानेक वार आया करता है कि जो गृहस्याश्रम छोड़, संन्यास धारण करके भित्ता माँगते हुए घमते रहते हिं ( देखों मनु. ६. २५ ) और इसका धात्वर्थ ' विनाः घरवाला ' है । असः इंस खम्याय के ' निर्मम, '' सर्वोरम्म-परित्यागी ' और ' श्रानिकेत ' शब्दीं से. । तथा ग्रन्थत्र गीता में 'त्यक्तसंर्वगरिप्रहः ' ( ४. २९ ), ग्रथवा ' विविक्तसेवी ' १८. ५२) इत्यादि जो शब्द हैं उनके आघार से, संन्यास मार्गवाले टीकाकार फहते हैं कि हमोर मार्ग का यह परम ध्येय " घर-द्वार छोड़ कर विना किसी इन्द्रा के जङ्गलों में आयु के दिन विताना " ही गीता में प्रतिपाद्य है; और दे । इसके लिये स्मृतिप्रन्यों के संन्यास-आध्रम प्रकरण के श्लोकों का प्रमाण दिया !काते हैं । गीता-वाक्यों के ये निरे संन्यास-प्रतिपादक **धर्य संन्यास-सम्प्रदाय** की दृष्टि से महत्व के हो सकते हैं, किन्तु सचे नहीं हैं। क्योंकि गीता के अनु-सार ' निराप्ति ' अथवा ' निष्क्रिय ' होना सञ्चा संन्यास नहीं है: पीछे कई यार गीता का यह श्यिर सिद्धान्त कहा जा चुका है (देखों गी. ४. २और ६.१,२) कि केवन फलाशा को छोड़ना चाहिये, न कि कर्म को । खतः ' भनिकेत ' पद का घर-द्वार छोडना छर्य न ऋरके ऐसा करना चाहिये कि जिसका गीता के छर्मयोग के साथ मेल मिल सके। गी. ४. २० वें श्लोक में कर्मफल की आशा न रखने-वाले प्ररूप को ही ' निराध्य ' विशेषमा लगाया गया है, और गी. ई. १ ले में, बसी क्षर्य में " अनाशितः कर्मफर्त " शब्द आये हैं । ' आश्रय' और ' विकेत ' इन दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है। अतपुत अनिकेत का गृहत्यागी अर्थ न करके. ऐसा करना चाहिये कि गृष्ठ आदि में शिसके मन का स्थान फँसा नहीं है। इसी प्रकार ऊपर १६ वें श्होक में जो ' सर्वीरम्भपीरत्यागी ' शब्द है। बसका भी अर्थ " सारे कर्म या उद्योगों को छोड़नेवाला " नहीं करना चाहिये; किन्तु गीता ४. १९ में जो यह कहा है कि " जिसके समारम्म फलाशा-विरहित हैं उसके कर्म ज्ञान से दुग्ध हो जाते हैं " वैसा ही अर्थ यानी " काम्य आरम्भ अर्थात् क्रम बोड्नेवाला " करना चाहिये। यह वात गी. १८.२ और १८. ४८ एवं ४६ से सिद्ध होती है। सारांग्न, जिसका चित्त घर-गृहस्यी में, यालवर्ची में, अयवा संलार के अन्याप्य कामों में उल्लाहा रहता है, उसी को खागे दुःख होता है । अतपुर, गीला का इतना थीं कहना है कि इन सब यातों में चित्त को फैसने न दो। और

§§ ये तु धर्म्यामृतिमिदं यथोक्तं पर्युपासते । श्रद्धधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीच मे प्रियाः ॥ २० ॥ इति श्रीमद्रगवद्गीताष्ठ उपनिषत्त्र त्रह्मविद्यार्या योगज्ञाले श्रीकृष्णार्जुन-संवादे भक्तियोगो नाम द्वाद्शोऽध्यायः ॥ १२ ॥

मन की इसी वैराम्य स्थिति को प्रगट करने के लिये गीता में ' भविकेत ' भीर ' 'सर्वारंभपरित्यागी' आदि शब्द स्थितप्रज्ञ के वर्णन में भावा करते हैं। येही शब्द यितियों के अर्थात कर्म त्याग्नेवाले संन्यासियों के वर्णनों में भी स्पृतिप्रण्यों में आयो करते हैं। येही शब्द वित्यां है । पर सिर्फ़ इसी जिनयाद पर यह नहीं कहा जा सकता, कि कर्मत्याग्ने हुए संन्यास ही गीता में प्रतिप्राय है । भ्योंकि इसके साथ ही गीता का यह हुस्तरा निश्चित सिद्धान्त है कि जिसकी जुद्धि में पूर्ण वैराग्य भिद गया हो, वस जानी पुरुष को भी इसी विरक्त जुद्धि से फलाशा कोड़ कर शास्त्रतः प्राप्त होनेवाले सिव कर्म करते ही रहना चाहिये । इस समूच पूर्वापर सम्बन्ध को विना सममे, गीता में वहीं कहीं 'अनिकेत' की जोड़ के वैराग्य-बोधक शब्द मिल जावें उन्हीं पर सारा इरस्मदार रख कर यह कह देना ठीक नहीं है कि गीता में कर्म-संन्यास-। प्रधान मार्ग ही प्रतिपाध है । ]

(२०) जपर वतलाये हुए इस अमृततुल्य धर्म का जो मत्परायण होते हुए श्रदा

से आचरण करते हैं, वे भक्त सुभे अलन्त प्रिय हैं।

यह वर्णन हो जुका है (गी. ई. ४७; छे. १८) कि मिक्तमान् जानी पुरुष सब में अंध है; उसी वर्णन के अनुसार भगवान् ने इस स्होक में वतलाया है कि हम अवन्त प्रिय कौन है अर्थात् यहाँ परम भगवदक्त कर्मयोगी का वर्णन किया है। पर भगवान् ही गी. ६. २६ वें स्होक में कहते हैं कि " मुक्ते सब एक से हैं, कोई विशेष प्रिय अथवा द्वेन्य नहीं हैं"। देखनें में यह विशेष प्रतित होता है सिही; पर यह जान जेने से कोई विशेष नहीं रह जाता कि एक वर्णन सगुण | उपासना को अथवा मिक्तमार्ग का है और दूसरा अध्यात्म-दृष्टि अथवा कर्मवि- पाक-दृष्टि से किया गया है। गीतारहस्य के तरहवें प्रकरण के अन्त ( पृ. ४२६ – ४३०) में इस विषय का विवेचन है।

इस प्रकार श्रीभगवान के गाये हुए अर्थात कहे हुए उपनिपद् में, ब्रह्मविद्या न्तर्गत योग-अर्थात कर्मयोग-शास्त्रविपयक, श्रीकृष्ण और अर्जुन के संवाद में,

भक्तियोग नामक वारहवाँ अघ्याय समास हुन्ना ।

# त्रयोदशोऽध्यायः ।

श्रीभगवानुवाच ।

इदं शरीरं कोंतेय क्षेत्रमित्यभिधीयते । पतयो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥ १ ॥ क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत ।

# तेरहवाँ अध्याय ।

[ पिछले घष्पाय में यह बात सिद्ध की गई है कि प्रनिर्देश्य और अध्यक परमेश्वर का (बुद्धि से) चिन्तन करने पर अन्त में मोस्त तो मिसता है; परन्तु हसकी भपेका, श्रद्धा से परमेश्वर के प्रत्यचा और व्यक्त स्वरूप की मक्ति करके परमे-श्वरापंचा युद्धि से सब कर्मी को करते रहने पर, वहीं मोख सुलम शीत से मिल जाता है। परनतु इतने ही से ज्ञान-विज्ञान का वह निरूपण समाप्त नहीं हो जाता कि जिसका प्रारम्भ सातवें प्रध्याय में किया गया है। परमेश्वर का पूर्वा ज्ञान होने के क्षिये वाहरी स्टिष्ट के चर-अचर-विचार के साथ ही साथ मनुष्य के शरीर भीर आत्मा का अथवा चेत्र और चेत्रज्ञ का भी विचार करना पहला है। ऐसे ही यदि सामान्य रीति से जान जिया कि सब न्यक पदार्घ जड प्रकृति से धरपन होते हैं, तो भी यह बतलाये बिना ज्ञान-विज्ञान का निरूपण परा नहीं होता कि प्रकृति के किस गुगा से यह विस्तार होता है और उसका क्रम कौनसा है। अतएव तेरहवें अध्याय में पष्टके चेत्र-चेत्रज्ञ का विचार, और फिर आगे चार बान्यायों में गुगाञ्चय का विभाग, चतला कर बाठारहर्वे बाज्याय में समप्र विषय का अपसंशार किया गया है। सारांश, तीसरी पढावायी स्वतन्त्र नहीं है, कर्मयोग की सिद्धि के लिये जिस ज्ञान-विज्ञान के निरूपण का सातवें बाच्याय में आरम्भ हो जुका है हसी की पूर्ति इस परुष्यायी में की गई है। देखो गीतारहस्य पू. ४५६ - ४६३। गीता की कई एक प्रतियों में, इस तेरहवें अध्याय के बारम्भ में, यह श्लोक पाया जाता 🛊 " ग्रज़ैन उवाच-प्रकृतिं पुरुषं चैव चेत्र चेत्रज्ञमेव च । एतद्वेदितुभिन्छामि ज्ञानं होयं च केशव ॥" बारि हसका अर्थ यह है—" अर्जुन ने कहा, सुक्ते प्रकृति, पुरुष, स्रोत्र, स्रोत्रज्ञ, ज्ञान धौर ज्ञेय के जानने की इच्छा है, सो बतलाओ।" परन्तु स्पष्ट हेस पहता है कि किसी ने यह न जान कर कि चेत्र-चेत्रज्ञविचार गीता में धाया हैसे है, पीछे से यह श्लोक गीता में घुसेड़ दिया है। टीकाकार इस श्लोक को चेपक मानते हैं, और दोपक न मानने से गीता के श्लोकों की संख्या भी सात सौ से एक काधिक बढ़ जाती है। अतः इस श्लोक को हमने भी प्रचित्त ही मान कर, शाहर माध्य के अनुसार इस अध्याय का आरम्भ किया है। ]

श्रीभगवान् ने कहा-(१) है कौन्तेय! इसी ग्रारीर को चोत्र कहते हैं। इसे ( ग्रारीर को ) जो जानता है उसे, ताहिद अर्थात् इस ग्रास्त के जाननेवाले, चेत्रज्ञ क्षेत्रक्षेत्रक्षयोर्कानं यत्तन्द्वानं मतं मम ॥ २ ॥ §§ तत्क्षेत्रं यच यादक् च यद्विकारि यतस्र यत् । स च यो यत्प्रमावश्च तत्समासेन मे शृणु ॥ ३ ॥ ऋषिमिर्वेहुधा गीतं छंदोभिर्विविधेः पृथक् । ब्रह्मसूत्रपदेश्चेव हेतुमद्गिर्विनिश्चितैः ॥ ४ ॥

कड्ढे हैं। (२) हे भारत! सय चेत्रों में चेत्रत्र मी मुक्ते ही समक्त । चेत्र घीर चेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही मेरा (पासेचर का ) ज्ञान माना गया है।

[ पहले शोक में ' चेत्र ' और ' चेत्रज़ ' इन दो शब्दों का अर्थ दिया है; थीर दूसरे स्रोक में चेत्रज्ञ का स्वरूप चतलाया है कि चेत्रज्ञ में परमेश्वर हैं, अध्या जो पिग्ड में ई वही ब्रह्मांड में ई। दूसरे श्लोक के चापि=मी शन्तें का अर्थ यह ई-न केवल चेत्रज्ञ ही पत्युत चेत्र मी में ही हूँ। पर्यों के जिन पत्र-महाभूतों से चेत्र या शरीर वनता है, वे प्रकृति से बने रहते हैं; फाँर सातवें तिया बाठवें घच्याय में दतला भाये हैं कि यह प्रकृति परमेश्वर की ही किंग्रि विभृति ई (देसी ७. ४; ८. ४; ६. ८)। इस रीति से चेत्र या शरीर के पञ्चमद्दाभूतों से बने हुए रहने के कारण चित्र का समावेग उस वर्ग में होता है जिसे चर-मचर-विचार में 'चर 'कहते हैं; और चेत्रज्ञ ही परमेश्वर है। इस | प्रकार चराचर-विचार के समान ही चेत्र-चेत्रज्ञ का विचार भी परमेश्वर के ज्ञान का एक माग वन जाता है ( देखो गीतार. पृ. १४२ - १४२)। सीर इसी समि-पाय को सन में ला कर दूसरे श्लोक के अन्त में यह वास्य आया है कि " चेत्र |भीर चेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वंही मेरा अर्थात् परमेश्वर का ज्ञान है। " जो अदैत विदान्त को नहीं मानते, उन्हें "चेत्रज्ञ भी में हुँ" इस वाश्य की खींबातानी करनी पड़ती है और प्रतिपादन करना पड़ता है कि इस वात्रय से ' चेत्रज्ञ ' तथा ' मैं परमेखर का अमेदमाव नहीं दिखक्षाया जाता । और कई स्रोग 'मेरा ' ( मम ) इस पद का अन्वय ' ज्ञान ' शुब्द के साथ न लगा ' मतं ' अर्थात् 'माना गया हैं' शब्द के साय लगा कर यों अर्थ करते हैं कि "इनके ज्ञान को मैं ज्ञान समभाता हैं।" पर ये अर्थ सहज नहीं हैं। आठवें अध्याय के आरम्भ में ही वर्णन है कि देह में निवास करनेवाला खारमा (आधिदेव) में ही हूँ अयवा " जो पिएड में है, वही ब्रह्माएड में है; " और सातव में भी भगवानू ने 'जीव' को अपनी ही परा प्रकृति कहा है ( ७. ५ )। इसी अध्याय के २२वें और ३१ वें क्षिक में भी ऐसा ही वर्णन है। भ्रव बतलाते हैं कि होत्र होत्रह का विचार कहाँ

पर चौर किसने किया है—]
(३) चेत्र वया है, वह किस प्रकार का है, उसके कौन कीन विकार हैं, (उसमें भी) किससे क्या होता है; ऐसे ही वह ऋषांत चेत्रज्ञ कीन है और उसका प्रभाव क्या है – इसे में संदेप से बतजाता हैं, सुन। (४) ब्रह्मसूत्र के पर्ने स भी यह §§ महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरत्यक्तमेव च ।

इंद्रियाणि दशैकं च पञ्च चेंद्रियगोचराः ॥ ५ ॥

इन्छा द्वेपः सुखं दुःखं संघातखेतना घृतिः ।

पतत्थेत्रं समासेन सचिकारगुदाहृतम् ॥ ६ ॥

विषय गाया गया ई कि जिन्हें बहुत प्रकार से, विविध हुन्हों में पृषक् पृषक् (भनेक)

करियर ने (कार्य-कारगुरूप) हेतु दिखला कर पूर्ण निश्चित किया है।

[ गीतारहस्य के परिशिष्ट प्रकरमा ( ए. ५३२ -५३६) में हमने विस्तारपूर्वक दिखकाया है कि, इस श्लोक में व्यास्त्र शब्द से वर्तमान वेदान्तसूत्र उदिए हैं। उपनिषद् किसी एक ऋषि का कोई एक प्रन्य नहीं है । ब्रानेक ऋषियों को भिन्न भिद्रा कोल या स्थान में जिन ऋष्यात्मविचारीं का स्कुरागु हो प्राया, वे विचार यिना किसी पारापरिक सम्बन्ध के भिन्न भिन्न उपनिपदों में वर्शित हैं। इसानिये उपनिषद् सद्धीर्या हो गये हैं और कई स्थानों पर वे परस्पर-विरुद्ध से जान पढ़ते हिं। जप के फीक के पहले चरणा में जो 'विविध' और ' प्रयक ' शब्द हैं वे विपानिपदों के इसी सद्भीगों स्वरूप का योध कराते हैं । इन उपनिपदों के सद्भीगों र्थार परस्पर-विरुद्ध होने के कारण प्राचार्य बादरायण ने उनके बिद्धान्तों की एक-| यापयता करने के लिये बायसूत्रों या वेदान्तसूत्रों की रचना थी है । और, इन सूत्रों !में उपनिपदों के सप विषयों को लेकर प्रमाण सहित, अधांत वार्य-कारण आदि हितु दिखला करके, पूर्ण रीति से सिद्ध किया है कि प्रत्येक विषय के सम्यन्ध में क्षिय उपनिपदों से एक ही सिद्धान्त कैसे निकाला जाता है। अर्थात उपनिपदों का | रष्ट्रस्य समम्तने के लिये वेदान्तसूत्रों की सर्देव ज़रूरत पडती है। प्रतः इस श्लोक |में दोनों ही का बलेख किया गया है। बहासूत्र के दूसरे शब्दाय में, शीसरे पाद के पहले १६ सम्रों में चेत्र का विचार और किर उस पाट के धन्त तक चेत्रज का विचार किया गया है ब्रह्मसूत्रों में यह विचार है, इसलिय उन्हें 'शारीरक सूत्र' 'प्रचाँत शरीर या चेत्रं का विचार करनेवाले सत्र भी कहते हैं। थह पतला चुके कि च्रेत्र-द्वेत्रज्ञ का विचार किसने कहाँ किया है: अब पतलाते हैं कि चेत्र क्या है--

(५) (पृथिवी क्यादि पाँच स्यूल) महाभूत, प्रसद्धार, बुद्धि (महान् ), अन्यक्त ( प्रकृति ), दश ( स्ट्नम ) इन्द्रियाँ कीर एक ( मन ); तथा ( पाँच ) इन्द्रियाँ के पाँच ( शुन्द, स्पर्ग, रूप, रस कीर गन्ध—ये स्ट्नम ) विषय, (६) इन्छा, द्वेप, सुक्ष, दुःस, संघात, चेतना क्यांत् प्राण्य जादि का न्यक न्यापार, जौर छित यानी धैर्य, इस ( ३३ तस्वां के ) समुदाय को सविकार चेत्र कहते हैं।

| यद्द चोत्र और उसके विकारों का लक्षण है । पाँचव क्षोक में सांख्य मत-|वालों के पचील तत्वों में से, पुरुप को छोड़ शेप चौबील तस्व खागये हैं । इन्हीं !चौबील तत्वों में मन का लमावेश होने के कारण इन्छा, हेप खादि मनोधर्मी §§ अमानित्वमदंभित्वमहिंसा झांतिरार्जवम् । आचार्यापासनं शीचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः ॥ ७ ॥ इत्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव च । जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोपानुदर्शनम् ॥ ८ ॥ असक्तिरनभिष्वंगः पुत्रदारगृहादिषु । नित्यं च समचित्तत्विमष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ ९ ॥

को प्रालग वतलाने की ज़रूरत न थी। परन्तु क्या।इ-मतानुयायियों के मत से ये धर्म आत्मा के हैं। इस मत को मान लेने से शंका होती है कि इन गुणों का चित्र में भी समावेश भीता भैया नहीं। अतः चेत्र शब्द की व्याख्या को निः-। सन्दिग्ध करने के लिये यहाँ स्पष्ट शिति से चीय में श्री इच्छा देंप आदि द्वन्द्वों का ! समावेश कर लिया है और उसी में भय ग्रमय ग्राटि श्रम्य इन्हों का भी संख्या। सि समावेश हो जाता है। यह दिखलाने के लिये कि सब का संघात शर्यात समूह ज़ेत्र से ध्वतन्त्र कर्ता नहीं है, उसकी गगाना चेत्र में ही की गई है। कई बार 'चेतना ' शब्द का 'चेतन्य ' अर्थ होता है । परन्तु यहाँ चेतना से ' जह देश में प्रापा धादि के देख पडनेवाले ध्यापार, ध्ययवा जीवितावस्या की चेपा, ' इतना श्री अर्थ विवक्तित है; आर ऊपर दूसरे श्लोक में कहा है कि जिं वस्तु में यह चेतना जिससे उत्पन्न होती है वह विच्छाक्ति प्रयश वैतन्य, चित्रज्ञ-रूप से, चेत्र से धालग रहता है। ' छति ' शब्द की व्याख्या धारी गीता । (१८. ३३) में ही की है, उसे देखो । छठे श्लोक के 'समासेन ' पद का कर्य " इन सब का समुदाय " है। ऋधिक विवरण गीतारहस्य के झाठवें प्रकरण के । भारत ( पृ. १४३ और १४४ ) में मिलेगा । पहले ' खेन्रज्ञ ' के यानी ' परमेश्वर ' वतला कर फिर खुलासा किया है कि ' चेन्न ' क्या है। अब मनुष्य के स्वभाव पर ज्ञान के जो परिग्राम होते हैं, उनका वर्गान करके यह बतलांते हैं कि ज्ञान किसको कहते हैं: भौर छागे होय का स्वरूप बतलाया है। ये दोनों विषय देखने मिं भिन्न देख पड़ते हैं भवश्य; पर चास्तविक रीति से वे चेन्न-चेन्नज्ञ-विचार के ही दो भाग हैं। क्योंकि जारम्स में ही क्षेत्रज्ञ का क्यर्य परमेश्वर बतला माये हैं। स्रतरव चेंबज़ का ज्ञान ही परमेश्वर का ज्ञान है और उसी का स्वरूप जगले श्लोकों में वंशित है—वीच में ही कोई मनमाना विषय नहीं

्र १ (७) मान-हीनता, दम्म-हीनता, आहंसा, स्तृमा, सरलता, गुरुसेवा, पवि-त्रता, स्थिरता, मनोनिश्रह, (८) हन्द्रियों के विषयों में विराग, अहङ्कार-हीनता और जन्म-सृत्यु-बुढ़ापा-व्याधि एवं दुःखों को ( अपने पीक्षे स्नये हुए) दोप सम-कता; (१) ( कमें में ) अनासक्ति, वासवचों और घर-गृहस्यी आदि में सम्यन स्थाना, इष्ट या आनिष्ट की प्राप्ति से चित्त की सर्वदा एक ही सी वृत्ति रखना, मंथि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी । विविक्तदेशसेवित्वमरितर्जनसंसदि ॥ १० ॥ अध्यात्मक्षाननित्यत्वं तत्त्वक्षानार्थदर्शनम् । पत्तद्वानमिति प्रोक्तमक्षानं यदतोऽन्यथा ॥ ११ ॥

(१०) चीर मुक्तमें धनन्य भाव से घटल भक्ति, ' विविक्त ' धर्यात् सुने सुए धर्मवा एकान्त स्थान में रहना, साधारण कोगों के जमाव को पसन्द न करना, (११) धर्म्यात्म ज्ञान को नित्य समझना चौर तंत्रज्ञान के सिद्धान्तों का परिशीयन—इनको ज्ञान कन्नते हैं: इसके व्यतिरिक्त जो कुछ है यह सय धन्नान है।

सिंख्यों के मत में चेत्र-चेत्रज्ञ का ज्ञान ही प्रकृति-पुरुप के विवेक का ! जान के और वसे इसी धारुयाय में भागे यतलाया के ( १३. १६ – २३: १४. १६)। इसी प्रकार काठारहर्वे काठ्याय (१८. २०) में ज्ञान के स्वरूप का यह ि स्यापक जन्मगा वत्तवाया है—" आविभक्तं विभक्तेष्र "। परन्त मोन्द्रशाख में चेत्र-चित्रज्ञ के ज्ञान का कर्ष पुद्धि से यही जान होना नहीं होता कि प्रमुक प्रमुक वातें असुक प्रकार की हैं। अध्यारमशास्त्र का सिद्धान्त यह है, कि उस शान का दिह के स्वभाव पर साम्यब्रद्धिरूप परिग्राम होना चाहिये; प्रान्यया यह ज्ञान धपूर्ण या कचा है। धतएव यह नहीं धतलाया कि वृद्धि से धामुक धामुक जान किना ही ज्ञान है; चल्कि ऊपर पाँच श्लीकों में ज्ञान की इस प्रकार स्याख्या की गई है कि जब उक्त श्लोकों में बतलाये हुए बीस गुगा ( मान फीर दम्म का हुट. जाना, बाहिंसा, बनासकि, समशुद्धि, इत्यादि ) मनुष्य के स्वभाव में देश पड़ने क्रमें तब, उसे ज्ञान कद्दना चाहिये; (गीतार. प्ट. २४७ फ्रीर २४८)। दसर्वे श्लोक में "विविक्तस्थान में रहना कीर जमाव को नापसन्द करना" भी ज्ञान का एक बच्चा कहा है। इससे छुछ लोगों ने यह दिखताने का प्रयत्न किया है कि गीता को संन्यासमार्ग ही अमीट है। किन्तु हम पहने ही वतना आपे हिं (देखों गी. १२. १६ की टिप्पणी फीर गीतार. पृ. २८३) कि यह सत ठीक नहीं है और ऐसा अर्थ करना अचित भी नहीं है। यहाँ हतना ही विचार किया हि कि ' ज्ञान ' क्या है; कीर वह ज्ञान व्यान वर्षों में, घर-गृहस्यी में समया कोगों के जमाव में अनासिक है, एवं इस विषय में कोई बाद भी नहीं है। अब अगला प्रश्न यह है कि इस ज्ञान के हो जाने पर, इसी अनासक मुद्धि से घाल-वर्चों में भाषवा संसार में रह कर प्राधिमात्र के दितार्थ जगत के व्यवहार किये जार्ये अथवा न किये जार्ये; और कैवल ज्ञान की व्याख्या से ही इसका विर्याय करना उचित नहीं है। क्योंकि गीता में ही भगवान ने अनेक स्थला पर कहा है कि ज्ञानी पुरुष कर्मी में बिस न होकर उन्हें भासफ-युद्धि से स्नोकसंग्रह के निमित्त करता रहे और इसकी लिखि के लिये जनक के यतीय का आरि अपने व्यवहार का बदाहरण भी दिया है (गी. ३. १६ - २५; ४. १४)। समर्प गी. र. ९९

\$ क्षेयं यत्त्रवस्थामि यज्ज्ञात्वाऽमृतमञ्जुते ।
अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्त्रज्ञात्वाऽच्यते ॥ १२ ॥
सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोऽिक्षाद्विरोमुखम् ।
सर्वतः श्रुतिमह्रोके सर्वमान्त्रय तिष्ठति ॥ १३ ॥
सर्वेद्वियगुणामासं सर्वेद्वियविवर्जितम् ।
असकं सर्वभूष्येव निर्गुणं गुणमोक्तृ च ॥ १४ ॥
विद्यंतश्च मूतानामचरं चरमेव च ।
स्क्ष्मत्वाचद्विज्ञयं द्रस्यं चांतिके च तत् ॥ १५ ॥
अविमक्तं च भृतेषु विभक्तमिव च स्थितम् ।
भृतमर्वृ च यज्ज्ञेयं प्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥ १६ ॥
ज्योतिपामिप तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ।
ज्ञानं श्रेयं ज्ञानगम्यं दृद्धि सर्वस्य थिष्ठितम् ॥ १७ ॥

ज्ञानं श्रेयं ज्ञानगम्यं दृद्धि सर्वस्य थिष्ठितम् ॥ १७ ॥

ज्ञानं श्रेयं ज्ञानगम्यं दृद्धि सर्वस्य थिष्ठितम् ॥ १७ ॥

|श्रीरामदास स्वामी के चरित्र से यह यात प्रगट होती है कि शहर में रहने की |जालसा न रहने पर मी जगत् के व्यवहार केवल कर्तन्य समझ कर कैसे किये |जा सकते हैं (देखो दासवोध १८. ई. २६ और १६. ६. ११)। यह ज्ञान का

बिद्या दुआ, अय ज्ञेय का स्वरूप वतलाते हैं-

(१२) (अय तुम्में) वह यतलाता हूँ (कि) जिसे जान लेने से 'अम्रत' अर्थात् मोच मिलता है। (वह) अनिदि (सव से) परे का ब्रह्म है। वह व वसे 'सत् 'क्हते हैं और न 'असत् 'ही। (१३) उतके, सब ओर हाय गरे हैं; सब और कॉलें, सिर और मुँह हैं; सब और कान हैं। और वही हत लोक में सब को व्याप रहा है। (१४) (उतमें) सब इन्द्रियों के गुणों का आमात है, पर उतके कोई भी हन्द्रिय नहीं हैं; वह (सब से) असक अर्थात् अलग हो कर भी सब का पालन करता है; और निर्गुण होने पर भी गुणों का अपभोग करता है। (१४) (वह) सब भूतों के मीतर और वाहर भी है; अचर है और चर भी है; स्दम होने के कारण वह अविजेय है; और दूर होकर भी समीप है। (१६) वह (तखतः) 'आविभक्त अर्थात् यखंडित होकर भी, सम भूतों में मानों (नानात्व से) विभक्त हो रहा है; और (सव) भूतों का पालन करनेवाला, प्रसनेवाला एवं उत्पन्न करनेवाला में उसे ही सममाना चाहिये। (१७) उसे ही तेज का भी तेज, और अन्यकार से परे का कहते हैं; ज्ञान, जो आनने योग्य हे वह (ज्ञेय), और ज्ञानगम्य अर्थात् आन से (ही) विदित होनेवाला भी (वहीं) है, सब के हृदय में वही अधिष्ठित है। [अर्थातन्य और अन्वर पर्यक्ष—जिसे के नेत्र अथवा परमात्मा मी

ि चिनित्य चीर चन्नर पान्नहा—जिसे कि चेत्रज्ञ चयवा पासासी के किहते हैं—(गी. १३. २२) का जो वर्णान ऊपर हैं, वह चाटवें क्रध्यायवाले चिन्नुर त्रहा के वर्णान के ससान (गी. ⊏. ६ − ११) उपनिपदों के बाघार पर किया |गया है। पूरा तेरहवाँ स्त्रोक (शे. ३. १६) और बगले स्त्रोक का यह चर्दाग्र कि

# श्रीति क्षेत्रं तथा शानं शेयं चोक्तं समासतः। मद्भक्त पतिद्वशय मद्भावायोपपद्यते।। १८॥

" सय इन्द्रियों के गुणों का भास होनेवाला, तथापि सब इन्द्रियों से विरहित " श्वीताश्वतर उपनिपद (३. १७) में ज्यों का त्यों है; एवं " दूर होने पर भी समीप " ये शुन्द ईशाबास्य (५) और सुगढक (३. १.७) उपनिपर्दों में पाये जाते हैं। पिसे ही " तेज का तेज " ये शब्द वृहदारस्यक ( ४. ४. १६ ) के हैं, फ्रीर " अन्धकार से परे का "ये शब्द खेताश्वतर (३. ८) के हैं। इसी ऑति यह वर्णन कि " जो न तो सत् कहा जाता है और न असत् कहा जाता है " ऋखेद के !" नासदासीत नो सदासीत " इस ब्रह्म-विषयक प्रसिद्ध सक्त को ( ऋ. १०. [१२६) जन्य कर किया गया है। 'सत् 'और 'असत् ' शब्दों के अर्थी का ।विचार गीतारहस्य पू. २४३ - २४४ में विस्तार सहित किया गया है। धीर फिर शीता ६. १६ वें श्लोक की टिप्पगी में भी किया गया है। गीता ६. १६ में कहा हि कि ' सत् ' और 'असत् ' में ही हैं। अब यह वर्धन विरुद्ध सा जैवता है कि सिचा प्राप्त न 'सत् ' है और न ' असत् '। परन्तु वास्तव में यह विरोध सचा निर्धी ई । वर्षोकि 'व्यक्त '(चर) सृष्टि और 'अव्यक्त ' (अचर) सृष्टि, ये दोनों यथि परमेश्वर के ही स्वरूप हैं, तथिप सचा परमेश्वरतस्य इन दोनों से परे । धर्षात् पूर्णतया प्रज्ञेय है । यह सिद्धान्त गीता में ही पहले ' भूतमूज च भूतहयः' [(गी. ह. ५) में फौर जागे फिर ( १५. १६, १७ ) पुरुषोत्तम जन्मणा में रपष्टतया धतलाया गया है । निर्मुण बहा किसे कहते हैं, और जगत में रह कर भी वह कारत से याहर कैसे है अथवा वह ' विभक्त ' अर्थात नानारूपात्मक देख पडने पर भी मूल में प्रविभक्त अर्थात एक ही कैसे है, इत्यादि प्रश्नों का विचार गीता-रहस्य के नवें प्रकरण में ( ए. २०५ से जागे ) किया जा चुका है। सोजहवें श्लोक |में ' विभक्तमिव ' का अनुवाद यह है—'' मानों विभक्त हुआ सा देख पड़ता ि है "। यह 'हव' शब्द उपनिपदों में, धनेक बार इसी धर्च में घाया है कि जगत का नानात्व आन्तिकारक है और एकरव ही सत्य है। बदाहरगार्थ " हैतमिव . ! भयति, " " य इन्ह नानेव परयति " इत्यादि ( वृ. २. ४. १४; ४. ४. १६; ४. ३. 💩 ) । घरत्व प्रगट 🕏 कि गीता में यह फहुँत सिद्धान्त ही प्रतिपाद्य 🕏 कि, नाना नाम-ख्यात्मक माया अम १६ भीर उसमें भाविभक्त से रहनेवाला बहा ही सख कि । गीता १८. २० में फिर यतलाया है कि ' खविमक्तं विमक्तेषु ' अर्पात् नागत्व में पुकरव देखना साध्यिक ज्ञान का सञ्चला है। गीतारहृत्य के ब्राच्यातम प्रकरण में वर्धान है कि यही सात्विक ज्ञान बास है। देखो गीतार. पृ. २१४, २१५; और [g. १६१ - १६२ l]

(१८) इस प्रकार संत्रेप से वतला दिया कि चेत्र, ज्ञान और ज्ञेय किसे कहते हैं। मेरा मक्त इसे जान कर, मेरे स्वरूप को पाता है। §§ प्रकृति पुरुषं चैव विद्धयनादी उभाविष ।
विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसंभवान् ॥ १९ ॥
कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते ॥
पुरुषः सुखदुःसानां भोकृत्वे हेतुरुच्यते ॥ २० ॥

क्रिध्यातम या वेदान्तशास्त्र के क्राधार से अब तक स्रेत्र, ज्ञान और ज्ञेप का विचार किया गया। इनमें ' ज़ेय ' ही चेत्रज्ञ अथवा परव्रहा है और ' ज्ञान ' दूसरे श्लोक में बतलाया हुआ चेत्र चेत्रज्ञ-ज्ञान है, इस कारण यही संचेप में परमेश्वर के सब ज्ञान का निरूपण है। १= वें श्लोक में यह सिद्धान्त बतका दिया है कि जब चेत्र-चेत्रज्ञ-विचार श्री परमेश्वर का ज्ञान है, तब आगे यह थाप ही सिद्ध है कि उसका फल भी मोच ही होना चाहिये। वेदान्तग्रास्त्र का ! चेत्र-चेत्रज्ञ-विचार यहाँ समाप्त हो गया । परन्त प्रकृति से ही पाञ्चमाँतिक विकार-वान चेत्र उत्पन्न होता है इसलिये, और सांख्य जिसे ' पुरुष ' कहते हैं उसे ही अध्यात्मशास्त्र में 'श्रात्मा' कहते हैं हसस्त्रिये, सांख्य की दृष्टि से चेत्र-चेत्रज्ञविचार ही प्रकृति पुरुष का निवेक होता है। गीताशास्त्र प्रकृति और पुरुष को सांख्य के समान दो स्वतन्त्रं तस्व नहीं मानता; सातवें बाध्याय ( ७. ४, ५ ) में कहा है कि ये एक ही परमेश्वर के, कनिष्ट और श्रेष्ट, दो रूप हैं । परन्त सांख्यों के द्वैत के बदसे गीताशास्त्र के इस सहैत को एक बार स्त्रीकार कर लेने पर, फिर प्रकृति श्रीर प्रतप के परस्पर सम्बन्ध का सांख्यों का ज्ञान गीता को समान्य नहीं है। और यह भी कह सकते हैं कि चेत्र-चेत्रज्ञ के ज्ञान का ही रूपान्तर प्रकृति-पुरुष का विवेक है ( देखो गीतार. प्र. ७ ) । इसी लिये अब तक उपनिपदों के आधार से जो चेत्र-चेत्रज्ञ का ज्ञान बतलाया गया, रसे ही घब सांख्यों की परिमापा में, किन्त सांख्यों के हैत को अस्त्रीकार करके. प्रकृति-प्ररूप-विवेक के रूप से वतलाते हैं---

(१६) प्रकृति खौर पुरुष, दोनों को ही खनादि सममः। विकार और गुर्गों को प्रकृति से ही वपना हुन्ना लान।

[ सांख्यशास्त्र के मत में प्रकृति और पुरुष, दोनों न केवल स्रमादि हैं प्रस्तुत | स्वतन्त्र फाँर स्वयंभू मी हैं । वेदान्ती सममति हैं कि प्रकृति परमेश्वर से ही | उत्पन्न हुई हैं, स्रतप्त वह न स्वयम्भू है और न स्वतन्त्र हैं (गी. १. १, ६) । परन्तु यह नहीं वतलाया जा सकता कि परमेश्वर से प्रकृति कव उत्पन्न हुई; और पुरुष (जीव ) परमेश्वर का ही झंग्र हैं (गी. १५. ७); इस कारण वेदान्तियों की इतना मान्य हैं कि दोनों बानादि हैं । इस विषय का क्रियंक विवेचन गीतारहर्ष | के ७ वें प्रकरण में और विशेषतः पृ. १६१ – १६७ में, एवं १० वें प्रकरण के १९० | २६६ – २६५ में किया गया है । ]

(२०) कार्य अर्थात देह के और करण अर्थात इन्द्रियों के कर्तृत्व के लिये प्रकृति

पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंके प्रकृतिजान्गुणान् ।
कारणं गुणसंगोऽस्य सदसयोनिजन्मस्र ॥ २१ ॥

§§ उपद्रष्टाऽनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः ।
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्युरुषः परः ॥ २२ ॥
य पतं वेस्ति पुरुषं प्रकृति च गुणैः सह ।
सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥ २३ ॥

कारण कही जाती है; र्यार ( कर्ता न होने पर भी ) सुख-दुःखों को भोगने के लिये पुरुष ( चेत्रज्ञ ) कारण कहा जाता है।

हिस श्लोक में 'कार्यकरता 'के स्वान में 'कार्यकारता ' भी पाठ है, इतीर तय उसका यह फर्य होता है:—सांख्यों के महत् खादि तेईस तस्व एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा इस कार्य-कारता क्रम से उपन कर सारी व्यक्त सृष्टि प्रकृति से बनती है। यह कर्य भी बेजा नहीं है, परन्तु चेत्र खेत्रज्ञ के विचार में |चेत्र की उत्पत्ति बतलाना प्रसंगानुसार नहीं है। प्रकृति से जगत् के उत्पत्न होने का |चर्गान तो पहले ही सातवें खाँर नवें अध्याय में हो चुका है। ख्रतएव 'कार्य-|करगा' पाठ ही यहाँ अधिक प्रशस्त देख पढ़ता है। श्राक्करमाध्य में यही |'कार्यकरगा' पाठ है।

(२१) वर्षों के पुरुप प्रकृति में स्राधिष्ठित हो कर प्रकृति के गुगाों का उपभोग करता है; स्रीर ( प्रकृति के ) गुगां का यह संयोग पुरुप को भन्ना-पुरी योनियों में जन्म

क्षेने के लिये कारण होता है।

| [प्रकृति खीर पुरुष के पारस्परिक सम्बन्ध का और भेद का यह वर्धान | सांत्यशाख का है ( देखों गीतार. ए. १५४—१६२ )। अब यह कह कर कि | वेदान्ती होग पुरुष को परमात्मा कहते हैं, सांवय खीर वेदान्त का मेल कर दिया | गया है, खीर ऐसा करने से प्रकृति-पुरुष-विचार एवं चेत्र-चेत्रज्ञ-विचार की पूरी | एकवास्यता हो जाती हैं। ]

(२२) (मकृति के गुर्खों के) उपदृष्टा ध्वर्यात् समीप बैठ कर देखनेवाले, ख्रतु-मोदन करनेवाले, मर्सा खर्यात् (प्रकृति के गुर्खों को) यहानेवाले, खीर उपमोग करनेवाले की ही इस देश में परपुरुष, महेश्वर धीर परमारमा कहते हैं। (२३) इस प्रकार पुरुष (निर्पुष्ण) और प्रकृति को ही जो गुर्खों समेत जानता है,

वह कैसा ही वर्ताव क्यों न किया करे उसका पुनर्जन्म नहीं होता।

े [ २२वें श्रोक में जल यह निश्चय हो चुका कि पुरुप ही देह में परमात्मा है, | तब सांख्यशास्त्र के अनुसार पुरुप का जो उदासीनत्व और अकर्तृत्व है वही | आत्मा का अकर्तृत्व हो जाता है और इस प्रकार सांख्यों की उपपत्ति से वेदान्त | की एकवाश्यता हो जाती है । कुछ वेदान्तवाले अन्यकारों की समभ्क है, कि | सांख्य-वादी वेदान्त के शत्रु हैं, अतः बहुतेरे वेदान्ती सांख्य-उपपत्ति को सर्वया §§ ध्याननात्मिन पद्म्यान्त केचिदात्मानमात्मना । अन्य सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥ २४ ॥ अन्य त्वंच्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥ २४ ॥ अन्य त्वंचमजानन्तः श्रुत्वान्येम्य उपासते । तेऽपि चातितरम्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः ॥ २५ ॥ 
§ यावत्संजायते किंचित्सत्त्वं स्यावरजंगमम् । 
क्षेत्रक्षेत्रइसंयोगान्तद्विद्धि भरतर्षम ॥ २६ ॥ 
समं सर्वेषु भूतेषु तिप्ठन्तं परमेश्वरम् ।

| स्वान्य मानते हैं । किन्तु गीता ने ऐसा नहीं कियाः एक ही विषय, चेस-नेम्रज्ञ-|विचार का एक वार वेदान्त की दृष्टि से, और दूसरी वार (वेदान्त के अद्वैत मत |को विना छोड़े हीं) सांख्य-दृष्टि से, अतिपादन किया है । इससे गीताशास्त्र की |समञ्जूद्धि प्रगट हो जाती है । यह भी कह सकते हैं कि उपनिपढ़ों के और गीता |के विवेचन में यह एक महस्व का भेद हैं (देखों गी. र. परिशिष्ट ए. ५२७) । इससे |प्रगट होता है कि यद्यपि सांख्यों का दून-वाद गीता को माम्य नहीं है, तथापि |वनके प्रतिपादन में जो कुछ युक्तिश्रहत जान पड़ता है वह गीता को स्रमान्य नहीं |है । दूसरे ही स्कोक में कह दिया है कि चेत्र-चेत्रग्र का ज्ञान ही परमेश्वर का ज्ञान |है । अब प्रसङ्ग के अनुसार संचेप से पिग्रह का ज्ञान और देह के परमेश्वर का

(२४) कुछ लोग स्वयं अपने आप में ही ज्यान से आतमा को देखते हैं; कोई सांख्ययोग से देखते हैं और कोई कर्मयोग से । (२५) परन्तु इस प्रकार जिन्हें (अपने आप ही) ज्ञान नहीं होता, वे दूसरों से सुन कर (अद्धा से परमेश्वर का) मजन करते हैं। सुनी हुई वात को प्रमाण मान कर वर्तनेवासे ये पुरुष भी मृत्यु को पार कर जाते हैं।

[ इन दो छोकों में पातक्षलयोग के अनुसार ज्यान, सांख्यमार्ग के अनुसार हानोत्तर कर्मसंन्यास, कर्मयोग-मार्ग के अनुसार निष्काम बुद्धि से परमेश्वरार्पण पूर्वंक कर्म करना, और ज्ञान न हो तो भी श्रद्धा से आहों के वचनों पर विश्वास रख कर परमेश्वर की मिक्क करना ( गी. ४.३६ ), ये आत्मज्ञान के भिन्न मिश्व भिन्न भागे यतलाये गये हैं। कोई किसी भी मार्ग से लावे, अंत में उसे भगवान का ज्ञान हो कर मोज्ञ मिल ही जाता है। तथापि पहले जो यह सिद्धान्त किया । गया है, कि लोकसंश्रह की दृष्टि से कर्मयोग श्रेष्ट है, वह इससे खारीख़त नहीं । होता। इत प्रकार साधन वतला कर सामान्य रीति से समय विषय का श्राप्ते । श्रीक में उपसंहार किया है और उसमें भी वेदान्त से कापिल सांख्य का मेल । मिला दिया है।

(२६) हे भरतश्रेष्ठ ! स्मरत्य रख कि स्थावर या जङ्गम किशी भी वस्तु का निर्माणु ज्ञेत्र सीर चेप्रज्ञ के संयोग के होता है। (२७) सब भूतों में एक ला रहने विनश्यत्स्विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ॥ २७॥ समं पश्यन् हि सर्वेत्र समवस्थितमाँश्वरम् । न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति पर्यं गतिम् ॥ २८॥ प्रकृत्येच च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वेशः । यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स पश्यति ॥ २९॥ यदा भ्तपृथन्मावमंकस्थमनुपश्यति । तत एव च विस्तारं व्रस्त संपद्यते तदा ॥ ३०॥ अनादित्वाधिर्गुणस्वात्परमात्मायमध्ययः । शरीरस्थाऽपि कातिय न करोति न लिप्यते ॥ ३१॥ यथा सर्वगतं सोक्ष्यवाद्याकाशं नोपलिप्यते ॥ ३१॥ यथा प्रदानतं सोक्ष्यवाद्यात्मा नोपलिप्यते ॥ ३२॥ यथा प्रशास्यत्येकः कृत्कां लोकमिमं रिपः ।

काता, साँर सय भूतों का नाश हो जाने पर भी जिसका नाश नहीं होता, ऐसे परमे-चर को जिसने देख किया, कहना होगा कि उसी ने (सबे तत्व को) पहचाना । (२८) ईयर को सर्वत एक सा ध्यात समक्त कर (जो पुरुष) अपने आप ही बात बहीं करता, अर्थात् अपने आप अब्दे मार्ग में सग जाता है, यह इस कारण से प्रचम गति पाता है।

| [२७वें श्लोक में परमेश्वर का जो लक्षण यसलाया है, वह पीछे ती. क. | २०वें श्लोक में जा जुका है ध्योर उसका खुलासा गीतार हस्य के नर्वें प्रकरण में | किया गया है ( देखों गीतार. ए. २१० धीर २११ )। ऐसे ही २०वें श्लोक में फिर | वर्षा धात कही है जो पोछे ( गी. ई. १०० ) कही जा जुकी है, कि जासमा | घापना वन्छ है बीर वही ध्यपना शत्रु है। इस प्रकार २६, २० धीर २०वें श्लोकों | में, सब प्राणियों के विषय में साम्यद्वादिरूप भाव का वर्णन कर जुकने पर यसकात । हैं कि इसके जान केने से पया होता है—]

(२६) जिसने यह जान लिया कि (सर्च) कर्म सब मकार से केवल मकृति से द्वी किये जाते हैं, जीर जातमा जकर्ता है जर्यात् कुछ भी नहीं परता, कहना चाहिये कि उसने (संघ तस्य को) पहचान जिया। (३०) जब सब भूतों का प्रयक्त सर्थात् नानास्य एकता से (दीखने लगे), जीर इस (एकता) से ही (सब) विस्तार दीखने लगे, तब बढ़ प्राव होता है।

| [ खब वतलाते हैं कि जाता निर्तेषा, जालित जाँर जाकिय कैसे है—]
(३१) है कीन्त्रय! जनादि जार निर्तेषा होने के कारण यह जन्मक परमात्मा
शरीर में रह कर भी कुछ करता जरता नहीं है, जीर उसे ( किसी भी कर्म का ) लेप
सर्वाद वन्धन नहीं लगता। (३२) जैसे जाकार चारों और भरा हुआ है, परन्तु
सन्म होने के कारण उसे ( किसी का भी ) केप नहीं जगता, वसे ही देह में

क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्न प्रकाशयति भारत ॥ ३३ ॥ क्षेत्रक्षेत्रक्षयोरेवमंतरं ज्ञानचक्षुपा । भूतप्रकृतिमोक्षं च ये चिदुर्यान्ति ते परम् ॥ ३४ ॥ इति श्रीमद्रगवद्गीतासु उपनिषत्सु त्रद्मविद्यायां योगशान्त्रे श्रीकृष्णार्जन-संवादे क्षेत्रक्षेत्रहविमागयोगो नाम त्रयोदशोऽष्यायः ॥१३ ॥

सर्वत्र रहने पर भी भारमा को (किसी का भी) लेप नहीं लगता। (३३) हे भारत! जैसे पुक सूर्य सारे लगत् को प्रकाशित करता है, वैसे ही चेत्रज्ञ सब चेत्र को अर्यात शरीर को प्रकाशित करता है।

(३४) इस प्रकार ज्ञान-चत्तु से ऋर्यात् ज्ञानरूप नेत्र से ज़ेत्र और ज़ेत्रज्ञ के भेद को, पूर्व सब भूतों की (भूल) प्रकृति के मोज्ञ को, जो जानते हैं वे परत्रहा

को पाते हैं।

यह पूरे प्रकरण का उपलंहार है। ' भूतप्रकृतिमोन्न 'शब्द का अर्थ इमने सांख्यग्राख के सिद्धान्तानुसार किया है। सांख्यों का सिद्धान्त है कि मीव का मिलना या न निलना जात्मा की अवस्पाएँ नहीं हैं, क्योंकि वह तो सहैव अकर्ता और असह हैं; परनु प्रकृति के गुर्गों के सह से वह अपने में कर्तृत्व का आरोर किया करता है, इसलिये जब उसका यह खज्ञान नष्ट हो जाता है तब दसके साथ लगी हुई प्रकृति हुद जाती है, अर्थात् दसी का मोब हो जाता है और इसके पश्चात् रसका पुरुष के आगे नाचना बन्द हो जाता है। अतएव सांख्य मत-वाले प्रतिपादन किया करते हैं कि तात्विक दृष्टि से बन्ध और मोच्-| दोनों अवस्पाएँ प्रकृति की ही हैं ( देखों सांख्यकारिका ६२ और गीतारहस्य ए. १६१ - १६४) । हमें जान पड़ता है कि सांख्य के कपर लिसे दुए सिदान्त के अनुसार ही इस श्लोक में 'प्रकृति का सोच 'ये शब्द आये हैं। परन्तु हुन कोरा इन शब्दों का यह अर्थ भी कगाते हैं कि " मूतेम्यः प्रकृतेश्व मोद्यः " - पञ्चमहाभूत और प्रकृति से अर्थाव् मायासक कर्मों से आत्मा का मोज होता है। यह जेब-जेब्रज्ञ-विवेक ज्ञान-चतु से विदित होनेवाला है (गी. १२. ३४); नर्वे अध्याय की राजविद्या प्रसंज्ञ अर्थात् चर्मचज्ञ से ज्ञात होनैवाली है (गी. & २); और विश्वरूप-दर्शन परम भगवद्गक को भी केवल दिग्य-चन्नु से ही होनेवाला है (गी. 19.= )। नवें, ग्यारहवें और तेरहवें अध्याय के ज्ञान-विज्ञान निरूपण का टक्क मेर ध्यान देने योग्य है।

इस प्रकार श्रीभगवान् के गाये हुए अर्यात् कहे हुए स्पनिषर् में ब्रह्मविया-न्तर्गत योग-अर्यात् कर्मयोग-ग्रास्त्रविषयक, श्रीकृष्ण और सर्जन के संवाद में प्रकृति पुरुष-विवेश अर्थात् क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-विभाग योग भामक तेरहवाँ अध्याय समाज हुआ।

# चतुर्दशोऽध्यायः । श्रीभगवानुवाच ।

परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानपुत्तमम् । यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिव्हिमितो गताः ॥ १ ॥ इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः । सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रख्यं न न्यथन्ति च ॥२ ॥ §§ ममयोनिर्महर्ब्बह्म तस्मिन् गर्मे द्धाम्यहम् ।

## चौदहवाँ अध्याय ।

[तरहवें सम्याय में चेत्र-चेत्रज्ञ का विचार एक यार वेदान्त की दृष्टि से सीर दूसरी यार सांख्य की दृष्टि से वतलाया है; एवं उसी में प्रतिपादन किया है कि सब कर्तृत्व प्रकृति का ही है, पुरुष जर्यात् चेत्रज्ञ उदासीन रहता है। परन्तु दृस वात का विवेचन स्रव तक नहीं हुआ कि प्रकृति का यह कर्तृत्व वर्षोक्तर चला करता है। स्मत्युव दृस काश्याय में वतलाते हैं कि एक ही प्रकृति से विवेघ सृष्टि, विशेषतः सजीव सृष्टि, कैसे उत्पन्न होती है। केवल मानवी सृष्टि का ही विचार करें तो यह विषय चेत्र-सम्बन्धी स्पार्त्व, इति का होता है, स्रीर उसका समावेश चेत्रज्ञ-विचार में हो सकता है। परन्तु जब स्थावर सृष्टि मी त्रिगुग्यात्मक प्रकृति का ही फैलाव है, तंव प्रकृति के गुग्य-भेद का यह विवेचन चर-सज्जर विचार का भी भाग ही सकता है; सतपुव इस संकृत्वित 'चंत्र-चेत्रज्ञ विचार ' नाम को ह्रोड़ कर सातवें अध्याय में जिस ज्ञान-विज्ञान के यतलाने का स्थारम किया या, उसी को स्पष्ट शीति से फिर भी यतलाने का स्थारम भगवान ने इस सध्याय में किया है। सांख्यशास्त्र की दृष्टि से इस विषय का विस्तृत निरूपण्य गीतार हस्य के स्थाठमें प्रकृति में किया गया है। त्रिगुण्य के विस्तार का यह वर्णन स्रभुगीता और मनुस्मृति के वारहवें सक्याय में भी है।]

श्रीभगवान् ने कहा—(१) श्रीर फिर सब ज्ञानों से उत्तम ज्ञान वतलातां हूँ, कि जिसको जान कर सब मुनि लोग इस लोक से परम सिद्धि पा गये हूँ। (२) इस ज्ञान का श्राश्रय करके मुभसे एकरूपता पाये हुए लोग, सृष्टि के उत्पत्तिकाल में भी नहीं जन्मते खोर प्रलयकाल में भी न्या नहीं पाते (श्रयांत् जन्ममर्गा से एकदम हुटकारा पा जाते हैं)।

| यह दुई प्रस्तावना । अव पहले बतलाते हैं कि प्रकृति मेरा ही स्वरूप |है, फिर सांख्यों के द्वेत को जलग कर, वेदान्तशाख के अनुकूल यह निरूपण |करते हैं, कि प्रकृति के सत्त्व, रज और तम इन तीन गुणों से सृष्टि के नाना प्रकार |के व्यक्त पदार्थ किस प्रकार निर्मित होते हैं—]

(३) दे भारत! सहद्वहा अर्थात प्रकृति मेरी दी योनि है, मैं उसमें गर्भ गी. र. १०० संभवः सर्व भूतानां ततो भवति भारत ॥ ३ ॥ सर्वयोनिषु काँतेय भूर्तयः संभवन्ति याः । तासां ब्रह्म महद्योनिरहं वीजप्रदः पिता ॥ ४ ॥ 

§§ सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः । 
निवच्नन्ति महावाहो देहे देहिनमञ्चयम् ॥ ५ ॥ 
तत्र सत्त्वं निर्भेठत्वात्प्रकाशकमनामयम् । 
सुखसंगेन वच्नाति ज्ञानसंगेन चानघ ॥ ६ ॥ 
रजो रागात्मकं विद्वि तृष्णासंगसगुद्भवम् । 
तिश्वधाति काँतेय कर्मसंगेन देहिनम् ॥ ७ ॥ 
तमस्वज्ञानि काँतेय कर्मसंगेन देहिनम् ॥ ७ ॥ 
तमस्वज्ञानि विद्यि मोहनं सर्वदिहनाम् । 
प्रमादाङस्यिनद्राभिस्तिश्वधाति भारत ॥ ८ ॥ 
सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्माणि भारत । 
ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥ ९ ॥

रखता हूँ; फिर उससे समस्ट भूत उत्पन्न होने लगते हैं। (१) हे कौन्तेय ! (पग्नु-पन्नी खादि ) सब योनियों में जो मृर्तियाँ जन्मती हैं, उनकी योनि महत् ब्रह्म है क्षोर में बीनदाता पिता हूँ।

(५) हे नहावाहु! प्रकृति से उत्पन्न हुए सस्त, रज काँर तम गुरा देह में रहनेवाले अन्यय अर्थात निर्विकार आत्मा को देह में बाँध लेते हैं। (६) हे नियाप अर्जुन। इन गुर्सों में निर्मलता के कारग्र प्रकाश डालनेवाला और निर्देश सख्युर्स सुख और ज्ञान के साथ (प्रास्त्री को वाँधता है। (७) रजोगुर्स का स्वमाव रागात्मक है, इससे तृप्सा और आसिक की उत्पत्ति होती है। हे कान्तिय! वह प्रास्त्री को कर्म करने के (प्रशृत्तिरूप) जङ्ग से बाँध डालता है। (८) किन्तु तमोगुर्स अज्ञान से उपजता है, यह सब प्रास्त्रियों को मोह में डालता है। हे भारत! यह प्रमाद, आलस्त्र और निदा से (प्रास्त्री को मोह में डालता है। हे भारत! यह प्रमाद, आलस्त्र और निदा से (प्रास्त्री को मोह निर्म से उपजता है। स्थान स्वान्ति उत्पन्न करता है। परन्तु हे भारत! तमोगुर्स झालक को है। परन्तु हे भारत! तमोगुर्स झालक करता है। क्षा कर्तन्य के विस्मरस्स में आसिक उत्पन्न करता है। परन्तु हे भारत! तमोगुर्स इस कर प्रमाद अर्थान् कर्तन्य-मृदुता में या कर्तन्य के विस्मरस्स में आसिक उत्पन्न करता है।

[ सस्व, रक कोर तम तीनों गुगा के ये प्रयक् लक्षण वतलाये गये हैं। किन्तु | ये गुगा प्रयक्-प्रयक् कभी भी नहीं रहते, तीनों सदैव एकत्र रहा करते हैं। बदा- | हरणार्थ, कोई भी भला काम करना यद्यपि सस्व का लक्षण है, तथापि मले | काम को करने की प्रवृत्ति होना रज का धर्म है, इस कारण साविक स्वभाव | में मी थोड़े से रज का मिश्रण सहैव रहता ही है । इसी से अनुगीता में इन | गुगा का इस प्रकार मिश्रुगातमकं वर्णन है कि तम का जोड़ा सस्व है, और

- §§ रजस्तमश्चामिभूय सत्त्वं भवति भारतः ।
  रजः सत्त्वं तमश्चेव तमः सत्त्वं रजस्तथा ॥ १० ॥
  सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन्प्रकाश उपजायते ।
  शानं यदा तदा विद्याद्विनुद्धं सत्त्वंमित्युतः ॥ ११ ॥
  लोभः प्रशृत्तिरारंभः कर्मणामशमः स्पृहा ।
  रजस्येतानि जायन्ते विनुद्धे भरत्वंभ ॥ १२ ॥
  अप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च ।
  तमस्येतानि जायन्ते विनुद्धे क्षरुनन्दनः ॥ १३ ॥
- शृ यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहशृत् ।
  तदोत्तमविदां लोकानमलान्प्रतिपद्यते ॥ १४ ॥
  रजासे प्रलयं गत्वा कर्मसंगिषु आयते ।
  तथा प्रलीनस्तमसि मृढयोगिषु जायते ॥ १५ ॥
  कर्मणः सुकृतस्याहुः सारिवकं निर्मलं फलम् ॥
  रजसस्तु फलं दुःखमझानं तमसः फलम् ॥ १६ ॥

| सस्त का जोड़ा रज है ( ममा. खक्ष. ३६ ); और कहा है कि इनके अन्यान्य सर्वात् | पारस्परिक साक्षय से अथवा भगाड़े से सृष्टि के सब पदार्थ बनते हैं देखी सां. का. १२ | धीर गीतार. प्ट. १५७ मीर १५८। खब पहले इसी तत्त्व को बतला कर फिर सास्त्रिक,

| राजस और तामस स्वभाव के जजगा यतलाते हूं—]

(१०) शन और तम को दवा कर सस्व (अधिक) होता है (तब उसे सात्त्वक कहना चाहिये); एवं इसी प्रकार सस्व और तम को दया कर रज, तथा सख्य और रज को दया कर रज, तथा सख्य और रज को ह्या कर तम (अधिक नुआ करता है)। (११) जय इस देह के सब द्वारों में (इन्द्रियों में) प्रकाश अर्थात् निर्मल कान उत्पन्न होता है, समम्मना चाहिये कि सत्त्वगुण बढ़ा हुआ है। (१२) है भरतश्रेष्ठ! रजोगुण बढ़ने से लोभ, कर्म की और प्रजृत्ति और उसका आरम्भ, अमृति एवं इन्छा उत्पन्न होती है। (१३) और है कुरुनवदन! तमोगुण की वृत्ति होने पर अर्थरा, कुळ भीन करने की इन्छा,प्रमाद अर्थात् कर्तत्व की विस्मृति और मोह भी उत्पन्न होता है।

| यह बतना दिया कि मनुष्य की जीवितावस्था में त्रिगुर्यों के कारण इसके | स्वमाव में कीन कीन से फुर्क पड़ते हैं । मय वतनाते हैं कि इन तीन प्रकार के

[सनुष्यों को कीन सी गति मिलती है—]

(१४) सस्वगुण के अरकर्ष-काल में यदि प्राणी मर जावे तो उत्तम तस्य जानने वालों के, प्रर्थात देवता भादि के, निमंत (स्वगं प्रभृति) लोक उसको प्राप्त द्वोते हैं। (१५) रजोगुण की प्रयत्तता में मरे तो जो कर्मों में आसक्त हाँ, उनमें (जनों में) जन्म लेता है; और तमेगुण में मरे तो (पशु-पची भादि) मूह योनियों में उत्पन्न होता है। (१६) कहा है कि, पुराय दर्म का फल निमंत और सारिवक होता है; सत्त्वात्संजायते झानं रजसो लोभ एव च।
प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽझानमेव च ॥ १७ ॥
ऊर्घ्वे गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः ।
जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ १८ ॥

§§ नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रप्राचुपस्यति ॥ १९ ॥
गुणानेतानतीस्य जीन्देही देहसमुद्भवान् ।

परन्तु राजस कर्म का फल दुःख, और तामस कर्म का फल बज़ान होता है। (१७) सत्त से ज्ञान, और रजीगुण से केवल कोम उत्पन्न हीतां है। तमोगुण से न केवल प्रमाद और मोह ही उपजता है, प्रत्युत अज्ञान की भी उत्पन्ति होती है। (१८) सात्तिक पुरुष कपर के, अर्थात हवर्ष आदि, लोकों को जाते हैं। राजस मध्यम स्नोक में अर्थात मजुष्यलोक में रहते हैं और कनिष्ठगुणा वृत्ति के तामस अर्थागित पाते हैं।

सिंख्यकारिका में भी यह वर्णन है कि धार्मिक और पुग्यकर्म-कर्ता होने के कारण सत्त्वस्य मनुष्य-स्वर्ग पाता है और अधर्माचरण करके तामस पुरुप ऋधोगति पाता है (सां. का. ४४)। इसी प्रकार यह १८ वाँ श्लोक अनुगीता के त्रिगुण-वर्णन में भी ज्यों का त्यों खाया है (देखी मभा. अखे. ३६. १०; और मत्. १२.४० )। सारिवक कर्में से स्वर्ग की प्राप्ति हो भले जावे, पर स्वर्गसुख है तो चनित्य ही; इस कारण परम पुरुवार्य की सिद्धि इमसे नहीं होती है। सांख्यों का सिद्धान्त है कि इस परम पुरुषार्थ या मोच की प्राप्ति के लिये उत्तम सान्तिक शियंति तो रहे ही; इसके सिवा यह ज्ञान होना भी आवश्यक है कि प्रकृति अलग है और में (पुरुष) जुदा हूँ। सांख्य इसी की त्रिगुणातीत-अवस्था कहते हैं। यद्यपि यह स्थिति सन्त, रज और तम तीनों गुणों से भी परे की है तो भी थुं सात्त्रिक अवस्या की ही पराकाष्टा है; इस कारण इसका समावेश सामा-न्यतः सात्विक वर्ग में ही किया जाता है, इसके लिये एक नया चौथा वर्ग बनाने की आवश्यकता नहीं है (देखो गीतार. पृ. १६७ - १६८) । परन्तु गीता को यह प्रकृति-पुरुषवाला सांख्यां का द्वेत मान्य नहीं है इसिनये सांख्यां के दक सिद्धान्त का गीता में इस प्रकार रूपान्तर हो जाता है, कि प्रकृति और पुरुष से परे जो एक आत्मस्वरूपी परमेश्वर या परवहा है, उस निर्मुण ब्रह्म की जो पहचान केता है उसे त्रिगुगातीत कहना चाहिये। यही अर्थ अगले श्लोकों में विधित है—]

(१६) द्रष्टा सर्यात् उदासीनता से देखंनेवाला पुरुष, जव जान लेता है कि (प्रकृति के) गुणों के स्रतिरिक्त दूसरा कोई कर्ता नहीं हैं, स्रोर जब (तीनों) गुणों से परे (तत्व को) पहचान जाता है; तब वह मेरे स्वरूप में मिल जाता है। जन्ममृत्युजरादुःखैविंगुक्तोऽमृतमञ्जुते ॥ २० ॥ अर्जुन उवाच ।

\$\square केलिंगेक्षीन्गुणानेतानतीतो भवति प्रभो ।
किमाचारः कथं चैतांक्षीन्गुणानितवर्तते ॥ २१ ॥
श्रीभगवानुवाच ।

प्रकाशं च प्रवृत्ति च मोहमेव च पांडव ।
न हेिष्ट संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति ॥ २२ ॥
उदालीनवदासीनो गुणैयों न विचाल्यते ।
गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नैंगते ॥ २३ ॥
समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टाइमकांचनः ।
तुल्यप्रियाप्रियो घीरस्तुल्यनिदात्मसंस्तुतिः ॥ २४ ॥
मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः

(२०) देइधारी मनुष्य देए की उत्पत्ति के कारण ( स्वरूप ) इन तीनों गुणों को स्रातिक्रमण करके जन्म, चत्यु स्रीर झुढ़ापे के दुःखों से विमुक्त स्रोता हुन्या समृत का

श्रयीत मोज का श्रनुभव करता है।

[ वेदान्त में जिसे मात्रा कहते हैं, उसी को सांख्यमत-वाले त्रिगुणात्मक । प्रकृति कहते हूँ; इसलिये त्रिगुणातित होना ही गाया से छूट कर परवास को पर्यान लेना है (गी. २. ४४); धीर इसी को नाली खबरा कहते हैं (गी. १. ०२; १८. ४३)। अध्यात्महास्त में वतलाये हुए त्रिगुणातीत के इस लच्चणा को सुन कर उसका खार अधिक मुसान्त जानने की अर्जुन को इच्छा हुई; धौर द्वितीय । अध्याय (२. ४४) में जैसा उसने हियतप्रज्ञ के सम्बन्ध में गन्न किया था, बैसा ही यहाँ भी वह पूछता है—]

अर्जुन ने कहा—(२१) है प्रभो ! किन लक्षणों से (जाना जाय कि वह ) इन तीन गुगों के पार चला जाता हूं ? ( सुफे वतजाइये, कि ) वह ( त्रिगुणातीत का ) ग्राचार क्या है, और वह इन तीन गुगों के परे केंसे जाता है ? श्रीमगवान् ने कहा—(२२) हे पाराडव ! प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह ( धर्षात् कम से कच्च, रज और तम, हन गुगों के कार्य अथवा फल) होने ते जो उनका हैप नहीं करता, और प्राप्त न हों तो उनकी आंकांचा नहीं रखता; (२३) जो ( कर्मफल के सम्बन्ध में ) उदासीन सा रहता है; ( सक्ष, रज और तम) गुगा जिसे चल-विचल नहीं कर सकते; जो इतना ही मान कर स्थिर रहता है कि गुगा ( प्रयना अपना ) काम कंरते हैं; जो हिगता नहीं है अर्थात् विकार नहीं पाता है; (२४) जिसे सुख-दुःख एक से ही हैं; जो हव-स्थ है अर्थात् अर्पन में ही स्थिर हैं; मिटी, पत्यर और सोना जिसे समान है; प्रिय-अप्रिय, निन्दा और अपनी स्तुति जिसे समसमान है; जो

सर्वारंभपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥ २५ ॥ §§ मां च योऽत्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । स गुणान्समतीत्यैतान् ब्रह्मसूयाय कल्पते ॥ २६ ॥ ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहमसृतस्यान्ययस्य च ।

सदा धैर्य से युक्त है; (२४) जिसे मान-अपमान या मित्र और शृतु-दम्न तुल्व हैं धर्मात एक से हैं; और (इस समक्त से कि प्रकृति सब कुछ करती है) जिसके सब

(काम्य) उद्योग क्टू गये हैं;—उस पुरुष को गुंखातीत कहते हैं।

यह इन दो प्रश्नों का उत्तर हुआ, कि त्रिगुणातीत पुरुष के लक्षण का हैं, और त्राचार कैसा होतां है। ये तच्छा, और दूसरे अध्याय में वतलावे हुए |स्थितप्रज्ञ के लक्तरा ( २. ५५ – ७२ ), एवं वारहवें ब्रध्याय ( १२. १३ – २०) में बतलाये दुए भक्तिमान् पुरुष के लक्षण सब एक से भ्री 👸 । श्राधिक स्वा कर्षे ' सर्वारम्भपरित्यागी, ''तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ' और ' उदासीनः ' प्रसृति कुछ विशेषण भी दोनों या तीनों स्थानों में एक ही हैं । इससे प्रगट होता है। कि पिछले ग्रंघ्यांय में बतलाये हुए ( १३. २४, २५ ) चार मार्गी में से किसी भी मार्ग के स्वीकार कर लेने पर सिद्धि-प्राप्त पुरुप का ज्ञाचार, और उसके लक्षण सब मार्गी में एक ही से रहते हैं। तथापि तीसरे, चौथे और पाँचवें अध्यायों में जब यह दृढ़ और अटल सिदान्त किया है कि निष्काम कर्म किसी से भी नहीं क् सकते; तंब स्मरण रखना चाहिये कि ये स्थितप्रज्ञ, भगवद्गक्त या त्रिगुणातीत संभी कर्मयोग-मार्ग के हैं। ' सर्वारम्भपरियागी ' का ऋर्य १२ वें ऋष्याय के । १९ वें श्लोक की टिप्पणी में वतला खाये हैं। सिद्धावस्था में पहुँचे हुए पुरुषों के इस वर्णानीं को स्वतन्त्र मान कर संग्यासमार्ग के टीकाकार अपने ही सम्प्रदाय के गीता में प्रतिपाद्य बतलाते हैं। परन्तु यह चर्च पूर्वापर सन्दर्भ के विरुद्ध है, जतएव ठीक नहीं है। गीतारहस्य के ११ वें और १२ वें प्रकरण में ( पृ. ३२४ -| ३२५ और ३७३) इस बात का हमने विस्तारपूर्वक प्रतिपादन कर दिया है। अर्धुन के दोनों प्रश्नों के उत्तर हो चुके । अब यह बतलाते हैं, कि ये पुरुष इन तीन गुर्खों . | से परे कैंसे जाते हैं—]

(२६) और जो (मुनें ही सब कर्म अपंशा करने के) अन्यमिचार, अर्थात एक निष्ठ, भक्तियोग से मेरी सेवा करता है, वह इन तीन गुशों को पार करके ब्रह्मभूत अवस्था पा जेने में समर्थ हो जाता है।

| [सम्भव है, इस श्लोक से यह शङ्का हो, कि जब त्रिगुणातीत ऋवस्या |सांख्यमार्ग की है, तव वही ऋवस्या कर्मप्रधान मक्तियोग से कैसे प्राप्त हो जाती |है । इसी से भगवान कहते हैं, ]

(२७) क्योंकि, ब्रम्यत बीर अन्यय बहा का, शाक्षत धर्म का एवं एकान्तिक अर्थात परमावधि के अत्यन्त सुख का ब्रान्तिम स्थान में ही हूँ। शाश्यतस्यं च धर्मस्य सुखस्यैकांतिकस्य च ॥ २७ ॥ इति श्रीमद्भग्वद्गीतामु उपनिपत्तु बद्गाविद्यायौ योगशास्त्रे श्रीकृणार्जुन-र्गवादे गुणत्रयविभागयोगी नाम चतुर्दशोऽष्यायः ॥ १४ ॥

[ इस श्लोक का भावार्ष यह है, कि लांग्यों के हैंत को छोड़ देने पर सर्वत्र । एक ही परमेरवर रह जाता है, इस कारगा वसी की भक्ति से त्रिगुगातीत प्रवस्था । भी प्राप्त होती है। प्यार, एक ही ईश्वर मान जेने से साधनों के सम्बन्ध में गीता । का फोई भी प्याप्त नहीं है ( देखों गी. १३. २४ और २४ )। गीता में भकि। मार्ग को सुलभ धराएव सप लोगों के लिये ब्राह्म कहा सही है; पर यह कहीं । भी नहीं कहा है कि प्यन्यान्य मार्ग स्थाव्य हैं। गीता में केवल मिक्त, केवल । इंगा प्रचाव केवल योग ही पतिपाद है—ये मत भिन्न भिन्न सम्प्रदायों के ब्राभिनानियों ने पीटें, से गीता पर लाद दिये हैं। गीता का सच्चा प्रतिपाद विषय तो । मानियों ने पीटें, से गीता पर लाद दिये हैं। गीता का सच्चा प्रतिपाद विषय तो । निराह्म हो है । गार्ग कोई भी हो; गीता में मुख्य प्रक्ष यही है कि परमेश्वर का । ज्ञान हो हुक्ते पर संसार के कर्म लोकसंप्रहार्थ किये जाये या छोड़ दिये जाये; और । हसका साक-साक उत्तर पहले ही दिया जा नु हा है कि कर्मयोग श्रेष्ट है। ]

इस प्रकार श्रीभगवान् के गाये हुए अर्थात् कहे हुए उपनिषद् में, प्रहाविधान्त-र्गत योग—अर्थान् कर्मयोग—शुष्त्रविषयक, श्रीरुणा और खर्जन के संवाद में, गुणा-

वय-विभाग गोग नामक चीद्रस्वी प्रध्याय-समाप्त सुप्रा ।

# पंद्रहवाँ अध्याय ।

[ खुत्र च्रेत्र के विचार के सिक्तासिल में, तेरह्वें खष्याय में उसी च्रेत्र-चेत्रज्ञ-विचार के सदश सांएगें के त्रकृति-पुरुष का विवेक वतलाया है। चीवहवें खष्याय में यह कहा है कि प्रकृति के तीन गुगों से मनुष्य-मनुष्य में स्वभाव-भेद केंद्रे उरफ्त होता है जीर उससे सारिवक जादि गति-भेद क्योंकर होते हैं, फिर यह विवेचन किया है कि त्रिगुगातीत ज्ञवस्था खष्या खष्यातम-दृष्टि से नामी स्थिति किसे कहते हैं जीर वह कैसे प्राप्त की जाती है। यह सब निरुषण सांख्यों की परिभाषा में है खयर परन्तु सांग्यों के हित को स्वीकार न करते हुए, जिस एक ही परमोधर की विभूति प्रकृति जीर पुरुष दोनों हैं, उस परमोधर का ज्ञान-विज्ञान-दृष्टि से निरुषण किया गया है। परमोधर के स्वाध्यज्ञ, खष्यात्म के स्वर्धि के स्वर्ध के ह्यूत वर्गान के ख्रतिरिक्त आठर्ष अध्याय में प्रधियज्ञ, खष्यात्म ज्ञीर अधिदैवत ज्ञादि भेद दिखलाया जा चुका है। जीर, यह मध्यज्ञ, खष्यात्म ज्ञीर अधिदैवत ज्ञादि भेद दिखलाया जा चुका है। जीर, यह पहले ही कह जाये हैं कि सव स्थानों में एक ही परमात्मा ज्यात है, वृत्र चेत्र में चेत्रज्ञ भी वही है। ज्ञव हस खष्याय में पहले यह बतलाते हैं कि परमेश्वर की ही रखी हुई सृष्टि के विस्तार का, स्वयवा परमेश्वर के नाम-स्र्वात्मक विस्तार का ही कभी

# पंचंद्शोऽध्याय:

#### श्रीमगवानुवाच ।

### ऊर्ध्वमूलमधःशाखमश्वत्यं प्राहुरत्ययम् ।

कभी बृज्ररूप ले या वनरूप से जो वर्गान पाया जाता है, उसका बीज क्या है। फिर परमेश्वर के सभी रूपों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम-स्वरूप का वर्गान क्रिया है। ]

श्रीमगवान् ने कहा—(१) जिस अश्वाय वृत्त का ऐसा वर्धान काते हैं कि जड़ ( एक ) जपर है झौर शाखाएँ ( झनेक नीचे हैं, ( लो ) ग्रन्थय अर्थात् कमी नाश नहीं पाता, (एवं) हरदांसि अर्थात् वेद जिसके पत्ते हैं; उसे ( वृत्त को ) जिसने जान जिया वह पुरुष सच्चा (वेदवेत्ता) है।

[ डक्त वर्शन बहावृत्त का स्त्रर्थात् संसारवृत्त का है । इस संसार को ही सांख्य-मत-वादी " प्रकृति का विस्तार " छीर वैदान्ती " भगवान् की माया का |पसारा " कहते हैं; एवं अनुगीता में इसे ही ' ब्रह्मवृत्त या ब्रह्मवन ' (ब्रह्माराय) कहा है (देखो समा. अरव. ३५ और ४७)। एक वितकुत छोटे से बीज से जिस प्रकार बढ़ा सारी गगनचुन्ती बृज्ज निर्साण हो जाता है, उसी प्रकार एक अन्यक परसेरवर से दृश्य सृष्टिक्स मन्य वृत्त उत्पन्न हुन्ना है; यह कृत्पना अयवा क्षिक न केवल वैदिक धर्म में सी ही, प्रत्युत अन्य प्राचीन धर्मी में भी पाया <sup>¦</sup>जाता है । यूरोप की पुरानी भाषाओं में इसके नान ' विश्ववृत्त ' या ' जगदवृत्त ' हैं। ऋषेद ( १. २४. ७) में वर्णन है कि वरुण लोक में एक ऐसा वृत्त है कि |जिसकी दिरगों की जड़ ऊपर (ऊर्ध्व ) है और उसकी किरगां ऊपर से नीचे ( निचीनाः ) फैलती हैं । विष्णुसन्त्रनाम में " वारुणो वृत्तः " ( वरुण के विन ) को परमेश्वर के इज़ार नामों में से ही एक नाम कहा है। यम और पितर जिस " सुपलाश वृक्ष " के नीचे वैठ कर सहपान करते हैं ( ऋ. १०. १३५. १ ), अथवा जिसके "अप्रभाग में स्वादिष्ट पीपल है और जिस पर दो सुपर्ण अर्थात् पत्ती रहते हैं " ( ऋ. १. १६४. २२ ) , या " निस पिप्पल (पीपल ) को वायुदेवता (सस्द्रमा) द्विलाते हैं "(ऋ. ५.५४. १२) वह वृत्त मी |यही है। अधर्ववेद में जो यह वर्णन है कि " देवसदन अश्वत्य वृत्त तीसरे | स्वर्गलोक में (वरु गलोक में ) है " (अथवं. ५. ४. ३; और १९. ३६. ६), वह भी इसी वृक्ष के सम्बन्ध में जान पहता है। तैतिरीय बाह्य (३.५.१२.२) में ध्यश्यत्य शुट्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है,—पितृयाग्।-काल में स्रप्ति श्रयवा | यज्ञप्रजापित देवलोक से नष्ट हो कर इस वज्ञ में अश्व (घोड़े) का रूप घर कर [ एक वर्ष तक छिपा रहा था, इसी से इस वृत्त का अश्वत्य नाम हो गया ( देखो मभा. अनु. ८४ )। कई एक नैरुक्तिकों का यह भी मत है कि पितृयासा की जम्बी शांत्रि में सूर्य के बोड़े यमलोक में इस वृज्ञ के नीचे वित्राम किया करते हैं इस

#### छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेद्वित् ॥ १ ॥

लिये इसको अभत्य (अर्घात् घोटुं का चान) नाम प्राप्त हुआ होता। 'अ'= नर्शा, 'श'=कल कोर 'स्य '=िस्टर—यह आध्यात्मिक निरुक्ति पीछे की किल्पना है। नाम-त्यात्मक साया चा प्यत्य जय कि विनाशयान् अथवा हर घड़ी में पलटनेवाला है. तय उसको '' कल तक न रहनेवाला '' तो कह सकेंगे; परन्तु ' खस्यय '—प्रयोत् ' जिसका कभी भी स्वय नहीं होता '—विशेषणा स्पष्ट कर देता है कि यह जर्म यहाँ जभिमत नहीं है। पहले पीपल के मृत्त को ही प्राप्त कहते थे, क्लोपनिपद् (ई. ५) में जा यह प्रश्नमय अस्त्य अश्वत्यवृत्त्व कहा गया है—

#### क्यर्यम्सोऽयाद्यास्य एपोऽधस्यः सनातनः । सदेव शुक्तं नद्यमः सदेवासृतमुख्यते ॥

विष्ठ भी गही हैं; फीर " अर्ध्वमृतमधःशार्ध " इस पद्भाएश्य से ही स्थक दिता है कि भगवदीता का वर्णन क्टोपनिपर के वर्णन ने ही लिया गया है। परमेश्वर स्वर्ग में दे जीर उससे उपना सुखा जगर्मुस नीचे अर्थात मनुष्यलोक में है, पतः वर्णन किया गया है कि इस दृश का मूल अर्थात परमेश्वर कपर है थिं। इसवी पर्गक शायाँ सर्थान जगत का फैलाव नीचे विस्तृत है । परन्त प्राचीन धर्मप्रन्यों में एक और करनना पार्ट जाती है कि यह संसार-हृद्ध चटहुद्ध शोगा, म कि पीपलः पर्याकि यह के पह के पाये ऊपर से नीचे को लडक स्माते हैं। उदाहरमा के लिये यह वर्गान हैं, कि अश्वत्यमुक्त खादित्य का वृदा है और !" न्यप्रोधां वामग्रो गृद्धः "--न्यय्रोध सर्पात नीचे (न्यक् ) घटनेवाला (राध) बट का पेट बरुण का बन्न है (गोभिलगृद्ध, ४.७. २४)। महाभारत में िलिला है कि आर्कगुटेय प्रापि ने प्रलयकाल में बालरूपी परमेश्वर की एक (उस प्रलय-दाल में भी नष्ट न द्वीनेवाले, अतात्व) अध्यय न्यप्रीध अर्थात बढ़ के पेड़ की |टहुनी पर देखा था ( मभा. वन. १८८. ६१ )। इसी प्रकार छान्दोग्य उपनिपद में यह दिखनाने के िये. कि अन्यक्त परमेश्वर से अपार दृश्य जगत केसे निर्मित ! फ़ोता है, जो दशन्त दिया है पह भी न्यप्रोध के ही बीज का है (छां. ई. १२. १)। श्वितायतर उपनिषट में भी विश्ववृत्त का वर्गान है ( श्वे. ६.६ ):परन्तु वहाँ खुलासा नरीं यतलाया कि यह कान सा एक है। सुगढक उपनिपद् (३.१) में ऋखेद का ही यह वर्णन से किया है कि वृत्त पर दो पन्नी (जीवातमा और परमातमा) बेटे एए हैं जिनमें एक पिप्पल खर्यात पीपल के फर्ली को खाता है । पीपल कोर बह को छोड़ इस संसार वृत्त के स्वरूप की तीसरी करपना ऋँदुम्बर की है। एवं प्रतातों में यह दत्तात्रेय का वृक्त माना गया है। सारांश, प्राचीन प्रन्यों में ये तीनों कल्पनाएँ हैं कि परमेश्वर की माया से उत्पन्न हुआ जगत एक बड़ा पीपल, थड या गूलर हैं; जार इसी कारण सं विष्णुसम्बनाम में विष्णु के ये तीन

अध्योक्षे प्रस्तास्तस्य शासा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः । अध्य मृळान्यसुसंतताति कर्मासुवंधीनि मसुष्यछोके ॥ २ ॥ । वृज्ञात्मक नाम दिये हैं—"न्यप्रोधोदुम्बरोऽवरयः" (ममा. बतु. १४८. १०१), । पूर्व समाज में भी ये तीनीं वृज्ञ देवतात्मक क्यार पूजने योग्य माने जाते हैं। । इसके अतिरिक्त विष्णुसङ्खनाम क्यार गीता, दानों ही महामारत के मान हैं। | इसके अतिरिक्त विष्णुसङ्खनाम क्यार गीता, दानों ही महामारत के मान हैं। | इसक नाम दिये गये हैं; तब गीता में 'अवस्य 'शब्द का पोनल ही (गूलर या | वर्षाद नहीं ) अर्थ लेना चाहिये, और मृल का अर्थ मी वही है। " अन्यार | वर्षाद नहीं ) अर्थ लेना चाहिये, और मृल का अर्थ मी वही है। " अन्यार | वर्षात नेद जिसके पत्ते हैं " इस वाश्य के 'द्वन्तिति' शब्द में बद्व-वकना | वर्षात नेद जिसके पत्ते हैं। १. १. १) वृज्ञ को देकनेवाले पत्तों से वेदों की समता | वर्षात है; और अन्य में कहा है कि जब यह समृर्णु वर्णन वैदिक परमरा के | अनुसार है, तब इसे जिसने जान किया उसे वेदनेचा कहना चाहिये। इस प्रकार | वैदिक वर्णन होचुका; अब इसी वृज्ञ का दूसरे प्रकार से, अर्थात सांख्यशाख | के अनुसार, वर्णन करते हैं—]

(२) नीचे और कपर भी उसको ज्ञाताएँ फैजी हुई हैं कि जो (सरव आदि तीनें) गुएों के पत्नी हुई हैं और जिनसे ﴿ गृब्द-सर्ग्य-रूप-रूप-रूप और गन्य-रूपी ) विषयों क अंकुर फूटे हुए हैं; एवं अन्त में कमें का रूप पानेवाली उसकी जहूं नीचे मनुष्य-स्नोक में नी बहुती बहुती गहरी चली गई हैं।

[ गीतारहस्य के साहवें अकराग ( ए. १०२) में विस्तार साहित निकाण कर हिया है कि सांख्यास के अनुसार अकृति और एक्य यही हो मूल तस्त हैं। क्यांर तम पुरुष के आगे शिगुगातम् अकृति और एक्य यही हो मूल तस्त हैं। क्यांर तम पुरुष के आगे शिगुगातम् अकृति अपना ताना-माना फैलाने लगती हैं, तम महत्व आदि तेईस तस्य उस्त्र होते हैं, और उनसे यह महागढ़ दृष्ट मन जाता है। परन्तु वेदान्त्रगान की दृष्टि से अकृति स्वतन्त्र नहीं हैं, बह परसे- व्या हो एक अग्र है, स्वतः तिगुगात्मक अकृति के इस फैलाव को स्वतन्त्र पूज न मान कर यह सिदान्त्र किया है कि ये शालाएँ 'कर्ममूल' पीनत की ही हैं। क्य इस सिदान्त्र के अनुसार कुछ निरासे स्वरूपं का वर्णन इस अक्षर किया हैं। क्य इस सिदान्त्र के अनुसार कुछ निरासे स्वरूपं का वर्णन इस अक्षर किया हैं। क्य इस सिदान्त्र के अनुसार कुछ निरासे स्वरूपं का वर्णन इस अक्षर किया हैं। क्य इस सिदान्त्र के अनुसार कुछ निरासे स्वरूपं का वर्णन इस अक्षर किया हैं। क्य इस सिदान्त्र के अनुसार कुछ निरासे स्वरूपं का वर्णन हुई हैं; और इसमें कर्मनिपाक्रमित्रया का घागा भी अन्त में पिरो दिया है। अनुपातावाले अक्षत्र के वर्णन में केवल सांस्थ्यग्रास्त्र के चौदीस तस्त्रों का मेल नहीं मिलाना गया हैं। इसमें इस वृत्त के वैदिक और सांस्य वर्णनों का मेल नहीं मिलाना गया हैं। देतो मना, क्या ३५८ २२, २३, और गीतार, ए. १०२०। परन्तु गीता में ऐसा नहीं किया; इपय स्वष्टरूप वृत्त के नाति से वेदी में पाये जानेवात परमे- व्या का साम सी सांस्थ्य हालोक के विस्तर या त्रक्षायद्वन के वर्णन

\$\$ न रूपमस्येत् तथोपलम्यते नांतो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा ।
नश्वत्थमेनं सुचिरूद्रमूलमलंगशस्त्रेण रहेन छित्त्वा ॥ ३ ॥
ततः पदं तत्परिमार्गित्तत्यं यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः ।
तमेव चार्च पुरुषं प्रपचे यतः प्रज्ञुन्तिः प्रस्ता पुराणी ॥ ४ ॥

[फा, इन दो खोकों में मेल का दिया है। मोश-प्राप्ति के लिये त्रिगुगात्मक भीर | उप्पंमूल पृत्र के इस फैलाव से मुक्त हो जाना घाहिये। परन्तु यह वृद्ध इतना | बढ़ा है कि इसके भोर-छोर का पता ही नहीं चलता। अतल्व खय यतलाते हैं | कि इस भापर मृज का नाग करके, इसके मूल में वर्तमान अमृत-तस्त्र को पह-| चानने का कीन सा मार्ग है—]

(३) परन्तु इस लोक में (नेपा कि जबर वर्णान किया है) वैसा उसका स्त्ररूप उपलब्ध नहीं होता; प्रमवा मन्त, आदि और प्राधारस्थान भी नहीं मिलता । अस्यन्त गद्दी जहाँवाजे इस समस्य ( तृत्तु ) को प्रनासकि रूप सुरुद ततवार से काट कर,(४)फिर उस स्थान को हूँड निमालना चाहिये कि नहीं जाने से फिर लोटना नहीं पहता; और यह स्थान को हाँड निमालना चाहिये कि नहीं जाने से फिर लोटना नहीं पहता; और यह सक्का करना चाहिये कि (सृष्टि-क्रम की यह) "पुरातनं प्रवृत्ति निससे उत्पन्न तुरुद है, उसी स्थान पुरुप की प्रोर में जाता हूँ।"

िगीतारहस्य के युक्षयें प्रकरण में विवेचन किया है कि सृष्टि का कैजान ही नाम-रूपातमक कर्म र्र श्रीर यह कर्म अनादि 'ई; श्रासक-बुद्धि छोड़ देने से हिसका चुन हो जाता है, और किसी भी उपाय से इसका चुन नहीं होता क्योंकि |यह स्वरूपतः सनादि स्पार जन्यय है (देखो रदर-रदः)। तीसरे श्मेक के " उसका स्वरूप या भादि-भ्रन्त नहीं मिलता" इन शब्दों से यही सिद्धान्त व्यक्त किया गया है कि वर्म अगादि हैं; और आगे चल कर इस कर्मबुच का द्वाय करने के ज़िये एक अनासकि ही को साधन वतजाया है। ऐसे ही उपासना करते समय जो भावना मन में रहती है, बली के अनुसार आगे फल मिलता है (गी. द. ६)। अतएव चीये श्लोक में स्पट कर दिया है कि वृद्ध-छेदन की यह किया होते समय मन में कीन सी भावता रहनी चाहिये। शाहरभाष्य में ''तमेव चार्च पुरुषं प्रपरो " पार है, इसमें वर्तमानकाल प्रथम पुरुष के एकवचन का ' प्रपरी ' कियापद है जिससे यह अर्थ करना पड़ता है; और इसमें ' इति ' सरीते किसी न किसी पद का अध्याहार भी करना पढ़ता है । इस कडिनाई को दालने के लिये रामानुजभाष्य में लिखित " तमेव चार्च प्रहर्ष प्रपद्येगतः प्रमुत्तिः " पाठान्सर को स्वीकार कर ज तो ऐसा अर्थ किया जा सकेगा कि " जहाँ जाने पर फिर पीछे नहीं लौटना पड़ता, उस स्थान को खोजना चाहिये, ( फीर ) जिससे सब सृष्टि की उत्पत्ति हुई है उसी में मिज जाना चाहिये " । किन्तु ' प्रपद् ' धातु है नित्य आत्मनेपदी, इससे उसका विध्यर्घक अन्य प्ररूप का रूप ' प्रपचेत् ' क्षो नहीं सकता। ' प्रपचेत् ' परस्मेपद का रूप है और बंड

निर्मानमोहा जितसंगदोपा अध्याःमनित्या विनिवृत्तकामाः । द्वंद्वेविमुक्ताः सुखदुःखसंक्षेर्मच्छन्त्यमूढाः पद्मन्ययं तत् ॥ ५ ॥ न तन्नास्यते स्यों न शशांको न पानकः । यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥ ६ ॥ §§ ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः । मनःषष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्पति ॥ ७ ॥ शरीरं यद्वामोति यच्चाप्युक्तामतीश्वरः ।

|व्याकरण की दृष्टि से चझुद्ध है। प्रायः इसी कारण से शाह्वरमाप्य में यह पाठ |स्वीकार नहीं किया गया है, और यही युक्तिसंगत है। द्यान्द्रोग्य उपनिपद् के कुछ |मन्त्रों में 'प्रपद्ये 'पद का दिना 'इति ' के इसी प्रकार उपयोग किया गया है |( द्यां. च. ५४. १)। 'प्रपद्ये 'कियापद प्रथमपुरुपान्त होतो कहना न होता कि |वक्ता से क्रचित् उपदेशकर्ता श्रीकृष्ण से उसका सम्बन्ध नहीं जोड़ा जा सकता। | खब यह बतलाते हैं कि इस प्रकार बर्तने से क्या फल मिलता है—]

(५) जो मान फ़ौर मोह से निरहित हैं, जिन्होंने खासकि होप को जीत लिया है, जी खड़्यात्म-हान में सदैव स्थिर रहते हें, जो निष्काम झौर सुख-हु:ख-संज्ञक द्वन्द्वों से मुक्त हो गयं हैं, ने ज्ञाता पुरुप रस खदयर स्थान को जा पहुँचते हैं। (६) जहाँ जा-कर फ़िर लौटना नहीं पढ़ता, ( ऐसा ) वह मेरा परम स्थान है। उसे न तो सूर्य, न चन्द्रमा ( फ़ौर) न खारि ही प्रकाशित करते हैं।

[ इनमें इटा श्लोक रवेतारवतर ( ई. १४), सुगढक ( २. २. १०) और | कट ( ५. १५) इन तोनों टपनिपदों में पाया जाता है । सुर्य, चन्द्र या तारे, ये | सभी तो नाम-रूप की श्रेणी में या जाते हैं और परव्रह्म इन सब नाम-रूपों से परे | हैं; इस कारण सुर्य-चन्द्र आदि को परव्रह्म के ही तेज से प्रकाश मिलता है, कित | यह प्रगट ही है कि परव्रह्म को प्रकाशित करने के लिये किसी दूसरे की अपेचा | ही नहीं है । जपर के श्लोक में ' परम स्थान ' शब्द का क्षये ' परव्रह्म ' और इस | व्रह्म में सिल जाना ही ब्रह्मनिर्वाण मोक्त हैं । वृत्त का रूपक लेकर अध्यात्मशास | में परव्रह्म का जो जान यत्तलाया जाता है, उसका विवेचन समाह हो गया । अब | पुरुषोत्तम-स्वरूप का वर्णन करना है; परन्तु अन्त में जो यह कहा है कि " जहाँ | जा कर जीटना नहीं पढ़ता " इससे स्वित होनेवाली जीव की उत्कान्ति और | उसके साथ ही जीव के स्वरूप का पहले वर्णन करते हैं—]

(७) जीवजोक (कमेशूमि) में मेरा ही सनातन खंश जीव होकर प्रकृति में रहनेवाली मन लिक्ष्त हाः, अर्थात् मन और पाँच, (स्क्म) इन्द्रियों को (अपनी ओर) जींच लेता है (इसी को लिंग-शरीर कहते हैं)।(द) ईश्वर अर्थात् जीव जब (स्यूल) शरीर पाता है और जब वह (स्यूल) शरीर से निकल जाता है, तब यह जीव इन्हें (मन और पाँच इन्ट्रियों को) वैसे ही

गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गधानिवाशयात् ॥ ८ ॥ श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसंनं व्राणमेव च । अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते ॥ ९ ॥ उत्कामंतं स्थितं वापि भुंजानं वा गुणान्वितम् । विमृदा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति शानचक्षुषः ॥ १० ॥ यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् । यतन्तोऽप्यकृतात्मानं। नैनं पश्यन्त्यचेतसः ॥ ११ ॥

साय से जाता है जैसे कि (पुष्प फ्रादि) छाश्रय से गन्ध को वायु से जाती है। (६) कान, फ्रोंस, त्वचा, जीम, नाक खीर मन् में उद्दर कर यद्द (जीव) विषयों को मोगता है।

[ इन तीन श्लोकों में से, पहले में यह वतलाया है कि सुद्म या लिङ्ग-शरीर फ्या है, फिर इन तीन अवस्थाओं का वर्धान किया है कि लिंग-शरीर स्युक्त देस में कैसे प्रवेश करता है, वह उससे वाहर कैसे निकलता है, और उसमें रह कर विषयों का उपभोग कैसे करता है। सांख्य-मत के अनुसार यह सुद्म-शरीर महान ताव से लेकर सूच्म पद्मतानात्रात्रों तक के अठारह तत्त्वों से बनता है; और वेदा-म्तसूचों (३. १. १) में कहा है कि पद्य सूद्मभूसों का खोर प्राण का भी उसमें !समावेश होता है (देखो गीतारहस्य प्र. १८० – १६१)। मैत्र्युपनिषद् (६. १० में वर्गान है कि सदमशरीर अठारह तत्वों का बनता है। इससे कहना पडता है कि '' मन और पाँच इन्द्रियाँ " इन शब्दों से सूच्मशरीर में वर्तमान दूसरे तत्त्वीं का संप्रष्ट भी यहाँ प्राभिप्रेत है। वेदान्तसूत्रों (३. १७ और ४३) में भी 'निख' कीर 'ब्बंश' दो पदाँ का उपयोग करके ही यह सिद्धान्त बतलाया है कि जीवातमा परमेश्वर से यारंबार नये सिरे से उत्पन्न नहीं हुआ करता, वह परमेश्वर का " सनातन संश " है ( देखो गी. २. २४ )। गीता के तेरहवें अध्याय ( १३. ४ ) में जो यह कहा है कि च्रेत्र-चेत्रज्ञ विचार नहासूत्रों से लिया गया है, उसका इससे दहीकरसा हो जाता है ( देखो गी. र. परि. प्ट. ५३७ –५३८)। गीतारहस्य के नवें प्रकरण (ए. २४६) में दिखलाया है कि 'अंश' शब्द का अर्थ 'घटाकाशादि'-वित क्रांश समम्मना चाहिये, न कि खरिडत ' व्यंश '। इस प्रकार शरीर को धारमा करना, उसको छोड देना, एवं उपभोग करना—इन तीनों क्रियाओं के जारी रहने पर—]

(१०) ( श्रीर से ) निकल जानेवाले को, रहनेवाले को, अथवा गुर्गों से युक्त हो कर ( आप ही नहीं ) उपभोग करनेवाले को मूर्ख लोग नहीं जानते । ज्ञान-चल्लु से देखनेवाले लोग ( उसे ) पहचानते हैं । (१९) हसी प्रकार प्रयत्न करनेवाले योगी अपने आप में स्थित आत्मा को पहचानते हैं । परन्तु वे भ्रज्ञ लोग, कि जिनका आत्मा अर्थात् बुद्धि संस्कृत नहीं है, प्रयत्न करके भी उसे नहीं पहचान पाते । श्री यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽसिलम् ।
यञ्चंद्रमसि यचाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् ॥ १२ ॥
गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा ।
पुष्णामि चौपधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः ॥ १३ ॥
अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः ।
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यश्रं चतुर्विधम् ॥ १४ ॥
सर्वस्य चाहं हृदि संग्निविद्यो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च ।
वेदैश्च सर्वेरहमेव वेद्यो वेदांतक्रद्वेद्विदेव चाहम् ॥ १५ ॥

[ १०वें और ११वें स्ट्रोक में ज्ञान-चत्तु या कर्म-योग-मार्ग से झात्मज्ञान की {प्राप्ति का वर्ग्यन कर जीव की उत्क्रान्ति का वर्ग्यन पूरा किया है। पिछन्ने सातवें |अघ्याय में जैसा वर्ग्यन किया गया है ( देखों गी. ७. ८ – १२ ), वैसा ही अब |आत्मा की सर्वव्यापकता का योढ़ा सा वर्ग्यन प्रस्तावना के ढेंग पर करके सोलहवें |श्लोक से पुरुपोत्तम-स्वरूप वर्ण्यन किया है। ]

(१२) जो तेज सूर्य में रह कर सारे जगत को प्रकाशित करता है, जो तेज चन्द्रमा और अप्ति में है; उसे मेरा ही तेज समम । (१३) इसी प्रकार पृथ्वी में प्रवेश कर में ही (सब) भूतों को अपने तेज से धारण करता हूँ, और रसात्मक सोम (चन्द्रमा) हो कर सब खोपधियों का खर्चात् चनस्पतियों का पोपणा करता हूँ।

िसोम शब्द के 'सोमवछी' थार 'चन्द्र' अर्थ हैं; तथा वेदों में वर्षान हैं कि चन्द्र जिस प्रकार जलात्मक, अंग्रुमान् और शुक्र है, उसी प्रकार सोम-विछी भी है. दोनों ही को 'वनस्रतियों का राजा' कहा है। तथापि पूर्वापर |सन्दर्भ से यहाँ चन्द्र ही विविद्यत है। इस खोक में यह कह कर, कि चन्द्र का |तेज में ही हूँ, फिर इसी खोक में वतलाया है कि चनस्पतियों को पोषणा करने |का चन्द्र का जो गुणा है, वह भी में ही हूँ। छन्य स्थानों में भी पेसे वर्षान |हैं कि जलमय होने से चन्द्र में यह गुणा है, इसी कारण वनस्पतियों की |वाढ होती हैं।

(१४) में वैश्वानर रूप अग्नि श्वोकर प्राणियों की देहों में रहता हूँ, और प्राण एवं अपान से युक्त श्वोकर ( भव्य, चोष्य, लेहा और ऐय ) चार प्रकार के अल को पचाता हूँ। (१५) इसी प्रकार में सब के हदय में अधिहित हूँ; स्मृति और ज्ञान एवं अपोहन अर्थाद उनका नाग सुमते श्वी श्वोता हैं; तथा सब वेदों से जानने योग्य में श्वी हूँ। वेदान्त का कर्ता और वेद जाननेवाला भी में श्वी हूँ।

| [इस स्त्रोक का दूसरा चरण कैवल्य उपनिपद् (२. ३) में है, उसमें |" वेदेश्च सर्वे: " के स्थान में " वेदेरनेकै: " इतना ही पाटभेद हैं । तब जिन्होंने |गीता-काल में ' वेदान्त ' शब्द का प्रचलित होता न मान कर ऐसी दलींब की |हैं कि या तो यह स्त्रोक ही प्रचित्त होगा या इसके ' वेदान्त ' शब्द का कुछ श्रीविमी पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च ।
अरः सर्वाणि भृतानि क्ष्रटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ १६ ॥
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः ।
यो लोकत्रयमाविक्य विभर्त्यव्यय ईश्वरः ॥ १७ ॥
य्स्मात्क्षरमतीऽतोहमक्षरादिष चोत्तमः ।
अतोऽस्मि लोके वदे च प्रयितः पुरुषोत्तमः ॥ १८ ॥

{ और ही व्यर्थ लेना चाहिये; वे सब दलीलें वे जड़-छुनियाद की हो जाती हैं। |' वेदान्त ' शब्द मुग्रदक ( ३. २. ६ ) और श्वेताश्वतर ( ६. २२ ) उपनिपदों में |प्लाया है, तथा श्वेताश्वतर के तो कुछ मन्त्र ही गीता में हूबहू सागये हैं। अब |निरुक्तिपूर्वक पुरुषोत्तम का लक्षण वतलाते हैं—]

(१६) (इस) लोक मं ' चर ' जोर ' अचार ' दो पुरुष हैं । सब ( नाशवान् ) भूतों को चर कहते हैं और कृटस्य को, अर्थात् हुन सम भूतों के मूल ( कृट ) में रहनेवाले ( प्रकृतिरूप अन्यक्त तस्व ) को अचार कहते हैं । (१७) परन्तु उत्तम पुरुष ( हन दोनों से ) भिन्न हैं । उसको परमातमा कहते हैं । वही अव्यय ईशवर जैलोक्य में प्रविष्ट होकर ( प्रैलोक्य का ) पोपण करता है । (१८) जव कि में चर से भी परे का और अचार से भी उत्तम ( पुरुष ) हुँ, लोक व्यवहार में और वेद में भी पुरुषो-तम नाम से में प्रिसिद्ध हुँ।

सिलपूर्व श्लोक में 'चर ' फ्रोर ' अचर ' शब्द सांख्यशास्त्र के व्यक्त ग्लीर प्रस्यक्त-प्रयवा व्यक्त सृष्टि और भव्यक्त प्रकृति-इन दो शब्दों से समानार्थक हैं। प्रगट है कि इनमें चर ही माशवान् पत्रभूतात्मक व्यक्त पदार्थ है। सारगा रहे कि ' अत्तर ' विशेषणा पद्त्रे कई वार जब परवला की भी लगाया गया है !(देखो सी. ८. ३; ८. २१; ११. ३७; १२. ३), तय पुरुपत्तिम के बिह्वाखित क्रचाग्र में 'प्रचर' शब्द का अर्थ प्रचर ब्रह्म नहीं है, किन्तु उसका अर्थ सांख्याँ की प्रसार प्रकृति है; और इस गड़बड़ से बचाने के सिय ही सोसहवें श्लोक में ं अत्तर प्रर्थात् कूटस्य ( प्रकृति ) ' यह विशेष व्यास्या की है ( गीतारहस्य प्र. |२०१ - २०४ )। सारांश, व्यक्त सृष्टि श्रीर श्रव्यक्त प्रहाति के परे का अक्षर महा (गी. प्त. २० - २२ पर इमारी टिप्पणी देखो ) धौर ' चर '( व्यक्त सृष्टि ) एवं 'अच्चर ' ( प्रकृति ) से परे का पुरुशेत्तम, वास्तव में ये दोनों एक ही हैं। तेरहवें अध्याय ( १३. ३१ ) में कहा गया है कि इसे ही परमात्मा कहते हैं थीर यही परमात्मा शरीर में चेत्रज्ञ रूप से रहता है। इससे सिद्ध होता है कि चर-प्रचर-विचार में जो मूल तत्व अक्तरमहा अन्त में निष्पन होता है, वही ! क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ विचार का भी पर्यवसान है, अथवा " पिण्ड में और नवाण्ड में " एक ही पुरुपोत्तम है। इसी प्रकार यह भी वतलाया गया है कि अधिभूत और । प्रधियञ्च प्रसृति का प्रथवा प्राचीन स्मावत्य वृक्त का तस्व भी यही है। इस

श्री मामेवमसंमूदो जानाति पुरुषोत्तमम् ।
स सर्वविद्धजति मां सर्वभावन भारत ॥ १९ ॥
इति गुरुतमं शास्त्रमिद मुक्तं मयानघ ।
पतद् बुद्ष्या बुद्धिमान् स्यात्कतकृत्यश्च भारत ॥ २० ॥
इति श्रीमद्रगवद्गीतासु उपनिपत्स नद्गविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृणार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंवदशोऽष्यायः ॥ १९ ॥

| ज्ञान-विज्ञान प्रकरण का व्यक्तिम निष्कर्ष यह है कि जिसने जगत की इस एकता | को जान लिया कि " सब भूतों में एक ब्रात्मा है" (गी. ई. २६) और उनिके मन | में यह पहचान जिन्दगी भर के लिये श्विर हो गई ( वेस्. ६. १. १२; गी.म. ई ), | वह कर्मयोग का ब्राचरण करते करते ही परमेश्वर की प्राप्ति कर लेता है। कर्म | न करने पर केवल परमेश्वर-मिक्त से भी मोज मिल जाता है; परन्तु गीता के ! ज्ञान-विज्ञान-निरूपण का यह तात्वर्य नहीं है। सातवें ज्ञच्याय के ब्रारम्म में ही | कह दिया है कि ज्ञान-विज्ञान के निरूपण का ब्रारम्म यही दिखलाने के लिये | किया गया है कि ज्ञान से ब्रयवा मिक से गुद्ध हुई निष्काम बुद्धि के द्वारा संसार | के सभी कर्म करना चाहिये और इन्हें करते हुए हो मोज मिलता है। ब्रब बत-| लाते हैं कि इसे जान लेने से क्या फल मिलता है—]

(१६) हे भारत! इस प्रकार विना मोह के जो मुक्ते ही पुरुषोत्तम समम्मता है, वह सर्वज्ञ होकर सर्वभाव से मुक्ते ही भजता है। (२०) हे निष्पाप भारत! यह गुद्ध से भी गुद्ध शास्त्र मेंने वतलाया है। इसे जान कर ( मनुष्य ) बुद्धिमान् अर्थात् बुद्ध या जानकार और कृतकृत्व हो जावेगा।

(( वातकार आर छत्रुत्य हा जावगा ।

[ यहाँ बुद्धिमान् का ही 'बुद्ध प्रयांत जानकार' धर्य है; क्योंकि भारत |(शां. २४८. ११) में इसी धर्य में 'बुद्ध ' और ' कृतकृत्य ' शब्द आये हैं। |महाभारत में 'बुद्ध ' शब्द का रुखार्य 'बुद्धानतार ' कहीं भी नहीं आया है। |देखो गीतार. पिर. प्र. ५६१।]

इस प्रकार श्रीभगवान् के गाये हुए अर्थात् कहे हुए डपनिपद् में, ब्रह्मविद्यान्त-र्गत योग – अर्थात् कर्मयोग – शास्त्रविषयक, श्रीकृप्ण ब्रोत् अर्तुन के संवाद में, पुरू-षोत्तमयोग नामक एन्द्रहर्वो अध्याय समास हुआ ।

### पोडशोऽध्यायः।

### श्रीभगवानुवाच ।

अभयं सत्त्वसंगुक्षिक्षांनयोगव्यवस्थितः। दानं दमश्च यद्गश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् ॥ १ ॥ आर्दिसासत्यमकोधस्त्यागः शान्तिरपेशुनम् । दयाभृतेष्वलोलुष्वं मार्दवं हीरचापलम् ॥ २ ॥ तेजः क्षमा धृतिः शोचमद्रोहो नातिमानिता । भवन्ति संपदं दैवीमाभिजातस्य भारत ॥ ३ ॥

### सोलहवाँ अध्याय।

[पुरुपोत्तमयोग से द्यर-ख्रदर-शान की परमाविध द्वो चुकी; सातवें ख्रव्याय में जिस ज्ञान-विशान के निरुपण का जारम्भ यद्व दिखजाने के लिये किया गया था कि, कर्मयोग का ज्ञाचरण करते रहने से द्वी परमेश्वर का ज्ञान द्वाता द्वे जीर उसी से मोझ मिलता दे; उसकी यहाँ समाप्ति द्वी चुकी और अब यहाँ उसका उपसंदार करना पादिये। परन्तु नर्वे काच्याय (६. १२) में भगवान् ने जो यद्व विषक्तक संदीप में कद्या या कि राज्यी मनुष्य भेरे खर्यक और श्रेष्ठ स्वरूप को नहीं पद्यानते, उसी का स्पर्धिकरण करने के लिये इस द्राव्याय का ज्ञारम्म किया गया द्वे और ख्रवाले का स्पर्धिकरण करने के लिये इस द्राव्याय का ज्ञारम्म किया गया द्वे और ख्रवाले का स्पर्धिकरण करने के लिये इस द्राव्याय का ज्ञारम्म किया गया द्वे कीर ख्रवाले का स्पर्धिकरण करने के लिये इस द्राव्याय का ज्ञारम्म किया गया दे की होते द्वे।

धीमगवान् ने कहा—(१) अभय (निधर), ग्रुद्ध सालिक वृत्ति, ज्ञान-योगध्यविधिति धर्यात् ज्ञान (-मार्ग) धीर (कर्म-)योग की तारतम्य से व्यवस्था, दान,
दम, यद्य, स्वाध्याय अर्थात् स्वधमें के अनुसार आचरण, तप, सरसता, (२) अर्थिसा,
सत्य, ध्यक्तीध, सर्मफल का त्याग, शान्ति, अर्थश्चन्य अर्थात् ज्ञुद्ध-दृष्टि छोड़ कर वदार
भाव रखना, सत्र भूतों में द्या, तृष्णा न रखना, मृदुता, (धुरे काम की) लाज, अचपत्तता अर्थात् किंजूल कामों का छूट जाना, (३) तेजस्विता, ज्ञमा, धति, श्रुद्धता,
द्वीष्ट्व न करना, अतिमान न रखना—हे भारत! (थे) गुगा दैवी सम्पत्ति में जन्मे हुए
पुरुषों को शाप्त होते हैं।

िद्दी सम्पत्ति के थे छन्नीस गुग्रा और तेरहेंवें अध्याय में वतलाये हुए कि के बीस जन्म (गी. १३. ७ – ११) वास्तव में एक ही हैं; खौर हसी से आगे के खोत जन्म (गी. १३. ७ – ११) वास्तव में एक ही हैं; खौर हसी से आगों के खोत में ' अज्ञान ' का समावेश आपुरी सन्तारों में किया गया है। अह नहीं कहा जा सकता कि छन्नीस गुग्रों की हस फ़ेहरिस्त में प्रत्येक शुन्द का अर्थ दूसरे शुन्द के अर्थ से सर्वंपा भिज्ञ होगा; और हेतु भी ऐसा नहीं है। उदाहरगायं, कोई कोई चाईसा के ही कायिक, नाचिक और मानसिक भेद

🖇 दंभो दर्पोऽतिमानश्च कोघः पारुष्यमेष च । अद्वानं चाभिजातस्य पार्थं संपदमासुरीम् ॥ ४ ॥ 🖇 दैवी संपद्मिमोसाय निवंधायासुरी मता। मा छूचः संपदं दैवीमभिजातोऽसि पांडव ॥ ५॥

करके क्रीय से किसी के दिल दुखा देने को भी एक प्रकार की हिंसा ही सममते हैं। इसी प्रकार ग्रहता को भी त्रिविध मान सेने से, मन की ग्रहि में आहोप और द्रोष्ट्र न करना आदि गुण भी आसकते हैं। महाभारत के शान्तिपर्व में १६० काच्याय से केकर १६३ अध्याय तक कम से दम, तप, सत्य और कोम का विस्तृत वर्गान है। वहाँ दम में ही चमा, छति, बाहेंसा, सल, बार्जन बीर लजा बाहि पश्चीत-तीत गुणों का, व्यापक अर्थ में, समावेश किया गया है ( शां. १६० ); भीर सत्य के निरूपण ( शां- १६२) में कहा है कि सत्य, समता, दम, अमात्सर्थ, . इति और दया, इन तेरह गुणों का एक सत्य में ही समावेश होता है; और वहीं इन शहरों की न्याख्या भी कर दी गई है। इस रीति से एक ही गुरा में अनेका का समावेश कर लेना पारिडत्य का काम है और ऐसा विवेचन करने समें तो प्रत्येक गुरा पर एक-एक प्रन्य जिल्ला पहेगा। उपर के श्लोकों में इन सब गुर्लों का समुख्य इसी लिये वतलाया गया है कि जिसमें देवी सम्पत्ति के साविक रूप की पूरी-कल्पना हो जावे और यदि एक शब्द में कोई अर्थ छूट गया हो तो दूसरे शुब्द में उसका समावेश हो जावे । अस्तुः ऊपर की फेहरिस के 'ज्ञानयोग-व्यव-हियति' शब्द का धर्य हमने गीता. ४.४३ और ४२ वें श्लोक के बाधार पर कर्म-योग-प्रचान किया है। त्याग और छति की व्याख्या स्वयं भगवानु ने 🐒 📭 व म्राज्याय में कर दी है (१८. ४ और २६)। यह बतला चुके कि देवी सम्पत्ति में किन गुर्गों का समावेश होता है; भव इसके विपरीत आसुरी या राज्यसी सम्पत्ति का वर्णन करते हैं--

(४) हे पार्य ! दम्म, द्रपं, अतिमान,कोथ,पारुप अर्थात् निष्ट्रता और अज्ञान,

बासरी यानी राजसी सम्पाचि में जन्मे हुए की प्राप्त होते हैं।

मिहाभारत-शान्तिपर्व के १६४ और १६५ भ्रम्यायों में इनमें से कुछ दोवों का वर्णन है और अन्त में यह भी बतला दिया है कि नुशंस किसे कहना चित्रिये। इस श्लोक में 'भज्ञान' को आसुरी सम्पत्ति का सन्तरण कह देनें से प्रगट होता है कि 'जान' देवी सम्पत्ति का लक्षण है। जगत में पाये जानेवाले दो प्रकार के स्वमावों का इस प्रकार वर्णन हो जाने पर-

(५) (इनमें से ) दैवी सम्पत्ति (परिणाम में ) मोक्त-दायक और बासुरी बन्धनदायक मानी जाती है ! हे पाग्रदव ! त देवी सम्पत्ति में जन्मा हुआ है । शोक • सत दर ।

\$\$ ही भूतसर्गी लोकेऽस्मिन्दैव आसुर एव च ।
देवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृष्ठ ॥ ६ ॥
प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः ।
न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥ ७ ॥
असस्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् ।

[संदोप में यह यतला दिया कि इन दो प्रकार के पुरुषों को कीन सी गति |मिलती दे; प्रय पिस्तार से प्रासुरी पुरुषों का वर्णन करते हैं—]

(६) इस फोक में दो प्रकार के प्राग्गी उत्पन्न तुझा करते हैं; (एक) हैंच क्रार यूसरे आसुर। (इनमें) देव (श्रेग्णी का) वर्णन विस्तार से कर दिया; (सब) हे पार्य! में आसुर (श्रेग्णी का) वर्णन करता हूँ, सुन।

[ पिछले फम्यायों में यह बतलाया गया है कि कर्मयोगी कैसा वर्ताव करें प्रवीर माणी जवस्या कैसी होती है या स्थितमज्ञ, भगवद्भक्त भयवा द्विगुणातीत किसे कहना चाहिये; और यह भी वतलाया गया है कि ज्ञान क्या है । इस | कम्याय के पहले तीन श्लोकों में देवी सम्पत्ति का जो लच्छा है, वही दैव-प्रकृति | के पुरुप का पर्धान है; इसी से कहा है कि देव श्रेणी का वर्धान विस्तार से पहले | कर चुके हैं । जासुर सम्पत्ति का चोड़ा सा प्रदेख नवें प्रक्याय (६. ११ और १२) | में जा चुका है; परन्तु वहाँ का वर्धान प्रभूता रह गया है, इस कारण इस | कम्याय में उसी को पूरा करते हैं—]

(७) प्राप्तर लोग नहीं जानते कि प्रमृति क्या है, श्रोर निवृत्ति क्या है—अबाँद् से यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिये श्रीर क्या न करना चाहिये । उनमें म शुद्धता रहती है, न आचार धार सत्य ही। (=) ये (श्राप्तर लोग) कहते हैं कि सारा जगत श्र-सत्य है, श्र-प्रतिष्ठ धर्यात् निराधार है, श्रनीश्वर यानी बिना पर-मेशर का है, प्र-प्रत्यासम्मृत अर्थात् एक दृगरे के बिना ही हुआ है, (भ्रतपृत) काम को छोड़ ग्रार्थात् मनुष्य की विषय-वासना के श्रातिरिक्त इसका और क्या हेत्र हो सकता है?

यदापि इस श्लोक का अर्थ स्पष्ट है, तपापि इसके पदों का अर्थ करने में यद्वुत कुछ मतभेद हैं। हम समभते हैं कि यह वर्गन उन चार्षाक आदि नास्तिकों के मतों का है कि जो वेदानतशास्त्र या कापिल सांस्पशास्त्र के स्षि-रचताविपयक सिदानत को नहीं मानते; और यही कारण है कि इस श्लोक के पदों का अर्थ सांस्य और अध्यातमशास्त्रीय सिद्धान्तों के विरुद्ध है। जगत को नाशवान्त समभ कर वेदान्ती उसके अदिनाशी सत्य को —सत्सस्य सत्यं (बृ. २. ३. ६) खोजता है, और उसी सत्य तत्व को जगत का मूल आधार या प्रतिष्ठा मानता है—प्रसुप्ट अतिश्र (ते. २. ५)। परन्तु आसुरी लोग कहते हैं कि यह जग अन्सर्य हं, अर्थांत इसमें सय नहीं है; और उसी लिये वे इस जगत को

#### अपरस्परसंभूतं किमन्यत्कामहैतुकम् ॥ ८॥

[अ-प्रतिष्ठ भी कहते हैं, अर्थात् इसकी न प्रतिष्ठा है और न आधार । यहाँ शहा हो सकती है कि इस प्रकार अन्यात्मशाख में प्रतिपादित अन्यक परवस बिद आसुरी लोगों को सम्मत न हो, तो उन्हें भक्ति-मार्ग का व्यक्त ईश्वर माम्य होगा । इसी से जनीधर (अन्+ईश्वर) पद का प्रयोग करके कह दिया है कि आसरी लोग जगत में ईश्वर को भी नहीं मानते । इस प्रकार जगत का कोई मूल बाधार न मानने से उपनिपदों में वर्शित यह सृष्ट्युपित-ऋम छोड़ देना पहुता है कि " आत्मन भाकाशः सम्भूतः । त्राकाशाहायुः । वायोरप्तिः । अप्तेरापः । सद्गयः े पृथिवी । पृथिव्या श्रोपधयः । श्रोपधीभ्यः सन्नं । श्रन्नात्यरुपः । " ( तै. २. १ ); धीर सांव्यशास्त्रोक्त इस स्ट्रयुत्पत्ति-क्रम को भी छोड़ देना पडता है कि प्रकृति और पुरुष, ये दो स्वतन्त्र मूल तस्त्र हैं एवं सस्त्र, रज और तम गुणों के | धान्योन्य आश्रय से अर्थात् परस्पर मिश्राम् से सब व्यक्त पदार्थ उत्पन्न हुए 🕻 । क्योंकि यदि इस श्रंखला या परम्परा को मान लें. तो दृश्य-सृष्टि के पदार्थों से परे इस जगत् का कुछ न कुछ मूल तत्त्व मानना पड़ेगा । इसी से मासुरी स्रोग जगत् के पदार्थों को अपरस्पर सम्भूत मानते हैं अर्थात् वे यह नहीं मानते कि ये पदार्थ एक दूसरे से किसी क्रम से उत्पन्न हुए हैं। जगत् की रचना के सम्बन्ध में एक बार ऐसी समक्त हो जाने पर मनुष्य त्राणी ही प्रधान निश्चित हो जाता है और किर यह विचार आप ही आप हो जाता है कि मनुष्य की काम-वासना को तृप्त करने के लिये ही जगत् के सारे पदार्थ वने हैं, उनका और कुछ भी अपयोग नहीं है। चौर यही चर्च इस श्लोक के भन्त में " किमन्यरकामहैतकम् "-काम को खोड उसका और क्या हेतु होगा ?-इन शुक्तों से, एवं आगे के श्लोकों में भी, वर्शित है। कुछ टीकाकार " ध्रपरस्परसम्भूत "पद का धन्त्रय " किमन्यत " से सगा कर यह अर्थ करते हैं कि " क्या ऐसा भी कुछ देख पडता है जो परस्पर अर्थाव म्ब्री-पुरुष के संयोग से उत्पन्न न हुन्ना हो. नहीं; भौर जब ऐसा पदार्थ ही नहीं देख पडता तब यह जगत् कामहेतुक अर्थात् श्री-पुरुप की कामेच्छा से ही निर्मित हुआ है"। एवं कुछ लोग " अपरक्ष परख्र " अपरस्परी ऐसा अद्भुत विप्रह करके इन पदों का यह अर्थ लगाया करते हैं कि "'अपरस्पर' ही सी-पुरुष हैं, इन्हीं से यह जगत् उत्पन्न हुआ है, इसलिये सी-पुरुषों का काम ही इसका हेतु है और कोई कारण नहीं है"। परन्तु यह अन्वय सरल नहीं है और 'अपरश्च परश्च 'का समास 'अपर-पर 'होगा; बीच में सकार न आने . पावेगा। इसके त्रातिरिक्त भ-सत्य, ग्र-प्रतिष्ठ ज्ञादि पहले पदों की देखने से ती यही जात होता है कि ध-परस्परसम्भूत नन्समास ही होना चाहिये; भीर फिर कहना पडता है कि सांख्यशास्त्र में 'परस्परतम्भूत 'शब्द से जो 'गुणों से े गुर्गों का अन्योन्य जनन ' वर्गित है. वही यहाँ विविद्यतः है ( देखो गीतारहस्य

वतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽत्वबुद्धयः ।

प्रभवन्तपुत्रकर्माणः क्षयाय जगतोऽद्दिताः ॥ ९ ॥

फाममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः ।

मोद्याद्गृद्धीत्वाऽसद्याद्यान्वर्यानेऽश्चिव्यताः ॥ १० ॥

चितामपरिमेयां च प्रख्यान्तामुपाश्रिताः ।

कामोपमोगपरमा प्रतावदिति निश्चिताः ॥ ११ ॥

कामोपमोगपरमा प्रतावदिति निश्चिताः ॥ ११ ॥

कामोपमोगपरमा प्रतावदिति निश्चिताः ॥ १२ ॥

इद्यस्त कामभोगार्थमन्यायेनार्थसंचयान् ॥ १२ ॥

इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् ॥ १३ ॥

प्र. १५७ और १५६)। धन्योन्य ' मीर 'परस्तर ' दोनों शुरुद समानार्य हैं, सिंह्यक्रास्त्र में गुणों के पारस्परिक भागोंड़ का वर्णन करते समय ये दोनों शब्द | ब्याते हैं ( देखे मभा. शां. ६०५; सां. का. १२ जीर १३ )। गीता पर जी माज्य | माप्य है, इसमें इसी बार्य को मान कर, यह दिखलाने के शिव कि जगत् की वित्तुएँ एक दूसरी से कैसे उपजती हैं, गीता का यही श्लोक दिया गया है— "प्रजातवन्ति भूतानि इत्यादि-" (छप्ति में छोड़ी चुई जाडुति सूर्य को पहुँचती रि, जतः) यश से पृष्टि, वृष्टि से जरा, श्रीर जरा से प्रमा उत्पन्न होती है ( देखी गी. १. १४; मनु. २. ७६ )। परन्तु तीतिरीय रपनिपद् का वचन इसकी अपेदार प्राधिक प्राचीन चौर व्यापक है, इस कारण उसी को हमने ज्यर प्रमागा में विया हि। तपापि हमारा मत है कि गीता के इस ' डा-परस्तरसम्भूत ' पव से उपनि-पर् के सृष्ट्युत्वति-क्रम की स्रवेद्धा सांच्यों का स्प्रधुत्वति-क्रम ही अधिक विव-श्चित है । जगत् की रचना के विषय में ऊपर जो आसुरी मत बतलाया गया है, वसका इन जोगें। के पर्ताव पर जो प्रमाव पड़ता है, वसका वर्णन करते हैं । अपर के स्रोक में, जन्त में, जो 'कामहैतुक' पद है उसी का यह अधिक स्पष्टीकरण है। (e) इस प्रकार की टप्टि को स्वीकार करके ये प्राल्प-बुद्धिवाले नष्टारमा घरीर द्रष्ट कोळ हुर कर्म करते हुए जगत का चय करने के लिये उत्पन्न हुआ करते हैं, (१०) (सीर) कमी भी पूर्णीन दोनेवाले काम प्रयांत विषयोपमाँग की इस्ता का प्राथय इतके थे ( जासुरी जोग ) दम्म, मान और मद से ब्यास हो कर मोह के कारण फुठमूठ विश्वास अर्थात् मनमानी कल्पना करके गर्दे काम करने के लिये प्रकृत **६६ते हैं। ( ११ ) इसी प्रकार खामरणान्त ( सुख भोगने की ) अगणित चिन्ताओं** से असे हुए, कामोपमान में हुये हुए फीर निवयपूर्वक उसी की सर्वस्व माननेवाले. (१२) सेंकड़ॉ प्राशा-पार्शों से जर्कड़े हुए, काम-कोध-परावर्ण (वे प्रासुरी लोग) सुख जुटने के लिये प्रम्याय से बहुत सा अर्थ-सञ्चय करने की तृष्णा करते 🕏 । (१६) मेंने प्राज यह पा दिया, (कॅन) इस मनोरय को सिद्ध कर्ष्ट्या; यह धन ( मेरे

1413

असौ मया हतः शत्रुर्हानेस्ये चापरानिए ।
ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं वलवान्सुस्ती ॥ १४ ॥
आक्वोऽभिजनवानिस्म कोन्योऽस्ति सहशो मया ।
यस्ये दास्यामि मोदिस्य इत्यक्षानियोहिताः ॥ १५ ॥
अनेकचित्तविद्यांता मोहजालसमानृताः ।
प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽग्रुचौ ॥ १६ ॥
आत्मसंभाविताः स्तव्धा धनमानमदान्विताः ।
यजन्ते नामपह्नैस्ते द्रमेनाविधिपूर्वकम् ॥ १७ ॥
यहंकारं वलं द्र्षे कामं क्रोधं च संश्रिताः ।
मामारमपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यस्यकाः ॥ १८ ॥
तानहं द्विषतः क्रूरान्संसारेषु नराधमान् ।
सिपाम्यजस्मयग्रुमानासुरिच्वेव योनिषु ॥ १९ ॥
आसुर्री योनिमापन्ना मूढा जन्मि जन्मिन ।
मामप्राय्येव काँतेय ततो यान्त्यधमां गतिम् ॥ २० ॥

§§ त्रिविधं नरकस्पेदं द्वारं नाशनमात्मनः ।
कामः क्रीधस्तथाः लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् ॥ २१ ।।

पाल ) हैं, छीर फिर वह भी मेरा होगा; (१४) इस शृत को मैंने मार तिया एवं श्रीरों को भी माँगा; में ईखर, में (ही) भोग करनेवाला, में सिद, बलाव्य श्रीर कुली हूँ, (१५) में सम्पत और कुलीन हूँ, मेरे समान और है कीन ? मैं यह कहूँगा, दान दूँगा, मौज कहँगा—इस प्रकार अज्ञान से मोहित, (१६) ध्रवेड प्रकार की कल्पनाओं में भूले हुए, मोह के फन्दे में फूँसे हुए और विषयोपमोग में आलफ (ये आलुरी लोग) अपवित्र नरक में गिरते हैं! (१७) आत्मप्रशंसा करनेवाले, एंड से वर्तनेवाले, धन और मान के मद से संगुक्त थे (आलुरी लोग) इस्म से, शास्त्र विषयोपमोग में कित लोग के से के से किया करते हैं। (१८) अहुआर से, शास्त्र वेड में के से से कल से, दर्ग से, काम से और फोघ से फ़ल कर, अपनी और पराई देह में वर्तमान मेरा (परमेशर का) हेय करनेवाले, निन्दक, (१६) और अशुम कर्म करनेवाले (इन) हेयी और कुर अधम गरों को में (इस) संसार की आलुरी अर्थात पायोपीनयों में ही सदैव परकता रहता हूँ। (२०) हे कोन्तेय! (इस प्रकार) बस्म-जन्म में आलुरी योनि को ही पा कर, ये मूर्ल लोग सुमे विना पाये ही समा में अर्थम अभोगति को वा पहुँचते हैं।

[ आपुरी लोगों का और उनको मिलनेवाली गति का वर्णन हो जुका । अब |इससे बुटकारा पाने की युक्ति बतलाते हैं — ]

(२१) काम, कोध और लोम, ये तीन प्रकार के नरक के द्वार हैं । वे इसाह

पतिर्विमुक्तः काँतेय तमोद्वारीस्त्रिभिर्नरः । भाचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति पर्गः गतिम् ॥ २२ ॥ §§ यः शास्त्रविधिमुत्सस्य वर्तते कामकारतः । न स सिद्धिमधामीति न सुखं न प्रांगतिम् ॥ २३ ॥ तस्मान्स्रास्त्रं अमाणं ते, कार्याकार्यन्यवस्थितौ । स्नात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म फर्तुमिहार्ह्यस् ॥ २४ ॥ इति श्रीमद्रगपद्गीतामु उपनिपत्स मद्माविवायां योगशासे श्रीकृणार्जुन-संवारे वैवासुरसंवद्गिमायोगो नाम पोवशोऽध्यायः ॥ ९६ ॥

बाग्र कर कतते हैं; इसलिये इन तीनों का त्याम जरना चाहिये। (२२) हे कौन्तेय हैं इन तीन तमोहारों से हुट कर, मनुष्य वही खाचरण करने तमता है कि जिसमें उसका करवाण हो; खोर किर उत्तम गति पा जाता है।

प्रगट हैं कि नरक के तीनों दरवाज़े छूट जाने पर सद्गति मिलनी ही चाहिये; फिन्तु यह नहीं चतलाया कि कौन सा बाचरण करने से ये छूट जाते हैं। प्रतः

चय उसका मार्ग यतलाते हि—ी

(२३) जो शास्त्रोक विधि छाँद कर मनमाना करने जगता है, उसे न सिद्धि मिलती है, न सुख मिलता है धौर न उत्तम गति ही मिलती है। (२४) इसालिये कार्य-प्रकार्य-व्यवस्थित का खर्यात कर्तव्य धौर धकरांत्र्य का निर्योग करने के किये प्रमे शास्त्रों का प्रमाण मानना चाहिये। खौर शास्त्रों में जो कुछ कहा है, उसकी समम कर, तद्वुसार इस जोक में फर्म करना तुम्ने उचित है।

िद्द् स्होक के 'कार्याकार्यव्यवस्थिति 'पद से स्पष्ट होता है कि कर्चव्य-शास की क्षर्याद गीतिशास की कल्पना को दृष्टि के जागे रख कर गीता का वप-देश किया गया है । गीतारहस्य (ए. ४८ – ४०) में स्पष्ट कर दिखला दिया है

कि इसी को कर्मवीयशाख कदते हैं।

इस प्रकार श्रीमगवान् के गाये सुए क्यांत् कहे सुए उपनिपंद् में, महाविद्यान्त-र्गत योग-प्रचौत् कर्मयोग-शास्त्रविषयक, श्रीकृष्ण कीर क्युंन के संवाद में, देवा-सुरसम्पद्विभाग योग नासक रोक्सहवाँ अध्याय समास सुका।

#### सप्तदशोऽध्यायः ।

ये शास्त्रविधिमुत्स्रज्य यजन्ते श्रद्ध्यान्विताः । तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः ॥ १ ॥

श्रीमगवानुवाच ।

## त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा । सत्रहवाँ अध्याय ।

[ यहाँ तक इस बात का वर्णन हुआ कि, कर्मशोग शास के अनुसार संसार का धारण-पोपण करनेवाले पुरुष हिस प्रकार के श्वेते हैं; धौर संसार का नाश करनेवाले भनुष्य किस हैंग के श्वेते हैं। अब यह प्रश्न सहज ही श्वेता है कि मनुष्य-मनुष्य में इस प्रकार के भेद श्वेत वर्षों हैं। इस प्रश्न का उत्तर सातंब ब्राच्याय के "प्रकृत्या नियताः स्वया " पद में दिया गया है, जिसका अर्थ यह है, कि यह प्रस्के मनुष्य का प्रकृति-स्वभाव हैं (७. २०)। परम्तु वर्शों सन्त-रज-तममय तीनों गुणों का विकेष प्रकृति-स्वभाव हैं (७. २०)। परम्तु वर्शों सन्त-रज-तममय तीनों गुणों का विकेष विकार नहीं गया था; सत्तपृव वर्शों इस प्रकृतिजन्य भेद की उपपत्ति का विस्तार-पूर्वक वर्षों ने भी न हो सका । यही कारण है जो चीदहवें अध्याय में त्रिगुणों के विवेचन किया गया है बीर श्रिगुणों से वत्या श्वेत हैं श्वेत प्रस्त अस्त अस्त का सम्पूर्ण निरूपण समाप्त किया गया है। इसी प्रकार नवें अध्याय में ज्ञान-विज्ञान का सम्पूर्ण निरूपण समाप्त किया गया है। इसी प्रकार नवें अध्याय में मिक्तमार्ग के जो फनेक सेंद वतलाये गये हैं, उनका कारण मी इस अध्याव की स्वपत्ति से समक्त में का जाता है (देशो ८. २३, २४)। पहले मनुने वर्षे पृद्धता है कि—]

ष्रज्ञंन ने कहा—(१) हे कृष्णा ! जो लोग श्रद्धा से युक्त होकर, शास्त्र-निर्दिष विधि को छोड़ करके यजन करते हैं, उनकी निष्ठा श्रयांत् ( मन क्षी ) स्थिति कैसी है—सास्विक है, या राजस है, या तामस ?

िपिञ्जले खम्याय के अन्त में जो यह कहा गया था कि, शास्त्र की विषि का अयदा नियमों का पालन अवश्य करना चाहिये;उसी पर अर्जुन ने यह शृक्षा की है। शाकों पर श्रद्धा रखते हुए भी मनुष्य अञ्चान से भूज कर बैठता है। उदाहरणार्थ, शास्त्र-विधि यह है कि सर्वन्यापी परमेश्वर का मजन-पूजन करना चाहिये; परन्तु वह हसे छोड़ देवतायों की छुन में सग जाता है (गी. १८. २३)। अतः अर्जुन का प्रश्न है कि ऐसे पुरुष की निष्ठा अर्थात् अवस्था अवन |स्थिति कीन सी समम्ती जावे। यह प्रश्न दन आसुरी लोगों के निषय में नहीं है किंचो शास्त्र का और धर्म का अश्रद्धापूर्वक तिरस्कार किया करते हैं। तो भी इस अध्याय में प्रसङ्गानुसार उनके कर्मों के फलों का भी नर्यान किया गया है। सान्त्रिक राजसी धैव तामसी चेति तां शृष्ण ॥ २ ॥ सत्त्वातुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत । श्रद्धामयोऽयं पुरुषे। यो यच्छ्रद्धः स एव सः ॥ ३ ॥ यजन्ते सार्त्विका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः । श्रेतान्भृतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ ४ ॥

सीमगवान् ने कहा कि—(२) प्राणिमात्र की श्रद्धा स्वधावतः तीन प्रकार की होती हैं, एक साविष्य दूसरी राजस स्त्रीर तीसरी तामसः उनका वर्णन सुनी । (३) है भारत! सद कोगों की श्रद्धा अपने स्रपने सत्त के स्रजुसार सर्वात प्रकृतिस्वभावं के स्रजुसार होती है। मनुष्य श्रद्धामय है। जिसकी जैसी श्रद्धा रहती है, वह वैसा ही होता है।

[ दुतरे छोक में ' सस्व ' शब्द का कार्य देशस्त्रमाय, युद्धि व्यथवा अन्तः-हरता है। उपनिषद् में 'सरव' शब्द हसी झर्च में बाबा है ( कड. ६. ७ ), खीर विदानतस्त्र के शाहरभाष्य में भी 'केंत्र-चेंत्रज्ञ' पद के हवान में ' सरवज्रेत्रज्ञ ' पद का नवयोग किया गया है (बेसु. ज़ांमा. १. २. १२) । तात्वर्य यह है कि दूसरे श्लोक का 'रवभाव' शब्द और तीसरे छोक का 'सरव' शब्द यहाँ दोनों 'ही समा-नार्धक हैं। प्रयोंकि सांएय और वैदान्त दोनों को ही यह सिद्धान्त मान्य है कि स्वमाय का अर्थ प्रकृति हैं और इसी प्रकृति से शुद्धि पूर्व अन्तःकरमा वस्पत होते हिं। "यो यस्तृद्धः स एव सः"-यद तत्व "देवताओं की भक्ति करनेवाले देव-ताओं को पाते हैं" अमृति पूर्व वर्धित सिद्धान्तों का श्वी साधारण अनुवाद है (७, २० - २३; ६, २४) । एस विषय का दिवेचन इसने गीतारहस्य के तेरहर्वे प्रवृत्तम् में किया है (देखिये गीतार. पृ. ४२१ - ४२०) । तथापि जब यह कहा कि, तिसकी जैसी शुद्धि हो उसे वैसा फल मिजता है, और वैसी बुद्धि का होना ख न होना प्रकृति-स्वभाव के फार्धान हैं। तब प्रश्न होता है कि फिर वह बुद्धि सुधर क्योंकर सकती है। इसका यह उत्तर है कि जातमा स्वतन्त्र है, जतः देह का यह स्विभाव क्रमशः अभ्यान और वैराग्य के हारा धीरे-धीरे बदला जा सकता है। इस बात का विवेचन गीतारहरूय के दसवें प्रकरता में किया गया है (पृ. २०० -२५२)। खभी तो यही देखना है कि अला में भेद क्यों और कैसे होते हैं। इसी से कहा गया है कि प्रकृति-खमावानुसार अद्धा बदलती है। सब बतलाते हैं कि जिए प्रकृति भी सख, रज और तम इन तीन गुर्गों से युक्त है, तब प्रत्येक मनुष्य में शद्धा के भी त्रिधा मेद किस प्रकार उत्पद्ध होते हैं, कीर उनके परिग्राम क्या होते ई-1

(१) जो पुरुष सारितक हैं अर्थात् जिनका स्वमाव स्वत्वगुण प्रधान है वे देवताओं का चजन करते हैं; राजस पुरुष यहाँ और राजसें। का यजन करते हैं एवं इसके जितिरक्त जो सामस पुरुष हैं, वे प्रेसों और भूतों का यजन करते हैं। \$\$ अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः । दंमाहंकारसंयुक्ताः कामरागवस्त्रान्वताः ॥ ५ ॥ कर्पयन्तः शरीरस्यं भृतग्राममचेतसः । मां चैवांतःशरीरस्यं तान्विद्धशासुरानिश्चथान् ॥ ६ ॥ \$\$ आहारस्त्विप सर्वस्य त्रिविघो मवति प्रियः । यक्षस्तपस्त्रथा दानं तेषां मेदिममं शृण् ॥ ७ ॥

[इस मकार शास पर श्रदा रतनेवाले मतुष्यों के मी सत्व आदि प्रकृति के [गुण-मेंदों से जो तीन मेद होते हैं, उनका और उनके स्वरूपों का वर्णन हुआ। अह विवक्ताते हैं कि शास्त्र पर श्रदा न रखनेवाले काम-रतावण और दान्मिक लोग [किस श्रेणों में आते हैं। यह तो स्वर्ष है कि वे लोग सातिवक नहीं हैं, परनु वे विरे तामस भी नहीं कहे जा सकते; हमांकि वर्णोर इनके कर्म शास्त्रविख्द होते | हैं तमास भी नहीं कर्म श्रां के प्रश्निक होती हैं और यह खोताण का वर्म हैं। | तारायं यह है कि ऐसे मतुष्यों को न सातिवक कह सकते हैं, न राजस और व | तामस । अतर्व हैवी और आसुरी नामक दो कन्नार्य वना कर वक्त दुष्ट पुरुषों का | आसुरी कन्ना में समादेश किया जाता है । यही अर्थ अगने दो श्लोकों में स्वर्ष | किया गया है। ]

(४) परन्तु जो जोग दम्म खाँर महद्वार से युक्त होकर काम एवं भासकि के क्स पर ग्रास्त के विरुद्ध घोर तप किया करते हैं (६) तया जो न केवल, ग्रारिर के पक्ष-महाभूतों के समूह को ही, वरन् ग्रारिर के सन्वर्गत रहनेवाले मुमको भी कष्ट देवे हैं। क्ष्मिक विवेकी खाँर खासुरी दुद्धि के जानो।

इस प्रकार प्रजुंन के प्रश्नों के उत्तर हुए। इन खोकों का नावार्य यह है कि
मजुप्य की अदा रसके प्रकृति-स्वमावानुसार साव्विक, रायस अथवा तांमस होती
है, खोर उसके अनुतार उसके कमों में जन्तर होता है तथा उन कमों के अनुस्य
ही दसे प्रयक्-रुपक् गति प्राप्त होती है। परन्तु केवल हतने से ही कोई आसुरी
कन्ना में लेल नहीं किया जाता। अपनी स्वायीनता का उरयोग कर खोर आखाजुसार खाचरण करके प्रकृति-स्वमाव को चीरे-धीरे सुवारते जाना प्रत्येक मनुष्य का
कर्तव्य हैं। हाँ, जो ऐसा नहीं करते खार दुए प्रकृति-स्वमाव का ही अभिमाव
रस कर शास्त्र के विल्द खाचरण करते हैं, के हैं आसुरी दुद्धि के कहना चाहिये।
यही इन खोकों का मावार्य है। अब यह वर्णन किया जाता है कि अदा केसमब ही खाहार, यह, तप खोर दान के सत्त-रब-तममय प्रकृति केगुणों से निजनिक मेद कैसे हो जाते हैं; एवं इन मेदों से स्वनाव की विचित्रता के साथ ही साब फिया की विचित्रता भी कैसे श्रुपक्ष होती है—]

(७) प्रत्येक की रुचि का भाइत भी तीन प्रकार का होता है । भीर नहीं

आयुः सत्त्ववलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः ।
रस्याः स्निग्धाः स्थिरा द्व्या आहाराः सास्त्रिकप्रियाः॥४॥
कद्वम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णक्सिविदाहिनः ।
आहारा राजसस्येष्टा दुःखद्योकामयप्रदाः ॥ ९ ॥
यातयामं गतरसं पृति पर्श्वेषितं च यत् ।
उञ्छिप्टमपि चामेष्यं मोजनं तामसिष्ठयम् ॥ १० ॥
अकलाकांक्षिमिर्यशो विधिद्दष्टो य इत्यते ।
यप्ट्यमैवेति मनः समाधाय स सात्त्विकः ॥ ११ ॥
अमिसंधाय तु फलं दंमार्थमपि चैव यत् ।
इत्यते भरत्षेष्ठ तं यद्यं विद्धि राजसम् ॥ १२ ॥

हाल यज्ञ, तप एवं दान का भी है। सुनो, उनका भेद वसकाता हूँ। (c) आयु, साविक प्रति, यल, त्यारोभ्य, सुल और प्रीति की वृद्धि करनेवाले, स्सीले, क्रिष्ठ, छारीर में भिद कर चिरकाल तक रहनेवाले और मन को आनन्द्रायक आहार साविक मनुष्य को प्रिय होते हैं। (१) कटु अर्थात् चरपरे, खट्टे, खारे, अत्युष्ण, रीखे रुखे, दाहकारक तथा दुःख-शोक और रोग उपजानेवाले आहार राजस मनुष्य की प्रिय होते हैं।

| सिस्कृत में कड़ शब्द का कर्ष चरपरा और तिक्त का क्यर्थ कडुआ होता |है। इसी के अनुसार संस्कृत के वैद्यक प्रन्यों में काली मिरच कडु तथा नींव तिक |कही गई है (देखो वारमट. सूत्र. थ. १०)। हिन्दों के कडुए फीर तींखे शब्द |कमानुसार कड़ और तिक्त शब्दों के ही अपश्रंश हैं।)

(१०) कुछ काल का रखा दुखा खर्चात ठराटा, नीरस, दुर्गन्धित, वासी, जूँडा सम्म धार्पवित्र भोजन तामस पुरुष को रुचता है।

| सिर्शिक मनुष्य को सिरिवक, राजस को राजस तथा तामस को तामस |भोजन प्रिय होता है। इतना ही नहीं, यदि आहार ग्रुव् अर्यात् सिरिवक हो, |तो मनुष्य की द्वित भी कम कम से ग्रुद्ध या सिरिवक हो सकती है। उपनिषदों |में कहा है कि ' आहारग्रुद्धी सख-ग्रुद्धिः ' (हां. ७. २६. २)। क्योंकि मन |धीर पुद्धि प्रकृति के विकार हैं, इसिजय नहीं सिरिवक आहार हुआ वहाँ बुद्धि |भी आप ही आप सिरिवक यन जाती हैं । ये आहार के भेद हुए। इसी प्रकार

(११) फलाशा की आकांचा छोड़ का अपना कर्चन्य समम्म करके शाल की विदि के अनुसार, शान्स चित्त से जो यहा किया जाता है वह सारिनक यह है। (१२) पत्नु हे भरतश्रेष्ट! उसको राजस यहा समम्मो कि जो फल को हुन्छा से अथवा दम्म के हेनु अर्थान ऐवर्ष दिखलाने के लिये किया जाता है। (१३) शास्त्र-

विधिहीनमस्प्रान्नं मंत्रहीनसदक्षिणम् । श्रद्धाविरहितं यद्गं तामसं परिचक्षते ॥ १३ ॥ §§ देवद्विजगुरुपाशपूजनं शौचमार्जवम् । ब्रह्मचर्यमहिसा च शारीरं तप उच्यते ॥ १४ ॥ अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियाहितं च यत्। स्वाच्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते ॥ १५ ॥ मनः प्रसादः सोम्यत्वं मोनमात्मविनिग्रहः । माषसंद्युद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥ १६॥

§§ श्रद्धया परया तप्तं तपस्तित्रविधं नरैः । विधि-रहित, अञ्चदान-विहीन, विना सन्त्रों का, विना दिल्ला का श्रीर श्रद्धा से

शुम्य यञ् तामस यञ् कहलाता है।

श्रिहार और यज्ञ के समान तप के भी शीन भेद 👸 । पहले, तप 🛊 कायिक, वाचिक और मानसिक ये तीन अद किये हैं; फिर इन तीनों में से प्रखेक में सत्व, रज घीर तम गुणों से जो त्रिविधता छोती है, उसका वर्णन किया है। यहाँ पर, तर शब्द से यह संकुचित अर्थ विवादीत नहीं है कि जङ्गत में जा कर पातक्षक योग के अनुसार शरीर को कप्ट दिया करे । किन्तु मनु का किया दुषा 'तप' शब्द का यह व्यापक धर्य ही गीता के निम्न लिखित श्लोकों में अभिप्रेत है कि यक्ष-याग आदि कर्म, वेदाध्ययन, अथवा चातुर्वसर्य के अनुसार जिसका जो कर्त्तव्य हो-जैसे सुन्निय का कर्तव्य युद्ध करना है और वैश्य का ब्यापार इत्यादि—वही उसका तप है ( मनु. ११. २३६ )। ]

(४१) देवता, ब्राह्मण, गुरु और विद्वानों की पूजा, शुद्धता, सरलता, ब्रह्म-चर्य और अहिंसा को शारीर अर्थात् कायिक तप कहते हैं। (१४) (मन को) बद्वेग न करनेवाले सत्य, त्रिय और हितकारक सम्मापण को तथा स्वाध्याय अर्थात् अपने कर्म के अभ्यास को वाखाय (वाचिक) तप कर्त हैं। (१६) मन को प्रसन्न रखना, सीम्यता, मीन प्रायीत सुनियों के समान बृत्ति रखना, मनीनिप्रह

कौर शुद्ध सावना—इनको मानस सप कहते हैं। | वान पड़ता है कि पन्द्रहर्ने खोक में सत्य, प्रिय और हित, तीनों शुन्द सनु के इस चचन की लच्य कर कहे गये हैं;- " सत्यं व्यात प्रियं वृयाह ¦सूयात् सत्यमप्रियम् । वियञ्च नानृतं सूयादेप धर्मः सनातनः ॥ " ( मन्. ४. १३८)-यह सनातन धर्म है कि सच और मधुर (तो) बोलना चाहिये, परन्तु खप्रिय सच न बोलना चाहिये । तथापि महामारत में ही विदुर ने दुर्यीधन से कहा है कि " प्राप्रियस्य च पष्टास्य वक्ता श्रोता च दुर्लमः " ( देखो समा. (६३. १७) । अब काविक, वाचिक और मानसिक तर्पों के जो सेद फिर भी होते हैं, वे यों हैं — ]

(१७) इन तीनों प्रकार के तपों को यदि मनुष्य फल की आकांदा न रख अर

अफलाकांक्षिमिर्युक्तैः सात्त्विकं परिचक्षते ॥ १७ ॥
सत्कारमानपूजार्थे तपा दंभेन चैव यत् ।
क्रियते तदिह शेक्तं राजसं चलमधुषम् ॥ १८ ॥
मूढ्याहेणात्मना यत्पीड्या क्रियते तपः ।
परस्योत्सादनार्थवा तत्तामसमुदाहृतम् ॥ १९ ॥

ईश काले च पात्रे च तद्दानं सात्त्विकं स्मृतम् ॥ २० ॥
यत्तु प्रत्युपकारार्थे फलमुद्दिश्य चा पुनः ।
द्वियते च परिक्रिष्टं तद्दानं राजसं समृतम् ॥ २१ ॥
अदेशकाले यद्दानमपात्रेश्यक्ष दीयते ।
असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृदम् ॥ २२ ॥

हत्तम श्रद्धा से, तथा योगयुक्त युद्धि से करे तो वे सारिवक कहलाते हैं। (१८) जो तप ( प्रपने ) सत्कार, मान या पूजा के लिये श्रयवा दम्भ से, किया जाता है; वह चंचल धीर भस्थिर तप शाखों में राजस कहा जाता है। (१८) मूढ़ आप्रह से, स्वयं कष्ट उठा कर, प्रयया (जारण-मारण प्रादि कमीं के द्वारा) दूसरों को सताने के हेतु से किया दुष्मा तप तागर कहलाता है।

[य सप के भेद हुए। जय दान के त्रिविध भेद यतलाते हैं—]

(२०) घद दान सारियक कदकाता है कि जो कर्तव्ययुद्धि से किया जाता है, जो ( योख्य ) स्थल-काल और पात्र का थिचार करके किया जाता है, एवं जो ध्रपने ऋपर प्रत्युपकार न करनेवाले को दिया जाता है। (२१) परन्तु ( किये हुए ) उपकार हे घदले में, प्रथवा किसी फल की खाशा रख, बड़ी कठिनाई से, जो दान दिया खाता है यह राजस दान हैं (२२) खयोग्य स्थान में, खयोग्य काल में, खपात्र मनुष्य को, विना सत्कार के, प्रथवा स्ववदेतनापूर्वक, जो दान दिया जाता है वह तामस

शन कष्टमाता है।

श्रीर सुवारी प्राच्या का वर्णन के समान ही जान, कर्म, कर्चा, द्वित्व, हित्र क्षित हुत की विविधता का वर्णन अगले अच्याय में किया गया है (गी. १८. १८०-३८)। इस अच्याय का गुणमेद-प्रकरण यहाँ समाप्त हो चुका। अव विद्यानितेंग्र के आधार पर उक्त सारिवक कर्म की श्रेष्ठता और संमाणता तिन्न की जानेगी। क्योंकि, उपर्शुक्त सम्पूर्ण विवेचन पर सामान्यतः यह शङ्का हो सकती है कि कर्म सारिवक हो या राजस, या तामस, कैसा भी क्यों न हो, है तो कह दुःखकारक और दोपमय ही; इस कारण सारे कर्मी का त्याग किये विना महाप्राप्ति नहीं हो सकती। और जो यह बात सत्य है तो फिर कर्म के सारिवक, राजस आदि में इ करने से लाभ ही क्या है ? इस आवेप पर गीता का यह उत्तर है कि कर्म के सारिवक, राजस और सामस में परमस से अलग नहीं हैं। जिस

§§ ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः। ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यश्चाश्च विहिताः पुराः॥ २३॥

§§ तस्मादोभित्युदाहृत्य यहदानतपः क्रियाः । प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम् ॥ २४ ॥ तदित्यनभिसंधाय फलं यहतपःक्रियाः ।

!सङ्ख्य में ब्रह्म का निर्देश किया गया है, उसी में सास्विक कर्मी का और सरकर्मी का समावेश होता है; इससे निर्विवाद सिद्ध है कि ये कर्म अध्यारम दृष्टि से भी िलाल्य नहीं हैं (देखो गीतार. पू. २४४) । परव्रह्म के स्वरूप का मनुष्य को जो कुछ ज्ञान हुआ है वह सब " कै तत्सत् " इन तीन शब्दों के निर्देश में अपित है। इनमें से ॐ अन्तर ब्रह्म है, और उपनिषदों में इसका भिन्न भिन्न अर्थ किया गया है ( प्रस. ५; कठ. २. १५ - १७; तै. १. ८; छां. १. १; मैध्यू. ६. ३, ४; मोंहुक्य १-१२)। श्रीर जब यह वर्गाजररूपी बहा ही जगत के शारम में या, तब सब कियाओं का आस्म वहीं से होता है। " तत्=वह " शब्द का क्षर्य है सामान्य कर्म से परे का कर्म, अर्थात निष्काम बुद्धि से फलाशा कोड़ कर किया दुआ सारिवक कर्म; और 'सत्' का प्रर्थ वह कर्म है कि जो यचपि फलाशासहित हो तो भी शासानुसार किया गया हो और शुद्ध हो। इस अर्थ के श्रानुसार निष्काम बुद्धि से किये दुए सारिवक कर्म का ही नहीं, बरन् शास्त्रानुसार किये हुए सत् कर्म का भी परवस के सामान्य और सर्वमान्य सङ्कल में समावेश होता है: अतएव इन कार्री को त्याज्य कहना अनुचित है। अन्त में 'सर ' और 'सत् 'कर्मों के आतिरिक एक 'असत् 'अर्थात् बुरा कर्म बच रहा । परन्तु वह दोनों सोकों में गई। माना गया है, इस कारण बान्तिम श्लोक में सिचत किया है कि उस कर्म का इस सङ्कर में समावेश नहीं होता। भग-|वानु कहते हैं कि---

(२३) (शाख में ) परब्रह्म का निर्देश 'के तरसद ' यों तीन प्रकार से किया जाता है। इसी निर्देश से पूर्वकाल में ब्राह्मण, वेद और यज्ञ निर्मित हुए हैं।

[ पहले कह आये हैं कि, सम्पूर्ण सृष्टि के आरम्म में त्रहारेव रूपी पहला त्राह्मण, वेद और यज्ञ उत्पन्न हुए (गी. इ. १०)। परन्तु ये सब जिस पर्वका से उत्पन्न हुए हैं, उस परत्रहा का स्वरूप 'कैंगतस्त्त' इब तीन शब्दों में हैं। असएव इस खोक का यह भावार्य है कि 'कैंगतस्त्त्' सङ्कर्ण ही सारी सृष्टि का मूल है। अब इस सङ्कर्ण के तीनों पदों का कर्मयोग की दृष्टि से पृथक् निरूपण किया जाता है—]

(२४) तस्मात्, धर्यात् जगत् का आरम्भ इस सङ्करए से हुआ है इस कारण, ब्रह्मवादी लोगों के यहा, दान, तए तथा धन्य, शास्त्रोक्त कर्म सदा के के सहार के साम हुआ करते हैं (२५) 'तत् 'शब्द के ब्रह्मारण से, फल की बाशा न रख दानिष्ठयाश्च विविधाः फियन्ते मोक्षकांक्षिभिः ॥ २५ ॥ सङ्गाचे साधुभावे च सदित्येतत्रयुज्यते । प्रशस्ते कर्मणि तथा सन्छन्दः पार्थ युज्यते ॥ २६ ॥ यक्षे तपिस दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवामिधीयते ॥ २७ ॥ 

§§ अश्रद्धया द्वतं दत्तं तपस्तप्तं हृतं च यत् ।

हर, मोद्यार्थी लोग यश, दान, सर खादि धनेक प्रकार की क्रियाएँ किया करते हैं। (१६) आस्तित्व खाँर साधुता धर्यात सलाई के धर्य में 'सत' शब्द का उपयोग किया साता है। खार दे पार्य! इसी प्रकार प्रशस्त खर्यात खच्छे कर्मों के लिये भी 'सत' शब्द प्रयुक्त दोता है। (२७) यद्य, तप चार दान में स्थित खर्यात स्थित भावना स्तने को भी 'सत' कहते हैं; तथा इनके निभित्त जो कर्म करना दो, उस कर्म का नाम भी 'सत' ही है।

| यह, तप जीर दान मुख्य धार्मिक कर्म हैं तथा इनके निमित्त जो कर्म | किया जाता है उसी को मीमांसक लोग सामान्यतः यहार्य कर्म कहते हैं। इन | कर्मों को करते समय यदि फल की जाशा हो तो भी वह धर्म के अनुकूल रहती | है, इस कारणा ये कर्म 'सत् ' श्रेणी में गिने जाते हैं और सब निष्काम कर्म तत् | (=वह जार्गत परे की) श्रेणी में लेखे जाते हैं। प्रत्येक कर्म के धारम्भ में जो | यह ' क्रैतसत् ' व्राग्नसहूल्य कहा जाता है, इसमें इस प्रकार से दोनों प्रकार के | कर्मों का समावेश होता है; इसलिये इन दोनों कर्मों को व्यानुकूल ही सममन्ता | साहिये। देखो गीतारहृत्य ए. २४५। अब असत् कर्म के विषय में कहते हैं—|

(२८) प्रश्रद्धा से जो एवन किया हो, (दान) दिया हो, तप किया हो, या को कुछ (कर्म) किया हो, वह ' असत् ' कहा जाता है। हे पार्थ! वह (कर्म) म मरने पर (परकोक में), और न इस कोठ में हितकारी होता है।

तिकाम बादि से, प्रयवा कर्तन्य समम्म कर, किये हुए सालिक कर्म का, जीर शिकाम बादि से, प्रयवा कर्तन्य समम्म कर, किये हुए सालिक कर्म का, जीर शिकाम बादि से, प्रयवा कर्तन्य समम्म कर, किये हुए सालिक कर्म का, जीर शिकाम बादि से किये हुए प्रशस्त कर्म ज्यथा। सत्कर्म का समावेश होता है। जन्य सब कर्म शृथा हैं। इससे सिद्ध होता है कि उस कर्म को छोड़ देने का |अपदेश करना जवित नहीं है कि जिस कर्म का मग्रानिर्देश में ही समावेश होता |है, जीर जो मग्रादेव के साथ ही उत्पत्त हुआ है (गी. ३. १०) , तथा जो |किसी से छूट भी नहीं सकता। " ॐत्तस्त " क्ष्पी मग्रानिर्देश के उक्त कर्मयोग-|प्रधान प्रयं को, इसी सच्याय में कर्मविमान के साथ ही, धतकोन का हेतु भी |यही है । वर्षोक्ति केवल मग्रास्वरूप का वर्षान तो तेरहर्वे खच्याय में जीर उसके |पहले भी हो जुका है । गीतारहस्य के नवें प्रकरण के अन्त ( ए. २५५ ) में |बतला जुके हैं कि ' ॐत्रस्त एद का बसली धर्य क्या होना चाहिये। प्राप्त असदित्युच्यते पार्थ न च तत्मेत्य नो इह । २८ ॥ इति श्रीमद्भगवद्गीषु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन-संवादे श्रद्धात्रयीवभागयोगो नाम सप्तद्शोऽत्यायः ॥ ९७ ॥

किल ' सिंचदानन्द 'पद से ब्रह्मनिर्देश काने की प्रया है। परन्तु इसको स्वीकार नि करके यहाँ जब उस ' ब्य्तिसत् ' ब्रह्मनिर्देश का ही उपयोग किया गया है, तब | इससे यह अनुमान निकल सकता है कि ' सिंचदान्द ' पदरूपी ब्रह्मनिर्देश गीता | प्रत्य के निर्मित हो चुकने पर साधारण ब्रह्मनिर्देश के रूप से प्रायः प्रचितत | चुन्ना होगा।

इस प्रकार श्रीभगवान् के गाये हुए प्रयांत कहे हुए वपनिषद् में, ब्रह्मविद्यान्त-गैत योग—सर्यांत कर्मयोग—शाखविषयक, श्रीकृष्ण और प्रर्जुन के संवाद में, श्रद्धा-

द्मय-विमाग नामक सत्रहर्वे अध्याय समाह हुया ।

### ष्रठारहवाँ अध्याय।

ि खठार दुवाँ खघ्याय पूरे गीताशास्त्र का उपसंहार है। ख्रतः यहाँ तक जो विवे-चन दुआ है उसका दम इस स्थान में संदोप से सिंहावलोकन करते हैं (अधिक विस्तार गीतारहस्य के १४ वें शकरण में देखिये ) । पहले—ऋष्याय से स्पष्ट होता है कि स्वधर्म के अनुसार प्राप्त हुए युद्ध को छोड़ भीख माँगने पर उतारू होनेवाले अर्जुन को अपने कर्तन्य में प्रवृत्त करने के लिये गीता का अपदेश किया गया है। कर्जुन को शुंका थी कि गुरुहत्या आदि सदीप कर्म करने से आत्मकल्याण कभी न होगा । अतएव स्नात्मज्ञानी पुरुषों के स्वीकृत किये हुए, ब्रायु विताने के दो प्रकार के मार्गी का-सांख्य (संन्यास) सार्ग की और कर्मयोग (योग) सार्ग का-वर्णन दूसरे अध्याय के आरम्म में ही किया गया है। और अन्त में यह सिद्धान्त किया गया है कि यधीर ये दोनों ही सार्ग सोज देते हैं तथापि इन्में से कर्मयोग ही श्राधिक श्रेयस्कर है (गी. ५. २)। फिर तीसरे अध्याय से से कर पाँचने प्राध्याय तक इन युक्तियों का वर्षान है कि, कर्मयोग में बुद्धि श्रेष्ठ समभी जाती है; बुद्धि के स्थिर भीर सम होने से कर्म की वाधा नहीं होती; कर्म किसी से भी नहीं दूरते तथा उन्हें छोड़ देना भी किसी को उचित नहीं, केवल फन्नाशा की त्याग देना ही काफी है; अपने लिये न सही तो भी लोइसंग्रह के हेतु कर्म करना आवश्यक हैं: बुद्धि अच्छी हो तो ज्ञान और कर्म के बीच विरोध नहीं होता; तया पूर्व-परम्परा देखी जाय तो ज्ञात द्वीगा कि जनक बादि ने इसी मार्ग का बाचरण किया है। अनम्तर इस बात का विवेचन किया है कि कर्मयोग की लिख्नि के

# अष्टादशोध्यायः । अर्जुन उवाच ।

### संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वंमिञ्छामि वेदितुम् ।

ब्रिये ब्रुद्धि की जिस समता की प्यावश्यकतां होती है, उसे कैसे प्राप्त करना चाहिये. और इस कर्मयोग का आचरता करते हुए अन्त में इसी के द्वारा मोस कैसे प्राप्त होता है। बढ़ि की इस समता को प्राप्त करने के लिये इन्द्रियों का निप्रह करके पूर्ण तया यह जान सेना सावश्यक है कि एक ही परमेश्वर सब प्राणियों में भरा एका है—इसके अतिरिक्त जीर दूसरा मार्ग नहीं है। जतः इन्द्रिय निप्रह का विवेचन छठवें ब्राच्याय में किया गया है । फिर सातवें ब्राच्याय से सन्नहवें ब्राच्याय बतलाया गया है कि कर्मयोग का प्राचरगा करते हुए ही परनेखर का ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, और वह ज्ञान क्या है। सातवें और आठवें प्रध्याय में चर-अचर अयंवा न्यक्त-श्रान्यक के ज्ञान-विज्ञान का वि गर्गा किया गया है । नवें श्रान्याय से बारहवें अध्याय तक इस आभि गाय का वर्णीन किया गया है कि यद्यपि परमेश्वर के व्यक्त स्वरूप की अपेता कायक स्वरूप श्रेष्ठ है, तो भी इस बुद्धि को न दिगने दे कि पर-मेशार एक की कै: और व्यक्त स्वरूप की ही उपासना प्रत्यच्च ज्ञान देनेवाली अतएक सब के क्रिये सत्तम है । अनन्तर तेरहर्वे अध्याय में चेत्र-चेत्रज्ञ का विचार किया गया है कि चार-अचार के विवेक में जिसे अन्यक कहते हैं वही मनुष्य के शरीर में प्रन्तरात्मा है । इसके पश्चात् चीदहर्वे श्रध्याय से जे कर सत्रहवें श्रध्याय तक. चार प्राच्यावाँ में, चर-अचर-विज्ञान के अन्तर्गत इस विषय का विस्तारसाप्टित विचार किया गया है कि एक श्री अञ्चक से प्रकृति के गुर्गों के कारण जगत में विविध स्वमावों के मनुष्य देसे उपजते हैं अथवा और अनेक प्रकार का विस्तार कैसे होता है एवं ज्ञान-विज्ञान का निरूपण समाप्त किया गया है । तथापि स्थान-स्थान पर अर्जुन को यही उपदेश है कि तू कर्म कर; और यही कर्मयोग-प्रधान ष्माय विताने का मार्ग सब में एतम माना गया है कि जिसमें शुद्ध प्रान्तः करता से वस्में को भक्ति करके ' परमेश्वरार्पण-पूर्वक स्वधर्म के अनुसार केवल कर्तन्य समम्म कर मर्गा पंर्यन्तं कर्म करते रहेंने 'का वर रेश हैं । इस प्रकार ज्ञानमुलक धीर मस्तिप्रधान कर्मयोग का साङ्गोपाङ्ग विवेचन कर जुकने पर अठारहर्वे अध्याय सं वसी धर्म का अपसंहार करके ऋर्तुन को स्वेच्छा से युद्ध करने के लिये प्रवृत्त किया है। गीता के इस मार्ग में-कि जो गीता में सर्वेतिम कहा गया गया है-अंर्ज़न से यह नहीं कहा गया कि 'तू चतुर्य आश्रम को स्विकार करके संन्यासी हो जा । ? हाँ, यह ब्रवरिय कहा है कि इस मार्ग से प्राचरण करनेवाला मन्द्रण 'नित्य संन्यासी ' है (गी. ४.३)। प्रतएव अय कर्तुन का प्रश्न है कि चतुर्य आश्रम-रूपी संन्यास के कर किसी समय सब कर्मी को सचमुच स्थाग देने का तत्व इसः

## त्यागस्य च दृषीकेश पृथकेशिनिषूद्न ॥ १ ॥ श्रीभगवानुवाच ।

काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः।

कर्मधोग-मार्ग में है या नहीं; स्मौर नहीं है तो, 'संन्यात' एवं ' त्याग 'शृब्दों का सर्व स्या है है देखो गीतारहस्य ए. ३४६—३४६। ]

मर्जन ने कहा-(१) हे महाबादु, हपीकेश ! में संन्यास का तत्त्व, और है

केशिदेत-निपूद्न ! त्याग का ताव प्रयक् प्रथक् लानना चाहता हूँ ।

सिन्यास और त्याग शब्दों के उन अयौँ अथवा नेदों को जानने के सिव यह प्रश्न नहीं किया गया है कि जी कोशकारों ने किये हैं । यह न समझना चाहिये कि अर्जुन यह भी न जानता या कि दोनों का धात्वर्ष " छोडना " है। परन्तु दात यह है कि भगवानु कर्म छोड देने की भाजा कहीं भी नहीं देते; बस्कि चौषे, पाँचवें अधवा छठवें घट्याय (४.४१;४.१२;६.१) में या अन्यत्र जहूँ। कर्षी सन्यास का वर्णन है वहाँ, उन्होंने यही कहा है कि केवल फलाशा का 'त्याग' करके (गी. १२. ११) सब कर्मी का 'संन्यास' करो अर्थात सब कर्म परमे-| भर को समर्पण हरो (३. ३०; १२. ६) । श्रीर, उपनिपदों में देखो तो कर्मलाग. प्रधान सन्यास धर्म के ये वचन पाये लाते हैं कि 'न कर्मणा न अलया धनेन | त्यारोनेकेनामृतत्वमाशुः' (के. १' २; नारायगा. १२. ३)। सब कर्मी का स्वरूपतः 'स्याग' करने से ही कई एकाँ ने मोत्त प्राप्त किया है, श्रववा " वेदान्तविज्ञान-स्विश्रितार्घाः संन्यासयोगाद्यतयः ग्रुद्धसन्त्राः" (सुरादकर्.२. ६)—कर्मत्यागरूपी 'संन्यास' योग से शुद्ध होनेवाले 'यति' या "कि प्रजयों करिष्यामः " (बृ. ४. ४. २२) — इमें पुत्रपात्र क्यादि प्रजा से क्या काम है ? कतपुत कार्जन ने समका कि भगवानु स्मृतिर्विन्धों में प्रतिपादित चार आध्रमों में से कर्म-त्यागरूपी संन्यास काश्रम के लिये 'त्याग' और 'सन्यास' शुन्दों का उपयोग नहीं करते, किन्तु वे और किसी अर्थ में उन शब्दों का उपयोग करते हैं। इसी से अर्जुन ने चाहा कि दस श्चर्य का पूर्या श्पष्टीकर्या हो जाय । इसी हेतु से उसने उक्त प्रश्न किया है 🕕 गीता-रहस्य के त्यारहवें प्रकरण (पृ. २४६ - ३४६) में इस निषय का विस्तारपूर्वक विवे-चन किया गया है।

श्रीमगवान् ने कहा--(२) (जितने) कान्य कर्म हैं, उनके न्यास धर्यात् खोड़ने को ही ज्ञानी लोग संन्यास सममते हैं (तथा) समस्त कर्मों के फलों के त्याग को परिहत

स्रोग त्याग कष्ट्ते 👻 ।

[इस श्लोक में स्पष्टतया बतला दिया है कि कर्मयोग-मार्ग में संन्यास और दियाग किसे कहते हैं । पान्तु संन्यासमार्गीय टीकाकारों को यह मत प्राह्म नहीं; इस कारण उन्होंने इन श्लोक की वहुत छुद्ध सीचातानी की है। श्लोक में प्रथम हो 'काम्य' शब्द ब्राया है सतप्त इन टीकाकारों का मत है कि यहाँ मीमांसकों

सर्वकर्मफलत्यागं प्राइस्त्यागं विचक्षणाः ॥ २ ॥ के नित्य. नैमित्तिक, काम्य भीर निषिद्ध प्रश्वति कर्मभेद विवश्चित हैं और उनकी समभ में भगवान का सामित्राय यह है कि उनमें से केवल कारय 'कर्नी की को ! छोडना चाष्टिये ' । परन्तु संन्यासमार्गीय जोगों को नित्य चार नैमित्तिक कर्म भी नहीं चाहिये इसलिये दन्हें याँ प्रतिपादन करना पढ़ा है कि यहाँ नित्य और नैमित्तिक कर्मों का काम्य कर्मों में ही समावेश किया गया है। इतना करनेपर भी इस श्लोक 🕏 उत्तरार्ध में जो कहा गया है कि फलाशा छोड़ना चाहिये न कि कर्म (आगे खड़ा क्षोक देखिये), उसका मेज मिलता ही नहीं; अतुव अन्त में इन टीकाकारों ने कपने ही मन से यों कह कर समाधान कर निया है कि भगवान ने यहाँ कर्मयोग-मार्ग की कोरी साति की है; उनका सचा ष्मिमाय तो यही है कि कर्मों को छोड ही देना चाहिये! इससे १पष्ट होता है कि संन्यास आदि सम्प्रदायों की दृष्टि से इस :रोक का अर्प ठीक ठीक नहीं जगता । वास्तव में इसका अर्थ कर्मयोगप्रधान ही करना चाहिये श्रयांत फलाग्रा छोड़ कर मरग्रा पर्यन्त सारे कर्म करते जाने का जो तथा गीत। में पहले फनेक यार कहा गया है, उसी के प्रात्रोध से यहाँ ! भी कार्य करना जाहिये; तथा यही कार्य सरल है और डीक ठीक जमता भी कि । पष्टले इस बात पर ज्यान देना चाहिये कि ' काम्य ' शब्द से इस स्वान में शिमांसकों का नित्य, नीमित्तिक, फाम्य फीर निपिद्ध कर्मविमाग प्राभिमेत नहीं र । कर्मयोगमार्ग में सब कर्मी के दो ही विभाग किये जाते हैं: एक 'कास्य' प्रयांत फलाशा से किये दुए कर्म कीर दूसरे 'निष्काम' प्रयांत फलाशा छोड कर किये रण कर्म । मनुस्मृति में इन्हीं को क्रम से ' प्रवृत्त' कर्म और 'निवृत्त' कर्म कहा है ( देखो मन. १२. ८८ भीर ८६ ) । कर्म चाहे नित्य हों, नैमितिक हों, काम्य हों, कायिक हों, वाचिक हों, मानिसक हों, भाषवा सारिवक स्रादि भेद के अनुसार और किसी भी प्रकार के हों; उन सब को 'काम्य ' अथवा ' निष्कास ' इन हो में से किसी एक विभाग में भाना ही चाहिये । क्योंकि, काम अर्थाव फलाशा का द्वोना, ष्रयया न द्वोना, इन दोनों के व्यतिरिक्त फलाशा की दृष्टि से !तीसरा भेद हो ही नहीं सकता। शास में जिस कर्म का जो फल कहा गया है-जिसे प्रतःप्राप्ति के लिये प्रशेष्टि—उस फल की प्राप्ति के लिये वह कर्म किया जाय तो वह 'काम्प ' है तथा मन में उस फल की इच्छा न रख कर वही कर्म केवल कर्त्तरय समक्ष कर किया जाय तो वह ' निष्काम ' हो जाता है । इस प्रकार सब कर्मी के 'काम्य ' घौर ' निष्काम ' (भयवा मनु की परिभाषा के अनुसार प्रवृत्त क्षीर निवत्त ) वहीं दो भेद सिद्ध होते हैं। अब कर्मयोगी सब 'कास्य' कर्मी को सर्वण छोड़ देता है, अतः सिद्ध हुआ कि कर्मयोग में भी काम्य कर्म का | संन्यास करना पड़ता है । फिर यच रहे निष्काम कर्म; सो गीता में कर्मयोगी को क्रिकाम कर्म करने का विश्वित उपदेश किया गया है सही, पस्तु उसमें भी ! फलाशा ' का सर्वया त्याग करना पडता है (गी. ६. २) । अतएव त्याग का

§§ त्याज्यं दोषघदित्येकं कर्म प्राहुर्मनीपिणः ।
यहदानतपःकर्म न त्याज्यमिति चापरे ॥ ३ ॥
निश्चयं शृष्णु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम ।
त्यागो हि पुरुपत्याव्र त्रिविधः संप्रकीतिंतः ॥ ४ ॥
यहदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् ।
यह्यो दानं तपश्चैव पावनानि मनीपिणाम् ॥ ५ ॥
पतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फळानि च ।
कर्तन्यानीति मे पार्य निश्चितं मतमुत्तमम् ॥ ६ ॥

|तस्य भी गीताधर्म में स्थिर ही रहता है । तात्पर्य यह है कि सब कमी को व बोडने पर भी कर्मयोगमार्ग में ' संन्यास ' और 'खाग' दोनों ताव वने रहते हैं। बार्जुन को यही बात समका देने के लिये इस श्लोक में संन्यास और त्याग दोनों की न्याल्या याँ की गई है कि 'संन्यास ' का अर्थ ' काम्य कर्नों को सर्वधा खोड दिना 'है और 'त्याग' का यह मतलव है कि 'जो कर्म करना हाँ, उनकी फलाशा |न रखे '। पीझे जब यह प्रतिपादन हो रहा या कि संन्यास (अयवा सांख्य) श्रीर योग दोनों तत्त्वतः एक ही हैं तव ' संन्यासी शब्द का अर्थ (गी. ४. ३-६ कीर है. १, २ देखी ) तया इसी अध्याय में आगे 'त्यागी' शब्द का अर्थ भी (गी. १५. ११) इसी भाँति किया गया है और इस स्थान में वही अर्थ इष्ट है। यहाँ स्मातों का यह सत प्रतिपाध नहीं है कि कसग्रः ब्रह्मचर्य, गृहस्याश्रम श्रीर वानप्रस्य बाश्रम का पालन करने पर अन्त में प्रत्येक मनुष्य की सर्व-रियागरूपी संन्यास भाषवा चतुर्याश्रम लिये विना मोच-प्राप्ति हो ही नहीं !सकती "। इसले सिद्ध होता हैं कि कर्मयोगी यद्यपि संन्यासियों का गेरुझा भेर ! धार्या कर सब कर्मों का त्याग नहीं करता तथापि वह संन्यास के सबे सबे तत्त्व का पासन किया करता है, इसालिये कर्मयोग का स्पृतिप्रन्य से कोई विरोध नहीं होता। अब संन्यासमार्ग और मीमांसकों के कर्मसम्बन्धी वाद का रहेस करके कर्मयोगशास्त्र का, इस विषय में श्रन्तिम निर्णय सुनाते हैं—]

(३) कुछ पंडितों का कथन है कि कर्म दोपयुक है अतएवं उसका (सर्ववा) त्याग करना चाहिये; तथा दूसरे कहते हैं कि यह, दान, तप और कर्म की कभी न कोड़ना चाहिये। (४) अतएवं हे भरतश्रेष्ट! लाग के विषय में मेरा निर्धाय सुन। हे पुरुपश्रेष्ट! लाग तीन प्रकार का कहा गया है। (४) यह, दान, तप और कर्म का त्याग न करना चाहिये; इन (कर्मों) को करना ही चाहिये। यह, दान और तप बुद्धिमानों के जिये (भी) पनित्र अर्थात चित्तश्रुद्धिकारक हैं। (६) अतएवं इन (यह, दान आदि) कर्मों को भी विना आसक्ति रखे, फर्नों का स्थाग करके (अन्य निकास कर्मों के समान ही जोकसंग्रह के हेंतु) करते रहना चाहिये। हे पार्थ! इस प्रकार मेरा निश्चित मत (है, तथा वही) उत्तम है।

§§ नियतस्य तु संन्यासः कर्मणा नोपपचते ।

मोद्यात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥ ७ ॥
दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्केशभयात्यजेत् ।

िकर्म का दोप प्रचांत् बन्धकता कर्म में नहीं, फलाशा में है । इसकिये पहले अनेक बार जो कर्मयोग का यह तत्व कहा गया है कि सभी कर्मी की फिलाशा छोड़ कर निष्काम-यदि से करना चाहिये, उसका यह उपसंहार है। संन्यासमार्ग का यह मत गीता की मान्य नहीं है कि सब कर्म दोषयुक्त, अतएव स्याज्य 🛱 ( देखो गी. १८. ४८ और ४६ )। गीता केवल काम्य कर्मी का संन्यास करने के लिये कएती है; परन्तु धर्मशास्त्र में जिन कर्मी का प्रतिपादन है, वे समी काम्य ही हैं ( गी. २. ४२ – ४४ ), इसित्रिय पाब कहना पडता है कि उनका भी संन्यास करना चाहिये; और यदि ऐसा करते हैं तो यज्ञ-चक बन्द हुआ जाता है ( ३. १६ ) एवं इससे सृष्टि के उद्घ्यस्त श्लोने का भी अवसर आया जाता है। अभ होता है कि, तो फिर करना क्या चाहिये ? गीता इसका यों उत्तर देती है कि पर, दान प्रसृति कर्म स्वर्गादि-फलप्राप्ति के देत करने के विये यद्यपि शास्त्र में कहा है, तथापि ऐसी बात नहीं है कि ये ही कर्म लाकसंग्रह के क्रिये इस निष्का-म बुद्धि से न हो सकते हों कि यज्ञ करना, दान देना और तप करना पादि मेरा कत्तंत्य है (देखो गी. १७. ११, १७ और २०)। अतप्य स्रोक्संप्रह के निमित्त स्वधर्म के प्रमुक्तार जैसे वान्यान्य निष्काम कर्म किये जाते हैं वैसे ही यज्ञ, वान | जादि कर्मों को भी फलाशा और प्राप्तकि छोड कर करना चाहिये। नर्पोकि वे !सदैव ' पावन ' धर्यात् चित्तशाद्धि-कारक प्रयवा परोपकार-बुद्धि बढानेवाले ै । | मूज श्लॉक में जो '' एतान्यपि=ये भी " शब्द हैं उनका कर्य यही है कि " अन्य निकाम कर्मों के समान यज्ञ, दान आदि कर्म भी करना चाहिये, " इस रीति से थे सब कर्म फलाशा छोड़ कर अपना भक्ति दृष्टि से केवन परमेश्वरार्पण-सुद्धिपूर्वक किये जावें तो सृष्टि का चक चलता रहेगा; और कर्चा के मन की फलाशा खुट जाने कि कारण ये कर्म मोज-प्राप्ति में बाधा भी नहीं ढाल सकते । इस प्रकार सब बाती का ठीक ठीक सेज मिल जाता है। कर्म के विषय में कर्मयोगशास्त्र का यही प्रान्ति-म और निश्चित सिद्धान्त है (गी. २. ४५ पर हमारी टिप्पणी देखो ) । मीमांसको के कर्ममार्ग और गीता के कर्मयोग का भेद गीतारहस्य ( ए. २१२ - २१५ कौर ए. | ३४४ – ३४६) में प्राधिक स्पष्टता से दिखाया गया है। प्रार्शन के प्रश्न करने पर संन्यास और त्याग के प्रार्थी का कर्मयोग की दृष्टि से इस प्रकार स्पष्टीकरण हो चुका। प्रव साखिक प्रादि मेदों के प्रनुसार कर्म करने की भिन्न भिन्न रीतियों का वर्णनं करके उसी अर्थ को इह करते हैं—]

(७) जो कर्म ( स्वधर्म के अनुसार ) नियत खर्चात हिपर कर दिये गये हैं, हमका संन्यास यानी त्याग करना ( किसी को भी ) बचित गहीं है । इनका, मोह स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् ॥ ८॥ कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन । संगं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः ॥ ९॥ §§ न द्वेष्टश्चक्रशलं कर्म कुशले नासुपज्जते । त्यागी सत्वसमाविष्टो मेघावी छिन्नसंशयः ॥ १०॥ न हि देहसृता शक्यं त्यकुं कर्माण्यशेषतः । यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ ११॥

से किया त्याग तामल कहलाता है। (८) शरीर को कष्ट होने के दर से कयांद दुःख-कारक होने के कारण ही यदि कोई कर्म छोड़ दे तो उसका वह त्याग राजल हो जाता है, (तथा) त्याग का फल बसे नहीं मिलता। हे कर्जुन! (स्वधमांदुसार) निवत कर्म जब कार्य अथवा कर्तव्य समक्त कर और खासकि एवं फल को छोड़ कर किया जाता है, तब वह सास्विक त्याग समका जाता है।

| सातवं श्लोक के ' नियत ' शृद्द का अर्थ कुछ लोग नित्य-नैमितिक भादि | मेहों में से ' नित्य ' कर्म सनमते हैं; किन्तु वह ठीक नहीं हैं। ' नियतं कुछ कर्म । स्वें ' (गी. इ. म.) पड़ में ' नियत ' शृद्द का जो अर्थ है वही अर्थ यहाँ पर मी करान चाहिय। इस जपर कह चुके हैं कि यहाँ मांगांसकों की परिभाषा विविवित । नहीं हैं। गी. ३. १६ में, ' नियत ' शृद्द के स्थान में ' कार्य' शृद्ध आया है और । यहाँ ६ वें श्लोक में ' कार्य' एवं ' नियत ' दोनों शृद्द एक ह आ गये हैं। इस । अष्याय के आरम्म में दूसरे श्लोक में यह कहा गया है कि स्वध्मांनुसार मास । होनेवाले किसी भी कर्म को न सोड़ कर उसी को कर्त्तव्य समम्म कर करते रहना । चाहिये ( देखों गी. ३. १६ ), हसी को सारिवक्र त्याग कहते हैं; और कर्मयोग- शिख में इसी को ' त्याग ' श्रघवा ' संन्यास ' कहते हैं। इसी सिद्धान्त का इस । श्लोक में समर्यन किया गया है। इस प्रकार त्याग और संन्यास के अर्यों का । स्पर्धोकरणा हो चुका। अब इसी साल के अनुसार वतलाते हैं कि वास्तविक लागी । और संन्यासी कीन है—]

(१०) जो किसी अकुग्रज अर्थात् अकस्याग्य-कारक कर्म का द्वेष नहीं करता, तथा कत्याग्य-कारक अथवा हितकारी कर्म में अनुपक्त नहीं होता, उसे सत्वशीब दुदिसान् और सन्देह-विरहित त्यागी अर्थात् संन्यासी कहना जाहिये। (११) जो देहभारी है, उससे कर्मों का निःश्रेष त्याग होना सन्मव नहीं है; अतपुत जिसने (कर्म न ड्रोइ कर) केयल कर्मफर्कों का त्याग किया हो, वही (सबा) त्यागी अर्थात् संन्यासी है।

[ अब यह बतझाते हैं कि इक प्रकार से अधात कम न खोड़ कर केवल फलाशा खोड़ करके जो त्यागी सुखा हो, इसे इसके कम के कोई भी फल बम्बक नहीं होते...] श्री यनिष्टमिष्टं मिथ्रं च त्रिधिथं कर्मणः फलम् ।
भवत्यत्यागिनां पेत्य ग तु संन्यासिनां कवित्। ॥ १२ ॥
श्री पंचतानि महाबाहो कारणानि निन्नोध मे ।
सांख्ये कृतांते प्रोक्तानि सिद्ध्यं सर्वकर्मणाम् ॥ १३ ॥
अधिष्टानं तथा कर्ता करणं च पृथाविधम् ।
विविधाश्च पृथक् चेष्टा देवं चैवात्र पंचमम् ॥ १४ ॥
शरीरवाङ्मनोभिर्यत्कर्म प्रारमते नरः ।
न्याय्यं चा विपरीतं वा पंचेतं तस्य हेतवः ॥ १५ ॥
श्री तत्रैवं सित कर्तारमात्मानं केवलं तु यः ।
पश्यत्यकृतवुद्धित्वात्र स पश्यति दुर्मतिः ॥ ६६ ॥
यस्य नाहंकृतो भायां वुद्धिर्यस्य नः लिप्यते ।

(१२) मृत्यु के मनन्तर अत्यागी मनुष्य को अर्घात् फलाहा का त्याग न फरने-वांके को तीन प्रकार के फल मिनते हैं; सानिष्ट, इष्ट और (कुद्र इष्ट और कुद्ध स्वनिष्ट मिला दुआ) मिश्र । परन्तु तंन्याती को अर्घात् फलाहा छोड़ कर कर्म करनेवांके को (ये फल) नहीं मिलते, स्वर्यात् बाधा नहीं कर सकते ।

हत्वा स इमालोकाच हन्ति न निवद्धधते ॥ १७ ॥

[त्याम, सामी स्पेर संन्यासी-सम्यन्धी उक्त विचार पहले (गी. ३. ४ -७; १४. २ - १०; ६. १) कई स्वानों में सा चुके हैं, उन्हों का यहाँ उपसंहार किया भया है। समस्त कमी का संन्यास मीता को कभी इंट नहीं है। फज़ाशा का साम करनेवाला पुरुप ही गीता के अनुसार सचा अर्थात नित्य-संन्याभी है (गी. ५. ३)। ममतायुक्त फलाशा का अर्थात् अह्मारुखि का स्वामं ही सचा त्याम है। इसी सिद्धान्त को इड़ करने के लिये अय और कारण दिखलाते हैं—]

(१३) हे महायाडु! कोई मी कर्म होने के लिये सांग्यों के लिखानत में पाँच कारण कहे गये हैं; उन्हें में यतजाता हूँ, सुन। (१४) अधिष्ठान (स्थान), तथा कर्ता, भिग्न-भिज्ञ कारण यानी साधन, (कर्ता की) यगेक अकार की पृथक पृथक चेटाएँ अर्थात क्यापार, और उसके साथ ही साथ पाँचवाँ (कारण) देव है। (१४) शरीर से, वाणी से, अथवा मन से मनुष्य जो जो कर्म अरता है—फिर चाहे वह न्याय्य हो या विपरीत सर्थात अन्यास्य—उसके उक्त पाँच कारण हैं।

(१६) वास्तिवक हिपति ऐसी होने पर भी जो संस्कृत बुद्धि न होने के कार्यक्ष यह सममें कि में ही अकेका कत्तां हूँ (समम्भना चाहिये कि ), वह दुर्मति कुछ भी नहीं जागता। (१७) जिसे यह भावना ही नहीं है कि 'में कर्ता हूँ,' तथा जिसकी बुद्धि अफिस है, वह यदि हन लोगों को मार डाले तथापि (सममना चाहिने की) जसने किनी को नहीं मारा और यह (समें) उसे बन्धक भी नहीं होता।

§§ ज्ञानं क्षेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना ।

[कई टीकाकारों ने तेरहचें श्लोक के ' सांस्य ' शब्द का धर्म वेदान्तशास किया है। परन्तु ज्याला जर्मात् चांदहवाँ श्लोक नारावग्रीवधर्म ('समा शां. ३४७. ८७) में अज्ञाताः स्राया है, सीर वहीं उसके पूर्व कापिल सांल्य के तत्व-महाति और पुरुप-का रहेल है। यतः हमारा यह मत है कि सांख्य ' शब्द से इस स्थान में कापिल सांच्यशान ही खानियेत है। पहले गीता में यह सिदान्त प्रनेक बार कहा गया है कि मनुष्य को न तो कर्मफल की आशा करनी चाहिये और न ऐसी अस्ट्वारमुद्धि सन में रखनी चाहिये कि में अमुक करूँगा (गी. २. १६; २. ४७; ३. २७; ४. ४ – ११; १३. २६) । यहाँ पर वर्षी सिदान्त यह कह कर रह किया गया है कि " कर्म का फल होने के लिये मनुष्य ही अकेजा कारता नहीं है" (देखी गीतार प्र. ११)। चीदहर्व श्लोक का अर्थ यह है कि मनुष्य इस जगत में हो या न हो, प्रकृति के स्वमाव के अनुसार जरात का अलागिदत ब्यापार चसता ही रहता है और जिस कर्म को मनुष्य अपनी कातूत सममता है, यह केवल इसी के यत्न का फल नहीं है, बरन इसके यत्न भौर संसार के भ्रम्य स्थापारी प्रयया चेष्टाओं की सञ्चायता का परिवास दें । किसे कि खेती केवल मनुष्य के ही यंत्र पर निर्मर नहीं है, उसकी सफलता के लिये घरती, बीज, पानी, साद और बंत आदि के गुगा-धर्म अववा स्वागरी की सहायता भावश्यक होती है; हसी प्रकार, मनुष्य के प्रयत्न की सिद्धि होने के लिये जगत के जिन विविध स्थापारों की संद्वापता आवश्यक है उनमें से क्छ स्वापारों को जन्न कर, उनकी भावकृतता पा कर ही मनुष्य बल किया करता है परन्तु हुमारे प्रयाना के लिये अनुकृत रायवा प्रतिकृत, सृष्टि के और भी कई ध्यापार हैं कि जिनका हम ज्ञान नहीं है। इसी को देव कहते हैं और कर्म की घटना का यह पाँचवाँ कारण कहा गया है। मतुष्य का यत्व सफल होने के लिये जब इतनी सद बातों की आवश्यकता है तथा जब उनमें से कई या तो इमारे वश की नहीं या हमें जात भी नहीं रहतीं; तब यह बात स्पष्टतका सिद्ध होती है कि मनुष्य का ऐसा आभिमान रखना निरी मूखता है कि में असुक काम करूँगा अपवा ऐसी फलाशा रखना भी मुखैता का कदाए है कि मेरे कर्म का फल यसुक ही होना चाहिये (देखो गीतार. पृ. ३२६ -३२७) । तथापि सदहर्वे कोंक का वर्षे याँ भी न समभं जेना चाहिये कि जिसकी फलाशा छट जाय वह चाहे जो कुकमें कर सकता है। साधारण मनुष्य जो कुछ करते हैं, वह स्वार्थ के लोम से काते हैं, इसलिये उनका बतांव अनुवित हुआ काता है। परन्त जिसका स्वार्ध या लोभ नष्ट हो गया है अथवा फलाशा पूर्णतया विसीव हो गई है और जिसे प्राधिमात्र समान ही हो गये हैं; उससे किसी का भी अनहित नहीं हो सकता।कारण यह है कि दोप बुद्धि में रहता है,न कि कर्म में। अत्युव जिसकी बुद्धि पहले से शुद्ध और पवित्र हो गई हो, उसका किया हुआ

करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्मसंब्रहः ॥ १८॥ हानं कर्म च कर्ता च त्रिधेव गुणभेदतः।

प्रोच्यतं गुणसंख्यानं यथायच्छुणु तान्यपि ॥ १९॥ विद्वं कं यदाप कंकिक दृष्टि से विपति सले द्वी दिखलाई दे तो सी न्यायतः कहना पढ़ता दे कि वसका यीज गुद्ध द्वी द्वीगाः फलतः वस काम के किय किर उस गुद्ध पुद्धिवां मनुष्य को जवायदार न समम्मा चादिये। सन्न- द्विं क्षेत्रे का यद्वी तात्यर्थ दे । रिपतम् इ, प्रयात् गुद्ध युद्धिवाले, मनुष्य की निष्पापता के इस तत्त्व का वर्णने व्यनिपर्शे में भी द्वे (कीपी. ३. १ और प्रव- देशी. ११. १६ और १० देशो )। गीतार प्रस्य के वार हुणें प्रकरण ( ए. २०० — १३०० ) में इस विषय का पूर्ण विवेचन किया गया दे, इसलिये यहाँ पर । उसके प्राधिक विकार की जावश्यकता नहीं है । इस न्रकार अर्जुन के मन्न करने पर सन्याम छीर न्याग शहरों के कर्य की मीमांता द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि स्वभांतुसार जो कर्म मास द्वीते लाय, वन्हें कह इसतिये हि स्वभांतुसार जो कर्म मास द्वीते लाय, वन्हें कह क्रां को को छोड़ वेठना सच्चा त्याग नहीं है। अय सन्न हवे जन्याय में कर्म के सारिवक आदि मेदी का जो विचार आरम्भ किया गया था, उसी को यहाँ कर्मयोग की दृष्टि से पूरा करते हैं।

(१६) कर्मचोदना तीन प्रकार की है—ज्ञान, ज्ञेय खोर ज्ञाता; तथा कर्मसंप्रह् तीन प्रकार का है—करण, कर्म छोर कर्जा । (१६) गुण्यसंख्यानग्रास्त्र में अर्थाद क्रापिजसांख्यशास्त्र में कट्टा है कि ज्ञान,कर्म और कर्जा (प्रत्येक सन्त, रन धीर तम इन तीन) गुणों के भेटों से तीन तीन प्रकार के हैं । उन (प्रकारों) को ज्यों के त्यों ( तुके

बतलाता हैं) सन ।

किसीचोदना थाँर कर्मक्षंत्रष्ट परिभाषिक शब्द हैं । इन्हियों के द्वारा । कोई भी कर्म द्वोने के पूँचे, सन ते उसका निश्चय करना पड़ता है । खतएव । इस मानसिक विचार को 'कर्मचोदना ' खर्यात कर्म करने की प्राथमिक पेरणा कि हो हैं । और, वह श्वभावतः ज्ञान, ज्ञेय एवं ज्ञाता के रूप से तीन प्रकार । कि हो हैं । और, वह श्वभावतः ज्ञान, ज्ञेय एवं ज्ञाता के रूप से तीन प्रकार । इसे होती हैं । एक उदाप्टरण लीजिये,—प्रत्यन्त घड़ा बनाने के पूर्व हुन्हार ( क्ता ) अपने मन से निश्चय करता है कि मुक्ते प्रमुक वात ( ज्ञ्य ) करना । हैं, और वह अमुक रीति से ( ज्ञान ) होगी । यह किया कर्मचोदना हुई । इस प्रकार से मन का निश्चय हो जोने पर वह कुम्हार ( कर्ता ) सिट्टी, चाक । इत्यादि साधन ( करण ) इक्टे कर प्रत्यन घड़ा ( कर्म ) तैयार करता है । वह कर्मसंप्रह हुआ । कुम्हार का कर्म घट है तो; पर उसी को मिट्टी का कार्य । भी कप्टते हैं । इससे मालूम होगा कि कर्मचोदना शब्द से मानसिक प्रयवा । अन्तःकरण की किया का बोध होता है और कर्मसंप्रह शब्द से उसी मानसिक । किया की जोड़ की वाखाकियाओं का बोध होता है । किसी भी कर्म का पूर्ण

श्विभ्तेषु येनैकं सावमत्ययमीक्षते ।
यविमक्तं विभक्तेषु तत्क्वानं विद्धि सात्त्विकम् ॥ २० ॥
पृथक्त्वेन तु यज्क्षानं नानासावान्पृथिग्विधान् ।
वेचि सर्वेषु भृतेषु तत्क्वानं विद्धि राजसम् ॥ २१ ॥
यन्तु कृत्स्ववेद्कस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकन् ।
अतत्वार्थवद्वरं च तत्तामसमुदाहतम् ॥ २२ ॥

विचार करना हो, तो 'चोदना ' और 'संब्रह' दोनों का विचार करना चाहिये । देनमें से ज्ञान, और ज्ञाता (ज्ञेत्रज्ञ) के लज्जग्र प्रयम ही तरहवें कव्याय (१२.१८) दें अध्यात्म दृष्टि से वतला आये हैं । परन्तु कियारूपी ज्ञान का लज्ज्य क्रक्स पृथक् होने के कारग्र ज्ञव इस त्रथी में से ज्ञान की, और दृसरी त्रयी में से कर्म | पूर्व कर्ता की व्यार्क्योंपूँ दी जाती हैं—]

(२०) जिस ज्ञान से यह मानूम होता है कि विमक्त अर्थान सिन्न मित्र सिन्न सम् प्राणियों में एक ही व्यविभक्त और अस्यय मांव अयवा तत्व है उसे सात्विक ज्ञान जानो । (२१) जिस ज्ञान से इस प्रयक्त का योध होता है कि समस्य प्राणिमात्र में निन्न मिन्न प्रकार के खनेक नाव हैं उसे राजस ज्ञान समस्ते । (२२) परन्तु जो निन्नारण और तत्त्वाय को विना जाने बुक्ते एक ही बात में यह समन्त कर ज्ञातक रहता है कि यही सब छुड़ है, वह अल्स ज्ञान तामस कहा गया है।

[ भिन्न भिन्न ज्ञानों के सन्तुग्र बहुत व्यापक हैं । सपने वास-बच्चों और िसी को ही सारा संसार समझना वामस ज्ञान है। इससे कुछ जैंदी सीटी पर पहुँचने से दृष्टि अधिकं स्थादक दोती जाती है और अपने गाँव का अथवा देश का मनुष्य भी अपना सा जैंचने सगता है, तो भी यह बुद्धि बनी ही रहती है कि मिल मिल गाँवों घयवा देशों के लोग मिल मिल हैं। यही ज्ञान रानस कहलाता है। परन्तु इससे भी ऊँचे जाकर प्राणिमात्र में एक ही आत्मा को पह-वानना पूर्ण और साचिक ज्ञान है। सार यह दुखा कि ' विभक्त में भाविमक ' अथवा ' अनेकती में एकता ' को पहचानना ही ज्ञान का मुखा लज्जा है । श्रीर, बृहद्वररायक एवं केठोपेनिपट्टी के वर्णमानुसार तो यह पहचान खेता है कि इस लगत् में नानात्व नहीं है—"नेइ नानास्ति किंचन", वह सुक्त हो जाता हैं: परनु तो इस जगत में अनेकता देखता है, वह जनम-मरण के चकर में पढ़ों रहता है- " सृत्योः स सृत्युमाप्नोति य हुह नातेव पर्यति " ( वृ. ४. ४. १६, कर. १. ११)। इस जगत में तो कुद्र ज्ञान प्राप्त करना है, वह यही है र् (गी. १२. १६), और ज्ञान की यही परम सीमा है; क्योंकि समी के एक हो . जाने पर फिर पुर्कीकरण की ज्ञान-क्रिया को आगे वहने के लिये स्थान श्री नशीं रहता ( देखी गीतार. पृ. २३२ - २३३ ) । एकीकरण करने की इस ज्ञान-किया का निरूपंगा गीतारहृत्य के नवें प्रकर्मा (पू. २१४ - २१६) में किया गवा है।

💲 नियतं संगरहितमरागद्वेषतः कृतम् । अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्त्विकमुच्यते ॥ २३ ॥ यत्त कामेप्सना कर्म साहंकारेण वा पुनः। क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहतन् ॥ २४॥ अनुवंधं क्षयं हिंसामनपेक्ष्य च पौरुपम् । मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुख्यते ॥ २५॥

जिय यह साविक ज्ञान मन में भन्नी भाँति प्रतिविभिन्न हो जाता है. तस मनुष्य के देए-स्वभाव पर वसके कुछ परिग्राम होते हैं। इन्हीं परिग्रामीं का वर्णन देवी-सम्मत्ति गुगावर्णन के नाम से सोसप्टवं अध्याय के आरम्भ में किया राया है। और, तेरहवें अध्याय ( १३. ७ - ११ ) में ऐसे देह-स्वमाव का नाम शि ' ज्ञान ' यतकाया है। इससे जान पड़ता है कि ' ज्ञान ' शब्द से (१) प्की-करण की मानसिक किया की पूर्णता, तथा (२) उस पूर्णता का देह-स्वभाव पर | छोनेवाला परिग्राम,—ये दोनों व्यर्थ गीता में विविद्यत हैं। व्यतः बीसवें श्लोक में वर्शित ज्ञान का जलगा यद्यपि बाह्यतः मानसिक क्रियात्मक दिखाई देता है. तथापि उसी में इस ज्ञान के कारण देह-स्वभाव पर द्वीनेवाले परिणाम का भी समावेश करना चाहिये। यह बात गीतारहस्य के नवें प्रकर्गा के अन्त (पृ. | २४७ - २४८) में स्पष्ट कर दी गई है। जस्तु; ज्ञान के भेद हो जुके। अब कर्म के मेद बतलाये जाते हैं—]

(२३) फल-प्राप्ति की इच्छा न करनेवाला मनुष्य, (मन में ) न तो प्रेम श्रीर म द्वेप रख कर, बिना आसिक के (स्वधर्मानुसार) जो नियत प्रयांत नियुक्त किया इया कर्म करता है, उस ( कर्म ) को साविक कहते हैं। (२४) परन्तु काम अर्थात् फलाशा की इच्छा रखनेवासा अथवा ऋचूद्वार पुद्धि का (मनुष्य) वहे परिश्रम स जो कर्म करता है, उसे राजस कहते हैं। (२५) तामस कर्म वह है कि जो मोह से, विना इन वार्ती का विचार किये जारम्भ किया जाता है, कि अनुबन्धक अर्थात् आगे क्या होगा: पौरुप यानी अपना सामध्ये कितना है और (होनहार में) नाम अपना

हिंसा दोगी या नहीं।

इन तीन भाति के कर्मों में सभी प्रकार के कर्मी का समावेश हो जाता है। निष्काम कर्म को ही साव्यिक प्रयवा उत्तम वयाँ कहा है, इसका विवेचन शितारहस्य के स्वारहर्वे प्रकरण में किया गया है, उसे देखो; और श्रकर्म मी सचमुच यही है ( गीता. ४. १६ पर हमारी टिप्पणी देखो ) । गीता का सिद्धान्स है कि कर्म की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है, अतः कर्म के उक्त सद्यां का वर्णन करते ! समय बार बार कर्ता की बुद्धि का बहुेख किया गया है । स्मरण रहे कि कर्म का !सारिवकपन या तामसपन केवल उसके बाह्य परिग्राम; से निश्चित नहीं किया शया है (देखो गीतार, पू. ३८० - ३८१ ) । इसी प्रकार २५ वें श्लोक से यह भी

§§ मुक्तसंगोऽनहंवादी घृत्युत्साहसमिन्वतः ।
सिद्धश्वीसद्ध्योनिर्विकारः कर्ता सात्त्विक उच्यते ॥२६॥
रागी कर्मफलप्रेप्सुर्लुन्धो हिंसात्मकोऽघ्रुन्तिः ।
हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः ॥ २७ ॥
अयुक्तः प्रास्ततः स्तन्धः शठो नैष्कृतिकोऽलसः ।
विपादी दीर्घसुत्री च कर्ता तामस उच्यते ॥ २८ ॥

§§ बुद्धेमेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु ।

लिख है, कि फलाशा के ह्यूट जाने पर यह न सममना चाहिये कि आगसा-पिछला या सारासारविचार किये विना ही मनुष्य की चाहे जो कमें करने की छुटी हो गई। क्योंकि २५वें श्लोक में यह निश्चय किया है कि अनुकायक और फल का विचार किये विना जो कमें किया जाता है वह तामस है, न कि सालिक (गीतार. ए. ३८०-३८१ देखों)। अब इसी तस्त्व के अनुसार कर्ता के मेद बतसाते हैं-

(२६) जिसे आसिक नहीं रहती, जी 'में ' और 'मेरा ' नहीं कहता, कार्य की सिदि हो या न हो (दोनों परिग्रामों के समय) जो (मन से) विकार-रहित होकर छित और उत्साह के साथ कर्म करता है, उसे सारिवक (कर्ता) कहते हैं। (२७) विपयासक, लोमी, (सिद्धि के समय) हर्ष और (आसिद्धि के समय) छोक से युक्त, कर्मफल पाने की इच्छा रखनेवाला, हिंसात्मक और अशुनि कर्ता राज्य कहलाता है। (२८) अशुक्त कर्यात् चञ्चल बुद्धिवाला, क्रास्म्य, गर्व से फूलनेवाला, ठग, नैप्हातिक यानी दूसरों की हानि करनेवाला, बासस्य, अश्वरूप चित्त और दीषसूत्री अर्थात् देश लगानेवाला या बड़ी भर के काम को महीने भर में करनेवाला कर्ता तामस कहलाता है।

िर्म व श्लोक में नैर्हातिक (निस् । कृत् = छेदन करना, काटना) शब्द का अर्थ दूसरों के काम छेदन करनेवाला अथवा नाश करनेवाला है। परन्तु इसके बदने कई लोग 'नेहातिक' पाठ मानते हैं। अमरकोश में 'निहत ' का अर्थ शठ लिखा हुआ है। परन्तु इस श्लोक में शठ विशेषणा पहले आ हुका है। इसलिये हमने नैश्हातिक पाठ को स्वीकार किया है। इन सीन प्रकार के कर्ताओं में से साचिक कर्ता ही अकर्ता, आवार कर्ता, अथवा कर्मयोगी है। जगरवाले श्लोक से प्रगट है कि फलाशा छोड़ने पर भी कर्म करने की आशा, उत्साह और सारासार विचार इस कर्मयोगी में बना ही रहता है। जगत के त्रिविध विस्तार का यह वर्णन ही अब दुदि, इति और सुख के विषय में भी किया जाता है। इन श्लोकों में दुदि का अर्थ वही न्यवसायातिका बुदि अथवा निश्चय करने वाली इन्द्रिय अमीष्ट है, कि जिसका वर्णन दुसर अक्याय (२. १९) में हो चुका है। इसका स्पष्टीकरणा गीतारहस्य के खेरे अकरणा ए. १३६ – १४९ में किया गया है।

(२६) हें धनक्षय ! बुद्धि और एति के भी गुर्गों के अनुसार जो तीन प्रकार

प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय ॥ २९ ॥
प्रमुत्ति च निमुत्ति च कार्याकार्ये मयामये ।
कंषं मोशं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्यं सात्त्विकी ॥३०॥
यया धर्ममधर्मे च कार्यं चाकार्यमेव च ।
अयधावत्प्रजानाति बुद्धिः सा पार्यं तामसी ॥ ३१ ॥
अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता ।
सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थं तामसी ॥ ३२ ॥
धृष्टा यया घारयते मनःप्राणेंद्रियक्रियाः ।
योगेनात्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थं सात्त्विकी ॥३३॥
यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयंतऽर्जुत् ।
प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थं राजसी ॥ ३४॥
यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च ।
न विमुंचित दुर्मेधा धृतिः सा पार्थं तामसी ॥ ३५॥

है भिन्न भिन्न भेद द्विते हैं, हन सब को तुमसे कद्दता हूँ; सुन। (३०) हे पार्थ! को सुद्धि प्रवृत्ति ( प्रयांत किसी कर्म के करने ) प्रीर निवृत्ति ( प्रयांत न करने ) को जानती है, एवं यह जानती है कि कार्य प्रयांत करने के योग्य क्या है और ध्वक्तर्य प्रपांत करने के प्रयोग्य क्या है, किससे ढरना चाहिये और किससे नहीं, किससे प्रमान होता है पार किससे मोस, वह सुद्धि साल्यक है। (३१) हे पार्थ! वह सुद्धि राजसी है कि जिससे धर्म और प्रधर्म का प्रयांत कार्य प्रीर प्रकार्य का ययार्थ निर्णय नहीं होता। (३२) हे पार्थ! वह सुद्धि तामसी है कि जो तम से व्याप्त होकर प्रधर्म को धर्म समफती है और सब वातों में विपरीत यानी उत्तरी समफ कर देती है।

[ इस प्रकार बुद्धि के विभाग करने पर सदसिंदिनेक बुद्धि कोई स्वतन्त्र देवता | नहीं रह जाती, किन्तु सारिवक बुद्धि में ही उसका समावेश हो जाता है। यह | विवेचन गीतारहस्य के प्रश्न १४ में किया गया है। बुद्धि के विभाग हो चुके; ! खब धृति के विभाग बतलाते हैं—]

(३३) हे पार्थ ! जिस अन्यभिचारिया। क्यांत इधर उधर न हिगनेवाजी छति से मन, प्राण और इन्द्रियों के व्यापार, (कर्मफल-त्यागरूपी) योग के द्वारा (पुरुष) करता है, वह छति साविवक है। (३४) हे अर्छन ! मसप्तानुसार फल की इच्छा रख-नेवाला पुरुष जिस छति से प्रपने धर्म, काम धौर अर्थ (पुरुपार्थ) को सिद्ध कर सेता है, वह छति राजस है। (३५) हे पार्थ ! जिस छति से मनुष्य दुर्युद्धि हो कर निद्रा, भय, शोक, विपाद और मद नुष्टी छोड़ता, वह छति सामस है।

ि एति 'शब्द का कर्ष चैर्य है। परन्तु यहाँ पर शारीरिक चैर्य से कासि-आय नहीं है। इस प्रकरण में एति शब्द का कर्ष मन का दह निक्षय **है**  \$\$ सुझं त्विदानीं त्रिविधं घृणु में मरतर्पम !
अभ्यासाद्रमते यत्र दुःसातं च निगव्छति ॥ ३६ ॥
यत्तद्रमें विपिमेव परिणामेऽमृतोपमम् ।
तत्सुनं सात्त्विकं मोक्तमात्मबुद्धित्रसाद्जम् ॥ ३७ ॥
विषयेंद्रियसंयोगाद्यत्त्ववृद्धेऽमृतोपमम् ।

| निर्माय करना पुद्धि का काम है सन्दी; परन्तु इस बात की भी ब्रावत्रयकता है कि बुद्धि जो योग्य निर्णाय करें, वह सदैव स्थिर रहें । बुद्धि के निर्णाय को ऐसा स्थिर या दृढ करना मन का धर्म है, आतएव कहना चाहिये कि एति अववा मानसिक धैर्य का गुरा मन और बुद्धि दोनों की सञ्चायता से उत्पन्न होता है। परन इतना ही कह देने से साखिक शति का लक्या पूर्या नहीं हो जाता कि ध्वव्यभिचारी अर्थात् इधर तथर विचित्र न होनेवाले धैर्य के बस पर मन, प्राण श्रीर इन्द्रियों के व्यापार करना चाहिये। यक्कि यह भी बतलाना चाहिये कि वे व्यापार किस वस्तु पर होते हैं अथवा इन स्थापारों का कर्म क्या है। वह ' कर्म ' योग शब्द से स्चित किया गया है। अतः ' योग ' शब्द का अर्थ केवल 'एकाप्र' चित्त कर देने ले काम नहीं चलता। इसी लिये धमने इस शब्द का सर्व. पूर्वापर सन्दर्भ के अनुसार, कर्मफल-त्यागरूपी योग किया है। लातिक कर्म के थीर सात्त्रिक कर्ता भादि के लच्चगा वतकाते समय जैसे 'फल की भासकि | छोड़ने ' को प्रधान गुरा माना है वैसे ही सात्विक छति का सद्धरा बतलाने में भी उसी गुरा को प्रधान मानना चाहिये। इसके सिवा अगले ही श्लोक में यह वर्णन है कि राजस एति फलाकाङ्ची होती है, अतः इस श्लोक से मी सिद् होता है कि सास्त्रिक एति, राजस एति के विपरीत, अफलाकाङ्ची होनी चाहिये। तात्पर्य यह है कि, निश्चय की दहता तो निरी मानसिक किया है, उसके मसी या द्वरी द्वीने का दिचार करने के कार्य यह देखना चाहिये कि जिस कार्य के क्रिये दस किया का रएयोग किया जाना है, वह कार्य कैसा है। नींद और बालस्य आदि कामों में भी दह निश्चय किया गया भी तो वह तामस है; फलाशा-पूर्वक नित्यम्यवद्वार के काम करने में लगाया गया हो तो राजस है; धौर फलाशा-त्यागरूपी थोग में वह एड निश्चय किया गया हो तो साविक है। इस प्रकार ये धित के भेद हुए; अब बतलाते हैं कि गुगा-मेदानुसार सुख के तीन प्रकार कैसे छोते छैं—

(३६) अब है भरतब्रेष्ट ! में सुख के भी तीन भेद वतलाता हूँ; सुन । अभ्यास से अर्थात् निरम्तर परिचय से (मनुष्य) जिसम सम जाता है और जहाँ दुःख का अम्त होता है, (३७) जो आरम्भ में (तो) विप क समान जान पढ़ता है परन्तु परिगाम में अमृत के तुल्य है, जो आत्मनिष्ठ-बुद्धि की प्रसन्नता से पार होता है, रस (आम्यातिमक) सुख को साविवक कहते हैं। (३८) हम्मियों और उनके

परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम् ॥ ३८॥ यद्ग्रे चानुवंधे च सुखं मोहनमात्मनः । निद्रालस्यप्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम् ॥ ३९॥ 

§§ न तदस्ति पृथिव्यां चा दिवि देवेषु चा पुनः । स्त्रं प्रकृतिजैर्भुक्तं यदेभिः स्यात्त्रिभिर्मुणैः ॥ ४०॥

विषयों के संवेग से होनेवाना (ग्रर्थात आधिभीतिक) सुख राजस कहा जाता है कि जो पहले तो ग्रमृत के समान हैं; पर चन्त में विष सा रहता है। (३९) ग्रीं। जो धारम्भ में एवं चनुवन्ध खर्यात परिग्राम में भी मनुष्य को मोह में फँसाता है ग्रींर जो निद्रा. ष्रानस्य तथा प्रमाद ग्रर्थात् कर्त्तत्य की भूज से उपजता है उसे तामस

मुख कद्दते हैं।

🛙 ३७ वें श्लोक में जात्मधुद्धि का अर्थ 'इमने ' झात्मनिष्ठ बुद्धि ' किया 🕏 । परन्त ' आत्म ' का व्यर्थ ' व्यपना ' करके बसी पद का व्यर्थ ' व्यपनी बुद्धि' भी । हो सकेगा। क्यांकि पहले (६. २१) कहा गया है कि अत्यन्त सुख केवल ! वृद्धि से भी प्राह्म ' फौर ' सतीन्द्रिय ' भोता है। परन्तु फर्य कोई भी वयाँ न किया जाय, तात्पर्य एक ही है। कहा तो है कि सजा और नित्य सुख इन्द्रियो-पभोग में नहीं है, किन्तु वह केवल बुद्धियाहा है; परन्तु जब विचार करते हैं कि इद्धि को सचा धाँर घत्यन्त सुख प्राप्त द्वीने के क्रिये क्या करना पढ़ता 🕏 तब गीता के छठे मध्याय से (६. २९, २२) प्रगट होता है कि यह परमाविध का सल भारमनिष्ठ वृद्धि हुए बिना प्राप्त नहीं होता। ' बुद्धि ' एक ऐसी इन्द्रिय भे कि वह एक ग्रोर से तो त्रिगुगात्मक प्रकृति के विस्तार की श्रोर देखती **है** जीर इसरी चोर से उसको मात्मस्वरूपी परवद्या का भी बोध हो सकता है कि जो इस प्रकृति के विस्तार के मूल में अर्घात प्राधिमात्र में समानता से व्याप्त है। तात्पर्य यह है कि इन्द्रिय-निमह के द्वारा बुद्धि की त्रिगुगात्मक मकृति के विस्तार से इटा कर जहाँ अन्तर्मुख और आत्मनिष्ठ किया—और पातअकयोग के द्वारा साधनीय विषय यही है—तहाँ पह वृद्धि प्रसन्न हो जाती है थार मनुष्य को सत्य एवं अत्यन्त सुल का अनुभव द्वीने जगता है । गीतारहस्य के ५ वें प्रकरण (पृ. ११५ - ११७) में आध्यात्मिक सुख की श्रेष्टता का विवरण किया जा चुका है। ग्रय सामान्यतः यह वतलाते हैं कि जगत् में उक्त त्रिविध मेंद्र ही | भरा पढा है---]

(४०) इस पृथ्वी पर, आकाश में याचवा देवताओं में धर्यात देवलोक में भी

ऐसी कोई वस्तु नहीं कि जो प्रकृति के इन तीन गुर्गों से मुक्त हो।

प्रकाश्चर्ष क्षीक से यहाँ तक ज्ञान, कर्मा, कर्ता, बुद्धि, पृति, कौर सुख के भेद बतला कर वर्जुन की प्राँखों के सामने इस बात का एक चित्र रख दिया है कि सम्पूर्ण जगत में प्रकृति के गुण-भेद से विचित्रता कैसे उत्पन्न होती हैं। §§ ब्राह्मणक्षत्रियविशां श्रूहाणां च परंतप ।
कर्माणि प्रविसक्तानि स्वसावप्रमविर्गुणेः ॥ ४१ ॥
शमो दमस्तपंशीचं झांतिराजवमेव च ।
ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वसावजम् ॥ ४२ ॥
शीर्यं तेजो धृतिर्दाक्यं युद्धे चाप्यपळायनम् ।

|तचा फिर यह प्रतिपादन किया है कि इन सब मेट्रों में सारिवक भेद श्रेष्ठ और. । प्राह्य है। इन सास्विक भेदों में भी जो सब से श्रेष्ठ रियति है उसी को गीता में विगुणातीत अवस्या कहा है। गीतारहस्य के सातव अकरण ( पृ. १६७ - १६८) में इम कह चुके हैं कि त्रिगुगातीत अथवा निर्मुण अवस्था गीता के अनुसार कोई स्वतन्त्र या चौया मेद नहीं है। इसी न्याय के अनुसार मनुस्तृति में मी सित्विक गति के ही उत्तम, सम्यम और कनिष्ट तीन भेद करके कहा गया है कि वित्तम सात्तिक गति मोचुप्रद है और मध्यम सात्तिक गति स्वर्गपद है ( मनु. १९२. ४८ -५० और ८६ -६९ देखो ) । जगत् में जो प्रकृति है उसकी विचि-श्रता का यहाँ तक वर्णन किया गया । अब इस गुणा-विभाग से ही चातुर्वेग्रय-व्यवस्था की सत्पत्ति का निरूप्ता किया जाता है । यह बात पहले कई बार कही ना जुकी है कि (देखो १८. ७-६, २३; और ३.८) स्वधर्मानुसार प्रत्येक मनुष्यं को अपना अपना ' नियत ' अर्थात् नियुक्त किया हुआ कर्म फसाशा खोड् कर, परन्त छति, बत्साह और सारासारविचार के साथ साथ, करते जाना ही संसार में रसका कर्तत्य है। परन्तु जिस बात से कर्म 'नियत' होता है, इसका बीज अद तक कहीं भी नहीं बतलाया गया। पीछे एक वार चातुर्वेएर्य-व्यवस्था का कुछ थोड़ा सा बहुल कर ( १. १३ ) कहा गया है कि कर्तन्य-अकर्त्तव्य का निर्माय शास्त्र के अनुसार करना चाहिये ( नी. १६. २४ ) । परन्तु जगत् के व्यवद्वार को किसी नियमानुसार जारी रखने के देतु ( देखों गीतार प्र. | ३३४, ३६७ और ४६५ - ४६६ ) जिस गुग्-कर्मविमाग के तत्त्व पर चातुर्वरार्थ-िस्पी शास्त्रन्यवस्था निर्मित की गई है, उसका पूर्ण स्पष्टीकरण उस स्यान में नहीं किया गया। अत्रयुव जिस संस्था से समाज में हर एक मनुष्यं का कर्तन्य नियत होता है सर्याद स्थिर किया जाता है उस चानुर्वग्र्य की, गुणुत्रव विमाग के अनु-सार, उपरत्ति के साथ ही साथ अब प्रतेक वर्ण के नियंत किये हुए कर्त्तक्य भी कहे | जाते हैं—

(४१) हे परन्तप ! ब्राह्मण, चृत्रिय, वैष्टय और शुट्टों के कर्मे उनके स्वमाव-लन्य क्यांत् प्रकृति-सिद्ध गुणों के अनुसार प्रयक् प्रयक् बँटे तुए हैं। (४२) ब्राह्मण का स्वमावजन्य कर्म शुम, दम, तप, पवित्रता, शास्ति, सरतता ( आर्वव ), ज्ञान अर्थोत् श्रम्यास्मज्ञान, विज्ञान यानी विविध ज्ञान और क्यास्तिक्यवृद्धि है। (४३) शुरता, तेजस्विता, धैर्य, दश्चता, युद्ध से न मागना, दान देना और ( प्रजा पर ) दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावज्ञम् ॥ ४३ ॥
कृषिगौरस्थवाणिज्यं वैद्यकर्म स्वभावज्ञम् ।
परिचर्यात्मकं कर्म शृहस्यापि स्वभावज्ञम् ॥ ४४ ॥

§§ स्व स्व कर्मण्यभिरतः संसिद्धं लभते नरः ।
स्वकर्मनिरतः सिद्धं यथा विद्ति तन्तृष्णु ॥ ४५ ॥
यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वभिदं ततम् ।
स्वकर्मणा तमभ्यर्व्यं सिद्धं विद्ति मानवः ॥ ४६ ॥

हुकूमतं करना द्वारियों का स्वामाविक कर्म है। (४४) कृषि द्वार्थात् स्रेती, गोरह्वा यानी पहार्कों को पालने का उद्यम श्रीर चागिज्य द्वार्थात् व्वापार वैश्यों का स्वभाव-जन्य कर्म है। श्रीर, इसी प्रकार, सेवा करना शुद्रों का स्वाभाविक कर्म है।

चितुर्वरायं-स्पवस्या स्वभावजन्य गुणा-भेद से निर्मित हुई है; यह न | समभा जाय कि यह स्वपत्ति पहलं पहल गीता में ही वतलाई गई है। किन्तु | महाभारत के वनवर्वान्तर्गत नहुप युधिष्ठर-संवाद में धीर दिज-स्वाध संवाद | ( चन. १८० कीर २११) में, ग्रान्तिपर्व के स्रुगु-भारद्वाज-संवाद ( शां. १८८ ) में, | क्षानुगासनपर्व के इमा-महेश्वर-संवाद ( शतु. १४३) में, कीर क्षयमेषपर्व ( ३६. ११) | की क्षत्रीता में गुग्ग-भेद की यही उपपत्ति कुछ क्षन्तर से पाई जाती है। यह | पहले ही कहा जा शुका है कि जगत् के विविध व्यवहार प्रकृति के गुग्ग-भेद से | हो रहे हैं; किर सिद्ध किया गया है कि मतुत्य का यह कर्तव्य कर्म, कि किसे क्या | करना चाहिगे, जिस चातुर्वर्य-स्ववस्था से नियत किया जाता है वह स्ववस्था | भी मकृति के गुग्गभेद का परिणाम है। क्षय यह प्रतिपादन करते हैं कि उक्त कर्म | इरण्क मनुत्य को निष्काम सुद्धि से क्यांत् परमेश्वरापया बुद्धि से करना चाहिये, | क्षान्यया जगत् का कारवार नहीं चल सकता; तथा मनुष्य के क्राचरया से ही | सिद्धि प्राप्त हो जाती है, सिद्धि पाने के क्षिये कीर कोई दूसरा क्षतुग्नन करने की

(४४) प्रपने प्रपने (स्वभावजन्य गुणों के अनुसार प्राप्त होनेवाले ) कर्मों में नित्य रत (रहनेवाला) पुरुष (उसी से) परम शिद्धि पाता है। सुनो, अपने कर्मों में तत्यर रहने से शिद्धि केरी गिकती है। (४६) प्राणिमात्र की जिससे प्रश्नति हुई है सीर जिसने सारे जगत का विस्तार किया है अचवा जिससे सब जगत व्याप्त है, इसकी अपने (स्वधर्मानुसार प्राप्त होनेवाले ) कर्मों के द्वारा (केवल वाणी अचवा फर्तों से ही नहीं) पूजा करने से मनुष्य को शिद्धि प्राप्त होती है।

हिस प्रकार प्रतिपादन किया गया कि, चातुर्वग्रय के अनुसार प्राप्त होने-| याने कर्मों को निष्टाम-बुद्धि से अपवा परमेश्वरापण-बुद्धि से करना विराट-|स्वस्त्री परमेश्वर का एक प्रकार का यजन-पूजन ही है, तथा इही से सिद्धि मिल |जाती है (गीतार. पृ. ४३६ – ४३७)। खब बक्त गुण-भेदानुसार स्वभावतः प्राप्त

गी. र. १०६

श्रेयान् स्वधमों विग्रुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् ।
स्वभावानियतं कर्म कुर्वन्नामोति किस्त्रिषम् ॥ ४७ ॥
सहजं कर्म कौतेय सदोषमि न त्यजेत् ।
सर्वारंशा हि दोषेण श्रूमेनाक्षिरिवादृताः ॥ ४८ ॥
असक्तवुद्धिः सर्वेच जितात्मा विगतस्पृहः ।
नैष्कर्म्येसिद्धि परमां संन्यासेनाधिगच्छति ॥ ४९ ॥

| होनेवाला कर्त्तत्य किसी दूसरी दृष्टि से सदीप, अश्लाव्य, कठिन अयवा अप्रिय भी
| हो सकता है; उदाहरणार्य, इस अवसर पर चित्रयमं के अनुसार युद्ध करने में
| हता होने के कारण वह सदीप दिखाई देगा। तो ऐसे समय पर मनुष्य को बया
| करना चाहिये? क्या वह स्वधमं को छोड़ कर, अन्य धर्म स्वीकार कर ले (गी.
| ३. ३५); वा कुछ भी हो, स्वकर्म को ही करता जावे; यदि स्वकर्म ही बरना
| चाहिये तो कैसे करे—हतादि प्रश्नों का उत्तर उसी न्याय के अनुरोध से बतवाया
| जाता है कि जो इस अध्याय में प्रथम (१८. ६) यज्ञ-याग आदि कर्मों के सम्बन्ध
| में कहा गया है—]

(४७) यद्यपि परधर्म का आचरण सहज हो, तो भी उसकी अपेद्या अपना भर्म अयांत् चातुर्वेय्थं विहित कर्म, विगुण यानी सदेप होने पर भी आधिक करवाएं-कारक हैं। स्त्रभावसिद्ध अर्थात् गुण-स्त्रभावानुसार निर्मित की दुई चातुर्वेय्यं-व्यवस्या द्वारा नियत किया हुआ अपना कर्म करने में कोई पाप नहीं लगता। (४६८) हे कोल्तेय! जो कर्म सहज है, अर्थात् जन्म से ही गुण-कर्म-विमागानुसार नियत हो गया है, वह सदोप हो तो भी उसे (कभी) न झोड़ना चाहिये। न्यांकि सम्पूर्ण आएम अर्थात् उद्योग (किसी न किसी) दोप से तैसे ही न्यास रहते हैं, जैसे कि शुँ से आग थिरी रहती है। (४६) अतएव कहीं भी आसकि न रख कर, मन को वशु में करके निष्काम वुद्धि से चलने पर (कर्म-फल के) संन्यास द्वारा परम निष्कर्यनिद्धि प्राप्त हो जाती है।

[ इस उपसंदारात्मक अध्याय में पहले बतलाये हुए इन्हीं विचारों की अब किर से ज्यक कर दिखलाया है कि, पराये धर्म की अपेना स्वधम मला है | (गी. ३. ३५), और नैव्हर्म्य-सिद्धि पाने के लिये कर्म खोड़ने की आवश्यकता | नहीं है (गी. ३. ४) इत्यादि । हम गीता के तीसरे अध्याय में, चौथे श्लोक की | टिप्पणी में ऐसे प्रश्लों का स्पष्टीकरण कर चुके हैं नैव्कर्म्य क्या वस्तु है और सधी नैव्कर्म-सिद्धि किसे कहना चाहिये । उक्त सिद्धानत की महत्ता इस वात | पर ध्यान दिये रहने से सहन ही समझ में आजावेगी कि, संन्यासमार्गवाला | की दिष्ट केवन मोन्न पर ही रहती है और भगवान की दिष्ट भोन एवं नोक-| संग्रह दोनों पर समान ही है । लो उसंग्रह के लिये अर्थात समान के धारण | धरार पोक्छ के निक्षित जान-विज्ञानयुक्त पुरुष, इरथवा रहा में तनवार का

शिविंद प्राप्ता यथा वहा तथामोति निवोध मे ।
समासनेय फाँतेय निहा ज्ञानस्य या परा ॥ ५० ॥
धुद्धवा विद्युद्धया युक्तो घृत्यात्मानं नियम्य च ।

निष्टिर दिरालानेवाले शुर चत्रिय, तथा किसान, वेश्य, रोजगारी, सुद्वार, षडहें, कुम्हार और मांसविकेता ध्याध तक की भी स्नावश्यकता है। पान्तु यदि कर्म दोड़े विना सवसुच मोज नहीं मिलता, तो सब जीवों की अपना अपना स्वयसाय ।दोट् कर संन्यायी वन जाना चाहिये! कर्म-संन्यासमार्ग के लोग इस यात की ऐकी कुछ परवा नहीं करते । परना गीता की दृष्टि इतनी संक्षित महीं है, इसकिय गीता कहती है कि सबने व्यविकार के अनुसार प्राप्त हुए श्यवसाय की छोड़ कर, तुसरे के श्यवसाय की भन्ना समझ करहे करने लगना विषेत नहीं है। कोई भी विषयाय लीभिये, बसमें कुछ न कुछ शुटि खबश्य रष्ट्रती द्वी है। जैसे मालगा के लिये विशेषतः विश्वित जो ज्ञान्ति है (१८.४२), विसमें भी एक पढ़ा दीव यह है कि ' दामावान् पुरुष दुवैल समक्ता जाता है ' ( ममा. शां. १६०.६७); फीर स्याध के पेरी में मांस घेचना भी एक फंकट ही 🗜 (समा. वन. २०६)। परन्तु एन कठिनाइयों से उकता कर कर्न को छी छोड़ ! बैठना अधिश नहीं है । कित्री भी फारण भे क्यों न हो, जब एक बार किशी कर्म को धवता लिया, तो फिर उलकी फडिनाई या खांविवता की परवा न करके. उसे बासिक होट कर करना ही चाहिये । नवाँकि मनुष्य की लघुता-महत्ता उसके स्ववसाय पर निर्भर नहीं है, किन्तु जिस युद्धि से यह प्रापना स्पवसाय या कर्स हरता है इसी बुद्धि पर उसकी गोग्यता प्रध्यातम-एष्टि से प्रवलाग्वित रहतो है (गी. २. ४९) । जिलका मन शान्त है, खौर जिलने सब प्राणियों के अन्तर्गत एकता को पहुंचान क्रिया है, यह मनुष्य जाति या व्यवसाय से चाहे व्यापारी हो, चाहे कुसाई; निष्काम बुद्धि से व्यवसाय करनेवाला वह मनुष्य स्नान-सन्त्याशी बाह्मण्, ष्रवया शूर चुत्रिय की बरावरी का माननीय खीर मोच का माधिकारी है । यही नहीं, परन् ४६वें छोक में ६पष्ट कहा है कि कर्म छोडने !से जो सिद्धि प्राप्त की जाती है, यहाँ निष्काम युद्धि से अपना प्रश्ना व्यवसाय हरनेवाजों को भी मिलती है । भागवतधर्म का जो कुछ रहस्य है, वह यही है: शिया महाराष्ट्र देश के साध-सन्तों के इतिहास से स्पष्ट होता है कि उक्त रीति से बाचरगु करके निष्काम युद्धि के सस्य को अमल में काना कुछ असम्भव नहीं । हे ( देखो गीतार. ए. ४३८ )। प्रय यतनाते हैं कि अपने आपने कर्मों में तत्पर रकृते से ही जनत में मोच क्से प्राप्त चीता है— ]

(५०) हे कीन्तेय! (इस प्रकार) सिदि प्राप्त होने पर (उम पुरुप को) ज्ञान की परम निष्ठा—प्रदा—नित गीति से प्राप्त होती है, उसका में संदेप से वर्णन करता हूँ, हुन। (५१) शुद्ध युद्धि से युक्त हो करके, धैर्य से प्रारम-संयमन कर, शब्दादीन्विपयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषौ ट्युद्स्य च ॥ ५१ ॥ विविक्तसेवी उच्चाशी यतवाक्षयमानसः । ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः ॥ ५२ ॥ अहंकारं वर्लं दर्पं कामं क्रोंधं परिष्रहम् । विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ ५३ ॥ वह्मभूतः प्रसन्नातमा न शोचित न कांक्षति । समः सर्वेषु भूतेषु मर्झ्फि लभते पराम् ॥ ५४ ॥ भक्त्या मामसिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः । ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विश्वतं तद्नंतरम् ॥ ५५ ॥ सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्वथपाश्रयः । मत्यसादाद्वाभोति शाश्वतं पद्मच्ययम् ॥ ५६ ॥

शहर खादि (इन्हियों के) विषयों को छोड़ करके धौर प्रीति एवं हेष को दूर कर, (४२) 'विविक्त' खर्यात चुने चुए अथवा एकान्त स्वस में रच्चेवाला, मिता हारी, काया-वाचा खौर मन को वश में रखनेवाजा, नित्य ध्यानयुक्त छोर विरक्त, (५३) (तथा खर्डकार, वल, दर्प, काम, कोष और परिप्रष्ट खर्यात पाश को छोड़ कर शान्त एवं ममता से रहित मंतुंत्र ब्रह्ममूत होने के लिये समर्थ होता है। (५४) ब्रह्ममूत हो जाने पर प्रसन्नचित्त होकर वह न तो किसी की बाकांचा ही करता है, और न किसी का द्रेप ही; तथा समस्त प्राणिमात्र में सम हो कर मेरी परम मिक को प्राप्त कर लेता है। (५४) मिक से उसको मेरा तात्विक ज्ञान हो जाता है कि में कितना हूँ और कीन हूँ; इस प्रकार मेरी तात्विक पहचान हो जाने पर वह सुममें ही प्रवेग्न करता है; (५६) और मेरा ही बाजय कर, सब कर्म करते रहने पर मी उसे मेरे अनुग्रह से शाखत एवं अव्यय स्थान प्राप्त होता है।

[ ध्यानिंदृरहे कि तिद्धावस्था का उक्त वर्णन कर्मयोगियों का है—कर्मसंन्यास करनेवाले पुरुषों का नहीं है । आरम्म में ही १४वें और १६वें खोक में कहा है | किंदृंक वर्णन आसक्ति छोड़ कर कर्म बंदनेवालों का है, तथा अन्त - के ५६वें | खोक में " सबं कर्म करते रहने पर भी" शब्द आये हैं। उक्त वर्णन मक्तों के | अथवा त्रिगुणांताता के वर्णन के ही समान है; यहाँ तक कि कुछ शब्द भी | उसी वर्णन से लिये गये हैं। उदाहरखार्य, ५३वें खोक का 'परिप्रह 'शब्द | खडवें अधवाय (द. १०') में योगी के वर्णन में आया है; ५१वें खोक का " न | शोचित न कांचृति" पद वारहवें अध्याय (१२. १७) में मक्तिमार्ग के वर्णन | में है; और विविक्त (अर्थात् छुने हुए, एकान्त स्थल में रहना) शब्द १३वें | धष्याय के १०वें, खोक में आ खुका है। कर्मयोगी को प्राप्त होनेवाली वप-

हि चेतसा सर्वकर्मणि मिय संन्यस्य मत्परः। बुद्दियोगमुपाश्चित्य मिथत्तः सततं भव ॥ ५७ ॥ मिच्चत्तः सर्वदुर्गणि मत्मसादात्तरिष्यसि । सथ चेत्वमहंकारात्र श्रोष्यसि विनंश्यसि ॥ ५८ ॥

! दोनों केवल मानसिक दृष्टि में एक द्वी हैं; इसी से संन्यासमार्मीय टीकाकारों को वह कट्टने का अवसर भिन्न गया है कि उक्त वर्गान हमारे ही मार्ग का है। परन्तु इम कई यार कह मुक्के हैं कि यह सना धर्म नहीं है। शस्तुः इस अन्याय के ग्रारम्भ में प्रतिपारन हिया गया है कि संन्यास का अर्थ कर्म त्याग नहीं है, किन्तु पालाहा। के स्थाम को भी भंज्यात कशते हैं। जब संज्यात शब्द का इस प्रकार अर्थ हो पुरा, तव यह सिद्ध है कि यह, दान बादि कर्म चाहे काम्य हों, चाहे नित्य हों या नैमितिक, उनशे राज्य सब फर्मों के समान ही फलाशा छोड़ कर उत्साह कीर समना से करते जाना चारिये । तदनन्तर संसार के कर्म, कर्ता, खेंद्र बादि सम्पर्धा निष्यों की गुणा-भेद से अनेकता दिराला कर वनमें साधिक को श्रेष्ट करा है; और गीताहास्य का इसमें यद बतनाया है कि चातुर्वेश्यं-व्यवस्था के हारा र्यथर्मानुसार प्राप्त धीनेयाने समन कर्मी को जासकि छोड़ कर करते जाना श्वी परमेशर का यशन-पूरान करना है, एवं फमशः इसी से सन्त में परवस अथवा मोद की प्राप्ति होती हैं-मोदा के किंग कोई दूसरा अनुग्रान करने की आवश्य-कता नहीं है अभवा कर्मश्यानरूपी संन्यास सेने की भी वरूरत नहीं है। केवल इस कमयोग से दी मोद्य-सिंहत सब क्षियमाँ प्राप्त द्वी नाती दिं। अब इसी फर्मंथोगमार्ग को स्वीकार कर होने के लिये अर्जुन को फिर एक बार आन्तिम उपदेश करते चें-

(४७) मन से सय कर्तों को गुरुतमें 'संन्यस्य' धर्यात् समर्पित करके मत्परायरा

श्रीता पुत्रा (साम्य) वृद्योग के खाश्रय से श्मेशा सुक्रमें चित्त रख ।

हाता दुआ (सान्य) नुष्यान पर्याचित विश्व विश्व स्था स्था विश्व है। श्रीर वर्षों [ चुद्धियोग शब्द द्वरे ही अध्याय (२. ४६) में भाजुका है। श्रीर वर्षों | उसका सर्थ फताशा में वृद्धि न रख कर कर्म करने की युक्ति अथवा समस्ववृद्धि | दे। यही क्रये यहाँ भी विवादित है और दूसरे अध्याय में जो यह कहा या कि कर्म | की अपेवा वृद्धि श्रेष्ठ है, उसी सिद्धान्त का यह उपलंहार है। इसी में कर्मसंन्यास | का अर्थ मी हन शब्दों के हारा स्थक किया गया है कि "मन से (अर्थात कर्म का शत्यदा त्याग न करके, केवल युद्धि से) मुक्तम स्थ कर्म समर्पित कर।" श्रीर, वही अर्थ पहले गीता ३. २० एवं ४. १३ में भी वर्षित हैं। ]

(४=) मुक्तमें चित्त रखने पर त् मेरे अनुमद्द से सारे सङ्कटों को अर्थात कर्म के शुभा-शुभ फर्जों को पार कर जावेगा। परन्तु यदि अदङ्कार के वश हो मेरी व सुनेगा तो

(ब्रह्मयत) नाश पावेगा ।

उपदृक्षारमाश्रित्य न योस्य इति मन्यसे । सिध्येप व्यवसायस्त प्रकृतिस्त्यां नियोश्यति ॥ ५९ ॥ स्वमावजेन कोंतेय निवदः स्वेन कर्मणा । कर्त्व नेच्छिसि यन्मोहात्किरिष्यस्यवशोऽपि तत् ॥ ६० ॥ ईश्वरः सर्वभूतानां हदेशेऽर्जुन तिष्ठति । द्वामयन्सर्वभूतानि यंत्राकृतानि मायया ॥ ६१ ॥ तमेव शरणं गच्छ सर्वमावन भारत । तत्यपादात्परा शान्ति स्थानं प्राप्त्यसि शाश्वतम् ॥ ६२ ॥ इति ते ज्ञानमास्यातं गुद्धाद्गुह्यतरं मया । विमृश्येतद्शेषेण यथेच्छिस तथा क्रक ॥ ६३ ॥

[४८ वें खोकके मन्त में महंकार का परिगाम बदवाया है; सब यहाँ उसी का सचिक स्पष्टीकरण करते हैं—]

(५६) तू सहंकार से जो यह मानता (कहता) है कि में युद्ध न कहँगा, (से) तेरा यह निश्चय व्ययं है। प्रकृति सर्यात स्वभाव तुम्मसे वह (युद्ध)करावेगा। (६०) है कीन्तेय! स्वपने स्वभाव जन्म से से वद होने के कारण, मोह के वग्न हो कर तू जिसे न करने की इच्छा करता है, पराचीन ( अर्थात प्रकृति के अर्घीन ) हो करके तुम्मे वही करना पढ़ेगा। (६१) है अर्जुन! ईश्वर सब प्राणिपों के हृद्य में रह कर (अपनी) माया से प्राणिमात्र को (ऐसे) ग्रुमा रहा है मानो सभी (किसी) बात्र पर चढ़ाये गये हों। (६२) इसलिये हे भारत! तु सर्वमात्र से वसी की श्वरण में जा। वसके अनुप्रहं से तुम्मे पर्रम शान्ति और नित्यस्थान प्राप्त होगा। (६२) इस प्रकार मेंने यह ग्रुस से भी ग्रुस ज्ञान तुम्मसे कहा है। इसका पूर्ण विचार करके जैसी तेरी इन्छ। हो, वैसा कर।

[ इन श्लोकों में कर्म-पराधीनता का जो गृह तत्व बतलाया गया है, उसका विचार गीतारहस्य के 10 वें प्रकरण में विस्तारपूर्वक हो जुका है। यद्यपि श्लास्मा स्वयं स्वतन्त्र है, तयापि जगत् के श्रयांत् प्रकृति के व्यवहार को देखने से माजूस होता है कि उस कर्म के चक्र पर भारमा वा कुड़ भी आधिकार नहीं है कि जो भगादि काल से चल रहा है। जिनकी हम इन्झा नहीं करते, बहिक जो हमारी इन्झा के विपरित भी हैं, ऐसी सैकड़ाँ-हज़ारों वात संसार में दुआ करती हैं; तया उनके न्यापार के परिग्राम भी हम पर होते रहते हैं अथवा उक्त व्यापारों का ही कुड़ माग हमें करना पढ़ता है; यदि इन्कार करते हैं तो बनता नहीं हैं। ऐसे श्रवसर पर ज्ञानी मनुष्य अपनी बुद्धि को निर्मन्न रख कर भीर सुल या दुःख को एक सी समझ कर सब कर्म किया करता हैं। किन्तु मूर्ल मनुष्य उनके फाड़े में फूँन जाता है। इन दोनों के आवश्या में

सर्वग्रहातमं भूयः शुणु मे परमं वचः । इष्टोऽसि मे दढिमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् ॥ ६४ ॥ मन्मना भव मद्भक्तो मधाजी मां नमस्कुरु । मामेवैन्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ ६५ ॥ सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं वज । अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ ६६ ॥

विष्ठी महत्त्व-पूर्वा मेद है। भगवान् ने तीलरे ही श्रव्याय में कह दिया है कि " सभी पाणी व्यपनी प्रपनी प्रकृति के अनुसार चलते रहते हैं, वहाँ निप्रह वया करेगा ? " ( गी. ३. ३३ )। ऐसी श्विति में मोचशास अथवा नीतिशास्त्र इतना उपदेश कर सकता है कि कर्म में घासक्ति मत रखो । इससे व्यक्षिक वह कुछ नहीं कह सकता। यह बाच्यात्म-दृष्टि से विचार हुआ; परन्तु भक्ति की दृष्टि से प्रकृति भी तो इंधर का ही खंश है। बात: यही सिद्धान्त ६१ वें भीर ६२ वें श्लोकों में ईश्वर की सारा कर्तृत्व सींप कर बतलाया गया है। जगत में जो कुछ व्यवदार हो रहे हैं उन्हें, परमेश्वर जैसे चाहता है वैसे करवा रहा है। इसितिये ज्ञानी मनुष्य को उचित है कि अहद्वार-बुद्धि छोड़ कर अपने आप को सर्वया परमेश्वर के ही हवाले कर दे। ६३ वें श्लोक में भगवान ने कहा है सही कि " जैसी तेरी इच्छा हो, वैसा कर, " परन्तु उसका अर्थ बहुत गम्मीर है। ज्ञान प्राथमा भक्ति के द्वारा जहाँ बुद्धि साम्यावस्था में पहुँची, वहाँ फिर बरी इच्छा बचने ही नहीं पाती। जतपूर्व ऐसे ज्ञानी पुरुष का ' इच्छा-स्वातन्त्र्य ' ( इण्ह्या की स्वाधीनता ) उसे प्रायवा जगत को कभी आहितकारक नहीं हो सकता । इसानिये उक्त श्लोक का ठीक ठीक मावार्थ यह है कि " ज्यों ही तृ इस ज्ञान को समभ होगा (विसुप्य), त्यों ही तु स्वयंप्रकाश हो जायगाः और फिर (पहले से नहीं ) तू अपनी हुन्छा से जो कर्म करेगा, वही धर्म एवं श्रमाता होगाः तथा स्थितपञ्च की ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाने पर तेरी हच्छा की शेकने की आवश्यकता ही न रहेगी। " अस्तुः गीतारहस्य के १४ वें प्रकरण में इस दिखला जुके हैं कि गीता में ज्ञान की अपेजा भाकि की ही आधिक महत्व दिया गया है। इस सिद्धान्त के अनुसार अब सम्पूर्ण गीताशास्त्र का भक्तिप्रधान उपसंहार करते हैं-- ]

(६६) ( छव ) घन्त की एक बात और सुन कि जो सब से गुद्ध है । तू मुक्ते अखन्त प्यारा है, इसलिये में तेरे हित की बात कहता हूँ । (६५) मुक्तमें अपना मन रख, मेरा भक्त हो, मेरा यजन कर और मेरी वन्दना कर, में तुम्तसे सख प्रतिका करके कहता हूँ कि ( इससे ) तू मुक्तमें ही छा मिक्रेगा; ( क्योंकि ) तू मेरा प्यारा ( भक्त ) है। (६६) सब धुमों को खोड़ कर तू केवल मेरी ही शुरगा में छा जा। में

तुम्में सब पार्था से मुक्त करूँगा, दर मत ।

इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन । न चाझुश्रुषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति ॥ ६७ ॥ य इदं परमं ग्रुह्यं मद्भक्तेष्चिभिधास्यति । भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्यसंशयः ॥ ६८ ॥

[ कोरे ज्ञानमार्ग के टीकाकारों को यह मिक्त-प्रधान उपसंहार प्रिय नहीं लगता । इसिंदिये वे धर्म शुब्द में ही ऋधर्म का समावेश करके कहते हैं कि यह श्लोक कठ उपनिषद् के इस उपदेश से भी समानार्थक में कि " धर्म-धर्ध्म, कृत घकत, और भूत-भन्य, सब को छोड कर इनके परे रहनेवाले परवहा को पह-चानो " (कड- २. १४); तथा इसमें निर्मुख ब्रह्म की शुरुख में जाने का उपदेश हैं। निर्गुण बहा का वर्णन करते समय कठ उपनिपद् का श्लोक महाभारत में भी श्राया है (शां. ३२६. ४०; ३३१. ४४)। परन्तु दोनों स्थानों पर धर्म श्रीर श्रधर्म, दोनों पद जैसे स्पष्टतया पाये जाते हैं वैसे गीता में नहीं हैं। यह सच है कि गीता निर्धुण ब्रह्म को सानती है, और उसमें यह निर्धाय भी किया गया है कि परमेश्वर का वही स्वरूप श्रेष्ठ है (गी.७.२४); तथापि गीता का यह भी तो सिद्धान्त हैं कि न्यक्तोपासना सुक्रम श्रीर श्रेष्ठ है ( १२. ५ ) । श्रीर यहाँ भगवान् श्रीकृष्ण सपने न्यक स्वरूप के विषय में ही कह रहे हैं; इस कारण इमारा यह दह मत है कि यह उपसंहार भक्तिप्रधान ही है । ऋषींत् यहाँ निर्मुण ब्रह्म विविश्वित नहीं है, किन्तु कहना चाहिये कि यहाँ पर धर्म शब्द से परमेश्वर-प्राप्ति के लिये शास्त्रों में जो अनेक मार्ग वतलाये गये हैं,—जैसे अहिंसा-धर्म, सत्यधर्म, मातृ-पितृ-सेवा-वर्म, गुरु सेवा-धर्म, यज्ञ-याग धर्म,दानधर्म, सेन्यासघर्म आदि – वही आमित्रेत हैं। महाभारत के शान्तिपर्व (३५४) में एवं अनुगीता (अथ. ४८) में लहाँ इस विषय की चर्चा दुई है, वहाँ धर्म शब्द से मोद्ध के इन्हीं उपाया का उल्लेख किया गया है। परन्तु इस स्थान पर गीता के प्रतिपाद्य धर्म के बानरोंध से भग-वानुका यह निश्चयात्मक उपदेश है कि इक्त नाना धर्मी की गड़बड़ में न पड़ कर "सुक्त अकेले को ही मज, मैं तेरा उदार कर दूँगा, दर मत " (देखी गीतार-प्र.४४०)। सार यह है कि अन्त में अर्जुन की निमित्त बना कर सगवान सभी को आश्वासन देते हैं कि, मेरी दह भक्ति करके मत्परायगा ब्राद्धे से स्वधर्मानुसार प्राप्त होनेवाले कर्स करते जाने पर इहकोक और परलोक दोनों जगह तुम्हारा कव्याण ं होगा; ढरो मत । यही कर्मयोग कहबाता और सव गीताधर्म का सार भी यही है। अब बतजात हैं कि इस गीताधर्म की खर्यात ज्ञान-मूलक मिक्त-प्रधान कर्म-|योग की परम्परा छागे कैसे जारी रखी जावे—]

(६७) जो तप नहीं करता, भिक्त नहीं करता और सुनने की इच्छा नहीं रखता, तथा जो मेरी निन्दा करता हो, उसे यह (गुद्धा) कभी मत बतलाना ! (६०) जो यह परस गुद्ध मेरे भक्तों को बतलावेगा, उसकी सुम्ह पर परम भाके न च तस्मान्मगुष्येषु कथिन्मे प्रियक्तसः ।
भिवान च म तस्मादन्यः प्रियत्ते भुवि ॥ ६९ ॥
भिवान च म तस्मादन्यः प्रियत्ते भुवि ॥ ६९ ॥
भिवानयेन च य इमं धम्यं संवादमावयोः ।
ज्ञानयेन तेनाएमिएः स्यामिति मे मितः ॥ ७० ॥
श्रद्धायाननस्यश्च श्रुष्ठ्यादिषे यो नरः ।
सोऽपि गुक्तः छुभाहोकाम्प्रास्त्र्यात्षुष्यकर्मणाम् ॥ ७९ ॥
कशिद्तच्छुतं पार्थं त्ययकाग्रेण चेतता ।
पाधिद्यानसंमोहः प्रनष्टस्ते धनंजय ॥ ७२ ॥

## अर्जुन उवाच ।

गएं। मोडः स्मृतिर्रुट्धा त्वत्वसादान्मयाच्युत । स्थिनोऽस्मि गतसंदेहः करिष्ये वचनं तव ॥ ७३ ॥

र्फोर यह निस्तरदेह सुकतें ही हा मिलेगा। (६६) उसकी अपेदा मेरा अधिक प्रिय करनेपाला सन्पूर्ण मनुष्यों में दूसरा कोई भी न मिलेगा तथा इस भूमि में सुके उसकी अपेदा क्षिपक प्रिय भीर कोई न होगा।

[ परम्या की रचा के एस उपरेश के साथ ही अब कम बताजाते हैं—]
(७०) द्वम दोनों के एस धर्मनंबाद का जो कोई अध्ययन करेगा, में समर्भूता
कि वयने द्वानवम से नेरी प्ता की । (७१) इसी प्रकार दोप न हुँदू कर श्रद्धा के
साथ जो कीई एसे मुनेगा, यह भी (गायों से) सुन होकर उन ग्रुम कोकों में जा
पर्रेचेगा कि जी प्रमयान् कोगों को मिनते हैं।

[गहाँ उपदेश समाप्त हो चुका । अब यह जाँचने के लिये कि यह धर्म ! अर्जन की समाफ्त में ठीक ठीक जा गया है या नहीं, भगवान् उससे पुत्रते हैं—]

(७२) हैं वार्ष ! तुमने एमे वकाम मन से सुन तो लिया है न ? ( खीर ) है धन अप ! तुम्हारा क्षणानरूपी मोह खब सर्वया नष्ट हुआ कि नहीं ? बार्जुन ने कहा—(७३) हे खरपुत ! तुम्हारे प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हो गया; और सुमे ( कत्तंत्व धर्म की ) स्तुति हो गई। में (अव ) निःसन्देह हो गया हूँ। धावके उपदेशानुसार ( युद्ध ) करूँगा।

[जिनकी साम्प्रवाभिक ससभ यह है कि गीताधर्म में भी संहार को छोड़ देने का वपदेश किया गया है, उन्होंने इस अन्तिम अर्थात ७३वें स्त्रोक की बहुत कुछ निराधार खींपातानी की है। यदि विचार किया जाय कि अर्शन की किस यात की पिस्पृति हो गई थी, तो पता जगेगा कि दूसरे अध्याय (२.७) में इसने कहा है कि अपना धर्म अषया कर्तन्य समस्त्रने में मेरा मन असमर्थ हो गया है" (धर्मसंमूळवेताः)। अतः उक्त छोक का सरल अर्थ यही है कि उसी

## संजय उवाच ।

इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः । संवादमिममश्रीपमद्भुतं रोमहर्पणम् ॥ ७४ ॥ दयासप्रसादाञ्ड्रतवानेतद्गुह्ममहं परम् । योगं योगेश्वरात्द्वष्णात्साक्षात्त्वथयतः स्वयम् ॥ ७५ ॥

(भूलां हुए) कर्तन्य-धर्म की यव उसे स्मृति हो आई है। श्रांतृत को शुद्ध में प्रवृत्त करने के लिये गीता का उपदेश किया गया है, और स्थान स्थान पर ये शृष्ट्र कहें गये हैं कि "अतएव तू शुद्ध कर" (गी. २. १८; २. ३७; ३. ३०; ८. ७; १९. ३४); अतएव इस "धापके खाज्ञानुसार कर्देगा" पद का अर्थ 'शुद्ध करता हूँ 'ही होता है। अस्तु; श्रीकृत्मा और अर्श्वन का संवाद समाप्त हुया। अव महाभारत की कथा के संदर्भानुसार सक्षय धतराष्ट्र को यह कथा सुना कर । उपसंहार करता हैं—]

सक्षय ने कहा—(७४) इस प्रकार ग्रहीर को रोमाञ्चित करनेवाला बासुदेव चौर महात्मा अर्जुन का यह श्रद्भुत संवाद मैंने सुना। (७४) व्यासजी के श्रनुप्रह से मैंने यह परन गुद्ध, यानी योग श्रयात कर्मयोग, साज्ञात योगश्वर स्वयं श्रीकृष्ण ही के मुख से सुना है।

पहने ही लिख माये हैं कि न्यास ने सक्षय को दिन्य दृष्टि दी घी, जिससे रगासृमि पर श्रोनेवाली सारी घटनाएँ उसे घर वेठे ही दिखाई देती घाँ । और इन्हीं का बृत्तान्त चह खतराष्ट्र से निवेदन कर देता था। श्रीकृत्या ने जिस' योग ' का प्रतिपादन किया, वह कर्मयोग है (गी. ४. १ - ३) चौर खर्जुन ने पहले उसे 'योग' (साम्ययोग) छद्दा है (गी. ६. ३३); तथा अब सञ्जय भी श्रीकृष्णार्जन के संवाद को इस श्लोक में ' योग ' ही कहता है । इससे स्पष्ट है कि श्रीकृत्या, अर्जुन और संजय, तीनों के मतानुसार 'योग ' अर्थाद कर्मयोग ही गीता का अप्रतिपाद्य विषय है । और अध्याय-समाति-सूचक सङ्कल में भी वही, अर्थात् योग-शास, शब्द श्राया है । परन्तु योगेश्वर शब्द में ' योग ' शुब्द का अर्थ इससे कहीं अधिक व्यापक है । योग का साधारण अर्थ कर्म करने की युक्ति, कुगलता या शैली है । इसी अर्थ के अनुसार कहा जाता है कि बहुर। पिया योग से प्रयांत कुग्रलता से अपने स्वाँग बना जाता है। परनु जब कमें करने की युक्तियों में श्रेष्ट युक्ति को खोजते हैं, तब कहना पड़ता है कि जिस युक्ति से परमें बर मूल में अन्यक्त होने पर भी वह अपने आप को न्यक स्वरूप देता है, वहीं युक्ति अथवा योग सब में श्रेष्ट है। गीता में इसी को 'ईश्वरी योग' (गी. ६. ४; ११. ८) कहा है; और विदान्त में जिले माया कहते हैं, वह भी यही है (गी. ७. २४)। यह अलौ-

राजन्संस्मृत्य संस्मृत्य संवादिमममद्भुतम् । केरावार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च भुहुर्मुद्धः॥ ७६ ॥ तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भृतं हरेः। विस्मया मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः॥ ७६॥ यत्र योगेश्वरः हृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः।

|किक ष्रयवा प्रघटित योग जिसे साध्य हो जाय उसे घम्य सब युक्तियाँ तो हाय |का मैल हैं। परमेखर इन योगों का प्रयवा साया का ऋधिपति हैं; घतएव उसे |योगेखर प्रयात योगों का स्वामी कहते हैं। 'योगेघर ' शब्द में योग का ऋयें |पातक्षल योग नहीं।]

(७६) दे राजा (एतराष्ट्र) ! केग्रव श्रीर अर्जुन के इस श्रद्धुत एवं पुरायकारक संवाद का स्मराग्र द्वीकर सुमेन बार वार चूर्प हो रहा है; (७७)श्रीर हे शजा ! श्रीहरि के उस श्रत्यन्त अद्भुत विश्वरूप की भी बार बार स्ट्रित होकर सुमेन बड़ा विस्मय होता और बार बार चूर्प होता है। (७८) मेरा सत है कि जहाँ वोगश्वर श्रीकृप्ण हैं स्त्रीर जहाँ धनुर्धर श्रर्जुन है वहाँ श्री, विजय, ग्रायत ऐश्वर्य स्रोर नीति है।

ि सिद्धान्त का तार यह है कि जहाँ युक्ते श्रीर शक्ति दोनों एकत्रित होती हैं, वहाँ निश्चय ही किह्न-सिद्धि निवास करती हैं; कोरी शक्ति के अथवा केवल युक्ति से काम नहीं चलता। जन जरासम्य का वच करने के लिये सम्प्रणा हो रही थीं, तब युक्ति ते श्रीकृषण से कहा कि " अम्ध्रं वर्ल जह पाहुः प्रगोतस्य विचत्तग्रीः" (सभी. २०. १६)—वल अम्धा और जह है, वुद्धिसानों को चाहिय कि उसे मार्ग दिखलायें; तथा श्रीकृषण ने भी यह कह कर कि " मिय नीतिवैंत भीमें" (सभा. २०. ३)—मुम्तवें नीति है और मीमतेन के शरीर में वल है— भीमतेन को साथ ने उनके द्वारा जरासम्य का वध युक्ति से कराया है। केवल नीति वतनानेवाले को आधा चतुर सममना चाहिये। प्रार्थाद योगश्वर यानी योग या युक्ति के ईश्वर और धनुर्धर श्रयोत् योद्धा, ये दोनों विग्रेपण हस श्रीक में हेतु- वृर्वक दिये गये हैं।

इस प्रकार श्रीमगवान् के गाये दृष् अर्थात् कहे दुष् उपनिषद् में, बहाविधा-न्तर्गत योग—सर्थात् कर्मयोग-शास्त्रविषयक, श्रीकृष्ण और श्रर्श्वन के संवाद में, मोसस्यातं योग नामक श्ररारहर्वे अध्याय समास हुआ।

| ध्यान रहे कि सोचा सन्यास योग शब्द में सन्यास शब्द का कर्य ' काम्य |कर्मों का संन्यास ' है, जैसा कि इस अध्याय के आरम्भ में कहा गया है; चतुर्य |आश्रमरूपी संन्यास यहाँ विवक्तित नहीं है। इस अध्याय में प्रतिपादन किया |गया है कि स्वकर्म को न बोड़ कर, उसे परमेश्वर में मन से संन्यास अर्थात् तत्र श्रीविजयो भृतिर्धुवा नीतिर्मतिर्मम ॥ ७८ ॥ इति श्रीमद्रगवद्गीताष्ठ उपनिपत्तु ब्रह्मविद्याचा योगञ्चान्ने श्रीकृष्णार्जुन-संवादे मोक्ससंन्यासयोगो नाम स्वष्टादशोऽप्यायः ॥ १८॥

समर्पित कर देने से मोज भात हो जाता है, अवण्य इस प्रध्याय का मोजः संन्यास-योग नाम रखा गया है।]

इस प्रकार चाल गङ्गावर तिलंक कृत श्रीमद्भगवद्गीता का रहस्य-सञ्जीवन नामक प्राकृत चनुवाद टिप्पणी सहित समाप्त हुआ।

> बंगाधर-पुत्र, पूना-वासी, नहाराष्ट्र वित्र, वेदिक तिळक वाळ दुघ ते विधीयमान । "गीतारहस्य " किया औग्र को समर्पित यह, वर्षि काळें योगी भूमि शक में सुयोग जान॥

> > ।। ॐ तत्सद्रह्मार्पणमस्तु ।। ॥ शान्तिः पुष्टिस्तुष्टिश्चास्तु ॥